NAME OF STREET



नाराणसेग-संरकत विस्वविद्यालयः





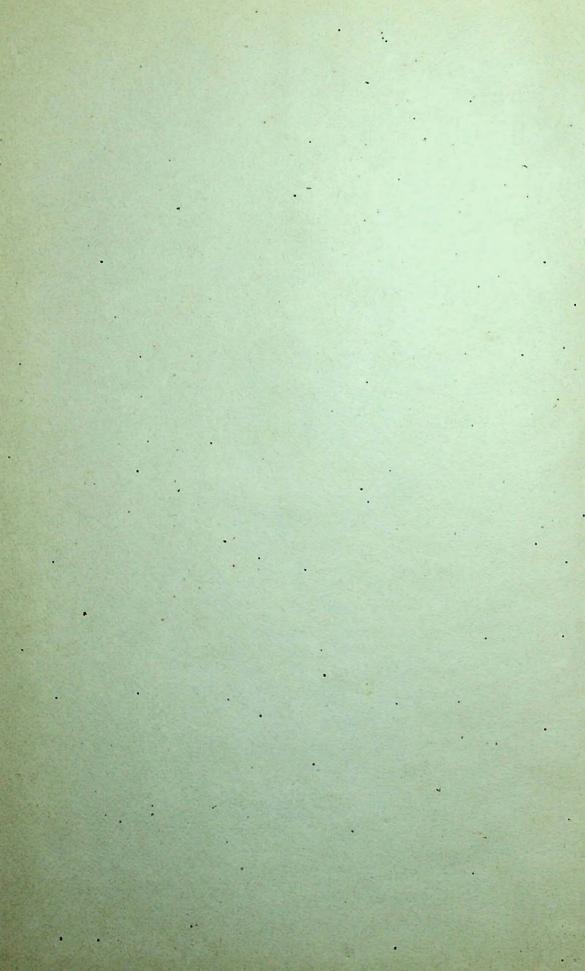

# GANGĀNĀTHAJHA-GRANTHAMĀLĀ

( Vol. 6 )

#### General Editor

DR. BHĀGĪRATHA PRASĀDA TRIPĀŢHĪ 'VĀGĪŚA ŚĀSTRĪ'
Director, Research Institute,
Varanaseya Sanskrit University,
Varanasi.



#### **NYĀYAKUSUMĀÑJALI**

of

#### **Udayanacarya**

Edited with
Hindi Translation
by

#### Pt. DURGADHARA JHA

Research Assistant
Varanaseya Sanskrit University,
Varanasi

VARANASI 1973 Published by:
Director, Research Institute
Varanaseya Sanskrit University,
Varanasi-2

Available at—
Publication Section
Varanaseya Sanskrit University,
Varanasi-2

First Edition Copies
Revised Price Rs. 80.00

Printed by: Sudarshan Mudraka Uttar Beniya, Varanasi-2

## गङ्गानाथझा-ग्रन्थमाला

( ६ )

प्रधानसम्पादकः

डॉ॰ भागीरथप्रसादित्रपाठी 'वागीशः शास्त्री'

गवेषणालयसश्चालकः

. वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालये



उदयनाचार्यविरचितः

# न्यायकुसुमाञ्जलि:

(भाषानुवादसहितः)

सम्पादको व्याख्याकारश्च

श्रीदुर्गाधरझाः

अनुसन्धानसहायकचरः वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालये

> वाराणस्याम् १८९५ तमे शकाब्दे

1

प्रकाशकः— सञ्चालकः गवेषणालयस्य वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालये वाराणसी–२

प्राप्तिस्थानम्— प्रकाशनविभागः वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः वाराणसी–२

प्रथमसंस्करणस्य प्रतिरूपाणि परिवर्धितं मूल्यम् ५०-०० रूप्यकाणि

मुद्रकः सुदर्शनमुद्रकः उत्तरवेनिया, वाराणसी-२

# गद्यपद्यात्मक न्यायकुसुमाञ्जलि की

## भूमिका

महिंविकल्प श्री उदयनाचार्य के 'न्यायकुसुमाञ्जलि' नाम के प्रसिद्ध एवं मौलिक ग्रन्थ को विस्तृत हिन्दी भाषामयी व्याख्या के साथ विद्वानों के हाथ में समर्पित करते हुए मैं संकोच के साथ-साथ हर्ष का भी अनुभव कर रहा हूँ।

यह ग्रन्थ अपने मूल रूप में 'गद्यपद्यात्मक' है। दो प्रकार के गद्यपद्यात्मक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं:—

- १. जिसमें ग्रन्थ के कुछ अंश गद्य में एवं कुछ अंश पद्य में रहते हैं, किन्तु गद्यांश पद्य की व्याख्या स्वरूप नहीं होते, इस प्रकार के ग्रन्थों में कुमारिल भट्ट का 'तन्त्रवार्तिक' जयन्तभट्ट की 'न्यायमञ्जरी' प्रज्ञाकर गुप्त का 'वार्तिकालङ्कार' प्रभृति आते हैं।
- २. दूसरे प्रकार के गद्यपद्यात्मक ग्रन्थों में ग्रन्थकार स्वलिखित पद्य के अर्थ को ही विस्तार के साथ गद्य में लिखता है। इस दृष्टि से गद्यांश पद्य की टीका स्वरूप होता है, किन्तु यह टीका प्रतीक धारणपूर्वक लिखी गयी अन्य टीकाओं के समान नहीं होती। इस गद्यांश को पद्य से पृथक् करके भी पढ़ा और समझा जा सकता है। गद्य और पद्य का स्वातन्त्र्य इसमें इतना स्पष्ट रहता है कि गद्यांश को पद्यांश की व्याख्या समझने के समान ही पद्य को विस्तृत गद्यांश का संक्षिप्त सार भी कहा जा सकता है।

इस प्रकार के ग्रन्थों में मण्डन मिश्र का 'विधिविवेक' मम्मट का 'काव्यप्रकाश' सुरेश्वराचार्य की 'नैष्कर्म्यंसिद्धि' जृगदीश तर्कालङ्कार की 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' प्रभृति आते हैं। प्रकृतगद्यपद्यात्मक 'न्यायकुसुमाञ्जलि' भी इसी कोटि का ग्रन्थ है।

परमोपादेयतामूलक अतिप्रसिद्धि के साथ-साथ अति जटिलता के कारण यह ग्रन्थ कुछ दूसरे रूपों में भी प्रसिद्ध है। जिनमें इसके गद्य और प्रकाश टीका के सहारे प्रव की संक्षिप्त व्याख्या दूसरे विद्वानों ने की है। जैसे कि हरिदास भट्टाचार्य एवं रामभद्र तर्कालङ्कार ने की है। इनमें हरिदास भट्टाचार्य की व्याख्या अत्यन्त प्रसिद्ध है, एवं यही साधारण पठन-पाठन में है। हरिदासी कुसुमाञ्जलि की उपादेयता इसी से समझी जा सकती है, कि इस पर जयनारायण तर्कालङ्कार एवं म० म० कामाख्यानाथ तर्कवागीश जैसे महा नैयायिकों ने व्याख्या लिखी है। म० म० महेशचन्द्र न्यायरत्न के शिष्य प्रसिद्ध अंग्रेज संस्कृतज्ञ कावेल साहब ने हरिदासी कुसुमाञ्जलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया है।

प्रस्तुत गद्यपद्यात्मक न्यायकुसुमाञ्जिल के ऊपर संस्कृत भाषा से भिन्न किसी भी भाषा में सम्पूर्ण कार्य की सूचना मुझे नहीं है। स्वनामधन्य महात्मा तथा वर्तामान काल में प्राच्य एवं प्रतीच्य दोनों ही दृष्टियों से सर्वोत्कृष्ट दार्शनिक अगाधज्ञान सम्पन्न म० म० प० श्री गोपीनाथ जी कविराज ने इस (बड़ी) कुसुमाञ्जिल को अंग्रेजी में लिखना प्रारम्भ किया था। किन्तु वह प्रारम्भ मात्र ही रहा। दुर्भाग्यवश वह पूर्ण न हो सका। उसका कि खित् अंश 'सरस्वती भवन स्टडीज' पत्रिका में छप चुका है।

प्रस्तुत 'गद्यपद्यात्मक न्यायकुसुमाञ्जलि' के ऊपर नव्य न्याय के प्रवर्ताक गङ्गि शोपाध्याय के पुत्र वर्द्धमान ने 'प्रकाश' नाम की टीका लिखी है, जो 'वर्द्धमान' नाम से ही प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ पर अन्य जितनी भी टीकायें लिखी गयीं है वे सभी इसी के अवलम्ब से लिखी गयीं हैं। 'वर्द्धमान' पर भी टीकायें लिखी गयीं हैं, जिनमें रुचिदत्त उपाध्याय कृत 'मकरन्द' और भगीरथ ठक्कुर (प्रसिद्ध मेघ ठक्कुर) कृत प्रकाशिका (प्रसिद्ध जलद) नाम की टीका अति प्रसिद्ध हैं।

वर्द्धमान कृत 'प्रकाश' के अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर वरदराज कृत 'कुसुमा-ज्जलिबोधिनी' शङ्कर मिश्र कृत आमोद, गुणानन्द विद्या वागीश कृत विवेक (शेष दोनों ही टीकायें एक साथ कलकर्ता विश्वविद्यालय के आशुतोष ग्रन्थावली में छप चुकी हैं) ये तीन टीकायें और उपलब्ध हैं। ये सभी उपगुंपरि हैं, फिर भी इतना उल्लेख अनुचित नहीं होगा कि मूल गद्य के अक्षरार्थ को समझोने की दृष्टि से 'बोधिनी' से ही मुझे अधिक सहायता मिली। दुर्भाग्यवश मुझे तीन स्तवकों के ही अंश उपलब्ध हुये, क्योंकि उस समय तक उतना ही उपलब्ध था। इधर ज्ञात हुआ है कि पूरी 'बोधिनी' टीका 'मिथिला विद्यापीठ' दरभाष्ट्रा से प्रकाशित हो रही है या हो गयी है। यह परम हर्ष का विषय है। इसके अलावा श्री वीरराघवाचार्य की 'विस्तर' नाम की एक अत्याधुनिक संस्कृत व्याख्या भी है जो उत्कृष्ट होने के साथ-साथ असाधारण भी है। यद्यपि इन सभी टीकाओं का थोड़ा वहुत उपयोग मैंने किया है, किन्तु 'वर्धमान' और 'बोधिनी' ये दोनों टीकायें ही मेरे प्रधान अवलम्बन स्वरूप रही हैं। सुनने में आया है कि बङ्गला में पण्डित प्रवर श्री सतीन्द्र भट्टाचार्य जी ने इसकी एक व्याख्या लिखी है जो कलकत्ता वि० वि० से प्रकाशित हो रही है।

\*\*\*

## ग्रन्थ-परिचय

यह ईश्वर निरूपण प्रधान ग्रन्थ पाँच स्तवकों में विभक्त है। इनमें से पहले चार स्तवकों के द्वारा ईश्वर सत्ता की विरोधिनी युक्तियों का खण्डन किया गया है। पाँचवें स्तवक में ईश्वर के साधक प्रमाणों का उल्लेख है।

दो प्रकार के लोग ईश्वर की सत्ता के विरोधी हैं: -

9—वेदों को प्रमाण मानने वाले मीमांसक एवं सांख्याचार्यगण एवं २—वेदों को न माननेवाले चार्वाक, बौद्धादि । इनमें वेद प्रामाण्यवादी ईश्वर विरोधियों को निरस्त करने के लिए अचेतन अदृष्ट के अधिष्ठाता चेतन के रूप में, एवं वेदों के रचयिता सर्वज्ञ आप्त पुरुष के रूप में ईश्वर की सिद्धि की गयी है। इसके अलावा ईश्वर के साधक श्रुति एवं स्मृति स्वरूप शब्द प्रमाणो को भी दिखाया गया है। वेदों को प्रमाण न माननेवालों के लिए आचार्य ने शुद्ध वस्तुनिष्ठ शैली अपनायी है। जिस प्रकार आकाश, परमाणु प्रभृति अतीन्द्रिय वस्तुओं की सिद्धि के लिए परिशेषानुमानों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार के अनुमानों का प्रयोग आचार्य ने ईश्वर की सिद्धि के लिये भी किया है। इस ग्रन्थ के आदि के 'सत्पक्षप्रसरः' यहाँ से लेकर 'तत्साधकप्रमाणाभावाच्च' (देखिये पृ० १ से १३ पर्यन्त) पर्यन्त के सन्दर्भ से प्रन्थारम्भ के उपयोगी मङ्गल-प्रतिपाद्य विषय एवं ग्रन्थ निर्माण के लिये प्रयोजन आदि की सूचना प्रथम श्लोक से देकर परमात्मा के निरूपण की प्रतिज्ञा ईश्वर के स्वरूप के विषय में सर्वसम्मति के रहने से ग्रन्थ के अनारभ्यत्व का आक्षेप पूर्वक यह समाधान किया गया है। ग्रन्थ में किया गया ईश्वर का यह निरूपण 'आत्मा वाऽरे श्रोतब्यो मन्तब्यो निविध्यासितब्यः' इस श्रुति के द्वारा श्रवण के बाद निर्दिष्ट मनन रूपा 'उपासना' ही है। उक्त श्रुति में जिस मनन का उल्लेख है, उसमें श्रुति स्वरूप शब्द प्रमाण से ज्ञात परमातमा नें कुतकियासियों के द्वारा जो 'असंभा-

## [ 8 ]

वना' अथवा 'विपरीत संभावनाओं का उद्भावन किया जाता है, तिन्नरासफलकमनन' स्व रूप है — फलत: ईश्वर की असंभावना एवं विपरीत संभावना प्रभृति दोषों से रहित ईश्वर की 'विशेष' अनुमितिस्व रूप है। विषय को विशिष्ठ रूप से समझने की इच्छा से सिद्धविषयक पुन: अनुमिति भो होती है। अत: सिद्धविषयक प्रतिपादक होने के नाते जो इस ग्रन्थ के अनारभ्यत्व का आक्षेप किया जाता है, वह युक्त नहीं है।



# विप्रतिपत्तिवाक्य

'नाज्ञाते न निश्चितेऽर्थे न्याय: प्रवर्त्तते किन्तु सन्दिग्धेऽर्थे न्याय: प्रवर्त्तते' इस सिद्धान्त के अनुसार सभी विचारों से पहले विचार्य विषय में संशय आवश्यक है। किन्तु इन स्थलों में तो विप्रतिपत्तिवाक्यजन्य केवल आहार्य्यसंशय ही हो सकता है. क्योंकि दोनों पक्षों में से प्रत्येक का अपना अपना पक्ष निश्चित रहता है।

किन्तु संशय से पहले धर्मी का निश्चय दोनों ही पक्षों को चाहिये, एवं दोनों ही कोटियों में से विधिकोटि के पक्ष से भिन्न किसी अधिकरण में निश्चित होना भी आवश्यक है। क्योंकि किसी अप्रसिद्ध वस्तु की न कहीं सत्ता सिद्ध की जा सकती है, न उसके अभाव की ही सिद्धि की जा सकती है। अत: 'ईश्वरोऽस्ति न वा' इत्यादि आकार के संशय नहीं होते। अथवा 'ईश्वरो नास्ति' यह अनुमान भी नहीं होता। तदनुसार अदृष्ट के अधिष्ठाता के रूप में ईश्वरसिद्धि के अनुकूल यह प्रथम विप्रतिपत्तिवाक्य आचार्य ने लिखा है।

#### १. अलौकिकस्य परलोकसाधनस्याभावात्

इस वाक्य के 'अभाव' पद में निविष्ट 'नज्' विरोध्यर्थक है, अभावार्थक नहीं। एवं अविशिष्ट 'भाव' पद सत्ता का बोधक है। अर्थात् अलौकिक परलोक के साधन की जों सत्ता तिद्वरोधविषयक जो 'विप्रतिपत्ति अर्थात् विपरीत बुद्धि उसके निराश से ही 'अवृष्ट स्वरूप' 'अलौकिकपरलोक' साधन के सभी बाधक निरस्त हो जायेंगे।

'अलौकिकस्य परलोकसाधनस्याभावात्' इस वाक्य से [१] अलौकिकविषयक
[२] परलोकविषयक [३] साधनविषयक [४] अलौकिक-धर्मिकपरलोकसाधनत्व

विषयक एवं (५) परलोक साधन में अलौकिकत्वविषयक, ये पाँच विप्रतिपत्तियाँ आचार्य को अभिप्रेत हैं।

इनमें से किसी विप्रतिपत्ति अथवा विपरीत बुद्धि के रहने पर कार्य-कारणभाव विघटित होंगे। जिससे क्षित्यङ्कुरादि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि विघटित होगी। स्वर्गादिपरलोकविषयक विप्रतिपत्ति से तत्सम्पादक यागादि के उपदेष्टा रूप में ईश्वर की सिद्धि रुक जायगी।

## १. अल्लोकिकविषय विप्रतिपत्ति का आकार

लौकिकप्रत्यक्षाविषयगुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजात्यधिकरणत्वमात्मगुणे वर्त्तते न वा ?

जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष-संयोगादि लौकिक संसर्गों में से किसी संनिकर्ष से सम्भव हो वे सभी वस्तुएँ 'लौकिक' कहलाती हैं। एवं उक्त संनिकर्षजनित प्रत्यक्ष को 'लौकिक प्रत्यक्ष' कहते हैं। नैयायिकों के मत से आत्मा के ज्ञान-सुखादि गुण 'लौकिक' हैं, क्योंकि उनका लौकिक प्रत्यक्ष होता है। किन्तु आत्मा के ही धर्माधर्मस्वरूप गुण अतीन्द्रिय हैं, उनका लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता। भले ही सामान्य-लक्षणादि अलौकिकसंनिकर्षों से उनका भी अलौकिक प्रत्यक्ष हो।

गुणत्व की साक्षाद्व्याप्य जातियाँ हैं रूपत्व, रसत्वादि । तदन्तर्गत आत्मा के गुणों में रहनेवाली ज्ञानत्व इच्छात्वादि एवं धर्मत्व अधर्मत्व जातियाँ भी गुणत्व जाति की साक्षाद्व्याप्य हैं । इनमें ज्ञानत्वादि जातियाँ लौकिक प्रत्यक्ष के विषय हैं, किन्तु धर्मत्व और अधर्मत्व जातियाँ लौकिक प्रत्यक्ष के विषय न होने के कारण अलौकिक हैं । फलतः आत्मा के धर्म एवं अधर्मस्वरूप गुणों में गुणत्व की साक्षाद्व्याप्य उन धर्मत्व और अधर्मत्व जाति की अधिकरणता है जो अलोकिक हैं । इस प्रकार लौकिकप्रत्यक्षाविषयगुणत्वसाक्षाद्व्याप्य-जात्यधिकरणत्वस्वरूप विधिकोटि आत्मा के धर्माधर्मस्वरूप गुणों में प्रसिद्ध है ।

चार्वाकों का इस विप्रतिपत्ति की उक्त 'जात्यधिकरणत्वाभाव' स्वरूप निषेधकोटि है। वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अतः शरीर का 'गुरुत्व' स्वरूप गुण उनके मत से आत्मा का ही धर्म है। इसलिये 'लौकिकप्रत्यक्षाविषयगुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजाति' पद से इस पक्ष में गुरुत्व (या गौरव) को लिया जा सकता है। फलतः गुरुत्वत्व में प्रसिद्ध जो उक्त जात्यधिकरणता उसका अभाव प्रसिद्ध वस्तु का ही अभाव है। जानादि

'आत्मगुण' स्वरूप धर्मी न्यायमत से है। एवं चार्वाक मत से गुरुत्वस्वरूप गुण उक्त धर्मी है। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति का धर्मी अप्रसिद्ध नहीं है। अत: विप्रतिपत्ति में कोई अनुपपत्ति नहीं है।

इस विप्रतिपत्ति के विधिपक्षावलम्बी नैयायिक यदि आत्मा के किसी गुण में लौकिकप्रत्यक्षाविषयत्व की सिद्धि कर पाते हैं, अर्थात् आत्मा के किसी भी गुण को अती-न्द्रिय करार दे पाते हैं, तो वह गुण धर्म एवं अधर्म स्वरूप 'अदृष्ट' ही होगा। इस प्रकार अदृष्ट सिद्धि का पथ प्रशस्त हो जायगा। अदृष्ट सिद्धि की आगे की प्रक्रिया ग्रन्थ में विणत है।

# २. शरीरवृत्तिजातित्वं दुःखावच्छेदकत्वासमानाधिकरणवृत्ति न वा ?

इस आकार की दूसरी विप्रतिपत्ति सामान्यत: केवल परलोकविषयक न्याय का संपादन करती है। वालकों के शरीर में रहनेवाली चैत्रत्वादि जातियाँ चैत्रादि के शरीरों में हैं। इन शरीरों में सुख एवं दु:ख दोनों का ही उपभोग सर्वसिद्ध है। अत: चैत्रादि के शरीर सुख एवं दु:ख दोनों के ही अवच्छेदक हैं। फलत: चैत्रादि शरीरों में रहनेवाली चैत्रत्वादि जातियों के जातित्व स्वरूप धर्म के साथ दु:खावच्छेदकत्व चैत्रादि शरीरों में है। स्वर्गीय शरीर तो केवल सुख का ही अवच्छेदक है, दु:ख का नहीं, क्योंकि स्वर्गीय शरीर से केवल सुख का ही उपभोग किया जाता है, दु:ख का नहीं। अत: स्वर्गीय शरीर वृत्ति (स्वाश्रयाश्रयत्व सम्बन्ध से) जातित्वदु:खावच्छेकत्व के साथ नहीं रहता।

# ३. कार्यप्रतियोगित्वं प्रतियोगित्वप्रागभावान्यप्रागभावानिषयक-प्रतीत्यविषयवृत्ति न वा ?

यह केवल 'साधन' विषयक विप्रतिपत्ति है। इससे कार्यकारणभाव का खण्डन होता है। उक्त प्रतीत्यविषयवृत्तित्व प्रागभावत्वत्व में दोनों ही मतों से सिद्ध है। इस विप्रतिपत्ति में विधिकोटि हैं नैयायिकों का, एवं निषेध कोटि है चार्वाकों का।

नैयायिक लोग कार्यकारणभाव को स्वीकार करते हैं। कार्यनियतपूर्ववित्तित्व ही कारणत्व का लक्षण है। नियतपूर्ववित्तित्व के शरीर में प्रागभाव निविष्ट है, अतः कारणत्व-विषयकप्रतीति नियमतः प्रागभाविषयक होती है। अतः जिस प्रतीति में प्रागभाव विषय नहीं होता, कारणत्व कभी भी उस प्रतीति का विषय नहीं हो सकता। इस प्रकार कारणत्वप्रागभावविषयकप्रतीति का अविषय है । कारणत्व प्रतियोगित्व एवं प्रागभाव इन दोनों से भिन्न भी है। एंतादृश कारणत्व में कार्यप्रतियोगित्व विद्यमान है। यह नैयायिकों का पक्ष है।

चार्वाकगण कारणत्व नाम के किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। उनके मत से कार्यप्रतियोगित्व कारणत्व में विद्यमान नहीं है।

यह ध्यान रखना चाहिये कि विप्रतिपत्तिवाक्य में जो 'प्रतियोगित्वप्रागभावान्य' पद में 'प्रतियोगित्व' पद है, उसका 'कार्यत्व' अर्थ है । जो फलत: प्रागभावप्रतियोगित्व स्वरूप है ।

#### २. अन्यथापि परलोकसाधनानुष्ठानसंभवात्

वेदों के आदिवक्ता के रूप में जो ईश्वर की सिद्धि 'वेदो वत्क्तृयथार्थंज्ञानजन्यः प्रमाणशब्दत्वात्; इस अनुमान के द्वारा की जाती है। उसके विरुद्ध 'अन्यथापि परलोक-साधनानुष्ठानसंभवात्' यह विप्रतिपत्ति खड़ी हो जाती है, अर्थात् वेदार्थंज्ञान से युक्त पुरुष के द्वारा उच्चरित न होने पर भी केवल 'दोषाभाव' से यागादि का अनुष्ठान हो सकता है। 'अतः वेदार्थंज्ञानविशिष्टपुरुषजन्यत्व' स्वरूप कथित हेतु 'अप्रयोजक' होने के कारण हेत्वाभास हो जाता है। अतः उससे ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

#### ३. तद्भावावेदकप्रमाणसद्भावात्

'तदभाव' अर्थात् ईश्वर के अभाव का साधक 'अनुपलिब्ध' प्रमाण से ईश्वर के साधक सभी अनुमान किसी न किसी प्रकार अवश्य ही वाधित होंगे, अत: 'तदभावावेदक-प्रमाण' के 'सद्भाव' अर्थात् सत्ता से ईश्वर की सभी सिद्धियां व्याहत हैं।

#### ४. सत्त्वेऽपि तस्याप्रमाणत्वात्

'मन्त्रीयुर्वेदेश्रामाण्यवं कर्त तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्' इस न्यायसूत्र के द्वारा अयुर्वेद के दृष्टान्त से वेदों में आप्तप्रामाण्य के द्वारा प्रामाण्य की सिद्धि की गयी है। इस 'आप्तप्रामाण्य' स्वरूप हेतु में जो 'आप्त' विशेषण है, तत्स्वरूप ईश्वर की जी सिद्धि की जाती है, उसके विरोध में 'हेत्वप्रसिद्धि' दोष को इस विप्रतिपत्ति के द्वारा इस प्रकार उपस्थित किया जाता है कि 'तत्सत्त्वेऽप्यप्रमाणत्वात्, अर्थात् वेदकर्ता यदि कोई पुरुष हो भी तथापि उस पुरुष को प्रमाण नहीं माना जा सकता। अप्रमाणित पुरुष के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः 'तदन्यस्मिन्ननाश्वासात्' इस वाक्य के द्वारा जो वेद कर्त्ता में अतिविश्वास प्रगट किया गया है वह युक्त नहीं है।

#### ५. तत्साधकप्रमाणाभावाच्च

कार्यत्वादि जिन हेतुओं से ईश्वर का अनुमान किया जाता है, वे हेतु चूँकि उपाधि-प्रभृति दोषों से युक्त हैं, अतः उससे क्षित्यादि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती।

इन्हीं पांच विप्रतिपत्तियों का उल्लेख कर आचार्य ने क्रमश: पांच स्तवकों में इनका खण्डन किया है।

न्यायशास्त्र में 'लोकानुभव का सर्वाधिक महत्त्व है तदनुसार ही न्यायशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि संसार अनेकविधिविचित्र कार्यों से भरा पड़ा है। उनसे क्रमशः विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के सुखदु:ख प्राप्त होते हैं। अतः विचित्रताओं से परिपूर्ण कार्यों को विभिन्न समयों में विचित्र, अनेक कारण ही उत्पन्न कर सकते हैं। किसी एक ही वस्तु को सभी कार्यों का कारण मान लेने से कार्यों का यह 'क्रमिकत्व' एवं 'वैचित्र्य' उत्पन्न नहीं होगा। एवं किसी एक जाति के समान अनेक व्यक्तियों से भी कार्यों की कथित विचित्रता उपपन्न नहीं हो सकती। इसी प्रकार किसी एक ही वस्तु में विभिन्न प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करने की 'शक्ति' (परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते) मान कर भी कार्यों का उक्त वैचित्र्य एवं क्रमिकत्व की उपपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि 'शक्ति' को यदि उस आश्रयीभूत वस्तु से पृथक् मानेंगे तो 'एककारणवाद' पक्ष ही विघटित हो जायगा, क्योंकि उसे 'एक' से भिन्न उक्त 'शक्ति' नाम के अतिरिक्त वस्तु को ही कारण मान लेना होगा यदि 'शक्ति' को उसके आश्रय से अभिन्न मानेंगे तो क्रमिकत्व एवं वैचित्र्य की अनुपपत्ति ज्यों की त्यों रहेगी।

इस प्रसंग में 'स्वभाववादी' कह सकते हैं कि एक ही वस्तु में अनेक प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न करने का स्वभाव देखा जाता है। एक ही विक्त दाहक भी है एवं प्रकाशक भी, किन्तु इस स्वभाववाद से भी एक ही कारण के द्वारा उक्त क्रमिकत्व एवं वैचित्र्य की उपपित्त नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने 'स्वभाव' को अर्थात् 'स्व' के भाव' सत्ता के प्रयोजकधर्म को छोड़ नहीं सकता, अत: 'स्वभाव' का 'अतिक्रमण' नहीं हो सकता। इस प्रकार एक वस्तु जिस समय एकवस्तुजनकस्वभाव

से युक्त रहेगा, उसी समय अपरवस्तुज नकस्वभाव का भी रहेगा। अत: एक ही समय सभी कार्यों की उत्पत्ति अनिवार्यं होगी। फलत: उक्त 'स्वभाववाद' में 'वैचित्र्य' की उपपत्ति कदाचन हो भी सकती है, किन्तु कार्यों का क्रमिकत्व अनुपपन्न ही रहेगा।

इस प्रकार कार्यंकारणभाव के स्वीकृत होने पर भी अदृष्टाधिष्ठाता के रूप में ईश्वर की सिद्धि में ये विप्रतिपत्तियाँ आड़े आती हैं, कि यद्यपि दण्डादि दृष्ट वस्तुओं में घटादि दृष्ट वस्तुओं की कारणता तो मानते हैं, फिर भी यागादि में स्वर्गादि की कारणता नहीं मानते, फलत: 'अदृष्ट' स्वरूप धर्माधर्म को स्वीकार नहीं करते। जब अदृष्ट की ही सत्ता विपन्न है तो तदिधिष्ठानृतया ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। इस आक्षेप का समाधान यह है कि परलोक की प्राप्ति की आशा से संसारी जन दान, यागादि, इष्टापूर्त्तादि का अनुष्ठान करते हैं—इस विश्वजनीन प्रवृत्ति को झुठलाया नहीं जा सकता। उन्हे क्लेशमात्र फलक भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि मनुष्य साधारण क्लेश-जनक कार्यं को भी नहीं करता फिर क्लेशद इतने वड़े अनुष्ठान में कैसे प्रवृत्त होगा? यागादि अथवा इष्टापूर्त्तादि के अनुष्ठानों को केवल लाभ, पूजा, ख्यातिप्रभृति दृष्टफलक भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे जनों से भी यागादि का अनुष्ठान देखा जाता है, जिन्हे लोकख्याति अथवा द्रव्य की लिप्सा नहीं है। यह भी कहना संभव नहीं है कि इष्टापूर्तादि के अनुष्ठाता धूर्त्त थे, वे केवल लोगों को ठगने के लिये ही इनका अनुष्ठान करते थे, क्योंकि संयमादि के इतने कठोर क्लेश से ठगने में अधिक सुख नहीं के समान है।

फिर भी यह कहा जा सकता है कि दान-यागादि दृष्टकारणों से ही स्वर्गादि परलोक की उत्पत्ति मान ली जाय, बीच में एक 'अदृष्ट' नाम की वस्तु की सत्ता क्यों मानी जाय? इस आक्षेप का उत्तर यह है कि — कारण को कार्य से अव्यवहित पूर्वक्षण में रहना आवश्यक है। यागादि क्रियास्वरूप होने के कारण क्षणिक है। एवं स्वर्गादि फल उससे बहुत समय बाद उत्पन्न होते है, अत: स्वर्ग से अव्यवहित पूर्वक्षण में यागादि का रहना संभव नहीं। अत: स्वर्ग के उत्पादन में समर्थ यागादि से एक ऐसे 'अदृष्ट' स्वरूप 'अतिशय' की कल्पना करते हैं जिसकी सत्ता स्वर्ग की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यन्त रहे। इस प्रकार 'अदृष्ट' को स्वीकार करना आवश्यक है।

फिर भी एक प्रश्न रह जाता है कि यह 'अदृष्ट' भोक्ता स्वरूप आत्मा में रहता है, अथवा भोग्यस्वरूप भौतिक पदार्थों में ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी अदृष्ट 'भोक्ता' पुरुष में रहकर ही 'भोग' का सम्यक् उत्पादन कर सकते हैं, भोग्यस्वरूप चन्दन-वितादि भौतिक पदार्थों में रहकर अदृष्ट भोगों का सम्यक् उत्पादन नहीं कर सकते। "एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठित याग से वही पुरुष स्वगं का उपभोग करें" यही है भोगों की सम्यक् उपपत्ति। भौतिक भोग्य पदार्थों का यह स्वभाव है कि उसका उपभोग अनेक पुरुषों के द्वारा होता है। अत: याग से यदि भोग्य पदार्थों में संस्कार 'अदृष्ट' को मान लेंगे तो 'यागकर्ता पुरुष ही यागजनित स्वगंदि का उपभोग करे'— इस नियम की उपपत्ति नहीं होगी। अत: अदृष्ट आत्मा का ही गुण है, भौतिक पदार्थों का नहीं।

मीमांसकगण' 'संस्कार अथवा 'अदृष्ट' की सत्ता भौतिक पदार्थों में भी मानते हैं। भोग की कथित 'सम्यगुपपत्ति' तो भोग्य पदार्थों में भोगजनक 'शक्ति' नाम के उस अतीन्द्रिय एवं स्वतः पदार्थ से ही हो जायगी, जिसका मानना अनिवार्य है, क्योंकि यदि केवल 'वह्ति' पदार्थ को दाहादि कार्यों का कारण मानें तो केवल वह्ति से दाह होता है, मिणमन्त्रादि के प्रयोगों के रहते उसी वह्ति से दाह नहीं होता — इसकी उपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मिण-प्रन्त्रादिस्थलों में भी वह्ति की सत्ता तो है ही, उससे भी दाह का होना अनिवार्य हो जायगा।

किन्तु मीमांसकों का यह 'शक्ति' सिद्धान्तपक्ष केवल इस आग्रह पर टिका है कि 'अभाव' किसी का कारण नहीं हो सकता। किन्तु 'भाव' पदार्थों के समान हो अभाव पदार्थों को भी कारण मानना आवश्यक हैं। यदि ऐसा मान लेते हैं तो उक्त 'शक्ति' पदार्थों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिन स्थलों में विह्न के रहते दाह की उपपत्ति नहीं होती उन स्थलों में दाह की सामग्री अर्थात् सभी कारण ही नहीं रहते । क्योंकि 'प्रतिबन्धकाभाव' भी कार्य का एक कारण है, अत: मिणमन्त्रादि के रहते सामग्री के अन्तर्गत 'प्रतिबन्धकाभाव' स्वरूप कारण का विघटन हो जाता हैं, जिससे कारणों की 'समग्रता' खण्डित हो जाती है। समग्रता युक्त कारणों का समुदाय अर्थात् सामग्री ही कार्य की उत्पादिका है, कोई एक कारण या दो कारण नहीं। सामग्री का विघटन ही कार्यों का प्रतिबन्ध अर्थात् प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के सम्पादक को ही 'प्रतिबन्धक' कहते हैं। तदनुसार ही मिणमन्त्रादि को दाह का 'प्रतिबन्धक' कहा जाता है।

यदि भौतिक पदार्थों में 'संस्कार' अथवा 'अदृष्ट' को स्वीकार न किया जाय तो 'ब्रीहीनवहन्ति' इत्यादि नियम विधिवाक्यों के द्वारा जो अप्रोक्षित व्रीहि का अवहनन निवृत्त होता है, एवं प्रोक्षित व्रीहि का ही अवहनन प्राप्त होता है, वह न हो सकेगा, क्योंकि प्रोक्षणजनित संस्कार को छोड़ कर उन ब्रीहियों में स्वत: कोई अन्तर नहीं है।

मीमांसकों के इस कथन में भी कोई सार नहीं है, क्योंकि 'समवाय सम्बन्ध से संस्कार अथवा अदृष्ट की उत्पत्ति आत्मा में ही हो' प्रकृत में नियम का यही स्वरूप है। इससे अदृष्ट का कोई अन्य सम्बन्ध भौतिकपदार्थों में निराकृत नहीं होता। अत: प्रकृत में प्रोक्षणजनित अदृष्ट जिस प्रकार समवायसम्बन्ध से प्रोक्षणकर्त्ता पुरुष में है, उसी प्रकार 'स्वरूप' सम्बन्ध से अर्थात् 'स्वजनकप्रोक्षणजनकाभिप्रायविषयत्व' रूप स्वरूप सम्बन्ध से वही 'अदृष्ट' प्रोक्षित ब्रीहि में भी है। इसी से पुरोडाश के निष्पादन के लिये अप्रोक्षित ब्रीहि का अवहनन निवृत्त हो जायगा। इसके लिये ब्रीहिरूप भौतिकपदार्थ में समवायसम्बन्ध से अदृष्ट अथवा संस्कार का मानना अनावश्यक है। प्रोक्षण क्रिया से उत्पन्न अदृष्टरूप फल उक्त स्वरूपसम्बन्ध से ब्रीहि में रहने के कारण ही 'ब्रीहीन्' पद में द्वितीया की उपपत्ति होती है।

इसी प्रकार हलकर्षणादि कृषिकार्यों से खेत में भी किसी शक्ति की उपपत्ति नहीं होती है, किन्तु हलकर्षणादि के द्वारा दूसरे खेतरूप अवयवी की ही उत्पत्ति होती है, यही कर्षितभूमि एवं अकर्षितभूमि में अन्तर होता है।

चिकित्सा से भी शरीर में किसी शक्ति या अदृष्ट की उत्पत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु कफ, पित्त, वायुस्वरूप 'धातु' में साम्यस्वरूप दृष्ट व्यापार के द्वारा ही रोगी आरोग्य लाभ करता है।

कथित युक्ति से ही 'यव के बीज से यवाङ्कुर ही उत्पन्न हो' अथवा 'धान के बीज से धान के अंकुर ही उत्पन्न हों' इन नियमों की उपपित्त के लिये 'शिक्ति' पदार्थों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि यवाङ्कुर के उत्पादक परमाणु और धान्याङ्कुर के उत्पादक परमाणु इन दोनों प्रकार के परमाणुओं में रहने वाले रूप-रसादि भिन्न-भिन्न हैं। रूप-रसादि की यह विभिन्नता पाक से उत्पन्न होती है। अत: यव में यवाङ्कुरजनक शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। एवं धान्य में धान्याङ्कुरजनन की शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार विभिन्न अदृष्टों से युक्त आत्मा के विभिन्न संयोगादि कारणों की विभिन्नता से ही जल, तेज, वायुप्रभृति में उद्भूत रूपादि एवं अनुद्भूत रूपादि अथवा द्रवत्व कठिनत्वादि, विभिन्न कार्यों की उत्पत्ति होती है। इसके लिये उनके आरम्भक परमाणुओं में किसी-'शक्ति' का मानना आवश्यक नहीं है।

प्रतिमा के प्रसङ्ग में भी नैयायिकों की यही दृष्टि है, कि प्रतिष्ठा के विविध अनुष्ठानों के द्वारा उन प्रतिमाओं में नियमित रुद्र, विष्णु, इन्द्र प्रभृति देवताओं से अभीष्ट देवता का सौविध्य प्राप्त होता है। देवताओं की इस संनिधि के बल से ही प्रतिमाओं में पूज्यता आती है।

इसी प्रकार शपथ के लिये प्रयुक्त तुला (तराजू) से जो पापशून्यतास्वरूप 'जय' एवं सपापत्वस्वरूप पराजय का निर्णय होता है, वहाँ भी परीक्षाविधि के द्वारा तुला प्रभृति में किसी 'शक्ति' की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु जय एवं पराजय के मूल पुरुष में समवेत जो धर्माधर्म हैं, उन दोनों को कार्योन्मुख करना ही परीक्षा का उद्देश्य है।

चेतन आत्मा में अपूर्व न मानने के सिद्धान्त के विपक्ष में जो भोग्य-वस्तुओं में जो 'साधारण्य' की आपित दी गयी है, उसीसे निम्निलिखित सांख्यसिद्धान्त भी खण्डित हो जाता है। सांख्याचार्यों का कहना है कि पुरुष 'कूटस्थ' है। अर्थात् सभी जन्यधर्मों का अनाश्रय एवं चेतन है। अतः उससे न किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, न स्वयं वह किसी से उत्पन्न होता है। किन्तु जड़स्वभावा 'प्रकृति' ही अपनी सततपरिणामशीलता के कारण सभी कार्यों का मूल कारण है। उसी के द्वारा महत्तत्वादि के क्रम से जगत् की सृष्टि होती है।

इस सांख्यसिद्धान्त का खण्डन पहले ही ,प्रत्यात्मनियमाद्मुक्ते:' (श्लो० ४)। इस श्लोक के द्वारा भी संक्षेप में किया जा चुका है, फिर भी कर्त्तृंधर्मा नियन्तार:' (श्लो० १४) इस श्लोक से किञ्चिद् विस्तृत रूप में न्यायसिद्धान्त के अनुसार खण्डन इस अभिप्राय से किया गया है कि १. देवदत्तादि कर्त्ताओं में रहनेवाले धर्म ही 'देवदत्तादि कर्त्ताओं के द्वारा अनुष्ठित यागादि के फल देवदत्तादि कर्त्ताओं को ही मिले' ? इत्यादि नियमों के प्रयोजक हो सकते हैं। २. एवं चेतन ही कर्त्ता हो सकता है। 'अन्यथा' अर्थात् यदि इन दोनों बातों को स्वीकार न करें तो फिर कभी अपवर्ग ही प्राप्त हो सकेगा।

ये सभी बातें इस सिद्धान्त को मानकर लिखी गयी हैं कि शरीरादि से भिन्न आत्मा ही भोक्ता है, एवं वह नित्य एवं विभु है। किन्तु यह पक्ष ही भूतचैतन्यवादियों को जिस प्रकार 'ब्रह्म सत्यं जगिनमथ्या' इस 'वचन' को मूलसूत्र मान कर वेदान्तिगण जगिनमथ्यात्व की सिद्धि अनेक युक्तियों और अनुमानों से करते हैं, उसी प्रकार बौद्धों ने भी 'सर्वक्षणिकम्' इत्यादि बुद्धवाक्य को ध्रुव मानकर जगत् को क्षणिक सिद्ध करने के लिये अनेक युक्तियों और अनुमानों का उद्भावन किया है।

वस्तुओं के क्षणिक मानने में बौद्धगण यह कहते हैं कि धान्य का बीज केवल बीज होने के नाते ही अङ्कुर का उत्पादन नहीं कर सकता, अगर ऐसा हो तो घर में स्थिति के समय भी बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति होती किन्तु सो नहीं होता। अत: बीज में एक विलक्षण जाति माननी होगी जिसके वल से क्षेत्रस्थ बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति होगी किन्तु कुशूलस्थ बीज से नहीं। किन्तु एक ही वस्तु में एक ही जाति की सत्ता कभी रहे कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाति व्याप्यवृत्ति हैं, अव्याप्यवृत्ति नहीं। अत: अङ्कुर से अव्यवहितपूर्वक्षणवृत्ति वीज को कुशूलस्थ से भिन्न एवं विजातीय मानना होगा। किन्तु एक माने जानेवाले वीज की विभिन्नता उनको क्षणिक मानने के लिये विवश करेगी। अत: बीज क्षणिक हैं, प्रत्येक क्षण में पूर्वबीज का विनाश एवं अन्य बीज की उत्पत्ति की परम्परा चलती रहती हैं। इस प्रकार अङ्कुराव्यवहितपूर्वक्षण में जिस बीज की उत्पत्ति होगी, उसी में 'कुर्वद्र्पत्व' जाति मानेगें, जिसके बल से वही बीज अव्यवहितोत्तर क्षण में अङ्कुर को उत्पन्न करेगा उसके पहले के बीज नहीं। यह ध्यान रखना चाहिये कि बौद्धगण एक ही कारण से एक कार्य की उत्पत्ति मानते हैं, प्रधान कारण को अपने कार्य के उत्पादन में सहायक कारणों की अपेक्षा नहीं होती हैं। वीजादि प्रधान-कारण अङ्कुरादि कार्यों के उत्पादन में अपने आप पूर्ण समर्थ हैं।

नैयायिकादि स्थिरवादी कहते हैं कि कोई भी प्रधान कारण कार्य के उत्पादन में सहायकों से निरपेक्ष अपने आप समर्थ नहीं है, सभी को सहायकों की अपेक्षा होती है। फलत: एक कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हौती है, किन्तु अनेक कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है। इन अनेक कारणों का 'समूह स्वरूप 'सामग्री' ही कार्य की उत्पादिका है। यह दूसरी वात है कि उनमें कुछ अन्तरङ्ग-बहिरङ्गभाव अथवा गौण-मुख्यभाव रहे। एक कारण मुख्य होता है बाकी उसके सहायक अथवा 'सहकारि' होते हैं। जिसके विना प्रधान कारण फल (कार्य) का उत्पादन न कर सके वही 'सहकारि' कहलाता है। इस वस्तुस्थित के अनुसार 'बीज' केवल अपनी 'बीजत्व' जाति के बल

से ही अङ्कुरोत्पादन में समर्थ है। कुशूलस्थ वीज से जो अङ्कुर की उत्पत्ति नहीं होती है, उसका हेतु है किषत क्षेत्र, जलादि का अभाव। अर्थात वीज रूप प्रधान कारण को अङ्कुर के उत्पादन में क्षेत्र-सिललादि सहकारियों की भी अपेक्षा होती है। ये सहकारिगण कुशूलस्थ वीज को प्राप्त नहीं होते, अत: कुशूलस्थ वीज से अङ्कुरोत्पत्ति नहीं होती है। इसके लिए वीज में न कुर्वदूपत्य जाति मानने की आवश्यकता है, न उन्हें क्षणिक मानने की आवश्यकता। नैयायिकादि जो क्षणभङ्गवाद का खण्डन करते हैं, उसके मूल में सहकारि कारणों की यह स्वीकृति ही है। अत: इस पक्ष का 'सहकारिवाद' नाम से ग्रन्थों में उल्लेख पाया जाता है।

इस प्रकार शरीरादि से भिन्न नित्य जीवों के सम्यगुपभोग के लिये उनमें विभिन्न अदृष्टों का मानना आवश्यक है। इसके लिए अदृष्टों के उत्पादक यागादि विधायक वेद-वाक्यों के रचियता के रूप में एवं अचेतन अदृष्टों के चेतन अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर की कल्पना आवश्यक है।

शरीरादि से भिन्न नित्य विभु आत्मा को मानने पर यह आक्षेप हो सकता है कि उसे किसी का कारण मानना संभव नहीं है, क्योंकि कारणता का साधक है अन्वय एवं व्यतिरेक। नित्य एवं विभु आत्मा में कार्य का अन्वय भले ही संभव हो किन्तु व्यतिरेक संभव नहीं हैं, क्योंकि आत्मा नित्य होने के कारण सदा सर्वदा विद्यमान ही रहती है, अत: उसका 'व्यतिरेक' ही संभव नहीं है, इसलिये तद्वचितरेकप्रयुक्तकार्यव्यतिरेकरूप 'व्यतिरेक' संभव नहीं है।

इस आक्षेप का - उत्तर आचार्य यों देते हैं, कि अन्वय एवं व्यतिरेक ये दोनों मिलकर या पृथक्-मृथक् कारणत्व के ज्ञापक लिंड्न हैं। किन्तु कारणत्व के स्वरूप के अन्तर्गत नहीं हैं। करणत्व का तो कार्यनियतपूववर्त्तित्व ही स्वरूप है, इस स्वरूप का कारणत्व कभी अन्वय से कभी व्यतिरेक से बहुधा दोनों के सम्मिलन से ज्ञात होता है। एवं कुछ स्थलों में अन्वय-व्यतिरेक से भिन्न 'धर्मिग्राहक' मान से भी कारणत्व की सिद्धि होती है। ऐसा नित्य आकाशादिकारणों में होता है।

शब्दसमवायिकारणतया आकाश की सिद्धि होती है। फलत: आकाश की सत्ता ही शब्द की समवायिकारणता के ऊपर निर्भंर है। अत: कारणत्व स्वरूप 'धर्म' का 'धर्मी' जो आकाश, उसका साधक (ग्राहक) जो अनुमान-प्रमाण है, उसी (धार्मिग्राहक-प्रमाण) सं आकाश में कारणत्व की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार यदि आत्मा में अदृष्टादि की कारणता को व्यतिरेक न रहने के कारण स्वीकार नहीं करेंगें तो कारणत्वाभावरूप जिस धर्म की सिद्धि आत्मा में आपको अभिष्रेत है, उसके आत्मास्वरूप 'धर्मी' की सिद्धि न हो सकेगी। अत: आत्मा में कारणत्व की कोई अनुपपत्ति नहीं है। इस प्रकार अदृष्ट के अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर की सिद्धि निरवाध है।

( 7 )

स्वर्गादि परलोक की सिद्धि के लिए उनके यागादि साधनों का अनुष्ठान आवश्यक है। यागादि अनुष्ठानों के लिये वेदों को प्रमाण मानना अनिवार्य है। शब्दस्वरूप वेदों के लिये वेदार्थ ज्ञाता पुरूष की कल्पना आवश्यक है। अखिल ज्ञानराशि वेदों के अर्थों को यथार्थरूप में समझने वाला पुरूष अवश्य ही सर्वज्ञ होगा। इस प्रकार स्वर्गादि परलोक के साधनीभूत यागादि अनुष्ठानों के लिये वेदार्थज्ञानवान् सर्वज्ञ पुरुषस्वरूप पर-मेश्वर की कल्पना आवश्यक है।

इस रीति से परमेश्वर की सिद्धि में मीमांसक लोग यह 'अन्यथासिद्धि' उपस्थित करते हैं कि वेद किसी प्रामाणिक पुरूष के द्वारा उच्चरित अथवा निर्मित होने के कारण प्रमाण नहीं हैं, किन्तु नित्य होने के कारण चूंकि दोषशून्य हैं, इसीलिये वेद प्रमाण हैं। सुतराम् स्वर्गीद परलोक के लिये अपेक्षित यागादिक के अनुष्ठान के लिये परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है।

सभी लोग जानते हैं कि चक्षु या श्रोत में दोष के आ जाने से उनसे होने वाले ज्ञान अयथार्थ होते हैं। यदि चक्षुरादि में कोई दोष नहीं रहता तो वे यथार्थज्ञान का उत्पादन करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ज्ञान के कारणों को जिस समय दोष का सांनिध्य प्राप्त है तो उनसे 'अप्रमाज्ञान' की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ज्ञान के सामान्यकारणों से 'पर' अर्थात् भिन्न दीष की भी आवश्यकता होती है, अत: ज्ञान का अप्रामाण्य अथवा अप्रमात्व परत: उत्पन्न होता है। एवं जिस ज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति विफल होती है, उस ज्ञान को अप्रमा समझा जाता है, अत: ज्ञान का अप्रामाण्य अथवा अप्रमात्व 'परत: समझा जाता है। तस्मात् ज्ञान का अप्रामाण्य 'परत: उत्पन्न होता है एवं 'परत: ज्ञात भी होता है। तस्मात् ज्ञान का अप्रामाण्य 'परत: उत्पन्न होता है एवं 'परत: ज्ञात भी होता है।

किन्तु ज्ञान का 'प्रमात्व' या 'प्रामाण्य' स्वत: उत्पन्न होता है, एवं गृहीत होता हैं। अर्थात् दोषाघटितज्ञानसामान्यकारणों से जिस ज्ञान की उत्पत्ति होगी, वह ज्ञान अप्रमा

तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की इस सामग्री को दोष का समवधान प्राप्त नहीं है। दोंबाघटित ज्ञान की सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति अवश्य होती है। ज्ञान या तो प्रमाण होंगा अथवा अप्रमाण। अतः दोषाघटितज्ञान के सामान्य कारणों से जिस ज्ञान की उत्पत्ति होगी वह प्रमाण (प्रमा) ही होगा। इसिलये ज्ञान का प्रमात्व 'स्वतः' अर्थात् ज्ञान के साधारण कारणों से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ज्ञान का प्रामाण्य 'स्वतः' अर्थात् ज्ञान के ग्राहक कारणों से ही ज्ञात भी होता हैं। यही है ज्ञान के प्रामाण्य का स्वतस्त्व।

फलतः मीमांसकगण ज्ञानों के प्रामाण्य को 'स्वतः' एवं 'अप्रामाण्य' को 'परतः' मानते हैं। इस पक्ष में वेदार्थंविषयक ज्ञानों के प्रामाण्य के लिये चूंकि पुरुषिनष्ठ यथार्थ- ज्ञानस्वरूपगुण की अपेक्षा नहीं है, अतः यागादि परलोक साधनों के लिये सर्वज्ञ पुरुष-स्वरूप ईश्वर की अपेक्षा नहीं है।

इस प्रसङ्ग में नैयायिकों का कहना है कि 'विशेष' कार्य के लिये 'विशेष' कारण की आवश्यकता होती है। ज्ञानसामान्य के 'प्रमा' एवं 'अप्रमा' ये दो 'विशेष' हैं। अत: 'अप्रमा' स्वरूप ज्ञान 'विशेष' के लिये जिस प्रकार ज्ञान के सामान्य कारणों के अतिरिक्त 'दोष' स्वरूप विशेष कारण की आवश्यकता होती हैं, उसी प्रकार 'प्रमा' स्वरूप ज्ञान 'विशेष' के लिये भी 'विशेष' कारण की अपेक्षा अवश्य होगी। प्रमा के प्रायोजक उस विशेष कारणों को गुण शब्द से व्यवहार करते हैं। अत: ज्ञान के सामान्य कारणों से 'पर' अर्थात् भिन्न 'गुण' स्वरूप कारण की अपेक्षा प्रमा ज्ञान को भी होती है। इसलिये ज्ञान के अप्रामाण्य की तरह ज्ञानों का प्रामाण्य भी 'परत:' हैं।

शाब्दी प्रमा के लिये यह 'गुण' वह वक्तृनिष्ठ यथार्थज्ञान है जिसका सजातीय शाब्दबोध उत्पन्न होगा। वेद शब्दस्वरूप हैं, सुतराम् वेदार्थविषयक यथार्थज्ञान शाब्द-बोध स्वरूप ही होगा। जिसके लिये वक्तृनिष्ठ यथार्य ज्ञानस्वरूप 'गुण' की अपेक्षा होगी, वह 'वक्ता' ही 'परमेश्वर' हैं। सुतराम् परमेश्वर के बिना परलोक के साधनीभूत यागादि का अनुष्ठान संभव नहीं है, क्योंकि वह वक्तृनिष्ठयथार्थज्ञानस्वरूप 'गुण, जनित वेदार्थ-विषयक यथार्थज्ञान सापेक्ष है।

इस प्रसङ्ग में मीमांसकों का कहना है कि सकर्तृं क शब्द से उत्पन्न होने वाले प्रमा ज्ञान के लिए भले ही वक्तृनिष्ठयथार्थंज्ञानस्वरूप 'गुण' की अपेक्षा हो, किन्तु 'नित्य' एवं निर्दोष वेदस्वरूप शब्द से उत्पन्न होने वाले यथार्थज्ञान के लिए उक्त 'गुण' की अपेक्षा संभव नहीं है। अतः वेदजनितज्ञान के यथार्थ की प्रयोजक वेदों की दोषशून्यता ही हैं। शब्दी अप्रमा के प्रयोजक दोषवक्तृनिष्ठभ्रम विप्रलिप्सादि ही हैं, जो नित्य वेदस्थल में सम्भव नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई आदिवक्ता नहीं है। अतः वेदार्थज्ञान का प्रामाण्य स्वतः है, एवं उस प्रामाण्य का ग्रहण 'महाजनों' के परिग्रह से होता है। वर्तमान काल के ब्राह्मणादि अतीतकाल के महापुरुषों के द्वारा परिगृहीत होंने के कारण ही वेदों को प्रमाण मानते हैं।

किन्तु मीमाँसको को यह पक्ष भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि 'प्रलय' में अन्य सभी अनित्य वस्तुओं के समान वेदों का भी विनाश हो जाता हैं, प्रलयोत्तर वेदों के प्रामाण्य का ग्रहण कैंसे होगा ? क्योंकि उस समय तो कोई 'महापुरुष' भी रहते नहीं, जिनके परिग्रह से वेदों में प्रामाण्य का ग्रहण होगा।

इस प्रसङ्ग में यह जान लेना आवश्यक है कि मीमांसक लोग 'प्रलय' की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा उपस्थापित चार आपित्तयों का निराकरण प्रस्तुत है —

- (क) जिस प्रकार आज के 'अहोरात्र' से पहले भी कोई 'अहोरात्र' अवश्य रहता है, उसी प्रकार सभी अहोरात्रों के पहले कोई अहोरात्र अवश्य रहता है, अहोरात्रों की यह अनियन्त्रित श्रृङ्खला 'प्रलय' की सत्ता को ही काट डालती है। किन्तु मीमांसकों की उक्त युक्ति भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रथम दिन को छोड़ कर वर्षा ऋतु के सभी दिन यद्यपि वर्षादिनपूर्वंक होते हैं, किन्तु वर्षा ऋतु का प्रथम दिन वर्षादिनपूर्वंक नहीं होता, क्योंकि वर्षा ऋतु के प्रथम दिन के पूर्व के दिन वर्षा ऋतु के नही होते, उसी प्रकार मृष्टि के स्थितिकाल के सभी अहोरात्र यद्यपि अहोरात्र-पूर्वंक हैं, फिर भी मृष्टि के आदि का पहला अहोरात्र 'अहोरात्रपूर्वंक' नहीं है। अत: सभी अहोरात्र अहोरात्रपूर्वंक नहीं हैं, इसलिये तन्मूलक प्रलय का खण्डन उचित नहीं हैं।
  - (स) मीमांसकगण प्रलय के खण्डन के लिये इस दूसरी युक्ति का प्रयोग करते हैं कि प्रलय को स्वीकार करनेवालों को यह मानना होगा कि प्रलयकाल में भोग नहीं होता। प्रलय के बाद भोग होता हैं। किन्तु प्रलयकाल में भी आत्मा में अदृष्टीं की सत्ता रहती हैं किन्तु प्रलयकाल में अदृष्ट की कार्यक्षमता अवरूद्ध रहती है, पुन:

सृष्टि होने पर अदृष्टों में भोग की क्षमता आती है, किन्तु यह सम्भव नहीं है, काल के साथ भोग की परम्परा नियमित है, अत: कोई भी काल ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें भोग उत्पन्न न हो। किन्तु प्रलय स्वीकार करने पर प्रलयकाल में भोग सम्भव नहीं होगा। उसके आगे पुन: भोग होगा। इसलिये प्रलयाधिकरणीभूत एक काल में सभी अदृष्टों की भोगोत्पादकत्व शक्ति का अवरोध मानना होगा, किन्तु वैसा सम्भव नहीं है। क्योंकि 'विषमविपाकजनकत्व' उसका स्वभाव है। अत: ऐसा कोई काल नहीं हो सकता, जिसमें सभी अदृष्टों की 'वृत्तियाँ' अवरुद्ध हो जायँ। अत: प्रलय नहीं होता।

किन्तु मीमांसकों का यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति के समय सभी भोगों की निवृत्ति सभी मानते हैं। इसिलये सुषुप्ति के समय अदृष्ट की सभी वृत्तियों का निरोध सवंसम्मत है। अत: यह कहना भी ठीक नहीं है कि सभी अदृष्टों की वृत्ति का निरोध कभी सम्भव नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में ही सभी वृत्तियों का निरोध स्पष्ट है।

(ग) 'प्रलय' के विरुद्ध मीमांसकगण तीसरी युक्ति यह देते हैं कि यदि प्रलय को स्वीकार करेंगे तो उस समय ब्राह्मणादिवणों की व्यवस्था लुप्त हो जायगी। फिर आगे पुन: सृष्टि होने पर ब्राह्मणादिवणों की व्यवस्था न हो पायगी। क्योंकि ब्राह्मण-मातृपितृजन्यत्व ही ब्राह्मणत्व का प्रयोजक है। प्रलयकाल में जब सभी नष्ट हो जायंगे तो ब्राह्मणादि वर्ण भी नष्ट हो जायंगे।

इसका यह समाधान है कि स्थितिकाल में यद्यपि ब्राह्मणमातृपितृजन्यत्व ही ब्राह्मणत्व का नियामक होता है, किन्तु सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के सङ्कल्प से ही ब्राह्मणादि की उत्पत्ति होती है, जिनकी कथाओं से पुराणादि भरे पड़े हैं। लोक में भी देखा जाता है कि वृष्ट्रिक (बिच्छू) की उत्पत्ति उनके नर-मादे से भी होती है, कभी गोवर से भी होती है। एवं चौराई का शाक कभी उसके बीज से होता है, और कभी चावल के धोने के लिये प्रयुक्त पानी से होता है। अतः बीज का नियम प्रायिक है, सावैत्रिक नहीं।

(घ) प्रलय को स्वीकार करने में मीमांसकगण चौथी आपित यह देते हैं कि प्रलय को मानने से शब्दों के सङ्केतग्रहादि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि शक्तिग्रह वृद्ध व्यवहार सापेक्ष है। प्रलय में जब सभी पुरुष विनष्ट हो जायंगे तो किसके व्यवहार से

कौन शक्ति ग्रहण करेगा? इसी प्रकार प्रलय को स्वीकार करने से घटादि निर्माण का कौशल लुप्त हो जायगा। अत: प्रलय नहीं होता। यह सृष्टि सदा से यों ही चली आ रही है, एवं यों ही चलती रहेगी।

मीमांसकों का यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार 'मायावी'
[कठपुतली को नचाने वाला ] पुरुष कठपुतली के द्वारा घट के नयन एवं आनयन से
पार्श्व स्थ बालक सङ्केत का ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वरगुरु
एवं शिष्य दोनों ही शरीर को धारण कर सङ्केत ग्रहण एवं घटादि सम्प्रदायों की परम्परा
को कायम रखते हैं। अत: प्रलय के मानने से सङ्केतग्रह की अनुपपत्ति अथवा घटादि
सम्प्रदायों की अनुवृत्ति की कोई अनुपपत्ति नहीं है।

### [ ३ ]

'तदभावावेदकप्रमाणसद्भावात्' इस वाक्य द्वारा प्रथम स्तवक में जो ईश्वरसिद्धि के बाधक प्रमाणों की ओर संकेत किया गया है, उसी का विवरण तृतीय स्तवक में है।

जिस प्रकार 'सिद्धि' के लिये प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 'वाध' के लिये भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। तदनुसार जितने भी प्रमाण हैं, उन सभी के द्वारा ईश्वरसिद्धि में वाध की सम्भावना है। नैयायिक प्रत्यक्षादि जिन चार प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा वाधक उद्भावन कर उसका निरास किया गया है। तदितिरिक्त अर्थापित्त और अनुपलब्धि ये दो प्रमाण मीमांसक और मानते हैं। इन दोनों प्रमाणों के द्वारा ईश्वरसिद्धि में बाध की सम्भावना का निरास उनके पृथक् प्रामाण्य के निराकरण के द्वारा इस अभिप्राय से किया गया है कि अर्थापित्त वस्तुत: अनुमान-प्रमाण में अन्तभूत है। अत: अनुमान बाध के निराकरण से ही अर्थापित्त प्रमाण के द्वारा बाध का निराकरण हो जाता है एवं अनुपलब्धि स्वयं अभाव की ग्राहिका नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अभाव के ग्रहण में सहायकमात्र है। अत: प्रत्यक्ष बाध के निरास से ही अनुपलब्धि बाध का निरास समझना चाहिये।

वैशेषिकगण उपमान और शब्द को पृथक् प्रमाण न मान कर अनुमान में ही उन दोनों का अन्तर्भाव करते हैं। उनके मत से अनुमान-बाध के निराकरण से ही उपमान-बाध और शब्द-बाध इन दोनों को भी निराकृत समझना चाहिये। किन्तु नैयायिकगण शब्द एवं उपमान इन दोनों को पृथक्-पृथक् (स्वतन्त्र ही) प्रमाण मानते हैं। अत: उनके

मत से उपमान-बाध एवं शब्द-बाध इन दोंनों वाधों का निराकरण अनुमान-बाध के निराकरण से ही सम्पन्न नहीं हो जाता। अत: इस स्तवक में शब्द एवं उपमान इन दोनों के पृथक्-पृथक् (स्वतन्त्र) प्रामाण्य का समर्थन, तथा अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि इन दोंनों के पृथक् प्रामाण्य का खण्डन भी किया गया है। कुछ अन्य अवान्तर स्वतन्त्र विचार भी हैं।

#### १. प्रत्यक्षबाध एवं उसका निराकरण

जिस प्रकार भूतल में घट की अनुपलिक्ध से घटाभाव का निर्णय होता हैं, एवं उस निर्णय से भूतल में घट की सत्ता बाधित होती है, उसीं प्रकार ईश्वर भी चूंकि कहीं उपलब्ध नहीं होते, अत: ईश्वर की इस अनुपलिक्ध से इश्वर की सत्ता का वाधित होना अनिवार्य है। फलत: ईश्वर के साधक सभी अनुमान प्रत्यक्ष से बाधित हैं।

किन्तु यह प्रत्यक्ष बाध उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष योग्य वस्तु की अनुपलिब्ध ही उक्त प्रत्यक्ष योग्यवस्तु के अभाव का साधक होतीं हैं। यदि ऐसा न हो अर्थात्
योग्यानुपलिब्ध को अभाव-ग्राहक न मानकर योग्यायोग्य-साधारण सभी अनुपलिब्धयों
को अभाव का साधक मानें तो चक्षुरादि इन्द्रियों की सत्ता भी वाधित हो जायगी, क्योंकि
चक्षु अतीन्द्रिय हैं अत: उसकी उपलिब्ध नहीं होती है। फलत: चार्वाक का एकमात्र अवलम्ब प्रत्यक्ष प्रमाण भी विपन्न हो जायेगा।

योग्यानुपलिक्य को अभाव-ग्राहक मानने से शशशृङ्गाभाव की असिद्धि कीं जो आपित्त दी जाती है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि शशशृङ्गाभाव की सिद्धि कभी होंती ही नहीं, क्योंकि शशशृङ्ग की सत्ता अप्रसिद्ध है। कहीं प्रसिद्ध वस्तु का ही कहीं अभाव भी होता है। अब रही 'शशशृङ्ग नास्ति' इस प्रयोग की उपपित्त । उसे उस प्रयोग से शृङ्ग में शशसम्बन्ध के अभाव का बोधक मान कर उपपन्न किया जा सकता है। वस्तुत: यही उचित भी है। 'शशशृङ्ग नास्ति' इस वाक्य से खरहे के सींग नहीं होते' यह प्रतीति होती है। 'यहाँ शश का शृङ्ग नहीं हैं' यह प्रतीति नहीं होती।

### २. अनुमानबाध एवं उसका निराकरण

क्षित्यङ्कुरादि के कर्ता के स्वरूप में ईश्वर का अनुमान नैयायिकों को अभिप्रेत हैं। किन्तु कोई भी 'कर्ता' न 'शरीर' के बिना कोई कार्य कर सकता है, न बिना किसी प्रयोजन के वशीभूत होकर। शरीरादि से भिन्न नित्य-विभु एवं विभु आप्तकाम जिस अशरीरी परमेश्वर की कल्पना नैयायिकों को इष्ट है, उनको न शरीर ही है, न कोंई प्रयोजन ही।
अत: यह अनुमान किया जा सकता है कि ईश्वर चूंकि शरीर एवं प्रयोजन से रहित है,
अत: वह किसी का भी कर्त्ता नहीं हो सकता। सुतराम् क्षित्यादि के भी कर्ता नहीं हों
सकते—'ईश्वरो न कर्त्ता अशरीरित्वात् प्रयोजनाभिसन्धिशून्यत्वाद्वा' इन दोनों अनुमानों के
द्वारा ईश्वर में सकर्त्युं कत्व के बाध से क्षित्यादि के कर्त्ता के रूप में ईश्वर का अनुमान
बाधित हो जायगा। अत: ईश्वर का साधक उक्त अनुमान सदनुमान नहीं है। इसिलये
उससे ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

इस आक्षेप के उत्तर में नेयायिकों का कहना है कि उक्त अनुमान बाध नहीं हो सकता। क्योंकि अनुमानबाध के लिये बाधक अनुमान का दोषरहित होना अनिवार्य है। दोषयुक्त हेतु से जिस प्रकार किसी की सिद्धि नहीं हो सकती, उसी प्रकार दुष्टहेतुक अनुमान से किसी का बाध नहीं हो सकता।

प्रकृत में 'ईश्वरों न कर्ता' इत्यादि अनुमान दिखलाये गये हैं। वह दोषदाता के लिये 'आश्रयासिद्ध' है। पक्षतावच्छदेकीभूत ईश्वर रूप से ईश्वर पहिले से सिद्ध नहीं है। अनुमान के लिये पक्षतावच्छदेविशिष्टपक्ष का निश्चय पहले आवश्यक है। यदि उक्त बाधक अनुमानों की उपपत्ति के लिए ईश्वरत्विशिष्ट ईश्वर का ज्ञान स्वीकार करेंगे, तो ईश्वर की सिद्धि ही हो गयी। फलतः जिस प्रमाण से बाधक अनुमान के 'धर्मी' स्वरूप 'ईश्वर' का ग्रहण होगा, उसी 'धर्मिग्राहकमान' से उक्त बाधक अनुमान बाधित हो जायगा। क्योंकि 'ईश्वर' स्वरूप उक्त 'धर्मों' का प्रमाज्ञान 'क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृ कम्' इत्यादि अनुमानों को छोड़कर दूसरा नहीं है। फलतः जिस अनुमानप्रमाण के बल से ईश्वरानुमान में बाध होगा, उस धर्मिग्राहक अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि ही हो जायगी।

बौद्ध एवं मीमांसकगण अत्यन्त 'असत्' पदार्थं का भी भान स्वीकार करते हैं। तदनुसार असत्स्याति के द्वारा ज्ञात परमेश्वर में असर्वज्ञत्व अथवा अकत्तृ कत्व का अनुमान हो सकता है। ईश्वर सर्वथा अप्रसिद्ध होने पर भी जब असत्स्याति के द्वारा ज्ञात हो सकता है, तो तद्धमिक असर्वज्ञत्वादि का अनुमान आश्रयासिद्ध नहीं होगा। अथवा क्षिति में ही ईश्वर कर्तृ कत्वाभाव का अनुमान होगा इस पक्ष का खण्डन करते हुए आचार्य ने अपना यह प्रसिद्ध क्लोक लिखा है—

व्यावर्त्त्याभाववत्तैव भाविकी हि विशेष्यता । अभावविरहात्मत्वं वस्तुन: प्रतियोगिता ॥

अर्थात् अभाव की आश्रयता एवं अभाव की प्रतियोगिता ये दोनों ही परमार्थंसद्-विद्यमान वस्तु में ही हो सकती हैं। अत: असत्ख्याति से उपनीत ईश्वर में असर्वज्ञत्विद की सिद्धि अथवा क्षित्यादि में ईश्वरकर्नृकत्वाभाव की सिद्धि नहीं की जा सकती।

इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि शास्त्र-पुराणादि आगम-प्रमाण के द्वारा ज्ञात परमेश्वर में असर्वज्ञत्व अकर्त्तृकत्वादि की सिद्धि की जा सकती है। अतः उक्त ईश्वरिवरोधी अनुमान अनुपपन्न नहीं। इस प्रसङ्ग में नैयायिक लोग कहते हैं कि यदि 'आगम' को प्रमाण मानेंगे तो प्रमाणभूत आगम के द्वारा जो ईश्वर का ज्ञान होगा, वह 'प्रमा' रूप होगा। फलतः आगमप्रमाण से ही ईश्वर की सिद्धि हो जायगी। यदि आगम को अप्रमाण मानेंगे तो उससे होने वाला ज्ञान असल्ख्याति रूप ही होगा। पहिले ही कहा जा चुका है कि असल्ख्याति के द्वारा ज्ञात पक्ष में अनुमिति नहीं हो सकती।

ईश्वर की अनुपलिश्व से ईश्वर की सत्ता का जो खण्डन किया गया है, उसका समाधान नैयायिकों ने यह किया है कि केवल अनुपलिश्व अभाव का ग्राहक नहीं है, किन्तु 'योग्यानुपलिश्व' ही अभाव का ग्राहक है। ईश्वर की अनुपलिश्व चूँकि 'योग्यानुपलिश्व' नहीं है, अत: इस अनुपलिश्व से ईश्वर के अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता।

इस पर चार्वाकों का कहना है कि केवल अनुपलब्धि ही अभाव का ग्राहक है। जिसमें 'योग्यत्व' विशेषण अनावश्यक है। केवल अनुपलब्धि को अभाव का ग्राहक मानने में जो यह आपित्त करते हैं कि प्रत्यक्षायोग्य वस्तु की सिद्धि के लिये ही अनुमान का प्रयोग किया जाता है, यदि केवल अनुपलब्धि को ही अभाव का ग्राहक मानेंगे तो प्रत्यक्षायोग्य वस्तुओं की सत्ता ही लुप्त हो जायगी, फिर अनुमान अपना प्रयोजन खो देने के कारण अपनी सत्ता को ही खो बैठेगा — उसके प्रसङ्घ में चार्वाकों का कहना है कि अनुमान की सत्ता का लोप इष्ट ही है।

इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि 'सन्देह' भावाभावकोटिक होता है तथा भावकोटिक निश्चय एवं अभावकोटिक निश्चय इन दोनों में से किसी के भी रहने पर संशय या सन्देह नहीं होता है। फलत: दोनों कोटियों में से किसी एक कोटि का निश्चय संशय का विरोधी है। ऐसी स्थिति में यदि सन्देह के विषयीभूत विद्विप्रभृति का ज्ञान 'उपलिब्ध' होगा तो वह निश्चयात्मक ही होगा, उनके रहने से सन्देह नहीं होगा। यदि उनकी उपलिब्ध नहीं रहेगी तो अनुपलिब्धप्रयुक्त अभाव का ही निश्चय रहेगा जिसके रहने से भी संशय अनुपपन्न होगा। अत: योग्यत्व विशेषणाघटित केवल अनुपलिब्ध को अभाव का ग्राहक मानने से संशय ही अनुपपन्न हो जायगा। इसिलिये संभावनामात्र से भी प्रवृत्ति की उपपत्ति इस पक्ष में नहीं की जा सकती।

इस पर चार्वाकों का कहना है कि यदि सभी अनुपलिध्यों को अभाव का निश्चायक न मानें, केवल योग्यानुपलिध्य को ही अभाव का ग्राहक मानें तों अनुमान की सत्ता ही उठ जायगी। क्योंकि अनुमान के लिये हेतु में उपाध्यभाव का ग्रहण आवश्यक है। योग्य उपाधि की अनुपलिध्य से योग्य उपाधि के अभाव का ही निश्चय होगा। फिर भी अयोग्य उपाधि की शङ्का वनी ही रहेगी। उपाधि की शङ्का के रहने पर भी व्याप्ति निश्चय नहीं हो पाता है। व्याप्ति-निश्चय के न रहने से अनुमान की सत्ता ही विपन्न है, अनुपपत्ति होगी ही।

दूसरी रीति से भी व्याप्ति का निश्चय संभव न होने के कारण अनुमान की सत्ता संकटग्रस्त है, क्योंकि देश और काल दोनों ही अनन्त हैं। अतः इस संभावना का प्रतिरोधक कोई नहीं दीखता। किसी भी देश और काल में धूम विना विह्न के नहीं रह सकता। जब कि सभी देशों का एवं सभी कालों का प्रत्यक्ष किसी को हो ही नहीं सकता, तब उन अप्रत्यक्ष देशों और कालों में व्यभिचार की शंका अवश्य बनी रहेगी।

इन्हीं सब आपित्तयों को दूर करने के लिये आचार्य ने यह प्रसिद्ध श्लोक लिखा है।

शङ्का चेदनुभात्येव, न चेच्छङ्का ततस्तराम् । व्याघाताविधराशङ्का तर्कः शङ्काविधर्मतः ॥

अर्थात् सभी हेतु कदाचित् किसी काल अथवा किसी देश में व्यभिचरित न हों। इस प्रकार की आशङ्का भावी काल एवं भावी देश के सहारे ही की जा सकती है। किन्तु इसके लिये भाव-देश एवं भावी काल का निश्चय आवश्यक है। यह निश्चय केवल अनुमान प्रमाण से ही हो सकता है। अतः 'शङ्का' अगर है तो अनुमान भी अवश्य ही है।

यदि व्यभिचार शङ्का नहीं है, तब तो अनुमान का कोई बाधक ही नहीं। 'सुतराम्' अनुमान प्रमाण है ही। तर्क ही व्यभिचार शङ्का की अविध है। अर्थात् तर्क से ही व्यभिचार शङ्का एवं उपाधि शङ्का दोनों का ही विनाश होगा। सभी हेतुओं में व्यभिचार की शङ्का नहीं होती। जिन हेतुओं में व्यभिचार की शङ्कायें होती हैं, उसकी निवृत्ति तर्क से होती है। उसके वाद व्याप्ति के निश्चय में कोई बाधा नहीं रह जाती। अनुमिति निर्विष्न हो जाती है।

जबतक यह उपाधि शङ्का अथवा व्यभिचार शङ्का का चक्र चलता रहेगा, तब तक तर्क की धारा भी उनको विनष्ट करने के लिये चलती रहेगी। जब प्रमाता पुरुष को अपेक्षित व्याप्ति-ज्ञान प्राप्त हो जायगा, तब तर्क की धारा भी रुक जायगी।

यह जो आपत्ति दी जाती है कि तर्क भी अपनी उपपत्ति के लिये अविनाभाव या व्याप्ति की अपेक्षा रखता है, अतः तर्क के सहारे व्याप्ति-निश्चय के सम्पादन में 'अनवस्था' होगी, वह आपत्ति भी युक्त नहीं, क्योंकि 'सभी हेतुओं में व्यभिचार की शङ्का अवश्य हो' ऐसी कोई भी राजाज्ञा नहीं। कहने का इतना ही अभिप्राय है कि जिन हेतुओं में व्यभिचार की शङ्का होगी, उसकी निवृति 'तर्क' से होगी। यदि सभी हेतुओं में व्यभिचार अवश्य माना जाय तो आपत्ति देने वाले की अपनी ही प्रवृत्तियाँ व्याहत हो जायँगी। अर्थात् धूम में यदि विह्नजन्यत्व को सन्दिग्ध मान ले, तो उक्त शङ्का करने वाले पुरुष की विह्न को लाने की निष्काम प्रवृत्ति में 'व्याधात' उपस्थित हो जायगा, जो धूम के लिये ही होती है। अतः व्यभिचार शङ्का को यदि निरवधि मानेंगे तो उक्त 'प्रवृति-व्याधात' उपस्थित होगा ।

खण्डन-खाद्य में श्री हर्ष ने अनुमान खण्डन के प्रसङ्ग में उदयन की इस कारिकोक्त-युक्तियों का खण्डन करते हुए उपसंहार में लिखा है कि: —

तस्मादस्माभिरप्यस्मित्तयं न खलु दुष्पठा।
त्वद्गायंवान्यथाकारमक्षराणि कियन्त्यपि।।
व्याघाती यदि शङ्कास्ति न चेच्छङ्का ततस्तराम्।
व्याघाताविधराशङ्का तकः शङ्काविधः कुतः।।

श्रीहर्ष प्रथम क्लोक के द्वारा कहते हैं कि इस प्रसङ्घ में हम लोग 'वेदान्तीगण' मी तुम्हारी 'गाथा' उदयनकारिका' को ही कुछ अक्षरों के हेरफेर के साथ सहजतः अपने पक्ष की पुष्टि के लिये भी पढ़ सकते हैं। अर्थात् तुम्हारे क्लोक को ही कुछ पाठभेद के साथ पढ़ कर तुम्हारा प्रतिवाद कर सकते हैं। उदयन-कारिका का अन्यथा पाठ स्वरूप ही दितीय क्लोक है।

१ देखिये इसी ग्रन्थ का तृतीयस्तबक, पृ० ३०८

उदयन ने लिखा है — 'शङ्का चेदनुभास्त्येव'। श्रीहर्ष उस स्थान पर लिखते हैं कि 'व्याघातो यदि शङ्कास्ति'। उदयन लिखते हैं 'शङ्कावधिर्मतः'। श्रीहर्ष लिखते हैं 'शङ्का विधः कुतः' — यही है उदयन के श्लोक का प्रकृत में श्रीहर्षोक्त अन्यथा पाठ।

श्रीहर्ष द्वारा अन्यथाकृत क्लोक का अभिप्राय है कि 'व्याघातो यदि' अर्थात् 'व्याघात' यदि है, तो 'शङ्कास्ति' शङ्का भी अवश्य ही रहेगी। अर्थात् आपने जिस व्याघात का उद्भावन किया है. वह शङ्का के विना रह ही नहीं सकता। 'न चेत्, अर्थात् व्याघात यदि नहीं है, तो फिर शङ्का का प्रतिवन्धक न रहने से शङ्का अवश्य ही रहेगी। ऐसी स्थित में शङ्का की अवधि व्याघातपर्यन्त ही है 'व्याघातावधिराशङ्का' यह कैसे कहा जा सकता है? ऐसी श्थित में 'तर्कः शङ्कावधिर्मतः' इस उक्ति के द्वारा जो तर्क को शङ्का का प्रतिबन्धक कहा गया है, वह आयुक्त हो जाता है। अर्थात् व्याघात के रहने पर यदि शङ्का अवश्य ही रहेगी, शङ्का को छोड़ कर व्याघात जव रह ही नहीं सकता, तो व्याघात से शङ्का की निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि व्याघात शङ्का का निवर्त्तक नहीं है तो कथित शङ्का के कारण कथित तर्क की अवतारणा ही नहीं हो सकती। अतः तर्क से भी शङ्का की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह असम्भव है।

श्रीहर्ष का अभिप्राय है कि यदि यह कहा जाय कि शङ्का से स्वप्रवृत्ति का व्याघात होता है, इसलिये शङ्का नहीं होती, तो इसका यही फलितार्थ है कि — स्वप्रवृत्ति-व्याघात ही शङ्का का प्रतिबन्धक है। यही बात उदयन ने 'व्याघाताविधराशङ्का' इस वाक्य से कही है। 'व्याघात' शङ्का का 'अविध' अर्थात् 'सीमा' है, फलतः प्रतिबन्धक है।

अब यह देखना है कि यह 'व्याघात' कौन-सी वस्तु है ? 'धूम विह्न से उत्पन्न होता है ? अथवा नहीं ? इस शङ्का के रहते धूमार्थी पुरुष की विह्न में निष्काम प्रवृत्ति होती है, वह न हो सकेगी कथित शङ्का का कथित प्रवृत्ति के साथ जो यह 'विरोध' है, वही 'व्याघात' शब्द से व्यक्त किया गया है। दो या दो से अधिक वस्तुओं में ही विरोध होता है। अतः विरोधस्थल में अन्ततः दो पदार्थों का रहना आवश्यक है। केवल एक ही पदार्थ के अवलम्बन से 'विरोध' नहीं हो सकता। जिन पदार्थों में परस्पर विरोध होता है, वे दोनों पदार्थ विरोध के आश्रय हैं। उन दोनों में से किसी एक के न रहने पर भी विरोध की उपपत्ति नहीं हो सकती।

कथित शङ्का एवं प्रवृत्ति के विरोध (जिसको उदयन ने 'व्याघात' कहा है) की जहाँ सत्ता रहेगी, वहाँ विरोध के आश्रय अथवा प्रतियोगी शंका की सत्ता भी अवश्य ही रहेगी। विरोध अपने इस आश्रय अथवा प्रतियोगी को छोड़ कर नहीं रह सकता।

इसिलिये यह मानना होगा कि उदयनोक्त 'न्याघात' अथवा विरोध जहाँ रहेगा वहाँ शङ्का भी अवश्य ही रहेगी। इसी से श्रीहर्ष ने लिखा है कि 'न्याघातो यदि' अर्थात् न्याघात यदि है तो 'शङ्का' अवश्य ही रहेगी। यदि न्याघात के रहने पर शङ्का अवश्य रहेगी तो न्याघात शङ्का का प्रतिवन्धक नहीं हो सकता। अतः हेतु में न्यभिचार शङ्का के अनुच्छेद से तर्क के मूलभूत न्याप्तिनिश्चय की कोई सम्भावना नहीं रह जायगी। अतः तर्क ही असम्भव हो जायगा। इसिलिये तर्क शङ्का का प्रतिवन्धक नहीं हो सकता। इसी अभिप्राय से श्रीहर्ष ने श्लोक के अन्त में लिखा है — तर्कः शङ्कावधिः कुतः ?

तत्त्वचिन्तामणिकार श्री गङ्गेशोपाघ्याय ने 'तर्कप्रकरण' में श्रीहर्ष के 'व्याघातो यदि' इस द्वितीय क्लोक को उद्धृत कर आलोचना करते हुए लिखा है कि —

''अतएव व्याघातो यदि शङ्कास्तिः इति खण्डनकारमतमपास्तम्, न हि व्याघातः शङ्काश्रितः, किन्तु स्वक्रियैव शङ्काप्रतिबन्धिकेति । न वा विशेषदर्शनात् शङ्कानिवृत्तिरेवं स्यात्''

'गङ्गेश का कहना है -

[ १ ] उदयन ने अपने क्लोक में 'व्याघाताविधराशङ्का' इस वाक्य के द्वारा कथित प्रवृत्ति-व्याघात को शङ्का का प्रतिबन्धक नहीं कहा है। उदयन का अभि-प्राय है कि सार्वजनीन अनुभव के अनुसार शङ्का वहीतक की जाती है, जहाँतक स्वप्रवृत्तिव्याघादिदोष उपस्थित न हों। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जहाँ शङ्का करने वाले पुरुष की अपनी प्रवृत्ति ही व्याहत होती है, वहाँ वस्तुतः शङ्का की उत्पत्ति नहीं होती। शङ्का की यह अनुत्पत्ति शङ्का के किसी अन्य कारण के न रहने से हो, अथवा किसी प्रतिबन्धक के रहने से हो, यह दूसरी बात है। किन्तु उक्त स्थल में शङ्का की उत्पत्ति नहीं होती। उदयन ने व्याघात को शङ्का का प्रतिबन्धक नहीं कहा है।

[२] 'न वा' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा चिन्तामणिकार ने श्रीहर्ष की युक्ति को मानते हुए कहा है कि यदि व्याघात को शङ्का का प्रतिबन्धक मान भी लें तथापि कोई हानि नहीं। क्योंकि जिस प्रकार 'विशेषदर्शन' शङ्का का प्रतिबन्धक होता है, उसी प्रकार 'व्याघात' भी शङ्का का प्रतिबन्धक होगा। नहीं तो फिर 'विशेषदर्शन'स्वरूप प्रति-बन्धक से भी शङ्का की निवृत्ति नहीं होगी।

१ तत्त्वचिन्तामणि तर्कप्रकरण पृ० २३३ पं० १ सोसाइटी से

क्योंकि 'स्थाणुर्वा पुरुष:' इत्यादि संशयस्थलों में 'अयं स्थाणुरेव' अथवा 'अयं पुरुष एव' इत्यादि विशेषदर्शनों से संशय की निवृत्ति को सभी स्वीकार करते हैं। उक्त 'विशेष-दर्शन' को 'विरोधिदर्शन' भी कहते हैं, क्योंकि वह संशय का विरोधी है। किन्तु श्रीहर्ष की कथित युक्ति के अनुसार जिसके साथ जिसका विरोध होगा, उन दोनों की सत्ता रहने से ही विरोध उपपन्न होगा। इसल्ये श्रीहर्ष के अनुसार जिस प्रकार शङ्का के विना शङ्काश्रित व्याघात नहीं रह सकता, उसी प्रकार संशय के बिना संशयाश्रितविशेषदर्शन नहीं रह सकता। सुतराम् इससे विशेषदर्शन की जो सर्वसिद्धिसंशय निवर्तकता है, वह अनुपयुक्त हो जायगी। अत: जिस प्रकार संशय के बाद विशेषदर्शन के उत्पन्न होने से संशय मिट जाता है, उसी प्रकार शङ्का के बाद व्याघात के उपस्थित होने पर शङ्का मिट जायगी, अत: श्रीहर्षकृत उक्त प्रतिवाद युक्त नहीं।

## उपमानबाध का निरास

ईश्वर की सिद्धि में उपमान प्रमाण के द्वारा यह बाध उपस्थित किया जा सकता है कि जिस पदार्थ की सत्ता होती है, उसके सदृश कोई दूसरा पदार्थ अवश्य होता है। अथवा वह स्वयं किसी दूसरे पदार्थ का सादृश्य रखता है, किन्तु ईश्वर के समान न कोई दूसरा है, न ईश्वर ही किसी के समान है। ईश्वर चूंकि सादृश्यसे विहीन है, अतः गगन-कुसुमादि के समान उसकी सत्ता नहीं।

इस प्रकार ईश्वर की सिद्धि में सम्भावित उपमान बाधका निरास वैशेषिकगण इस दृष्टि से करते हैं कि उपमान चूंकि अनुमान में ही अन्तर्भूत है, अतः अनुमानबाध के निरा-करण से ही उपमान के बाध को भी निरस्त समझना चाहिये।

किन्तु, नैयायिकगण ऐसा नहीं कह सकते क्यों कि वे लोग उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। अत: तात्त्विक दृष्टि से अनुमान में उपमान के अन्तर्भाव का खण्डन एवं स्वतन्त्र प्रामाण्य का समर्थन कर वैशेषिकों के मत का खण्डन किया गया है।

उपमान के द्वारा ईश्वरसिद्धि में बाध के प्रसङ्ग में नैयायिकों का कहना है कि उपमान प्रमाण चूंकि केवल सादृश्य की प्रमिति का ही कारण है, अतः उससे किसी ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जिससे ईश्वर की सिद्धि में बाधा पड़े। अतः उपमान प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि में बाधा नहीं आ सकती। मीमांसकगण उपमान के प्रामाण्य का समर्थन इस दृष्टि से करते हैं कि 'सादृश्य' एक स्वतन्त्र पदार्थ ही है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिन द्रव्यादि पदार्थों की सिद्धि होती है, उनसे यह भिन्न है। अतः सादृश्य नाम के अतिरिक्त पदार्थ के लिये उपमान नाम के अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता है।

किन्तु, नैयायिक एवं वैशेषिक दोनों ही एक स्वर से इस युक्ति का विरोध करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ न मान कर क्लृप्तद्रव्यादिस्वरूप ही मानते हैं। अतः उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले नैयायिक भी यहाँ वैशेषिक के साथ हैं।

फिर भी यह कहा जा सकता है कि भले ही सादृश्यक्लृप्त द्रव्यादि पदार्थों में से ही कोई एक हो, तथापि प्रत्यक्षादि प्रमाण उसके ग्राहक नहीं हैं, अतः उसके ग्रहण के लिये उपमान प्रमाण की आवश्यकता तों है ही।

उपमान प्रमाण की सत्ता के ज्ञापक इस कथन का खब्डन वैशेषिकगण प्रतिविन्द के द्वारा करते हैं, कि यदि ऐसा मानें तो 'वैधर्म्य' अर्थात् वैसादृश्य के बोध के लिये भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा। यदि 'वैधर्म्य' का बोध अर्थापत्ति प्रमाण से मानेंगे तो अर्थापत्ति के द्वारा साधर्म्य का भी बोध हो सकता है। अतः उक्त युक्ति ठीक नहीं है।

इस प्रसङ्ग में नैयायिकों का कहना है कि गवयादि पदों का जो गवयत्वविशिष्ट अर्थ में अभिधावृति (शक्ति) नाम का सम्बन्ध है, उसका बोध चूंकि प्रत्यक्षादिप्रमाणों से सम्भव नहीं है, अतः उपमान नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना आवश्यक है। 'शक्ति धीरुपमा फलम्'।

इस प्रसङ्ग में वैशेषिक लोग कह सकते हैं, गवयत्वाविशष्ट यह धर्मी चूंकि गोसदृश है, अतः यह गवय पद का वाच्य अर्थ है गवयत्विविशष्टो धर्मी गवयपदवाच्यो गो सदृशत्वात्] इस अनुमान के द्वारा भी उक्त शक्तिज्ञान हो सकता है, अतः उपमान प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रसंङ्ग में नैयायिकों का कहना है कि अनुमान के लिये हेतु और साध्य का परामर्श के द्वारा पहिले से ज्ञात होना आवश्यक है। प्रकृत में गवयपदवाच्यत्वस्वरूप साध्य-पहिले से ज्ञात नहीं है, अतः उसकी अनुमिति नहीं हो सकती।

क्षे देखिये "३६° पृ०

इसी प्रकार शब्द प्रमाण से भी उक्त शक्तिज्ञान की उपपित्त नहीं हो सकती, क्योंकि शक्तिज्ञान के लिये भी शक्यार्थ का पिहले से ज्ञात होना आवश्यक है, गवयत्व तो पिहले से सर्वथा अज्ञात है। शब्दप्रमाण के द्वारा प्राप्त बाध का निरास

ईश्वर की सिद्धि में शब्दप्रमाण से सम्भावित बाध का निरास वैशेषिकगण इस दृष्टि से करते हैं कि शब्द नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, अपितु वह अनुमान के ही अन्तर्गत है, अत: अनुमानबाधकत्व के निरस्त होने से ही शब्दप्रमाण के द्वारा सम्भावित बाध को भी निरस्त समझना चाहिये।

किन्तु नैयायिक लोग शब्द को अतिरिक्त प्रमाण मानते हैं, अत: सांख्याचारों के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में जो 'प्रकृते: क्रियमाणानि' इत्यादि गीता वचनों को बाधक रूप में उपस्थित किया जाता है, उसका निरास करते हुए कहते हैं कि 'प्रकृते: क्रियमाणानि' इत्यादि जिस शब्दप्रमाण को उपस्थित किया है, वह अतीन्द्रियार्थविषयकज्ञान का सम्पादक है, अतः तभी प्रमाण हो सकता है, जबिक अतीन्द्रियार्थदर्शी सर्वज्ञपुरुषस्वरूप आप्त के द्वारा वह उच्चरित हो। क्योंकि अनाप्तोक्तशब्दप्रमाण नहीं हैं, एवं शब्द नित्य भी नहीं है, यतः नित्यत्व प्रयुक्त भी वेद में प्रामाण्य सम्भव नहीं है। इसलिये उक्त शब्द-प्रमाण से ईश्वरसिद्धि में बाधा नहीं आ सकती।

दूसरी बात यह भो है कि जिस प्रकार 'प्रकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि — ईश्वर में जगत्कर्तृंत्व के बाधक वाक्य उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर में जगत्कर्तृंत्व के साधक 'द्यावा भूमीं जनयन् देव एकः' इत्यादि वाक्य भी उपलब्ध होते हैं। अतः यह समझना चाहिये कि जितने भी ईश्वर में कर्त्तृंत्वादि के बाधक वाक्य हैं, वे सभी वाक्य ईश्वर में विशेषगुणों के अभाव बोध के अभिप्राय से लिखे गये हैं, ईश्वर के अभाव का बोध उनसे अभिप्रेत नहीं है।

अर्थापत्ति के द्वारा ईश्वरसिद्धि में बाध का उपपादन तथा खण्डन

चूंकि ईश्वर वेदों के उपदेश द्वारा ही लोगों को यागादि कार्यों में प्रवृत्त करा सकते हैं, बिना उपदेश के नहीं, अतः यह मानना होगा कि उपदेश के बिना यागादि में प्रवृत्त कराने की विधि ईश्वर को ज्ञात नहीं है, अतः उन्हें सर्वज्ञ नहीं माना जा सकता। फलतः यह उपदेश ही ईश्वर के सर्वज्ञत्व को अनुपपन्न कर देता है। कथित आक्षेप भी उचित नहीं है, क्योंकि वेदों के उपदेष्टा पुरुष को सर्वज्ञ मानें? अथवा असर्वज्ञ? दोनों ही स्थितियों में वेदोपदेश की उपपत्ति हो सकती है, इसके लिये वेदों के उपदेष्टा पुरुष को असर्वज्ञ मानना अनिवार्य नहीं, अतः कथित रीति से अर्थापत्तिप्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में बाध को उपस्थित नहीं किया जा सकता।

क्योंकि यह सभी मानते हैं कि 'हेतु' के न रहने पर 'फल' की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिये प्रमाण के न रहने पर 'प्रमा' की उत्पत्ति नहीं होती। इस नियम के अनुसार ही उपदेश के बिना हम लोगों की वाजपेयादियागों की प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकती।

यदि ऐसी बात न हो तो 'कर्मवादी' मीमांसकों के मत में समान युक्ति से यह आक्षेप किया जा सकता है कि 'अदृष्ट' सभी कार्यों का कारण है, वाजपेयादि यागविषयक-प्रवृत्ति स्वरूप कार्य का भी कारण है, ऐसी स्थिति में वेदों के उपदेश व्यर्थ हैं, क्योंकि वेदों के उपदेश के रहने पर भी अदृष्ट के विना याग की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती। अत: उक्त आक्षेप व्यर्थ है।

### अनुपलब्धि के द्वारा बाध का निराकरण

अनुपलिध चूंकि स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, अभावप्रत्यक्ष एवं अभावानुमान का सहायक मात्र है, अतः प्रत्यक्षबाध एवं अनुमानवाध के निराकरण से ही अनुपलिध-बाध भी निराकृत हो जाता है। जिसका निरूपण क्रमशः 'योग्यादृष्टिः' इत्यादि श्लोक के द्वारा एवं 'क्वानुमानमनाश्रयम्' इत्यादि सन्दर्भं के द्वारा किया जा चुका है।

इस प्रसङ्ग में केवल यह विचारणीय रह जाता है कि अनुपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अतिरिक्त प्रमाण क्यों नहीं है ?

अभाव की प्रतीति के लिये ही अनुपलिध को प्रमाण मानते हैं। किन्तु 'घटभाव-वद्भूतलम्' इत्यादि प्रतीतियाँ चूँकि अपरोक्षात्मक हैं, अतः उनके लिये इन्द्रिय को कारण मानना आवश्यक है। अभाव की उक्त प्रतीतियों में चूँकि इन्द्रिय का अन्वय और व्यतिरेक अन्यमूलक नहीं, अतः इन्द्रियाँ उक्त अभाव प्रतीतियों की कारण ही हैं, अन्यथा-सिद्ध नहीं। फलतः इन्द्रियजनित होने के कारण अभाव की उक्त प्रतीतियाँ चूंकि प्रत्यक्षा-त्मक हैं, अतः इन्द्रिय ही उनका कारण भी है। यद्यपि अनुपलिध का साहाय्य इन्द्रियों को अपेक्षित होता है। फलतः अनुपलिध अभाव प्रतीति में अपेक्षित होने से कारण अवश्य हैं किन्तु 'करण' नहीं, अतः प्रमाकरण स्वरूप प्रमाण नहीं।

# चतुर्थ स्तबक

### [ 8 ]

मीमांसकगण ईश्वर के विरुद्ध चौथी बाधा यह उपस्थित करते हैं कि यदि ईश्वर को मान भी लिया जाय, तथापि उन्हें 'प्रमाण' नहीं माना जा सकता, वही 'प्रमाण पुरुष' है, जिसके ज्ञान 'प्रमा' हों। प्रमाज्ञान को अज्ञातविषयक होना अनिवार्य है, अन्यथा स्मृति को भी 'प्रमा' मानना होगा। ईश्वर का कोई भी ज्ञान अज्ञातविषयक नहीं है। एवं 'प्रमा' ज्ञान स्वरूप किया (धात्वर्थ) का कर्त्ता अथवा करण ही प्रमाण है ईश्वर ज्ञान चूंकि नित्य है, अतः उसका न कोई कर्त्ता है, न करण। इस प्रकार किसी भी प्रकार से ईश्वर को 'प्रमाण' नहीं माना जा सकता। इसलिये ईश्वरोच्चरित होने के कारण वेद को प्रमाण नहीं माना जा सकता। अतः वेद अपनी नित्यता एवं दोषशून्यता के कारण ही प्रमाण है।

इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि 'अगृहीतग्राहित्व' प्रमाज्ञान का लक्षण ही नहीं । क्योंकि प्रमाज्ञान का यह लक्षण धारावाहिकज्ञान में अव्याप्त है, एवं शुक्ति में 'इदं रजतम्' इत्यादि आकार की विषयंयात्मक बुद्धियों में अतिव्याप्त भी है ।

अतः 'यथार्थानुभवत्व' भी प्रमाज्ञान का प्रकृत लक्षण है। धारावाहिक बुद्धि ज्ञान विषयक होने पर भी चूंकि यथार्थानुभवस्वरूप है अर्थात् तद्वति तत्प्रकारक अनुभव स्वरूप है, अतः प्रमा है। उक्त विपर्यय अज्ञातिविषयक होने पर भी चूंकि यथार्थानुभव स्वरूप नहीं है, अतः प्रमा नहीं है।

प्रमा के लक्षण में 'अग्रहीतग्राहित्व' देने का इतना ही स्वारस्य है, स्मृति में प्रमा लक्षण की अतिव्याप्ति न हो। यह अतिव्याप्ति तो 'तद्वति तत्प्रकारकानुभवो यथार्थः' ऐसा अनुभवत्वघटित लक्षण करने से ही हो जाती है। दूसरी वात यह है कि — 'प्रमात्व के लिये 'इतरानपेक्षत्व' आवश्यक है। स्मृति में प्रमात्व उसके कारणीभूत पूर्वानुभव के प्रमात्व के अधीन है। इसलिये भी स्मृति में प्रमात्व की आपत्ति मिट जाती है। अतः प्रमा के

बदेखिये तृतीय स्तुबक पृश्य ४३९ ।

लक्षण में अगृहीतग्राहित्व विशेषण देने से जो ईश्वर में अप्रामाण्य की आपित्त दी गयी है, वह अयुक्त है।

ईश्वर साधक अनुमान में मीमांसकगण यह दोष उपस्थित करते हैं कि ज्ञान से विषय में 'ज्ञातता' नाम की एक वस्तु की उत्पत्ति माननी होगी, जिससे धारावाहिक बुद्धि प्रमा लक्षण की अव्याप्ति दूर हो जायगी। ज्ञातता के न मानने से ''घट ही घटज्ञान का विषय हो, पट नहीं'' इस नियम की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। ज्ञातता के स्थिर हो जाने पर यह मानना होगा कि क्षित्यङ्कुरादि में जो सकर्त्तृ कत्वसिद्धि अनुमान से होगी, उसके वल से 'ज्ञातता' स्वरूप कार्य में भी सकर्त्तृ कत्व की सिद्धि होगी, क्योंकि कार्यत्व एवं सकर्त्तृ कत्व की व्याप्ति तभी स्थिर रहेगी। किन्तु ज्ञातता में यदि सकर्त्तृ कत्व को स्वीकार करेंगे तो अनवस्था होगी। ऐसी स्थिति में घट में उत्पन्न होने वाली ज्ञाततास्वरूप कार्य में सकर्त्तृ कत्व की रक्षा के लिये उक्त ज्ञातता में घटज्ञानजन्यता को स्वीकार करना आवश्यक है।

किन्तु घटज्ञान से जब घट में ज्ञातता की उत्पत्ति हो जायगी तभी वह ज्ञान घट-विषयक होगा । अतः उपादानज्ञानस्वरूप घटज्ञान में घटविषयकत्व नियम की उपपत्ति उसके बाद उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से नहीं हो सकती । इसके लिये दूसरी ज्ञातता की आवश्यकता होगी । किन्तु द्वितीय ज्ञातता में भी उक्त शङ्काएँ उपस्थित होकर अनवस्था में परिणत हो जायँगी । अतः ज्ञातता को स्वीकर करना आवश्यक है जिससे उक्त ईश्वरा-नुमान संकटग्रस्त हो जायगा । अ

इस प्रसङ्ग में नैयायिकगण कहते हैं कि 'घटजान की विषयता घट में ही रहे' इस नियम की उपपत्ति के लिये 'ज्ञातता नाम' की किसी वस्तु को मानना आवश्यक नहीं है। क्योंकि घटजान का ही यह स्वभाव स्वोकार करेंगे कि 'घटजान घटविषयक अवश्य हो'। यदि इस स्वभाव को स्वीकार न करें तो 'ज्ञातता' के प्रसङ्ग में भी यह अभियोग उपस्थित होगा कि 'घटजान से घट में ही ज्ञातता की उत्पत्ति क्यों हो? पट में भी उसी ज्ञान से ज्ञातता की उत्पत्ति क्यों न हो? इसके उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि 'घटजान का यही स्वभाव है कि वह घट में ही ज्ञातता का उत्पादन करे' किन्तु घटजान का ऐसा स्वभाव स्वीकार करने की अपेक्षा इस कल्पना में ही लाघव है कि 'घटजान अवश्य ही घटविषयक हो' अथवा घटजान की विषयता घट में अवश्य ही रहे' इसके लिये ज्ञातता को ख्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

<sup>\*</sup> देखिये पृ० ५१४-५१५।

ज्ञातता की सिद्धि के लिये मीमांसकगण अनुमानप्रमाण उपस्थित करने के अभिप्राय से कहते हैं कि सकर्मक क्रिया का यह स्वभाव है कि वह कर्मकारक में किसी फल का
उत्पादन करे। ज्ञान क्रिया (धात्वर्थ) भी चूंकि क्रिया है. अतः वह अपने कर्मकारक
स्वरूप घटादि विषयों में किसी वस्तु का उत्पादन अवश्य करे, यही वस्तु है 'ज्ञातता'।
अतः ज्ञातता को स्वीकार करने में यह अनुमान ही प्रमाण है कि 'ज्ञानक्रिया स्वविषये
किञ्चित् फलमुत्पादयित, क्रियात्वात्; या या सर्कीमका क्रिया सा सा स्वकर्मण नूने किञ्चित्फलमुत्पादयित, यथा गमनक्रिया'।

किन्तु अनुमान के हेतु क्रियात्व को यदि धात्वर्थत्व रूप मानें तो 'गगनं सन्धापयित चैत्रः' इत्यादि स्थलों में हेतु व्यभिचरित होगा । यदि 'क्रियात्व' स्पन्दनस्वरूप मानें तो हेतु स्वरूपासिद्ध होगा, क्योंकि ज्ञान स्पन्दात्मक नहीं है, अतः उक्त अनुमान से ज्ञातता की सिद्धि नहीं हो सकती ।

ज्ञातता की सिद्धि के लिये मीसांसकगण एक युक्ति यह भी देते हैं, िक 'ज्ञातोऽयमर्थं: साक्षात्कृतोऽयमर्थं:' इत्यादि आकार के प्रत्यक्ष ही ज्ञातता अथवा साक्षात्कृतता के साधक हैं। िकन्तु उक्त समाधान भी उपयुक्त नहीं है, क्योंिक जिस प्रकार सावयव घटादि पदार्थों में अवयवों के भेद से परस्पर भेद की उपपित्त होती है, उस प्रकार निरवयव ज्ञानों में परस्पर भेद संभव नहीं है। अतः उनमें विषय के भेद से ही भेद मानना होगा। अतः जिस प्रकार ज्ञान विशेष्य होता है, वैसे ही विशेषण भी हो सकता है, अतः 'ज्ञातो घटः' इस स्थल में ज्ञान विशेषण है। तस्मात् जिस प्रकार निरवयव ज्ञानों में 'अर्थ' अर्थात् विषय के भेद से भेद होता है, उसी प्रकार 'ज्ञानो घटः' इत्यादि स्थलों में 'ज्ञान' स्वरूप विशेषण के द्वारा ही 'ज्ञातघट' अज्ञातघटों से ज्यावृत्त होगा। इसके लिये ज्ञातता को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि ऐसा न मानें तो जिस प्रकार 'ज्ञातो घटः' इस प्रतीति से विषय में ज्ञातता की उत्पत्ति मानते हैं, उसी प्रकार 'कृतो घटः' इत्यादि प्रतीतियों से घटादि विषयों में 'कृतता' प्रभृति धर्मों की उत्पत्ति भी माननी होगी, किन्तु ऐसा मीमांसक लोग भीं स्वीकार नहीं करते अतः ज्ञातता की सिद्धि इस प्रकार भी नहीं हो सकती । \*

<sup>#</sup> देखिये ५२६ पृ०।

'प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान ही प्रमा है' प्रमाज्ञान के इस लक्षण के अनुसार ईश्वर-ज्ञान प्रमा नहीं सिद्ध होता, क्योंकि नित्य होने के कारण वह 'अजन्य' है, अतः प्रमाण-जन्य भी नहीं है। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान में अप्रमात्व के द्वारा ईश्वर में अप्रामाण्य का आपादन भी मीमांसकगण करते हैं, किन्तु वह भी ठीक नहीं।

इस आक्षेप के उत्तर में नैयायिकगण कहते हैं कि प्रमाणजन्यत्व प्रमाज्ञान का लक्षण नहीं, किन्तु 'सम्यक् परिच्छित्ति' ही, अर्थात् यथार्थानुभवत्व ही प्रमाज्ञान का लक्षण है। इस प्रमाज्ञान का रहना ही प्रमातृता है। यह प्रमातृता ईश्वर में है ही। ज्ञानकर्तृता प्रमातृता नहीं हो सकती। क्योंकि कर्तृत्व क्रिया स्वातन्त्र्य स्वरूप है। ज्ञान क्रिया में कोई भी स्वतन्त्र नहीं है, अर्थात् ज्ञान कर्तृपरतन्त्र नहीं।

गौतम के मत से इस प्रमा के साथ 'अयोगव्यवच्छेद' ही 'प्रामाण्य' है। प्रमा-करणत्व प्रामाण्य नहीं। ईश्वर में ज्ञान का यह अयोगव्यवच्छिन्न सम्बन्ध अर्थात् सतत सम्बन्ध है ही, अतः उनके प्रामाण्य में कोई बाधा नहीं।

#### अथ पञ्चमस्तबकः

पाँचवे स्तबक में आचार्य ने ईश्वर की सिद्धि के लिये प्रमाणों का उल्लेख किया है, क्योंकि बाधक प्रमाणों के निराकरण मात्र से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

इस स्तवक के प्रथम के श्लोक से ही आचार्य ने उन ९ हेतुओं का उल्लेख कर दिया है, जिन ईश्वर साधक ९ अनुमानों का विवरण आगे के ग्रन्थों में दिया है। इन ९ हेतु बोधक पदों के दो प्रकार के अर्थ कर अठारह ईश्वरसाधक अनुमानों का निरूपण आचार्य ने किया है। इनमें आदि के ९ अनुमान वेदों को माननेवाले और न मानने वाले सभी ईश्वर विरोधियों को समझाने के लिये लिखे गये हैं। अन्तिम ९ अनुमान केवल मीमांसकों को समझाने के लिये ही लिखे गये हैं। ये अठारहों अनुमान यद्यपि इस स्तवक के तत्तत्स्थलों में विणत हैं, फिर भी मैंने इस स्तवक के आदि के व्याख्यान की टिप्पणी में सभी अनुमानों का संक्षिप्त विवरण दे दिया है।#

प्रथमोक्त ९ अनुमानों के प्रसङ्ग में संक्षेप से लिखने से पाठकों को कोई लाभ होने की आशा नहीं, विस्तृतरूप से यथामित यथास्थान विवरण लिख दिया गया है। अतः यहाँ केवल उत्तराई के नौ अनुमानों के प्रसङ्ग में ही लिखा जाता है, क्योंकि वे सभी अनुमान मीमांसादि अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध रखते हैं।

<sup>#</sup> देखिये ५७९ पृ०।

पञ्चम स्तवक श्लोक ६ से कार्यत्वकथित हेतुबोधक पदों के अर्थान्तरमूलक अनुमानप्रदर्शन का क्रम प्रारम्भ होता है। इनमें आदि के ६ अनुमानों का विचार छठवें क्लोक से संक्षेप में कर दिया गया है। 'प्रत्यय' लिङ्गक सातवें अनुमान का प्रयोग ७ वें श्लोक से आरम्भ कर १४ वें श्लोक में समाप्त किया है।

इस अनुमान का स्वारस्य यह है कि 'आप्ताभिप्राय' ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है। तदनुसार वेदों में विधि-प्रत्यय प्रयुक्त है, उसका अर्थ भी आप्ताभिप्राय ही है, वही आप्त-पुरुष परमेश्वर है। किन्तु मीमांसकगण आप्ताभिप्राय को विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं मानते। इस प्रसङ्ग में उनके स्वतन्त्र विचार हैं, जो कथित नैयायिक मत के विरोधी हैं। अतः उन मतों का निराकरण आवश्यक है। इसिलये आचार्य ने 'प्रवृत्तिः कृतिरेवात्र' (पञ्चम-स्त० श्लो० ७) इत्यादि श्लोक से प्राचीन नैयायिकों के अनुसार 'इष्टसाधनत्व' ही विध्यर्थ है, एवं स्वमतानुसार इष्टसाधनत्व का ज्ञापक 'आप्ताभिप्राय' ही विध्यर्थ है, इन दो मतों को प्रतिज्ञावद्ध किया है, आगे चलकर 'इष्टसाधनता तु स्यात्' (पृ० ७९४) इत्यादि से इस पक्ष का किञ्चिद रुचिपूर्वक समर्थन किया गया है। मध्य में 'इष्टहानेरनिष्टापत्तेः' (श्लो० ८ से लेकर श्लो० १३ पर्यन्त विध्यर्थ के प्रसङ्ग में अनिभमत पक्षों का खण्डन किया है।

विधिवाक्य से 'प्रवृत्ति' की उत्पत्ति होती है, तदनुसार प्रवृत्ति का कारणीभूत वाक्य ही विधि वाक्य होगा। किन्तु 'प्रवृत्ति' का अर्थ इस प्रसङ्घ में विचारणीय है। जानाति, इच्छिति, यतते, करोति ऐसा क्रम ज्ञान से उत्पन्न 'काये' का है। विधि वाक्य से पहले बोध होता है, फिर 'वोध्य' विषयीभूत वस्तु प्राप्ति की इच्छा होती है, फिर तदनुकूल 'यत्न' उत्पन्न होता है, उसके बाद जाकर अभीष्ट कार्य उत्पन्न होता है। इस क्रम में ज्ञान के बाद इच्छा, यत्न, ये दोनों ही 'स्थल' भेद से 'प्रवृत्ति' शब्द के द्वारा अभिहित होते हैं। इनमें पहली 'इच्छा' और दूसरी 'कृति' है। अतः 'आद्याप्रवृत्तिरिच्छैंव' ऐसी प्रसिद्धि है। किन्तु प्रकृत विधि प्रस्ताव में 'प्रवृत्ति' शब्द से 'कृति' ही अभिप्रेत है, इच्छा नहीं। क्योंकि कृतिविषयिणी इच्छा स्वरूपा 'चिकीषां' से ही कृति की उत्पत्ति होती है। यदि 'इच्छा' को प्रकृत में प्रवृत्ति शब्द का अर्थ मानेंगे तो स्वर्गादि की इच्छा करने मात्र से विधि वाक्य चरितार्थं हो जाँयगे, यागादि के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहेगी। इस प्रकार विधिवाक्यों से 'अनुष्ठान-लक्षण' अप्रामाण्य की आपित्त होगी।

यह 'कृति' रूपा प्रवृत्ति स्वविषयिणी चिकीर्षास्वरूपा इच्छा से उत्पन्न होती है। इस चिकीर्षास्वरूपा प्रवृत्ति के इष्टसाधनताज्ञान एवं कृतिसाध्यताज्ञान ये दोनों ही कारण हैं, इन दोनों के विषय इष्टसाधनत्व एवं कृतिसाध्यत्व दोनों ही विधि-प्रत्यय के अर्थ हैं' कि वा इन दोनों के अनुमापक ''वस्तु' ही विध्यर्य है।

इष्टसाधनत्व एवं कृतिसाध्यत्व ये दोनों के अनुमान से जिस ''अंथं' को विधि-प्रत्यय का अर्थ कहा गया है, वह क्या (१) कर्त्ता में रहनेवाला (क) स्पन्द (ख) प्रयत्न अथवा (ग) इच्छास्वरूप है ? अथवा (२) कर्मकारकस्वरूप जो याग अथवा 'अपूर्व' इनमें रहनेवाले 'कर्यत्व' स्वरूप हैं कि वा (३) करणीभूत यागादि में रहनेवाला 'इष्टसाधनत्व' स्वरूप है, अथवा (४) नियोक्ता में अथवा प्रवर्तयिता में रहने-वाला 'अभिप्राय' स्वरूप है ?

### (१) कर्तृगत धर्म विध्यर्थ नहीं हो सकते

- (क) यदि 'नियोज्य' स्वरूप कर्ता में रहनेवाले 'स्पन्द' को विधि-प्रत्यय का अर्थं मानेंगे तो 'आत्मानं विजानीयात्' इस विधिवाक्य से आत्मज्ञान में प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं होगी । क्योंकि वहाँ नियोज्य पुरुष में स्पन्द (चेष्टा) की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु वहीं प्रवृत्ति इष्ट है। एवं कथित स्पन्द को विधि-प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो 'ग्रामं गच्छति' इत्यादि वाक्यों से प्रवृत्ति की आपत्ति भी होगी, क्योंकि कथित प्रवृत्ति के प्रयोजकी-भूत स्पन्द की वहीं सत्ता है।
- (ख) एवं नियोज्य पुरुष में रहनेवाले 'प्रयत्न' (कृति) स्वरूप धर्म को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता । क्योंकि नियोज्य पुरुष में कृति के रहने पर भी उससे पूर्व विधिवाक्य को सुनने की प्रवृत्ति अवश्यम्भाविनी नहीं। एवं लिङ् से अतिरिक्त यत्नार्थंक लट् प्रभृति दूसरे आख्यातघटित वाक्य के सुनने से भी प्रवृत्ति नहीं होती। अतः यत्नार्थंक शब्दघटित कुछ वाक्यों को सुनने के बाद जब प्रवृत्ति नहीं भी होती, तो यत्न को लिङ् प्रत्यय (विधि) का अर्थ नहीं माना जा सकता।

इस प्रसङ्ग में प्रश्न हो सकता है, यत्न लिंड् प्रत्यय का ही अर्थ है, सभी आख्यात प्रत्ययों का नहीं । अगर ऐसा मानेंगे तो 'करोति' इत्यादि प्रयोग पुनरुक्ति से दुष्ट हो जाँयगे, क्योंकि 'कृब्' धातु भी यत्नार्थंक है एवं 'तिप्' प्रत्यय को भी आख्यात होने के कारण यत्नार्थंक मानते हैं; सुतराम् 'ग्रामं गच्छति' इत्यादि वाक्यों से प्रवृत्ति की आपित्त नहीं दी जा सकती ।

इस प्रसङ्ग में आचार्य का उत्तर है कि 'कृब्' धातु को 'यत्नार्थक' मानना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न मानने पर 'घटः कृतः' एवं 'अङ्कुरो न कृतः' यह 'कृताकृतव्यवहार उपपन्न नहीं होगा । अर्थात् कुलाल के द्वारा घट उत्पन्न होने पर 'कुलालेन घटः कृतः' ऐसा व्यवहार होता है, किन्तु किसान के द्वारा वोयेजाने पर भी 'कृषीवलेन अङ्कुरः कृतः' ऐसा व्यवहार नहीं होता । अतः मानना होगा कि — कृति के साक्षात् सम्बन्ध का रहना और न रहना ही उक्त 'कृताकृतविभाग' का नियामक है । अतः कृब् धातु अवश्य ही यत्न का बाधक है ।

इसके चलते जो तिबादि प्रत्ययों में यत्नादि पदों के पर्याय (समानार्थक) होने की आपत्ति आती है, उसका समाधान यह है कि जिस यत्न का फल आगे विद्यमान हो, उस फल के अनुकूल प्रयत्न ही आख्यात प्रत्ययों का अर्थ है। किन्तु 'यत्न' एवं 'कृति' प्रवृति शब्द यत्न सामान्य के वाचक हैं। इस प्रकार उक्त पर्यायत्वापित्त का वारण किया जा सकता है।

कुल् धातु के यत्नार्थंकत्व में एवं आख्यातपद के यत्नार्थंकत्व में क्या अन्तर है ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने यह लिखा है कि 'पूर्वापरिस्मिन् सैव भावना' (श्लो० ९ (पञ्चमस्तवक) अर्थात् ('परिस्मिन्' उत्तरकालवित्तिनि फले 'पूर्वी' कारणीभूता 'सैव' कृतिरेव भाव्यते फलमनया व्युत्पत्त्या आख्यातपदवाच्या) । अर्थात् आख्यात पदों का अर्थ वह विशेष प्रकार की कृति है जो उत्तरकाल में उत्पन्न होने वाले फल की 'पूर्वी' अर्थात् नियत-पूर्ववित्त होने के कारण है । उत्तरवित् फलजनक इस 'कृति' को ही (भाव्यते फलमनया, इस व्युत्पत्ति के अनुसार) 'भावना' भी कहते हैं ।

कृति में आख्यात की शक्ति मानने के विपक्ष में वैयाकरणों के पक्ष से यह कहा जा सकता है कि जिसमें पाकानुकूल व्यापार की सत्ता रहती है, उसमें पाकानुकूल कृति भी अवश्य रहती है। इस प्रकार 'चैत्र: पाकानुकूलकृतिमान्, पाकानुकूलव्यापारवत्त्वात्' इस अनुयान स्वरूप आक्षेप के द्वारा कृति का भान हो सकता है, अतः उसमें आख्यात पद की शक्ति की कल्पना आवश्यक नहीं। अतः कृति आख्यात पद का अर्थ नहीं, किन्तु 'फलानुगुणत्व' ही आख्यात का अर्थ है।

किन्तु उक्त आक्षेप उचित नहीं, क्योंकि 'कृब्' धातु से ही सभी आख्यात पद का विवरण होता है। जैसे कि 'पचित' पाकं करोति — 'गच्छित' गमनं करोति इत्यादि। एवं कथित रीति से उक्त अनुमान सम्भव भी नहीं। क्योंकि सभी धात्वर्थ के साथ कृति का भान नहीं होता। जिस धात्वर्थ की उत्पत्ति में कृति की अपेक्षा होती है, उसी धात्वर्थ के साथ कृति का भान होता है। 'अस्ति' विद्यते इत्यादि पदों से होने वाले सत्तादि नित्यधात्वर्थ की प्रतीति में कृति का भान नहीं होता। अतः धात्वर्थ के साथ कृति की व्याप्ति नहीं। धात्वर्थ से कृति का आक्षेप नहीं हो सकता।

जिस प्रकार 'पचित' पद का 'पाकं करोति' यह विवरण होता है, उसी प्रकार 'पावयत्नवान्' पाकानुकूलकृतिमान् यह विवरण भी होता है। एवं कृति विना कर्त्ता के नहीं रहती, अतः कर्त्ता के साथ कृति की व्याप्ति है। फलतः कर्त्ता से कृति का अनुमान हो सकता है कि 'चैत्रः पाकानुकूलकृतिमान्, पाककर्त्तृत्वात्, सुतराम् आक्षेपलभ्य होने के कारण कृति में आख्यात की शक्ति नहीं, किन्तु कर्त्ता में ही आख्यात की शक्ति है।

कृति शक्तिवादी नैयायिकों का कहना है कि आख्यातार्थ संख्या के अन्वय के लिये कर्त्ता की आवश्यक उपस्थिति जब आक्षेप से ही हो सकती है, तो कर्त्ता में आख्यात की शक्ति को स्वीकार करना अनावश्यक हैं, क्योंकि शब्दार्थ अनन्यलभ्य होना चाहिये।

कर्ता में विहित आख्यात-प्रत्यय के अर्थ संख्या का अन्वय नियमतः कर्ता में ही हो, कर्मप्रभृति कारकों में नही, इसके लिये यह युक्ति है कि 'भावना' नियमतः कर्त्तृ साकांक्ष है, अतः कर्ता में विहित प्रत्यय के अर्थ 'भावना' का अन्वय नियमतः कर्त्ता में ही होता है। 'यं यं भावनान्वेति तं तं संख्यापि' इस दूसरे नियम के अनुसार कर्त्तृ प्रत्यय के अर्थ-संख्या का अन्वय नियमतः भावनान्वयी कर्त्ता में ही होता है, कर्मादि कारकों में नहीं। अतः कर्त्ता में आख्यात की शक्ति न मानने पर मी यह व्यवस्थासंभव है कि कर्त्ता में विहितप्रत्यय के अर्थसंख्या का अन्वय कर्त्ता में ही हो, एवं कर्म में विहित आख्यात के अर्थ संख्या का अन्वय कर्म में ही हो।

जिस प्रकार कर्ता में रहनेवाले किसी धर्म को विध्यर्थ नहीं माना जा सकता उसी प्रकार 'कर्म' में रहने वाले किसी को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता।

'क्रियते इति कर्म' इस व्युत्पत्ति के अनुसार (१) स्वर्गस्वरूप 'फल' एवं (२) 'अपूर्व' स्वरूप व्यापार एवं (३) 'याग'स्वरूप करण ये तीनों ही प्रकृत में 'कर्म' शब्द से अभिप्रेत हैं। फलतः प्रकृत में ये तीन पूर्वपक्ष निष्पन्न होते हैं (२) स्वर्गदृत्ति-

कार्यत्व ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है। (२) अपूर्विनिष्ठकार्यत्व ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है। (३) यागादिगतकार्यत्व ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है।

- (१) कथित प्रथमपक्ष को स्वीकार करने से अतिप्रसङ्ग होगा, क्योंकि यह निर्णीत हो चुका हैं कि वही विधि-प्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जो ज्ञात होकर प्रवृत्ति का उत्पादक हो। तदनुसार स्वगंगतकार्यत्व तभी विधि-प्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जव कि उक्त कार्यंत्वविषयकज्ञान से प्रवृत्ति उत्पन्न हो। स्वगंस्वरूप फल के लिये लोग यागादि का अनुष्ठान करते हैं। अतः स्वगं की प्रवृत्ति का कारण यागविषयकज्ञान ही हो सकता है। यदि स्वगंनिष्ठकार्यत्वविषयक ज्ञान को यागविषयकप्रवृत्ति का कारण मानें, तो इसका अर्थ यह होगा, विभिन्नविषयकज्ञान को विभिन्नविषयकप्रवृत्ति का कारण मानें। किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर घटविषयकज्ञान से पटविषयकप्रवृत्ति की आपत्ति स्वरूप 'अतिप्रसङ्ग' होगा।
  - (२) याग से उत्पन्न जिस 'अपूर्व' के द्वारा स्वर्ग उत्पन्न होता है, उस 'अपूर्वनिष्ठकर्यंत्व' को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे 'अपूर्व'
    का 'तत्त्व' जो 'अपूर्वत्व' है वही भङ्ग हो जायगा। उसे 'अपूर्व' इसिलये कहा जाता है
    कि शाब्दबोध से 'पूर्व' वह सर्वथा अज्ञात रहता है। यदि अपूर्वनिष्ठकार्यत्व में विधिप्रत्यय की शक्ति (अभिधा) मानेंगे तो उस शक्ति के ज्ञान के लिये अपूर्व का किसी भी
    प्रकार से ज्ञात रहना आवश्यक है। क्योंकि सर्वथा अज्ञात वस्तु में शक्ति गृहीत नहीं
    हो सकती। तस्मात् अपूर्व की 'तत्त्वहानि' अर्थात् अपूर्वत्व की हानिस्वरूप दोष के कारण
    अपूर्वनिष्ठकार्यत्व को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता।
    - (३) क्रियानिष्ठकार्यत्व को भी विधि-प्रत्यय का अथं नहीं माना जा सकता, क्योंकि विध्यर्थ के लिये यह आवश्यक है कि वह ज्ञात होकर प्रवृत्ति का उत्पादक हो । स्वज्ञानद्वारा प्रवृत्ति का उत्पादक अवश्य ही 'इष्टसाधक' होगा । अन्ततः उसके लिये इष्टसाधकत्वस्वरूप से समझा जाना आवश्यक है, भले ही वास्तव में इष्ट का साधन न हो । यागस्वरूप 'क्रिया' में रहनेवाला कार्यत्व न ज्ञात होकर प्रवृत्ति का कारण है, न इष्टसाधनस्वरूप से वह ज्ञात ही रहता है । अतः यागादि क्रियाओं में रहनेवाला कार्यत्वस्वरूप धर्म भी विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता ।

जिस प्रकार शाब्दवोध 'क्रिया' (धात्वर्थ) के कर्त्तृ कारक एवं कर्मकारक में रहने बाली किसी धर्म को विध्यर्थ नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार उक्त 'क्रिया' के शब्द

स्वरूप 'करण' के 'अभिया' (शाब्दी भावना ) प्रभृति धर्मों को भी विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि कथित शब्दस्वरूप करण के [ १ ] अमिधा अथवा शाब्दी भावना एवं [ २ ] इष्टसाधनत्व ये दो ही धर्म प्रकृत में पूर्वपक्षियों को अभिप्रेत हो सकते हैं।

- (१) इन में शब्दिनिष्ठ 'अभिधा' (शाब्दीभावना) नाम को विधि-प्रत्यय का अर्थ मानने में यह बाधा है कि अभिधा या शाब्दीभावना के किसी पदार्थ की सत्ता ही नहीं, दूसरी वात यह है कि जो ज्ञात होकर प्रवृत्ति का कारण हो वही विधि-प्रत्यय का अर्थ हो सकता है—उक्त 'अभिधा' से उस प्रकार प्रवृत्ति नहीं होती है। अत: उक्त 'अभिधा' को भी (शाब्दीभावना) विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता।
- (२) इष्टसाधनता को विधि-प्रत्यय का अर्थ किसी प्रकार माना भी जा सकता है जिसकी सूचना 'तज्ज्ञापकोऽथवा' इत्यादि से (पृ० ७१२ दी जा चुकी है।

किन्तु, प्राचीन नैयायिक के इस मत को भी आचार्य स्वीकार नहीं करते। क्योंकि विधि-प्रत्थय से इष्टसाधनत्वविषयक अन्वयवोध की उत्पत्ति 'सन्दिग्ध' है। क्योंकि प्रकृत में सन्देह हो सकता है कि जिस प्रकार बालक के स्तन-पान से उसके इष्टसाधनत्व की साक्षात् अनुमिति होती है, उसी प्रकार लिङ् प्रत्यय से स्पष्टरूप में इष्टसाधनत्व का अन्वयबोध होता है? अथवा लिङ् प्रत्यय के द्वारा प्रतिपादित किसी दूसरे अर्थ (आप्ताभिप्राय) के द्वारा इष्टसाधनत्व का अनुमान होता है? जिस प्रकार 'समयाभिज्ञ' अर्थात् शब्दसङ्केत से अभिज्ञ पुरुष को विशेष प्रकार की चेष्टा से विशेष प्रकार के अभिप्राय का अनुमान होता है। इस सन्देह के कारण यही निर्णय करना पड़ता है कि इष्टसाधनत्व विधि-प्रत्यय का अभिधेयार्थ नहीं। इष्टसाधनत्व चूँिक आप्त पुरुष के अभिप्राय का विषय है, अतः आप्ताभिप्रायविषयत्व हेतु से इष्टसाधनत्व का अनुमान होता है। अतः 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इस न्याय के अनुसार इष्टसाधनत्व विधि-प्रत्ययरूप शब्द का अर्थ नहीं हो सकता।

इष्टसाधनत्व को यदि विधि-प्रत्यय का अर्थ मानें तो 'न हन्यात्' निषेधवाक्य का 'हनन भावना इष्टसाधन नहीं हैं' इस आकार का बोध मानना होगा। किन्तु इससे हननभावना में अनिष्टसाधनत्व का लाभ नहीं होगा, क्योंकि कोई वस्तु इष्ट न होने से ही अनिष्ट नहीं हो जाता, इष्ट और अनिष्ट इन दोनों से भिन्न 'उपेक्षणीय' वस्तुओं का नाम भी है। इष्टसाधनत्व को विधि-प्रत्यय का अर्थ माननेवाले प्राचीन नैयायिकों के मत से

<sup>#</sup> देखिये पृ० ७८८।

निषेधवाक्य के द्वारा अनिष्टसाधनत्व का बोध ही अभिष्रेत है, वह भी अनुपपन्न हो जायगा।

चूँकि 'अभिधा' प्रभृति वस्तुओं में कोई भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता, अत: प्रवृत्ति एवं निवृत्तिविषयक वक्ता का अभिप्राय ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है, इस अभिप्राय को विधिप्रत्यय से समझ लेने के बाद इष्टाभ्युपायता अथवा इष्टसाधनत्व का अनुमान होता है।

यद्यपि इष्टसाधनता का ज्ञान ही प्रवृत्ति का साक्षात् कारण है, किन्तु लाघव की दृष्टि से आप्ताभिप्राय को ही विधिप्रत्यय का अर्थ मानते हैं।

श्रुति के द्वारा परमेश्वर को समझ लेने के बाद उनके सन्बन्ध में असंभावनाओं एवं विपरीतसंभावनाओं का निरास अनुमानों के द्वारा किया जाता है, किसी महात्मा को समाहित मन के द्वारा उनका दर्शन भी होता है।

<sup>• (</sup>देखिये ५ स्त, इलो १४ की व्याख्या)

### ग्रन्थकार का परिचय

परमर्षिकल्प श्री उदयनाचार्य का जन्म 'मिथिला' देश के 'करिजन' ग्राम में हुआ था। यह प्रसिद्धि किसी प्रवल विरोधी प्रमाण के न रहने से सर्वसम्मित पा चुकी है।

यह वात भी सर्वसम्सत है कि न्याय एवं वैशेषिक दोनों ही दर्शनों की प्राचीन परम्पराओं के वे श्रेष्ठ एवं अन्तिम प्रतिनिधि थे ।

वाचस्पति मिश्र एवं जयन्तभट्ट ने न्यायदर्शन के सम्बन्ध में अपनी-अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। किन्तु इन लोगों ने वैशेषिकदर्शन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा है। यद्यपि अपने-अपने ग्रन्थों में सिद्धान्त रूप से वैशेषिकों के बहुत से निष्कर्षों को मानकर लिखा है। किन्तु उदयनाचार्य ने जिस प्रकार न्यायदर्शन में 'तात्पर्यपरिशुद्धि' (अथवा न्याय-निबन्ध) की रचना की, उसी प्रकार वैशेषिकदर्शन में 'किरणावली' की भी रचना की। जो दोनों ग्रन्थ अपने-अपने शास्त्र के आकरग्रन्थों में परमादरणीय स्थान पर विद्यमान है। जिस प्रकार न्यायदर्शन एवं वैशेषिकदर्शन इन दोनों दर्शनों के उपर अधिकारपूर्वक उदयनाचार्य ने लिखा है वैसा किसी भी अन्य विद्वान् ने नहीं लिखा। न्याय एवं वैशेषिक इन दोनों समान तन्त्रों को एक सूत्र में बाँध कर ग्रन्थ लिखने की प्रणाली भी प्रथमतः उन्होंने ही चलायी यह बात न्यायकुसुमाञ्जलि में भी देखी जा सकती है। इस ग्रन्थ में उन्होंने न्यायशास्त्रसम्मत शब्द एवं उपमान इन दोनों के स्वतन्त्र-प्रामाण्य का समर्थन वड़े ही ऊहापोह से साथ तृतीय स्तवक में किया है, जिन दोनों प्रमाणों का पृथक् प्रामाण्य वैशेषिकगण स्वीकार नहीं करते।

इसी प्रकार प्रसङ्ग स्वप्न के विषय में न्यायसिद्धान्त की आलोचना की है, एवं वैशेषिक दर्शन के ही कुछ परिवर्तनों के साथ सिद्धान्त को ग्रहण किया है। नैयायिक एवं वैशेषिकाचार्यगण दोनों ही यद्यपि स्वप्नज्ञान को मिथ्या मानते हैं, किन्तु नैयायिक उसे स्मृत्यात्मक मानते हैं और वैशेषिकाचार्यगण उसे अनुभव रूप मानते हैं। उदयनाचार्यं का कहना हैं कि स्वप्नस्मृत्यात्मक ज्ञानस्वरूप ही है, किन्तु सभी स्वप्न नियमतः मिथ्या ही नहीं होते कुछ स्वप्न सत्य भी होते हैं।

उपमान के लिये रलो॰ ८ से १२ पर्यन्त एवं शब्द के लिये रलो॰ १३ से १५ पर्यन्त द्रष्टव्य

### [ 88 ]

उदयनाचार्य के न्यायकुसुमाञ्जली एवं आत्मतत्त्वविवेक' ये दोनों ही ग्रन्थ अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयग्राही युक्तियों से परिपूर्ण हैं । इन दोनों ग्रन्थों के द्वारा आत्मा की स्थिरता एवं ईश्वर के ऊपर वौद्धों के प्रचण्ड प्रहार को बहुत सरलता से विफल कर दिया गया है ।

उदयनाचार्यं दशवीं शताब्दी के अन्त समय तक विद्यमान थे। इनके समय के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि अपने 'लक्षणावली' नामक ग्रन्थ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है।

> तर्काम्बरप्रमितेऽतीतेषु शकान्ततः। वर्षेषूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्।।

इससे प्रतीत होता है कि ९०६ शकाब्द ९८४ ए० डी० के समीप लक्षणावली की रचना हुई होगी । ऐसा भी भासित होता है यह उनकी अन्तिम रचना नहीं होगी।

उदयनाचार्य शिव के विशेष भक्त थे। यह 'शिवं प्रति नमन्, प्रमाणं शिव:', उनके इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है। किन्तु वे 'शैव' सम्प्रदाय के नहीं थे। वे तो वेदानुग मनु, याज्ञवल्क्यादि स्मृतिकारों से सम्धित वैदिकसंप्रदाय के थे। जिस प्रकार आज भी मैथिलग्नोह्मणगण साधारणत: पञ्चदेवोपासक होते हुए भी किसी देवता में अधिक भक्ति रखते हैं उसी प्रकार वे भी शिव के भक्त थे। अपने उपास्य ईश्वर के स्वरूप का जो उन्होंने न्यायकुसुमाञ्जलि में वर्णन किया हैं, वह शैव सम्प्रदाय के उपास्य से सर्वथा भिन्न है।

### उदयनाचार्य की रचनायें

१--न्यायपरिशिष्ट'--गौतमसूत्र की टीका

२—'िकरणावली' (वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य की टीका ) इस ग्रन्थ में आत्मतत्त्वविवेक और न्यायकुसुमाञ्जलि के सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं।

३—तात्पर्यंपरिशुद्धि—अथवा न्यायनिबन्ध (यह उद्योतकर कृत 'न्यायवाक्तिक' की वाचस्पतिमिश्रकृत 'तात्पर्यटीका' की टीका है )। ये तीन इनके व्याख्याग्रन्थ हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ये चार मौलिक रचनायें भी हैं।

१--आत्मतत्त्वविवेक--यह ग्रन्थ 'वौद्धाधिकार' अथवा 'बौद्धिधिक्कार' नाम से भी प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में शरीर से भिन्न नित्य आत्मा के ऊपर बौद्धों के ऊपर किये गये आक्षेपों का परिहार है। न्यायकुसुमाञ्जलि के समान ही इस ग्रन्थ पर भी कई टीकायें हैं।

२—न्यायकुसुमाञ्जलि — इसका गद्यपद्यात्मक मूलस्वरूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इस ग्रन्थ में किरणावली एवं आत्मतत्त्वविवेक के नाम एवं न्याय निबन्ध का संकेत उपलब्ध है।

३—लक्षणावली — इस ग्रन्थ में वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध शब्दों की परिभाषा है। इसकी रचना ९०६ शकाब्द में हुई थी।

४—प्रबोधसिद्धि — न्यायशास्त्रसम्बन्धी यह एक मौलिक रचना है। यह उद्योत-कर एवं वाचस्पति मिश्र के विचारों का निर्गलितार्थं है।



### कृतज्ञता ज्ञापन

सर्वप्रथम अपने इष्टदेवता के चरणों में कोटिश: प्रणाम समर्पित करता हूँ, जिनकी अनुकम्पा से इस दीर्घकालिक कार्य को सम्पन्न करने के उपयुक्त उत्साह उद्यम, स्वास्थ्य एवं अन्य सभी साधनों का संबल उपलब्ध हो सका।

माताजी मुझे दो वर्षों का छोड़कर स्वगंवासिनी हुई। उनके स्वरूप तक का मुझे स्मरण नहीं है ऐसी स्थिति में पिताजी स्वयं हम लोगों का रक्षणावेक्षण करते रहे। मेरे उपनयनसंस्कार के तीन वर्षों वाद उन्होंने भी काशीलाभ किया। किन्तु उनकी स्मृति अवतक वनी हुई है। उनकी सदाचारिनष्ठा, अध्ययन-अध्यापन के प्रति निष्काम अभिरुचि, सर्वतोऽधिक मौलिक मर्यादा का पालन एवं ब्राह्मण्य आज भी मेरे परिवार की प्रतिष्ठा के लिये गौरव की वस्तु है। उन लोगों की कृपा से हम सभी भाई-वहन उनकी प्रतिष्ठा को यत्किञ्चत् मात्रा में ही सही रखने को तत्पर रहे, शास्त्राध्ययन एवं अध्यापन का कार्य भी कुछ अंशों में चालू रखा। पिताजी के पौत्र दौहित्रगण भी अच्छे-अच्छे पदों पर है। भूसंपत्ति भी उनके समय से वढ़ी। यह सब उन्हीं लोगों के पुण्य का प्रभाव है।

पिताजी के काशीलाभ के बाद हमलोगों की असहायावस्था में अवलम्ब देने वाले थे पिताजी के शिष्यप्रवर वैद्यनाथ मिश्रजी और लक्ष्मीपित झा जी। ये दोनों महानुभाव अपने आश्रम में रखकर हमलोगों के आवास भोजन तथा अध्ययन की व्यवस्था की एवं मेरे सम्पत्ति की रक्षा का भी प्रबन्ध किया। यह व्यवस्था उन लोगों ने मेरे ज्येष्ठ भ्राता के दार-ग्रहण तक जारी रखा। उनलोगों की अहैतुकी कृपा को मैं किन शब्दों में व्यक्त कर्ष ? केवल उनके उपकारों का स्मरण कर ही अपने को धन्य और पवित्र कर सकता हूँ।

मैं अपने गायत्री मन्त्र के प्रदाता आचार्य तथा तान्त्रिकमन्त्र के उपदेष्टा एवं न्यायशास्त्र के प्रथम गुरु महानैयायिक धर्मशास्त्री स्व० नीलाम्बर झा जी के चरणों में कोटिश: प्रणाम समर्पित करता हूँ।

इसके बाद काशी आकर मैंने सर्वप्रथम म० म० पं० स्व० फणिभूषणजी तर्क-वागीश के चरणों में बैठकर अध्ययन प्रारम्भ किया। मेरे जीवनपथ के निर्वाचन में उनकी त्यागशीलता, अगाधपाण्डित्य, लोभशून्यता और सारत्य आलोकस्तम्म के समान रहे हैं।

तदनन्तर मैंने आठवर्षों तक स्वनामधन्य म० म० बामाचरण जी भट्टाचार्य 'महाशय' के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की, जिसके वल से अद्यपर्यन्त शास्त्रचर्चास्वरूप अपने कौलिकवृत्ति में स्थिर हूँ एवं अवशिष्ट जीवन भी उसी में विताने की आशा रखता हूँ।

इत तीनों ही महानुभावों का भास्वर रूप अपनी स्मृति के द्वारा आज भी मेरे अन्त:करण में समय-समय पर आनेवाले मालिन्य को दूर करने में समर्थ है।

स्वर्गीय भट्टाचार्य महाशय के चरणों में बैठने का दुर्लभ सुयोग मेरे आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने से दो वर्ष पहिले ही छूट गया। यद्यपि अनुमानखण्ड के सभी ग्रन्थों का वे अध्ययन करा चुके थे। इसके बाद के कार्यों को मैंने तत्कालिक गवर्नमण्ट कालेज के न्यायशास्त्र के प्रधान अध्यापक भट्टाचार्य महाशय के प्रधान शिष्य एवं अनेक ग्रन्थों के प्रणेता श्री शिवदत्त मिश्र जी गौड़ से सम्पन्न किया। उनकी कृपा आजीवन मेरे ऊपर बनी रही।

अध्ययन के लिये काशी आने के मूल में थे मेरे श्वसुर स्व० म० म० डा० सर गंगानाथ झा जी। उनके उपकारों को कहाँ तक गिनाया जाय, उन्होंने मेरे पैनुकसंपत्ति को ऋणमुक्त किया एवं अपने दान से सम्वधित किया, तथा जिनकी कृपा से अन्य जीविका के बिना भी जीवन निर्वाह की निश्चिन्तता मुझमें आयी, उनके स्मरण मात्र से भी मैं अपने को धन्य समझता हूँ, जिनकी अहैतुकी कृपा ने मुझ जैसे अज्ञात और अप्रसिद्ध व्यक्ति को विद्यानों के समक्ष लाकर खड़ा किया। जिनकी अनुकम्पा से मुझे पूर्णसौविध्य से युक्त वारह वर्षों का काशीवास का अलभ्य लाभ मिला। जिनकी मूलभूत कृपा के बल पर ही अन्य महत्त्वपूर्ण महानुभावों का आनुकूल्य प्राप्त हुआ — उन स्वनामधन्य स्व० पं० आदित्य नाथ झा जी की कृपाओं का केवल अनुभव ही किया जा सकता है — वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी कृपा के प्रतिदान में अयोग्य में, उनकी साधारण सी आज्ञा के पालन में विमुख अकृतज्ञ मैं किस बूते पर उनकी गुणाविलयों की चर्चा करूँ? अतः अक्षम व्यक्ति के परमावलम्ब श्री १०८ साम्बसदाशिव से केवल यह प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि उन्हें शान्ति दें और पुत्रादि को स्वस्थ सन्तित संपत्ति से पूर्ण सुद्धी रखें।

अन्य जिन महानुभावों का इस ग्रन्य के प्रकाशन में प्रमुख सहयोग रहा है, उनमें परमधद्धाभाजन पं० श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय जी: महानैयायिक पं० श्री बदरीनाथ शुक्ल जी, डा० श्री गौरीनाथ जी शास्त्री, पं० श्री वलदेवजी उपाध्याय एवं पं० श्री भागीरथ प्रसादजी त्रिपाठी प्रमुख हैं। इन सभी महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इन महानुभावों के सहयोग के विना यह ग्रन्थ इतने समय बाद भी प्रकाशित नहीं हो पाता।

सुदर्शन प्रेस के स्वत्वाधिकारी आचार्यप्रवर श्री सीताराम जी चतुर्वेदी सपरिकर के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग के विना इस ग्रन्थ का मुद्रण सम्भव नहीं था। कई वार इनलोगों ने अन्य आवश्यक छपाई को रोक कर भी इसे आगे बढ़ाया है।

अन्त में विश्वविद्यालय के ज्येष्ठ एवं किनष्ठ सभी सहकिमयों के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग, सदाशयता और मैत्रीभाव के कारण इस भीषण दुःसमय में एक युग के समान बारह वर्षों का समय मैंने पूर्ण शान्ति से बिताया।

अन्त में श्री तन्त्रेश्वर झा लाइब्रेरियन काशीविद्यावीठ के प्रति अपनी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्ति के बाद अपने आश्रम में आश्रय दिया एवं मेरी सभी सुविधाओं के प्रति सजग रहे। यह नि:सङ्कोच कह सकता हूँ कि उनकी कृपा के विना इस ग्रन्थ के मुद्रण का अविशिष्ट कार्य कदापि न हो सकता, श्री १०८ साम्ब सदाशिव उन्हें सर्वविध समृद्धि से पूर्ण करें।

प्रेस कापी तैयार करने से लेकर संशोधन तक मैंने इस कार्य को अकेले ही किया है, जो इस प्रन्थ में अशुद्धियाँ रह गयी हैं, उनके लिये पाठकों से किया चाहता हूँ क्योंकि इतने बड़े गम्भीर विषयक ग्रन्थ के लेखन में और मुद्रण में भ्रम और प्रमाद दोनों की ही सम्भावनायें हैं, अतः जिन्हें वे प्रतिभात हों, वे कृपया सूचित करें, जिससे यदि मेरे अविषय जीवन काल में इसका पुनः संस्करण हो पाया तो उन सूचनाओं का मैं पुनः संशोधन कार्य में उपयोग कर सक् । अन्त में भट्टपाद कुमारिल की इस युक्ति के साथ अपनी भूमिका को समाप्त करता हूँ।

तद्विद्वांसोऽनुगृह्ण्नुन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः। सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः॥

वर्तमान सङ्ग्रेत ग्राम पो० गङ्गोली भाया — लोहनारोड जि० दरभङ्गा (बिहार मिथिला) श्रीदुर्गाधरझा

सेवानिवृत्तं अनुसन्धानसहायक वा० सं० वि० वि०,वाराणसी

# विषयसूची

| विषय:                                                                                   | पृष्ठम्      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| •                                                                                       | १-४८         |
| भूमिका                                                                                  | अ–उ          |
| यायकुसुमाञ्जलिकारिकाः                                                                   | १-१०२        |
| प्रथमस्तवकः<br>मङ्गलश्लोकः (ग्रन्थप्रतिपाद्यविषयप्राशस्त्यव्यञ्जकः)                     | 9            |
| मङ्गलक्लाक: (ग्रन्थत्रातपाद्यायपयत्राक्षरपञ्च जनाः)<br>परमात्मोपासनस्य मोक्षोपयोगित्वम् | 90           |
|                                                                                         | 99           |
| ईश्चरसम्प्रतिपतौ तैथिकानामभिमतानि                                                       |              |
| ईश्वरसम्प्रतिपत्तौ सन्देहाभावादीश्वरे न्यायप्रवृत्त्यनुपपत्त्याऽऽक्षेपस्तत्परिहारश्च    | 93           |
| ईश्वरविचारोपयोगिन्यो विप्रतिपत्तयः                                                      | 48<br>45     |
| कार्यकारणभावसाधनोपक्रम:                                                                 |              |
| तत्प्रक्रमे आकस्मिकत्ववादोपक्षेपस्तत्परिहारश्च                                          | १५           |
| स्वभाववादोप्रक्रमस्तन्निरासश्च                                                          | 90           |
| कार्यकारणप्रवाहस्यानादित्वप्रतिपादनम्                                                   | २०           |
| विभिन्नजातीयात् कारणादेकजातीयकार्योत्पत्तिप्रयोजकस्य तृणारणिमणिन्या                     | य-           |
| स्योपपादनम्                                                                             | २१           |
| मीमांसकसम्मतशक्तिपदार्थंपुरस्कृतकारणत्वस्य खण्डनम्                                      | २१           |
| बौद्धसम्मतस्य कुर्वद्रूपत्वरूपातीन्द्रियजातिपुरस्कृतकारणत्वस्य खण्डनम्                  | २२           |
| अपोहवादे व्याप्यनुपपत्तिसूचनम्                                                          | २३           |
| विभिन्नजातीयात् कारणादेकजातीयकार्यस्योत्पत्तिखण्डनम्                                    | २४           |
| सामान्यकार्यकारणभावविशेषकार्यकारणभावयोः पार्थक्यप्रदर्शनम्                              | २५           |
| सामान्यकार्यकारणभावावशेषकारणभावभावभावभावभावभावभावभावभावभावभावभावभावभ                    | r २६         |
| एकस्मादेव कारणात् किमपि कार्यं नैव भवितुमहेतीति न्यायमतप्रतिपादनस्                      | २९           |
| कारणत्वमुखेनादृष्टस्य समर्थनम्                                                          | 33           |
| दृष्टकारणसत्वेऽप्यदृष्टस्य कारणत्वानङ्गीकारपक्षोपपादनम्                                 | ₹४           |
| मोमांसकसम्मतातीन्द्रियस्वतन्त्रशक्तिपदार्थस्य निर्देशोपक्रमः                            | * .          |
| अभावपदार्थस्य कारणत्वसमर्थनमुखेन शक्तेरतिरिक्तपदार्थत्वखण्डनम्                          | . <b>३</b> ५ |
| ् विश्वनीप्रक्रमः                                                                       | ३७           |

बदरीनाथ शुक्ल जी, डा० श्री गौरीनाथ जी शास्त्री, पं० श्री वलदेवजी उपाध्याय एवं पं० श्री भागीरथ प्रसादजी त्रिपाठी प्रमुख हैं। इन सभी महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इन महानुभावों के सहयोग के विना यह ग्रन्थ इतने समय बाद भी प्रकाशित नहीं हो पाता।

सुदर्शन प्रेस के स्वत्वाधिकारी आचार्यप्रवर श्री सीताराम जी चतुर्वेदी सपरिकर के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग के विना इस ग्रन्थ का मुद्रण सम्भव नहीं था। कई वार इनलोगों ने अन्य आवश्यक छपाई को रोक कर भी इसे आगे बढ़ाया है।

अन्त में विश्वविद्यालय के ज्येष्ठ एवं किनज्ठ सभी सहकीं मयों के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग, सदाशयता और मैत्रीभाव के कारण इस भीषण दुःसमय में एक युग के समान बारह वर्षों का समय मैंने पूर्ण शान्ति से बिताया।

अन्त में श्री तन्त्रेश्वर झा लाइब्रेरियन काशीविद्यावीठ के प्रति अपनी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्ति के बाद अपने आश्रम में आश्रय दिया एवं मेरी सभी सुविधाओं के प्रति सजग रहे। यह नि:सङ्कोच कह सकता हूँ कि उनकी कृपा के विना इस ग्रन्थ के मुद्रण का अविशिष्ट कार्य कदापि न हो सकता, श्री ९०८ साम्ब सदाशिव उन्हें सर्वविध समृद्धि से पूर्ण करें।

प्रेस कापी तैयार करने से लेकर संशोधन तक मैंने इस कार्य को अकेले ही किया है, जो इस ग्रन्थ में अशुद्धियाँ रह गयी हैं, उनके लिये पाठकों से किया चाहता हूँ क्योंकि इतने बड़े गम्भीर विषयक ग्रन्थ के लेखन में और मुद्रण में भ्रम और प्रमाद दोनों की ही सम्भावनायें हैं, अतः जिन्हें वे प्रतिभात हों, वे कृपया सूचित करें, जिससे यदि मेरे अविशब्द जीवन काल में इसका पुनः संस्करण हो पाया तो उन सूचनाओं का मैं पुनः संशोधन कार्य में उपयोग कर सक्षा । अन्त में भट्टपाद कुमारिल की इस युक्ति के साथ अपनी भूमिका को समाप्त करता हूँ।

तद्विद्वांसोऽनुगृह्णुन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः। सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः॥

वर्तमान सङ्केत ग्राम पो० गङ्गोली भाया — लोहनारोड जि० दरभङ्गा (बिहार मिथिला) श्रीदुर्गाधरझा

सेवानिवृत्त अनुसन्धानसहायक वा० सं० वि० वि०,वाराणसी

# विषयसूची

| विषय:                                                                              | पृष्ठम् |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| भूमिका                                                                             | १-४८    |
| न्यायकुसुमाञ्जलिकारिकाः                                                            | अ–उ     |
| प्रथमस्तबकः                                                                        | १-१०२   |
| मङ्गलक्लोक: (ग्रन्थप्रतिपाद्यविषयप्राशस्त्यव्यञ्जक:)                               | 9       |
| परमात्मोपासनस्य मोक्षोपयोगित्वम्                                                   | 90      |
| ईश्वरसम्प्रतिपतौ तैर्थिकानामभिमतानि                                                | 99      |
| ईश्वरसम्प्रतिपत्तौ सन्देहाभावादीश्वरे न्यायप्रवृत्यनुपपत्त्याऽऽक्षेपस्तत्परिहारश्च | 97      |
| ईश्वरविचारोपयोगिन्यो विप्रतिपत्तयः                                                 | 93      |
| कार्यकारणभावसाधनोपक्रम:                                                            | 98      |
| तत्प्रक्रमे आकस्मिकत्ववादोपक्षेपस्तत्परिहारश्च                                     | १५      |
| स्वभाववादोप्रक्रमस्तन्त्रिरासश्च                                                   | १७      |
| कार्यकारणप्रवाहस्यानादित्वप्रतिपादनम्                                              | २०      |
| विभिन्नजातीयात् कारणादेकजातीयकार्योत्पत्तिप्रयोजकस्य तृणारणिमणिन्या                | प-      |
| स्योपपादनम्                                                                        | 79      |
| मीमांसकसम्मतशक्तिपदार्थपुरस्क्रुतकारणत्वस्य खण्डनम्                                | 79      |
| बौद्धसम्मतस्य कुर्वद्रूपत्वरूपातीन्द्रियजातिपुरस्कृतकारणत्वस्य खण्डनम्             | २२      |
| अपोहवादे व्याप्त्यनुपपत्तिसूचनम्                                                   | र ३     |
| विभिन्नजातीयात् कारणादेकजातीयकार्यस्योत्पत्तिखण्डनम्                               | २४      |
| सामान्यकार्यकारणभावविशेषकार्यकारणभावयोः पार्थक्यप्रदर्शनम्                         | २५      |
| एकस्मादेव कारणात् किमपि कार्यं नैव भवितुमईतीति न्यायमतप्रतिपादनम्                  | २६      |
| कारणत्वमुखेनादृष्टस्य समर्थनम्                                                     | २९      |
| दृष्टकारणसत्वेऽप्यदृष्टस्य कारणत्वानङ्गीकारपक्षोपपादनम्                            | ३३      |
| मोमांसकसम्मतातीन्द्रियस्वतन्त्रशक्तिपदार्थस्य निर्देशोपक्रमः                       | ₹¥      |
| अभावपदार्थस्य कारणत्वसमर्थनमुखेन शक्तेरतिरिक्तपदार्थेत्वखण्डनम्                    | ३५      |
| प्रतिव-धकत्वपदार्थंनिर्वेचनोपक्रमः                                                 | ३७      |

|       |                                                                                  | <b>नृष्ठम्</b> |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| वषय:  | शक्ती: सहजत्वाधेयत्वमूलकभेदमवलम्ब्य वीह्यादिभूतपदार्थेष्वपि प्रोक्षणादिनः        |                |
|       | काचित् संस्काररूपा शक्तिरुत्पद्यत इति मीमांसकमतोपपादनम्                          | ४६             |
|       | प्रध्वंसस्य व्यापारत्वखण्डनम्                                                    | ४६             |
|       | उपलक्षणस्य ज्ञानातिरिक्तपदार्थानां कारणत्वखण्डनम्                                | ४८             |
|       | ब्रीह्यादिभौतिकपदार्थानां प्रोक्षणादिनापि प्रोक्षणादिकर्तृषु पुरुषेष्वेव संस्कार |                |
|       |                                                                                  | ٠. ५٥          |
|       | उत्पद्यत इति न्यायमतप्रतिपादनम्                                                  | ,              |
|       | दिव्यात्मके शपथे प्रयुज्यमानायां तुलायामिप तुलादिभौतिकपदार्थे परीक्षा-           |                |
|       | विधिना न कश्चिदतिशय उत्पद्यते, तत्रापि लोकपालादिदेवगणा एव सूक्ष्म-               |                |
|       | शरीरेण तत्रागत्य परीक्षाविधि संपादयन्ति । प्रतिमादाविप तथैव स्वसंनिधा-           |                |
|       | नेन स्वप्रत्यभिज्ञया वा देवता एव प्रतिमासु पूजनीयतां संपादयन्ति । अतः            |                |
|       | प्रतिष्ठाविधिनापि प्रतिमादिभौतिकपदार्थेन कश्चिदतिशय उत्पद्यते                    | ५७             |
|       | सांख्यमतोपपादनम्                                                                 | . ६६           |
|       | सांख्यमतानिरास:                                                                  | ६९             |
|       | भूतचैंतन्यवादोपपादनम्                                                            | ७४             |
|       | भूतचैतन्यवादखण्डनम्                                                              | ७५             |
|       | क्षणभञ्जमतोपवादोपक्रमः                                                           | ७६             |
|       | तित्ररासः                                                                        | ७६             |
|       | समनियतजातिद्वयकल्पना न साधीयसी                                                   | ८०             |
|       | प्रत्यक्षप्रमाणेन क्षणभङ्गसमर्थनं तन्निराशश्च                                    | ८६             |
|       | सन्देहवादमाश्रित्य क्षणिकत्वसन्देहात् स्थैर्यवादखण्डनप्रयासः                     | 56             |
|       | कारणत्वस्य स्वाभाविकत्वौपाधिकत्वविकल्पेन खण्डनप्रयासः                            | 99             |
|       | नित्यविभोरीश्वरस्य व्यतिरेकानुपपत्त्या कारणत्विनराकरणम्                          | ९३             |
|       | कार्यंनियतपूर्वंवित्तत्वमेव कारणत्वस्य लक्षणम्, न तुनियतान्वयव्यतिरेकि           | त्वम् ९४       |
|       | समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां प्रत्येकस्यावश्यंकत्वव्यवस्थापनम्                   | ९९             |
|       | स्तबकार्थंसंग्रहात्मक: ईश्वरसंस्तवश्लोक:                                         | 909            |
| द्वित | तीयस्तबकः                                                                        | १०३-२४८        |
| .01   | अदुष्टाधिष्ठातृतयेश्वरसिद्धिप्रतिज्ञा                                            | 9०३            |
|       | ईश्वरभिन्ने कस्मिश्चिदपि पुरुषे नाखिलवेदार्थविषयकज्ञानसमाक्वासः                  | 903            |

| विषय: | •                                                                            | पृष्ठम् |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | प्रमाया गुणमूलकत्वम्                                                         |         |
|       | सर्गप्रलययोः सत्त्वम्                                                        | १०३     |
|       | प्रमाया उत्पत्तौ ज्ञानसामान्यकारणभिन्नस्य गुणस्यापि कारणत्वम्                | १०४     |
|       | वेदानामपौरुषेयत्वोपपादनप्रयासस्तत्खण्डनञ्च                                   | १०९     |
|       | ज्ञाननिष्ठप्रमात्वस्य ज्ञानमपि परत एव भवति                                   | 999     |
|       | अभावो न नियमतः प्रतियोग्याधारोभयनिरूप्यः                                     | १३८     |
|       | शन्दप्रध्वंसस्य प्रत्यक्षवेद्यत्वम्                                          | १४२     |
|       | आश्रयनाशात् कार्यनाशविचार:                                                   | १५२     |
|       | प्रतियोगिसमवायिदेशेनैव प्रध्वंसस्य निरूपणमिति न नियमः                        | १५६     |
|       | शब्दध्वंशे निरूपितानां प्रत्यक्षवेद्यत्वादीनां शब्दप्रागभावेऽतिदेशः          | १६२     |
|       | शब्दानित्यत्वानुमानप्रयोगाः                                                  | १६२     |
|       | शब्दानां वायुगुणत्वपक्षोपपादनं तत्खण्डनञ्च                                   | १६८     |
|       | शब्दनित्यत्वसाधकानुमानेषु दोषोद्भावनम्                                       | १७४     |
|       | उत्पत्त्या सह नित्यत्वस्य विरोधोपपादनम्                                      | 966     |
|       | अस्थिरेण शब्देन सहार्थस्य सङ्केतग्रहणप्रकारोपपादनम्                          | 989     |
|       | जातिशक्तिवादोपपादनम् तत्खण्डनञ्च                                             | १९४     |
|       | वेदस्य प्रवाहाविच्छेदस्वरूपनित्यत्वपक्षोपक्षेपः                              | २००     |
|       | सर्गप्रलयसंभावनया वेदनित्यत्वनिराकरणम्                                       | २०१     |
|       | सृष्टेनित्यत्वप्रतिपादनं तिन्नराश्रभ                                         | २०७     |
|       | प्रलगावस्थायां सष्पिद्धान्तेन सर्वथा वृत्तिरोधोपपादनम्                       | २१७     |
|       | प्रलयानन्तरभाविनि सर्गे वृश्चिकतण्डुलीयकन्यायेन वर्णव्यवस्थोपपत्तिप्रदर्शनम् | २१७     |
|       | शब्दार्थयोः सङ्केतग्रहणरूपस्य समयस्य प्रलयानन्तरसृष्टावुपपत्तिः              | . 11    |
|       | सृष्टे: प्रलयस्य च साधकानुमानप्रयोगाः                                        | . 77    |
|       | जन्म संस्कारादेह्रसिदशंनेन वेदानामत्यन्तविनाशोपपादनम्                        | 11      |
|       | वेदाशाखानामनु च्छेदपक्षोपपादनं तत्खण्डनञ्च                                   | 22      |
|       | स्मृत्याचारादीनो न स्वातत्र्येण प्रामाण्यम्, किन्तु वेदमूलकत्वेनैव           | 22      |
|       | वेदाध्यापकानां भारतवर्षाद् बहिर्गमनचर्चा                                     | . २२७   |
|       | वदाव्यात्रमाना नाराविकान् वर्ष                                               |         |

| विषय: |                                                                         | पृष्ठम्    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | कालक्रमभाविवेदह्रास एव कल्पसूत्रादीनां प्रणयने हेतु:                    | c e        |
|       | त्रयीबाह्यबौद्धाद्यागमपरिग्रहे संभाविता हेतव:                           | २३३        |
|       | प्रलयानन्तरं स्तिमिताकाशकल्पे जगित कुतो विशेषात् पुनः सर्ग इत्यत्र      |            |
|       | तैर्थिकानां मतभेदाः                                                     | २३४        |
|       | कर्मयोगसिद्धानामपि कपिलादीनां वेदनिर्माणकर्त्तृंत्वनिरासः               | २३८        |
|       | ब्रह्माण्डान्तर्वेत्तिवर्णव्यवस्थया सम्प्रदायप्रवर्त्तनपक्षनिरासः       | २३७        |
|       | स्तबकार्थसंग्रहात्मक: शिवनमस्कारात्मक: श्लोक:                           | २४७        |
| ततीय  | स्तबकः र                                                                | ४९-४९०     |
|       | अनुपलब्धेरीश्वरवाधकत्विनरास:                                            | २४९        |
|       | योग्यानुपलब्धेरेवाभावनिश्चायकत्वम्                                      | २५०        |
|       | ईश्वरस्याप्रत्यक्षत्वात् तदनुपलब्ध्येश्वराभावनिश्चयोपपादनम्             | २५१        |
|       | सुषुप्त्यवस्थायां ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गे मनौ वैभववादात्रतारस्तन्निरासश्च | २५३        |
|       | ज्ञानयौगपद्यपक्षोपपादनं तत्खण्डनञ्च                                     | २६२        |
| , .   | सुषुप्तेः समयः                                                          | २६७        |
|       | परात्मनः प्रत्यक्षं परात्मनः कस्मान्न भवतीत्युपपादनम्                   | २६८        |
|       | परमात्मज्ञापककायवाग्व्यापारेभ्य ईश्वराभावसाधनप्रक्रमस्तत्परिहारश्च      | २७४        |
|       | सर्वेषामीश्वरपक्षकनास्तित्वसाधकहेतूनामाश्रयासिद्धत्वोपपादनम्            | २८२        |
|       | विशेष्यत्वं प्रतियोगित्वञ्च वास्तविकसत्तासिद्धस्यैव भवति                | २८३        |
|       | शशश्रृङ्गं नास्तीति प्रतीतिविषयत्वं शशश्रृङ्गाभावस्य कदापि न भवितुमहि   | तं २८५     |
|       | ईश्वरे सार्वज्ञ्यत्व निरासोपक्रमस्तत्परिहारश्च                          | २८६        |
|       | चार्वाकमतानुसारेणेश्वरिनराकरणोपक्रमेऽनुपलव्धिमात्रस्याभावग्राहकत्वम्    |            |
| 1     | प्रत्यक्षमात्रस्य प्रामाण्यम्, संभावनामात्रेण च लोकव्यवहारः             | २९०        |
| :     | तिन्नरासोपक्रमः                                                         | <b>२९२</b> |
|       | सर्वत्रानुमानेषूपाधिसंभावनया अनुमानमात्रोच्छेदप्रसक्तिः                 | २९७        |
|       | अत्र समाद्यानोपायाः                                                     | २९८        |
|       | तर्काद् व्यभिचारशङ्कायाः समुच्छेदः, प्रवृत्तिव्याधातश्च शङ्काया अवधिः   | ३०७        |

## [ 룡 ]

| विषय: |                                                                                   | पृष्ठम्    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | तर्कस्य न्यायाङ्गत्वे सूत्रकारानुमति:                                             | ३१४        |
|       | अप्रयोजकहेतोर्भट्टोक्तं लक्षणम्                                                   | *1         |
|       | अप्रयोजकस्वरूपासद्धेतो: कुत्र हेत्वाभासेऽन्तर्भाव इति प्रश्नस्तत्समाधानञ्च        | ३१८        |
|       | यौगिकार्थानुसारेणासिद्धहेत्वाभासस्य लक्षणम्, तद्भेदाः, तत्रैव चाप्रयोजक-          |            |
|       | सिद्धसाघनयोरन्तर्भावः                                                             | ३२१        |
|       | अप्रयोजकस्य सन्दिग्धानैकान्तिकत्वपक्षनिरासः                                       | <b>३२२</b> |
|       | ईश्वरानुमाने उपमानबाधकोपन्यासस्तत्खण्डनञ्च                                        | ३२२        |
|       | उपमानप्रमाणवेद्यस्य सादृश्यस्य पदार्थान्तरत्वनिरासः                               | ३२३        |
|       | सादृश्यस्य जातिपदार्थंत्वोपन्यासस्तत्खण्डनन्द्र                                   | ३२६        |
|       | दृष्टासंनिकृष्टप्रत्यभिज्ञानस्य सादृश्यपदाभिधेयत्वपक्षोपन्यासस्तत्स्वण्डनश्च      | ३३२        |
|       | उपमानस्य प्रमाणान्तरत्वनिषेद्यपक्षोपसंहारो वैशेषिकामिमतः                          | ३३२        |
|       | उपमानस्य स्वतन्त्रप्रामाण्यपक्षोपन्यासो न्यायदर्शनानुमोदित:                       | 333        |
|       | उपमानस्य शब्देSन्तर्भावपक्षोपन्यासस्तत्खण्डन <sup>्</sup> च                       | ३४७        |
|       | उपमानप्रमाणस्यानुमानेऽन्तर्भावपक्षोपन्यासस्तत्खण्डनश्च                            | ३४७        |
|       | शब्दस्यानुमानेऽन्तर्भावपक्षोपन्यासस्तन्निरसंनपूर्वंकं शब्दस्य स्वतन्त्रप्रामाण्य- |            |
|       | समर्थनम्                                                                          | ३५५        |
|       | शाब्दाबोधे प्रयोजकीभूताया आकांक्षाया: स्वरूपविचार:                                | ३६७        |
| ٠     | आकांक्षाया न्यायशास्त्रानुसारिलक्षणम्                                             | ३८३        |
|       | वैदिकशब्द एव स्वतन्त्रं प्रमाणम्, लौकिकशब्दस्यानुमानविधयैव प्रामाण्य-             |            |
|       | मिति प्रभाकरमतोल्लेखस्तन्निरासश्च                                                 | ३८३        |
|       | अन्विताभिधानवादस्योपक्षेपः                                                        | ३९६        |
|       | भट्टमतेनान्विताभिधानपक्षनिरासः                                                    | ४०६        |
|       | . न्यायसिद्धान्तानुसारेणान्विताभिधानपक्षखण्डनम्                                   | ४१२        |
|       | सर्वज्ञपरमेश्वरे शब्दप्रमाणस्य बाधकत्वपक्षोपन्यासस्तत्खण्डनं च                    | ४१४        |
|       | अर्थापत्तिप्रमाणस्येश्वरबाधकत्वपक्षोपन्यासः                                       | ४१७        |
|       | तिन्न रासः                                                                        | ४१८        |
|       | अर्थाणचेरनमाननोऽभेटपनिपादनम                                                       | ४२१        |

| विषयः |                                                                                 | पृष्ठम् |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | अर्थापत्तौ व्याप्तिः स्वरूपसत्येव प्रयोजिका, अनुमाने तु ज्ञातेति अर्थापत्त्यनु- |         |
|       | मानयोर्भेंद इति मीमांसकमतोपपादनम्                                               | ४२५     |
|       | तिन्नरास:                                                                       | ४२६     |
|       | आपन्ने प्रमाणद्वयविरोधेऽविरोधोपपादिकार्थापत्तिः, न त्वनुमितिरित्यनु-            |         |
|       | मानादर्थापत्तेवैंलक्षण्यमूलकमर्थापत्तेः प्रमाणान्तरत्वोपपादनम्                  | ४३०     |
|       | उन्निरास:                                                                       | ४३३     |
|       | केवलव्यतिरेक्यनुमानमेवार्थापत्तिन्त्यत्र मीमांसकनैयायिकयोरैकमत्यम्              | ४३७     |
|       | अनुपलब्धेंर्न स्वतन्त्रं प्रामाण्यम्, किन्तु प्रत्यक्षाद्युत्पादकत्वेनैव        | ४३९     |
|       | याऽनुपलब्धिः स्वयमेवाभावज्ञानं जनयति, सानुमानप्रयोजिका, या तु ज्ञाता            |         |
|       | सत्येवाभावज्ञानं जनयति, सानुमानप्रयोजिकेति विभागः                               | ४४३     |
|       | अधिकरणप्रत्यक्षे चरितार्थत्वादिन्द्रियसंनिकर्षौ नाभावप्रमायाः करणमिति           |         |
|       | भट्टमतोपपादनम्                                                                  | 888     |
|       | अन्यत्र चरितार्थत्वं न प्रमाकरणत्वे बाधकमिति न्यायमतसमर्थनम्                    | . ४५०   |
|       | 'वायावनुपलब्धिलिङ्गाद् रूपाभावोऽनुमेयः' इति मीमांसकमतोपपादनम्                   | ४५१     |
|       | अभावप्रमाया इन्द्रियकरणत्वे प्रयोजकान्तराणि                                     | ४६९     |
|       | इन्द्रियाणामाश्रयग्रहणस्वरूपव्यापारेण व्यवधानेऽपि नाभावप्रमाकरणत्व-             |         |
|       | व्याघातः                                                                        | ४७६     |
|       | अभावविषयेऽपीन्द्रियसामर्थ्यस्य सत्त्वोपसंहारः                                   | ४७९     |
|       | नियमत इतरपदार्थनिरूप्यपदार्थविषयकविशिष्टवुद्धावेव विशेषणज्ञानस्य                |         |
|       | पूर्विपक्षा भवति, अतो नियमतः प्रतियोगिनिरूप्याभावविषयकविशिष्टबुद्धौ             |         |
| चतुः  | नाभावस्वरूपविशेषणज्ञानस्यापेक्षेत्र्युपपादनम्                                   | ४८३     |
|       | स्तवकार्थंसंग्रहात्मक ईश्वरनमस्कारः                                             | ४९०     |
|       | र्यस्तबकः                                                                       | ४९१-५७= |
|       | अनिधगतार्थाबाधितविषयकज्ञानं प्रमेति भट्टमतसिद्धप्रमालक्षणानुसारेण               |         |
|       | • ईश्वरज्ञानस्याप्रमात्वापादनम्                                                 | -४९१    |
|       | अव्याप्त्यतिव्याप्तिदोषाभ्यां प्रमाया उक्तलक्षणखण्डनम्                          | ४९२     |
|       | न्यायमतानसारिप्रमाजानस्य लक्षणम                                                 | . 883   |

## [ 평 ]

| विषय: |                                                                           | वष्ठम् |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | स्मृतिः पूर्वानुभवसापेक्षेति न प्रमा                                      | ४९३    |
|       | ज्ञाततायाः सत्त्वसूचनं तत्खण्डनसूचनञ्च                                    | ५०१    |
|       | प्रमालक्षणेऽनधिगतार्थविषयकत्वविशेषणे दत्ते दोषाः                          | ५०४    |
|       | ज्ञाततायाः खण्डनम्                                                        | ५१५    |
|       | ज्ञाततासाधकानुमाने दोषोद्भावनम्                                           | ५२०    |
|       | प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञाततासिद्धचुपक्षेपः                                   | ५२५    |
|       | तन्निरासः                                                                 | ५२६    |
|       | ज्ञातताया अस्वीकारेऽपि विषये ज्ञानक्रियाकर्मत्वोपपत्तिः                   | ५३०    |
|       | ज्ञानस्यातीन्द्रियत्वं तदनुमानप्रकारश्व                                   | ५३७    |
|       | ज्ञानप्रत्यक्षे तदुपयुक्तसंन्निकर्षेविचारः                                | ५६६    |
|       | ईश्वरज्ञानस्य नित्यत्वात् प्रमानुपपत्तिपक्षोपन्यासः                       | ५६८    |
|       | ईश्वरज्ञानसाधारणं प्रमाज्ञानस्य लक्षणं तदनुकूले प्रमातृत्वप्रामाण्य-      |        |
|       | लक्षणे च                                                                  | ५६९    |
|       | शिवप्रणामात्मकः स्तवकार्थं संग्रहरलोकः                                    |        |
| पञ्चा | नस्तबकः ५ <b>७</b>                                                        | १९-८३४ |
|       | ईश्वरसत्त्वसाधकप्रमाणसत्त्वशङ्का तन्निरासश्च                              | ५७९    |
|       | कार्यत्वादिनवानामीश्वरसाधकहेतूनां प्रदर्शनमुखेनेश्वरसाधकाष्टादशसंख्यकानु- |        |
|       | मानानां सूचनम्                                                            | 460    |
|       | कार्यत्वहेतुकप्रथमानुमानप्रयोगः                                           | ५८१    |
|       | उक्तानुमाने बाधादिपञ्चविधानां हेत्वाभासानामाशङ्का तत्समाधानसूचना च        | 464    |
|       | बाघदोषस्योपपादनम्                                                         | 4८७    |
|       | स्वरूपासिद्धगुद्भावनम्                                                    | 466    |
|       | प्रकारान्तरेण बाघोद्भावनम्                                                | 466    |
|       | परव्याप्तिस्तम्भनम् लकबाधसत्प्रतिपक्षयोरुद्भावनम्                         | 468    |
|       | जक्तेषु विपरीतानुमानेषु प्रथमद्वितीययोः सिद्धान्तिना आश्रयासिद्धिबाध-     |        |
|       | अपसिद्धान्त-प्रतिज्ञाविरोघानामुद्भावनम्                                   | 4८९    |
|       |                                                                           |        |

### [ ज ]

| वेषयः | •10°                                                                            | पृष्ठम् |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| वषयः  | तृतीयविपरीतानुमानमूलकदोषोद्धार:                                                 | ५९१     |
|       | चतुर्थं विपरीतानुमाने बाधानैकान्तिकयोरुद्भावनम्                                 | ५९१     |
|       | प्रकृतानुमाने विशेषविरोधोद्भावनं तत्परिहारश्च                                   | ५९६     |
|       | उपाध्युद्भावनं तत्परिहारश्च                                                     | ५९१     |
|       | ईश्चरे जगतः साक्षात्कर्तृं त्वमुत परम्परया ? इति विकल्पमुद्भाव्य कर्तृं त्वानु- |         |
|       | पपत्तिपक्षोपक्षेपक्रमः, तत्परिहारश्च                                            | ६०५     |
| •     | घटादेः कुलालादिकर्तुं हत्पन्नत्वात् कुतः पुनरीश्वरस्वरूपकर्त्रन्तरजन्यत्वम्     | ६०५     |
|       | परमाणूनां साक्षाच्चेतनाधिष्ठेयत्वाभावोपसंहारः                                   | ६०५     |
|       | परमाणूनामीश्वरशरीरत्वोपपादनं शरीरलक्षणञ्च विकल्पपूर्वकम्                        | ६१३     |
|       | कार्यं त्रिविधम् — एककर्तृ कम्, द्विकर्तृ कं बहुकर्तृ कञ्च                      | ६२६     |
|       | कार्यत्वहेतुकेश्वरानुमाने आपन्नविरोधितर्काणां निरसनम्                           | ६३६     |
|       | अनुमानात् सिद्धस्येश्वरगतसर्वज्ञत्वादेरागमात् संवादः                            | ६४४     |
|       | आयोजनहेतुकेश्वरानुमानप्रकमः (द्वितीयानुमानम्)                                   | ६४६     |
|       | चेष्टाया लक्षणम्                                                                | ६५१     |
|       | धृतिहेतुकेश्वरानुमानम् (तृतीयानुमानम्)                                          | ६६१     |
|       | संहारहेतुकेश्वरानुमानम् (चतुर्थानुमानम्)                                        | 11      |
|       | पदहेतुकेश्वरानुमानम् (पञ्चमानुमानम्)                                            | ६६६     |
|       | ईश्वरोपि शरीरं धारयति                                                           | ६६९     |
|       | प्रत्ययहेतुकेश्वरानुमानम् (षष्टानुमानम्)                                        | ६७०     |
|       | श्रुतिहेतुकेश्वरानुमानम् (सप्तमानुमानम्)                                        | ६७१     |
|       | वाक्यत्वहेतुकेश्वरानुमानम् (अष्टानुमानम्)                                       | ६७३     |
|       | संख्याहेतुकेश्रानुमानम् (नवमानुमानम्)                                           | 17      |
|       | कार्यत्वहेतुकानुमानान्तरम् (दशमानुमानम्)                                        | ६९४     |
|       | पदार्थवाक्यार्थयोर्लक्षणम्                                                      | ६९४     |
|       | नात्पर्यार्थलक्षणप्रकमः                                                         | ६९४     |
|       | ात्पर्यशब्दस्य यौगिकार्थकल्वम्                                                  | ६९५     |
|       | तात्पर्यस्य न्यायमतानुसारिलक्षणम्                                               | ७०१     |

## न्यायकुमुमाञ्जलावुद्धृतानामन्यग्रन्थस्थवचनानामकारादिक्र**मेण**

# सूचीपत्रम्

| अजामेकाम् ( श्वेताश्वतर० )                                    | ७३      |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| अज्ञो जन्तुरनीशोऽयम् (महाभारतवनपर्व, अ० ३, श्लोक २८ )         | ६६०     |
| अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यः ( मत्स्यपुराणम्, अ० ३ )                 | ६७४     |
| अन्धं तमः प्रविशन्ति ( ईशावास्योपनिषद् )                      | ७४३     |
| अन्ये परप्रयुक्तानाम् ( श्लोकवार्त्तिकम् )                    | ३१५     |
| अहं सर्वस्य प्रभवः (गीता)                                     | ६४६     |
| आगमेनानुमानेन ( योगसू • व्यासभाष्योधृतवचन १।४८ )              | १२      |
| आप्तप्रामाण्यात् (न्या० सू०, २-२-६७)                          | ५७१     |
| आर्षं धर्मोपदेशन्त्र ( मनु०, अ० १२ क्लोक १०६ )                | ६६४     |
| उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः (गीता)                                  | ६६४-७०५ |
| उत्सीदेयुरिमे लोकाः (गीता)                                    | ६६९     |
| उभयोरन्तरं ज्ञात्वा                                           | १९३     |
| एष सर्वाणि भूतानि ( मनु०, अ० १२, क्लो० २२४ )                  | ६६५     |
| कार्यकारणभावाद्वा (प्रमाणवात्तिकम् )                          | २३      |
| गच्छ गच्छिसि चेत् कान्त !                                     | ६९८     |
| जनानुरागप्रभवा हि संपदः ( किराताजुँनीयम् )                    | ३०      |
| तरित ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजेत                            | ७४३     |
| ताँस्तु देवाः प्रपश्यन्ति ( मनुस्मृतिः )                      | ६१      |
| न द्रष्टुर्दृष्टेविपरिलोपो विद्यते                            | ७४३     |
| नमः कुलालेभ्यः ( शुक्लयजुर्वेदसंहिता )                        | ६७०     |
| न ह्यं षं स्थाणोरपराधः ( निरुक्तम् )                          | 400     |
| प्रकृतेः क्रियमाणानि (गीता)                                   | ४१४     |
| पिताहमस्य जगतः ( '' )                                         | ६६९     |
| प्राथम्यादिभधातृत्वात् ( प्रकरणपञ्जिका, परिच्छेद० २, श्लो० ११ | ४१०     |
| परित्राणाय साध्नाम् (गीता)                                    |         |
| पश्यत्यचक्षुः स प्रुणोत्यकर्णः ( श्वेताश्वतर० )               | ृ७४३    |
| भावकर्मणोः (पाणिनीयसूत्रम् )                                  | ७४२     |
| भोक्तारं यज्ञतपसाम् (गीता)                                    | ७४२     |

## [ ८३६ ]

| मुख्यं वा पूर्वचोदनाल्लोकवत् (मीमांसासूत्रम् अ० १२, पा० २, सू० २३) | ७४२ |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| मन्मना भव मद्भक्तो (गीता)                                          |     |
| यंज्ञा वै देवाः                                                    |     |
| यज्ञार्थात् कर्म्मणोऽन्यत्र                                        |     |
| यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा:                                            |     |
| यदा स देवो जार्गीत ( मनु०, अ० १२, श्लो० ५२ )                       | ६४६ |
| यदि ह्यहं न वर्त्तेयम् (गीता)                                      |     |
| विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखः ( शुक्लयजुर्वेदसंहिता, अ॰ १७-१९ )     | ६४७ |
| वह्ने दिह्मम् विनाश्यानुविनाशयन्ति दिमांशः (न्या० स्०, ४-१-२८)     |     |
| शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् (पाणिनीयसूत्रम् )                         | ७४३ |
| श्रोतव्यो मन्तव्य: ( वृहदारण्यकोपनिषद् १।४।५                       | १२  |
| सद्भ्यामभावो निरूप्यंते                                            |     |
| सर्वज्ञतातृप्तिरनादिबोध                                            | ७०६ |
| सर्वधर्मान् परित्यज्य (गीता)                                       |     |
| सर्वभूतानि कौन्तेय                                                 | ६६५ |
| स्वव्यापारे च कर्त्तृत्वम्                                         | ७३१ |

## न्यायकुसुमाञ्जलिकारिकाणामकाराद्यनुक्रमणी

|                                | स्त०     | का०        | <b>पृ</b> ० |
|--------------------------------|----------|------------|-------------|
| अ                              |          |            |             |
| अतिप्रसङ्गाङ्ग फलम्            | <b>પ</b> | 97         | ७६४         |
| अनियम्यस्य नायुक्तिः           | ą        | 98         | ४२१         |
| अनैकान्तः परिच्छेदे            | ₹        | 93         | ३६२         |
| अनैकान्त्यात्                  | 8        | ą          | ५२०         |
| अर्थेंनैव विशेषः               | 8        | 8          | ५२६         |
| अवच्छेदग्रहधोव्यात्            | ३        | . २२       | ४८२         |
| अव्याप्तेरधिक                  | 8        | ٩          | ४९२         |
| अमत्त्वादप्रवृत्तेश्च          | ч        | 93         | ७८७         |
| अस्माकन्तु निसर्ग              | . 4      | १९         | ८३३         |
| आ                              |          |            |             |
| आगमादेः प्रमाणत्वे             | ą        | . <b>५</b> | २९०         |
| लभ्ये .                        | ч        | 99         | 688         |
| इ                              | ,        |            |             |
| इत्येवं श्रुतिनीति             | ч        | 90         | ८३३         |
| इत्येष नीतिकुसुम्।             | 4        | २०         | ८३४         |
| इत्येषा सहकारिशक्ति            | ٩        | २०         | 909         |
| ईष्टिसिद्धिः                   | ₹        | 8          | २८७         |
| इष्टहानेरनिष्टाप्ते:           | 4        | 6          | ७१६         |
| उ                              |          |            |             |
| उद्देश्य एव तात्पर्यम्         | 4        | Ę          | ६९२         |
| एकस्य न क्रमः क्वापि           | 9        | ৬          | २६          |
| क                              |          |            |             |
| कर्त्तृंधर्मा नियन्तारः        | 9        | 98         | ६९          |
| ्कारङ्कारमलौकिकाद् <b>भु</b> त | २        | 8          | २४७         |
| कार्यत्वानि रुपाधित्वम्        | ч        | 4          | ६६६         |

|                         | स्त∙ | का० | पृ० |
|-------------------------|------|-----|-----|
| कार्यायोजनधृत्यादे:     | ٠,५  | 9   | ५७९ |
| कृताकृतविभागेन          | ų    | 9   | ७२६ |
| कृत्स्न एव हि वेदोऽयम्  | ч    | 9६  | ८१३ |
| च                       |      |     |     |
| चिरध्वस्तम्             | ٩    | 9   | ३३  |
| <b>ज</b>                |      |     |     |
| जन्मसंस्कारविधादे:      | २    | ₹   | २१७ |
| जयेतरनिमित्तस्य         | 9    | 93  | ६०  |
| . त                     |      |     |     |
| तर्काभासतया             | 4    | ą   | ६३६ |
| द                       |      |     |     |
| दृष्टोपलम्भसामग्री      | ą    | ₹   | २८५ |
| दृष्टचदृष्टचोः<br>-     | ₹    | Ę   | २९२ |
| न                       |      |     |     |
| न चासौ क्वचिदेकान्त:    | ą    | 99  | ४१५ |
| न प्रमाणमनांप्तोक्तिः , | ₹    | 9६  | ४१४ |
| न बाधोऽस्योपजीव्यत्वात् | ч    | 9२  | 464 |
| न वैजात्यम्             | 9    | 9६  | ७७  |
| नान्यदृष्टम्            | 9    | १५  | ७५  |
| निमित्तभेद              | 9    | १२  | ५७  |
| निर्णीतशक्ते:           | ₹    | १४  | ३८६ |
| न्यायचर्चेयम्           | ٩    | ₹   | 9२  |
| प                       |      |     |     |
| परस्परविरोधे हि         | ą    | ۷   | 328 |
| पूर्वभावो हि हेतुत्वम्  | q    | 98  | ९५  |
| प्रतिपत्तेः             | ₹    | २०  | ४३९ |
| प्रतियोगिनि -           | ₹    | २१  | ४६९ |
| ्रत्यक्षादिभि           | ३    | २३  | 868 |
| प्रमायाः परतन्त्रत्वात् | 7    | 8   | १०३ |

|                            | स्त∙            | का० | वृ• |
|----------------------------|-----------------|-----|-----|
| प्रवाहोऽनादिमानेष          | ٩               | · Ę | २०  |
| प्रवृत्तिः कृतिरेवात्र     | 4               | b   | ७१२ |
|                            |                 |     |     |
| भ                          |                 |     |     |
| भावनैव हि यत्रात्मा        | 4               | 90  | ७३३ |
| भावो यथा                   | ٩               | 90  | ३५  |
| म                          |                 |     |     |
| मितिः सम्यक् परिच्छित्तः   | 8               | 4   | ५६९ |
| <u>य</u>                   |                 |     |     |
| योग्यादृष्टि:              | ₹               | 9   | २५१ |
| a<br>a                     |                 |     |     |
| वर्षादिवद्भवोपाधिः         | 7               | २   |     |
| विधिर्वक्तुरभिप्रायः       | , , <b> 4</b> . | 94  | २०३ |
| विफला विश्ववृत्तिः         | 9               | 6   | २९  |
| व्यस्तपुंदूषणाशङ्कैः       | ₹               | 94  | 388 |
| व्यावत्त्र्यभाववत्तैव      | ₹               | 7   | २८३ |
|                            |                 |     | ,   |
| श                          |                 |     |     |
| शङ्का चेदनुमास्त्येव       | ą               | G   | ३०७ |
| श्रुतान्वयादनाकांक्षं      | ₹               | 97  | 388 |
| स .                        |                 |     |     |
| संस्कारः पुंसः             | q.              | 99  | 40  |
| सत्पक्षप्रसरः              | 9               | 9   | 9   |
| सम्बन्धस्य परिच्छेदः       | ₹               | 90  | ३३३ |
| साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि | 8               | Ę   | ५७८ |
| सादृश्यस्यानिमित्तत्वात्   | ą               | 99  | ३४० |
| साधम्यंभिव                 | ₹               | 9   | ३२९ |
| साक्षेपत्वादनादित्वात्     | 9               | 8   | 98  |
| स्थैर्यदृष्टयोः            | 9               | 80  | 66  |
| स्वर्गापवर्गयो             | 8               | ٩   | 90  |
|                            |                 |     |     |

### गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जली

|                         | स्त० | का० | पृ० |
|-------------------------|------|-----|-----|
| स्वातन्त्र्ये जडताहानिः | ષ    | 8   | ६४६ |
| स्यामभूवे भविष्यामि     | 4    | १७  |     |
| ह                       |      |     |     |
| हेतुत्वादनुमानाच्च      | 4    | १४  |     |
| हेतुभूति:               | ٩    | ų   | १५  |
| हेतुशक्तिमनादृत्य       | ٩    | 9८  | ९१  |
| हेत्वभावे फलाभावात्     | ₹    | 9८  | ४१८ |

इति गद्यपद्यात्मकन्यायकुसुमाञ्जलौ कारिकाणामकाराद्यनुक्रमणी

-

### [ 朝 ]

| विषयः |                                                                                              |                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       | आयोजन्त्रेनस्य ।                                                                             | पृष्ठम                       |
| •     | आयोजनहेतुकानुमानान्तरम् ( एकादश )                                                            | ७०२                          |
|       | पदहेतुकानुमानान्तरम् (द्वादश)                                                                | ७०५                          |
|       | महेश्वरस्य षडङ्गानि                                                                          | ७०६                          |
|       | प्रत्ययहेतुकानुमानान्तरम् ( त्रयोदश )<br>विधिप्रत्ययार्थविमर्शः                              | ७ <b>१</b> २<br>७ <b>१</b> २ |
|       | विधिप्रस्तावे 'प्रवृत्ति' शब्दस्य कृतिपरत्वम्                                                | ७१२                          |
|       | इष्टसाधनत्वकृतिसाध्यत्वयोरेव विधिप्रत्ययार्थत्वम्, किं वा तज्ज्ञापक आप्ताभि                  |                              |
|       | प्राय एव विध्यर्थ इति न्यायमतानुसारिणी प्रतिज्ञा                                             | ७१२                          |
|       | इष्टहानेरनिष्टाप्तेश्च स्पन्दस्वरूपकर्तृ धर्मस्य विध्यर्थंतविनरासः                           | ६१६                          |
|       | कृतेर्विधिप्रत्ययव्यभिचारित्वात् कृतिस्वरूपकर्तृधर्मस्य विध्यर्थत्विनरासः                    | ७१६                          |
|       | विरोधादसत्त्वात् प्रत्ययत्यागात् संकराश्च चिकीर्षास्वरूपस्य कर्तृंधर्मस्य न<br>विध्यर्थत्वम् | ७२६                          |
|       | कुब् धातुः कृतिपर्यायस्य यत्नसामान्यस्य वाचकः, आख्यातश्च भावनापर-                            |                              |
|       | पर्यायस्य यत्नविशेषस्य वाचक इति तयोरेकार्थंकत्वम्                                            | ७२६                          |
|       | आख्यातस्य यत्नार्थत्वोपसंहारः                                                                | ७३२                          |
|       | फलानु गुणत्वस्याख्यातार्थत्वखण्डनम्                                                          | ७३३                          |
|       | आक्षेपान्नाख्यातेन यत्नस्य बोघसंभवः                                                          | ७३४                          |
|       | आख्यातानां कर्त्तंर्येव शक्तिरिति वैयाकरणमतोपस्थापनम्                                        | ७३८                          |
| •     | आख्यातार्थंसंख्याया अन्वयविचारः                                                              | ७३९                          |
|       | आख्यातस्य कर्त्तर्य्येव शक्तिरिति वैयाकरणमतखण्डनोपक्रमः                                      | ७४४                          |
|       | शिष्टसम्मतत्वमेव प्रयोगाणां साधुत्वनियामकम्, महर्षिपाणिनेरनुशासनमपि                          |                              |
|       | शिष्टसम्मतिमू लकमेव                                                                          | ७५२                          |
|       | कर्तुं गतधर्मस्य विध्यर्थत्विनरासोपसंहारः                                                    | ७६३                          |
|       | व्युत्पत्तिभेदेन कर्मपदबोध्यस्वर्गापूर्वयागादौ विद्यमानस्य कार्यत्वस्वरूपधर्मस्य             |                              |
|       | विध्यर्थत्विनरासोपक्रमः                                                                      | ७८७                          |
|       | इष्टसाधनता न लिङाभिधीयते, किन्तवाप्ताभिप्रायविषयत्वेनानुमीयते                                | ७९४                          |
|       | वेदाध्यापकानामभित्रायस्य वैदिकविधिप्रत्ययार्थत्वं न संभवति                                   | ८१३                          |

# . . [ ब ]

विषय:

|                                                                     | पृष्ठम् |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| श्रुतिहेतुकेश्वरानुमानान्तरनिर्देश: (चतुर्दशानुमानम् )              | 11      |
| वाक्यलिङ्गकेश्वरसाधकानुमानान्तरनिर्देशः ( यश्वदशानुमानम् )          | ८१८     |
| संख्याविशेषलिङ्गकेश्वरसाधकानुमानान्तरनिर्देश: (षोडशानुमानम्)        | ८१८     |
| समाख्यापरपर्यायसंख्यालिङ्गकेश्वरानुमानान्तरनिर्देशः (सप्तदशानुमानम् | ) ८२०   |
| स भगवान् श्रुतोऽनुमितश्च कैश्चित् साधकप्रवरैः साक्षादिप दृश्यते     | ८२०     |
| स्वप्नस्यानुभवस्वरूपत्वम्                                           | ८२७     |
| स्वप्नस्य कदाचित् सत्यत्वम्                                         | ८२८     |
| यागिनामतीन्द्रियविषयकं योगजं ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकं प्रमाणञ्च       | ८२९     |
| ईश्वरसिद्धचुपसंहारः                                                 | ८३०     |
| ईश्वरानङ्गीकर्तृणां कृते प्रार्थना                                  | ८३३     |
| स्वकृते ईश्वरविषयिण्यैकतानेकतायै प्रार्थना                          | ८३३     |
| ईश्वराय ग्रन्थसमर्पणम्                                              | ८३४     |
| कारिकाणामकाराद्य <b>नु</b> क्रमणी                                   | ३३५-३३८ |
| अस्मिन् ग्रन्थे उद्धृतानां वचनानामकारादिक्रमेण सूचीपत्रम्           | 9-90    |
| अध्वरमीमांसाकुतूहलवृत्तेर्विषयवाक्यानामुद्धृतवाक्याना चाजादीनाम्    | •       |
| आकारसूची                                                            | 99-26   |
| न्यायकुसुमाञ्जलावुद्घृतानामन्यग्रन्थस्थवचनानामकारादिक्रमेण          |         |
| सूचीपत्रम्                                                          | २९-३०   |



# न्यायकुसुमाञ्जलिकारिकाः

#### प्रथमस्तबक:

सत्पक्षप्रसरः सतां परिमलप्रोद्वोधबद्धोत्सवो विम्लानो न विमर्हनेऽमृतरसप्रस्यन्दमाध्वीकभू:। ईशस्यैष निवेशित: पदयुगे भृङ्गायमाणं भ्रम-च्चेतो मे रमयत्वविघ्नमनघो न्यायप्रसूनाञ्जलिः ॥ १ ॥ मनीषिणः। स्वर्गापवर्गयोमर्गिमामनन्ति निरूप्यते ॥ २ ॥ यदुपांस्तिमसावत्र परमातमा मननव्यपदेशभाक्। न्यायचर्चेयमीशस्य श्रवणानन्तरागता ॥ ३ ॥ उपासनैव क्रियते सापेक्षत्वादनादित्वाद् वैचित्र्याद् विश्ववृत्तितः। प्रत्यात्मनियमाद् भुक्तेरस्ति हेतुरलौकिकः ॥ ४ ॥ हेतुभूतिनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिर्न च। नैवमवधेनियतत्वतः ॥ ५ ॥ स्वभाववर्णना प्रवाहोऽनादिमानेष न विजात्येकशक्तिमान्। भाव्यमन्वयव्यतिरेकयोः ॥ ६ ॥ यत्नवता एकस्य न क्रमः क्वापि वैचित्र्यञ्च समस्य न। शक्तिभेदो न चाभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ ७ ॥ विफला विश्ववृत्तिर्नो न दुःखैकफलापि वा। दृष्टलाभफला नापि विप्रलम्भोऽपि नेदृश: ।। ८ ॥ फलायालं न कर्मातिशयं विना। चिरध्वस्तं सम्भोगो निविशेषाणां न भूतैः संस्कृतैरपि ॥ ९ ॥ भावो यथा तथाभावः कारणं कार्यवन्मतः। प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥ १० ॥ संस्कारः पुंस एवेष्टः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः। परमाण्नां विशेषाः पाकजादयः ॥ ११ ॥ स्वगुणाः

निमित्तभेदसंसर्गादुद्भवानुद्भवादयः देवताः संनिधानेन प्रत्यभिज्ञानतोऽपि वा ॥ १२ ॥ जयतेरनिमितस्य वृत्तिलाभाय केवलम्। परीक्ष्य समवेतस्य परीक्षाविधयो मताः ॥ १३ ॥ कर्त्धर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव नः । अन्यथाऽनपवर्गः स्यादसंसारोऽथवा ध्रुवः ॥ १४ ॥ नान्यदृष्टं स्मरन्त्यन्यो नैकं भूतमपक्रमात्। वासनासङ्क्रमो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे ॥ १५ ॥ न वैजात्यं विना तत् स्याद् न तस्मिन्ननुमा भवेत्। विना तेन न तिरसद्धिनीध्यक्षं निश्चयं विना ॥ १६ ॥ स्थैर्य्यदृष्टचोर्न सन्देहो न प्रामाण्चे विरोधतः। एकतानिश्चयो यिन क्षणे तेन स्थिरे मतः ॥ १७ ॥ हेतुशक्तिमनादृत्य नीलाद्यपि न वस्तु सत्। तद्युक्तं तत्र तच्छक्तमिति साधारणं न किम्।। १८।। पूर्वभावो हि हेतुत्वं मीयते येन केनचित्। व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥ १९ ॥ इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुत्रीतितो मूलत्वात् प्रकृतिः प्रबोधमयतोऽविद्येति यस्योदिता । विरतप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलाहल: साक्षात्साक्षितया मनस्यभिरति बध्नातु शान्तो मम ॥ २० ॥

## द्वितीयस्तबकः

प्रमायाः परतन्त्रत्वात् सर्गप्रलयसंभवात् । तदन्यस्मिन्ननाश्वासान्न विधान्तरसंभवः ॥ १ ॥ वर्षादिवद्भवोपाधिवः तिरोधः सुषुप्तिवत् । उद्भिद्वृश्चिकवद्वर्णा मायावतसमयादयः ॥ २ ॥ जन्मसंस्कारिवद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकम्मेणोः । हासदर्शनतो हासः संप्रदायस्य मीयताम् ॥ ३ ॥ कारङ्कारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संह्रत् हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगत् क्रीडति । तं देवं निरवग्रहस्फुरदिभध्यानानुभावं भवं विश्वासंकभुवं शिवं प्रति नमन् भूयासमन्तेष्विप ॥ ४ ॥

# तृत<u>ीयस्तबकः</u>

योग्या दृष्टिः कुतोऽयोग्ये प्रतिबन्दिः कुरुतस्तराम् । क्वायोग्यं बाध्यते शृङ्कं क्वानुमानमनाश्रयम् ॥ १ ॥ भाविकी हि विशेष्यता। व्यापत्त्याभाववत्त्रीव अभावविरहात्मत्वं प्रतियोगिता ॥ २ ॥ वस्तुन: दुष्टोपलम्भसामग्री शशश्क्रादियोग्यता । न तस्यां नोपलम्भोऽस्ति नास्ति सानुपलम्भने ॥ ३ ॥ इष्टसिद्धिः प्रसिद्धेंऽशे हेत्वसिद्धिरगोचरे। सिद्धिर्जाताविप तथैव सा ॥ ४ ॥ नान्या सामान्यतः वाधनादनिषेधनम् । प्रमाणत्वे आगमादेः सैव स्यादाश्रयासिद्धिरुद्धता ॥ ५ ॥ आभासत्वे त् दृष्टचदृष्टचोः क्व सन्देहो भावाभावविनिश्चयात् । अदुष्टिबाधिते हेतौ प्रत्यक्षमपि दुर्लभम् ॥ ६ ॥ शङ्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्। व्याघातावधिराशङ्का तक्कः शङ्कावधिर्मतः ॥ ७ ॥ परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः। विरुद्धानामुक्तिमात्रविरोधतः ॥ ८॥ नैकतापि वैधर्म्य मानमेवं प्रसज्यते । साधर्म्यमिव अर्थापत्तिरसौ व्यक्तिमिति चेत् प्रकृते न किम् ॥ ९ ॥ सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह। प्रत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपमानफलं विदुः ॥१०॥ साद्श्यस्यानिमित्तत्वाद् निमित्तस्याप्रतीतितः । समयो दुर्ग्रहः पूर्व शब्देनानुमयापि वा ॥११॥ श्रुतान्वयादनाकांक्षं न वाक्यं ह्यन्यदिच्छति। तदाक्षिप्तेन संगतिः ॥१२॥ पदार्थान्वयवैधुर्यात् अनैकान्तः परिच्छेदे संभवे च न निश्चयः। हेतुर्योग्यासत्तिरनिबन्धना ॥१३॥ सत्तया आकांक्षा प्रागेवार्थेस्य निर्णये। निर्णीतशक्तेर्वाक्याद्धि व्याप्तिस्मृतिविलम्बेन लिङ्गस्यैवानुवादिता ॥१४॥ व्यस्तपुंदूषणाशङ्कः स्मारितत्वात् पदैरमी। अन्विता इति निर्णीते वेदस्यापि न तत्कुतः ॥१५॥

प्रमाणमनाप्तोक्तिर्नादृष्टे क्वचिदाप्तता। अदृश्यदृष्टी सर्वज्ञो न च नित्यागमः क्षमः ॥१६॥ न चासौ क्वचिदेकान्तः सत्त्वस्यापि प्रवेदनात्। निरञ्जनावबोधार्थो न च सन्नपि तत्परः ।।१७।। हेरवभावे फलाभावात् प्रमाणेऽसति न प्रमा । तदभावात् प्रवृत्तिनों कर्मवादेऽप्ययं विधिः ॥१८॥ अनियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपादकः। मानयोविरोघोऽस्ति प्रसिद्धेवाप्यसौ समः ॥१९॥ प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिन्द्रियस्यानुपक्षयात् अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः ॥२०॥ प्रतियोगिनि सामर्थ्याद् व्यापाराण्यवधानतः। अक्षाश्रयत्वाद् दोषाणामिन्द्रियाणि विकल्पनात् ॥२१॥ अवच्छेदग्रहो ध्रौव्यादधीव्ये सिद्धसाधनात्। प्राप्त्यन्तरेऽनवस्थानान्न चेदन्योऽपि दुर्घटः ॥२२॥ . प्रत्यक्षादिभिरेभिरेवमधरो . दूरे विरोधोदयः प्रायो यन्मुखवीक्षणैकविधुरैरात्मापि नासाद्यते । तं सर्वानुविधेयमेकमसमस्वच्छन्दलीलोत्सवं देवमुद्भवदतिश्रद्धाः प्रपद्यामहे ॥ २३ ॥ देवानामपि

## चतुर्थस्तबकः

अव्याप्ते रिधकव्याप्ते रलक्षणमपूर्वंदृक्
यथार्थानुभवो मानमनपेक्षतयेष्यते ॥ १॥
स्वभाविनयमाभावादुपकारोऽपि दुर्घटः ।
सुघटत्वेऽपि सत्यर्थेऽसित का गितरन्यथा॥ २॥
अनैकान्तादिसिद्धेर्वा न च लिङ्गमिह क्रिया।
तद्धैशिष्टचप्रकाशत्वान्नाध्यक्षानुभवोऽधिके ॥ ३॥
अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम्।
क्रिययैव विशेषो हि व्यवहारेषु कर्मणाम्॥ ४॥
मितिः सम्यक् परिच्छित्तिस्तद्धत्ता च प्रमातृता।
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते॥ ५॥

#### [ ਫ ]

साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्तावि वस्तुक्रमः । लेशादृष्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्रभ्रष्टशङ्कातुषः शङ्कोन्मेखकलङ्किभः किमपरैस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥ ६ ॥

#### पञ्चमस्तबकः

कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः। वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ १ ॥ न बाधोस्योपजीव्यत्वात् प्रतिवन्धो न दुर्वलैः। सिध्यसिध्योविरोधो न नासिद्धिरनिवन्धना ॥ २ ॥ तर्काभासतयाऽन्येषां तर्काशुद्धिरदूषणम्। अनुकूलस्तु तर्कोऽत्र कार्यलोपो विभूषणम् ॥ ३ ॥ जड़ताहानिर्नादृष्टं दुष्टघातकम् स्वातन्त्र्ये हेत्वभावे फलाभावो विशेषस्तु विशेषवान् ॥ ४ ॥ धृतिविनाशयोः । कार्यत्वान्निरुपाधित्वमेवं पदस्यापि प्रत्ययादेश्च पूर्ववत् ॥ ५ ॥ विच्छेदेन उद्देश एव तात्पर्यं व्याख्या शिवद्शः सती। लोकवृत्तानुसारत: ॥ ६ ॥ ईश्वरादिपदं सार्थं प्रवृत्तिः कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यतश्च सा। विषयस्तस्य विधिस्तज्ज्ञापकोऽथवा ॥ ७ ॥ इष्टहानेरनिष्टाप्ते रप्रवृत्तेर्विरोधतः असत्त्वात् प्रत्ययत्यागात् कर्त्तृधर्मो न सङ्करात् ॥ ८ ॥ कर्त्तृ रुपव्यवस्थया । कृताकृतविभागेन यत्न एव कृतिः पूर्वा परस्मिन् सैव भावना ॥ ९ ॥ यत्नात्मा सर्वत्राख्यातगोचरः। भावनैव हि विवरणध्रीव्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥ १०॥ तया संख्येये नाभिधानस्य कल्पना। आक्षेपलभ्ये संख्येयमात्रलाभेऽपि साकांक्षेण व्यवस्थितिः ॥ ११ ॥ फलं नापूर्वं तत्त्वहानितः। अतिप्रसङ्गान्न तदलाभान्न कार्येञ्च न क्रियाप्यप्रवृत्तितः ॥ १२ ॥

असत्त्वादप्रवृत्तेश्च नाभिधापि गरीयसी। बाधकस्य समानत्वात् परिशेषोऽपि दुर्लभ:।। १३।। हेतुत्वादनुमानाच्च मध्यमादौ वियोगत:। क्लृप्तसामध्यान्त्रिषेधानुपपत्तितः ॥ १४ विधिर्वेक्तुरभिप्रायः प्रवृत्त्यादौ लिङादिभिः। अभिधेयोऽनुमेया तु कर्त्तुं रिष्टाभ्युपायता ।। १५ ।। कृत्स्न एव हि वेदोऽयं परमेश्वरगोचर:। स्वार्थद्वारैव तात्पर्यं तस्य स्वर्गादिवद्विधौ ॥ १६ ॥ स्यामभूवं भविष्यामीत्यादिसंख्या च प्रवक्तृगा। समाख्यापि न शाखानां नाद्यप्रवचनादृते ॥१७ ॥ इत्येवं श्रुतिनीतिसंमलवजलैभू योऽभिराक्षालिते येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शैलसाराशया:। किन्तु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्चैर्भविच्चन्तकाः काले कारुणिक त्वयैव कृपया ते तारणीया नरा: ॥ १८॥ अस्माकन्तु निसर्गसुन्दरचिराच्चेतो निमग्नं त्वयी-त्यद्धानन्दनिधे तथापि तरलं नाद्यापि संतृप्यते । तन्नाथ त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां याते चेतिस नाप्नुवाम शतशो याम्याः पुनर्यातनाः ॥ १९ ॥ इत्येष नीतिकुसुमाञ्जलिरुज्वलश्री-र्यद्वासयेदपि दक्षिणवामकौ च नो वा तत: किममरेश गुरोर्गुं रुस्तु प्रीतोऽस्त्वनेन पदपीठसमर्पितेन ॥ २० ॥

।। इति कुसुमाञ्जलिकारिकाः ॥

। भीगयेशाय नमः।।

# न्यायकुसुमाञ्जलिः

(गद्यपद्यात्मकः)

प्रथमः स्तबकः

---: 0 :---

सस्पक्षप्रसरस्तां परिमलश्रोद्धोधबद्धोत्सवो विम्लानो न विमदंनेऽमृतरसप्रस्यन्दमाध्वीकभूः । ईशस्यैष निवेशितः पदयुगे भृङ्गायमाणं भ्रम-च्वेतो मे रमयत्वविघ्नमनघो न्यायप्रसूनाञ्जलिः ॥ १ ॥

#### १न्यायपक्षीय मनुवाद

पक्षगत दोषों से रहित, परामर्श में निपुण पुरुष के उपयुक्त ब्याप्तिज्ञान के कारण एव विरोधी अनुमान के रहते हुये भी अपने (ईश्वर-साधन रूप) कार्य में क्षम, अभीष्ठ प्राप्त्यर्ह मोक्ष रूप मधु के उत्पादक अञ्जलि के ये न्यायरूपी पुष्प ईश्वर के साधन में नियुक्त होकर मेरी आत्मा को दु:खों के सभी कारणों से दूर रखें, जो दु:खों से सर्वथा मुक्त होने के लिए भ्रमरों के समान भटक रही है।। १।।

### पुष्पपक्षीय ग्रनुवाद

अच्छी तरह फूले हुये एवं सूघने की शक्ति से युक्त पुरुषों को सुगन्ध की अनुभूति कराने-वाले, हाथों की रगड़ खाने पर भी म्लान न होनेवाले, अमृत के समान रस रूप मधु के आश्रय, अंजलि के ये पुष्प परमेश्वर के श्रीचरणों में समर्पित होकर भ्रमरों के समान दु:खों से छूटने के लिये इघर-उघर भटकनेवाली मेरी आत्मा को दु:ख के कारणों से दूर रखें।। १।।

दूसरों को श्रनुमान के द्वारा किसी विषय को समसाने के लिये परार्थानुमान का ही सहारा लोना पड़ता है। उस दूसरे (बोजा) पुरुष की श्रभीष्ट श्रनुमिति के उत्पादन में समर्थ परामर्श रूप ज्ञान जिस शब्दराशि के द्वारा हो सके, वह शब्दराशि ही नैयायिकों के यहाँ 'न्याय' शब्द से व्यवहृत होती है। 'नीयते प्राप्यते विविचितार्थसिव्हिरनेनेति न्वायः' इस ब्युत्पत्ति के द्वारा भी 'न्याय' शब्द से उसी अर्थ का समर्थन होता है।

उपयुक्त बल से युक्त हेतु का ज्ञान ही अनुमिति का उत्पादक है। न्याप्ति और पषधर्मता ये दोनों ही हेतु के प्रधान बल हैं, जिसके लिये (१) पक्षसस्व, (१) सपक्षसस्व, (१) विपक्षासस्व, (१) अवाधितस्य और (५) असरप्रतिपक्षितस्य इन पाँच चर्मी

<sup>9.</sup> प्रस्तुत पद्य के 'सत्पन्नप्रसरः' इत्यादि विशेषणीं से न्यायगत कितने दोषीं का परिद्वार किस रीति से प्रन्थकार को श्रमिप्रेत है, उन सबों का विवरण नीचे दिया जाता है।

का हेतु में रहना आवश्यक है। चूँकि हेतु के प्रधानवल के ये पाँचों साधक हैं, आयोत् इनके रहते ही हेतु में साध्य के साधन की क्षमता रहती है, इनके न रहने से नहीं, अतः इन पाँचों को भी हेतु का बल कहा जाता है।

जिन वाक्यों के द्वारा इन पाँचों बलों से युक्त हेतु का प्रतिपादन हो, उन पाँच वाक्यों का समूह ही प्रकृत में 'न्याय' शब्द का श्रथं है। उन पाँचों में से पहिले का नाम है (१) प्रतिज्ञा, दूसरे का नाम है (२) हेतु, तीसरे का नाम है (३) उदाहरण, चौथे का नाम है (४) उपनय और पाँचवें का नाम है (५) निगमन। साध्यज्ञान के प्रयोजक हेतु के उक्त पाँचों बलों के बोधक पाँच श्रवयव वाक्य ही श्राह्णादकत्व रूप साम्य के कारण प्रकृत में 'कुसुमाझिलि' शब्द से कहे गये हैं। विन्यस्त पुष्पाझिल में श्रनेक रक्त के फूल रहते हैं। न्याय रूप इस कुसुमाझिलि में भी प्रतिज्ञावाक्य, हेतुवाक्य प्रभृति विविधि प्रकार के कुसुम हैं।

कान्य के जो शब्दगत श्रीर ग्रथंगत दो प्रकार के दोष हैं, उनमें से प्रथम प्रकार के दोषों का निराकरण इस श्लोक के पूर्वा के किया गया है श्रीर दूसरे प्रकार के दोषों का निराकरण 'श्रनघः' पद से किया गया है।

ईशस्य पदयुगे निवेशितः

'पद्यते ज्ञायते अनेनेति पदम्' इस ब्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत पद' शब्द का अर्थ है ज्ञापक। 'तद्युगम् पद्युगम्' इस ब्युत्ति के अनुसार ईश्वर के ज्ञापक प्रमाण और उनके सहायक तर्क ये दोनों ही प्रकृत में 'पद्युग' शब्द से अभिप्रेत हैं। 'तत्र निवेशितः' अर्थात् 'तद्विषयतया उत्पादितः' अर्थात् तर्क के साहाय्य से ईश्वर-साधक अनुमान के द्वारा जिन विष्यों की सिद्धि अभिप्रेत हैं, उन्हीं विषयों को समकाने के जिये इस प्रस्थ में न्यायवाक्यों का प्रयोग भी किया गया है।

#### सत्पक्षप्रसर:

'सित अर्थात् पचतावच्छेदकाश्रयीभूते एवं सिषाधियिषिते च धर्मिणि 'म' प्रकर्षेण 'सरः' ज्ञानं यस्मात् स सत्पचप्रसरः' इस व्युरपित के अनुसार पहतावच्छेदक एवं पचता इन दोनों के आश्रय रूप प्रामाणिक पच में साध्य का प्रमाज्ञान जिन वाक्यों के द्वारा हो सके, वही न्यायवाक्य 'सत्पचप्रसर' है। इस विशेषण के द्वारा इस ग्रन्थ में प्रयुक्त अनुमानों के हेतुओं में आश्रयासिकि, बाध, सिन्नसाधन, स्वरूपासिकि एवं भागासिकि इन पाँच दोगों का न रहना दिखलाया गया है।

सद्तुमान के लिये यह आवश्यक है कि एल में पक्षतावच्छेदक धर्म की सत्ता रहे। अनुमिति में जिस रूप से पन्न का ज्ञान इष्ट हो उसे पन्नतावच्छेदक कहते हैं। पक्ष में पक्षतावच्छेदक का न रहना ही 'आश्रयासिद्धि' दोष कहलाता है। इस दोष का उदाहरण है 'काञ्चनमयपर्वतो विद्वामान, धूमात्'। यहाँ काञ्चनमयत्व रूप से पर्वत का भान श्रजुमिति में श्रभिप्रेत है, श्रतः काञ्चनमयत्व पक्षतावच्छेदक है, किन्तु चूँकि पक्ष में काञ्चनमयत्व रूप पद्मतावच्छेदक नहीं है, श्रतः उक्त हेतु आश्रयासिद्ध दोष से युक्त होने के कारण हेतु नहीं है, किन्तु आश्रयासिद्ध नाम का हेरवामास है। इस अनुमान के हेतु में श्रौर कोई भी दोप नहीं है। प्रकृत श्लोक में 'सत्पक्षप्रसरः' इस विशेषण के द्वारा इस ग्रन्थ में प्रयुक्त श्रनुमानों के पक्षों को चूँकि पक्षतावच्छेदक का श्राश्रय कहा गया है, श्रतः उक्त विशेषण से सूचित होता है कि इस ग्रन्थ में प्रयुक्त इंश्वर-साधक श्रनुमानों के हेतु आश्रयासिद्धि से दूषित नहीं हैं।

यह ध्यान रखना चाहिये कि पत्त में पहतावच्छेदक के न रहने से आश्रयासिदि, एवं साध्य में साध्यतावच्छेदक के न रहने से साध्याप्रसिद्धि, हेतु में हेतुतावच्छेदक के न रहने से हेरवप्रसिद्धि, पत्त में साध्य के न रहने से बाध, पत्त में हेतु के न रहने से स्वस्पा-सिद्धि इत्यादि जो भी दोष जहाँ भी जिस के भी न रहने से हों, किन्तु उस दोष के द्वारा हेतु ही दुष्ट कहलायेगा श्रीर कोई नहीं।

इसी प्रकार 'सत्पदप्रसरः' इस विशेषण के द्वारा ही इस ग्रन्थ में प्रतिपादित श्रनुमानों में उस के 'पत्तता' रूप कारण की सत्ता भी बतलायी गयी है। क्यों कि पत्तधर्मता प्रभृति सहाय में मे परामर्श के संबलन के बाद भी 'पत्तता' की श्रावश्यकता. श्रनुमति के लिये बनी ही रहती है।

श्रम्तान को प्रमाण माननेवाले सभी विचारकों को यह स्वीकार है कि जिस क्षण में एक प्रवार का श्रम्तान रहता है, उसके रहते उसी प्रकार का दूसरा श्रम्तान नहीं होता। किन्तु परामर्श रूप श्रन्तिम कारण की सत्ता श्रम्तिति की उत्पत्ति के बाद भी एक द्रण्य तक बनी रहती है। श्रतः उस के बल से प्रथम श्रम्तिति की उत्पत्ति के दूसरे द्रण्य में भी उसी श्राकार की श्रम्तिति की उत्पत्ति की उत्पत्ति किस प्रकार प्रतिरूद की जा सकती है ? क्यों कि प्रथम श्रम्तिति की उत्पत्ति के द्रण्य में भी परामर्शाद कारणों की सत्ता है ही। श्रम्तिति की इसी पुनरुत्पत्ति को रोकने के लिए श्रम्तिति के 'पन्तता' नाम के एक श्रीर कारण की कलपना की जाती है। पन्ता के उद्देश्य के प्रसङ्ग में विवाद न रहने पर भी उस के स्वरूप था लन्न्य के प्रसङ्ग में विभिन्न मत श्रवश्य हैं। श्रतः 'पन्तता' एक स्वतन्त्र ही स्कृम निरूप्य की श्रपेना रखती है।

यहाँ इतना ही समझना आवश्य ह है प्रकृत में सिपाधियिषित साध्य रूप धर्म को ही 'पक्षता' मान कर याँ के सन्दर्भ लिखे गये हैं। सदनुमिति के पक्ष में इस प्रकार की 'पन्नता' का रहना भी आवश्यक है। 'सिद्धि की इच्छा' को 'सिपाधियपा' कहते हैं।

पक्ष में साध्य का निश्चय ही प्रकृत 'सिखि' शब्द से अभिन्नत है। तदनुसार प्रकृत में 'पचता' का यह जचण निष्यन होता है कि पच में साध्यनिश्चय की इच्छा में विपयीभूत साध्य रूप धमं की सक्ता ही पक्षता है। यह स्वाभाविक नियम है कि प्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं होती है। इस नियम के अनुसार जिस पुरुप को साध्य का निश्चय हो चुका है, उसे साध्य के निश्चय की इच्छा अर्थात् 'सिषाधिया।' नहीं होगी, अतः अगर पहिले चण में पुरुष को साध्य का निश्चय रहेगा (साध्य की अनुमिति रहेगी) तो उस के आगो के चण में पच में अगर साध्य रहेगा भी तो वह पक्ष सिपाधियिषत साध्य धमं से युक्त नहीं होगा, क्योंकि उस साध्य में सिषाधियतत्व नहीं है। अतः सिद्धि की दशा में परामशीदि के रहने पर भी उक्त पचता रूप कारण के न रहने से ही अनुमिति की उत्यित प्रतिस्व हो जायगी। प्रकृत प्रन्थ में ईश्वर की सिद्धि के जिये जिन अनुमानों का प्रयोग किया गया है, उन अनुमानों के समान आकार की सिद्धि पहिले से नहीं है, अतः इन अनुमानों के हेतु सिद्धसाधन से दूपित नहीं है। फलतः इन अनुमानों में पदता रूप कारण की अनुपपत्ति नहीं है। इसी की सूचना 'सरप्रक्षत्रसरः' इस पद के विवरण में प्रयुक्त 'सिषाधियिषत' पद से दी गयी है।

'सत्पन्नप्रसरः' पद के विवरण में 'साध्यधर्म' पद के प्रयोग से उक्त अनुमानों के हेतुओं में बाध दोष की शूर्यता सूचित की गयी है। पन्न में साध्य का न रहना ही 'बाध' है। पक्ष में विशेषणीभूत 'साध्यधर्म' पद का अर्थ है साध्य रूप धर्म से युक्त। अतः उक्त बाध दोष का परिहार उस िशेषण से स्रष्ट है।

प्रकृत पद के विवरण में जो 'धिर्मिणि' पद दिया गया है, उस से प्रकृत श्रनुमान है देतुओं में 'स्वरूपासिकि' दोष का राहित्य सूचित होता है। प्रकृत 'धिर्मिणि' पद में जो 'धमें' शब्द है उस का श्रथें है 'हेतु' रूप धमें। तदनुसार 'धिर्मिणि' पद का श्रथें होता है—हेतु रूप धमें से युक्त धर्मी। पच में हेतु का न रहना ही स्वरूपासिकि दोष है। जिस पच में 'हेतु' रूप धर्म की सक्ता रहेगी, उसमें कथित स्वरूपासिकि दोष नहीं रह सकता। श्रतः प्रकृत 'धिर्मिणि' पद का उपादान यह स्वित करने के लिये किया गया है कि इन श्रनुमानों के हेतु श्रों में स्वरूपासिकि दोष नहीं है।

'सत्पचप्रसरः' इस पद में प्रयुक्त 'प्र' शब्द से प्रकृत आनुमान के हेतु शों में 'भागा-सिदि' दोष का न रहना दिखलाया गया है। 'प्र' शब्द का अर्थ है 'प्रकर्ष'। प्रकृत 'प्र' शब्द से हेतु के ज्ञान में ब्यासि का विषय होना ही 'प्र' शब्द के उक्त प्रकर्ष रूप अर्थ से आभिमेत है, क्योंकि किसी पच विशेष में हेतु का न रहना ही 'भागासिद्धि' दोष है। अतः भागासिद्धि दोष की दशा में हेतु में साध्य की स्यासि नहीं रह सकती। अतः प्रकृत में ईश्वरानुमान के हेतुओं को अगर 'प्र' शब्द के द्वारा ब्याप्ति से युक्त कह दिया जाता है, तो फिर उनमें उक्त भागासिद्धि दोष की सम्भावना नहीं रह जाती है। सतां परिमलप्रोद्बोधबद्धोत्सवः—

इस वाक्य में प्रयुक्त 'सत्' शब्द से (न्यायपच में ) परामशं स्टक्क्य अनुमिति के चरम कारण परामशं में कुशल पुरुप ही अभिप्रेत हैं, अतः इस 'सताम्' पद का विवरण है 'परामशंकुशलानाम्'। 'परिमलपोद्वोधवद्धोर नवः' इस पद की ब्युत्पित्त निम्नलिखित रूप से प्रकृत में अभिप्रेत है परिमलः परि परितः, पक्षे सत्त्रया विपक्षे चासत्त्रया यो 'मलः' सम्बन्धो ब्यासिरूपः, तस्य यः 'प्रोद्वोधः' साध्यसाधनयोः साध्यामावसाधना-भावयोः अवाधितप्रतिवन्धनिश्चयः, तेन 'बद्धः' स्थिरीकृतः 'उत्सवः' आनन्दो येन स परिमलप्रोद्वोधवद्धोत्सवः'। अर्थात् इस प्रन्थ के द्वारा परामशं में निपुण व्यक्तियों को ईश्वर के अनुमान में सहायक अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेक्य्याप्ति इन दोनों की आनन्दजनक उपलब्धि होती है। फलतः इस विशेषण के द्वारा प्रकृत ईश्वरानुमान के हेतुओं में व्यासिम्भव अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेक्य्याप्ति की स्वायक्त अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेक्याप्ति की स्वायक्त के विरोधी व्याप्यत्वासिद्धि, सब्यभिचार और विरुद्ध दोपों का न रहना स्चित होता है। व्याप्यत्वासिद्धि, सब्यभिचार और विरुद्ध दोपों का न रहना स्चित होता है। व्याप्यत्वासिद्धि का निरास

उपाधि से युक्त हेतु को ही ज्याप्यत्वासिख हेत्वाभास कहते हैं। इस प्रत्य में उपाधि के बहुत से प्रसङ्ग आनेवाले हैं। अतः इस प्रसङ्ग में संक्षेपतः अभी इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि जिस हेतु में उपाधि रहेगी, उसमें ज्याप्ति नहीं रह सकती। सम्बन्ध दो प्रकार के हैं (१) स्वाभाविक और (२) औषाधिक। हेतु में साध्य का स्वाभाविक सम्बन्ध या साध्य के अभाव के साथ हेतु के अभाव का स्वाभाविक सम्बन्ध ही 'ज्याप्ति' है। औषाधिक सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध के विपरीत है। जपाकुसुम में अक्यिमा का स्वाभाविक सम्बन्ध है, उसी अक्यिमा का जपाकुसुम के समीपवर्त्ता स्कटिक में औषाधिक सम्बन्ध है। अतः इस प्रन्थ में कहे हुये हेतुओं में जब ज्याप्ति की सक्ता कही जाती है तो फिर उनमें उपाधि का अभाव स्वभावतः स्वित हो जाता है, क्योंकि ज्याप्ति और उपाधि होनों परस्पर विरोधी हैं। सुतराम् कथित विशेषण से प्रन्थ में कथित हेतुओं में ज्याप्यस्वा-सिखि होष के परिहार की सूचना होती है।

व्यभिचार ग्रीर विरोध दोव का परिहार

(१) द्यन्वय और (२) व्यतिरेक-भेद से व्याप्ति के दी प्रकार कह आये हैं। अन्वयव्याप्ति का विपरीत ही व्यभिचार दोष है। ध्य प्ति का चाहे जो भी लच्च करें, उसी को उत्तर देने से व्यभिचार का लच्च बन जायगा। अगर साध्यशून्य स्थानों में हेतु का

न रहना ही ज्यासि है तो फिर साध्यशून्य स्थान में हेतु का रहना ही ज्यभिचार है। वस्तुत: जो ज्यभिचार का विरोधी न हो वह ज्यासि है हो नहीं। सुतराम, अगर इस प्रन्थ के द्वारा प्रतिपादित हेतुओं में अन्वयव्यसि की सत्ता कह दी जाती है तो फिर उनमें ज्यभिचार दोष का न रहना स्वत: सूचित हो जाता है। इसी प्रकार इस प्रन्थ में कथित हेतुओं में ज्यतिरेकव्य सि की सत्ता कह देने से ही उक्त हेतुओं में 'विरोध' दोप का अभाव सममना चाहिये, क्योंकि साध्य के अभाव में हेतु के अभाव की ज्यासि के द्वारा सूचित ज्यासि को ही हेतु में साध्य की ज्यतिरेकव्यासि कहते हैं एवं हेतु में साध्य के अभाव की व्यासि को ही 'विरोध' कहते हैं। इस प्रकार ज्यतिरेकव्यासि और विरोध देनों परस्पर विरोधी हैं। अतः एक हेतु में ये दोनों नहीं रह सकते। इस प्रकार इस प्रन्थ में कथित हेतुओं में ज्यतिरेकव्यासि की सूचना से विरोध दोप का परिहार सममना चाहिये।

### विम्लानो न विमर्दने

न्या पत्त में इस विशेषण के द्वारा ईश्वर-साधक हेतु श्रों में श्राचार्य ने सत्प्रतिपत्त दोप का न रहना स्चित किया है। अत: इस पच में 'विमर्दने' शब्द की ब्याख्या है 'विरोधिप्रमाणसरवदशायाम्' और 'न दिम्जानः' का धर्थ है 'न कार्याचमः'। कहने का श्रमिप्राय यह है कि जहाँ वादी श्रीर प्रतिवादी एक ही पच में परस्पर विरोधी भाव श्रीर श्रभाव को समान वल के विभिन्न हेतुओं के द्वारा साधन करने का प्रयास करते हैं, वहाँ सत्प्रतिपत्त दोप होता है। जैसे, किसी ने प्रयोग किया कि जिस प्रकार कृति से उत्पन्न होने के कारण घट अनित्य है, उसी प्रकार शब्द भी चूँ कि कृति से उत्पन्न होता है, अत:, वह भी श्रनित्य है। इस पर श्रगर प्रतिवादी ने शब्द रूप पत्र में ही शब्द्रव हेतु के द्वारा व्यतिरेक दृष्टान्त के बल से नित्यत्व के साधन के लिये 'शब्दो नित्य: शब्दावात्' इस विरोधी अनुमान वाक्य का प्रयोग किया तो यहाँ सत्प्रतिपत्त दोष होगा, क्योंकि दोनों ही हेतु समान बत के होने के साथ-साथ परस्पर विरुद्ध ग्रथं.के एक ही पन्न में साधन के लिये प्रयुक्त हुये हैं, श्रतः एक भी श्रपना काम नहीं कर सकता। उक्त हेतुश्रों में इस श्रवमता के हेतुमूत दोष को नी 'मन्त्र तेपच' कहते हैं। अगर विरोधी हेतु दुवंब रहेगा तो पहिले हेतु की कार्यंचमता को विनष्ट नहीं कर पावेगा, तो फिर उस स्थिति में सत्प्रतिपच नहीं होगा। प्रकृत प्रत्य में ईश्वर साधन के लिये जिन हेतु श्रों का प्रयोग किया गया है, उन हेतुओं में उक्त प्रकार की श्रहमता नहीं है। वे श्रपने विरोधी हेतुओं के रहते हुये भी उन से प्रवत होने के कारण अपने कार्य में चम हैं। अतः ये हेतु सरप्रतिपत्त दोष से दुष्ट नहीं हैं। इसी की सूचना 'दिम्जानो न विमर्दन' इस वाक्य से दिया गया है।

न्याय रूर कुसुमों की यह श्रञ्जालि ईश्वर के 'पद्युग' में समर्पित है। 'पद्युग' शब्द में प्रयुक्त 'पद' शब्द का 'पद्यते ज्ञायते श्रनेन' इस ब्युल्पित्त के श्रनुसार ईश्वर के ज्ञापक प्रमाण श्रीर उसके सहायक तकं श्रभिप्रेत हैं। वे हैं (१) श्रनुमान श्रीर (२) तकं; इन दोनों का श्रुग, श्रशीत् ये दोनों। इन में श्रनुमान रूप पहिले 'पद' में 'सत्प्रचप्रसरः' हृश्यादि तोनों विशेषणों की योजना लगा दी गयी है। तकं रूप दूसरे 'पद' में उन विशेषणों का संयोजन श्रवशिष्ट है, इसके लिये यह श्रावश्यक है कि 'तकं' को सामान्य रूप से समक्त लिया जाय। इस प्रन्थ में तकों की भरमार है।

साधारण लोग यद्या तर्क शब्द को श्रनुमान का ही पर्याय मानते हैं, किन्तु न्याय-दर्शन में इस का विशेष श्रर्थ है। नैयायिक लोग इसे श्रनुमिति का सहायक 'ऊह' रूप मानते हैं।

श्रनेक स्थनों में हेतु को साध्य के साथ देखने से ( भूयोदशैन से ) हेतु में साध्य की ज्याप्ति निर्णीत होती है, किन्तु जीवमात्र की दर्शन-शक्ति सीमित है एवं साध्य श्रोर हेतु के श्राश्रय भी श्रसंख्य हैं। श्रत: कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि 'श्रमुक हेतु को श्रीर श्रमुक साध्य को जितने भी स्थानों में साथ रहने की सम्भावना है, उन सभी स्थानों में दोनों को मैं साथ देख चुका हूँ'। धूम श्रीर विद्व का प्रसिद्ध उदाहर्ण ही लिया जाय। रसोई घर में, गोशाला में, जंगल में, पहाइ पर इन कुछ ही स्थानों में धूम को वाह्व के साथ आपने देखा होगा। इन कुछ स्थानों में साध्य के साथ हेतु की देखने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि 'सभी धूम विद्व के साथ ही रहते हैं', क्योंकि कोई भी पुरुष सभी धूम-व्यक्तियों और सभी विद्विव्यक्तियों और उन दोनों के सभी आश्रयों को नहीं देख सकता। श्रतः यह शङ्का बनी ही रहेगी कि 'धूम विना विद्ध के भी रह सकता है' श्रथवा यों कहिये कि 'जहाँ विद्ध नहीं है वहाँ भी धूम रह सकता है।' यही है वह व्यभिचार शङ्का, जिसका कोई निवारण करनेवाला नहीं दीखता, श्रीर जब तक व्यभिचार की यह शङ्का मिट नहीं जाती, तब तक व्याप्तिनिर्णय की शुद्धता की अपेचा करना व्यर्थ है। अतः श्रनुमान को प्रमाण माननेवालों के सामने यह विपत्ति श्रा खड़ी होती है कि शुद्ध व्याप्ति-निर्णाय से होनेवाली अनुमिति किस प्रकार हो ? इंस विपत्ति से उन्हें देवल यह तक ही उबार सकता है, अर्थात् व्यभिचार की उक्त शङ्का से व्याकुल होकर प्रमाता पुरुष यह 'कह' या तक करता है कि धूम में अगर विद्व का व्यक्तिचार रहता, अर्थात् जहाँ विद्व नहीं है, वहाँ भी भ्रगर भूम रहता तो धूम विह्न से उत्पन्न ही न होता। श्रतः जिन असंख्य धूम-व्यक्तियों को मैं नहीं देख सकता, वे सभी धूम भी विद्व के विना न होंगे, विद्व के साथ ही होंगे। श्रतः धूम में विद्ध के व्यक्षिचार की कोई श्रद्धा नहीं है।

क्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक के आरोप को तर्क कहते हैं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अमारमक निर्णय ही 'बारोप' है। व्यक्ति के निश्चय से अनुमिति होती है, एवं '

व्यभिचार की शक्का व्याप्ति का प्रतिरोधी है। व्यभिचार-शक्का की निवृत्ति तर्क से होती है। इस प्रकार व्याभिचार-शक्का की निवृत्ति के द्वारा व्याप्ति निश्चय का सहायक होने के कारण तर्क अनुमिति का भी सहायक है। यह तो है तर्क का बाह्य रूप। श्रव उसके श्रान्तरिक रूप पर भी ध्यान देना श्रावश्यक है। श्रनुमान को प्रसाण माननेवाले उक्त 'आरोप' या 'श्रापत्ति' रूप तर्कं के द्वारा ब्यासिनिश्चय के विघटक व्यक्तिचार शक्का को दूर करते हैं। विचार की सुविधा के लिये कथित विद्व और भूम की व्यक्ति की उदाहरण के तौर पर रखना उचित होगा। धूम में विह्न के व्यक्षिचार की जिस शङ्का का उस्तेख किया गया है उस शक्का का निवारक तर्क है 'धूमो यदि विह्न-व्यभिचारी स्यात्तदा विद्वजन्यो न स्यात्'-- अर्थात् धूम को पच मान कर उस में विद्विव्यिभचारित्व के आरोप के द्वारा उस में विद्व से उत्पन्न न होने की ग्रापित ही कथित तर्क का स्वरूप है। तर्क को सममने के लिये आपित आपादक और उसके पव इन तीन वस्तु यों को समम लेना आवश्यक है। कथित श्रापत्ति रूप तर्क में धूम हेतु ही पत्त है एवं कथित आरोप या आपत्ति का विषय विद्वित्यभिचारित्व या विद्वि का व्यभिचार ही उक्त आपत्ति का कारण अर्थात् 'स्रापादक' है। 'श्रापाद्य' अर्थात् श्रापत्ति का विषय है धूम का विद्व से उत्पन्न न होना (बह्विजन्यस्वाभाव)। श्रापत्ति देनेवाले को पहिले से ही निश्चित रहता है कि उक्त 'श्रापाद्य' पक्ष में नहीं है। इस निश्चय के विना वह श्रापत्ति दे ही नहीं सकता। श्रतः पक्ष में आपाद्य के आभाव का निश्चय भी तर्क का एक हेतु है। श्रत: पच में आपाद्य का अभाव श्रगर निर्णीत न हो तो तकं हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार श्रापाद में श्रापादक की व्याप्ति का रहना भी तर्क के लिये आवश्यक है, क्यों कि 'जिन सभी वस्तु श्रों में विद्ध का व्यभिचार रहेगा, वे कभी भी विद्वि से उल्पन्न नहीं हो सकतीं' इस नियम के कारण ही किसी के हारा धूम में विह्न के व्यभिचार की स्थिति उठाने पर धूम में विह्न से उत्पन्न न होने की ष्यापत्ति देना सम्भव होता है। श्रगर ऐसी बात न हो -विह्न से उत्पन्न होकर भी कोई वस्तु वित्त के विना भी रह सके तो फिर उक्त तर्क के द्वारा दी गयी आपित को इष्ट किया जा सकता है, जिससे तक का अपना स्वरूप ही नष्ट हो जायगा, क्योंकि तक तो 'अनिष्टापत्ति इप है। अतः आपाद में आपादक की ब्यासि का निश्चय भी तक का एक कारण है। श्रतुमिति में श्रपेक्षित व्यासि-निश्चय को व्यभिचार शङ्का से बचाने के लिये जिस तर्क का आश्रय जिया गया है, उस में भी श्रगर ज्याप्ति की श्रपेका हो तो फिर श्रनवस्था दोंच आ पहेगा। इस दोष का परिहार आचार्य ने तीसरे स्तबक में स्वयं किया है।

इन कारणों से जब तक के सभी पद्यों में, अर्थात् अनुमिति के हेतुओं में अनिष्ट-प्रसक्ति रूप आपत्ति दी जाय, तभी तक अनुमान का सहायक हो सकता है। प्रकृत में (सभी धूमों में) अगर विद्ध से उत्पन्न न होने की आपित न देकर किसी विशेष प्रकार के धूम में अथवा कुछ धूमों के समुदाय में ही विद्ध से उत्पन्न न होने की आपित दी जाय तो सामान्यतः सभी धूमों में सामान्यतः सभी विद्ध की व्याप्ति के निश्चय में कोई भी सहायता न मिलेगी। चतः तर्क से होनेवाली अनिष्टापित को पच का व्यापक भी होना चाहिये।

इस प्रकार तर्कं को सामान्य रूप से समम जेने पर 'ईश' के 'पद्युग' में से तर्क रूप पद में 'सत्पचप्रसरः' इत्यादि विशेषणों की योजना को सममना सुजम होगा। सत्पक्षप्रसरः

'सन्' निर्दोपः 'पर्ववसरः' श्रानेष्ठप्रसञ्जनरूपस्तकों यस्मात्' इस ब्युत्पत्ति के श्रमुसार् इस विशेषण के द्वारा इस प्रन्थ में प्रयुक्त श्रमुमानों के लिये जिन तकों का प्रयोग किया गया है, उनकी समीचीनता वक्त होती है। तक की समीचीनता यह है कि तक के सभी पत्तों में श्रानिष्ठापत्ति देने की चमता, श्रथात् इस प्रन्थ में प्रयुक्त सभी तक सभी पत्तों में श्रानिष्ठापत्ति रूप हैं, किसी एक पत्त में या छुछ पत्तों में नहीं। सतां परिमलप्रोद्वोधवद्धोत्सव:

इस विशेषण के द्वारा सत्पुरुवों के श्रानन्द का उत्पादन श्रीर तक के लिये क्यिस की श्रपेचा ये दोनों उपपादित हो चुके हैं। तदनुसार तक पच में इस विशेषण का श्रिभप्राय है सत्पुरुष में श्रापाद्य में रहनेवाली श्रापादक की क्यासि के निश्चय का रहना। श्रापाद इस ग्रन्थ में जितने भी तक प्रयुक्त हुये हैं, वे सभी श्रापाद में रहनेवाली श्रापादक की क्यासिमूलक ही हैं। श्रतः उनमें व्यासि के न रहने के कारण तर्काभासता नहीं श्रा सकती।

#### विम्लानो न विमनदंने

तर्कंपच में इस विशेषण के द्वारा इस प्रन्थ में श्रभीष्ट पक्ष की सिद्धि के लिए प्रयुक्त तकों में विरोधी तकों के रहते हुये भी पूर्ण क्षमता स्चित होती है, जिसका पर्यवसान विरोधी तकों की दुर्वलता श्रीर श्रपने तकों की सबलता में होता है। श्रन्य सभी विशेषण प्रमाण श्रीर तर्क दोनों पदों में समान रूप से लगते हैं।

'सत्पक्षप्रसरः' इत्यादि विशेषणों से युक्त कुसुमाञ्जलि के उक्त विवरण से प्रन्य के प्रतिपाद्य विषयों की सूचना दी गयी है। किन्तु उस से भी प्रावश्यक है प्रयोजन की सूचना, प्रथीत् यह उपादान श्रावश्यक है कि इस प्रन्थ के श्रध्ययन से लाम क्या होगा? 'श्रमृतरसप्रस्यन्दमाध्वीकभूः' इस विशेषण के द्वारा इसी प्रश्न का समाधान किया गया है। मोक्ष को 'श्रमृत' कहते हैं। तद्नुसार उक्त विशेषण के द्वारा यह श्रर्थ व्यक्त होता है कि यह न्यायकुसुमाञ्जलि नामक प्रन्थ परम श्रभीष्तित मोक्षरूप मधु का उत्पत्तिस्थान या कारण है। श्रतः इस ग्रन्थ के मर्म को यंथार्थं रूप से समक्त कर सन्मार्ग के द्वारा इंश्वर की श्राराधना करने से श्रवश्य ही मोच प्राप्त होगा।। १।।

# स्वर्गापवर्गयोर्मार्गमामनन्ति मनीषिरगः । यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥२॥

स्वर्ग के ही समान अत्यन्त काम्य जीवन्मुक्ति और परममुक्ति—इन दोनों प्रकार के मोक्षों के लिये विद्वान लोग जिनकी उपासना करते हैं, उन्हीं परमात्मा का निरूपण रूप उपासना ही (इस ग्रन्थ में) करता हूँ ॥ २॥ '

१. जिस मोच की चर्चा मझल श्लोक में की गयी है उस के प्रसंग म यह विवाद उपस्थित होता है कि क्या इसका होना संभव भी है ? नेयायिकों के सत से दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है । वैशेषिकों के सिखान्त में आत्मा के सभी विशेष गुणों के नाश को ही मुक्ति की संज्ञा दी गयी है, किन्तु दोनों सिखान्तों के अनुसार मोक्ष के लिये जन्म का उच्छेद आवश्यक है । जन्म का उच्छेद या विनाश कमों के विनाश के विना संभव नहीं है । भोग से ही कमों का क्षय होगा । भोग से फिर दूसरे कमें ( अदष्ट ) भी अवश्य उत्पन्न होंगे । फलतः जीव कभी अद्देशें ( कमों ) से रहित हो ही नहीं सकते । अद्देश के रहते किसी भी प्रकार का मोक्ष संभव नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि ईश्वर के प्रसङ्ग में प्रमाणों के प्रदर्शन से श्रीर मोक्ष से क्या सम्बन्ध ? इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर के साधक प्रमाणों का उपपादन वस्तुतः ईश्वर का मनन ही है। ईश्वर के मनन से श्रपवर्ग की प्राप्ति श्रुति-स्मृत्यादि में शतशः वर्णित है। श्रतः मोक्ष के लिये ईश्वर की सत्ता के श्रवुगुण प्रमाणों का ब्युत्पादन असङ्गत नहीं है, किन्तु यह समाधान भी ठीक नहीं जँचता। यद्यपि ईश्वर आत्मस्वरूप ही है, तथापि 'आत्मा वारे श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यासितःयः' इसी श्रुति के द्वारा ईश्वर के मनन को मोच का कारण नहीं कहा गया है। इस वाक्य के द्वारा आत्मा के निदिख्यासनस्य साक्षात्कार को ही मोक्ष का चरम कारण कहा गया है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त एक ही 'श्रात्मा' पद का अन्वय 'श्रोतव्यः' श्रौर 'मन्तव्यः' दोनों के साथ है। इस से स्पष्ट है कि जिस श्राहमा का निद्धियासन रूप साज्ञातकार मोश्र का कारण है, उसी श्राहमा का श्रवण श्रीर मनन भी उक्त साक्षास्कार में सहायक होने के नाते मोक्ष का सहकारी कारण है। जो बद होगा, वही मुक्त भी होगा। बद है जीव, अतः वही मुक्त भी होगा। श्रज्ञान या अम के द्वारा कित्रत वस्तु का ही साम्रास्कार रूप तत्रवज्ञान से नाश होता है। यह भी नियम है कि जिस विषय में अम या अज्ञान से जिस वस्तु की कलपना होगी, उसी विषय के तस्वज्ञान से उक्त श्रविद्या या अम के द्वारा किएत वस्तु का विनाश होगा। प्रकृत में तत्तज्जीव का श्रज्ञान या भ्रम ही उस जीव के संसार का कारण है,



इह यद्यपि यं कमिप पुरुषार्थमर्थयमानाः शुद्धबुद्धस्त्रभाव इत्यौपनिषदाः, ग्रादिविद्वान् सिद्ध इति कापिलाः, क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय संप्रदायप्रद्योतकोऽनुग्राहकश्चेति पातञ्जलाः, लोकवेदिवरुद्धैरिप निर्लेपः स्वनन्त्रश्चेति महापाशुपताः, शिव इति शैवाः, पुरुषोत्तम इति वैष्णवाः, पितामह इति पौरािकाः, यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, सर्वज्ञ इति सौगताः, निरावरण इति दिगम्बराः, उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः, यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः, लोकव्यवहारसिद्ध इति

जिस किसी पुरुषार्थ की प्रेप्सा से सभी विचारकों ने किसी न किसी रूप में ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर रखी है। जैसे:—

(१) वेदान्ती सभी प्रकार के द्वैतों से रहित स्वप्रकाश ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म के रूप में, (२) सांख्यविद् 'म्रादि विद्वान्' भ्रयांत् स्वाभाविक चैतन्य से युक्त, कूटस्थ, नित्य, विशेष प्रकार के पुरुष के रूप में, (३) योगिजन अविद्या आदि पाँच प्रकार के क्लेश, धर्म और श्रयम के साथक याग-हिंसादि कर्म एवं (जाति, आयु और भोग इन तीन प्रकार के) विपाक, ( धर्म और अवर्म रूप ) आशय, इन सबों के सम्बन्ध से सर्वथा रहित, (वेदादि के ) निर्माण के लिये विशेष प्रकार के शरीर को धारणकर वेदों के प्रवर्त्तक, (सृष्टि के आदि में कुलालादि के ) शरीरों को धारणकर घटादि के निर्माण की शिक्षा के द्वारा जीवों के ऊपर अनुग्रह करनेवाले पुरुष-निशेष के रूप में, (४) महापाशपत ( चिताभस्मादि घारण रूप ) लोक-विरुद्ध एवं ( द्विजवधूविप्लवादि रूप ) वेद-विरुद्ध श्राचरणों से भी पाप और लोकनिन्दा से सर्वथा मुक्त विशिष्ट पुरुष के रूप में, ( ५ ) शैव त्रिगुणातीत पुरुष के रूप में, (६) वैष्णव 'पुरुषोत्तम' अर्थात् सभी पुरुषों से उत्कृष्ट पुरुष के रूप में, (६) पौराणिक 'पिनामह' अर्थात् संसार को उत्पन्न करनेवाले विशिष्ट पुरुष के रूप में, (६) याज्ञिक 'यज्ञपुरुष' अर्थात् जिसके उद्देश्य से यागों में श्राग्न में आहुतियाँ डालो जाती हैं—उस विशिष्ट पुरुष के रूप में, (१) वौद्ध क्षणिक एवं सर्वज्ञ पुरुष के रूप में, (१०) दिगम्बर जैन ( धर्म और अधर्म सें उपाजित शरीरादि ) आवरणों से रहित विशेष प्रकार के पूरुष के रूप में. (११) मीमांसक वेदों के द्वारा स्तूयमान पुरुष अथवा वेदों में उपास्य रूप से निर्दिष्ट मन्त्र के रूप में, (१२) नैयायिक (संप्रदाय भेद से ) ईश्वर के ये जितने भी विशेषण कहे गये हैं---उन में से

यतः तत्तज्जीव के साक्षात्कार से उन-उन जीवों के संसार का नाश या मोक्ष होगा, सभी जीवों के तत्त्वज्ञान या श्रन्य जीवों के तत्त्वज्ञान से नहीं। जब ये दोनों साचात्कार कथि जीव रूप समान विषय के होने पर भी श्रन्य जीव के मोक्ष के कारण नहीं हो सकते, तो फिर ईश्वर-विषयक साक्षात्कार, जो जीव से सर्वथा भिन्न विषय का है, किसी जीव के मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है ? श्रतः ईश्वर का निरूपण करनेवाले इस ग्रन्थ की रचना ही व्यथे है। इसी श्राक्षेप के समाधान के लिये 'स्वर्गायनगंगोः' हत्यादि कारिका लिखी गयी है।।।।।

चार्वाकाः; कि बहुना, यं कारवोऽपि विश्वकर्मेत्युपासते, तस्मिन्नेवं जातिगोत्र-प्रवरचरणकुलधर्मादिवदासंसारं प्रसिद्धानुभावे भगवति भवे सन्देह एव कुतः ? कि निरूपणीयम् ॥२॥

तथापि-

न्यायचर्चेयमोशस्य मननव्यपदेशभाक् । उपासनैवं क्रियते श्रवगानन्तरागता ॥३॥

श्रुतो हि भगवान् बहुशः श्रुतिस्मृतोतिहासपुरागो बिवदानीं मन्तव्यो भवति, 'श्रोतव्यो मन्तव्यः' (बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।५) इति श्रुतेः ।

जितने विशेषण युक्तियों से उपपन्न हो सक उतने विशेषणों से युक्त पुरुष के रूप में, (१३) चार्वाक सर्वसाधारण जनों से उत्कृष्ट सर्वमान्य एवं (श्रदृष्ट चैतन्य से रहित) चतुर्श्वज दशभुज आदि प्रतिमाओं के रूप में, यहाँ तक कि राज, बढ़ई प्रभृति साधारणजन भी ईश्वर को 'विश्वकर्मा' अर्य त् विश्वस्त्रष्टा के रूप में ईश्वर को भान कर अपना उपास्य बना रखा है, तो इस प्रकार जो ईश्वर संसार के आदिकाल से ही ब्राह्मणत्वादि जातियों, काश्यपादि गोनों, शौर्व-ज्यवनादि प्रवरों, वेदों को बह्वुच कौशुमादि शाखाओं, एवं प्रत्येक कुल में प्रचिलत विशेष प्रकार से शिखाधारण दि कुल धर्मों के समान सभी जनों में अत्यन्त प्रसिद्ध है, उसकी सत्ता के सम्बन्ध में सन्देह ही क्यों होगा ? और फिर उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिये न्याय-प्रयोग की ग्रावश्यकता ही कैसे उपस्थित होगी ? ईश्वर के निरूपण के प्रसङ्ग में यद्यिप इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं ।।।।

तथापि इनका कोई श्रीचित्य नहीं, क्योंकि ईश्वर का निरूगण, ईश्वर के अस्तित्व के वारे में किसी प्रकार के सन्देह के निवारणार्थ नहीं करना है. किन्तु श्रवण-रूप उपासना के वाद कर्तव्य-रूप से मनन-रूप उपासना के रूप में करना है। अतः ईश्वर के सम्बन्ध में प्रतुत होनेवाला यह न्यायप्रयोग उनकी मननात्मक उपासना ही है।

आशय यह है कि 'श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यासितन्यः' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार एवं 'श्रागमेनानुमानेन' इत्यादि स्मृतियों के द्वारा श्रवण-रूप उपासना के बाद मनन-रूप उपासना का विधान किया गया है। अतः ( उपनिषदादि ) श्रुतियों से, ( मनु प्रभृति की ) स्मृतियों से एवं ( महाभारतादि ) इतिहासों से एवं ( श्रीमद्भागवतादि ) पुराणों से अनेक बार परमेश्वर की विस्तीर्ण एवं विशद चर्चा सुनने के बाद अब उसकी मनन रूप उपासना अवश्य कर्तन्य में आ जाती है।

'भोतव्यः' इत्यादि वाक्य के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहिले ईश्वर का श्रवण करना चाहिए, फिर उसके बाद मनन करना चाहिये श्रीर उसके बाद निदिष्यासन रूप उपासना करनी चाहिए।।३॥

### श्रागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्।।

(यो० सू० न्या भा० भाष्यभृत १।४८)

इति स्मृतेश्च!

तिवह संक्षेपतः पञ्चतयी विप्रतिपत्तिः—(१) ग्रलोकिकस्य परलोकसाधन-स्याभावात्। (२) ग्रन्यथापि परलोकसाधनानुष्ठानसंभवात्। (३) तदभावावे-दकप्रमाणसद्भावात्। (४) सत्त्वेऽपि तस्याप्रमाणत्वात्। (५) तत्साधकप्रमाणा-भावाच्वेति ॥३॥

(यही वात ) 'आगमेनानुमानेन' इत्यादि एकोक के द्वारा इस प्रकार कहा गयी है कि 'आगम' अर्थात् शब्द प्रमाण, अनुमान (मनन) प्रमाण एवं 'ध्यानास्थासरस' अर्थात् निद्ध्यासन (क्रमशः) इन तीनों प्रकार की उपासनाओं से ईश्वर-विषयणी प्रज्ञा को निभक्त (निर्मल कर लेने के वाद ही ईश्वर-विषयक) 'उत्तमयोग' अर्थात् ईश्वर का चरम साक्षात्कार होता है। (अतः ईश्वर मनन रूप परमेश्वर को सिद्धि का प्रयास असङ्गत या व्यर्थ नहीं है)।

ईश्वर मनन-रूप (ईश्वर के इस निरूपण में अङ्गीभूत ) विश्वतिपत्तियाँ संक्षेप में पाँच प्रकार की हैं—

- (१) (चार्वाकों से स्वीगृत प्रथम प्रकार की अदृष्ट रूप) परलोक के अलीकिक साधन के अभाव से उताल होनेवाली ( 'अलीकिकपरलोकसाधन वर्त्तते न वा' इस आकार की है )।
- (२) वेदकर्ता सर्वज्ञ परमेश्वर को माने विना भी परलोक के यागादि साधनों का अनुष्ठान हो सकता है (मीमांसकों के इस सिद्धान्त से उत्पन्न होनेवालो वेदकर्ता कश्चित्सर्वज्ञः परमेश्वरोऽस्ति न वा) इस आकार की विप्रतिपत्ति है।

श्रयंता (कि शिलादि मुनियों के द्वारा ही वेदों की रचना मानकर आप्तरिचत होने के कारण हो वेदों में निर्दिष्ट यागादि का श्रनुष्ठान हो सकता है। इस के लिए सर्वज्ञ परमेश्वर की कल्पना आगश्यक नहीं है अतः) 'अन्यथापि' जीवों से भिन्न वेदों के रचिति। परमेशार की कल्पना न करने पर भी 'परलोक के साधन' यागादि का अनुष्ठान हो सकता है। ( सांख्याचार्यों के इस अभिमत के कारण भी 'जीवातिरिक्तः सर्वज्ञः परमेश्वरोऽस्ति न वा' इस आभार की विप्रतिपत्ति जपस्थित होती है)।

- (३) (सभी भ्रनुपलिक्यों से अभाव का वोघ होता है केवल योग्यानुपलिक्य से ही नहीं। म्रतः अभाव के प्रत्यक्ष के लिये प्रतियोगी का प्रत्यक्ष आवश्यक नहीं है। सुतरां क्षित्यादि में सकर्त्यु करा के सामक ईश्वर-सम्बन्धी सभी भ्रनुमान अन्ततः अनुपलिक्य के द्वारा बाधित होंगे ही। चार्वाक के इस कुमित के द्वारा यह विप्रप्रपत्ति भ्रा खड़ी होती है कि) 'अनुपलिक्यः भ्रभाव-ग्राहिका न वा'।
- (४) (वही 'प्रमाणपुरुष' कहलाता है, जो प्रमाज्ञान का याश्रय हो। उसी विषय का ज्ञान प्रमा हो सकता है जो पहिले से ज्ञात न हो। तथाकथित सर्वज्ञ परमेश्वर से कोई विषय

तत्र न प्रथमः कल्पः, यतः—

# सापेक्षत्वादनादित्वाद्वै चित्र्याद्विश्ववृत्तितः । प्रत्यात्मनियमाद्भुक्तेरस्ति हेतुरलौकिकः ।। ४ ।।

न ह्ययं संसारोऽनेकविधदुःखमयो निरपेक्षो भवितुमहंति। तदा हि स्यादेव,

न स्यादेव वा, न तु कदाचित् स्यात् ॥४॥

अज्ञात नहीं रह सकता। इस लिये उनके सभी ज्ञानों के विषय पूर्वज्ञात ही होंगे। श्रतः वे प्रमाण नहीं हो सकते। श्रप्रामाणिक पुरुष के ऊपर विश्वास करना सम्भव नहीं है। मीमांसकों- के ही इस विश्वास के द्वारा) 'नित्यसर्वज्ञः परमेश्वरः प्रमाणं न वा' इस आकार की विप्रतिपत्ति उपस्थित होती है।

(५) (ईश्वर की सिद्धि में बाधक इन चार विप्रतिपात्तियों का खण्डन कर देनेसे ही ईश्वर की सिद्धि स्वतः नहीं हो सक्ती। उस के लिये साधक हेतु-युक्त अनुमान का ग्रलग से प्रयोग करना पड़ेगा। प्रकृत में यह संभव नहीं है, ग्रतः ईश्वर के विरोधी मीमांसक, चार्वाक, वीद्ध-प्रभृति सभी पक्षों से यह विप्रतिपत्ति ग्राती है कि ), 'ईश्वरसाधने प्रमाणमस्ति न वा'।।३।।

(इस ग्रन्थ के पांव स्तवकों में क्रमशः इन्हीं विप्रतिपत्तियों के आधार पर विचार कर भ्रपना मत स्थिर किया गया है। इन सभी विप्रतिपत्तियों में विधिपक्ष है नैयायिकों का भ्रीर निषेवपक्ष है कथित पूर्वपक्षियों का )।

इन में प्रथम विकल्प उचित नहीं है, क्योंकि (१) सभी कार्य अपनी उत्पत्ति के लिये किसी वस्तु की अपेक्षा रखते हैं, (अतः कार्यों का कोई कारण अवश्य है)।(२)( जो किसी कार्य का कारण है, उसका भी कोई कारण अवश्य है। कार्य और कारण की यह परम्परा बीज और अंकुर की परम्परा की तरह) अनादि है, (अतः यह अनवस्था दोषावह नहीं है)।(३) प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि संसार के कार्य विविध प्रकार के हैं, अतः एक ही ब्रह्म को अथवा एक ही जाति के बुद्धितत्त्रों का सभी कार्यों का कारण नहीं माना जा सकता।(४) कार्यों के ये कारण लेकप्रत्यक्ष से सिद्ध दण्डादि स्वरूप ही हैं। अतः केवल 'कारण' की सिद्धि से अलीकिक कारण रूप अदृष्ट की सिद्धि नहीं को जा सकती। अतः अदृष्ट के अधिष्ठाता रूप में ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। किन्तु यह आक्षेप ठोक नहीं है, क्योंकि विश्व के सभी परलोक चाहनेवाले (यागादि के अनुष्ठानों में) प्रवृत्त दोखते हैं।(५) (परलोक का अदृष्ट रूप यह अलीकिक साधन भोग करनेवाले पृष्य की आत्मा में रहता है? या चन्दनादि भोग्यपदार्थों में? इन दोनों में 'अदृष्ट भोक्ता पृष्य की आत्मा में रहता है? यह पहिला पक्ष ही ठोक है, क्योंकि प्रत्येक अत्मा में विभिन्न प्रकार के भोग नियमित हैं। अतः (दण्डादि प्रत्यक्ष सिद्ध कारणों के अतिरिक्त कार्यों का अदृष्ट रूप) अलीकिक हेतु भी अवश्य है।

न ह्ययम्० ....

(कार्यों के कारण भ्रवश्य हैं, क्योंकि) अनेक प्रकार के दु:खों से परिपूर्ण यह संसार विना किसी की अपेक्षा के उत्पन्न नहीं हो सकता। (यदि ऐसो बात हो तो फिर यह संसार) ग्रकस्मादेव भवतीति चेन्न,

# हेतुभूतिनिषेघो न स्वानुपाख्यविधिनं च । स्वभाववर्णना नैवमवधेनियतत्वतः ॥ ५ ॥

हेतुनिषेघे भवनस्यानपेक्त्वेन सर्वदा भवनमिवशेषात्, भवनप्रतिषेघे प्राणिव पश्चादप्यभवनमिवशेषात्। उत्पत्तेः पूर्वं स्वयमसतः स्वोत्पत्तावप्रभुत्वेन स्वस्म।दिति

निरन्तर उत्पन्न ही होता रहेगा या फिर कभी उत्पन्न ही नहीं होगा (बिना कारण के यह नहीं हो सकता कि वह ) 'कदाचित्' उत्पन्न हो (अर्थात् किसी नियमित समय में ही उत्पन्न हो, उससे भिन्न समयों में नहीं )॥ ४॥

# पू० प०--- ग्रकस्मादेव .....

- (पू.) (विश्व के सारे कार्य) 'ग्रकस्मात्' ही उत्पन्न होते हैं। (उ.) (यह कहना ठीक नहीं है, क्योंिक उक्त वाक्य के ये (पाँच) ही अर्थ हो सकते हैं:—(१) कार्यों का कोई भी कारण नहीं है। (२) कार्यों की उत्पत्ति ही नहीं होती है। (३) कार्य स्वयं अपने द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। (४) 'ग्रनुपाख्य' अर्थात् गगनकुसुमादि की तरह अप्रसिद्ध किसी पदार्थ से ही सभी कार्यों की उत्पत्ति होती है। (५) 'स्वभाव' से ही सभी कार्य उत्पन्न होते हैं। ये सभी पक्ष निम्निलखित युक्तियों से अयुक्त ठहरते हैं, क्योंिक (१) यदि सभी कारणों को अस्वीकार कर दिया जाय तो कार्यों की उत्पत्ति में किसी की अपक्षा नहीं रह जायगी। इस से सदा सर्वदा सभी कार्यों की उत्पत्ति होती रहेगी, क्योंिक (जिस समय कार्य की उत्पत्ति अनुभव से सिद्ध है और जिन क्षणों में कार्यों की उत्पत्ति अनुभव के विरुद्ध है, उन दोनों समयों में कारण की सत्ता न मानने पर कोई) अन्तर नहीं रह जाता है।
- (२) इस लिये कि सभी कार्य अपने नियत समय में ही उत्पन्न होते हैं, ग्रतः 'अकस्मादेव भवति' इस वाक्य से कार्यों की उत्पत्ति को ही अस्वीकार करनेवाला पक्ष भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। (अगर ऐसा करें तो फिर जिस प्रकार कारणों के एकत्र होने के) पहिले कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार (कारणों के एकत्र होने के अव्यवहित) उत्तरकाल में भी कार्यों की (अनुभवसिद्ध) उत्पत्ति न हो सकेगी, क्योंकि (कारणों से कार्यों की उत्पत्ति को ही अस्वीकार कर देने पर कारणों के एकत्र होने से पूर्वकाल और उत्तर काल) दोनों में कोई ग्रन्तर नहीं रह जाता है।
- (३) 'स्व' रूप कार्य से ही 'स्व' रूप उसी कार्य की उत्पत्ति इस लिये संभव नहीं है कि उत्पत्ति से पहिले के क्षणों में 'स्व' रूप उस वस्तु की सत्ता संभव नहीं है। जिस समय जिस वस्तु की अपनी ही सत्ता नहीं हैं, उस वस्तु में आगे के क्षणों में 'स्व' रूप उसी कार्य के उत्पादन की क्षमता नहीं मानी जा सकती।

पक्षानुपपत्तेः। पौर्वापर्यनियमश्च कार्यकारणभावः। न चैकं पूर्वमपरत्र्व, तत्त्वस्य भेदाधिष्ठानत्वात्। अनुपारूपस्य हेतुत्वे प्रागि सत्त्वप्रसक्तौ पुनः सदातनत्वापत्तेः।

स्यादेतत्। नाकस्मादिति कारणिनिषेवमांत्रं वा, भवनप्रतिषेवो वा, स्वात्महेतुकत्वं वा, निरुपारूयहेतुकत्वं वाऽभिधित्सितमिप त्वनपेक्ष एव किश्चिन्नियत-देशवन्नियतकालस्वभाव इति ब्रूमः। निरविधत्वे ग्रनियताविधत्वे वा कादाचि-

दूसरी बात यह भी है कि 'कारण' वही है जो कार्य के (अन्यवहित) पूर्व क्षण में नियमतः रहे। 'कार्य' वही है जो कारणों के अन्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न हो। पहिले रहने का श्रीर पीछे उत्पन्न होने का यह 'पौर्वापर्य' नियम परस्वर भिन्न दो वस्तुओं में ही हो सकता है।

(४) (अगर गगनकुसुमादि के समान 'श्रनुपाख्य' ग्रर्थात् सर्वथा ग्रप्रसिद्ध किसी वस्तु को ही सभी कार्यों का कारण मानें तो फिर जिस समय जिस की उत्पत्ति नियमित है) उससे पहिले उस के सभी समय में भी कार्यों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। जिस से कार्यों में 'सदातनत्व' की अर्थात् नित्यत्व की आपत्ति होगी। (फलतः कार्यों का 'कादाचित्कत्व' श्रनुपपन्न हो जायगा)। नाकस्मादिति .....

(पू. प.) 'कार्यमकस्मादेव भवति' इस वाक्य के द्वारा कारणत्व का निषेध, अपनी उत्पत्ति का "कार्य स्वयं अपना कारण है" इस पक्ष का विशेष विधान, अथवा अलीक किसी विशेष वस्तु में सभी कार्यों के कारणत्व का विधान इन अर्थों में से कोई भी अभिप्रेत नहीं है, किन्तु उक्त वाक्य का यह अभिप्राय है कि (५) जिस प्रकार (नैयायिक भी मानते हैं कि) संसार के सभी वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे किसी 'विशेष देश' में ही रहें। जैसे कुछ नित्य पदार्थ सभी मूर्त द्रव्यों के साथ सम्बद्ध रहते हैं, यथा—आकाशादि। कुछ ऐसे भी नित्य पदार्थ हैं, जो किसी देश विशेष में ही रहते हैं, सर्वत्र नहीं, जैसे परमाग्रु। एवं पटों के तुरी, वेमा प्रभृति सभी समान रूप से कारण हैं, फिर भी पट की उत्पत्ति वन्तुओं में ही होती है, या घट की उत्पत्ति कपालों में ही होती है। वस्तुओं की उक्त नियत देश-वृत्तित्व का नियामक जैसे कि 'स्वभाव' को छोड़कर किसी दूसरे को नैयायिक भी नहीं मानते) उसी प्रकार सभी कार्यों का यह स्वभाव ही मान सकते हैं कि वे (नियत देश की तरह) नियत काल में ही उत्पन्न हों। (नियतकालवृत्तित्व को ही नैयायिक 'कादाचित्कत्व' कहते हैं। इसकी उपपत्ति भी उक्त 'स्वभाववाद' से ही हो जायगी)।

#### निरवधित्वे .....

(सि. प.) कार्यों को यदि विना किसी भ्रविध का माने या अनियत कारणों से उत्पन्न मानें (दोनों ही स्थितियों में) 'कार्य किसी समय उत्पन्न होता है, किसी समय नहीं' इस (कादाचित्कत्व) की उपपत्ति नहीं हो सकती (क्योंकि निरविधत्व और अनियताविधत्व इन दोनों ही के साथ कादाचित्कत्व का विरोध है)। 'कार्यों की कोई अविध है' इस वाक्यका इतना

हित्तविष्याघातात्। न ह्युत्तरकालसिद्धित्वमात्रं कादाचित्कत्वम्, किन्तु प्रागसत्वे सिति। सावधित्वे तु स एव प्राच्यो हेतुरित्युच्यते। ग्रस्तु प्रागभाव एवावधिरिति चेन्न, ग्रन्येषामिष तत्काले सत्त्वात्। ग्रन्यथा तस्यैव निरूपणानुपपत्तेः। तथा च न तरेकावधित्वमिवशेषात्। इतरिनरपेक्षस्य प्रागभावस्यावधित्वे प्रागि तदवधेः कार्यसत्त्वप्रसङ्गात्। सन्तु ये केचिदवधयो न तु तेऽपेक्ष्यन्त इति स्वभावार्थं इति

ही ग्रर्थ नहीं है कि 'कारणों के एकत्र होने के वाद कार्य की सत्ता होती है' किन्तु ( उक्त वाक्य का यह अर्थ है कि) जो (कारणों के एकत्र होने से) पहिले न रहे ग्रीर कारणों के एकत्र होने के वाद रहे। इस प्रकार 'कादाचित्कत्व' हेतु के द्वारा कार्यों में 'साविधत्व' की सिद्धि होती है। कार्यों के पहिले अवश्य रहनेवाली यह 'अविध' ही 'कारण' कहलाती है।

#### पू० प०--ग्रस्तु .....

कार्यसे पहिले अवश्य रहनेवाली 'अविध' को अगर मान भी लें, तथापि वह 'प्रागभाव' रूप ही है (दण्डादि भाव पदार्थों को घटादि कार्यों को घरिष अर्थात् कारण मानना आवश्यक नहीं है)

#### सि० प०--ग्रन्येषामपि .....

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रागमाव की तरह दण्डादि भाव पदार्थ भी उस (कार्य) की उत्पत्ति से पहिले नियमतः विद्यमान रहते हैं। अगर दण्डादि भाव पदार्थों को घटादि कार्यों का कारण न मानें तो फिर (घटादि) प्रागमावों का निरूपण ही ग्रममव हो जायगा। (क्योंकि दण्डादि भाव कारणों के संबलन के बाद जवतक घटादि कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो जाती, उस मध्यवर्ती समय में जो 'घटो भिवष्यित' इत्यादि आकार को प्रतीतियाँ होती हैं, उन्हीं से प्रागमाव की स्थिति मानी जाती हैं)। ग्रतः केवल प्रागमाव ही कार्यों का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि (कार्यों के नियतपूर्ववर्त्ती प्रागमाव और नियतपूर्ववर्त्ती ही दण्डादि भाव पदार्थ इन दोनों में ही कारणत्व मानने को ) स्थिति में कोई अन्तर नहीं है। इतरनिरपेक्षस्य

यदि दण्डादि भावों से निरपेक्ष केवल (घटादि के) प्रागमावों को ही (घटादि) कार्यों का कारण मानें तो फिर (दण्डादि भाव पदार्थों के एकत्र होने के क्षण के भ्रव्यवहित जिस क्षण में घटादि की उत्पत्ति नियत है) उस से पहिले भी (घटादि) कार्यों की उत्पत्ति की आपित्त होगी। क्योंकि (सृष्टि के आदि से लेकर घट के उत्पत्ति-क्षण से पहिले तक घट का प्रागमाव रूप कारण तो विद्यमान ही है)।

# पू॰ प॰ — सन्तु केचित् .....

"घटादि कार्य अपने 'स्वभाव' से ही उत्पन्न होते हैं" इस वाक्य का इतना ही 'अर्थ' अर्थात् तात्पर्य है कि यद्यपि घटादि कार्यों के दण्डादि अविध भी हैं, तथापि कार्यों को अपनी

चेत्—नाऽपेक्ष्यन्त इति कोऽथं: ? कि न नियता: ? ग्राहोस्विन्यिता ग्रप्यनुप-कारकाः ?। प्रथमे घूमो दहनवद्गर्दंभमप्यवधीकुर्यात्, नियामकाऽभावात् । द्वितीये तु किमुपकारान्तरेण, नियमस्यैवाऽपेक्षार्थत्वात्, तस्यैव च कारणात्मकत्वात्, ईटशस्य च स्वभाववादस्येष्टत्वात् । नित्यस्वभावनियमवदेतत् । न ह्याकाशस्य तत्त्वमाक-स्मिकमिति सर्वस्य कि न स्यादिति वक्तुमुचितमिति चेन्न—सर्वस्य भवतस्स्वभाव-

उत्पत्तिके लिये उन भ्रवधियों की भ्रपेक्षा नहीं होती है। (वे भ्रपने 'स्वभाव' से ही उत्पन्न होते हैं)।

### सि॰ प॰-नापेक्ष्यन्त इति ....

(घटादि) 'कार्य अपनी उत्पत्ति के लिये (दण्डादि) भाव कारणों की अपेक्षा नहीं रखते' इस वाक्य का क्या अर्थ ? इस वाक्य के ये दो ही अर्थ हो सकते हैं कि (१) दण्डादि भाव पदार्थ रूप कारण घटादि कार्यों से अव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से नहीं रहते। अयवा (२) नियत रूप से रहने पर भी (घटादि कार्यों की उत्पत्ति में) किसी प्रकार का उपकार नहीं करते। इन दोनों पक्षों में से पहिला पक्ष इस लिये सङ्गत नहीं है कि कार्य अगर अपने अव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से न रहनेवाले पदार्थों से भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो फिर जिस प्रकार धूम रूप कार्य की 'अवधि' विह्न होती है, उसी प्रकार 'रासम' मी भूम की अवधि हो सकता है। अगर दूसरा पक्ष मानें तो (उसका यह उत्तर है कि) कार्यों की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से रहना ही 'अवधि' या 'कारण' का कार्य के उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से रहना ही 'अवधि' या 'कारण' का कार्य के उत्पत्ति में 'उपकार' स्वरूप है। प्रकृत में 'उपकार' शब्द से किसो दूसरे की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार का 'स्वभाववाद' स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।

## पू० प०--नित्यस्वभावः

जिस प्रकार आकाश के नित्य होने पर भी उसका आकाशत्व ( शब्दाश्रयत्व—फलतः शब्द ) नित्य नहीं होता । किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सभी नित्य पदार्थों के सभी धर्म नित्य ही होते हैं ( क्योंकि आत्मा स्वयं भी नित्य है और उसका आत्मत्व-रूप धर्म भी नित्य है ) उसी प्रकार कारणों से अनपेक्ष अर्थात् 'आकस्मिक' कार्यों का भी यह स्वभाव स्वीकार किया जा सकता है कि वे किसी कालविशेष के साथ ही सम्बद्ध हों, अर्थात् 'कादाचित्क' हों।

#### 

अनन्त कार्यों में रहनेवाला 'कादाचित्कत्व' किसी 'स्व' छा कार्यविशेष का 'भाव' नहीं हो सकता (क्योंकि केवल तद्वचिक्त में रहनेवाला उसका धर्म ही तद्वचिक्त का 'स्वभाव' होता है ) कोई भी एक धर्म अनेक वस्तुओं का स्वभाव' नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी धर्म का अनेक वस्तुओं में रहना और 'स्वभाव' शब्दसे अभिहित होना दोनों बातें परस्पर विश्व हैं।

ह्वानुपपत्तेः। न ह्योकमनेकस्वभावं नाम, व्याघातात्। नन्वेविमहाऽपि सवैदा भवतः कादाचित्कत्वस्वभावव्याघात इति तुल्यः परिहारः। न तुल्यः, निरविष्त्वेऽ-नियताविधत्वे वा कादाचित्कत्वव्याघातात्। नियताविधत्वे हेतुवादाभ्युपगमात्।।।।।।

स्यादेतत् । उत्तरस्य पूर्वः पूर्वस्योत्तरो मध्यमस्य उभयमविधरस्तु । दशैनस्य दुरपह्नवत्वात्, त्वयाऽप्येतदभ्युपगन्तव्यम् । न हि भाववदभावेऽप्यु-भयाऽविधत्वमस्ति । तद्वद्भावेष्वप्यनुपलभ्यमानेकैककोटिषु स्यात् । न स्यात्, ग्रनादित्वात् ॥५॥

पू० प०--नन्वेवमिहापिः

किन्तु यह विरोध तो 'कादाचित्कत्व' के साथ भी समान रूप से है, क्योंकि वह भी सभी कार्यों का धर्म है। (जक्त न्याय के अनुसार) सभी कार्यों में रहनेवाला (अर्थात् अनेक वृत्ति) 'कादाचित्कत्व' भी किसी 'स्व' का 'भाव' नहीं हो सकता)। सि० प०—न तुल्य

(कार्यों का आकस्मिकत्व और कादाचित्कत्व ये दोनों पक्ष पूर्वंपक्षी की कथित युक्ति के अनुसार) समान नहीं हैं। क्योंकि विना किसी अविध के कार्यों का होना और अनियत अविध में होना इन (निरविध्त्व और अनियताविध्त्व) दोनों के साथ कादाचित्कत्व का विरोध है। (कथित युक्ति के द्वारा कथित दोनों धर्मों में से जब अनियताविध्त्व रूप धर्म का प्रतिषेध कर दिया जाता है तो फिर) कार्यों का नियत अविध के भोतर उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है जिसकी 'परिणति' 'हेतुवाद' अर्थात् कार्य-कारणभाव को स्वीकार करने में होतो है। पूठ प०—स्यादेतत् उत्तरस्य

'उत्तर' अर्थात् इवंस का केवल उत्पादक कारण रूप पूर्व अविध ही स्वीकार करेंगे ( नाशक रूप उत्तर अविध नहीं )। 'पूर्व' का अर्थात् प्रागमाव का केवल नाशक रूप उत्तर अविध ही स्वीकार करेंगे ( उत्पादक कारण रूप पूर्व अविध नहीं )। 'मध्यमों' की अर्थात् अत्यादि और विनाश दोनों के बीच रहनेवाले घटादि पदार्थों की ( उत्पादक और नाशक रूप ) दोनों ही अविधयां स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रमाणों के द्वारा निश्चित इस वश्तुस्थिति का अपलाप नहीं किया जा सकता। तुम लोगों ( नैयायिकों ) को भी यह -मानना ही होगा कि ( घटादि भाव पदार्थों के समान प्रागमाव और इवंस इन दोनों अभावों की दोनों अविधयों नहीं हैं। अतः किसी अभाव की जिस प्रकार केवल 'पूर्व अविध' रूप एक ही कोटि है, एवं किसी अभाव की 'उत्तराविध' रूप दूसरी कोटि ही है, उसी प्रकार जिन भाव पदार्थों की एक ही कोटि उपलब्ध होगी, उन भाव पदार्थों की भी एक ही कोटि मानेंगे। अर्थात् यह नियम भाव पदार्थों में भी नहीं मानेंगे कि जिस की एक कोटि हो, उस की दूसरी भी कोटि हो ही )। सि० प०—न, अनादित्वात्

यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि कार्यों और कारणों की यह परम्परा अनादि है।।५॥

# प्रवाहोऽनादिमानेष न विजात्येकशक्तिमान्। तत्त्वे यत्नवता भाव्यमन्वयव्यतिरेकयो: ॥ ६ ॥

प्रागभावो ह्युत्तरकालावधिरनादिः, एवं भावोऽपि घटादिस्स्यात्। ग्रनुपलभ्यमानप्रावकोटिकघट।दिविषयं नेदमनिष्टमिति चेन्न। तावन्मात्रावधि-स्वभावत्वे तदह्वत्पूर्वेद्युरपि तमवधीकृत्य तदुत्तरस्य सत्त्वप्रसङ्गात्। ग्रपेक्षणी-यान्तराभावात्। एवं पूर्वपूर्वमपि। भावे, तदेव सदातनत्वम्। तदहरेवानेन भिवतव्य-मित्यस्य स्वभाव इति चेन्न। तस्याप्यह्नः पूर्वन्यायेन पूर्वमपि सत्त्वप्रसङ्गात्।

#### प्रवाहोऽनादिमानेष .....

कार्यकारण की यह धारा अनादि है। विभिन्न जातियों की श्रनेक वस्तुओं में एक जाति की वस्तुओं के उत्पादन करने की शक्ति भी नहीं मानी जा सकती। 'कौन किसका कारण है और कौन किसका कार्य है' इसको समझने के लिये अवय श्रीर व्यतिरेक को समझने के पीछे यत्नपूर्वक तत्पर होना चाहिए।

सि॰ प॰--प्रागभावो हि ....

प्रागभाव का तो (नाशक रूप) उत्तर ग्रवधि ही है, पूर्व ग्रवधि नहीं, अतः वह अनादि है। (यदि प्रागभाव के दृष्टान्त से पूर्व अवधिरूप कारण के विना ही घटादि भाव पदार्थों में भी कादाचित्कत्व की उपपत्ति करें तो फिर प्रागभाव के समान ) घटा द भाव पदार्थ भी ग्रनादि हो जायेंगे।

पू० प०--- ग्रनुवलभ्यमान .....

जिन (भावपदार्थों) का पूर्व ग्रविवरूप कारण उपलब्ध नहीं होगा, उन घटादि भाव पदार्थों के प्रसङ्ग में उक्त ग्रनादित्व की ग्रापत्ति को इष्ट मान लेने में कोई वाबा तो नहीं है ?

सि॰ प॰--न, तावन्मात्रावधि .....

( जलाहरणादि ) कार्यों का ही यह स्वभाव स्वीकार करें कि वे उसी दिन उत्पन्न हों ( उस से पहिले के दिनोंमें नहीं )। सि० प०—तस्याप्यह्न: .....

"पहिले ही जलाहरणादि कार्योंकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ?" इस आपित्त के समाधान के लिये जो युक्ति दी गयी है, उसी युक्ति से यह भी कहा जा सकता है कि "वह निर्दिष्ट दिन ही उस से पहिले क्यों नहीं उत्पत्न हो जाता ?" ग्रतः ( कार्यों के प्रत्यक्षसिद्ध कादाचित्कत्व तस्मात्तस्यापि तत्पूर्वंकत्वमेवं तत्पूर्वंस्यापीत्यनादित्वमेव ज्यायो न त्वपूर्वानुत्पादे कस्य चिदपूर्वंस्य सम्भव इति । तथापि व्यक्तचपेक्षया नियमोऽस्तु, न जात्यपेक्षयेति चेन्न । नियतजातीयतास्वभावव्याघातात् । यदि हि यतः कुतिश्चद्भवन्नेव तज्जातीयस्वभावस्यात्, सर्वंस्य सर्वंजातीयत्वमेकजातीयत्वं वा स्यात् । एवं तज्जातीयेन यतः कुतिश्चद्भवितव्यमित्यस्य स्वभावः, तदाऽपि सर्वंस्मात् सर्वंजातीय-मेकजातीयं वा स्यात् । कथं ति वृणारिणमिणभ्यो भवन्नाजुजुक्षिणरेकजातीयः ? एकशक्तिमत्त्वादिति चेन्न । यदि हि विजातीयेष्वव्यकजातीयकार्यंकारण्यात्तिस्सम-

की अनुरपत्ति से वचनेके लिए ) यही मानना उचित है कि 'घटादि कार्यों के उत्पादक— कारणों का समूह भी किसी दूसरे कारणों के समूह से उत्पन्न होता है, यह दूसरा कारण-समृह भी किसी तीसरे कारणों के समूह से उत्पन्न होता है। श्रतः (कार्य और कारण की घारा को ) श्रनादि मानना ही उचित है। यदि 'श्रपूर्व' की (श्रर्थात् पहिने से अविद्यमान कारणों की ) उत्पत्ति न मानें तो फिर 'श्रपूर्व' की (श्रर्थात् पहिले से श्रविद्यमान कार्यों की ) उत्पत्ति भी न हो सकेगी।

पूर्व पर्—तथापि .....

( अन्वय और व्यितरेक से युक्त कोई व्यक्ति विशेष ही किसी कार्यव्यक्ति विशेष का कारण है—इस प्रकार ) व्यक्ति के ग्राधार पर ही कार्यकारणभाव को मानना उचित है। ( अर्थात् जिस कार्यव्यक्ति का ग्रन्वय ग्रीर व्यक्तिरेक जिस कार्यव्यक्ति के साथ है, उस कार्यव्यक्ति की सजातीय जितने भी कार्यव्यक्ति हैं, उन सबके प्रति उक्त कारणव्यक्ति की सजातीय जितने भी कारणव्यक्ति हैं, सभी कारण हैं, इस प्रकार ) जाति के ग्राधार पर कार्यकारणभा। का मानना उचित नहीं है।

सि॰ प॰--न, नियतजातिस्वभावता

ऐसा मानने से एक दण्डन्यिक्त से जिस जाति की घटन्यिक्त की उत्पत्ति होती है, एवं दूसरी दण्डन्यिक्त से जिन दूसरी घटन्यिक्त की उत्पत्ति होती है, उन दोनों ही घटों में 'श्रयं घटः' इस एक ही आकार की प्रतीति होती है। व्यक्तिसापेक्ष कार्यकारणभाव के मानने पर विभिन्न कार्य-व्यक्ति में जो एकिन्यतजातीयता की उक्त प्रतीति होती है, वह न हो सकेगी।

श्रगर जिस किसो जातिके कारणों से एक सजातीय कार्यों की हो उत्पत्ति मानें तो फिर सभी जाति के कारणों से सभी जातिके कार्यों को उत्पत्ति माननी होगी, या फिर सभी जाति के कारणों से एक हो जाति के कार्यों की उत्पत्ति स्वीकार करनी होगी। पू० प०—ऋथं ति

( यदि ऐसी स्थित है तो फिर ) तिन हों से, लकड़ियों से एवं सूर्यकान्तमणि से विह्न रूप एक ही जातिके कार्य की उलित्त किस प्रकार होती है ? मीमांसकमत से इस का समाधान—एकशक्तिमत्वात्

तृण (तिनका) अरिण (काष्ठ) और (सूर्यकात) मणि इन विभिन्न जाति की वस्तुओं में विद्वित्य रूप एक जाति की विभिन्न विद्वित्यक्तियों को उत्पन्न करने की 'एक जाति की

वेयान्न कार्यात्कारणिविशेषः काप्यनुमीयेत । कारणिव्यावृत्त्या च न तज्जातीयस्यैव कार्यस्य व्यावृत्तिरवसीयेत । तदभावेऽिप तज्जातीयशक्तिमतोऽन्यस्मादिप तदुत्पत्ति-संभवात् । यावद्शंनं व्यवस्था भविष्यतीति चेन्न । निमित्तस्याऽदशँनात्, दृष्टस्य चानिमित्तत्वात् । एतेन सूक्ष्मजातीयादिति निरस्तम् । श्रवद्वेरिप तत्सीक्षम्याद्ध-

शक्ति' है। इस ( एकजातीय शक्ति के वल से ही तृणादि विभिन्न जातीय वस्तुओं ) से भी विह्न रूप एकजातीय कार्य की उत्पत्ति होती है।

सि॰ प॰ - मीमांसकों की इस उपपत्तिका खण्डन-न, यदि हि .....

यह ( उपपत्ति ठीक ) नहीं है, क्यों कि विभिन्न जाति की व्यक्तियों में भी यदि एक जाति के कार्यों को उतान्न करने की शक्ति मानी जाय, तो फिर विशेष प्रकार के कार्य (रूप हेतु) से विशेष प्रकार के कारण का जो अनुमान होता है, एवं कारणविशेष के अभाव से जो उस जाति के कार्य के अभाव का अनुमान होता है, ये दोनों ही अनुमान न हो सकेंगे। क्यों कि उस जाति के कारण के न रहने पर भी विशेष प्रकार कार्य के उत्पादन की शक्ति से युक्त किसी अन्य जाति के कारणों से भी उसी जाति के कार्यों को उत्पत्ति (मीमांसकों के उक्त मत के अनुसार) हो सकती है।

पू० प० — ( मीमांसा के मत से ) यावह्र्यनम्

जिन कारणों से जिस कार्य की उत्पत्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगी, उन्हीं कारणों में उस कार्य के उपादन की शक्ति स्वीकार करेंगे (इस प्रकार तृणादि में से प्रत्येक में परस्पर निरपेक्ष वहिन के उत्पादन की शक्ति की कल्पना करेंगे, क्योंकि वह प्रमाण से अनुमोदित है। किन्तु प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण तन्तुग्रों में घट के उत्पादन की शक्ति नहीं मार्नेंगे)।

सि॰ प॰—निमित्तस्य .....

(इस का तो यह अर्थ हुआ कि शक्ति के ग्रतीन्द्रय होने के कारण जो शक्तिविशिष्ट तृणादि ग्रप्रत्यक्ष हैं उन को (आप मीमांसक) कारण मानते हैं, किन्तु वे हो तृणादि जिन तृणत्वादि रूपों से प्रत्यक्षसिद्ध हैं, उन तृणत्वादि रूपों से उन में विह्न की कारणता नहीं मानते।

एतेन .....

( "कार्य के उत्पादन को शक्ति से युक्त तृणादि ही कारण हैं, केवल तृणत्वादिविशिष्ट तृणादि कारण नहीं हैं" इस पक्ष के खण्डन की युक्ति से ही यह 'कुर्वद्रूपत्व' रूप ) "सूक्ष्म जातिसे युक्त वस्तुओं से ही कार्य की उत्पत्ति होती है" यह बौद्धों का पक्ष भी खण्डित हो जाता है। क्योंकि विह्न से भिन्न ग्रथ च घूमकुर्वद्रूपत्विविशिष्ट अन्य पदार्थों से भी घूम की उत्पत्ति इस पक्ष में संभव होगी।

मोत्पत्यापत्तेः । कार्यंजातिभेदाभेदयोस्समवायिभेदाभेदावेव तन्त्रं न निमित्ता-समवायिनी इति चेन्न । तयोरकारणत्वप्रसङ्गात् । न हि सित भावमात्रं तत्, किन्तु सत्येव भावः । न च जातिनियमे समवायिकारणमात्रं निबन्धनम्, ग्रपि तु सामग्री । ग्रन्थया द्रव्यगुणकर्मंणामेकोपादानकत्वे विजातीयत्वं न स्यात् । न च कार्यद्रव्यस्येषा रीतिरिति युक्तम् । ग्रारब्यदुग्धेरेवाऽत्रयवैदंध्यारम्भदर्शनात् ।

एतेनाऽपोहवादे नियमो निरस्तः, कार्यकारणभावाद्वेत्यादि विप्लवप्रसङ्गात्।

## पू० प०-कार्यंजाति .....

विभिन्न समवायिकारणों से उत्पन्न होने से ही कार्य विभिन्न होते हैं। निमित्तकारण असमवायिकारण इन दोनों की विभिन्नता कार्यों में परस्पर भेद के नियामक नहीं हैं। सि० प०—नः तयोः

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर निमित्तकारण और असमवायिकरण ये दोनों अपना कारणत्व ही खो बैठेंगे। 'कार्य से पूर्व जो विद्यमान रहे' कारण का यही लक्षण नहीं है, किन्तु 'जिसके रहने से ही कार्यकी उत्पत्ति हो' यही कारण का लक्षण है। 'कौन सा कार्य किस जाति का हो?' इसका नियमन किसी भी एक कारण से संभव नहीं है। किन्तु कार्य की उत्पत्ति के लिये जितने भी कारण भ्रपेक्षित हों—वे सभी अर्थात् सामग्री ही कार्यों के जातिभेद की नियामिका हो सकती है। अगर ऐसी बात न हो (केवल समवायिकारण को ही कार्यों रहनेवाली विभिन्न जातियों का नियामक मान लें तो फिर) द्रव्य, गुण और कर्म ये तीनों विभिन्न जातिके न रह जायेंगे, क्योंकि इन तीनों के ही समवायिकारण द्रव्य ही हैं।

## पू० प०-न च कार्यंद्रव्यस्य .....

द्रव्य रूप कार्यों में रहनेवाली जातियों का ही नियमन समवायिकारण से मार्नेगे (गुण एवं कर्म रूप कार्यों में रहनेवाली जातियों का नहीं)।

# सि० प०-न, ग्रारब्ध दुग्धे .....

यह भी संभव नहीं है, क्योंकि दूघ के उत्पादक अवयवों से ही ( अर्थात् दूघ के उत्पादक पार्थिवपरमार्गुओं से ही ) दही की भी उत्पत्ति होती है। ( अर्थात् दूघ और दही दोनों विभिन्न इत्य रूप कार्य हैं, किन्तु दोनों के समवायिकरण एक ही पृथिवीत्व जाति के परमार्गु हैं )।

एतेन

(मीनांसकों के इस शक्तिकारणतावाले पक्ष में "कार्य से कारणानुमान और कारणों के अभाव से कार्याभाव का अनुमान इन दोनों अनुमानों की अनुपपित्त के लिये कही गयी युक्ति से ही बौद्धों के ) 'अपोहवाद' में भी 'नियम' की अर्थात् व्याप्ति की अनुपपित्त प्रदर्शित हो जाती है, क्योंकि ( उन दोनों अनुमानों की अनुपपित्त से बौद्धों के ) 'कार्यकारणभावाद्धा' इत्यादि एकोक के द्वारा कथित व्याप्तिके नियामक अनुपपित्त हो जाते हैं। तस्मान्नियतजातीयतास्वभावभङ्गेन व्यवत्यपेक्षयैव नियम इति न, फूत्कारेण कृणादेरेव, निर्मन्थनेनारणेरेव, प्रतिफलिततरिणिकिरणैमंणेरेवेति प्रकारिनयम्वत्तेनेव व्यज्यमानस्य कार्यजातिभेदस्य भावात्। दृश्यते च पावकत्वाविशेषेऽपि प्रदीपः प्रासादोदरव्यापकमालोकमारभते, न तथा ज्वालाजालजटिलेऽपि दारुदहनो न तराञ्च कारीषः॥

यस्तु तं नाऽऽकलयेत्, स कार्यसामान्येन कारणमात्रमनुमिनुयादिति किमनुप-पन्नम् ? एवं तर्हि घूमादाविष कश्चिदनुपलक्षणीयो विशेषः स्याद्यस्य दहनापेक्षेति न घूमादिसामान्यादिह्नसामान्यासिद्धिः । एतेन व्यतिरेको व्याख्यातः । तथा च कार्यानुपलव्धिलिङ्गभंगे स्वभावस्याप्यसिद्धेगंतमनुमानेनेति चेत्, प्रत्यक्षानुपलम्भगोचरो जातिभेदो न कार्यप्रयोजक इति वदतो बौद्धस्य शिरस्येष प्रहारः । ग्रस्माकन्तु

#### तस्मात्

"अमुक विशेष प्रकार के कारणसमुदाय से उत्पन्न होने के कारण श्रमुक कार्यव्यक्ति ही अमुक जाति की हो" इस प्रकारका 'व्यक्तिविश्रान्त' कार्यकारणभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर "अमुक जाति के कारणों से उत्पन्न सभी कार्यों का किसी नियत जाति के ही होने का जो स्वभाव सर्वसिद्ध है, वह अनुपपन्न हो जायगा। फूत्कारेए। ……

जैसे फूँकने से केवल तृण के द्वारा रगड़ खाने से केवल लकडियों के द्वारा, और सूर्य के उपयुक्त तेज:संयोग से केवल सूर्यकाःतमणि के द्वारा ही विह्न की उत्पत्ति होतो है, उसो प्रकार तत्तद्विह्न में रहनेवाली जो तार्णत्वादि (विह्नत्व की) अवान्तर जातियाँ हैं, उन की अभिव्यक्ति भी उन्हीं सहकारिकारणों से होती है। देखा भी जाता है कि प्रदीप से कोठरी में जिस प्रकार का नियमित प्रकाश होता है, उस से बड़े दावानल से भो उस प्रकार का नियमित प्रकाश होता है, उस से बड़े दावानल से भो उस प्रकार का नियमित प्रकाश नहीं होता। गोंइठे का आग से तो, जरा भी उस प्रकार का प्रकाश नहीं होता, यद्यपि तीनों ही विद्वयोंमें विद्वत्व-जाति समान भाव से है।

### यस्तु तम् ....

अतः यदि इन विशेषों की आलोचना न करनेवाला कोई पुरुष सामान्यतः विह्न रूप-कार्य से उसके सामान्य कारणों का ही अनुमान करे तो इसमें कीन सी हानि है ?

## पू० प०-एवं तहिः

इस प्रकार तो ( अग्नि मे तार्णत्वादि जातियों के समान ) धूम में भी विह्नजनित किसी 'विशेष जाति' की सत्ता माननी पड़ेगी, जिस से धूम सामान्य के द्वारा विह्नसामान्य का अनुमान अनुपपन्त हो जायगा। एवं इसी अनुपपत्ति से 'व्यतिरेक' अर्थात् अनुपलव्यिमूलक सामा- न्याभाव के अनुमान की अनुपपत्ति भी जान लेनी चाहिए। इन दोनों अनुपपत्तियों से 'स्वभाव- लिङ्गक' अनुमान स्वतः अनुपपन्त हो जाता है।

यत्सामान्याकान्तयोर्थयोरन्वयव्यतिरेकवत्ता तयोस्तथेव हेतुहेतुमद्भाविश्वयः ।
तथा चाऽवान्तरिवशेषसद्भावेऽिष न नो विरोधः । कि पुनस्ताणिदौ दहनसामान्यस्य
प्रयोजकम् १ तृणादीनां विशेष एव नियत्तवादिति चेत् १ तेजोमात्रोत्पत्तो पवनो
निमित्तम्, ग्रवयवसंयोगोऽसमवायो, तेजोऽत्रयवाः समवायिनः । इयमेव सामग्री
गुरुत्ववद् द्रव्यसहिता पिण्डितस्य । इयमेव तेजोगतमुद्भूतस्पर्शमपेक्ष्य दहनम्, तत्राऽिष
जलं प्राप्य दिव्यम्, पाथिवं प्राप्य भौमम्, उभयं प्राप्यौदर्यमारभत इति स्वयम्रहनीयम् ॥६॥

सि॰ प॰ प्रत्यक्षानुपलम्भ .....

जो प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्वय और व्यितरेक (अनुपलम्म) इन दोनों से निर्णीत वीजत्वादि जातियों को अंकुरादि कार्यों की उत्पत्ति का प्रयोजक नहीं मानते, उन बौद्धों के शिर पर ही यह (अनुमानमात्रोच्छेद का) प्रहार हो सकता है।
यत्सामान्याक्रान्तयोः

हम होगों के मत में जिस जाति के जिस कार्य के साथ जिस जाति से युक्त जिस कारणव्यक्ति का अन्वय और व्यतिरेक गृहोत होता है, उस जाति की सभी कार्यव्यक्तियों के साथ उस जाति की सभी कारणव्यक्तियों का कार्यकारणभाव गृहोत होता है। इस रीति को मान लेने पर कार्यों में (महासामान्य के) अवान्तर किसी व्याप्य जाति की सत्ता पित है भी, तथापि हम लोगों को कोई आपित नहीं है। पु० प० कि पुन: .....

तृणादि से उत्पन्न विशेष प्रकार के अग्नियों में जिस विह्नत्व जाति को आप ने स्वीकार किया है, उस का प्रयोजक कौन है ? क्योंकि ग्रग्नि के तृण-प्रभृति जितने भी कारण उपलब्ध हैं, वे सभी नियमत: विशेष प्रकार के विह्न के ही उत्पादक हैं (अर्थात् वे तार्णत्वादि विशेष धर्मों के ही प्रयोजक हो सकते हैं, विह्नत्व रूप सामान्य धर्म के नहीं )। सि० प० तेजोमात्रोत्पत्ती """

केवल तेज की उत्पत्ति में तैजस अवयवों के संयोग असमवायिकारण हैं, तैजस अवयव समावायिकारण हैं, और वायु प्रभृति निमित्तकारण हैं (अर्थात् तृगादि-जनित विशेष प्रकार के अग्नियों में जो 'तेजस्त्व' जाति है, उसका प्रयोजक कारणों का उक्त समूह है )। इसी कारणसमूह में जब गुरुत्व से युक्त द्रव्य भी सम्मिलित हो जाता है (तो वही गुरुद्ध-यघटित) सामग्री सुवर्णादि घनीभूत तैजस द्रव्यों का उत्पादन करती है (ध्रर्थात् यही सामग्री तेजस्त्व-व्याप्य सुवर्णत्वादि जातियों की नियामिका होती है )। (गुरुद्धव्यघटित उक्त ) सामग्री में जब प्रत्यक्ष के योग्य उष्ण स्पर्श जा मिलता है, तब वही उक्त उष्णस्पर्श-घटित सामग्री विह्न को उत्पन्न करती है (अर्थात् यही उद्भूत-उष्णस्पर्शघटित सामग्री तार्णादि सभा विह्नयों में रहनेवाली विह्नःव जाति की प्रयोजिका है। (विह्न व प्रयोजिका इस) सामग्री को ही जब जल का सहयोग प्राप्त होता है, तो उस जलघटित सामग्री से ही (विद्युत प्रभृति) दिव्य तेजों की तथाप्येकमेकजातीयमेव वा किञ्चित् कारणमस्तु, कृतं विचित्रेण। दृश्यते ह्यविलक्षणमिष विलक्षणाऽनेककार्यंकारि। यथा प्रदीप एक एव तिमिरापहारी, वितिविकारकारी, रूपान्तरव्यवहारकारीति चेन्न, वैचित्र्यात् कार्यंस्य।

एकस्य न क्रमः क्वापि वैचित्र्यश्च समस्य न । शक्तिभेदो न चाभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥७॥

उत्पत्ति होती है। उसी सामग्री को जब (जल के बदले) लकड़ी प्रभृति पार्थिव द्रव्यों का सहयोग प्राप्त होता है, तो उसी से भौमविह्न की उत्पत्ति होती है। विह्नित्व जाति की प्रयोजिका सामग्री को ही जब जल और पार्थिव द्रव्य दोनों का सहयोग एक साथ प्राप्त होता है, तो उसी से औदर्य विह्न की उत्पत्ति होतो है। इसी प्रकार और स्थितियों में अन्य प्रकार से ऊहन करना चाहिए।। ६।।

## पू० प० तथापि .....

'कार्यों' का कोई कारण है' यह मान लेने पर भी (१) किसी एक (ब्रह्म) को ही सभी कार्यों का कारण मानिये या (२) उन अनेक वस्तुओं को ही कार्यों का कारण मानिये जो (व्यक्तिशः भिन्न होते हुए भी) जातितः एक हैं। उन व्यक्तियों में विभिन्न जातियों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही जाति के कारणों से विविध प्रकार के कार्य वैसे ही उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि एक ही दीप अन्धकार का भी अपहरण करता है, वित्तका में विकार को भी उत्पन्न करता है एवं स्व से भिन्न घटादि द्रव्यों के रूपों को भी प्रकाशित करता है। सि० प० न, वैचित्रयात ""

ऐसी वार्तें नहीं हो सकतीं, क्योंकि कार्य विभिन्न प्रकार के देखे जाते हैं। एकस्य न क्रमः

(१) समी कार्यों का एक ही कारण स्वीकार कर लेने से कार्यों की क्रमशः उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। (२) सभी कार्यों की उत्पत्ति श्रनेक कारणों से मान लेने पर भी उन कारणों को यदि एक जातीय मानेंगे तो फिर कार्यों में परस्पर जो निचित्रता है उस की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। (३) (एक ही जाति के उन निभिन्न कारणों में) निविध प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति के अनुकूल विशेष प्रकार की शक्तियों को स्त्रीकार कर लेने पर भी कार्यों का कथित वैचित्र्य श्रनुपपन ही रहेगा, क्योंकि उक्त शक्तियों अपने श्राश्रयीभूत उन कारणों से श्रमिन्न हैं। (४) एक जाति के उन कारणों में विचित्र प्रकार के कार्यों को उपन्न करने का 'स्वभाव' यदि स्वीकार कर लेंगे, तथापि कार्यों का उक्त वैचित्र्य अनुपपन्न ही रहेगा। (क्योंकि एक कार्यं को उत्पन्न करने के समय भी उनमें दूसरे कार्यों को उत्पन्न करने का वह स्वभाव बना ही रहेगा) अतः 'स्वभाव' का श्रतिक्रमण किसी भी समय नहीं किया जा सकता।

न तावदेकस्मादनपेक्षादनेकम्, ग्रक्रमात् क्रमवत्कार्यानुपपत्तेः । क्रमवत्तावत्-कार्यंकारणस्वभावस्वात् तस्य तत्तथा योगपद्यवदिति चेत् ? ग्रयमिष क्षणभङ्गे परिहारः, न तु सहकारिवादे । पूर्वंपूर्वानपेक्षायां क्रमस्येव व्याहतेः, क्रमनियमे त्वनपेक्षानुपपत्तेः । नाप्यनेकमविचित्रम्, यदि ह्यन्यूनमनतिरिक्तं वा दहनकारणमदहन-

### सि॰ प॰ न तावत् .....

जिस प्रकार एक ही (प्रदीप) में एक हो समय ग्रनेक कार्यों के उत्पादन की सामर्थ्य (नैयायिक) स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार एक कारण में ही अपने सभी कार्यों को क्रमशः उत्पन्न करने का स्वभाव स्वीकार करेंगे। इस प्रकार 'तत्' अर्थात् कार्य 'तथा' अर्थात् क्रमशः उत्पन्न हो सकते हैं।

#### सि॰ प॰ ग्रयमिप ....

- (१) यह समाधान भी क्षणभङ्गवादी बोद्धों के लिये भले ही उपयोगी हो, हम सहकारि-वादियों के लिये उपयोगी नहीं है।
- (२) एवं (एक ही कारण से या एकजातीय कारणों से उत्पन्न होनेवाले आगे आगे के कार्यों को यदि पहिले पहिले के कार्यों की अपेक्षा न हो तो फिर) कार्यों का क्रमशः उत्पन्न होना ही संभव नहीं होगा।
- (३) (यदि क्रमशः उत्पन्न होनेवाले कार्यों में से आगे आगे के कार्य को पहिले के कार्य से सापेक्ष मान कर कार्यों का क्रमिकत्व उत्पन्न करें तो फिर) यह सिद्धान्त ही नहीं स्थिर रहेगा कि "किसी और कारण के साहाय्य के विना 'एक' ही कारण से सभी कार्यों की उत्पत्ति होती है।"

### सि॰ प॰ नाप्यनेकम् .....

एक जाति की अनेक वस्तुएँ भी (वैचित्र्य के प्रयोजक नहीं हो सकते) अगर विह्न के लिये जितने कारण अपेक्षित होते हैं—न उनसे अधिक न उनसे कम-ठीक उतने ही कारणों से विह्न से भिन्न घटादि कार्यों की भी उत्पत्ति मानें तो फिर वे (घटादि) कार्यं विह्न से भिन्न ही न रह जायेंगे। (अर्थात् विह्न से भिन्न घटादि भी विह्न ही हो जायेंगे)।

(इसी प्रकार) विद्धि से भिन्न घटादि कार्यों के लिये जितने कारणों की अपेक्षा है—न अधिक न कम—उतने ही कारणों से यदि 'दहन' अर्थात् विद्धि रूप कार्यं की उत्पत्ति मानी जाय तो फिर वह 'दहन' रूप कार्य 'दहन' अर्थात् विद्धि से भिन्न कार्य स्वरूप ही होगा।

स्यापि हेतुः, नासावदहनो दहनो वा स्यादुभयात्मको वा स्यात्। न चैवम्। शक्तिभेदादयमदोष इति चेन्न, धर्मिभेदाभेदाभ्यां तस्यानुपपत्तेः। ग्रसङ्कीर्गोभय-जननस्वभावत्वादयमदोष इति चेन्न, न हि स्वाधीनमस्यादहनत्वम्, ग्रिप तु तज्जनकस्वभावाधीनम्। तथा च तदायत्तत्वाद् दहनस्यापि तत्त्वं केन वारग्गीयम्?

इसी प्रकार परस्पर विरोध के कारण 'दहन' स्वरूप कार्यं दहन और श्रदहन दोनों स्वरूपों का भी नहीं हो सकता। एवं उसी रीति से परस्पर विरोध के कारण ही 'अदहन' श्रर्थात् वित्तं से भिन्न स्वरूप कार्यं वित्तं से भिन्न स्वरूप कार्यं वित्तं से भिन्न और वित्तं इन दोनों स्वरूपों का भी नहीं हो सकता। शक्तिभेदात्

सभी कार्यों के एक ही जाति के कारणों में ही यदि विभिन्न जातीय कार्यों को उत्पन्न करने की शिशेष प्रकार की शक्तियाँ मान ली जायँ तो कथित ख्रापित्तयों का उद्धार हो सकता है (इसके लिये विभिन्न जातीय कारणों की कल्पना ख्रावश्यक नहीं है)।

## सि॰ प॰ न, धर्मिभेद .....

ऐसी बात नहीं हो सकती, वयों कि उक्त शक्ति को यदि आश्रयी भूत कारणों से भिन्न मान लें तो फिर (एक जाति के कारणों से ही विभिन्न जाति के कार्यों को उत्पत्ति होती है) यह सिद्धान्त ही ब्याहत हो जायगा। (क्यों कि उस कारण से भिन्न उक्त शक्ति को कार्यों की विचित्रता का प्रयोजक मान लिया है)। यदि उक्त शक्ति को आश्रयी भूत कारणों से अभिन्न मानें तो फिर इस शक्ति को मान लेने से भी कोई अन्तर आने वाला नहीं है। अतः इस पक्ष में भी कार्यों की विचित्रता की अनुपपत्ति ज्यों की त्यों है।

## पू० प० — ग्रसङ्कीर्णोभय .....

एक ही जाति के कारणों में विह्न रूप कार्य को उत्पन्न करने का एवं विह्न से भिन्न कार्यों को उत्पन्न करने का परस्पर निरपेक्ष (एक दूसरे से असम्बद्ध ) दो स्वभावों को स्वीकार कर लेने से ही कथित दोष हट जाँयगे।

## सि॰ प॰ न, न हि ....

ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि घटादि पदार्थ यों ही विह्न से भिन्न नहीं हैं। वे विह्न से भिन्न इस लिये हैं कि विह्न से भिन्न कार्यों को उत्पन्न करने के स्वभाव से युक्त कारणों से वे उत्पन्न होते हैं। उन्हीं कारणों में यदि विद्व को उत्पन्न करने का स्वभाव भी मान लें तो फिर विद्व से भिन्न घटादि कार्यों में विद्वत्व की ग्रापत्ति किस प्रकार हटाई जा सकतो है ? क्योंकि किसी भी कार्य में विद्वत्व के लिये इतना ही पर्याप्त है कि वह विद्व को उत्पन्न करने के स्वभाव से युक्त कारणों से उत्पन्न हो। यह तो नहीं कहा जा सकता कि विद्व से भिन्न कार्यों के उन एक जातीय कारणों में विद्व को उत्पन्न करने का स्वमाव नहों रहता (क्योंकि ऐसा मानने पर कह 'स्वभाव' ही न रह पायगा)। सुतराम कार्य जिस लिये कि विविध प्रकार के हैं, ग्रतः कारणों

न हि तस्मि न्जनियतन्ये नासौ तत्स्वभावः । तस्माद्विचित्रत्वात् कार्यस्य कारणेनापि विचित्रेण भवितन्यम् । न च तत्स्वभावतस्तथा । ततस्सहकारिवैचित्र्यानुप्रवेशः । न तु क्षणोऽपि तदनपेक्षस्तथा भवितुमहंतोति ॥ ७ ॥

ग्रस्तु दृष्टमेव सहकारिचक्रम्, किमपूर्वकरानयेति चेन्न, विश्ववृत्तितः।

# विफला विश्ववृत्तिर्नो न दुःखैकफलाऽपि वा । दृष्टलाभफला नापि विश्रलम्भोऽपि नेहशः ॥ ॥ ॥ ॥

यदि हि पूर्वपूर्वभूतपरिणतिपरम्परामात्रमेवोत्तरोत्तरनिबन्धनम्, न परलोकार्थी किविविद्यापूर्त्तयोः प्रवर्त्तेत । न हि निष्फले दुःखैकफले ता किविवेकोऽपि प्रेक्षापूर्व-

को भी विभिन्न जातियों का होना ही चाहिये। एकजातीय कारणों में विभिन्न जातियों के कार्यों की नैसींगक क्षमता नहीं है। ग्रतः कार्यों के वैचित्र्य के लिये कारणों के समूह में विभिन्न सहकारियों का प्रवेश ग्रावश्यक है।

(वौद्धसम्मत विशेष प्रकार के) क्षण भी विभिन्न सहकारियों के विना विभिन्न प्रकार के कार्यों का उत्पादन नहीं कर सकते। ॥ ७ ॥ पुठ पठ ग्रस्तु दृष्टमेव .....

(कार्यों के उत्पादक समूहरूप सामग्री को विवध कारणों का समूह स्वरूप स्वीकार कर लेने पर भी ) वह समूह प्रत्यक्ष योग्य वस्तुग्रों का ही मान लिया जाय । उस समूह में अपूर्व या श्रदृष्ट को ले आने की कीन सी आवश्यकता है ?

सि॰ प॰ न, विश्ववृत्तितः

ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व में जितने भी जीव परलोक की इच्छा रखते हैं, वे सभी यागादि कामों में प्रवृत्त दीखते हैं।

विफन। विश्ववृत्तिनीं .....

संसार के सभी परलोक चाहने वालों की (कूप तडागादि कार्यों की) उक्त प्रवृत्तियाँ निष्फल नहीं हो सकती। केवल दुःख ही इन प्रवृत्तियों से उत्पन्न नहीं हो सकता। केवल धनादि दृष्ट फलों के लिये भी इन कार्यों में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार की वञ्चना (ठगी) भी स्वीकार नहीं की जा सकती (कि केवल लोगों को ठगने के लिये ही कोई भी इन कार्यों को करता है)।

सि॰ प॰ यदि हि ....

अगर (कार्यों से) पहिले अवश्य रहने वाले (प्रत्यक्ष से सिद्ध केवल दण्डादि) 'भूत पदार्थ ही आगे आगे होने वाले घटादि रूप सभी कार्यों के कारण हों तो फिर (स्वर्गादि) परलोक' की कामना से पुरुष (श्रीत यागादि) 'इष्ट' कार्यों में एवं (स्मार्त्त कूप तडागादि के खनन रूप) 'पूर्त्त' कार्यों में प्रवृत्त न होता। जिस कार्य का कोई भी फल न हो या जिस से केवल दुख:रूप कारी घटते, प्रागेव जगत् । लाभपूजाख्यात्यर्थंमिति चेत्, लाभादय एव किन्निबन्धनाः ? न हीयं प्रवृत्तिः स्वरूपत एव तद्धेतुः, यतो वाऽनेन लब्धव्यम्, यो वैनं पूजियद्यति, स किमर्थम् ? ख्यात्यर्थमनुरागार्थं ज्ञ जनो दातिर मानियतिर च रज्यते, 'जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः' इति चेन्न, नीतिनर्मं-सचिवेद्येव तदर्थं दानादिव्यवस्थापनात् । त्रैविद्यतपस्विनो घूर्तं बका एवेति चेन्न, तेषां दृष्टसम्बदं प्रत्यनुपयोगात् । सुखार्थं तथा करोतीति चेन्न, नास्तिकैरिप तथा

द्रव्य के लाभ, अथवा भ्रादर की प्राप्ति या प्रसिद्धि पाने के लिये ही परलोक के वे चाहनेवाले इष्टापूर्त्तादि (याग कूपतडागादि) कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। सि० प० लाभादय एव ..........

(इस के प्रसङ्घ में पूछना है कि इष्टापूर्त्तादि अनुष्ठानों से ) लाम पूजा या ख्याति ही क्यों मिलेगी ? यागादि के अनुष्ठानों की या कूपतडागादि खनन की प्रवृत्तियाँ स्वतः तो लाभादि की उत्पादिका हैं नहीं। अतः (यह प्रश्न उपस्थित होता है कि) यागादि का अनुष्ठान करनेवाला पुरुष किसी से द्रव्यादि का लाभ क्यों करेगा ? या क्यों पूजित होगा ? पूठ पठ ख्यात्यर्थम्

यागादि के अनुष्ठाताओं को दानादि से पुरस्कृत करनेवाले पुरुष भी अपनी प्रसिद्धि और जनसाधारण के अनुराग की प्राप्ति के लिये ही (परलोकाधियों को दान देते हैं या आदर करते हैं)। (जैसा कि भारिव किव की उक्ति है कि) 'जनता के अनुराग से ही संपत्तियाँ प्राप्त होतीं हैं'

सि॰ प॰ न. नीतिनर्म .....

यह उत्तर युक्त नहीं है, क्योंकि जनता की अनुरक्ति के लिये दानादि की व्यवस्था तो नीति में निपुण पुरुषों के लिए या क्रीडासहचरों के लिए ही उचित है (यागादि के अनुष्ठाताओं के लिये नहीं)।

पु० प० त्रैविद्यतपस्विनः

वेदों के ज्ञाता तपस्विगण वक के समान ही घूर्त होते हैं (अतः वे भी कथित नीतिनिपुण पुरुषों या क्रीडासहचरों के ही समान हैं )।

सि० प० न, तेषाम्

(दोनों प्रकार के पुरुषों में समानता) नहीं है, क्योंकि, नीतिनिपुण पुरुषों या क्रीडा-सहचरों के सहश यागादि के अनुष्ठाता पुरुषों का उपयोग सांसारिक संपत्तियों के लिये नहीं किया जाता। करणप्रसङ्गात्, सम्भोगवत्। लोकव्यवहारिसद्धत्वादफलमिप क्रियते, वेदब्यवहार-सिद्धत्वात् सन्ध्योपासनवदिति चेद् गुरुमतमेनत्, न तु गुरोर्मतस्। ततो नेदमनवसर एव वक्तुमुचितम्। वृद्धैविप्रलब्धत्वाद् बालानामिति चेन्न, वृद्धानामिप प्रवृत्तेः। न च विप्रलम्भकाः स्वात्मानमिप विप्रलभन्ते, तेऽिप वृद्धतरैरित्येवमनादिरिति चेत्, न तर्हि विप्रलिप्सुः कश्चिदत्र, यतः प्रतारणशङ्का स्यात्। इदं प्रथम एव कश्चि-

पू० प० सुखार्थम् .....

यागादि के अनुष्ठानों से भी ( अन्य सांसारिक सुखों के समान ही एक प्रकार का ) सुख प्राप्त होता है। इसी लिये वे उन में प्रवृत्त होते हैं।

सि॰ प॰ न, नास्तिकै .....

(अगर ऐसी वात होती तो फिर) संभोगादि सुखों के अन्य साधनों के समान ही नास्ति-कादि यागादि के ब्रनुष्ठानों में भी प्रवृत्त होते।

पू० प० लोकव्यवहार .....

जिस प्रकार विना फल के ही वैदिक व्यवहारों से सिद्ध सन्व्यावन्दनादि का अनुष्ठान किया जाता है, उसी प्रकार लोकव्यवहार से सिद्ध कुछ निष्फल इष्टापूर्त्तादि कार्यों का अनुष्ठान भी किया जाता है।

सि० प० गुरुमतम्

यह तो 'गुरुमत' अर्थात् प्रभाकर ग्रीर उनके अनुयायियों का मत है (कि संध्यावन्दनादि नित्यकर्मों के फल नहीं मिलते)। हम लोगों (नैयायिकों) के 'गुरु' (ग्राचार्यों) का यह मत नहीं है (क्योंकि नैयायिकों के मत के ग्रनुसार नित्यकर्मों के भी फल मिलते हैं) किन्तुं प्रभाकर (गुरु) को बात उठाने का यह ग्रवसर उपयुक्त नहीं है।

पू० प० वृद्धैः .....

(वेदज्ञ धूर्त्त) वृद्धों ने बालकों (के समान अज्ञ पुरुषों) को ठग लिया है, अतः (वे इष्टापूर्त्तादि कामों मे प्रवृत्त होते हैं)। सि० प० वृद्धानाम् .....

(यह उत्तर उचित ) नहीं है, क्योंकि (बालकों के सदृश उक्त अज्ञ पुरुषों के समान ही ) बृद्ध (ग्रर्थात् विचक्षण ) पुरुष भी (इष्टापूत्तादि कार्यों में ) प्रवृत्त होते हैं। पू० प० न च विप्रलम्भका .....

ये ठगनेवाले वृद्धलोग दूसरों को श्रौर स्वयं श्रपने को भी ठगते हैं और वे भी श्रपने पूर्ववर्ती वृद्धों से ठगे गये थे। इस प्रकार ठगाई की परम्परा ही चल पड़ी। सि० प० न सिंह ......

( तथाकथित ठग लोग स्वयं जिस कार्य को करते हैं, उसी में अगर दूसरों को भी प्रवृत्त कराते हैं, तो ) इस परम्परा में कोई भी ठग नहीं, जिस से ठगे जाने की शक्का की जाय। दनुष्ठायापि धूतंः पराननुष्ठापयतीति चेत्, किमसौ सर्वंलोकोत्तर एव ? यः सर्वंस्वदक्षिण्या सर्वंबन्धुपित्यागेन सर्वंसुखिवमुखो ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया वा केवलपरवञ्चन-कृत्हली यावज्जीवमात्मानमवसादयित । कथञ्चेनमेकं प्रेक्षाकारिणोऽप्यनुविदध्युः । केन वा चिह्वेनायमीदृशस्त्वया लोकोत्तरप्रज्ञेन प्रतारक इति निर्णीतः ? न ह्योताः वतो दुःखराशेः प्रतारणमुखं गरीयः । यतः पाखण्डाभिमतेष्वप्येवं दृश्यत इति चेन्न, हेतुदर्शनाऽदर्शनाभ्यां विशेगात् । ग्रनादो चैवम्भूतेऽनुष्ठाने प्रतायमाने प्रकारान्तर-

पू० प० इदं प्रथम एवं .... अनुष्ठायापि .... अनुष्ठायापि

कोई ऐसा महाधूर्तं था, जिस ने सब से पहिले स्वयं (इन इष्टापूर्तादि का) भ्रनुष्टान कर के और लोगों को भी इन में फँसाया।

सि० प० किमसी .....

सभी जनों से विलक्षण, सभी प्रकार के सुखों से मुँह मोड़नेवाला, वह कैसा प्रवञ्चक रहा जो ग्रपने सर्वस्व को दक्षिणा में देकर, अपने सभी वन्धुओं को छोड़कर, ब्रह्मचर्य के पालन और तपस्था के ग्रनुष्ठान के द्वारा केवल दूसरों को ठगने के ग्रीत्सुक्य मात्र से जीवन भर ग्रपने को पीडित करता रहा।

दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार के एक ही घूर्त्त के पीछे बुद्धिमान् पुरुषों का इतना बड़ा दल चला कैसे ? एवं 'वह पुरुष ठग था' इस का निर्णय तुम ने भी किस विलक्षण प्रतिमा के द्वारा किया ? क्योंकि (दिक्षणा में सर्वस्व दानादि के) दु:खों से लोगों को ठगने का सुख तो कभी भी श्रेष्ठ नहीं है।

पू० प० यतः पालण्डाभिमतेषुः र्

(जिन्हें नैयायिक पाखण्डी कहते हैं—उन वौद्धादि के शास्त्रों में भी इस प्रकार के हफ़्फल निरपेक्ष ) चैत्यवन्दनादि कार्यों के उपदेश हैं क्या (इष्टापूर्तादि के अनुष्ठानों की तरह ) उन से भी अहष्ट की उत्पत्ति माननी होगी ?

सि० प० हेतुदर्शन .....

(इष्टापूर्ता दे और चैन्यवन्दनादि) दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि चैत्यवन्दनादि हुए फल के लिये ही अनुष्ठित होते हैं, किन्तु इष्टापूर्तादि अदृष्ट फल के लिये अनुष्ठित होते हैं। सुतराम इष्टापूर्तादि अदृष्ट के हेतु हैं, और चैत्यवन्दनादि अदृष्ट के हेतु नहीं हैं। इस प्रकार हेतु के ज्ञान और अज्ञान इन दोनों से इन दोनों में महान् अन्तर है।

एवं बहुत पहिले से प्रसिद्ध एवं स्वयं अपने द्वारा अनुष्ठित किसी कार्य को दूसरे पुरुष को एस प्रकार से समझाना ही 'प्रतारणा' कहलाती है, जिस्में उक्त पहिले कार्य से अधिक व्यय हो। माश्रित्यापि बहुवित्तव्ययायासोपदेशमात्रेण प्रतारणा स्यात्, न स्वनुष्ठानागोचरेण कर्मणा । ग्रन्यथा प्रमाणविरोधमन्तरेण पाखण्डित्वप्रसिद्धिरपि न स्यात् ॥ ५ ॥

ग्रस्तु दानाध्ययनादिरेव विवित्रो हेतुर्जगहैचित्र्यस्येति चेन्न, क्षणिकत्वात्,

ग्रपेक्षितस्य कालान्तरभावित्वात्।

चिरध्वस्तं फलायालं न कर्मातिशयं विना। सम्भोगो निर्विशेषाणां न भूतैः संस्कृतैरपि।। ९॥

तस्मादस्त्वितशयः कश्चित्। ईदृशान्येवैनानि स्वहेतुबलायातानि, येन नियतशोगसाधनानीति चेत्। तदिदममीषामतीन्द्रयं रूपं सहकारिमेदो वा?

स्वयं ग्रपने से श्रनुष्ठित कार्य को उसी रूप में समझाना 'प्रतारणा' नहीं है। ग्रगर ऐसी बात हो, श्रार्थात् उक्त दोनों ही प्रकार के श्रनुष्ठान प्रामाणिक हों, तो फिर किसी भी व्यवहार को 'पाखण्डपूर्ण' कहना दुष्कर होगा, क्योंकि किसी भी श्रनुष्ठान को 'पाखण्डपूर्ण' कहने के लिये उस श्रनुष्ठान में प्रमाण के विरोध को छोड़कर कोई दूसरा हेतु नहीं है।। द।।

पू० प० ग्रस्तु .....

( संसार के विविध प्रकार के कार्यों के लिये विविध प्रकार के कारणों की सत्ता मान लेने पर भी ) दान, वेदाध्ययन प्रभृति विविध प्रकार के दृष्ट कारण हो विविध कार्यों को उत्पन्न कर लेंगे, इस के लिये उन अनुष्ठानों से धर्माधर्म रूप अदृष्ट को मध्यवर्तों व्यापार के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

सि० प० न, क्षिणिकत्वात् च च रध्वस्तम्

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि दान-यागादि क्रियाएँ क्षणमात्र रहनेवाली हैं। उन से

होनेवाली स्वर्गादि की उत्पत्ति उन क्रियाओं से बहुत समय बाद होती है।

बहुत समय पूर्व विनष्ट हुये (दान यागादि) कर्म (बहुत समय वाद उत्पन्न होनेवाले ) स्वर्गादि फलों के उत्पादन का सामर्थ्य कर्म-जिनत 'ग्रतिशय' अर्थात् अदृष्ट के विना नहीं रखते । जीवों में अदृष्ट रूप विशेष वस्तु की सत्ता को माने विना जीवों के भोगों की अच्छी प्रकार से उपपत्ति भी नहीं हो सकतो । एवं (दान यागादि क्रियाओं से भोग के साधनीभूत ) भौतिक द्रव्यों में संस्कार (अदृष्ट) के मानने पर भी जीवों के भोगों की उचित उपपत्ति नहीं होगी ।

अतः (दान यागादि क्रियाओं से उत्पन्न होनेवाला ) कोई (मध्यवर्त्ती ) 'अतिशय'

( अहष्ट ) अवश्य है।

पू० प० ईटशानि ....

भोगों के संपादक ये ( शरीरादि ) विषय अपने अपने कारणों से इस प्रकार की 'शक्ति' को लिए ही उत्पन्न होते हैं कि उन से व्यवस्थित भोग ही उत्पन्न होते हैं। सि० प० तदिदमु .....

शरीरादि भोग्य विषयों की यह 'शक्ति' इन में रहनेवाला एवं प्रत्यक्ष न दीखने वाला ( ग्रतीन्द्रिय ) धर्म है ? या उपयुक्त सहकारी का साहास्य ही उक्त 'शक्ति' है ? इन दोनों में से

न तावदैन्द्रियकस्यातीन्द्रियं रूपम्, व्याघातात्। द्वितीये त्वपूर्वंसिद्धिः। सिद्धचतु भूतधर्मं एव गुरुत्वादिवदतीन्द्रियः। ग्रवश्यं त्वयाप्येतदंगीकरणीयम्। कथमन्यथा मन्त्रादिभिः प्रतिबन्धः। तथाहि—करतलानलसंयोगाद् यादृशादेव दाहो दृष्टस्तादृशादेव मन्त्रादिप्रतिबन्धे सित दाहो न जायते, ग्रसित तु जायते। तत्र न दृष्टवैगुण्य-मुपलभामहे, नापि दृष्टसाद्गुण्येऽदृष्टवैगुण्यं सम्भावनीयम्, तस्यैतावन्मात्रार्थंत्वात्। ग्रन्थथा कर्मण्यपि विभागः कदाचिन्न जायेत। न च प्रतिबन्धकाभावविशिष्टा

पहिला पक्ष इसलिये अयुक्त है कि प्रत्यक्ष दीखनेवाली वस्तुओं का कोई धर्म अतीन्द्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्रिय-प्राह्म वस्तु के किसी भी धर्म का स्रतीन्द्रिय होना युक्ति विरुद्ध है। अगर दूसरा पक्ष मानें तो फिर स्रपूर्व या अदृष्ट स्वीकृत ही हो जाता है (क्योंकि) 'अदृष्ट' को छोड़कर उक्त सहकारि रूप कारण दूसरा नहीं हो सकता।

### पू० प० सिद्धचतु """

जैसे कि प्रथिष दीखनेवाले पृथिवी ग्रीर जल रूप द्रव्यों में गुरुत्व नाम के अतीन्द्रिय धर्म (गुण) की सत्ता तुम (नैयायिक) स्वीकार करते हो, उसी प्रकार भोग के कारण धरीरादि भूत पदार्थों में भी एक ऐसी ग्रतीन्द्रिय 'शक्ति' को स्वीकार कर लेने से ही भोग की उचित उपपत्ति हो जायगी।
ग्रवश्यमु::::

इस प्रकारकी 'शक्ति' की सत्ता तुम्हें (नैयायिक को ) भी माननी ही होगी, क्योंकि इस को माने विना मन्त्रादि प्रयोगों के रहते विह्न से होनेवाले दाहादि कार्यों का प्रतिरोध क्यों कर हो सकेगा ? तथा हि.....

(इस पक्ष का विशदार्थ यह है कि) हाथ के साथ विह्न के जिस प्रकार के संयोग के रहने पर हाथ जलने लगता है, उसी प्रकार के संयोग के रहने पर भी प्रतिरोधक मन्त्र के रहते हाथ नहीं जल पाता। प्रतिरोधक मन्त्रादि के हट जाने पर पुन: उसी संयोग से हाथ जलने लगता है। ऐसे स्थलों में विह्न-प्रभृति मूल कारणों में कोई विघटन भी नहीं देखा जाता। कारणों में कार्यों के अनुकूल जितने भी गुण हैं, उन सभी के रहते हुये कारणों में कार्यों प्रतिकृत किसी विरोधी 'अहब्ट' की संभावना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि 'अहट' क्ष्प कारण का तो इतना ही प्रयोजन है कि वह कार्य के सभी 'हट' कारणों को उपयुक्त रूप से संघटित कर दे। अगर ऐसी वात न हो (हब्ट सभी कारणों के उपयुक्त संघटन के वाद भी किसी 'अहट' क्ष्प शक्ति से कार्योत्पत्ति का प्रतिरोध मानें ) तो फिर क्रिया के रहने पर भी कभी विभाग की उत्पत्ति कक जायगी।

यह कहना भी संभव नहीं है कि प्रतिरोधक पदार्थों के अभाव से युक्त कारणों का समूह (सामग्री) ही कार्यों का उत्पादक है। क्योंकि (१) 'अभाव' नाम का कोई पदार्थ प्रमाण से सिद्ध

सामग्रो कारणम्, ग्रभावस्याकारणत्वात् । तुच्छो ह्यसो । प्रतिबन्धकोत्तम्भकप्रयोगकाले च तेन विनापि कार्योत्पत्तेः । प्राक्त्रध्वंसादिविकल्पेन चाऽनियतहेतुः
कत्वापातात् । ग्रकिञ्चित्करस्य प्रतिबन्धकत्वायोगात् । किञ्चित्करत्वे चाऽतीन्द्रियशक्तेः स्वीकारात् । मन्त्रादिप्रयोगे चेतरेतराभावस्य सत्त्वेऽपि कार्यानुदयात् ।
ग्रतोऽतीन्द्रयं किञ्चिद्दाहानुगुणमनुग्राहकमग्ने हन्नीयते, यस्यापकुर्वतां प्रतिबन्धकत्वमुपपद्यते । यस्मिन्नविकले कार्यं जायते । यस्यैकजातीयत्वादिनयतहेतुक्त्वं
निरस्यत इति ॥ ६ ॥

ग्रत्रोच्यते--

भावो यथा तथाऽभावः कारगं कार्यवन्मतः। प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः॥ १०॥

नहीं है. ग्रतः वह किसी का कारण (या कारणतावच्छेदक) नहीं हो सकता । (२) प्रतिबन्धक के रहते हुये (प्रतिबन्धकाभ व रूप कारण के न रहने पर मी) 'उत्तेजक' के रहने पर कःयों की उत्पत्ति होती है। (३) (प्रतिवन्धक का प्रागभाव कारण है ? या प्रव्वंस रूप ग्रभाव कारण है ? इन विभिन्न विकल्गों की प्रसक्ति के कारण (प्रतिबन्धक के सभी प्रकार के अभावों को परस्पर निरपेक्ष होकर कारण मानना होगा, जिससे ) कार्यों का नियमित सामग्री से ही उत्पन्न होना स्थिर न रह सकेगा। ( ४ ) जो कार्य के उत्पादन में अपने किसी व्यापार के द्वारा प्रतिरोध को उपस्थित नहीं कर सकता, उसे 'प्रतिबन्धक' ही नहीं कहा जा सकता। अगर प्रतिवन्धक से उत्पन्न किसी व्यापार के द्वारा कार्यों का प्रतिरोध मार्ने, तो फिर प्रत्यक्ष न दीखने वाली एक 'शक्ति' स्वोकृत ही हो जाती है। (५) मणिमन्त्रादि अनेक प्रतिबन्धकों में से किसी एक की भी स्थिति दशा में अन्य प्रतिबन्धकों के अभाव के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इन सभी हेतुय्रों से विह्न में दाह को उत्पन्न करने की एक 'शक्ति' को स्वीकार करते हैं। इस 'शक्ति' को स्वीकार कर लेने से ही अपकार करने वाले (कार्य के उत्पादन में बाधा डालने वाले मणिमन्त्रादि ) का 'प्रतिवन्धक' होना उपपन्न होता है । जिस ( शक्ति ) के रहने से दाहादि कार्यों की उत्पत्ति होती है एवं जिस ( शक्ति ) के बल से विह्न प्रमृति का (कभो तृण से कभी काठ से और कभी सूर्यकान्तमणि से उत्पन्न होने का) श्रनियम भी निरस्त होता है।। ६॥

सि॰ प॰ अत्रोच्यते—भावो यथा तथा .....

इस प्रसङ्घ में हम (सिद्धान्ती) कहते हैं कि—जिस प्रकार भाव पदार्थों को (किसो कारण से उत्पन्न) 'कार्य' एवं किसी कार्य का उत्पादक कारण मानना आवश्यक है, उसी प्रकार 'अभाव' पदार्थ को कार्यों का उत्पादक 'कारण' एवं उत्पाद्य कार्य मानना भी आवश्यक है। कार्यों के उत्पादक समूह (सामग्री) का विघटन हो 'प्रतिबन्धक' शब्द का अर्थ है। इसी 'प्रतिबन्ध के सम्पादक हेतु को 'प्रतिबन्धक' कहते हैं।

न ह्यभावस्थाकारण्त्वे प्रमाण्णमस्त । न हि विधिक्ष्पेणासौ तुच्छ इति स्वरूपेणापि तथा, निषेधक्पाऽभावे विधेरपि तुच्छत्वश्रसङ्गात् । कारण्त्वस्य भावत्वेन व्याप्तत्वात्तित्वृत्तौ तदपि निवत्तंत इति चेन्न, परिवर्त्तंत्रसङ्गात् । ग्रन्वयव्यतिरेकानु-विधानस्य च कारण्त्विनश्चयहेतोर्भाववदभावेऽपि तुल्यत्वात् । ग्रभावस्थावर्जनीयतथा सन्निधिनं तु हेतुत्वेनेति चेत्, तुल्यम् । प्रियोगिनमुत्सारयतस्तस्यान्यप्रयुक्तः सन्निधिरिति चेत्, तुल्यम् । भावस्थाभावोत्सारणं स्वक्ष्पमेवेति चेदभावस्थापि भावोत्सारणं

सि॰ प॰ न हि .....

"अभाव किसी भी कार्य का कारण नहीं है" यह मानने का कोई प्रमाण नहीं है। मावत्व रूप से अभाव की स्थिति न रहने के कारण अभात्व रूप से उसकी अपनी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। (अगर ऐसी बात मानें तो फिर तुल्य युक्ति से) यह भी कहा जा सकता है कि जिस लिये अभावत्व रूप से अभाव की सत्ता है, (एवं इस अभावत्व रूप से भाव पदार्थों की सत्ता नहीं है, अतः) भाव पदार्थ ही 'तुच्छ' अर्थात् अप्रामाणिक हैं। पू० प० कारणत्वस्य .....

'केवल भाव पदार्थ ही कारण होते हैं' इस नियम के रहते ''जो भाव नहीं है वह कारण भी नहीं है'' यह वात 'अर्थतः' (अर्थात् विना किसी अन्य प्रमाण के ) सिद्ध हो जाती है।

सि॰ प॰ परिवर्त्तं .....

उक्त कथन ठीक नहीं है, क्यों कि इस के विपरीत यह भी कहा जा सकता है (कि 'जिस लिये 'कारण' केवल अभाव ही होता है, अतः जो पदार्थ 'अभाव' नहीं है, वह कारण नहीं हो सकता)। क्यों कि कार्यों के साथ भ्रन्वय भ्रीर व्यतिरेक ये दोनों ही कारणत्व के नियामक हैं। ये दोनों ही भाव भ्रीर भ्रभाव दोनों के साथ समान रूप से हैं।

पु० प० भ्रभावस्य .....

कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में अभाव की सत्ता उस के 'कारण' होने से नहीं रहती है। अभाव की उक्त समय में सत्ता तो इस लिये रहती है कि उस समय उस की सत्ता को हटाया नहीं जा सकता। (अतः अभाव कारण नहीं, किन्तु अन्यथासिद्ध है)।
सि० प० तुल्यम्

(यह समाघान तो अभाव को ही कारण मानें श्रीर भाव को कार्य के अव्यवहित पूव में श्रनिवार्य स्थिति के हेतु से श्रन्थथासिद्ध मानें—इन दोनों ही पक्षों में ) समान है। पू० प० भावस्य .....

( मणिमन्त्रादि का.) ग्रभाव ( दाहादि ) कार्यों से पहिले इस लिये रहता है कि वह भपने ( मणिमन्त्रादि ) विरोधियों का उच्छदेक है। ( जिस लिये कि कार्य के उत्पादन में सहायक होने के नाते अभाव कार्यों का ग्रन्थविहत पूर्ववर्ती नहीं है, सुतराम् अभाव की उक्त नियतपूर्ववर्तिता मन्य हेतु से रहती है, अतः ) ग्रभाव 'ग्रन्थथा सिख' है। स्वरूपान्नाति च्यते। तस्माद् यथा भीवस्यैव भावो जनक इति नियमोऽनुपपन्नः, तथा भाव एव जनक इत्यपि। को ह्यनयोविशेषः ? प्रतिबन्धकोत्तम्भकप्रयोगकाले तु व्यभिचारस्तदा स्यात्, यदि यादृशे सित कार्यानुदयस्तादृश एव सत्युत्पादः स्यात्। न त्वेदम्, तदापि प्रतिपक्षस्याभावात्। ग्रसत्प्रतिपक्षो हि प्रतिबन्धकाभिमतो मन्त्रः प्रतिपक्षः। स च तादृशो नास्त्येव। यस्त्वस्ति, नासौ प्रतिपक्षः। तथापि विशेष्ये

#### सि० प० ग्रभावस्यापि ....

यही बात केवल भाव को ही कारण मानने के विपक्ष में भी कही जा सकती है कि (विक्ष प्रभृति भाव पदांधों में दाहादि कार्यों का सांनिष्य इस लिये नहीं है कि, वे दाहादि कार्यों की उत्पत्ति के लिये कुछ करते हैं। दाहादि की उनकी संनिधि तो वहन्यभाव प्रभृति प्रतिबन्धकों को हटाने के लिये है। इस प्रकार भाव पदार्थों की संनिधि को भी अन्य प्रयुक्त मान कर उन्हें श्रन्यथा सिद्ध कहा जा सकता है)।

## पू० प० भावस्याभावोत्सारणम्

भाव पदार्थों का यह स्वभाव ही है कि वे अपने विरोधी अभावों को हटावें। फलतः अभावों का हटाना ही भावों का रहना है। इस प्रकार दोनों एक ही वस्तु हैं। अतः भाव पदार्थों में जो कार्यों की संनिधि है, वह 'अन्य प्रयुक्त' नहीं है।

## सि॰ प॰ ग्रभावस्यापि भावोत्सारणम्

इस प्रसङ्ग में भी यह कहो जा सकता है कि भावों का रहना और अभावों का न रहना दोनों एक ही बात है। अतः कार्यों में जो अभावों का सांनिष्य है, वह भी 'ग्रन्य प्रयुक्त' नहीं है। सुतराम जिस प्रकार यह नियम, नहीं किया जा सकता कि भाव पदार्थ केवल भावपदार्थों के ही कारण हैं, उसी प्रकार यह नियम भी नहीं किया जा सकता कि 'केवल भाव पदार्थ ही किसी कार्य के कारण हो सकते हैं।

# सि॰ प॰ प्रतिबन्धकोत्तम्भक .....

(चन्द्रकान्तमणि प्रभृति) प्रतिबन्धक और (सूर्यंकान्तमणि प्रभृति) उत्तेजक इन दोनों के रहते हुये प्रतिबन्ध के अभाव के न रहने पर भी दाहादि कार्यों की उत्पत्ति से व्यभिचार तब होता जब कि जिस प्रकार के प्रतिबन्धक के रहते कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार के प्रतिबन्धक के रहते कार्य की उत्पत्ति होती। किन्तु बात ऐसी नहीं है। क्योंकि उस (सूर्यकान्तमणि प्रभृति के रहने के) समय विद्यमान (चन्द्रकान्तमण्यादि) पदार्थ वास्तव में (दाहादि कार्यों के) प्रतिबन्धक ही नहीं हैं। क्योंकि जिन मणिमन्त्रादि का कोई विरोधी प्रतिपक्ष न हो वे ही मणिमन्त्रादि दाहादि कार्यों के प्रतिबन्धक हैं। इस प्रकार का (उत्तेजक के साथ न रहनेवाला) प्रतिबन्धक प्रकृत में नहीं है। जो (सूर्यकान्त मणि प्रभृति (उत्तेजक के साथ न रहनेवाला) प्रतिबन्धक प्रकृत में नहीं है। जो (सूर्यकान्त मणि प्रभृति

सत्येव विशेषग्रामात्राभावस्तत्र, स चोत्तम्भकमन्त्र एवेत्यन्येव सामग्रीति चेन्न, विशिष्टस्याप्यभावात् । न हि दण्डिनि सत्यऽदण्डानामन्येषां नाभावः, किन्तु दण्डाभावस्येव केवलस्येति युक्तम् । यथा हि केवलदण्डसद्भावे उभयसद्भावे द्वयाभावे वा केवलपुरुषाभावः सर्वत्राविशिष्टः, तथा केवलोत्तम्भकसद्भाव प्रतिबन्धकोन्तम्भकसद्भावे द्वयाभावे वा वेवलप्रतिबन्धकाभावोऽविशिष्ट इत्यवधार्यताम् ।

उत्तेजकों के साथ रहने वाले ) चन्द्रकान्त मण्यादि हैं, वे वस्तुतः प्रतिबन्धक ही नहीं हैं। (क्योंकि प्रतिबन्धक वही है जिसके प्रतिरोध को विफल कर देनेवाला कोई प्रतिपक्ष उत्तेजक ) उस के साथ विद्यमान न रहे।

पू० प० 'तथापि विशेष्ये सत्येव' .....

जहाँ ( उत्तेजक के रहते प्रतिबन्धक के रहने पर भी दाह रूप कार्य उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धक रूप) विशेष्य का जो उत्तेजकाभाव रूप विशेषण, उस के अभाव से ही दाह रूप कार्य उत्पन्न होता है। वह ( सूर्यकान्तमणि या मन्त्र के अभाव का अभाव) उत्तेजक मणिमन्त्रादि रूप ही है। इस प्रकार के दाह के उत्पादक कारणों का ( उत्तेजक मन्त्रादि घटित) समूह ( उत्तेजक मन्त्रादि के न रहने पर भी दाह के उत्पादक केवल विह्नघटित कारणों के समूह से ) भिन्न हो होगा। अतः एक ही कार्य के परस्पर दो निरपेक्ष कारणों को स्वीकार करने से परस्पर दोनों ही कारण व्यभिचरित हो जाँयगे। ( अतः दाहानुकूलशक्तिमता रूप एक ही धर्म से विह्नघटित सभी कारण समूह को दाह का उत्पादक मानना चाहिये)।

सि॰ प॰ न विशिष्टस्य ......

पेसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तेजक के अभाव रूप एक ही विशेषण से युक्त प्रतिबन्धक स्वरूप एक ही विशिष्ठ के अभाव को सभी स्थलों में कारण मान लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर दण्ड से युक्त (दण्डी) पुरुष की सत्ता है, वहाँ पर दण्ड से रहित अन्य पुरुषों का अभाव भी नहीं रहता। वहाँ तो केवल दण्ड के अभाव का ही अभाव रहता है। जैसे कि (१) जहाँ केवल दण्ड की सत्ता है, (२) एवं जहाँ दण्ड और पुरुष दोनों की ही सत्ता है (अर्थात् दण्ड से युक्त पुरुष की सत्ता है)। (३) अथवा जहाँ दण्ड और पुरुष दोनों में से एक भी नहीं है, इन तीनों ही प्रकार के स्थलों में केवल (दण्डाभाव रूप विशेषण से रहित) पुरुष का अभाव समान रूप से रहता है। उसी प्रकार यह मानना ही पड़ेगा कि (१) जहाँ केवल (चन्द्रकान्तमणि रूप प्रतिबन्धक से रहित सूर्यकान्तमणि रूप) उत्तेजक है। (२) जहाँ (सूर्यकान्त मणि प्रकृति) उत्तेजक एवं (चन्द्रकान्तमणि एवं मन्त्र प्रभृति दाह के) प्रतिबन्धक इन दोनों को सत्ता है। (३) अथवा जहाँ न उत्तेजक है न प्रतिबन्धक—इन तीनों हो प्रकार के स्थलों में 'केवल' (सूर्यकान्तमणि प्रभृति) उत्तेजकों से सर्थणा असम्बद्ध (चन्द्रकान्तमणि प्रभृति) प्रतिबन्धक का अभाव समान रूप से है।

अधैवम्भूतसामग्रीत्रयमेव कि नेष्यते ? कार्यस्य तद्ध्यभिचारात् । जातिभेदकल्पनायाद्ध्य प्रमागाभावात् । यथोक्तेनैवोपपत्तेः । भावे वा काममसावस्तु । का नो हानिः ? प्राक्ष्प्रध्वंसिवकल्पोऽपि नानियतहेतुकत्वापादकः । यस्मिन् सित कार्यं न जायते तिस्मन्नसत्येव जायत इत्यव्व संक्ष्मीभावमात्रस्यैव प्रयोजकत्वात् ।

## पू० प० ... ग्रथैवम् ....

यदि ऐसी बात है तो (जहाँ प्रतिबन्धक और उत्तेजक इन दोनों के रहते कार्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ के लिये) (१) उत्तेजकाभाव के अभाव से युक्त कारणों के समूह को ही (दाह का उत्पादक मानिये)। (२) जहाँ प्रतिबन्धक और उत्तेजक इन दोनों में से कोई भी नहीं है किन्तु दाहादि कार्य उत्पन्न होते हैं, वहाँ के लिये केवल प्रतिबन्धक के ग्रभाव से युक्त कारणों के समुदाय को ही दाहादि कार्यों का उत्पादक मानिये। (३) एवं (जहाँ प्रतिबन्धक तो नहीं है, किन्तु उत्तेजक है, वहाँ के लिये प्रतिबन्धक का अभाव एवं उस में विशेषणीभूत उत्तेजकाभाव का अभाव) इन दोनों ग्रभावों से युक्त कारणों के समूह को ही दाहादि कार्यों का उत्पादक मानिये। (कथित सभी स्थलों के लिये उत्तेजक के ग्रभाव से युक्त प्रतिबन्धक का ग्रभाव रूप) विशिष्टाभाव से समन्वित सामग्री को कार्यों का उत्पादक क्यों मानते हैं?

## सि॰ प॰ कार्यस्य, .....जातिभेद .....

(एक ही जाति के अनेक कार्यों का परस्पर निरपेक्ष ग्रनेक कारण नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही जाति के उन कार्यों में से ) प्रत्येक कार्य के पहिले वे सभी कारण नहीं रहते। अतः उक्त तीन प्रकार के कारणों की कल्पना करने से व्यभिचार होगा। एक ही जाति के उन तीनों प्रकार के कार्यों में से प्रत्येक में किसी अवान्तर जाति की कल्पना करके भी उक्त व्यभिचार का वारण नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रकृति दाह कार्यों में से किसी भो दाह कार्य में दाहत्व की अवान्तर किसी जाति की कल्पना का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है। क्योंकि एक विशिष्टाभाव को ही कथित रीति से दाहों का कारण मान लेने से सभी प्रकार के दाह कार्यों की उपपत्ति हो जाती है। यदि तीनों ही प्रकार के कारण समूहों की कल्पना के वल पर दाह रूप में श्रवान्तर जातियों की कल्पना कर मी लें तो इससे हम लोगों (नैयायिकों) की क्या हानि होगी?

### सि॰ प॰ प्राक्प्रध्वंस .....

(अभाव को कारण मानने के पक्ष में मिणमन्त्रादि प्रतिबन्धकों का) प्रागमाव कारण है ? या प्रतिबन्धक का घ्वंस स्वरूप अभाव हेतु है ? कि वा प्रतिबन्धकों का ग्रत्यन्तामान कारण है ? इन विकल्गों के द्वारा जो कार्यों के अनियत हेतुओं से उत्पन्त होने की आपत्ति दी जाती है, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि—"जिस के रहने से कार्य की उत्पत्ति यस्तु संसर्गाभावतादात्म्यनिषेधयोविशेषमनाकलयन्तितरेतराभावेन प्रत्यव-तिष्ठते, स प्रतिबोधनीयः । तथाप्यभावेषु जातेरभावात् कर्थं त्रयाणामुपग्रहः स्यात्, प्रनुपगृहीतानास्त्र कर्थं कारणत्वावधारणमिति चेत् । माभूज्ञातिः । न हि तदुपगृहोतानामेव व्यवहाराङ्गत्वम्, सर्वत्रोपाधिमद्वध्यवहारविलोपप्रसङ्गात् । एतेन प्रतिबन्धके सत्यपि तज्ञातीयस्यान्यस्याऽभावसम्भवात् कार्योत्पादप्रसङ्गः, श्रनुत्पादे

'न' हो सके, उस के 'न' रहने से ही कार्य की उत्पत्ति होती है" (इस व्यतिरेक वोधक वाक्य में प्रयक्त दूसरे ) 'न' शब्द से यही कहना अभिप्रेत है कि प्रतिवन्धकीभूत वस्तु के सभी प्रकार के संसर्गाभाव कार्यों के कारण हैं।

## यस्तु संसर्गाभावः

जो कोई संसर्गाभाव और तादात्म्यनिषेध (अन्योत्याभाव) इन दोनों के अन्तर को न समझने से प्रतिबन्धक के अभाव को कारण मानने के पक्ष में (प्रतिबन्धक के रहते हुये भी कार्य में प्रतिबन्धक के भेद के रहने से) कार्योत्पत्ति की आपित्त देते हैं, उन्हें संसर्गाभाव और अन्योन्याभाग में जो अन्तर है, उस को अच्छी तरह समझा कर पराजित करना चाहिये।

### पू० प० तथाप्यभावेषु .....

अभावों में कोई जाति नहीं रहती है। अतः प्रतिबन्धकीमूत मण्यादि के प्रागमाव, प्रध्वंसामाव और अत्यन्तामाव इन तीनो को एक रूप में संग्रह करनेवाली कोई जाति भी नहीं है, सुतराम् प्रतिवन्ध के इन तीनों प्रकार के अभावों में कारणता किस रूप से पृहीत होगी?

### सि॰ प॰ मा भूत् .....

प्रागमावादि तीनों अभावों में किसी जाति के न रहने पर भी, कोई हानि नहीं है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं का किसी एक रूप से व्याहार किसी जाति के ही द्वारा हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा मानें तो (जाति से भिन्न सलण्ड या अलण्ड) उपाधियों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं की जितनी भी एक आकार की प्रतीतियाँ होती हैं, उन सभी प्रतीतियों का विलोप हो जायगा।

#### एतेन .....

श्रागे के 'यथा हि तज्जातीये सित' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कही जानेवाली युक्ति से ही "प्रतिबन्धके सत्यिप" इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उठायी गयी आपत्ति का भी समाधान हो जाता है।

#### पू० प० प्रतिबन्धके सत्यपि .....

(प्रतिबन्धक के अभाव को कारण मानने के विपक्ष में 'मन्त्रादि प्रयोगे च सन्दर्भ के द्वारा संक्षेप में कथित भ्राक्षेप प्रन्थ का विशदार्थ यह है कि यदि प्रतिबन्धक के वा ततोऽप्यधिकं किञ्चिदपेक्षणोयमस्ति' इति निरस्तम्। यथा हि 'तज्जातीये सित कार्यं जायते, ग्रर्थादसित न जायते' इति स्थिते तद्भावेऽपि तज्जातीयान्तराभावान्न भवितव्यं कार्येणिति नः, तथैतदिष, ग्रमुक्तववत् प्रतिक्तलेऽपि सित तज्जातीयान्त-राभावानामिकञ्चित्करत्वादिति। यत्त्विकञ्चित्करस्येति, तद्प्यसत्। सामग्रीवैकल्यं

श्रमाव को कारण मानें तो चन्द्रकान्तमणि प्रभृति किसी ) एक प्रतिबन्धक के रहने पर भी (मन्त्रादि अन्य ) प्रतिबन्धकों का अभाव रह सकता है। अतः एक प्रतिबन्धक के रहते कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिये। किन्तु एक भी प्रतिबन्धक के रहते अन्य सभी प्रतिबन्धकों का श्रमाव रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। श्रतः कार्य के उत्पादन के लिये प्रतिबन्धकों के अभाव से अतिरिक्त किसी वस्तु की अपेक्षा (नैयायिकों को भी ) माननी होगी। इस प्रकार 'शक्ति' पदार्थ अर्थतः स्वीकृत हो जाता है।

सिं० प० यथा हि ....

जिस प्रकार (केवल 'भाव, ही कारण है, अभाव कारण नहीं, इस पक्ष में ) किसी एक बीजादि व्यक्ति के रहने पर भी अङ्कुरादि कार्यों की उत्पत्ति होती है। "( बीजादि के ) न रहने पर ( अंकुरादि ) कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती हैं" इस व्यतिरेक के प्राप्त होने पर भी यह आपत्ति नहीं दी जा सकती कि 'एक बीज के रहने पर भी, चूँ कि वीजत्व जाति के दूसरे व्यक्ति का अभाव वहाँ विद्यमान है। घ्रतः इस अभाव के रहते अंकुरादि कार्यों का उत्पादन उचित नहीं है। उसी प्रकार प्रकृत में भी (प्रतिवन्धक के अभाव को कारण मानने के पक्ष में भी ) यह कहा जा सकता है कि प्रतिबन्ध के एक अभाव के रहने की स्थिति में अगर दूसरे प्रतिबन्धक का अभाव नहीं भी है, तथापि दाहादि कार्यों की उत्पत्ति नहीं इक सकती। जिस प्रकार 'भाव ही केवल कारण हो सकते हैं' इस पक्ष में एक 'अनुकूल' अर्थात् कारण के रहते हुए यदि उसी अनुकूल व्यक्ति का सजातीय दूसरे व्यक्ति का अभाव कार्य के उत्पादन में कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकता। उसी प्रकार 'प्रतिकूल' ग्रर्थात् प्रतिवन्धक के तीनों अभावों के प्रसङ्ग में भी कहा जा सकता है कि प्रतिबन्धक के एक प्रकार के स्रमाव के रहते उसी प्रतिबन्धक के अन्य प्रकार के अभावों की सत्ता के न रहने पर भी कार्य का प्रतिरोध नहीं रोका जा सकता। (क्योंकि प्रतिबन्धकों का सामान्याभाव ही कारण है, एक भी प्रतिबन्धक व्यक्ति के रहते प्रतिबन्धकों का सामान्याभाव नहों रह सकता। श्रतः जहाँ कोई एक प्रतिबन्धक व्यक्ति नहीं भी है, किन्तु दूसरा प्रतिबन्धक व्यक्ति है, उस स्थल में प्रतिबन्धक का सामान्याभाव न रहने के कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है )।

## सि० प० यत्त्विकञ्चित्करस्येति ......

(४) यह जो कहा गया है कि "मणिमन्त्रादि दाह के प्रतिबन्धक ही नहीं हैं, क्योंकि 'प्रतिबन्नातीति प्रतिबन्धकः' इस न्युत्पत्ति के अनुसार जो कार्य की उत्पत्ति को प्रतिबद्ध करने के लिये 'कुछ' करे वहीं 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुख्यार्थ है। मणिमन्त्रादि तो प्रतिबन्धपदार्थो मुख्यः। स चात्र मन्त्रादिरेव। न त्वसौ प्रतिबन्धकः। ततः किं तस्याकि ख्रित्करत्वेन, तत्त्रयोक्तारस्तु प्रतिबन्धारः। ते च कि ख्रित्करा एवेति किमसमञ्जसम्?

ये तु व्युत्पादयन्ति, 'कार्यानुत्पाद एव प्रतिबन्ध' इति, तैः प्रतिबन्धमकुर्वन्त एव प्रतिबन्धका इत्युक्तं भवति । तथाहि—कार्यस्यानुत्पादः प्रागभावो वा स्यात् ? तस्य कालान्तरप्राप्तिर्वा ? न पूर्वः, तस्यानुत्पाद्यत्वात् । न द्वितीयः, कालस्य स्वरूपतोऽभेदात् । तदुपाधेत्तु मन्त्रमन्तरेणापि स्वकारणाधीनत्वात् । प्रागभावाव-

दाह को रोकने के लिये 'कुछ' नहीं करते हैं, अतः वे प्रतिवन्धक शब्द के मुख्यार्थ नहीं हो सकते। अगर कार्य के प्रतिरोध के लिये उन में कोई अहश्य व्यापार मानेंगे, तो उसका पर्यवसान शक्ति पदार्थ को स्वीकार करने में ही होगा" यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारणों के समूह (सामग्री) का विघटन ही 'प्रतिवन्ध' शब्द का मुख्यार्थ है। मिणमन्त्रादि 'प्रतिवन्ध' शब्द के मुख्यार्थ ही हैं (क्योंकि उनके द्वारा मिणमन्त्रादि के अभाव स्वरूप कारण दाह की सामग्री से हट जाते हैं)। 'मिणमन्त्रादि' प्रतिवन्धक शब्द के अभिध्य नहीं है। अतः वे यदि कार्य-प्रतिरोधक किसी व्यापार से युक्त नहीं है तो इस में क्या हानि है? जो कोई वितन प्राणी दाहादि कार्यों से पहिले मिणमन्त्रादि की सत्ता के लिये प्रयत्न करते हैं, वे ही प्रकृत में 'प्रतिवन्धक' हैं। वे कार्य-प्रतिरोध के लिये कुछ व्यापार करते ही हैं। इस में कौन सी असङ्गति है ?

## सि॰ प॰ ये तु व्युत्पादयन्ति ....

जो संप्रदाय कार्य की अनुत्पत्ति को ही कथित 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुख्यार्थ मानते हैं, वे कार्यप्रतिरोध के लिये कुछ न करने वाले को ही वास्तव में 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुख्यार्थ मानते हैं। क्यों कि 'कार्यों की अनुत्पत्ति' के (१) कार्यों के प्रागमाव प्रथवा (२) इस प्रागमाव का किसी दूसरे काल के साथ सम्बन्ध ये दो स्वरूप ही हो सकते हैं। इन में पहिला पक्ष इस लिये असङ्गत है कि 'प्रागमाव' की उत्पत्ति नहीं होती, अतः उसकी उत्पत्ति के लिये कुछ किया ही नहीं जा सकता। दूसरा पक्ष इस लिये ठीक नहीं है कि काल एक अखण्ड और नित्य है। उसके लिये भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव में काल अभिन्त है। काल में विभिन्नता के ज्ञापक (सूर्य की गित प्रभृति) जितनी भी उपाधियाँ हैं, उनके अपने अपने स्वतन्त्र कारण हैं, जिन से उनकी उत्पत्ति मणिमन्त्रादि के साहाय्य के विना ही होती है। (इसके लिये भी मणिमन्त्रादि कुछ नहीं कर सकते)। पूर्ण पर प्रागमावावच्छेदक पर सकते लिये भी मणिमन्त्रादि कुछ नहीं कर सकते)।

(काल की सभी उपाधियाँ यद्यपि मणिमन्त्रादि से उत्पन्न नहीं होती हैं, तथापि) जिन कालों के व्यवच्छेदक प्रागभाव हैं, उन कालों की उपाधियाँ अपनी उत्पत्ति के लिये तो मणिमन्त्रादि की अपेक्षा रखतीं हैं।

च्छेदककालोपाधिस्तदपेक्ष इति चेन्न, मन्त्रात्पूर्वंमिष तस्य भावात् । तस्मात् सामग्री-तत्कायंयोः पौर्वापर्यंनियमात् तदभावयोरिष पूर्वापरभाव उपचयंते । वस्तुतस्तु तुल्यकालत्वमेवेति नायं पन्थाः ।

न चेदेनं शक्तिस्वीकारेऽिप कः प्रतीकारः ? तथाहि—(१) अतिबन्धकेन शक्तिर्वा विनाश्यते,। (२) तद्धर्मीं वा, (३) धर्मान्तरं वा जन्यते, (४) न जन्यते वा किमिप, इति पक्षाः।

## सि॰ प॰ मन्त्रात् पूर्वम् .....

(वात ऐसी नहीं है, क्योंकि) मिणमन्त्रादि के प्रयोग के पहिले भी दाहादि कार्यों के प्रागभाव की सत्ता रहती है। वे काल भी प्रागभाव के व्यवच्छेदक हैं। अतः ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दाहादि प्रागभाव के अधिकरणीभूत जिन कालों के व्यवच्छेदक प्रागभाव हैं, उन सभी कालों की उपाधियों के मिणमन्त्रादि कारण हैं।

'तस्मात्' कारणों के अमुक समुदाय (सामग्री) से अमुक कार्यं की उत्पत्ति होती है, एवं अमुक कारण समुदाय (सामग्री) अमुक कार्यं की उत्पत्ति के अव्यवहितपूर्वक्षण में अवश्य ही रहता है, कार्य में और कारणों के समूह में जो पूर्वापरीभाव का उक्त नियम है। इसी नियम के द्वारा कारणों के समूह रूप सामग्री के ग्रभाव और कार्यों के ग्रभाव इन दोनों में भी पूर्वापरीभाव के उक्त नियम का गौण व्यवहार होता है। वास्तव में कथित सामग्री का ग्रभाव और उस सामग्री से उत्पन्न कार्यों का ग्रभाव ये दोनों एक ही समय उत्पन्न होते हैं। ग्रतः प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानने के पथ को छोड़कर शक्ति पदार्थ को मानने के पथ को अपनाया जाना ठीक नहीं है।

न चेदेवमु .....

अगर ऐसी बात न हो (सामग्री के अभाव और कार्यों के अभाव इन दोनों में भी कार्य और कारण के समान ही पूर्वापरीभाव के नियम को मुख्य ही मानें ) तो फिर आप (मीमांसक) 'शक्ति' पदार्थ को स्वीकार कर के भी मिणमन्त्रादि प्रतिबन्धकों के रहते कार्य की उत्पत्ति के प्रतिरोध का संपादन किस रीति से करेंगे ?

तथा हि

क्योंिक 'शक्ति' पदार्थ को मानने के पक्ष में निम्नलिखित चार अर्थों की कल्पना के द्वारा ही मिणमन्त्रादि को 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुख्यार्थ मान कर दाह के अनुत्पाद का निर्वाह हो सकता है, किन्तु ये चारों ही पक्ष ध्रयुक्त हैं। अतः 'कार्यों का घ्रनुत्पाद' 'प्रतिबन्ध' शब्द का मुख्य अर्थ नहीं हो सकता। एवं उस घ्रनुत्पाद के प्रयोजक 'मिणमन्त्रादि' भी प्रतिबन्धक शब्द के मुख्यार्थ नहीं हो सकते। ये चारो पक्ष इस प्रकार हैं—

(१) अग्नि प्रमृति में दाहादि को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, चन्द्रकान्तमणि प्रमृति प्रतिबन्धकों से उसका विनाश हो जाता है (अतः विह्न के रहने पर भी चन्द्रकान्तमणि प्रमृति प्रतिबन्धकों के रहने पर दाहादि कार्य उत्पन्न नहीं हो पाते )।

तत्राकिञ्चित्करस्य प्रतिबन्धकत्वानुपपत्तेः, विपरीतधर्मान्तरजनने 'तदभावे सत्येव कार्यम्' इत्यभावस्य कारणत्त्रस्वीकारः, प्रागभावादिविकल्पावकाशश्च । तद्विनाशे तद्वर्मविनाशे वा पुनरुत्तम्भकेन तज्जननेऽनियतहेतुकत्वम्, पूर्वं स्वरूपो-

- (२) विक्त में रहने वाली दाह की अनुकूला शक्ति में 'जो दाहजनकरन' रूप धर्म है, उसका मणिमन्त्रादि प्रतिवन्धकों से विनाश हो जाता है ( ग्रतः विक्त ग्रीर उस में रहनेवाली दाहानुकूला शक्ति इन दोनों के रहने पर भी मणिमन्त्रादि के रहते दाह उत्पन्न नहीं होता है)।
- (३) मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धकों के द्वारा विह्न में दाह के प्रतिकूल विरोधिनी दूसरी शक्ति ही उत्पन्न होती है, जिससे दाह का प्रतिरोध होता है।
- (४) विक्त में मिणमन्त्रादि प्रतिबन्धकों से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात् मिणमन्त्रादि केवल अपनी संनिधि से ही दाह का प्रतिरोध करते हैं। तत्राकि ख्रित्करस्य .....

(इन में चौथा पक्ष इस लिये अयुक्त है कि जो कार्योत्पत्ति के प्रतिकूल ) कुछ भी नहीं कर सकता, उस को 'प्रतिबन्धक' नहीं कहा जा सकता। (तीसरे पक्ष के अनुसार) यदि ( मणिमन्त्रादि प्रतिवन्वकों से विह्न में दाह की विरोधिनी किसी 'शक्ति' की सत्ता मानें तो फिर इस शक्ति के अभाव को दाह का कारण मानना पड़ेगा (अभाव को किसी का भी कारण मानना मीमांसकों को इष्ट नहीं है )। इस प्रसङ्ग में दूसरी बात यह भी है कि (प्रति-बन्धकाभाव को कारण मानने के पक्ष में जिस प्रकार प्रागभावादि के विकल्पों को उठा कर दोष दिया गया है ) उसी प्रकार के विकल्प शक्ति के कथित अभाव के प्रसङ्घ में भी उपस्थित होंगे। ( कथित प्रथम पक्ष को स्वीकार कर ) विद्ध में जो दाह की अनुकूल शक्ति है, यदि उसका विनाश मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धकों से मानकर दाह के कथित अनुत्पाद का निर्वाह करें, अथवा (द्वितीय पक्ष को स्वीकार कर ) विह्न में दाह को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उस में रहने वाले 'दाहानुकूलत्व' धर्म का विनाश ही मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धकों से मान कर दाह के कथित अनुत्पाद का निर्वाह करें तो इन दोनों ही पक्षों में अनुकूलशक्ति रूप कार्य या शक्तिगत कार्यानुकूलत्व रूप कार्य क्रमशः इन दोनों कार्यों में भ्रनियत हेतु से उत्पन्न होने की आपत्ति होगी, क्योंकि प्रतिबन्धक और उत्तेजक इन दोनों में किसी के भी न रहने पर विह्न में अनुकूल शक्ति की उत्पत्ति या इस शक्ति में कार्यानुकूलत्व धर्म की उत्पत्ति 'स्वरूपोत्पादक' से अर्थात् शक्ति के आश्रयीभूत विद्व के उत्पादक कारणों से ही मानते हैं। एवं प्रतिबन्धक श्रीर उत्तेजक इन दोनों के रहने पर उन दोनों की ही उत्पत्ति सूर्यकान्तमणि प्रभृति उत्तेजकों से मानते हैं। इस प्रकार कथित प्रथम भ्रौर द्वितीय इन दोनों ही पक्षों में ( अनियत हेतुकत्व ) की भ्रापित होती है।

त्पादकादिदानीमुत्तम्भकादुत्पत्तेः । न च समानशक्तिकतया तुल्यजातीयत्वा-न्नैवमिति साम्प्रतम्, विजातीयेषु समानशक्तिनिषेधात् । न च प्रतिबन्धकशक्तिमेवो-त्तम्भको विष्णिद्धि, न तु भावशक्तिमुत्पादयतीति साम्प्रतम्, तदनुत्पादप्रसङ्गात् । कालविशेषात्तदुत्पादे तदेवानियतहेतुकत्विमिति ॥ ११ ॥

पू० प० न च समान .....

दाहादि की अनुकूला शक्ति और इस शक्ति में रहनेवाला कार्यानुकूलत्व धर्म—इन दोनों को उत्पन्न करने की शक्ति स्वरूपोत्पादक और उत्तेज हन दोनों में ही है। इस प्रकार उक्त उभयमशक्तिमत्त्व रूप एक धर्म के द्वारा उक्त दोनों कारणों का संग्रह संभव है। अतः अनियत-हेतुकत्व की कथित श्रापित्त नहीं है। (क्योंकि उक्त 'उभयशक्तिमत्' रूप एक ही नियत कारण से दोनों की उत्पत्ति होगी)।

सि० प० विजातीयेषु .....

विभिन्न जाति की अनेक वस्तुओं में एक जातीय कार्यों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं मानी जा सकती। (यह वात 'न विजात्येकशक्तिमान्' इत्यादि से कही जा चुकी है)। पूठ पठ न च प्रतिबन्धकशक्तिम् .....

( सूर्यकान्तमणि प्रभृति ) उत्तेजकों से विद्ध में चन्द्रकान्तमणि प्रभृति प्रतिवन्धकों के समय मावरूपा किसी दूसरी शक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु ( चन्द्रकान्तमणि प्रभृति ) प्रतिवन्धकों में कार्य को प्रतिरोध करने की जो शक्ति है, उस शक्ति में ( सूर्यकान्तमणि प्रभृति ) उत्तेजकों से श्रक्षमता ही आती है। सि० प० तदनुत्पाद स्थापता ही आती है।

फिर भी (प्रतिवन्धक के द्वारा विह्न की दाहिका शक्ति के विनष्ट हो जाने से ) उत्तेजक का सामीप्य रहने पर भी उक्त विह्न से दाह की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। पूठ पठ कालविशेषात्

उत्तेजक के सांनिष्य का जो काल है, वही काल 'विशेष' विह्न में पुनः दाह करने की शक्ति को उत्पन्न करता है।

सिठ पठ तदेव .....

ऐसा मानने पर कार्यों में भ्रानियतहेतुकत्व की भ्रापित पुनः आ पड़ेगी क्योंकि विक्त में जो दाहिका शक्ति है, उसकी उत्पत्ति पहिले विक्त के उत्पादक कारणों (भ्रयात् स्वरूपोत्पादक) से मानते हैं, एवं प्रतिबन्धक भ्रौर उत्तेजक इन दोनों के सांनिष्य के समय विक्त में उसी दाहिका शक्ति की उत्पत्ति 'काल' घटित कारणों से मानते हैं।। ११।।

स्यादेतत्। मा भूत् सहजशक्तः, ग्राधेयशक्तिस्तु स्यात्। दृश्यते हि प्रोक्षाणादिना व्रोह्यादेरिमसंस्कारः। कथमन्यथा कालान्तरे तादृशानामेत्र कार्यविशेषोपयोगः। न च मन्त्रादीनेत्र सहकारिणः प्राप्य ते कार्यकारिण इति साम्प्रतम्, तेषु चिरध्व-स्तेष्विप कार्योत्पादात्। नापि प्रध्वंससहायास्ते तथा। एवं हि यागादिप्रध्वंसा एव स्वर्गादीनुत्पादयन्तु, कृतमपूर्वकल्पनया ? तेषामनन्तत्वादनन्तफलप्रवाहः प्रसज्यत इति

## पू० प० स्यादेतत् मा भूत् .....

विह्न के साथ ही उत्पन्न होनेवाली विह्न की जो (सहज) शक्ति है, प्रतिबन्धक से उस शक्ति के विनष्ट हो जाने के बाद पुनः उस में उक्त सहज शक्ति की उत्पत्ति उत्तेजक के द्वारा मले ही संभव न हो, किन्तु जिस प्रकार ब्रोहि में पुरोडाश बनाने की सहज शक्ति के न रहने पर भी प्रोक्षण से पुरोडाश बनाने की शक्ति का उत्पादन ब्रीहि में किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिबन्धक के भ्रा जाने के बाद उत्तेजक से विह्न में दाहिका शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। भ्रगर प्रोक्षण से ब्रीहि में किसी विशेष प्रकार की शक्ति या संस्कार की उत्पत्ति न मानें तो फिर यह नियम कैसे उत्पन्न होगा कि "प्रोक्षण के बहुत समय बाद मी पुरोडाश बनाने के लिये प्रोक्षित ब्रीहि का ही उपयोग हो"।

### न च मन्त्रादीन् .....

यदि ऐसा कहें कि 'मन्त्रादि रूप सहकारि कारणों को पाकर ही न्नीहि पुरोडाश का संपादन करेंगे ? किन्तु यह कहना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि मन्त्रादि सहकारियों के विनष्ट हो जाने के बहुत समय बाद न्नीहि से पुरोडाश बनता है।

#### नापि प्रध्वंस

(यदि ऐसा कहें कि) जिन कारणों से पुरोडाश बनता है, उन्हें पुरोडाश के निष्पादन में मन्त्र एवं प्रोक्षण क्रिया इन दोनों के घ्वंसों के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है, किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर घ्वंस के साहाय्य से भी कार्यों का संपादन संभव हो तो फिर यागादि के घ्वंसों से भी स्वर्गादि की उत्पत्ति हो सकती है, इसके लिये 'अपूर्व' की कल्पना अनावश्यक हो जायगी।

### तेषाम् ....

यदि ऐसा कहें कि घ्वंस तो अनन्त काल तक रहने वाली वस्तु है, अतः याग के घ्वंस से यदि स्वर्ग की उत्पत्ति मानेंगे तो (एक याग से एक स्वर्ग की प्राप्ति के बाद अनन्त समय तक उसी याग के घ्वंस से अनन्त स्वर्गों की उत्पत्ति माननी होगी)। यागादि से स्वर्गादि फलों की व्यवस्थित उत्पत्ति के लिये हो अपूर्व को कल्पना आवश्यक होती है।

चेत्, अपूर्वेऽिं कित्पते तावानेव फलप्रदाह इति कुतः ? अपूर्वंस्वाभाव्यादिति चेत्, तुल्यमिदमिहाऽिं । तावतािं तत्प्रध्वंसो न विनश्यतीति विशेषः ।

स्यादेतत् । उपलक्षणं प्रोक्षणादयो, न तु विशेषणम् । तथा चाविद्यमानैरिप तैरुपलक्षिता ब्रीह्यादयस्तत्रतत्रोपयोक्ष्यन्ते । यथा गुरुणा टीका, कुरुणा क्षेत्रमिति चेत् ।

ग्रपूर्वेऽपि .....

(किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि) याग से स्वर्ग के लिये अपूर्व की कल्पना कर लेने पर भी यह प्रश्न बना ही रहता है कि एक याग से उत्पन्न एक अदृष्ट से एक ही स्वर्ग क्यों उत्पन्न होता है ? इस एक अपूर्व से आगे बराबर अनन्तकाल तक अनन्त स्वर्गी की उत्पत्ति क्यों नहीं होती रहती है ?

<mark>श्रपूर्वस्वभाव्यात् .....</mark>

( यदि इस का यह उत्तर दें कि ) अपूर्व का यही स्वभाव है कि एक अपूर्व एक ही स्वर्ग को उत्पन्न करे ( एवं स्वर्ग को उत्पन्न कर स्वयं विनष्ट हो जाय )।

तुल्यमिदम् .....

(किन्तु यह उत्तर भी समीचीन नहीं होगा, क्योंकि) याग के द्वंस से स्वर्ग की उत्पत्ति के प्रसङ्ग में भी समान रूप से यही बात कही जा सकती है कि याग के द्वंस का यह स्वभाव ही है कि वह एक ही स्वर्ग को उत्पन्न करे। याग से प्रपूर्व के द्वारा स्वर्गोत्पत्ति की कल्पना की अपेक्षा याग के द्वंस से स्वर्ग की उत्पत्ति मानने में यह लाघव रूप अन्तर अधिक भी है कि अपूर्व से स्वर्ग की उत्पत्ति मानने पर स्वर्ग रूप कार्य से अपूर्व रूप कारण का नाश भी मानना पड़ता है। किन्तु याग के द्वंस से स्वर्ग की उत्पत्ति मानने पर यह (कार्य से कारण के नाश की) कल्पना भी नहीं करनी पड़ती है (क्योंकि सभी द्वंसों का अविनाशी होना स्वीइत है)।

### स्यादेतत् । उपलक्षणम् .....

(यदि ऐसा कहें कि) 'प्रोक्षिता एव ब्रीह्योऽव्धाताय किल्पन्ते', श्रथवा "अवहनननिष्पादितैरेव तण्डुलैः पुरोडाशो निष्पाद्यः" इत्यादि स्थलों में) प्रोक्षणादि उपलक्षण हैं,
विशेषण नहीं। अतः जिस समय प्रोक्षणादि नहीं भी रहते (वे विनष्ट हो जाते हैं) उस
समय भी उन से उपलक्षित ही ब्रीहि प्रभृति का अवहनन या पुरोडाश के निष्पादन में उपयोग
हो सकता है। अतः अप्रोक्षित ब्रीहि से पुरोडाश के निष्पादन की श्रापत्ति नहीं है।
(अविद्यमान होते हुये भी उपलक्षण व्यावर्त्तक होते हैं) जैसे कि आज 'गुरु' (प्रमाकर)
की सत्ता न रहने पर भी उन से रचित (शाबरभाष्य की बृहती) टीका गुरु के द्वारा ही
श्रन्य टीकाग्रन्थों से भिन्न समझी जाती है। एवं आज कुरुओं की सत्ता न रहने पर भी उन
का क्षेत्र (कुरुक्षेत्र) उन्हीं के द्वारा अन्य क्षेत्रों से भिन्न रूप में व्यवहृत होता है।

तदसत्। न हि स्वक्ष्यव्यापारयोरभावेऽप्युपलक्षण्यः कारण्त्वं कश्चिदिच्छति, ग्रति-प्रसङ्गात्। व्यवहारमात्रं तु तज्ज्ञानसाध्यम्, न तु तत्साध्यम्। तज्ज्ञानमपि स्वकार-णाधीनम्, न तु तेन निरन्वयध्वस्तेन जन्यते। ग्रस्तु वा तत्राप्यतिशयकल्पना, किन्न-विछन्नम्! यद्वा यागादेरप्युपलक्षण्त्वमस्तु। तदुपलक्षितः कालो यज्वा वा स्वर्गादि साधियष्यति, कृतमपूर्वेण्।

न च देवदत्तस्य स्वगुणाकृष्टाः शरीरादयो भोगाय, तद्भोगसाधनत्वात् स्रगादिवदित्यन्वयिबलादपूर्वंसिद्धेर्नाविशेष इति साम्प्रतम् । इच्छाप्रयत्नज्ञानैर्यथायोगं

तदसत् .....

(यह समाधान भी उपयुक्त नहीं है), क्योंकि अविद्यमान उपलक्षणों से इस प्रकार की व्यावृत्ति बुद्धियाँ होने पर भी कार्य से अव्यवहित पूर्व क्षण में उपलक्षण की स्थिति न रहने की स्थिति में उपलक्षण से उत्पन्न किसी वस्तु (व्यापार) के न रहने पर उपलक्षण में कारणता नहीं मानी जा सकती। यदि जिस किसी प्रकार कार्य से पूर्व के समय में रहने से ही कारणता मानी जाय तो 'अतिप्रसङ्ग' होगा (अर्थात् तन्तु प्रभृति में घटादि की कारणता मानी होगी)

श्रतीत उपलक्षणों के धारा जो गुरुटीका कुरुक्षेत्रादि व्यवहारों की चर्चा की गयी है, वे व्यवहार भी सर्वथा विनष्ट उपलक्षणों से नहीं होते, किन्तु उपलक्षण के (परोक्ष) ज्ञान से होते हैं। वे ज्ञान भी अपने कारणों से ही उत्पन्न होते हैं, चिर विनष्ट अपने विषयों से नहीं। अथवा उपलक्षणों से भी (यागों से अपूर्व के समान कथित व्यवहार पर्यन्त स्थायी) किसी 'अतिशय' की कल्पना कर लेने से भी हमलोगों (मोमांसकों) की कोई हानि नहीं है। (वे ही अतिशय 'गुरुटीका' और 'कुरुक्षेत्रम्' इत्यादि व्यवहारों के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यन्त रह कर उन व्यवहारों को उपपन्न कर देंगे)। अथवा 'यागात् स्वर्गः' (याग से स्वर्ग उत्पन्न होता है) इत्यादि व्यवहार भी याग को उपलक्षण मान कर उपपन्न किये जा सकते हैं। (गुरु और कुरु के समान सर्वथा विनष्ट याग से) उपलक्षित काल अथवा यागकर्ता पुरुष ही स्वर्ग का संपादन कर लेंगे। इस के लिये (यागजनित) अपूर्व की क्या आवश्यकता है?

#### न च देवदत्तस्य .....

जिस प्रकार चन्दन विनतादि ऐहिक भोग्य पदार्थ देवदत्तादि भोक्ताओं की आत्मा में रहनेवाले प्रयत्नादि गुणों के द्वारा समीप लाये जाने पर ही भोगों का संपादन करते हैं, उसी प्रकार 'यद यद भोगसावनं तत्तत् स्वगुणाकृष्टं सदेव भोगं संपादयित' (अर्थात् भोग के जितने भी सावन हैं वे सभी भोक्ता पुरुषों के गुणों से आकृष्ट होकर ही भोग का संपादन करते हैं ) इस व्याप्ति के अनुसार प्रकृत में भी कहा जा सकता है कि स्वर्ग रूप भोग्य पदार्थ भी याग करनेवाले भोक्ता पुरुष के किसी गुण से आकृष्ट होकर ही उपभुक्त हो सकते हैं।

सिद्धसाधनात्। न च तद्रहितानामिष भोग इति युक्तिमद्, येन ततोऽप्यधिकं सिद्धयोत्, नापि स्वपुणोत्पादिता इति साध्यार्थः । मानसाऽनैकान्तिकत्वात् । नापि कार्यत्वे सतीति विशेषणीयो हेतुः, तथाप्युपलक्षणौरेव पिद्धसाधनात् ।

प्रकृत में वह गुण 'अपूर्व' रूप ही है। किन्तु यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि 'स्वर्गादयों भोग्याः स्वगुणाकृष्टा एव भोगं संपादयन्ति भोग्यवस्तुत्वात्, चन्दनव नितादिवत्' इस अनुपान से (चन्दनवितादि हष्टवस्तुओं के उपभोग के लिये सिद्ध) ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन्हीं गुणों में से योग्यता के अनुसार किसी की सिद्धि होगी। ये गुण तो पहिले से सिद्ध ही हैं। अतः उक्त अनुमान में सिद्धसायन दोष है। इन गुणों के विना किसी उपभोग रूप किया की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अतः उक्त अनुमान के द्वारा ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन तीनों गुणों से भिन्न किसी गुण की सिद्धि संभव नहीं है।

नापि स्वगुणोत्गादितां .....

"स्वगुणाकृष्टा एव भोग्या भोगसाधनाः, भोग्यत्वात् स्नगाविवत्" इस अनुमान के साध्यबोधक वाक्य में 'स्वगुणाकृष्टाः' के स्थान पर 'स्वगुणोत्पादिताः' ऐसा परिवर्त्तन कर दें तो उक्त सिद्धसाधन दोष का परिहार हो जायगा। क्योंकि स्वर्गाद भोग्य पदार्थ भोक्ता के इच्छादि गुणों से उत्पन्न नहीं होते। अतः जिस गुण से स्वर्ग की उतात्ति होगो, वह गुण ही प्रकृतः 'अपूर्व' होगा।

किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि (भोग के जो भी साधन हों वे सभी भोक्ता के किसी गुण से उत्पन्न ही हों' यह नियम ) 'मन' में व्यभिचरित है। (क्योंकि सुख या दु:ख का मानस प्रत्यक्ष ही भोग है। मन उक्त प्रत्यक्ष रूप भोग का साधन होते हुए भी भोक्ता के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मन नित्य है। अतः उस की उत्पत्ति किसी से भी नहीं होती है )।

#### नापि कार्यंत्वे सति .....

(यद् यद् भोगासाधनं ततद् भोकतृगुणोत्पन्नप्' व्याप्ति के बोधक इस वाक्य में 'यद् यद् भोगसाधनम्' इतना जो हेतु का बोधक अंश है, उस में एक 'जन्यम्' पद अधिक जोड़ दें, अर्थात् 'यद् यद् जन्यं भोगसाधनम्' एसा वाक्य मान लें (अर्थात् भोग के जो जन्य साधन हैं, वे अवश्य ही भोक्ता के किसी गुण से उत्पन्न होते हैं) तो मन में कथित व्यभिचार का वारण हो जायगा। किन्तु ऐसा करने पर भी उक्त अनुमान से भोक्ता पुरुष में रहनेवाले जन्मान्तरीय ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न रूप उपलक्षण की ही सिद्धि होगी (क्योंकि चिरविनष्ट इच्छादि रूप उन उपलक्षणों से ही स्वर्गादि की उपपित्त हो जायगी। जिस से इस अनुमान में सिद्धसाधन दोष ज्यों का त्यों रहा जायगा असुतराम् इस अनुमान से भी 'अपूर्व' की सिद्धि नहीं होगी।)। ग्रसतां तेषां कथमुत्पादकत्विपिति चेत्, तदेतदिभमन्त्रणादिष्विपि तुल्यम् । तस्माद्भावभूतमित्रायं जनयन्त एव प्रोक्षणादयः कालान्तरभाविने फलाय कल्पन्ते, प्रमाणतस्तदर्थमुपादीयमानत्वात्, यागकृषिचिकित्साविदिति । ग्रन्यथा कृष्यादयो दुर्घंटाः प्रसज्येरन् । बीजादीनामापरमाण्वन्तभङ्गात्, तेषु चावान्तरजातेरभावा-न्नियतजातीयकायरिमभानुपपत्तेः ॥१०॥

म्रत्रोच्यते-

संस्कारः पूस एवेष्टः प्रोक्षिणाभ्युक्षरणादिभिः।

स्वगुराः परमाणूनां विशेषाः पाकजादयः ॥ ११ ॥

श्रसतां तेषाम्

भोक्ता पुरुष के दूसरे जन्म के ज्ञान इच्छा प्रभृति ये उपलक्षण इस स्वर्गीत्पत्ति के अन्यविह्त पूर्व क्षण में विद्यमान नहीं रहते, ग्रतः इन से स्वर्गीत्पत्ति की संभावना नहीं है। ग्रतः यागादि से अपूर्व का मानना ग्रावश्यक है। तदेतत् .....

ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस अभियोग का अवसर अभिमन्त्रणादि' में भी समान रूप से है। तस्मात्

'तस्यात्' यह अनुमान निष्यन्न होता है कि जिस प्रकार याग और कृषि ये दोनों फ्रम्शः अपने द्वारा उत्पन्न अपूर्व एवं क्षेत्र गत 'बल' इन दोनों भाव पदार्थों के उत्पादन के द्वारा ही स्वर्ग एवं अन्न का उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार प्रोक्षणादि क्रियायें भी बीहि प्रमृति पदार्थों में भावपदार्थ रूप किसी 'अतिशय' या 'अपूर्व' को उत्पन्न करके ही अपनी स्थित समय के बहुत काल के बाद भी पुरोडाशादि का निष्पादन कर सकती हैं, क्योंकि (अति रूप) प्रमाण के द्वारा वे पुरोडाश निर्माण के लिये ही निर्दिष्ट हैं। 'अयया' (भूतद्रव्यों में उक्त अपूर्व या अतिशय न मानें तो) कृषि कार्य ही दुष्कर हो जायगा, क्योंकि खेत में गिराये गये यवादि के बीज जब परमासा पर्यन्त विनष्ट हो जाते हैं तो उन में (पृथिनित्वादि की अवान्तर) यवत्वादि जातियां नहीं रहती हैं। फिर यव के बीज से यग इन्हें ही हो, या यव के अक्टूर यव के बीज से ही उत्पन्न हों, इसका दूसरा कोई नियामक उस समय 'अतिशय' को छोड़कर नहीं है। अतः उक्त नियमों की उपपत्ति मी न हो सकेगी। (अतः प्रोक्षणादि क्रियाओं से बीहि प्रभृति भूतद्रव्यों में भी 'अपूर्व' की उत्पत्ति होती है)। अतः प्रोक्षणादि क्रियाओं से बीहि प्रभृति भूतद्रव्यों में भी 'अपूर्व' की उत्पत्ति होती है)। अतः प्रोक्षणादि क्रियाओं से बीहि प्रभृति भूतद्रव्यों में भी 'अपूर्व' की उत्पत्ति होती है)। अतः प्रोक्षणादि क्रियाओं से बीहि प्रभृति भूतद्रव्यों में भी 'अपूर्व' की उत्पत्ति होती है)।

इस प्रसङ्ग में हम लोग कहते हैं कि —

प्रोक्षण, अम्युक्षण प्रमृति क्रियाओं से 'अपूर्व' अथवा 'अतिशय' की उत्पत्ति अवस्य ही होती है। किन्तु वह पुरुष की आत्मा में ही उत्पन्न होती हैं (ब्रीहि प्रभृति भूतद्रव्यों में नहीं)

यथा हि देवताविशेषोद्देशेन हुताशने हिवराहुतयः समन्त्राः प्रयुक्ताः पुरुषमभिसंस्कुवंते न विह्नम्, नापि देवताः, तथा बीह्याद्युद्देशेन प्रयुज्यमानः प्रोक्षणादिः
पुरुषमेव संस्कुरुते, न तम्। यथा च कारीरीजनितसंस्काराधारपुरुषसंयोगाज्ञलमुचां
सक्चरणजलक्षणरूष्ट्रपा क्रिया, तथा ब्रीह्यादीनां तत्तदुत्तरिक्रयाविशेषाः; यथा
चैकत्र कर्जुकमंसाधनवेगुण्यात् फलाभावस्तथा परत्रापि, ग्रागमिकत्वस्योभयत्रापि
तुल्यत्वात्। न तर्हि बहिष इव ब्रीह्यादेः पुनरुपयोगान्तरं स्यात्, उपयोगे वा

यवादि बीजों के परमासुम्रों के रूप रसादि में पाकादि से उत्पन्न होनेवाले जो 'विशेष' हैं (वे ही उक्त नियमों के प्रयोजक हैं)।

सि॰ प॰ यथा हि ....

जिस प्रकार (इन्द्रादि) किसी देवता के लिये ग्रांग्न में मन्त्रोचारण पूर्क डाली गयी आहुतियाँ (मीमांसकों के मत से भी) ग्राहुति डालनेवाले पुरुषों में ही संस्कार (अपूर्व) को उत्पन्न करती हैं, देवता ग्रौर विह्न इन दोनों में से किसी में भी अपूर्व को उत्पन्न नहीं करतीं। इसी प्रकार वीहि प्रभृति के लिये प्रयुक्त प्रोक्षणादि क्रियायें (प्रोक्षण करनेवाले) पुरुष में ही 'ग्रतिशय' अथवा 'ग्रपूर्व' को उत्पन्न करती है, ब्रीहि प्रभृति भूतद्रव्यों में नहीं। एवं जिस प्रकार कारीरी याग से उत्पन्न ग्रहष्ट से युक्त पुरुष के (विशेष प्रकार के) संयोग से मेघों में जल गिराने की क्रिया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार (प्रोक्षण करने वाले पुरुष के सम्बन्ध के द्वारा ही) ब्रीहि प्रभृति से ही ग्रांगे होनेवाली अवहननादि क्रियायें उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार श्रुति से निर्दिष्ट होने के कारण कारीरी या पुत्रेष्टि प्रभृति यागों के अनुष्ठान के वाद भी उनसे वर्षा एवं पुत्रादि फल के प्राप्त न होनेपर याग के कर्त्ता, यागिक्रिया, अथवा याग के अन्य साधनों में वैगुण्य की कल्पना की जाती है उसी प्रकार निष्कल होने पर ब्रीहि प्रभृति की प्रोक्षणादि क्रियायों में भी वैगुण्य की कल्पना कर ली जायगी। क्योंकि दोनों ही प्रकार के स्थलों में श्रुति-प्रमाण का निर्देश समान है।

पू० प० न, तर्हि

ऐसी बात नहीं हो सकती, यदि ऐसा मानें तो फिर जिस प्रकार स्तरण में प्रयुक्त कुशों (बहिष) का ही पुनः (हिवराधान में) प्रयोग होता है, उसी प्रकार प्रोक्षण रूप किया में लगे हुए ब्रीहि का ही पुनः अवहनन रूप दूसरी क्रिया में उपयोग न हो सकेगा। यदि (ब्रीहीनवहन्ति, ब्रीहिभियंजेत—इत्यादि श्रीत विधानों के बलपर प्रोक्षण किया में उपयुक्त होने के बाद) पुनः उपयोग कर भी लें, तथापि यह अभियोग बना ही रहेगा कि प्रोक्षित ब्रीहि के ही समान ही अप्रोक्षित ब्रीहि का भी अवहननादि अन्य क्रियाओं में उपयोग क्यों नहीं? (इस से 'प्रोक्षिता एव ब्रीहयोऽवधाताय कल्पन्ते' अर्थात् प्रोक्षित ब्रीहि का ही अवहन क्रिया में विनियोग हो) यह नियम अनुपपन्न हो जायगा।

तज्जातीयान्तरमप्युपादीयेत, ग्रविशेषात्॥न, विचित्रा ह्यभिसंस्काराः, केचिद् व्याप्रिय-माणोद्देश्यसहकारिण एव कार्ये उपयुज्यन्ते। कि क्रियताम्, विधेदुंलं इच्यत्वात्। यथा चाभिचारसंस्कारो यं देहमुद्द्श्य प्रयुक्तस्तदपेक्ष एव तत्सम्बद्धस्येव दुः ख्रमुपजनयित्, नान्यस्य, न वा तदनपेक्षः। एवमभिमन्त्रणादिसंस्कारां ग्रिपि भवन्तो न मानागिप नोपयुज्यन्ते। कथं तिह बीह्यादीनां संस्कार्यं कमंतित चेत्, प्रोक्षणादिफलसंबन्धादेव। नतु यद्देशेन यत् क्रियते तत्तत्र कि ख्रित्करम्। यथा पुत्रेष्टिपितृयज्ञी। तथा

सि॰ प॰ न, विवित्रा हि ....

यह आपित भी ठीक नहीं है, क्योंकि विभिन्न संस्कार विभिन्न रीति से अपना-अपना काम करते हैं (सभी समान रूपसे अपना कार्य नहीं करते )। इन में कुछ संस्कार ऐसे हैं जो अपने उत्पादन में सहायक द्रव्य का साहाय्य लेकर ही ग्रपना मुख्य काम करते हैं, क्योंकि वेद के विधानों का उल्लंधन नहीं किया जा सकता।

#### े यथा चाभिचारसंस्कारः .....

जिस प्रकार (श्येनयागादिरूप) अभिचार से उत्पन्न संस्कार (श्रपूर्वः) जिस ( शत्रु ) देह के लिये प्रयुक्त होता है, उस देह के साहाय्य से ही उसी देह से सम्बद्ध (आत्माः) में दुःख का उत्पन्न करता है। वह संस्कार विना उस देह के साहाय्य के न उस देह में दुःख को उत्पन कर सकता है। इसी प्रकार मन्त्रोचारण पूर्वक ब्रीहि के प्रोक्षण से जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह उन प्रोक्षित ब्रीहि के साहाय्य से ही अवहननादि क्रियाओं में उपयुक्त होने की सामर्थ्य रखते हैं। अतः अवहननादि कियाओं में जो अप्रोक्षित ब्रीहि के उपयोग की आपिता दी गयी वह उचित नहीं है।

### पूर्ण कथं तहि .....

यदि प्रोक्षण क्रिया से बीहि में संस्कारादि किसी फल की उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर ब्रोहि प्रोक्षणक्रिया का कर्म कारक ही कैसे है ?

### सि॰ प॰ प्रोक्षणादि .....

प्रोक्षणक्रिया से जो ब्रीहि में जल का संयोग उत्पन्न होता है, उस संयोगरूप फल के सम्बन्ध से ही ब्रीहि में प्रोक्षण क्रिया की कर्मता प्रांती हैं। (अतः 'ब्रीहीन्' पद में दितीया विभक्ति की अनुपपत्ति नहीं है)।

# पू० प० नतुः,यदुद्देशेन ......

जो कार्य जिस आश्रय ( उद्देश ) में 'किया जाता है, उस आश्रय में वह अवश्य ही किसी वस्तु को उत्पन्न करता है। जैसे कि पुत्रेष्टि याग पुत्र में अपूर्व का 'उत्पादन करता है। पूर्व पितरों के उद्देश से किये गये श्राद से उन में प्रीति उत्पन्न होती है। इसी लिये प्रोक्षण स्प कार्य जिस लिये कि बोहि रूप उद्देश (आश्रय) में ही किया जाता है, प्रतः प्रोक्षण से बोहि

चाभिमन्त्रणादयो वोह्याद्युद्देशेन प्रवृत्ताः इत्यनुमानिति चेत्, तन्नः हिवस्त्यागादिभि-रनेकान्तिकत्वात् । न हि ते कालान्तरभाविफलानुगुर्गः किञ्चिद्धुताशनादो जनयन्ति । कि वा न दृष्टमिन्द्रियलिङ्गशब्दव्यापाराः प्रमेयोद्देशेन प्रवृत्ताः प्रमातर्येव किञ्चज्जनयन्ति, न प्रमेये इति ।

कृषिचिकित्से प्रप्येवमेव स्यातामिति चेन्न; हब्टेनेव पाकजरूपादिभेदेनोपपत्ता-. वहष्टकरूपनायां प्रमाणाभावात् ।

में किसी वस्तु की उत्पत्ति अवश्य होती है। इस से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि प्रोक्षण-क्रिया जिस लिये कि न्नीहि के उद्देश से की जाती है, ग्रतः उस से भी (पुत्रेष्टि पितृष्ट्राद्धादि के समान) अवश्य ही न्नीहि रूप उद्देश में ही किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। (प्रोक्षणादयः न्नीह्यादो किञ्चिदुत्पादयन्ति, तदुद्देशकित्रयात्वात्, न्नीह्यादयः प्रोक्षणादिजनितिकिञ्चिद्वस्तुमान् प्रोक्षणादिक्रियोद्देशत्वात् पुत्रादिवत्)

सिं प० तन्त्र, हिवस्त्यागादिभिः

यह अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि इसका हेतु हिव के त्याग प्रभृति क्रियाश्रों में व्याभिचरित है। इन क्रियाओं से विह्न प्रभृति वस्तुओं में किसी ऐसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, जिस से हिवस्त्याग के बहुत समय वाद भी हिवस्त्याग के मुख्य फल के लिये कुछ साहाय्य हो सके। अथवा क्या आप लोग (मीमांसक) यह नहीं देखते कि प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा शब्द जिन वस्तुओं को यथार्थ रूप से समझाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, उह शभूत उन विषयों में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, किन्तु वे प्रमाण प्रमाता पुरुषों में ही प्रमाजान रूप अतिशय को उत्पन्न करते हैं।

पू० पठ कृषिचिकित्से .....

्षिती स्थिति में ) कृषि एवं चिकित्सा ये दोनों कार्य भी क्षेत्रबीजादि में या रोगी के शारीर में किसी 'अतिशय' का उत्पादन नहीं करेंगे, किन्तु कृषि करनेवाले पुरुष की आत्मा में या चिकित्सक की आत्मा में ही 'अतिशय' को उत्पन्न करेंगे।

सि॰ प॰ न, दृष्टेनैव

ऐसी बात नहीं है (क्योंकि श्रद्धष्ट रूप अतिशय के प्रसङ्घ में ही यह बात कही गयी है कि 'वे आत्मा में ही रहते हैं, भूतद्रव्यों में नहीं) कृषि और चिकित्सा ये दोनों तो पाकज-रूपादि दृष्टव्यापारों को उत्पन्न कर उनके द्वारा ही अन्न एवं झारोग्य का संपादन करते हैं, जनसे अदृष्ट रूप किसी व्यापार की उत्पत्ति मानने में कोई प्रभाण नहीं है। (अतः कृषि और चिकित्सा से उत्पन्न भ्रतिशयों में झात्मनिष्ठ होने की आपत्ति नहीं दी जा सकती)।

श्रत एव .....

"भ्रगर भौतिक द्रव्यों में भ्रहश्य संस्कार न मानें तो फिर बीजपूर ( नीबू ) के फूल में जो भ्रमणिमा उत्पत्न होती है, वह उत्पन्न न हो सकेगी (स्वभावतः बीजपूर के फूल स्वेत

### तथा च लाक्षारसावसेको व्याख्यातः।

श्रत एव बीजिवशेषस्यापरमाण्यन्तभङ्गेऽपि परमाणूनामवान्तरजात्यभावेऽपि प्राचीनपाकजिवशेपादेव विशिष्टाः परमाण्यस्तं तं कार्यविशेषमारभन्ते। यथा हि कलमबीजं यवादेः, नरबीजं वानरादेः, गोक्षीरं माहिषादेर्जात्या व्यावर्तते, तथा तत्परमाण्योऽपि मूलभूताः पाकजेरेव व्यावर्तन्ते। न ह्यस्ति सम्भवो गोक्षीरं सुरिभ मधुरं शीतम्, तत्परमाण्यश्च विपरीताः। तस्मात् तथाभूताः

ही होते हैं ) इस आपत्ति का भी समाधान कृषि और चिकित्सा के प्रसङ्ग में दिये गये समाधान से ही हो जाता है (अर्थात् व जपूर स्थल में भी लाह की पानी से उक्त फूल में अरुणिमा की उत्पत्ति उक्त सेक से बीजपूर में उत्पन्न किसो हुए से नहीं होती है, किन्तु उक्त सेक से फूल को अरुणिमा के असमवायिक रणीभूत रूप में पाकादि से होनेवाले किसी दृश्य परिवर्त्तन से ही होती है )

### सि॰ प॰ ग्रंत एव ....

क यत युक्ति से ही 'यव के बीज से यवाब्द्धर ही उत्पन्न हों एवं धान्य के वीज से धान्यांकुर ही उत्पन्न हों' इस नियम की भी उपपत्ति के लिये 'शक्ति' पदार्थ को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । क्योंकि यवांकुर के उत्पादक परमासु भ्रौर घान्यांकुर के उत्पादक परमारा इन दोनों प्रकार के परमाराओं में रहनेवाले रूपरसादि भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। रूप रसादि की यह भिन्नता पाक से उत्पन्न होती है। एक ही जाति के परमागुओं में किसी अवातर जाति के न रहनेपर भी पाक के द्वारा विभिन्न प्रकार के रूपरसादि उत्पन्न होते है। ग्रत: यव में जिस प्रकार की रूपरसादि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार के रूपससादि से युक्त परमासुओं से ही युवांकुर की उत्पत्ति होती है, एवं क्षान में जिस प्रकार के रूपरसादि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार के रूपरसादि से युक्त षान के परमासुद्रों से धान्यांकुर की उत्पत्ति होती है। अवयवी में जिस प्रकार के रूप-\_ रसादि की उपलब्ध होगी, अवयवों में भी उसी प्रकार के रूपरसादि की सत्ता माननी होगी। यह तो सम्भव ही नहीं कि गाय के दूध में सुर्भ गन्ध हो, मधुर रस हो और शीत स्पर्श हो, किन्तु गाय के दूध के उत्पादक परमासुत्रों में उसके विपरीत असुरिभ गन्ध हो, तिक्त रस हो, एवं अनुष्णाशीत स्पर्श हो। अतः जिस प्रकार धान्य के बीज यव के बीज से, मनुष्य के बीज वानर के बीज से एवं गाय का दूध मैंस के दूध से तत्तत् जातियों के द्वारा ही विभिन्न प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार घान्य, यव अथवा नर, वानर।दि के उत्पादक परमासु भी अपने में रहनेवाले विभिन्न प्रकार के पाक्ज रूपरसादि से ही परस्पर विभिन्न सम्भे जायंगे। तस्मात् ( उपलब्ध ग्रवयवियों में जिस प्रकार की रूपरसादि की उपलब्ध होती है, उन अवयं वियों के उत्पादक परमा गुओं में भी उस प्रकार की रूपरसादि की सत्ता माननी होगी। दन विलक्षण रूपरसावि से युक्त परमाखुओं से ही ) यव बीज से यवान्द्व र के उत्पादक द्विपणुक

पाकजा एव परमाण्वो यथाभूतेरेव ग्राद्यातिशयोऽन्यातिशयोऽङकुरादिर्वेति किमत्र शक्तिकलपनया ? कल्पादावप्येवमेव । इदानीं वीजादिसिन्नविष्टानामस्पदादिभिरुपसम्पा दनम्, तदानीं तु विभक्तानामहशदेव केवलान्मिथः संसगं इति विशेषः । न च वाचामिदानीमपि तथेव कि न स्यात् ? यतः कृष्यादिकमींच्छेदे तत्साव्यानां भोगाना मुच्छेदप्रसङ्गात् । अव्यवस्थाभयाच्चाहष्टानि कर्माण् दृष्टकमैक्यवस्थयेव भोगसाध-नानीत्युक्षीयते । तस्मात् पाकजिवशेषेः संस्थानिवशेषेश्च विशिष्टाः परमाण्वः

क्प) 'आद्यतिशय' (अर्थात् प्रथम कार्य) अथवा 'सवांकुर' रूप 'अन्याशय' (अर्थात् चरमकार्य) की उत्पत्ति होगी, जिस लिये कि इसी से घान्य के बीज से घान्यांकुर ही हों और यव के बीज से यवाङ्कर ही हों—इस नियम की उपपत्ति हो जायगी, अतः उक्त दोनों प्रकार के परमागुओं में किसी) 'शक्ति' की कराना अनावश्यक है। सृष्टि के आदि ने भी इसी प्रकार परमागुओं में रहनेवाले पाकजित रूप।दि से ही विभिन्न वस्तुओं की नियमित उत्पत्ति में कोई वाधा नहीं है। इस समय की अंकुरादि की उत्पत्ति में एवं सृष्टि की आदि की अंकुरादि की उत्पत्ति में इतना ही अन्तर है कि अभी के अंकुर के उत्पादन में बीजों को क्षेत्रादि सहकारियों का सामीप्य हम लोगों के द्वारा प्राप्त होता है, किन्तु सृष्टि की आदि में बीजों को सहकारियों का यह सामीप्य ततत्कार्य के लिये नियमित अहुष्ट से प्राप्त होता है।

## पू० प० न च वाच्यम् " " "

तो फिर वर्त्तमान काल में भी बीज को क्षेत्रादि सहकारियों के समीप्य का लाम केवल श्रह हु से ही क्यों नहीं मान लेते ? (इसके लिये कृषक के द्वारा हलकर्षणादि व्यापार की अपेक्षा क्यों मानते हैं ?)

# सि॰ प॰ यंतः ••• •••

यदि ऐशा मानेंगे तो फिर कृषि कार्यों का बिलकुल ही लोप हो जायगा। एवं उनके लोप हो जाने से कृषिकार्य के द्वारा होनेवाले भागों की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। (आधुनिक अंकुर के प्रति कृषिकार्य में अन्वय और व्यतिरेक से जो कारणता) व्यवस्थित है, उसके भंग हो जाने के डर से यह अनुमान करते हैं कि अदृष्ट से भोग का संपादन दृष्टकारणों के ग्रारा ही होता है। उतः विभिन्न परमासुओं में जो विभिन्न प्रकार के रूपादि हैं, अथवा परमासुओं में जो विभिन्न प्रकार के रूपादि हैं, अथवा परमासुओं में जो विभिन्न प्रकार के उत्पादक संयोग (संस्थान) है उनके साहाय्य से ही वे विभिन्न प्रकार के कार्यों को उत्पान करते हैं। वे पाकज रूपादि अथवा विभिन्न प्रकार के संयोग भी जल, तेज भीर वायु इन तीन दृष्यों के विशेष प्रकार के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं (यहाँ भी पाक्ति की कार्य कार्य हो से अपेशा नहीं है )। जलादि प्रक्यों के उक्त संयोग भी इनकी प्रपनी क्रियाओं से

कार्यं विशेषमार भन्ते । ते च तेजोऽनि लतोयसंसर्गे विशेषेः, ते च क्रियया, सा च नोदनाभिषातगुरुत्ववेगद्रवत्वादृष्टवदात्मसंयोगेभ्यो यथायथिमिति न किञ्चिदनुपपन म्।

निमित्तभेदारच पाके भवन्ति तद्यथा—हारीतमांसं हरिद्राजलावसिक्तं हिरद्राज्ञिलावसिक्तं हिरद्राज्ञेलावसिक्तं हिरद्राचसिक्तं हिरद्राज्ञेलावसिक्तं हिरद्राज्ञेलावसिक्तं हिरद्राज्ञेलावस

यत्र तिहातोये तेजिसः वायौ वा न पाकजो विशेषस्तत्र कथमुद्भवानुद्भव-द्भवत्वकठिनत्वादयो विशेषाः ? कथं वा पाधिवे प्रतिमादौ प्रतिष्ठादिना संस्कृतेऽिष

ही उत्पन्न होतीं हैं (इस में भी शक्ति का कोई उपयोग नहीं है। उक्त संयोग को उत्पन्न करनेवाली यह ) किया भी नोदन संयोग, अभिघात संयोग, गुरुत्व, वेग, द्रवत्व एवं उपयुक्त भ्रहष्ट से युक्त भ्रात्मा का संयोग इन्हीं सवों में से यथासंभव किसी से उत्पन्न होती है (इस क्रिया की उत्पत्ति में भी। अहष्ट की कोई आवश्यकता नहीं है)। अत: (शिक्त नाम की किसी वस्तु की सत्ता को स्वीकार न करने पर भी) कोई अनुपपत्ति नहीं है।
निमित्तभेदाइच \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

विभिन्न प्रकार के पाकों से भिन्न प्रकार के कार्य प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। जैसे कि हारिल पक्षी के मांस को हल्दी की पानी से भिगो कर हल्दी की ही आग से पका कर खाने वाले की तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। कांसे के पात्र में घृत को दश रात छोड़ देने से वह भी विष हो जाता है। तांबे के पात्र में रखा गया दूध रातभर में ही कडवा हो जाता है ॥११॥
पू० प० यत्र तिहं ... ... ...

( उक्त जलीय वा तैजस पदार्थों की बात छोड़ भी दी जाय तथापि ) देवताओं की पार्थिक प्रतिमाओं में ही देवता की प्रतिष्ठा के बाद, उस प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा से धर्म होता

विशेषाभावात् पूजादिना घमैः, व्यतिक्रमे त्वधमैः, अप्रतिष्ठिते तु न किञ्चित् । न च तत्र यजमानधर्मेणान्यस्य साहायकमाचरणीयम्, अन्यधर्मस्यान्यं प्रत्यनुपयोगात्, उपयोगे वा साधारण्यप्रसङ्गात् ।

म्रत्रोच्यते-

निमित्तभेदसंसर्गादुद्भवानुद्भवादयः । देवताः सन्निधानेन प्रत्यभिज्ञानतोऽपि वा ।।१२।।

है, एवं प्रतिष्ठित उसी प्रतिमा के असम्मान करने पर जो पाप होता है, तथा प्रतिष्ठा से पहिले उसी प्रतिमा की पूजा या श्रसम्मान से पुण्यापुण्य कुछ भी नहीं होता—इनकी उपपत्ति तब तक नहीं हो सकेगी जबतक की प्रतिमारूप पार्थिव द्रव्य में प्रतिष्ठा से किसी 'श्रतिशय' अथवा शक्ति की उत्पत्ति को न स्वीकार किया जाय।

सि॰ प॰ न च तत्र \*\*\* \*\*\* \*\*\*

प्रतिष्ठा करनेवाले यजमान में प्रतिष्ठा से जो पुण्यरूप धर्म उत्पन्न होता है, वह पुण्य भी प्रतिष्ठित प्रतिमा के पूजन से धर्म की उत्पत्ति का और उक्त प्रतिमा के श्रपमान से होनेवाले पाप का सहायक है। इस 'सहायक पुण्य' के रहने से ही श्रप्रतिष्ठित प्रतिमा के पूजन से पुण्य और अपमान से पाप दोनों में से एक भी नहीं होता। ( इसके लिये प्रतिष्ठा से प्रतिमा में किसी 'श्रतिशय' को मानने की श्रावश्यकता नहीं है)।

पू० प० ग्रन्यधर्मस्य .....

यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक आत्मा में रहने वाले पाप-पुण्य का उपयोग दूसरी आत्मा में पाप-पुण्य के उत्पादन में नहों हो सकता। (यदि किसी प्रकार ऐसा मान भी लें तथापि) प्रतिष्ठितप्रतिमा और अप्रतिष्ठितप्रतिमा दोनों में 'साधारण्य' अर्थात् समानता की आपित्त होगी (क्योंकि प्रतिष्ठा करनेवाले पुरुष का प्रतिष्ठाजनित पुण्य जब भोग से विनष्ठ हो जायगा, उसके बाद प्रतिष्ठित प्रतिमा के पूजन से धर्म और अपमान से पाप उसी प्रकार नहीं होगा, जैसे कि अप्रतिष्ठित प्रतिमा के पूजन से पुण्य और अपमान से पाप दोनों में से एक भी नहीं होता। अतः प्रतिमा की विधिवत् प्रतिष्ठा से अवस्य हो प्रतिमा में किसी अतिशय या शक्ति की उत्पत्ति होती है)।

सि॰ प॰ र अत्रोच्यते र निमित्तभेदसंसर्गात्

(मोमांसकों के इन आक्षेपों के प्रसंग में हम लोगों (नैयायिकों) का कहना है कि—विभिन्न ग्रहिष्टों से युक्त भारमा के विभिन्न संयोगादि) कारणों की विभिन्नता से ही जल, तेज, वायु प्रभृति में उद्भूतरूपादि एवं भ्रनुद्भूतरूपादि श्रथवा द्रवत्व, कठिनत्वादि विभिन्न कार्यों की उपपत्ति हो सकती है (इसके लिये उनके परमाग्रुओं में 'शक्ति' मानने की आवश्यकता नहीं है।)

उपनायकादृष्ट्रविशेषसहाया हि परमाण्यो द्रव्यविशेषमारभन्ते । तेषां विशेषादुद्भवविशेषाः प्रादुर्भवन्ति । तथा स्वभावद्भवा ग्रप्यापो निमित्तभेदप्रति-बद्धद्रवत्वाः कठिनं करकाद्यमारभन्ते—इत्यादि स्वयम्रहनीयम् ।

प्रतिमादयस्तु तेन तेन विधिना सिन्नधापित रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्राद्यभिमानि देवता-भेदास्तत्र तत्राराधनीय तामासादयन्ति, दष्टमूर्छितं राजरारिमिव विषापनयन-विधिनाऽऽपादितचैतन्यम्। सिन्नधानञ्च तत्र तेषामहङ्कारममकारौ, चित्रादावि ।

प्रतिष्ठा के द्वारा प्रतिमार्थे देवताओं के सामीप्य का लाभ करती हैं। देवताओं के सामीप्य से युक्त प्रतिमाओं के पूजन से ही पुण्य और अपमान से पाप होता है। (एवं चाण्डालादि के स्पर्श से जब प्रतिमाओं से देवताओं का सांनिध्य हट जाता है, तो उस प्रतिमा के पूजन से न धर्म ही होता है न भ्रधर्म ही, अतः प्रतिष्ठा से प्रतिमा में किसी 'ग्रतिशय' को मानने की आवश्यकता नहीं है)।

अथवा 'देवता श्रों का जो स्वरूप शास्त्रों में निर्दिष्ट है, उस स्वरूप के श्रनुरूप ही यह प्रतिमा है' इस आकार के प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान के साहाय्य से ही उक्त पुण्य श्रीर पापादि की उपपत्ति हो जायगी ( इसके लिये किसी अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना की श्रावश्यकता नहीं है )।

#### उपनायकादृष्टसहायाः .....

परमासुओं में जिस विशेष प्रकार के (उपनायकादृष्ट) अदृष्ट से क्रिया उत्पन्न होती है, उसी विशेष प्रकार के श्रदृष्ट के साहाय्य से एक जाित के परमाणुश्रों में उद्भूतरूप, श्रनुद्भूत-रूपादि श्रनेक प्रकार के विशेषों से युक्त उसी जाित के श्रनेक प्रकार के द्रव्य उत्पन्न होते हैं। इस विशेष प्रकार के श्रदृष्ट से ही कहीं पर जल के परमाणुश्रों का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो जाता है, एवं उन विशेष प्रकार के (अवरुद्ध-द्रवत्ववाले) परमासुश्रों से ही करका प्रभृति कठोर जाित के जलीय द्रव्य उन्पन्न होते हैं। इसी प्रकार श्रन्य स्थलों में भी कह करना चाहिये।

## प्रतिमादयस्तु.....

प्रतिमा के प्रसङ्घ में हमलोगों की (नैयायिकों की) यह दृष्टि है कि प्रतिष्ठा के विविध अनुष्ठानों के द्वारा उन प्रतिमाग्नों में नियमित रुद्र, विष्यु, इन्द्र प्रभृति देवताओं में से अभीष्ट देवता का सामीप्य प्राप्त होता है। देवताग्नों की इस संनिधि के बल से ही प्रतिमाओं में पूज्यता ग्राती है। जैसे कि सर्पादि के काटने से मूज्छित राजा का शरीर मूज्छितावस्था में शासन करने के योग्य न रहने पर भी मन्त्र अथवा औषध से विष के छूट जाने के कारण चैतन्य के आ जाने पर (बही शरीर) राजोचित कार्य करने में पुनः समर्थ होता है। एवं जिस प्रकार राजा की अपनी प्रतिकृति में 'यह मैं ही हूं' इस ग्राकार का 'अहंकार' अर्थात् 'ग्रहम्' विषयक बुद्धि होती है। एवं उसी प्रतिकृति में अंकित ग्रवयवों में 'ये मेरे ही ग्रवयव हैं' इस प्रकार का 'ममकार' रूप बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार

स्वसादृश्यदिश्वा राज्ञ इति नो दशँनम् । ग्रन्येषां तु पूर्वपूर्वपूर्जितप्रत्यभिज्ञानविषयस्य प्रतिष्ठिताभिज्ञानविषयस्य च तथात्वमवसेयम् । एतेनाभिमन्त्रितपयःपल्लवादयो व्याख्याताः ॥१२॥

घटादिषु का वार्ता ? कुशलैवेति चेन्न; न हि सामग्री दृष्टं विघटयति,

संपूर्ण प्रतिमा में 'यह मैं ही हूँ' देवताओं की इस प्रकार की बुद्धि ही उनका 'अहंकार' है। एवं उसी प्रतिमा के अवयवों में 'ये मेरे ही अवयव हैं' इस प्रकार की जो देवताओं की बुद्धि होती है, उसे ही देवताओं का 'ममकार' कहते हैं। इसी ग्रहंकार और ममकार के द्वारा प्रतिमा को देवतागण अपना सांनिष्य प्रदान करते हैं। (इसके लिये प्रतिमारूप पायिवभूत पदार्थ में भी किसी 'शक्ति' की कल्पना आवश्यक नहीं है)।

ग्रन्येषां तुः ... ...

देवता के चेतन न माननेवाले पूर्ववक्षवादां मीमांसकों के मत से भी (प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा से किसी शक्ति की उत्पत्ति स्वीकार किये विना भी) प्रतिमा में कथित पूज्यत्वादि की उपपत्ति इस प्रकार हो सकती है कि जिस प्रतिमा में लोगों की यह बुद्धि हो कि "यह वहीं प्रतिमा है जो लोगों के हारा पहिले से पूजित होती आयी है।" श्रथवा "यह वहीं प्रतिमा है, जिसकी प्रतिष्ठा हो चुकी है" वे ही प्रतिमार्य पूजनीय हैं।

इसी प्रकार (गारुड़िद मन्त्रों से ) अभिमन्त्रित जल एवं पल्लवादि से जो विष की हिटाने भ्रादि के कार्यं होते हैं, उनका भी समाधान (शक्ति को विना माने ही मन्त्रादि के हारा गरुडादि के सांनिष्ट्य से कथित अभिमन्त्रितत्व की प्रत्यभिज्ञां से समझना चाहिए )।।१२।। पूठ पठ घटादिषु ... ... ...

(यदि मौतिक द्रव्यों में शक्ति न मानें तो फिर 'घट' (अर्थात् पाप और पुण्य को निर्णायक) तुला (तराजू) के प्रसंग में आप की स्थिति क्या होगं। ? (विशेष प्रकार के अनुष्ठान से तुला या तप्तमाप प्रमृति में यदि विशेष प्रकार को शक्ति को स्वीकार न करें तो फिर तुलारोहणादि शपथों के द्वारा जो पुरुष के पाप और निष्पापत्व का निर्णय होता है, वह न हो सकेगा, क्योंकि शक्ति से विहीन तुला एवं शपथ में उपयुक्त होनेवाली अन्य तुलाओं में कोई भी अन्तर नहीं है)।

सि॰ प॰ कुशलैव ... ...

(कथित तुला भृप्रति में किसी आधेय शक्ति की कल्पना किये विना भी ) हम लोगों की स्थियि बहुत अच्छी है।

पूर्ण न, न हि ... ... ... ... ... ... एसा नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष की निष्पापत्व की परीक्षा के तुलारोहण प्रभृति जितने भी कारण हैं, उनमें से प्रतिमान (बाट) प्रभृति किन्हीं हष्ट कारणों एवं पाप प्रभृति

नाप्यदृष्टम्, ज्ञापकत्वात् । नाप्यदृष्टमुत्पादयति, धर्मजनने सर्वदा विजयप्रसङ्गात् । विपर्यये सर्वदा भङ्गप्रसङ्गात् ।

ग्रत्रोच्यते—

जयेतरनिमित्तस्य वृत्तिलाभाय केवलस् । परीक्ष्यसमवेतस्य परीक्षाविधयो सताः ॥१३॥

यद्यपि धर्माद्यभिमानिदेवतासन्निधिरत्रापि क्रियते। ताश्च कर्मविभवानुरूपं लिङ्गमिन्यख्रयन्तीत्यस्माकं सिद्धान्तः। तथापि परविप्रतिपत्तेरन्यथोच्यते। तेनापि हि विधिना तदेव जयस्य पराजयस्य वा निमित्तमभिन्यक्तं कार्यसुन्मीलयति।

अदृष्ट कारणों में से किसी का नाश कर प्रकृत परीक्षा का निर्वाह नहीं किया जा सकता, वे तुलारोहण प्रभृति कारणों के समूह निष्पापत्व या पापसिहतत्व के 'ज्ञापक' कारण ही हैं, किसी के उत्पादक कारण नहीं हैं। अतः उनसे किसी दृष्ट कारण का अथवा अदृष्ट कारण का 'विनाश' का कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तुलारोहणादि सामग्री किसी विशेष पाप अथवा पुण्य (अदृष्ट) को उत्पन्न करके भी परीक्षा विधि के उद्देश्य को सफल नहीं बना सकती, क्यों कि यदि उन सामग्रियों से पुण्य कप अदृष्ट के द्वारा परीक्षा की संपन्नता मानी जाय तो परीक्ष्य पुरुष को सदा विजय ही मिलनो चाहिए। यदि पाप कप ग्रदृष्ट के उत्पादन के द्वारा तुलारोहणादि सामग्री से परीक्षाविध की संपन्नता को स्वीकार करें तो परीक्ष्य पुरुष को सदा पराजय ही मिलनी चाहिए। किन्तु ये दोनों ही स्थितियाँ इष्ट नहीं हैं।

अतः परीक्षाविधि के द्वारा उनके सहायक तुला या तप्तमाष प्रभृति में किसी शक्ति की उत्पत्ति को स्वीकार करना आवश्यक है।

सिद्धान्त पक्ष ••• अत्रोच्यते जयेतरनिमित्तस्य ••• ••• •••

इस प्रसङ्ग में हमलोगों का कहना है कि-

जय भ्रोर पराजय इन दोनों के मूल कारण जो परीक्ष्य पुरुष में समवायसम्बन्ध से कार्योन्मुखता रहनेवाले धर्म और भ्रवर्म हैं, इन दोनों में अपने-श्रपने कार्य को उत्पन्न करने के भनुकूल ही 'परीक्षा-विवियों' के द्वारा उत्पन्न होती हैं। सि० प० यद्यपि ••• ••• •••

यद्यपि इस प्रसङ्ग में भी हम (नैयायिकों) लोगों के मत से प्रतिमावाला वह सिद्धान्त ही लागू होता है। तदनुसार प्रकृत में भी परीक्षाविधि से धर्म के श्रमिमानी देवगण ही अपने कथित अहंकार के द्वारा तुला के समीप श्रा जाते हैं, एवं पुण्य और पाप के ज्ञापन के श्रनुकूल नमन, उन्नमनादि हेतुओं को तुला में उत्पन्न करते हैं।

किन्तु इस समाधान से पूर्वपक्षवादी मीमांसकों को परितोष नहीं हो सकता (वयोंकि वे देवताओं में चैतन्य को स्वीकार नहीं करते)। अतः इस तुला के प्रसङ्ग में यह दूसरा समाधान कहते हैं कि तुलारोहणादि अनुष्ठानों से भी जय और पराजय के कारणीभूत पहिले के पुण्य और पाप ही अभिन्यक्त हो कर जय और पराजय रूप कार्यों का उत्पादन करते हैं।

कर्मग्रिश्चाऽभिव्यक्तिस्सहकारिलाभ एव। तच्च सहकारि, 'सोऽहमनेन विधिना तुलामधिरूढो योऽहं पापकारी, निष्पापो वा' इति प्रत्यभिज्ञानम् । यदाहुः— 'तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वश्चवान्तरपूरुषः'।

[ग्रथवा-प्रतिज्ञाऽनुरूपां विशुद्धिमपेक्ष्य तेन धर्मो जायते । निमित्ततो विधाना-द्विजयफलश्रुतेश्च । अविशुद्धिञ्चापेक्ष्याधर्मः । पराजयलक्षगानपेक्षितफलोपदशँनेन

फलतो निषेधात्।]

ग्रथ शक्तिनिषेधे कि प्रमाणम् ? न कि ज्ञित्। तत् कि मस्त्येव ? बाढम्। न हि नो दर्शने शक्तिपदार्थं एव नास्ति। कोऽसौ तर्हि ? कारणत्वम्। कि तत् ?

सहकारिकारणों के साथ सम्बद्ध होना ही पाप और पुण्य रूप कार्यों की अभिन्यक्ति है। 'जो मैंने पाप किया है वही मैं इस तुला के ऊपर चढता हूँ' ग्रथवा 'जो मैं पाप से रिहत हूँ, वही मैं तुला के ऊपर चढ़ता हूँ' इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान ही उनके सहकारिकारण हैं। जैसा कि भगवान मनु ने कहा है कि—''तुलारोही पुरुष की भ्रन्तरात्मा एवं ग्रधिकारी देवतागण उन पापों और पुण्यों को यथार्थ रूप से जानते हैं।"

(शक्ति पदार्थ को मानने की अनावश्यकता को दिखाने मात्र से 'शक्ति का प्रतिषेध' नहीं किया जा सकता, अर्थात् शक्ति पदार्थ की सत्ता नहीं उठाई जा सकती। उस प्रतिषेध के ज्ञापक स्वतन्त्र प्रमाण का उल्लेख आवश्यक है। ग्रतः पूछा जा सकता है कि) शक्ति पदार्थ को न मानने में कौन सा प्रमाण है?

सि० प० न, .....

कोई भी प्रमाण नहीं है।

पूर्वंकालनियतजातीयत्वम्, सहकारिवैकल्यप्रयुक्तकार्याभाववत्त्वं वेति । ततोऽधिकनिषेधे का वार्ता ? न काचित् । तिंक विधिरेव ? एतदिप नास्ति, प्रमाणाभावात् । सन्देहस्तिहि ? कथमेवं भविष्यति ? अनुपलब्धचरत्वात् । विवादस्तिहि कुत्र ?

पू० प० तत् किम्

तो फिर मैं क्या यही समभूँ कि आप के मत से भी शक्ति पदार्थ की सत्ता है ही। सि० प० वाढम् ... ... ... ...

अवश्य ही शक्ति नाम की वस्तु है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों की दृष्टि में 'शक्ति' पद का कोई अर्थ ही नहीं है।

पू० प० कोऽसी .....

न्यायशास्त्र के अनुसार 'शक्ति' पद का कौन-सा अर्थ है ?

सिं० प० कारएात्वम् .....

न्यायशास्त्र में 'कारणत्व' को ही 'शक्ति' कहते हैं।

पू० प० .... भि तत् ....

'शक्ति' पद का अर्थ यह 'कारणत्व' ही कौन-सा पदार्थ है ?

सि० प० ""पूर्वकाल "

कार्य से (अन्यविहत) पूर्व क्षण में नियत रूप से रहने वाले पदार्थ न्यक्ति में विद्यमान जाति से युक्त सभी न्यक्ति उस कार्यजातीय सभी न्यक्तियों के 'कारण' हैं (यह कारणत्व का भावघटित लक्षण है। कारणत्व का ग्रभावघटित लक्षण यह है कि) सहकारियों के विना जो कार्य का उत्पादन न कर सके वही कारण' है। पूठ पठ ततोऽधिक .....

(यदि कारणत्व ही शक्ति है—जिस को हम दोनों ही स्वीकार करते हैं, तो फिर 'कारणत्व' से भिन्न जिस शक्ति पदार्थ का आप खण्डन करते हैं उस में क्या युक्ति है ? सिठ पठ न कावित्र ..............

कोई भी युक्ति नहीं है। पू० प० तत् किम् .....

क्या आप (नैयायिकों ) के मत से भी (कारणत्व से भिन्न) 'शक्ति' नाम की वस्तु की सत्ता स्वीकृत ही है ? सिठ पठ एतदपि .....

ऐसी मी बात नहीं है, क्योंकि उस को मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है।
पुरु परु सन्देह

तो क्या शक्ति के अस्तित्व के विषय में भ्राप को संशय है ? सिठ पठ कथम्

शक्ति में श्रस्तित्व का या अन्य किसी वस्तु का संशय भी कैसे हो सकता है? क्योंकि शक्ति सर्वथा अज्ञात वस्तु है। (प्रमाण के द्वारा निश्चित किसी वस्तु में ही प्रमाणसिद्ध किसी दूसरी वस्तु का संशय भी हो सकता है)

पूर् पर विवादः .....

ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ आप का विवाद ही किस विषय में है ?

श्रनुग्राहकत्वसाम्यात् सहकारिष्विप शक्तिपदप्रयोगात् सहकारिभेदे । तत्रापि दहनादेरनुग्राहकोऽधिकोऽस्त्येव । यः प्रतिबन्धकैरपनीयते इति यदि, तदा न विवदामहे । श्रस्मदिभिष्रेतस्य चाभावादेरनुग्राहकत्वमङ्गीकृत्य निस्साधना मीमांसका ग्रिप न विप्रतिपत्तुमहंन्ति । ततोऽभावादिरनुग्राहक इत्येके, नेत्यपरे, इति विवाद-काष्टायां व्युत्पादितञ्चैतस्यानुग्राहकत्वम् । किमपरमविशष्यते यत्र प्रमाग्रमिधानीयिमत्यलमतिविस्तरेग् ।

तथापि चेतन एवायं संस्क्रियते, न भूतानीति कुतो निर्णंय इति चेत् ? उच्यते—भोक्तृणां नित्यविभूनां सर्वदेहप्राप्तावविशिष्टायां विशिष्टैरिप भूतैर्निया-

सि० प० अनुग्राहकत्वसाम्यात् .....

(मीमांसकों के मत में भी ) विह्न से दाह रूप कार्य के सम्पादन में साहाय्य करने के नाते ही विह्न में 'शक्ति' पदार्थ की कल्पना की जाती है। किन्तु दाह कार्य में विह्न को चन्द्रकान्त मण्यभावादि कुछ अन्यों का भी साहाय्य अपेक्षित होता है। अतः 'जिस प्रकार 'शक्ति' दाह की सहायिका है, उसी प्रकार चण्द्रकान्तमण्यभावादि भी दाह कार्य के सम्पादन में विह्न के सहायक हैं।" इस सादृश्य के वल से 'चन्द्रकान्तमण्यभावादि' अन्य सहायकों में भी 'शक्ति' पद का गौण प्रयोग हो सकता है। (अतः प्रश्न होता है कि यह 'सहकारित्व' कौन-सी वस्तु है ?) मीमांसक गण यदि उसका यह लक्षण करें कि प्रतिबन्धक के द्वारा जिसका हटना सम्भव हो, वही सहकारिकारण है, तो इस प्रसङ्ग में हमलोग (नैयायिकगण) कोई विवाद नहीं करेंगे। किन्तु इस लक्षण के अनुसार मीमांसकों को (चन्द्रकान्तमणि के ) अभाव को भी (दाह का) सहकारिकारण मानना पड़ेगा, क्योंकि वह भी चन्द्रकान्तमणि रूप प्रतिबन्धक के द्वारा अपसृत होता है, किन्तु अभाव को किसी भी प्रकार का कारण मानने पर मीमांसक शक्ति पदार्थ के स्थापन के अपने प्रधान साघन से ही विश्वत हो जाँयगे। ऐसी स्थिति में शक्ति-पदार्थ के हम लोगों के खण्डन के विरुद्ध उन लोगों का कुछ भी कहना असङ्गत होगा। फलतः प्रकृत विवाद का पर्यवसान इसी में होता है कि मीमांसक लोग अभाव को कारण नहीं मानते' श्रीर हम (नैयायिक) लोग 'अभाव को कारण मानते हैं।' इस प्रसङ्ग में हम अपने (श्रभावकारणत्व) पक्ष का समर्थन (श्लोक १०) में कर चुके हैं। श्रतः इस प्रसङ्ग में ऐसा कोई भी विषय अविशष्ट नहीं रह जाता जिसके लिये प्रमाण दिखाना आवश्यक हो। इस प्रसङ्ग में इतना ही यथेष्ट है। इस से अधिक कहना व्यर्थ है। पू० प० तथापि चेतन एव ....

पूर्व पर्व तथाप पराप र्यं तथापि यह निश्चय़ कैसे करते हैं कि यागादि के भ्रनुष्ठानों से चेतन आत्मा में ही संस्कार की उत्पत्ति होती है, शरीरादि भौतिक पदार्थों में नहीं।

सि॰ प॰ उच्यते, भोषतृशाम्

सि पे उच्यत, भानपूर्णाच् (शरीरादि भौतिक पदार्थ) भोग्य हैं, म्रात्मा ही भोग करने वाला (भोक्ता) पुरुष है। वह नित्य है, एवं विम्रु है। अतः सभी भोग्य द्रव्यों के साथ उसका सम्बन्ध सर्वदा वना रहता है। ऐसी स्थिति भौतिक द्रव्यों में यदि यागादि से उत्पन्न अपूर्व को स्वीकार भी करलें, तथापि उस (अपूर्व रूप) संस्कार के बल से भी वे (भौतिक द्रव्य) नियमित भोगों का मकाभावात् प्रतिनियतभोगासिद्धेः । न हि तच्छरीरं तन्मनस्तानीन्द्रियाणि विशिष्टान्यपि तस्यैवेति नियमः, नियामकाभावात् । तथा च साधारणविप्रहवत्त्व-प्रसङ्गः । न च भूतधर्मं एव किश्चिच्चेतनं प्रत्यसाधारणः, विपर्ययदर्शनात् । दिस्वादिवदिति चेन्न, तस्यापि शरोरादितुल्यतया पक्षत्वात् । नियतचेतनगुणोप-प्रहेणीव तस्यापि नियमः, न तु तज्जन्यतामात्रेण, स्वयमविशेषात् ।

संपादन नहीं कर सकते। क्योंकि भोग्य द्रव्यों में अपूर्व के मान लेने पर भी किसी ऐसे धर्म की संभावना नहीं है कि जिस से नियमित भोग उत्पन्न हो सके। भोग के साधनीभूत शरीर, मन एवं इन्द्रियों में भ्रदृष्ट की सत्ता मान भी लें, तथापि यह नियम नहीं किया जा सकता कि "श्रदृष्ट से युक्त वह शरीर, वह मन एवं वे इन्द्रियां उसी आत्मा की हैं," क्योंकि इस नियम का कोई हेतु नहीं है। यदि ऐसा मान भी लें तो शरीर, मन और इन्द्रियां भी (घटादि द्रव्यों के समान) 'साधारण' (अर्थात् श्रनेक पुरुषों के द्वारा उपभोग्य हो जाँयगा) पूठ पठ न च भूतधर्म एव

द्रव्यों में हो कोई ऐसा विलक्षण धर्म स्वीकार कर लेंगे, जिस के रहते उस धर्म का आश्रयीभूत शरीरादि भोग्य द्रव्य साधारण श्रर्थात् अनेक जनों से उपभोग्य नहीं हो सकेंगे। सि० प० विपर्यंय

(ऐसा कहना भी संभव) नहीं है, क्योंकि—घटादि भूतद्रव्यों के रूपादि धर्मों को असाधारण के 'विपरीत' साधारण ही ( अनेक पुरुषोपभोग्य ही ) देखा जाता है।
पूरु पर दिस्वादिवत् .....

(श्रन्य भूत द्रव्यों के रूपादि धर्म 'साधारण' भले ही न हों, किन्तु अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न) दित्वादि गुणों को तो 'श्रसाधारण' (श्रर्थात् उक्त श्रपेक्षा बुद्धि वाले पुरुष मात्र से ग्राह्म) ही देखा जाता है। अतः भूत द्रव्यों के दित्वादि धर्मों के दृष्टान्त से शरीरादि में रहने वाले धर्मों को भी असाधारण मानेंगे।

सि॰ प॰ तस्यापि ... ...

जिस प्रकार शरोरादि भोग्य द्रव्यों में साधारण्य की आपित्त दी गयी है, उसी प्रकार दित्वादि गुणों में भी साधारण्य की आपित्त देना भी अभीष्ट ही है। श्रतः दित्वादि भी (साधारण्यानुमान के) पक्ष के अन्तर्गत ही आते हैं (ग्रतः उनमें व्यभिचार का प्रदर्शन दोषावह नहीं है।)

नियतचेतन ... ...

जिस चेतन ( आत्मा ) की अपेक्षा बुद्धि से द्वित्वादि गुण उत्पन्न होते हैं, उस चेतन ( आत्मा ) के द्वारा ही वे गृहीत होते हैं। इस प्रकार का जो उन में 'असाधारण्य' है, उसका प्रयोजक उक्त द्वित्वादि गुणों का भूतद्रव्यों से उत्पन्न होना नहीं है। ( घटादि भूत द्रव्यों के ) द्वित्वादि गुण तो इस लिये 'असाधारण हैं कि उनमें चेतन आत्मा का असाधारण सम्बन्ध है। वैसे श्रीरजन्य द्वित्वादि गुणों में एवं शरीरजनित नीलादि गुणों से कोई भी अन्तर नहीं है।

तथापि तज्जन्यतयेव नियमोपपत्तौ विपक्षे बाघकं किमिति चेत् ? कार्यंकारंण-भावभङ्गप्रसङ्गः, शरीरादीनां चेतनधर्मोपग्रहेणैव तद्धमंजननोपलब्धेः। तद्यथा— इच्छोपग्रहेण प्रयत्नो ज्ञानोपग्रहेणेच्छादयः, तदुपग्रहेण सुखादय इत्यादि। प्रकृतेऽपि चेतनगता एव बुद्धचादयो नियामकाः स्युरिति चेन्न, शरीरादेः प्राक् तेषामसत्त्वात्। तथा च निरितशयाश्चेतनाः, साधारणानि भूतानीति न भुक्तिनियम उपपद्यते॥ १३॥

पू० प० तथापि तज्जन्यतयैव ... ... ...

भूत द्रव्यों के नीलादि गुणों को अनेक पुरुषों से उपभोग्य (साधारण) मान भी लें, तथापि शरीर के ही 'अपूर्व' रूप गुण को यदि भूत द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण ही मोगों के नियम की उपपत्ति मान लें तो इसमें कौन सी बाधा है ?

सि॰ प॰ " कार्यंकारण " "

'(यही वाघा है कि नियमित भोगों के साथ शरीर का जो) कार्यकारणभाव का सम्बन्ध स्वीकृत है, वह भङ्ग हो जायगा।

शरीरादीनाम् ... ...

क्यों कि शरीरादि भोग्य पदार्थों में प्रतिनियत भोग की कारणता (इच्छादि) चेतन (आत्मा) के गुणों के सहारे ही देखा जाता है। (जैसे) इच्छा के साहाय्य से ही शरीर प्रयत्न को उत्पन्न करता है। एवं ज्ञान के साहाय्य से ही शरीर इच्छा प्रभृति गुणों को भी उत्पन्न करता है। इसी प्रकार इन इच्छादि गुणों के साहाय्य से ही शरीर सुखादि (एवं सुखादि के उपभोग) को उत्पन्न करता है।

पु० प० प्रकृतेऽपि ... ... ...

जिस प्रकार चेतन (आत्मा) की अपेक्षा बुद्धि रूप गुण से ही दिखादि गुणों के असाधारण्य की उपपत्ति होती है, उसी प्रकार नियमित भोगों की उत्पत्ति भी चेतन (आत्मा) के (साधारण) बुद्धि प्रभृति गुणों से ही होगी। (इसके लिये आत्मा में 'अपूर्व' नाम के गुण का मानना अनावश्यक है)।

सि॰ प॰ न, शरीरादे ... ...

उक्त कथन संगत नहीं है, क्यों कि शरीर से पहिले आत्मा में बुद्धि प्रमृति गुण नहीं रहते (अतः शरीर परिग्रह से पहिले एक आत्मा से दूसरी आत्मा में किसी अन्तर का होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में) आत्मा में यदि 'अपूर्व' अथवा अतिशय न रहे तो नियमित भोग की उपपत्ति नहीं हो सकतो (क्यों कि आत्माओं में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु) चन्दनादिभोग्य विषयों में 'साधारण्य' (अर्थात् अनेक पुरुषों के द्वारा उपभुक्त होने की क्षमता) है ही। ऐसी स्थिति में आत्मा में किसी अतिशय अथवा अपूर्व को माने विना मोगों की नियमित उपपत्ति नहीं की जा सकती।।१३।। एतेन साङ्ख्यमतमपास्तम्। एवं हि तत्—ग्रकारणमकायः क्रटस्थचैतन्य-स्वरूपः पुरुषः। ग्रादिकारणं प्रकृतिरचेतना परिणामिनी। ततो महदादिसगः। न हि चितिरेव विषयबन्धनस्वभावा, ग्रनिमोक्षप्रसंगात्। नापि प्रकृतिरेव तदीयस्वभावा, तथापि नित्यत्वेनानिमोक्षप्रसङ्गात्। नापि घटादिरेवाऽऽहत्य तदीयः, दृष्टादृष्टत्वा-

एतेन … … …

(चेतन आत्मा में श्रपूर्व न मानने के सिद्धान्त के विपक्ष में जो शरीरादि भोग्य वस्तुओं में 'साधारण्य' की आपत्ति दी गयी है ) उसी से सांख्यदर्शन के सिद्धान्त भी खण्डित हो जाते हैं।

(सांख्य मत इस प्रकार है) पुरुष कूटस्थ (जन्य धर्मों के अनाश्रय) है ग्रीर चैतन्य स्वरूप है। ग्रतः उससे न किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न वह स्वयं किसी से उत्पन्न हो सकता है। किन्तु जड (अचेतन) स्वभावा प्रकृति हो अपनी परिणामशीलता के कारण सभी कार्यों का मूल कारण है। उसी के द्वारा महत्तत्त्वादि की क्रम से सृष्टि होती है। न हि चितिरेव ... ... ...

( तथापि बन्धन रूप स्वभाव से युक्त प्रकृति से साक्षात् ही दृश्य जगत् की उत्पत्ति क्यों म मान की जाय, महदादिक्रम से सृष्टि मानने की कौन सी भ्रावश्यकता है ? )। किन्तु यह भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर भी मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जायगी। क्योंकि प्रकृति जिस लिये कि नित्य है, भ्रतः उसका बन्धनस्वभाव भी नित्य ही होगा। नित्यबन्ध का नाश नहीं हो सकता।

### नापि घटादिरेव ... ... ...

यदि घटादि अनित्य निषयों का ही यह स्वभाव स्वीकार करें कि ने प्रकृति या पुरुष के साथ सम्बद्ध रहें। प्रकृति अथना पुरुष के साथ सम्बन्ध रूप यह स्वभाव जिस लिये घटादि अनित्य निषयों का है, अतः यह 'स्वभाव' भी अनित्य ही होगा। उसका उच्छेद असंभव नहीं है, अतः इस पक्ष में अनिमोंक्ष की आपत्ति नहीं दी जा सकती।

किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर पदार्थों के जो दृष्ट भीर अदृष्ट ये दो भेद अनुभवों से सिद्ध हैं, उनकी अनुपपत्ति हो जायगी ( भ्रर्थात् संसार के सभी पदार्थ अतीन्द्रिय ही होंगे अथवा इन्द्रिवेद्य ही होंगे, क्योंकि सभी पदार्थों में प्रकृति का सम्बन्ध समान है)। नुपपत्तः । नापीन्द्रियमात्रप्रणाडिकया, व्यासङ्गायोगात् । नापीन्द्रियमनोद्वारा, स्वप्नदशायां वराहव्याघ्राद्यभिमानिनो नरस्यापि नरत्वेनात्मोपधानायोगात् । नाप्यहङ्कारपर्यंन्तव्यापारेण, सुषुप्त्यवस्थायां तद्व्यापारिवरमेऽपि स्वासप्रयत्त-सन्तानावस्थानात् । तद् यदेतास्ववस्थासु सव्यापारमेकमनुवर्तते, यदाश्रया

### नापीन्द्रियमात्रः ः ः ः

(प्रकृति से घटादि विषयों के अतिरिक्त केवल चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों की सृष्टि मानेंगे, किन्तु प्रकृति से बुद्धि अहंकारादि पदार्थों की उत्पत्ति न मानेंगे, श्रतः ) जिन विषयों के साथ इन्द्रियों के द्वारा प्रकृति सम्बद्ध होगी, उन पदार्थों को 'हष्ट' मानेंगे। जिन विषयों के साथ अपने सम्बन्ध के लिये प्रकृति को इन्द्रियों की श्रपेक्षा नहीं होगी, उन विषयों को ('अहष्ट' मानेंगे। इस प्रकार पदार्थों के हष्ट श्रीर श्रहष्ट ये दोनों भेद उत्पन्न हो सकते हैं )।

निन्तु कह कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ही यदि प्रकृति का सम्बन्ध विषयों के साथ मार्ने, मध्यवर्ती रूप में मन रू। इन्द्रिय को स्वीकार न करें तो 'व्यासङ्क' को अनुपपत्ति होगी ( अर्थात् किसी ज्ञान की उत्पत्ति शीघ्र होती है और किसी ज्ञान की उत्पत्ति देर से ही है, इसकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी। अतः मध्यवर्ती मन की सत्ता भी माननी होगी। इसकी उत्पत्ति भी प्रकृति से ही होगी)।

तथापि ( अहंकार को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ) बाह्य इन्द्रिय और मन रूप अन्तरिन्द्रिय इन्हीं दोनों के द्वारा प्रकृति का सम्बन्ध विषयों के साय स्वीकार करेंगे।

किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है। (क्योंकि ऐसा मानने पर स्वप्नावस्था में जिस मनुष्य को 'वराहोऽहम्, व्याघ्रोऽहम्' इत्यादि प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं, उस समय उस मनुष्य को 'नरोऽहम्' इस म्राकार की प्रतीति नहीं होती है। वह होने लगेगी। नाप्यहंकारपर्यन्त \*\*\* \*\*\*\*

तथापि इन्द्रिय, मन भीर भ्रहंकार इन्हीं सबों के द्वारा प्रकृति का सम्बन्ध विषयों के साथ स्वीकार करेंगे। (मध्य में बुद्धितस्य को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है)।

किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में इन्द्रिय, मन और अहंकार इन तीनों के ही व्यापार नहीं चलते। फिर भी श्वास-अश्वास चलते रहते हैं। इनके लिये प्रयत्नों का चलते रहना आवश्यक है। इन प्रयत्नों के लिये 'बुद्धितत्त्व' को स्वीकार करना होगा। जिससे जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में व्यापार चलते रहें। एवं अनुभव से उत्पन्न वासना (संस्कार) के रूप में भी बुद्धितत्त्व को स्वीकार करना आवश्यक है। इस बुद्धितत्त्व के विषयीभूत पदार्थों के साथ ही पुरुष का सम्बन्ध होता है। (अर्थात् बुद्धितत्त्व के द्वारा ही पुरुष का सम्बन्ध विषयों के साथ होता है।

चानुभववासना, तदन्त:करणमुपारूढोऽर्थः पुरुषस्योपधानीभवति । भेदाग्रहाच्च निष्क्रियेऽपि तस्मिन् पुरुषे कर्टं त्वाभिमानः, तस्मिन्नचेतनेऽपि चेतनाभिमानः, तत्रेव कर्मवासना ।

पुरुषस्तु पुरुकरपलाशवन्निर्लेपः । ग्रालोचनं व्यापार इन्द्रियाणाम्, विकल्पस्तु मनसः, ग्रिभमानोऽहङ्कारस्य, कृत्यध्यवसायो बुद्धः । सा हि बुद्धिरंश-त्रयवती । पुरुषोपरागो विषयोपरागो व्यापारावेशश्चेत्यंशाः । भवति हि 'मयेदं कर्तव्यम्' इति । तत्र मयेति चेतनोपरागो दपंणस्येव मुखोपरागो भेदाग्रहादतात्त्विकः । इदिमिति विषयोपराग इन्द्रियप्रणाडिकया परिणतिभेदो दपंणस्येव निःश्वासाभि-हतस्य मिलिनिमा पारमाथिकः । एतदुभयायत्तो व्यापारावेशोऽपि । तत्रैवंष्ठपव्यापार-लक्षणाया बुद्धेविषयोपरागलक्षणं ज्ञानम् । तेन सह यः पुरुषोपरागस्यातात्त्विकस्य सम्बन्धो दपंणप्रतिबिम्बतस्य मुखस्येव मिलिनिमा, सोपलब्धिरिति ।

तदेवमष्टाविप धर्मादयो भावा बुद्धेरेव, तत्सामानाधिकरण्येनाध्यवसीयमान-

भेदाग्रहाच्च ... ... ...

(क्रियादि से युक्त अन्तः करण भीर पुरुष इन दोनों में जो वास्तविक भेद है, उस ) भेद के अज्ञान से ही क्रिया से सर्वथा रहित पुरुषों में कर्त्तृत्व का अभिमान होता है। यज्ञादि कर्मों से उत्पन्न (धर्माधर्म रूप) वासना भी वस्तुतः भन्तः करण में ही रहती है।

पुरुष तो कमल के पत्ते के समान निर्लेप अर्थात् विषयों के सम्बन्ध से सर्वथा रहित है। इनमें आलोचन (निर्विकल्पक ज्ञान) इन्द्रियों का व्यापार है। विकल्प (संशय) मन का धर्म है। अभिमान अहंकारतत्त्व का विषय है। कृति, श्रध्यवसाय (निष्चयात्मकज्ञान) प्रभृति सीघे बुद्धि के परिखाम हैं। इस ( क्रत्यादिधर्मिणी ) बुद्धि के (१) पुरुषोपराग, (२) विषयोपराग और (३) व्यापारवेश ये तीन अंश हैं। बुद्धि 'मयेदं कक्त व्यम्' ( मुक्ते यह करना चाहिये ) इस आकार की है। इन में 'मया' वाला अंश 'चेतनोपराग' या पुरुषोपराग है। यह पुरूषोपराग पुरुष भ्रौर बुद्धि इन दोनों में जो वास्तविक भेद है, उसके भ्रज्ञान से उत्पन्न होता है। अतः दर्पण में मुख के प्रतिबिम्ब के समान अवास्तविक (श्रतात्विक) है। कथित श्रध्यवसाय में जो 'इदम्' वाला अंश है, वही 'विषयोपराग' रूप दूसरा अंश है। ब्रुद्धितत्त्व का चक्षुरादि इन्द्रियों के रास्ते निकल कर घटादि विषयों के आकार में जो परिणित होती है, वही वास्तव में 'विषयोपराग' है। यह दर्पण में ही नि:श्वास के अभिघात से उत्पन्न मालिन्य के समान ही तात्त्विक पदार्थ है। कथित चेतनोपराग और विषयोपराग इन दोनों ही से 'बुद्धि' में 'ब्यापारावेश' उत्पन्न होता है। यह व्यापारावेश भी विषयोपराग के ही समान तास्विक ही है। इन तीनों ही प्रकार के उपरागों से युक्त ग्रन्तः करण का जो 'विषयोपराग' वाला अंश है, वही ( सांख्यदर्शन में ) 'ज्ञान' शब्द से अभिहित होता है। प्रतिविम्बित मुख से जिस प्रकार दर्पण में अवास्तव मलिनता की उत्पक्ति होती है, उसी प्रकार विषयोपरक्त अन्तःकरण में जो पुरुष का उपराग रूप अतात्विक सम्बन्ध है, वही ( सांख्यदर्शन में ) 'उपलब्धि' शब्द

स्वात्। न च बुद्धिरेव स्वभावतश्चेतनेति युक्तम्, परिगामित्वात्। पुरुषस्य तु क्रटस्थनित्यत्वादिति। तदेतदिप प्रागेव निरस्तम्। तथा हि—

# कर्त्तृ धर्मा नियन्तारक्वेतिता च स एव नः । ग्रन्यथाऽनपवर्गः स्यादसंसारोऽथवा ध्रुवः ॥१४॥

कृतिसामानाधिकरण्यव्यस्थितास्तावद्धर्मादयो नियामका इति व्यवस्थितम् । चेतनोऽपि कर्त्तेव, कृतिचेतन्ययोः सामानाधिकरण्येनानुभवात् । नायं भ्रमा, बाधकाभावात् । परिणामित्वाद् घटवदिति वाधकमिति चेन्न, कर्त्तृत्वेऽपि समान-

से व्यवहृत होता है। इप्ती प्रकार (धर्म, ग्रंधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य ऐक्वर्य भौर अनैक्वर्य ये) ग्राठ प्रकार के 'भाव' भी अन्तः करण के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। क्योंकि ग्रन्तः करण में ही ग्रभेद सम्बन्ध से धर्मादि की प्रतीति ('धार्मिकोऽहम' इत्यादि आकार की) होती है। यह कहना तो संभव ही नहीं है कि बुद्धि में चैतन्य की वास्तविक सत्ता है, क्योंकि बुद्धि परिणामशील वस्तु है। भ्रतः चैतन्य पुरुष का ही धर्म है, क्योंकि उस में एक भी अनित्य धर्म नहीं है।

## न्या० सि० तदेतत् .....

सांख्य दर्शन का यह सिद्धान्त यद्यपि 'प्रत्यात्मनियमाद भुक्तेः' इस सन्दर्भ की व्याख्या के द्वारा पहिले ही खण्डित हो चुका है, तथापि (भौर भी विस्तृत रूप से 'कर्तृधर्मानियन्तारः' इस क्लोक द्वारा खण्डन करते हैं)।

### कत्तु धर्मा नियन्तारः

हम प्रमाणानुयायियों के मत से (देवदत्तादि) कर्ताओं में रहने वाले धर्म ही "देवदत्तादि कर्ताओं के द्वारा अनुष्ठित यागादि का फल देवदत्तादि कर्ताओं को ही मिले" इत्यादि नियमों के प्रयोजक हो सकते हैं। एवं चेतन ही कर्ता हो सकता है। 'अन्यथा' अर्थात् यदि इन दोनों बातों को स्वीकार न करें तो फिर न कभी अपवर्ग ही प्राप्त हो सकेगा। अथवा न कभी संसार ही प्राप्त हो सकेगा।

# कृतिसामानाधिकरण्य .....

(यह सिद्ध किया जा चुका है कि) कृति (प्रयत्न) के साथ नियमतः एक आश्रय में रहनेवाले घर्मादि ही (नियमित एवं सम्यक् भोग के) नियामक हैं। (एवं यह भी सिद्ध ही है कि) कर्त्ता चेतन ही हो। क्य़ोंकि 'चेतनोऽहं करोमि' इस आकार के ज्ञान से कृति और चैतन्य ये दोनों ही एक (अहम् पद के) अर्थ रूप अधिकरण में ही प्रतीत होते हैं।

### नायम् ....

यह कहना भी संभव नहीं है कि 'चेतनोऽहं करोमि' यह ज्ञान भ्रम रूप है । (अत: इससे केवल कर्ता में ही चैतन्य को सिद्धि नहीं की जा सकतो ), क्योंकि इस ज्ञान का किसी दूसरे ज्ञान से बाध नहीं होता है।

स्वात्। तथा च कृतिरिप भाविकी महतो न स्यात्। दृष्टत्वादयमदोष इति चेत्, तुल्यम्। अचेतनकार्यंत्वं बाधकम्, कार्यकारणयोस्तादात्म्यादिति चेन्न, असिद्धेः। न हि कत्तुः कार्यत्वे प्रमाणमस्ति, प्रत्युत 'वीतरागजन्मादर्शनात्' (न्या० ३-१-२५)

पू० प० परिसामित्वात् .....

चेतन पदार्थ कभी परिणामशील नहीं हो सकता, एवं परिणामशील पदार्थ ही कर्ता होता है (इन दोनों नियमों से यह अनुमान होता है कि) 'कर्त्ता श्रचेतन: परिणामित्वात् कपालादिवत्', यह अनुमान ही 'चेतनोऽहं करोमि' इस ज्ञान का बाधक होगा। सि० प० न, कर्त्तु त्वेऽपि ......

यह कहना भी उचित नहीं है क्योंकि कपालादि दृष्टान्तों के द्वारा जिस प्रकार परिणामित्व हेतु कर्ता में अचँतन्य का साधन कर सकता है, उसी प्रकार कपालादि दृष्टान्तों से ही वही परिणामित्व हेतु परिणामशोल वस्तुश्रों में श्रकतृत्व का भी साधन कर सकता है (श्रयांत् जिस प्रकार परिणामी होने के कारण कपालादि किसी कार्य के कर्ता नहीं हैं, उसी प्रकार अन्तःकरण भी परिणामशील होने के कारण किसी का कर्ता नहीं हो सकता, 'अर्थात् श्रन्तःकरणं कृतिशुत्यं परिणामित्वात् कपालवत्' यह विरोधी अनुमान भी हो सकता है )। इस प्रकार सांख्यविद्गण जो अन्तःकरण में भाविकी' अर्थात् स्वाभाविकी कृति मानते हैं, वह संभव न हो सकेगा।

पू० प० दृष्टत्वात् .....

'ग्रहं करोमि' इस ग्राकार के प्रत्यक्ष से ही ग्रन्त:करण में कृति सिद्ध है, ग्रतः प्रत्यक्ष से दुर्बल होने के कारण ( उक्त ) ग्रनुमान से ग्रन्त:करण में कर्तृत्व बाधित नहीं हो सकता। सिठ पठ तुल्यम् .....

(यह तो कर्ता में ही चैतन्य मानने के प्रसङ्घ में भी) समान रूप से कहा जा सकता है कि 'चेतनोऽहं करोमि' इस प्रत्यक्ष से जिस लिये कि चेतन में कर्नृत्व सिद्ध है, अतः (कर्ता अचेतनः परिणामित्वात्' इस श्रनुमान के द्वारा चेतन में कर्नृत्व का वाघ नहीं हो सकता)। पूठ पठ श्रचेतनकार्यत्वम् ....

'कार्य अपने उपादान कारणों से अभिन्न ही होते हैं' इस नियम के भ्रनुसार अन्तः करण भी अचेतन ही होगा, क्योंकि भ्रचेतना प्रकृति ही उसका उपादान कारण है। भ्रतः भ्रन्तः करण को चेतन मानने में 'अन्तः करणमचेतनम् भ्रचेतनकार्यत्वात्, घटादिवत्' यह भ्रनुमान ही वाघक होगा।

सि० प० न, ग्रसिद्धे। ....

कथित समाधान ठीक नहीं है, १-क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि 'कर्ता किसी से उत्पन्न ही हो' (इसमें केवल प्रमाणों का अभाव ही नहीं है, किन्तु) कर्ता को नित्य मानने में विशेष प्रमाण भी है, जिसका उल्लेख 'वीतरागजन्मादर्शनात्' (न्या०स०अ०३, भ्रा०१ स०२५) इस सूत्र में किया गया है। २-दूसरी बात यह भी है कि 'कार्य में जितने थी

इति न्यायादनादितेव सिद्ध्यति । यद्यच्च कार्ये रूपं दृश्यते तस्य तस्य कारगात्मकत्वे रागादयोऽपि प्रकृतो स्वीकर्तंव्याः स्युः । तथा च सैव बुद्धिनं प्रकृतिः, भावाष्टकः संपन्नत्वात् । स्थूलतामपहाय सूक्ष्मतया ते तत्र सन्तीति चेत्, चैतन्यमपि तथा भविष्यति । तथाप्यसिद्धो हेतुः । तथा सित घटादीनामपि चैतन्यप्रसङ्गस्तादात्म्यादिति चेत्, रागादिमत्वप्रसङ्गोऽपि दुर्वारः । सौक्ष्म्यद्ध्य समानमिति । तस्मात्, यज्जाती-यात्कारणाद्यज्जातीयं कार्यं दृश्यते, तथा भूतात्तथाभूतमात्रमनुमातव्यम्, न तु यावद्धमंकं कारगं तावद्धमंकं कार्यम्, व्यभिचारादिति किमनेनाप्रस्तुतेन ।

धर्म देखे जांय, वे सभी उपादान कारणों में रहें ही' यह नियम स्वीकार नहीं किया जा सकता, नयों कि ऐसा मानने पर अन्तः करण में रागादि जितने भी धर्म स्वीकृत हैं, उस सबों की सत्ता प्रकृति में भी माननी होगी, नयों कि वह अन्तः करण का उपादान कारण है। ऐसा होने पर प्रकृति 'प्रधान' न होकर 'बुद्धि' ही हो जायगी, नयों कि 'धर्मादि अष्टविध भावों से युक्त को ही आप (सांख्यविद गण) ध्रन्तः करण' कहते हैं। पू० प० स्थूलताम् '''

(बुद्धि में स्थूल घर्मादि भावों की सत्ता रहती है) प्रकृति में धर्मादि भावों के सूक्ष्म रूप ही रहते हैं। ग्रतः प्रकृति बुद्धि नहीं कहला सकती, क्योंकि स्थूल घर्मादि ग्रष्टिविष भाव ही बुद्धि के लक्षण हैं।

सि० प० चैतन्यमपि ... ... ...

इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि सूक्ष्य चैतन्य प्रकृति में भी है। (अतः बुद्धि में अचेतनकार्यत्व हेतु के न रहने से 'अन्तः करणमचेतनं चेतनकार्यत्वात्' इस अनुमान का हेतु स्वरूपासिद्ध होगा)।
पूठ पठ तथा सितः " " "

यदि घटादि पदार्थी' को अन्तः करण से ग्राभिन्न मानें तो उन में भी रागादि की सत्ता माननी ही होगी। जिस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्य चैतन्य है, उसी प्रकार घमीदि अष्टविध मानों के भी सूक्ष्म रूप प्रकृति में हैं ही। अतः यही अनुमान करना चाहिये कि 'जिस प्रकार के कारणों से जिस प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं, उस जाति के अन्य कारणों से भी उसी जाति के अन्य कार्य भी उपलब्ध होंगे। इस से यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि कारणों में जितने भी धर्म रहें, वे सभी कार्यों में भी अवश्य रहें, क्योंकि यह नियम 'व्यभिचरित' है। अर्थात् कार्यों में कारणों के सभी धर्म उपलब्ध नहीं होते, एवं कारणों में न रहने वाले धर्मों की उपलब्ध भी कार्यों में होती है। प्रकृत विचार से असम्बद्ध इन विषयों का ग्रागे विस्तार न्यर्थ है।

यदि च बुद्धिनित्या, श्रनिर्मोक्षप्रसङ्गः। पुंसः सर्वदा सोपाधित्वे स्वरूपेणान-वस्थानात्। श्रथ विलीयते, ततो नाऽनादेविलय इत्यादिमन्त्वे तदनुत्पत्तिदशायां को नियन्ता? प्रकृतेः साधारण्यात्, तथा चासंसारः। पूर्वंपूर्वंबुद्धिवासनानुवृत्तेः साधारण्येऽप्यसाधारणीति चेत्, बुद्धिनिवृत्ताविष तद्धमंवासनानुवृत्तिरित्यपदर्शनम्। सौक्ष्म्यान्न दोष इति चेत्, मुक्ताविष पुनः प्रवृत्तिप्रसंगः।

यदि च बुद्धिः ... ...

एवं (बुद्धि नित्य है ? अथवा अनित्य ? इस विकल्प का यह प्रथम पक्ष मानें कि ) 'बुद्धि नित्य है' तो पुरुष कभी मुक्त ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि पुरुष (अपनी बुद्धि रूप उपाधि के नित्य होने के कारण) सर्वदा उपाधि से युक्त हो रहेगा। कभी अपने स्वरूप में आवेगा ही नहीं। (मुक्ति के लिये पुरुष को उपाधि से मुक्त होना आवश्यक हैं)। बुद्धि को विलयनशील (अर्थात् अनित्य) मानें तो बुद्धि की 'आदि' को भी मानना ही होगा, क्योंकि अनादि (भाव) पदार्थों का नाश नहीं होता। बुद्धि को यदि 'सादि' मान लेते हैं, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि बुद्धि की उत्पत्ति से पहिले बन्ध और मोक्ष इन दोनों का नियामक कौन था ? नित्य एवं मूलभूता प्रकृति से यह नियमन का कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का सभी पुरुषों के साथ 'साधारण' (समान) सम्बन्ध है। अतः प्रकृति के सम्बन्ध से कौन पुरुष बद्ध है ? एवं कौन पुरुष मुक्त है ? इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। अतः (बुद्धि को नित्य मानने के पक्ष में) पुरुष को कभी संसार ही प्राप्त नहीं होगा।

पू० प० पूर्वपूर्वबुद्धिः ... ...

यद्यपि केवल प्रकृति का सम्बन्ध सभी पुरुष के साथ समान है, किन्तु पूर्व पूर्व बुद्धियों की वासनाम्रों की मनुवृत्ति के कारण किसी पुरुष विशेष के साथ प्रकृति का विशेष सम्बन्ध भी हो सकता है।

सि॰ प॰ बुद्धिनिवृत्ती ... ... ...

यह मानने योग्य नहीं है कि बुद्धि तो स्वयं विनष्ट हो जाय और उसमें रहनेवाली वासनायें बनी रहें, एवं बुद्धि से सर्वथा ग्रसम्बद्ध इन वासनाओं की अनुवृत्ति प्रकृति में बनी रहें। पू० प० सोक्ष्म्यात् ... ... ...

बुद्धि स्वयं भी सूक्ष्म रूप से रहती ही है, अतः उसकी वासनाओं की सत्ता एवं इन वासनाओं की प्रकृति में अनुवृत्ति को स्वीकार करने में कोई बाघा नहीं है।

सिं प० मुक्ताविष ... ...

यदि ऐसा मार्ने तो मुक्त हो जाने के बाद पुनः उसी पुरुष को बन्च की प्राप्ति (संसार) माननी होगी, क्योंकि उस समय भी उस पुरुष की बुद्धि रूप उपाधि प्रकृति में सुक्ष्म रूप से है ही।

निरधिकारत्वान्नैविमिति चेत्, तिहं साधिकारा प्रसुप्तस्वभावा बुद्धिरेव, प्रकृतिरस्तु, कृतमन्तरा प्रकृत्यहङ्कारमनःशब्दानामर्थान्तरकल्पनया। सैव हि तत्तद्व्यवहारगोचरा तेन तेन शब्देन व्यपदिश्यते, शारीरवायुवदित्यागमोऽपि संगच्छत इत्यतोऽपि हेतुरसिद्धः। ग्रधिकारनिवृत्त्या बुद्धेरप्रवृत्तिरपवगः, वासनायोग- श्वाधिकारः, ततः संसारः।

पू० प० निरधिकारत्वात् ... ...

जिस पुरुष को एक वार मोक्ष मिल जाता है, उस पुरुष के लिये पुन: संशार के निर्माण का 'श्रिधकार' प्रकृति को नहीं रहता है, क्योंकि पुरुष की बुद्धि में रहनेवाली वासनाओं की अनुवृत्ति ही प्रकृति के उक्त 'अधिकार' को प्रयोजिका है। श्रतः श्रिधकार के न रहने से (मुक्त पुरुष को) पुनः संसार की आपित्त नहीं दो जा सकती। सि० प० तहिं " " " " " "

यदि बुद्धि में रहनेवाली वासनायों के सम्बन्ध से ही प्रकृति में सृष्टि को क्षमता आती है, तो प्रकृति, मन, अहंकार प्रभृति अनेक अर्थों की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। केवल बुद्धि को ही संसार का मूल कारण मान लें, एवं बुद्धि की (१) साधिकारा और (२) प्रमुप्त स्वभावा ये अवस्थायें मान लो जाँय। (जिस से वासनाओं की अनुवृत्ति के समय संसार की उत्पत्ति होगी एवं वासनाओं के न रहने से संसार की उत्पत्ति नहीं होगी)। सैव हि... ...

(प्रकृति के स्वतन्त्र अस्तित्व के ज्ञापक) 'अजामेकाम्' इत्यादि श्रुतिवाक्यों के (एवं अहंकार के पृथक् अस्तित्व के ज्ञापक) 'ग्रहंकार इनीयं में' इत्यादि स्मृति वचनों के विरोध की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक ही प्राणवायु स्थान भेद से प्राणापानादि अनेक नामों से ग्रामिहित होता है, एवं उससे प्राणवायु के एकत्व में कोई बाधा नहीं ग्राती है, उसी प्रकार एक ही वृद्धि ग्रवस्थाग्रां के भेद से कभी प्रकृति कहलायेगी एवं कभी मन अहङ्कारादि नामों से ग्रामिहित होगी। एवं इस से उक्त शास्त्र वचनों का भी कोई विरोध उपस्थित नहीं होगा। इस प्रकार के उपपादन से यह सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि अचेतना प्रकृति से उत्पन्त नहीं होती है। अतः 'वुद्धिरचेतना, अचेतनकार्यत्व क्ष अनुमान का हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाता है (नयोंकि बुद्धि क्प पक्ष में अचेतनकार्यत्व क्प हेतु सिद्ध नहीं है)। (केवल बुद्धि को ही स्वीकार कर लेने पर प्रकृति, मन, ग्रहंकार को स्वीकार न करने पर भी) संसार ग्रीर ग्रपवर्ग दोनों की उचित व्यवस्था इस प्रकार हो जायगी कि उक्त वासनानुवृत्ति रूप अधिकार के न रहने पर बुद्धि का संसारोत्पादन में ग्रप्रवृत्ति से ग्रपवर्ग होगा। एवं उक्त ग्राधिकार के रहने पर बुद्धि की प्रवृत्ति से ही संसार होगा।

धर्मं धर्मिणोरत्यन्तभेदे च कौटस्थ्याविरोधः। भेदरच विरुद्धधर्माध्यासलक्षणो घटपटादिवत् प्रत्यक्षसिद्धः। न च सामानाधिकरण्यादभेदोऽपि, तद्धि समान-शब्दवाच्यत्वम्, एकज्ञानगोचरत्वम्, एकाधिकरणत्वम्, ग्राधाराधेयभावः, विशेष्यत्वं, सम्बन्धमात्रं वा, भेद एव भेदेऽपि चोपपद्यमानं नाभेदं स्पृशतीति सर्वमवदातम् ॥१४॥

स्यादेतत्। नित्यविभुभोक्तृ । सर्वभेतदेवं स्यात्। स एव कुतः ? भूतानामेव चेतनत्वात्। कायाकारपरिणतानि भूतानि तथा, ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां

सि॰ प॰ धर्मधिमिणोः ... ...

(बुद्धि को चेतन मानने में सांख्य के आचार्यगण 'कूटस्थो ह्ययं पुरुष:' इस श्रुति के विरोध का उद्भावन करते हैं, क्योंकि जो किसी भी श्रिनित्य धर्म का श्राश्रय न हो उसी को कूटस्थ कहते हैं। चूँकि बुद्धि में तो उत्पत्तिविनाशशील ज्ञानादि धर्म रहते हैं, अतः बुद्ध 'कूटस्थ' नहीं है, अतः चेतन भी नहीं है)। कौटस्थ्य के इस विरोध का परिहार इस प्रकार किया जा सकता है कि धर्म और धर्मी को अत्यन्त भिन्न मान लें। क्योंकि धर्म और धर्मी का भेद घट और पट के भेद के समान ही प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। पू० प० न च ... ...

(प्रत्यक्ष के द्वारा धर्म और धर्मी में जिस प्रकार भेद सिद्ध है, उसी प्रकार 'नीलो घटः' 'नील: पटः' इत्यादि श्रभेदिविषयक प्रत्यक्ष प्रतीतियों से धर्म और धर्मी इन दोनों में श्रभेद 'की भी सिद्धि की जा सकती है।

सि ऽ प० तिद्धि " " " "

उक्त 'सामानाधिकरण्य' अथवा अभेद की प्रतीति से धर्म और धर्मी में अभेद की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि कथित सामानाधिकरण्य के (१) समानशब्दवाच्यत्व, (२) एकज्ञानविषयत्व, (३) एकाधिकरणत्व, (४) आधारआधेयभाव, (५) विशेष्यत्व अथवा (६) केवल सम्बन्ध, ये छ प्रकार के अर्थ ही हो सकते हैं। इन में प्रथम, द्वितीय और पष्ठ प्रकार के तीन सामानाधिकरण्य तो परस्पर भिन्न एवं परस्पर ग्राभन्न दोनों ही प्रकार

षष्ठ प्रकार के तीन सामानाधिकरण्य तो परस्पर भिन्न एवं परस्पर ग्रभिन्न दोनों ही प्रकार के वस्तुग्रों में उपपन्न हो सकते हैं। श्रविष्ठि तीन प्रकार के समानाधिकरण सम्बन्ध तो परस्पर भिन्न दो वस्तुग्रों में ही हो सकते हैं। अतः उक्त सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से इसके प्रतियोगी श्रीर अनुयोगी इन दोनों में श्रभेद की उपपत्ति का कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

इस प्रकार इस प्रसङ्ग की सभी बातें स्वच्छ कर दी गयी हैं।।१४।

पू० प० स्यादेत् नित्यविभु … … … …

(इस प्रसङ्ग में भूतचैतन्यवादी चार्वाक कहते हैं कि) ये सभी बार्ते तभी ठीक हो सकती हैं, जब कि यह सिद्ध हो कि 'भोक्ता' पुरुष 'नित्य' और 'विभु' है। किन्तु यही तो अभी सिद्ध नहीं है, क्योंकि शरीर रूप में परिणत पृथिव्यादि पञ्चभूतों में ही चैतन्य मान कर (नियमित भोगादि) सभी कार्य हो सकते हैं। अन्वय और व्यतिरेक से भी यह सिद्ध होता है

तथोपलब्धेः । कर्मंज्ञानवासने तु सर्वत्र प्रतिभूतिनयते त्र यनुवर्तिष्येते, यतो भोगप्रति-सन्धाननियम इति चेत्; उच्यते—

# नान्यहर्ष्टं स्मरत्यन्यो नैकं भूतमपक्रमात्। वासनासंक्रमो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे।। १५॥

न हि भूतानां समुदायपर्यविशतं चैतन्यम्, प्रतिदिनं तस्यान्यत्वे पूर्वपूर्व-दिवसानुभूतस्यास्मरणप्रसंगात् । नापि प्रत्येकपर्यविसतम्, करचरणाद्यवयवापाये तदनुभूतस्य स्मरणायोगात् । नापि मृगमदवासनेव वस्त्रादिषु संसर्गादन्यवासनाऽन्यत्र

( कि शरीर चंतन्य का कारण है ); कर्म से उत्पन्न ( धर्म एवं ध्रधर्म रूप ) वासनायें भी उसी शरीर में स्वीकार करेंगे, जिन वासनाथों से जिस शरीर की उत्पत्ति होगी। एवं ज्ञान को वासनायें ( भावनाख्य संस्कार ) भो उसी शरीर में रहेंगो, जिस शरीर के द्वारा उन वासनाथों के मूल ध्रनुभवों की उत्पत्ति होगो। ऐसा स्वोकार कर लेने से ही नियमित भोग और नियमित स्मृति की उपपत्ति हो जायगी।

सि॰ प॰ उच्यते, नान्यदृष्टम् " " " "

इस आक्षेप के उत्तर में हम ( नैयायिक ) कहते हैं कि :--

जिस लिये कि एक पुरुष के द्वारा अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे पुरुष को नहीं होता। (एवं जिन शरोरादि मूलद्रव्यों में से किसी को हम व्यवहार में आपाततः एक समझते हैं, वे भी) 'एक' नहीं हैं, (क्योंकि प्रति तीसरे क्षण में उनका विनाश एवं दूसरे तत्सदृश अवयवी की उत्पत्ति से होती रहती हैं)। अतः शरीर में ही चैतन्य (शान) को मान लेने से देवदत्त के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण देवदत्त हो में न रह सकेगा। (जिस लिये कि वासनायों द्रव्य नहीं हैं, अतः एक क्षण में एक शरीर में रहनेवाली वासनाओं का सीमित 'संक्रमण' दूसरे क्षण में उत्पन्न दूसरे शरीरों में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिससे (स्मृति की उपपत्ति हो सके)। अतः चैतन्य के आश्रय को 'स्थिर' नित्य माने विना दूसरी गृति नहीं है।

सि॰ प॰ न हि भूतानाम् ... ... ...

(१) जिस भौतिक द्रव्य (भ्रवयवी) का उत्पादन जितने अवयवों से होता है; उन सभी अवयवों में चैतन्य की पर्याप्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अवयवों का वह समुदाय प्रतिदिन बदलता रहता है। भ्रतः उक्त पक्ष को स्वीकार करने पर एक दिन में अनुभूत विषयों का स्मरण दूसरे ही दिन न हो सकेगा। पूठ पठ नापि प्रत्येक "" "" ""

अवयवी के निष्पादक जितने भी अवयव हैं, उनमें से प्रत्येक अवयव में यदि चैतन्य मानेंगे तो हाथ पैर प्रभृति किसी एक अवयव के विनष्ट हो जाने पर उस अवयक के द्वारा विषयों का स्मरण कभी नहीं हो सकेगा।

पू० प० नापि मृगमद ... ... ...

सङ्कामित, मात्रानुभूतस्य गर्भस्थेन भ्रू गोन स्मरणप्रसंगात्। न चोपादानोपादेय-भावनियमो गितः। स्थिरपक्षे परमाणूनां तदभावात्। खण्डावयिवनं प्रति च विच्छिन्नानामनुपादानत्वात्। पूर्वसिद्धस्य चावयिवनो विनाशात्।

श्रस्तु तिहं क्षराभंगः । न चातिशयोऽप्यतिरिच्यते, किन्तु सादृश्यतिरस्कृत्वाद् द्रागेव न विकल्प्यते, कार्यंदर्शनादध्यवसीयते, ग्रन्त्यातिशयवत् । तथा च भूतान्येव

एक समुदाय के द्वारा एक अवयव के अनुभव से उत्पन्न संस्कार का संक्रमण ( उक्त समुदाय के या उक्त एक अवयव के विनष्ट हो जाने पर भी ) स्थापनापन्न दूसरे अवयवसमुदाय में श्रथवा अवयव में होता है, श्रतः स्मृति की कोई अनुपपत्ति नहीं है। सि० प० मात्रानुभूतस्य ••••••••••

याद इस प्रकार वासना ( संस्कार ) का संक्रमण ( गित ) मानें तो माता के द्वारा अनुभूत वस्तु का स्मरण गर्भस्थित भ्रूण में भी मानना होगा ।
पू० प० नचोपादानोपादेय ... ... ...

वासनाभ्रों के संक्रमण के प्रसङ्ग में ऐसा नियम मानते हैं कि उपादान कारणों में स्थित वासना का संक्रमण उपादेय (कार्य) में होता है। (माता यद्यपि भ्रूण का कारण है, किन्तु उपादान कारण नहीं, भ्रूण के उपादान कारण तो भ्रूण के भ्रवयव ही हैं)।

सिठ पठ स्थिरपक्षे ... ... ...

(वस्तुओं के जो 'स्थिर' पक्ष भीर 'क्षणिक' पक्ष नाम के दो मत क्रमशः आस्तिकों अगेर बौदों के हैं, उनमें से आस्तिक सम्मत ) स्थिर पक्ष में कथित उपादानोपादेयत्व की युक्ति से परमागु रूप भूतद्रव्यों में चैतन्य की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि परमागुओं का कोई उपादान कारण ही नहीं है।

शरीर रूप अवयवी में भी (कथित स्थिर पक्ष में) चैतन्य नहीं माना जा सकता। स्यों कि जिस समय शरीर रूप एक अखण्ड अवयवी के कोई हाथ पैर प्रभृति अवयव दूट जाते हैं, उस समय (लूले-लँगड़े शरीर रूप 'खण्डावयवी' के उपादान कारण वे दूटे हुये हाथ पैर प्रभृति अवयव नहीं हैं, अतः उस हाथ के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण उन लूले-लँगड़े पुरुषों को न हो सकेगा। क्यों कि हाथ पैर से युक्त पहिले का शरीर तो नष्ट हो चुका है। पूठ पठ अस्तु तिह ... ... ...

आस्तिकों के द्वारा स्वीकृत 'स्थिर' पक्ष में यदि 'भूतचैतन्यवाद' की उपपत्ति संभव न हो तो बीद्धों के द्वारा स्वीकृत 'क्षणभङ्क' पक्ष ही स्वीकार कर लिया जाय। (इस पक्ष में) घर के बीज और खेतों में डाले गये बीज भिन्न हैं। देखने के बाद ही जो इन दोनों में रहने-वाली विभिन्नता का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, उसका कारण दोनों वीजों का अत्यन्त साहश्य है। प्रतः जिस प्रकार नैयायिकगण कार्य से 'भ्रन्यातिशय' रूप सामग्री का अनुमान करते हैं तथा तथोत्पाद्यन्ते, यथा यथा प्रतिसन्धाननियमादयोऽप्युपपद्यन्ते । क्षाणिकत्वसिद्धा-वेवमेतत्, तदेव त्वन्यत्र विस्तरेण प्रतिषिद्धम् ॥१५॥

ग्रपि च--

न वैजात्यं विना तत्स्याञ्च तस्मिन्ननुमा भवेत् । विना तेन न तित्सिद्धिनिष्यक्षं निश्चयं विना ॥१६:।

न हि करणाऽकरणयोस्तज्जातीयस्य सतः सहकारिलाभालाभौ तन्त्र-मित्यभ्युपगमे क्षणिकत्वसिद्धिः। तथैकव्यक्तावप्यविरोधात्, 'तद्वा ताद्यवा' इति न किचिद्विष्ठोप इति न्यायात्। ततस्तावनादृत्य वैजात्यमप्रामाणिकमेवाभ्युपेयम्।

उसी प्रकार वीज के अंकुर रूप कार्य से दोनों बीजों की विभिन्नता एवं अंकुरकुर्वद्रूपत्व का अनुमान हो सकता है। अतः क्षणिक होने के कारण भूतद्रव्यों की उत्पत्ति उस प्रकार से होगी जिससे स्मृति एवं भोगादि की नियमित उत्पत्ति होती रहेगी। सि० प० ... ...

ये सभी वार्ते पदार्थों के क्षणिकत्व की सिद्धि के ऊपर निर्भर करती हैं, किन्तु यह क्षणभञ्जवाद ही 'अन्यत्र' आत्मतत्त्वविवेक ग्रन्थ में विस्तृत रूप से खण्डित हो चुका है ॥१४॥ दूसरी वात यह है कि—
न वैजात्यं विना ••• ••• •••

जबतक 'बैजात्य' अर्थात् एक ही जाति के एक विशेष व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की (कुर्व्रूपत्व नाम की) जाति को स्वीकार नहीं करते तब तक 'क्षणिकत्व' की सिद्धि नहीं की जा सकती। यदि विशेष प्रकार की उक्त कुर्वद्रूपत्व जाति को मान लेते हैं तो (बौद्धों के द्वारा स्वीकृत) कार्यलिङ्गक कारणानुमान को मानने की आवश्तकता नहीं रह जाती। कार्यलिङ्गक कारणानुमान के विना 'कुर्वद्रूपत्व' की सिद्धि ही संभव नहीं है। एवं 'निश्चय' के विना अर्थात् कार्यलिङ्गक कारणानुमिति रूप सविकल्पक ज्ञान रूप 'निश्चय' के विना 'अध्यक्ष' अर्थात् प्रमा रूप निविकल्पक ज्ञान उदित नहीं हो सकता।

सि॰ प॰ न हि करणाकरणयोः ... ...

जिस जाति के एक बीज व्यक्ति को जिस समय सहकारी मिल जाता है, उस समय उस से अंकुर की उत्पत्ति होती है। एवं उसी जाति की दूमरा बीज व्यक्ति को उसी समय यदि सहकारी नहीं प्राप्त होता तो उस व्यक्ति से अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इन (अंकुरोत्पत्ति और अंकुरानुत्नित्ति) दोनों के प्रयोजक क्रमशः सहकारियों की प्राप्ति और अप्राप्ति को मान लें तो बीजादि पदार्थों को क्षणिक मानने की आवश्यकता नहीं रह जातो। इसी प्रकार एक व्यक्ति से सहकारियों के मिलने पर कार्य का उत्पादन एवं सहकारियों के न मिलने पर उसी व्यक्ति से कार्य का अनुत्पादन के मान लेने पर कोई विरोध नहीं रह जाता, क्योंकि "वही व्यक्ति सहकारियों के साहाय्य से कार्य का उत्पादन करे, अथवा उस जाति की कोई दूसरी व्यक्ति सहकारियों के साहाय्य से कार्य का उत्पादन करे, इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है" इस न्याय के द्वारा सहकारिकारणों के लाभ और आलभ को ही (एक ही जाति के एक बीज व्यक्ति से अंकुर की उत्पत्ति एवं उसी जाति की दूसरी बीज व्यक्ति से अंकुर की अनुत्पत्ति का) प्रयोजक न मान कर इसके लिये बीजों को क्षणिक मानना अशमाणिक है।

एवळ्ळ कारणवत् कार्येऽिष किञ्चिद्वेजात्यं स्याद्यस्य कारणापेक्षा, न तु दृष्टजाती-यस्येति शङ्क्षया न तदुत्पत्तिसिद्धिः। दृष्टजातीयमाकस्मिकं स्यादिति चेन्न, तन्नापि किञ्चदन्यदेव प्रयोजकं भविष्यतीत्यविरोधात्। न कार्यंस्य विशेषस्तत्प्रयुक्ततयोपलभ्यते। नापि कार्यसामान्यस्यान्यत्प्रयोजकं दृश्यत इति चेत्, तर्तिक कारणस्य विशषः स्वगतस्तत्प्रयोजकृतयौपलब्धः, कारणसामान्यस्य वाऽन्यत् प्रयोज्यान्तरं दृश्यते?

सि॰ प॰ एवं च कारणवत् ... ... ...

यदि उस कुर्वद्रूपत्व को ही विह्न के द्वारा घूम की उत्पत्ति का प्रयोजक मानें, जिसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है, तो यह शङ्का भी हो सकती है कि कुर्वद्रूपत्वादि के सहश किसी विशेष प्रकार की जाति से युक्त ) घूम रूप कार्य की ही उत्पत्ति (उक्त अप्रत्यक्ष जाति से युक्त ) विह्न से होती है। जिन घूमों को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उनकी उत्पत्ति में विह्न की अपेक्षा नहीं है। इस शङ्का के रहते प्रत्यक्ष दृष्ट सभी घूमों के प्रति जो सभी विह्नयों में कारणता गृहीत होती है, वह न हो सकेगी।

पु॰ प॰ दष्टजातीयम् ... ... ...

यदि (कारणों में कुर्वदूपत्व के समान ही) विह्न से उत्पन्न धूम रूप कार्य में किसी अवान्तर जाति की कल्पना करें, तो प्रत्यक्ष से दृष्ट एवं धूमत्व जाति से युक्त सभी व्यक्तियों को 'आकस्मिक' अर्थात् अनियत हेतुओं से उत्पन्न मानना पड़ेगा।

सि॰ प॰ न, तत्रापि ... ... ...

यह कहना ठोक नहीं है, क्योंकि (इस ग्राकिस्मिकत्वापित्त का वारण तो) पिशाचिद किसी भी वस्तु को घूमसामान्य को कारण मान लेने से भी हो सकता है। इसके लिये घूमसामान्य को विद्विसामान्य का कारण मानना आवश्यक नहीं है। पूठ पठ न कार्यंस्य विशेष ... ... ...

१. (जस प्रकार विह्नस्वरूप कारण में धूमकुर्वद्रपत्व स्वरूप जाति मानते हैं, उसी प्रकार यदि) धूम रूप कार्य में भी कोई विशेष धर्म मान लें, तथापि यह नहीं कह सकते कि धूम रूप कार्य में रहनेवाला यह 'विशेष' धर्म 'विह्नजन्यत्व' (विह्न से उत्पन्न होना) ही है, क्योंकि सभी धूमों को विह्न से उत्पन्न होते नहीं देखा जाता (अर्थात् वह विशेषधर्म विह्नजन्यत्व रूप नहीं है यह एक के 'विरोध' है)। नापि कार्यसामान्यस्य " " " "

२. एवं विह्न सामान्य को छोड़कर सभी धूमों का कोई कारण उपलब्ध भी नहीं है यह दूसरा विरोध है। इन दोनों विरोधों से यह कल्पना करते हैं कि घूम सामान्य का विह्न सामान्य ही कारण है।

सि॰ प॰ तर्तिक कारणस्य विशेषः ... ...

( तुल्य युक्ति से पूर्वपक्षवादों के उक्त कथन में भी दो विरोधों का उद्भावन किया जा सकता है कि ) (१) जिस लिये कि वित्त में घूमसामान्य का प्रयोजक कोई 'विशेष' धर्म उपलब्ध नहीं होता है, धत: कुर्वुद्रपत्व से युक्त 'विशेष' प्रकार का वित्त ही यदि घूम का कारण हो तो वित्त सामान्य किसका कारण होगा ? (२) यदि वित्तिसामान्य को किसी

यतो विवक्षितसिद्धिः स्यात् । शङ्का तूभयत्रापि सुलभेति । कार्यंजन्माजन्मभ्यामुन्नीयत इति चेन्न । सहकारिलाभालाभाभ्यामेवोपपत्तेः । उन्नीयतां वा, कार्येषु शङ्किष्यते, निषेधकाभावात् ।

न हि घूमस्य विशेषं दहनप्रयोज्यं प्रतिषेद्धं स्वभावानुपलिष्यः प्रभवति । कार्यैकनिश्चेयस्य तदनुपलब्धेरेवानिश्चयीपपत्तेः । कार्यस्य चातीन्द्रियस्यापि संभवात् । अत एवानुपलब्ध्यन्त्रमपि निरवकाशमिति ।

कार्य का कारण ही न मानें तो 'विद्विसामान्य' की सत्ता ही उठ जायगी, क्योंिक जो किसी कार्य का उत्पादक नहीं है (अर्थात् अर्थिक्रयाकारी नहीं है) इसकी सत्ता आप लोग (बौद्धगण) स्वीकार ही नहीं करते। इस प्रकार पूर्वपक्षवादी यदि कारणों में सर्वथा अनुपलब्ध कुर्वदूपत्व रूप विशेष की शङ्का करेंगे तो उसी प्रकार 'बिशेष' की शंका कार्यों में भी की जा सकती है। क्योंिक किसी वाधक के न रहने की स्थिति तो दोनों ही स्थलों में समान है। (अतः कुर्वदूपत्व को मानने से जो अनुमान को अनुपर्णत्त दिखलायी गयी है, वह असङ्कत नहीं है)।

पू० प० कार्यंजन्माजन्म · · · · · ·

घर के बीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, एवं खेत के बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है। इस अन्वय और व्यितरेक से कारण में रहने वाले 'वैजात्य' ग्रर्थात् कुर्वंद्र्पत्व रूप विशेष धर्म का अनुमान कारणों में करते हैं (कार्य में इस प्रकार को किसी अवान्तर जाति की कल्पना का कोई हेतु नहीं है, ग्रतः कार्य में किसी विशेष धर्म की कल्पना नहीं करते हैं )।

सि० प० सहकारिलाभ ... ...

ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्यों कि घर के बीज से अंकुर की अनुत्पत्ति श्रोर खेत के बीज से अंकुर की उत्पत्ति ये दोनों हो क्रमशः सहकारिकारणों के अलाभ और लाभ से ही उपपन्न हो सकते हैं (इसके लिये कारण में कुर्वद्र्पत्व रूप वैजात्य की कल्पना अनावश्यक है)। यदि अनुमान से कारण में उक्त वैजात्य की सत्ता मान भी लें, तथापि कार्थ में भी उसी प्रकार के वैजात्य की शंका तो अन्ततः बनी ही रहेगी, क्यों कि उस शंका का कोई बाधक नहीं है। (अतः इस शंका के रहते जो अनुमान की अनुपपत्ति दी गयी है, वह वैसी ही बनी रहेगी, क्यों कि व्यभिचार की शंका भी व्याप्ति की विरोधिनी है)।

पू० प० न हि घूमस्य विशेषमु ... ...

(इस पर वौद्धलोग कह सकते हैं कि घूम रूप कार्य में विह्नजनित किसी वैजात्य की निश्चयात्मक उपलब्धि नहीं है। घूमादि कार्यों में वैजात्य की यह 'अनुपलब्धि' ही बाधक होगी। अत: घूमादि कार्यों में कोई वैजात्य नहीं है। इसका यह उत्तर है कि) विह्न के द्वारा उत्पन्न होने से घूम में जिस वैजात्य की चर्चा हो रही है, वह जिस लिये कि स्रतीन्द्रिय

एवं विधिक्ष्पयोर्व्यावृत्तिक्ष्पयोर्वा जात्योर्विरोधे सति न समावेशः।
समाविष्टयोश्च परापरभावित्यमः । ग्रन्यूनानितिरिक्तवृत्तिजातिद्वयकरूपनायां
प्रमाणाभावात् । व्यावर्त्यभेदाभावेन विरोधानवकाशे भेदितिपपत्तेः।
परस्परपरिहारवत्योश्च समावेशे गंत्वाश्वत्वयोरिप तथाभावप्रसंगात्।

है, अतः उसकी अनुपल बिंच (स्वभावानुपल विच 'स्व' जो धूम, उस में रहनेवाला जो उक्त वैजात्य रूप 'भाव' उसकी अनुपल विध् ) से धूमादिकार्य गत वैजात्य का निषेध नहीं किया जा सकता, क्यों कि उक्त 'स्वभावानुपल विध' को 'योग्यानुपल विध' नहीं कहा जा सकता। क्यों कि कार्य की अनुपल विध से कारण का अनिश्चय ही उत्पन्न हो सकता है, उससे कारणाभाव का निश्चय नहीं उत्पन्न हो सकता। (कारण का अनिश्चय एवं कारणाभाव का निश्चय ये दोनों पृथक् वस्तुएँ हैं )। जिस लिये कि धूम रूप कार्य अतीन्द्रिय भी हो सकता है (अतः उस में रहनेवाले 'वैजात्य' का भी अतीन्द्रिय होना पूर्ण संभावित है )। इसी प्रकार अविधिष्ठ अन्य सभी (१५ प्रकार की) अनुपल विध्यां अनुमान की कथित अनुपपत्ति को हटाने में असमर्थ हैं।

सि॰ प॰ विधिरूपयोः ... ...

एवं जातियों को विधि (भाव) रूप मानें प्रथवा व्यावृत्ति (अभाव प्रपोह) रूप मानें (दोनों ही स्थितियों में यह मानना होगा कि परस्पर विरुद्ध दो जातियाँ किसी एक प्राध्यय में नहीं रह सकतीं। एवं जिन दो जातियों की सत्ता किसी एक प्राध्यय में हैं, उन दोनों में से एक जाति दूसरी जाति को व्याप्य (न्यूनदेशवृत्ति) अथवा व्यापक (अधिकदेशवृत्ति) अवश्य होंगी, क्योंकि समान प्राध्यों में रहनेवाली किन्हीं दो जातियों की कल्पना अप्रमाणिक है। (यदि परस्पर विरोधी दो जातियों का भी एक आश्रय में रहना स्वीकार कर लें तो बौद्धों के मत में घट, पट प्रभृति दो वस्तुओं में भी) भेद नहीं रह जायगा। क्योंकि (ग्रघट व्यावृत्ति एवं अपटव्यावृत्ति प्रभृति ग्रपोहों का कोई) प्रतिषेष्य ही नहीं रह जायगा। परस्पर एक दूसरे के अनाश्रयीभूत वस्तुओं में रहनेवाली दो जातियों का यदि किसी एक आश्रय में समावेश मान लें तो कदाचित् गोत्व और अश्वत्व इन दोनों जातियों के सत्ता गो और अश्व इन दोनों में से किसी एक ही आश्रय में भी संभव हो जायगी।

पू॰ प॰ सामग्रीविरोघात् ... ...

अश्व को उत्पन्न करनेवाले कारणों का समूह (सामग्री) एवं गो को उत्पन्न करनेवाली सामग्री जिस लिये कि विभिन्न देशों में रहती है, अतः दोनों सामग्रियाँ परस्पर विरोधिनी हैं। ग्रतः उन दोनों सामग्रियों से उत्पन्न दोनों वस्तुग्रों में से प्रत्येक में गोत्व और ग्रास्वत्व इन दोनों जातियों की सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती।

सि॰ प॰ एतत् ... ...

कथित दोनों सामग्रियों में परस्पर विरोध ही क्यों है ?

सामग्रीविरोधान्नैविमिति चेत्, एतत्कृतः ? परस्परपिहारेण सर्वदा-व्यवस्थितेरिति चेत्, नेदमप्यध्यक्षम् । एकदेशसमावेशेन तु सामग्रीसमावेशोऽप्युन्नीयते । यावत्कार्ययोः परस्परपिहहितस्वभावत्वादिति चेत्; तिहं कम्पिशिशपयोः परस्पर-परिहारवत्योने समावेशः स्यात् । दृश्यते ताविददिमिति चेत्; गोत्वाश्वत्वयोरि न

पू॰ प॰ परस्परपरिहारेगा ... ...

जिस लिये कि दोनों सामग्रियों में से प्रत्येक सामग्री दूसरी सामग्री को छोड़कर ही रहती है, श्रतः समझते हैं कि दोनों सामग्रियाँ परस्पर विरोधिनी हैं। सि० प० नेदमपि " " " "

प्रत्यक्ष प्रमाण से यह सिद्ध नहीं है कि कथित दोनों सामग्रियों में से प्रत्येक सामग्री दूसरी सामग्री के विना ही रहती है (क्योंकि सामग्री के अन्तर्गत अदृष्टादि अतीन्द्रिय पदार्थ भी हैं। 'अतीन्द्रिय पदार्थों से युक्त कोई एक समूह अतीन्द्रिय पदार्थ से युक्त किसी दूसरे समूह से अलग रहता है' यह प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं देखा जा सकता), प्रत्युत गोत्व और अध्वत्व इन दोनों के एक अधिकरण में रहने की संभावना से गो और अध्व इन दोनों के उत्पादक सामग्रियों के एक व्यव्यक्त रहने का तब तक अनुमान किया ही जा सकता है (जब तक कोई बाघक उपलब्ध न हो)।

पू० प० कार्यंयोः परस्पर ... ... ...

गो एवं अभ्व रूप दोनों कार्य जिस लिये 'परस्पर परिहृतिस्वभाव' के हैं, ध्रथांत एक को छोड़ कर ही दूसरा रहता है, अतः दोनों कार्यों के उत्पादक सामग्रियों में भी 'विरोध' की कल्पना करते हैं। सि० प० तर्हि कम्पशिशपयो: """

ऐसा स्वीकार करने पर कम्प (क्रिया) और शिशपा इन दोनों की भी एकत्र स्थिति को अस्वीकार करना होगा, अर्थात् इन दोनों में भी विरोध मानना पड़ेगा, (क्योंकि शिशपा से भिन्न जलादि में भी कम्प है एवं शिशपा भी कंप से रहित रहती है, अत: ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो कथित 'परस्पर परिहृतिस्वभाव' के हों वे परस्पर विरुद्ध ही हों)। पूठ पठ दृश्यते ••• ••• •••

परस्पर परिहृति स्वभाववाली शिश्यपा एवं कम्पक्रिया इन दोनों की एकत्र स्थिति भी देखते हैं (अतः उन दोनों में परस्पर परिहृतिस्वभाव और एकत्र स्थिति दोनों ही स्वीकार करते हैं। किन्तु गोत्व और अश्वत्व इन दोनों में केवल परस्पर परिहृतिस्वभाव की ही उपलब्धि होती है, एकत्र स्थिति की उपलब्धि नहीं होती है, अतः दोनों में विरोध को ही स्वीनार करना पड़ता है)।

सि॰ प॰ गोत्वाइवत्वयोः ... स्वा च ... ... ...

इस का ही कौन सा विश्वास है कि गोत्व श्रीर श्रश्वत्व इन दोनों की भी एकत्र स्थिति नहीं देखी जायगी ? (गोत्व और अश्वत्व इन दोनों की एकत्रस्थिति की संभावना अगर स्वीवृत्त द्रक्ष्यत इति का प्रत्याशा ? तथा च गतमनुपलव्धिलगेनापि, क्वचिदपि विरोधा- सिद्धेः। ततो विपक्षे बाधकाभावात् स्वभावहेतुरप्यपास्तः।

नन्वस्ति तत्, तथाहि—वृक्षजनकपत्रकाण्डाद्यन्तभू ता शिशपासामग्री। सा वृक्षमितपत्य भवन्ती स्वकारणमेवातिपतेत्। एवं, शाखादिमन्मात्रानुबन्धी वृक्ष-व्यवहारः, तिह्वशेषानुबन्धी च शिशपाव्यवहारः। स कथं तमितपत्यात्मानमासादये-दिति चेत्; एवं तिह शिशपासामग्रद्यन्तभू ता चलनसामग्री, ततस्तामितपत्य चलनादि-रूपता भवन्ती स्वकारणमेवातिपतेत्, तथा शाखादिमिह्शिषानुबन्धी शिशपाव्यवहारः, तिह्शेषानुबन्धी च चलनव्यवहारः। स कथं तमितपत्यात्मानमासादयेदिति तुल्यम्।

हो जाती है, तो फिर (कथित कार्यलिङ्गक कारणानुमान के समान ही) अनुपलिख लिङ्गक अनुमान की भी आशा छोड़ देनी होगी (क्योंकि उक्त संभावना के कारण 'विरोध' की बात ही छोड़ देनी पड़ेगी)।
ततो विपक्षे •••••••••

(इस प्रकार विरोध की सत्ता के उठ जाने से) 'स्वभाव' लिङ्गक 'वृक्षः शिंशपायाः' इत्यादि श्रनुमानों से भी हाथ घो लेना होगा, क्योंकि विपक्ष में साध्यसत्ता का विरोध करनेवाला कोई न रह जायगा।

पू० प० नन्वस्ति तत् ... ... ...

प्रकृत में विपक्ष का बाघक हेतु है। क्योंकि (१) जिन कारणों से शिश्या की उत्पत्ति होती है, उन में वृक्ष के उत्पादक कारण भी संनिविष्ट हैं। अतः वृक्ष के उत्पादक कारणों को छोड़कर भी शिश्या की उत्पत्ति यदि स्वीकार की जाय तो इसका यही भ्रर्थ होगा कि शिश्या अपने कारणों के विना भी उत्पन्न होनी है। (२) एवं सर्ववृक्ष साधारण शाखादि से युक्त होने के कारण ही शिश्या में वृक्ष का व्यवहार होता है, किन्तु विशेष प्रकार की शाखादि से उसी वृक्ष में शिश्या का व्यवहार होता है। भ्रतः वृक्ष-व्यवहार के कारणों के विना वृक्ष में शिश्या का व्यवहार होता है। भ्रतः वृक्ष-व्यवहार के कारणों के विना वृक्ष में शिश्या का व्यवहार किस प्रकार हो सकता है?

इस प्रकार तुल्यन्याय से यह भी कहा जा सकता है कि जिस लिये शिशपा में रहनेवाली चलन क्रिया का समवायिकारण शिशपा है, ग्रतः शिशपा के जितने भी कारण हैं, वे सभी भी चलन क्रिया के कारण समूह में निविष्ट हैं। अतः शिशपा को छोड़कर यदि चलन क्रिया की उत्पत्ति मानें तो यही कहना पड़ेगा कि 'चलन क्रिया अपने कारणों के विना ही उत्पन्न होती है'। एवं (बृक्षसामग्री सहित) विशेष प्रकार की शाखादि से युक्त सामग्री के द्वारा शिशपा का व्यवहार होता है, एवं शिशपा के व्यवहार की सामग्री एवं चलन व्यवहार की विशेष क्षमता रखनेवाली शाखा की सामग्री से होनेवाला चलन का व्यवहार यदि शिशपा के व्यवहार के विना भी उत्पन्न हो तो ग्रही कहना पड़ेगा कि चलन का व्यवहार अपने कारणों के विना ही उत्पन्न होता है।

नोदनाद्यागन्तुकनिबन्धनं चलनत्वम्, न तु तिह्योषमात्राधीनमिति चेत्; यदि नोदनादयः स्वभावभूतास्ततस्ति ह्योषा एव, ग्रथाऽस्वभावभूतास्ततः सहकारिए एव, ततस्तानासाद्य निर्विशेषैव शिशपा चलनस्वभावत्वमारभत इति । तथा च कुतः क्षिणिकत्वसिद्धः ?

स्वभावभूता एवागन्तुकसहकार्यनुप्रवेशाद्भवन्तीति चेत्। एवं तिह् वृक्षसामग्रचामागन्तुकसहकार्यनुप्रवेशादेव शिशपाऽपि जायत इति न किरचिद्वशेषः।

# पू० प० नोदनादि ... ... ...

शिशपा के लिये जितने कारणों की अपेक्षा होती है, चलन क्रिया के लिये उनसे अतिरिक्त (सभी चलन क्रियाओं में अपेक्षित) नोदनादिसंयोग भी विशेष रूप से आवश्यक होते हैं। अतः 'केवल शिशपा' के लिये (अर्थात् चलन स्वभाववाली और अचलन स्वभाव वाली सभी शिशपाओं के लिये) जितने भी विशेष कारणों के समूह अपेक्षित हैं, केवल उतने से ही चलनस्वभाव की शिशिपा की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

# सि॰ प॰ यदि नोदनादयः ... ... ...

यदि (चलन क्रिया के कारणीभूत) नोदनादि शिशपा के 'स्वभाव' हैं अर्थात् शिशपा और नोदनादि आगन्तुक कारण ये दोनों अभिन्न हैं, तो नोदन में शिशपा की व्याप्ति ही माननी होगी। यदि नोदन को शिशपा का स्वभाव न मानें अर्थात् नोदन और शिशपा इन दोनों को भिन्न मानें तो यही कहना पड़ेगा कि नोदनादि चलन स्वभाव की शिशपा के सहकारी कारण हैं। सहकारिकारणों की सत्ता मान लेने पर फिर 'कुर्वद्रपत्व' को स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि इन सहकारि कारणों का साहाय्य पाकर केवल शिशपा ही अपने में चलन (स्वभाव) को उत्पन्न कर सकती है (इसके लिये शिशपा में चलनकुर्वद्रपत्व रूप 'विशेष' को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार) वस्तुओं को क्षणिक मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सुतराम क्षणिकत्व की सिद्धि कैसे होगी ?

### पू॰ प॰ स्वभावभृता एव 🕶 · · · ·

नोदनादि शिश्यपा के स्वभाव ही हैं, किन्तु इस शिश्यपा की उत्पत्ति नोदनादि सहकारिकारणों के संबलन के वाद होती है। इन सहकारिकारणों से युक्त (घटित ) शिश्यपा के कारणसमूह (सामग्री) से ही चलनस्वभाववाली (अचलनस्वभाव वाली शिश्यपा से भिन्न) दूसरी ही शिश्यपा की उत्पत्ति होती है।

### सि॰ प॰ एवं तर्हि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ऐसा स्वीकार करने पर तुल्यन्याय से सभी शिश्यपाग्रों के प्रसङ्ग में भी यह कहा जा सकता है कि सभी वृक्षों के उत्पादक कारणसमूह (सामग्री) में शिश्यपा के उत्पादक रूप सहकारी के मिल जाने से ही शिश्यपा की उत्पत्ति होती है। एवमेतत्, किन्तु शिशपाजनकास्तरुसामग्रीमुपादायैव, चलनजनकास्तु न तामेव, किन्तु मूर्तमात्रम् । तथा दर्शनादिति चेत्; मैवम्, कम्पजनकाः शिशपाजनकविशेषा ग्रपि सन्तस्तानितपर्तान्त, न तु वृक्षजनकविशेषाः शिशपाजनकास्तानिति, नियामकाभावात् । शिशपाजनकास्तद्विशेषा एव, कम्पकारिएस्तु न तथा, किन्त्वागन्तवः सहकारिए। इति चेत्, एवं तर्हि तानासाद्य सहशरूपा ग्रपि

पू॰ प॰ एवमेतत्, किन्तु ... ...

ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि कम्प (चलन) शिश्यपा में भी रहता हैं, एवं सभी पलाशादि ग्रन्थ मूर्त्तद्रव्यों में भी। एवं शिश्यपा में भी कभी कम्प रहता है कभी नहीं। अथ च कम्प ग्रीर उसके आश्रय (बौढों के मत से) ग्रीमन्न हैं। ऐसी स्थित में जिस प्रकार 'वृक्ष विशेष' ही 'शिश्यपा' है, उसी प्रकार 'शिश्यपा विशेष' ही 'कम्प' है। अतः तुल्यन्याय से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार 'कम्प' शिश्यपा का एक विशेष स्वरूप होने पर भी शिश्यपा से भिन्न पलाशादि मूर्त्त द्रव्यों में रहता है, उसी प्रकार वृक्ष से भिन्न द्रव्य भी शिश्यपा हो सकती है। इसका कोई भी नियामक नहीं है कि शिश्यपात्व की श्रवान्तर जाति कम्पत्व का तो शिश्यपात्वातिपात हो (अर्थात् वह शिश्यपात्व को छोड़कर भी रहे) किन्तु वृक्षत्व की ग्रवान्तर जाति शिश्यपात्व का व्रक्षत्वातिपात को खाद्यपात्व को छोड़कर भी रहे ) किन्तु वृक्षत्व की ग्रवान्तर जाति शिश्यपात्व का वृक्षत्वातिपात न हो (अर्थात् वृक्ष न होने पर शिश्यपा न हो)। अतः जिस युक्ति से बौद्धगण 'वृक्षः शिश्यपायाः' इस स्वभावलिङ्गक अनुमान की उपपत्ति करेंगे, उसी प्रकार पलाशादि वृक्षों में 'अर्थ शिश्यपा कम्पकारित्वात्' इस ग्रनुमान को भी ग्रापित्त होगी।

पू० प० शिशपाजनकास्तद्विशेषा एवं ... ... ...

जिस प्रकार विशेष प्रकार की वृक्षसामग्री शिशपा की उत्पादिका सामग्री है, विशेष प्रकार की शिशपा की उत्पादिका सामग्री ही उसी प्रकार कम्प की उत्पादिका नहीं है, किन्तु नोदनादि संयोगों से युक्त सामग्री ही कम्प की उत्पादिका है (यह नोदनादि से युक्त सामग्री शिशपा की उत्पादिका नहीं है, क्योंकि जैसे कि शिशपात्व वृक्षत्व की अवान्तर जाति है, उसी प्रकार कम्पत्व या कम्पकारित्व शिशपात्व की भ्रवान्तर जाति नहीं है )। सि० प० एवं तिह तानासाद्य "" "" ""

इससे तो यही निष्यन्न होता है कि शिशपा का सामान्य कारण ही नोदनादि विशेष कारणों का साहास्य पाकर कम्प स्वभाववाली शिशपा (विशेष) का भी उत्पादन करते हैं। केचित्कम्पकारिएगोऽनासादितसहकारिणस्तु न तथा। तथा च तद्वा ताद्यवेति न किर्चिद्विशेषः स्यात्। तस्माद्विरुद्धयोरसमावेश एव। समाविष्टयोश्च परापरभाव एव। स्रमेवम्भूतानां द्रव्यगुर्णकर्मादिभावेनोपाधित्वमात्रम्। तेषान्तु विरुद्धानां न समावेशो व्यक्तिभेदात्। जातीनाञ्च भिन्नाश्रयत्वात्। तथा च कुतः क्षिर्णकत्वम् ?। वैजात्याभ्युपगमे च कुतोऽनुमानवातां ?। मा भूदनुमानमिति चेन्न; तेन हि विना न तिसद्धयोत्।

एवं शिशपा के ही उक्त सामान्य कारणों को जब कथित नोदनाद सहकारियों का सान्निष्य प्राप्त नहीं होता है तो वे ही कारण (कम्पस्वभाववाली शिशिपा को उत्पन्न न कर) अकम्प-स्वभाववाली शिशिपा को ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कम्पस्वभाव की शिशपा के उत्पादक कारणों के समूह (सामग्री) अकम्प स्वभाववाली शिशपा को उत्पन्न करनेवाले कारणों के समूह (सामग्री) से यद्यपि भिन्न है, तथापि दोनों सामग्रियों में अत्यन्त साहश्य के कारण उन दोनों सामग्रियों के भेद जान नहीं पड़ते। क्योंकि 'तत्' में और 'तत्सहश' में कार्यतः अधिक श्रन्तर प्रतीत नहीं होता।

तस्माद्विरुद्धयोरसमावेश एव "" "

तस्मात् (पिहले जो यह कह आये हैं कि अन्यूनानितप्रसक्त ) दो विरुद्ध जातियाँ किसी एक आश्रय में नहीं रह सकतीं। एवं जिन दो जातियों का एकत्र समावेश है भी उन में से एक दूसरे से 'पर' (अधिकदेश वृत्ति ) अथवा 'अपर' (न्यूनदेश वृत्ति ) अवश्य होंगी। वह सर्वथा उचित है)।

जो 'अनेवम्भूत' हैं (अर्थात् जिन दो धर्मों में परस्पर विरोध के रहने पर भी एकत्र स्थिति देखी जाती है, एवं उनमें परापरभाव नहीं देखा जाता ) उनमें से एक 'धर्म' कदाचित् जाति स्वरूप हो भी, तथापि दूसरा तो अवश्य ही जाति स्वरूप न होकर 'उपाधि' स्वरूप ही होगा । वह 'उपाधि' द्रव्यस्वरूप हो अथवा गुणस्वरूप अथवा कर्मस्वरूप हो । जिन परस्पर विरुद्ध दो धर्मों में से प्रत्येक जातिस्वरूप होगा, वे दोनों कभी भी एक आश्रय में नहीं रह सकते, क्योंकि उनके लिये नियमित आश्रय अत्यन्त भिन्न हैं । अतः परस्पर विरुद्ध जातियाँ भिन्न-भिन्न आश्रयों में हो रहती हैं । इस प्रकार 'वैजात्य' अथवा कुर्वद्रपत्व स्वरूप विशेष प्रकार की जाति को माने विना क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । एवं 'वैजात्य' को स्वीकार कर लेने पर अनुमान की चर्चा ही वृथा हो जाती है ।

पू० प० मा भूत् ... ... ...

उठ जाय अनुमान की चर्चा ? सि० प० न, तेन हि · · · · · · ·

ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान प्रमाण के विना क्षणिकत्व की सिद्धि ही नहीं हो सकती। न हि क्षिणिकत्वे प्रत्यक्षमस्ति । तथा निश्चयाभावात् । गृहीतिनश्चत एवार्थे तस्य प्रामाण्यात्, ग्रन्यथाऽतिप्रसङ्गात् ।

नतु वर्तमानः क्षणोऽध्यक्षगोचरः । न चासौ पूर्वापरवर्तमानक्षणात्मा । ततो वर्तमानत्वनिश्चय एव भेदनिश्चय इति चेत्; किमत्र तदिभमतमायुष्मतः ? यदि धम्येव नीलादिर्न किञ्जिदनुपपन्नम् , तस्य स्थैर्यास्थैर्यसाधारण्यात् । श्रथ

## न हि क्षणिकत्वे ... ... गृहीत एवार्थे

ऐसा कहना भी संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही क्षणिकत्व की सिद्धि करेंगे ? क्योंकि 'क्षणिकमिदम्' इस भ्राकार का प्रत्यक्षात्मक 'निश्चय' उत्पन्न नहीं होता।

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय है। ग्रतः वह इन्द्रिय गोचर नहीं हो सकता। सिविकल्पक प्रत्यक्ष रूप ज्ञान का ही प्रत्यक्ष होता है। जिस विषय का सिवकल्पक ज्ञान उत्पन्न होगा, उससे उसी विषय के निर्विकल्पक ज्ञान का अनुमान होगा। यदि 'क्षणिकमिदम्' इस आकार का सिवकल्पक प्रत्यक्ष ही नहीं है तो फिर क्षणिकत्व विषयक निर्विकल्पक ज्ञान रूप प्रत्यक्ष प्रमाण का ग्रनुमान किससे होगा? अतः 'क्षणिकमिदम्' इस आकारके निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की संभावना न रहने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती। 'ग्रन्यथा' (यदि ऐसे विषयों का भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मानें जिनका कि सिवकल्पक हो ही नहीं सकता तो) 'ग्रतिप्रसङ्ग' होगा (अर्थात् ग्राकाश परमाग्रु प्रभृति वस्तुग्रों के प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी)।

पूर पर ननु वर्त्तमानः क्षराः ... ... ...

जिस लिये कि अतीत एवं अनागत वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः मानना होगा कि (वर्तमान क्षण में विद्यमान वस्तुओं) का ही प्रत्यक्ष होता है। सुतराम् वर्त्तमान-क्षणात्मक घर अतीतकालिक और भविष्यत्कालिक दोनों ही घटों से मिन्न है। अतः वर्त्तमानत्व विषयक उक्त प्रत्यक्ष रूप निश्चय वस्तुतः पूर्वापरकाल वृत्ति घटों में परस्पर भेद का निश्चय स्वरुप ही है। एक ही वस्तु में काल भेद से परस्पर भेद का निश्चय ही 'क्षणिकत्व' का नियामक है।

इस दृष्टि के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण से ही क्षणिकत्व का निश्चय होगा। श्रनुमान से क्षणिकत्व का निश्चय भले ही संभव न हो। सि० प० किमत्र तत् · · · · · · · · ·

'वर्तमानत्व' शब्द का कौन सा अर्थ आप को अभिन्नत है ? यदि ('अयं नीलः; अयं घटः' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीतियों में मासमान ) नीलादि स्वरूप ही वह 'वर्तमानत्व' है, तो कोई अनुपपत्ति ही नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में नीलादि घमों को स्थिर मानें अथवा क्षणिक मानें दोनों हो स्थितियों में कोई अनुपपत्ति नहीं है। यदि 'वर्त्तमानत्व' को नीलादि का घर्म मानते हैं, तथापि कोई अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि नीलादि घमियों में रहनेवाले अतीत्व और अनागतत्व से उसी घर्मी में रहनेवाला वर्त्तमानत्व भिन्न है, उनके नीलादि धमियों को भी परस्पर भिन्न मानने का कोई कारण नहीं है। एक ही घर्मी के घर्म विभिन्न हो सकते हैं )। अतः कथित वर्त्तमानत्व एवं अवर्त्तमानत्व धर्मी से उनके नीलादि धर्मी भिन्न हैं।

धमंः, तद्भेदिनश्चयेऽपि धमिंगः किमायातम् ? तस्य ततोऽन्यत्वात् । वर्तमाना-वर्तमानत्वमेकस्य विरुद्धमिति चेत्; यदि सदसत्त्वं तत्; तन्न, अनभ्युपगमात् । ताद्रूप्येगीव अत्यभिज्ञानात् । सदसत्सम्बन्धश्चेत्; किमसङ्गतम् ? । ज्ञानवत्तदुपपत्तेः । क्रमेगानेकसम्बन्ध एकस्यानुपपन्न इति चेन्न; उपसपंग्रप्रत्ययक्रमेग्गेव तस्याप्यु-पात्तेः । प्रत्यभिज्ञानमप्रमाग्गमिति चेत्; ग्रस्ति तावदतो निरूपग्गीयम्, क्षग्रप्रत्ययस्तु भ्रान्तोऽपि नास्तीति विशेषः ॥१६॥

पू॰ प॰ वर्त्तमाना \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वर्त्तमानत्व एवं अवर्त्तमानत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, अतः किसी एक धर्मी में इन दोनों की सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती। सि॰ प॰ यदि सदसत्त्वम् · · · · · ·

यदि वर्तमानत्व को सत्त्व स्वरूप एवं अवर्तमानत्व ( अर्थात् प्रतोतत्व ग्रीर अनागतत्व इन दोनों ) को असत्त्व रूप मानें तभी उक्त विरोध उत्पन्न हो सकता है, किन्तु ऐसा हम लोग नहीं मानते । व्योंकि नीलादि को सभी प्रतीतियाँ वरावर ( ग्रनागतत्वादि के समय भी ) 'सत्' रूप से ही होतो है । यदि 'वर्तमानत्व' शब्द का अर्थ 'सत्' सम्बन्ध, एवं 'अवर्तमानत्व' शब्द का ग्रर्थ 'असत् सम्बन्ध' करें तो उन धर्मों में कोई भी विरोध नहीं रह जाता है, व्योंकि 'योऽहं घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्पृद्यामि' ( जिस घट को मैंने देखा था उसी घट को मैं छू रहा हूँ ) इत्यादि 'ज्ञान' रूप प्रत्यभिज्ञाग्रों में एक ही घट में वर्त्तमानत्व एवं प्रवर्त्तमानत्व दोनों ही मासित होते हैं ।

पू॰ प॰ इसेएा ... ... ...

(एक ही समय एक ही वस्तु में अनेक विरुद्ध धर्मी का समावेश कदा चित् हो भी किन्तु) एक ही वस्तुमें 'क्रमशः' श्रनेक धर्मों का सम्बन्ध संभव नहीं है। (अतः एक ही नील में वर्त्तमानत्व श्रीर अवर्त्तमानत्व दोनों का सम्बन्ध संभव नहीं है)। सि० प० न, उपसर्पण \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उपसर्पण ( संन्निधान ) के प्रत्यय ( कारण ) जिस लिये कि क्रमशः एकत्र होते हैं, अतः एक धर्मी में क्रमशः अनेक धर्मी के समावेश में भी कोई बाधा नहीं है।
पूर्व पर्व प्रत्यभिज्ञानम् ••• ••• •••

('योऽहं घटमद्राक्षं सोऽहिमिदानीं स्पृशामि' इत्यादि प्रत्यिभिज्ञानों के वल से ही तो घटादि को स्थिर माना जाता है, किन्तु ) यह प्रात्यिभज्ञा ही तो यथार्थ (प्रमा ) ज्ञान रूप नहीं है। (अतः इसके द्वारा ज्ञात स्थैर्य से क्षणिकत्व बाधित नहीं हो सकता )। सि० प० श्रस्ति तावत् \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

नीलादि वस्तुओं में स्थैर्य की प्रतीति होती है (यह बौद्ध गण भी मानते हैं। यह प्रतीति उनके मत से अप्रमा भले ही हो) क्योंकि प्रतीति में अप्रमात्व (अथवा प्रमात्व की सिद्धि के लिये प्रतीति की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है)। किन्तु क्षणिकत्व विषयिणी तो कोई अमात्मक प्रतीति भी नहीं है। यही स्थैर्यवादियों और क्षणिकत्ववादियों में अन्तर है।।१६॥

स्यादेतत् । मा भूदध्यक्षमनुमानं वा क्षिणिकत्वे, तथापि सन्देहोऽस्तु । एतावताऽपि सिद्धं समीहितं चार्वाकस्येति चेत्; उच्यते —

स्थैर्यहृष्ट्योनं सन्देहो न प्रामाण्ये विरोधतः। एकतानिश्चयो येन क्षणे तेन स्थिरे मतः॥१७॥

न हि स्थिरे तद्शींने वा स्वरसवाही सन्देहः, प्रत्यभिज्ञानस्य दुरपह्नवत्वात्।

पू॰ प॰ स्यादेतत्, मा भूत ... ... ...

प्रत्यक्ष अथवा अनुमान इन दोनों प्रमाणों से 'क्षणिकत्व' की सिद्धि भले ही संभव न हो, तथापि (क्षणिकत्व के अभाव का भी कोई साधक प्रमाण न रहने से ) क्षणिकत्व का संशय तो हो ही सकता है। इससे भी मेरा (चर्वाक का) अभिप्रेत सिद्ध हो जायगा।

इसके उत्तर में हम ( सिद्धान्तियों ) लोगों का कहना है कि :---

(जिस 'सन्देह' से आप स्थैर्यवादियों को निरस्त करना चाहते हैं, वह क्या ) (१) स्थैर्यविषयक है, प्रथवा (२) दृष्टि (अर्थात स्थैर्य के साधक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान) विषयक है ? (३) किं वा सभी प्रामाण्यों के विषय में है ? इनमें पहिला सन्देह इस लिये भ्रतुपपन्न है कि वह 'स एवायं घटः' इत्यादि प्रत्यिभज्ञाओं से ही बाधित है। प्रत्यिभज्ञा रूप 'हिष्ट' विषयक दूसरा संशय 'प्रत्यिभजानामि' इस प्रत्यिभज्ञा के द्वारा ही वाधित है, क्योंकि 'प्रत्यिजज्ञानामि' इस प्रत्यिभज्ञा से 'प्रत्यिभज्ञा' की सत्ता निश्चित है। एवं सभी प्रामाण्य विषयक तीसरा संशय इसिलये नहीं हो सकता कि वह सभी सन्देहों का विनाशक है वयोंकि 'सन्देिह्य' इस आकार का ध्रनुव्यवसाय ही 'सन्देह' की सत्ता का ज्ञापक है। अगर सभी ज्ञानों का प्रामाण्य सन्दिग्ध हो तो 'सन्देह्मि' इस अनुव्यवसाय रूप ज्ञान का प्रामाण्य भी सन्दिग्ध होगा। जिस ज्ञान का प्रामाण्य सिन्दिग्य हो उससे किसी वस्तुकी सिद्धि संभव नहीं है। तदनुसार सिन्दिष प्रामाण्य वाले 'सन्देह्मि' इस आकार के अनुव्यवसाय से किसी सन्देह की सत्ता ही नहीं मानी जा सकेगी। (जिससे सन्देह की ही सत्ता उठ जायगी)। अतः सभी ज्ञानों के प्रामाण्यों में सन्देह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 'थोऽह घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्पृशामि' इस प्रत्यिमज्ञा में भी प्रामण्य का सन्देह नहीं हो सकता, क्यों कि जिस प्रमाण के द्वारा (बीद्धों के मत में ) केवल एक ही क्षण में रहनेवाले घट में 'एकत्व' का निश्चय होगा, उसी प्रमाण के द्वारा नाना क्षणों में रहनेवाले घट में भी 'एकत्व' का निर्णय होगा। ( इससे उक्त प्रत्यिभज्ञा का प्रामाण्य निश्चित है, अतः उसमें भी प्रामाण्य का संशय नहीं हो सकता )।

सि० प० न हि स्थिरे .....

'नीलादि पदार्थ मनेक क्षणों तक स्थिर रहते हैं ? मथवा नहीं ? इस प्रकार का स्थैर्य-विषयक संशय नहीं हो सकता, क्योंकि 'सोऽयं नीलः' इत्यादि प्रत्यभिज्ञाम्रों के द्वारा स्थैर्य का निष्ठवय निरवाब है। एवं 'तर्द्शन' में अर्थात् 'सोऽयंनील' इत्यादि प्रत्याभिज्ञा रूप नापि तत्त्रामाण्ये । स हि न तावत्सावैत्रिको, व्याघातात्, तथाहि—प्रामाण्यासिद्धो सन्देहोऽपि न सिद्धचेत्, तित्सद्धो वा तदपि सिद्धचेत् । निरुचयस्य तदधीनत्वात् । कोटिद्धयस्य चादृष्टस्यानुपस्थाने कः सन्देहार्थः ?। तद्दर्शने च कथं सर्वथा तदसिद्धः ?।

एतेनाऽप्रामाणिकस्तदव्यवहार इति निरस्तम् । सर्वथा प्रामाण्यासिद्धी तस्याप्यसिद्धेः । प्रकृते प्रामाण्यसन्देहो लूनपुनर्जातकेशादौ व्यभिचारदर्शनादिति

'दर्जन' में भी संशय नहीं हो सकता, क्योंकि 'सोऽयं नील इति प्रत्यभिजानामि' इस अनुव्यवसाय का भी अपलाप नहीं किया जा सकता। नापि तत्त्रामाण्ये .....

एवं कथित अनुव्यवसाय में भी भ्रशामाण्य का संशय नहीं किया जा सकता, ( क्योंकि यह सन्देह सभी ज्ञानों के प्रामाण्य को सन्दिग्ध मानकर भी हो सकता है ? अथवा केवल उक्त अनुव्यवसाय रूप ज्ञानों के प्रामाण्य को ही सन्दिग्ध मानकर भी किया जा सकता है ?)। यदि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य को सन्दिग्य माना जाय तो किसी भी 'सन्देह' की सिद्धि न हो सकेगी. (क्योंकि उक्त नियम के अमुसार सन्देह के साधक 'सन्देह्या' इस अनुव्यवसाय रूप ज्ञान के प्रामाण्य को भी सन्दिग्ध मानना होगा )। यदि 'सन्देह' की सत्ता को स्वीकार करना है तो 'सन्देिह्म' इस आकार के ज्ञान के प्रामाण्य को भी स्वीकार करना हो होगा, क्योंकि 'निश्चय' अर्थात सन्देह विषयक 'सन्देह्यि' इस ग्राकार का प्रत्यिभज्ञा रूप निश्चय से सन्देह की सिद्धि भी 'तदबीन' अर्थात् प्रामाण्य के ग्रधीन है। एवं 'ग्रहष्ट' अर्थात् भ्रनिश्चित दोनों कोटियों की निश्चय रूप 'उपस्थिति' के विना 'सन्देह' शब्द का अर्थ ही क्या होगा ? यदि संशय के लिये दोनों कोटियों की उपस्थिति आवश्यक है, इसलिये यदि संशय के दोनों कोटियों के निश्चयात्मक ज्ञानों का मानना आवश्यक है, तो प्रामाण्य निश्चय का सर्वथा निराकरण नहीं किया जा सकता ( अन्ततः कथित उपस्थिति रूप ज्ञानों में तो प्रामाण्य मानना ही होगा, क्योंकि अप्रामाणिक उपस्थिति से संशय उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः यह कहना संभव नहीं है कि किसी भी ज्ञान में प्रामाण्य निश्चित नहीं है )। एतेन "

इसी समाधान के द्वारा पूर्वपक्षवादियों का यह कथन भी खंडित हो जाता है कि ''जितने भी ये व्यवहार हैं, सभी 'भ्रप्रमाणमूलक' ही हैं'' क्योंकि यदि सभी व्यवहारों को भ्रप्रमाणिक मानेंगे तो पूर्वपक्षवादी के द्वारा उत्थापित 'भ्रप्रामाणिकस्तद्व्यवहारः' यह व्यवहार भी भ्रप्रामाणिक हो जायगा।
प्र• प॰ प्रकृते '''

अन्यत्र चाहे जो कुछ भी हो, किन्तु वस्तुश्रों के स्थैर्य के प्रसङ्ग में प्रामाण्य सन्देह का हेतु अवश्य ही विद्यमान है, क्योंकि मुण्डन के बाद जो मस्तक पर केश उग श्राते हैं, उन केशों में 'ये वे हो केश हैं' इस आकार की प्रत्यभिज्ञा को सभी अप्रमाण मानते हैं। चेन्न; एकत्विनश्चयस्य त्वयाऽपीष्टत्वात्। ग्रनिष्टौ वा न किञ्चित्सिद्धयेत्। सिद्धयतु यत्र विरुद्धधर्मविरह इति चेत्; तेनैव स्थिरत्वमिप निश्चीयते। स इह सिद्धिते इति चेत्; तुल्यमेतत्। किचिन्नश्चयोऽपि कथञ्चिदिति चेत्; समः समाधिः ॥१७॥

सि॰ प॰ न, एकत्वनिश्चयस्य .....

ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमात्र में रहनेवाले घट में तो 'एकत्व' का निश्चय तुम्हें भी अभीष्ट है। ऐसा न मानो तो किसी भी वस्तु की सिद्धि संभव न होगी।
पु० प० सिद्ध्ययत् यत्र

जहाँ जिस धर्म के विरुद्ध किसी धर्म की सिद्धि संभव न हो वहाँ उस धर्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं (अत: नीलादि वस्तुओं में क्षणिकत्व के विरुद्ध स्थैर्य धर्म की सत्ता संभावित नहीं है, ग्रत: उनमें क्षणिकत्व को स्वीकार करना ही होगा )।

सि० प० तेनैव .....

इसी रीति से नीलादि वस्तुओं में स्थैर्थ की भी सिद्धि होगी (क्योंकि नीलादि में स्थैर्थ के विरुद्ध क्षणिकत्व की उपलब्धि नहीं होती है)।

पू० प० स इह

(नीलादि वस्तुओं में स्थैर्य के ) विरुद्ध क्षणिकत्व का (निश्चय संभव न भी हो ) किन्तु सन्देह तो हो हो सकता है (इस सन्देह से भी स्थैर्य पक्ष का विघटन होगा )। सि० प० तृल्यम्

समानरूप से ही नीलादि के प्रसङ्घ में यह भी कहा जा सकता है कि नीलादि में क्षणिकत्व के विरुद्ध स्थैर्य का निश्चय अले ही संभव न हो, किन्तु इस स्थैर्य का संशय तो हो ही सकता है। इस सन्देह से भी नीलादि पदार्थों का क्षणिकत्व ग्रवश्य ही विघटित हो जायगा।

पू० प० कचिन्निश्चयोऽपि .....

यदि एकक्षणमात्र में रहनेवाले घटादि भाव पदार्थों में 'एकत्व' का निश्चय नहीं मानेंगे तो किसी भी पदार्थ का निश्चय न हो सकेगा। फलतः लोकव्यवहार ही रुक जायगा। ग्रतः 'क्वचित्' ग्रर्थात् घटादि पदार्थों में एकत्व का निश्चय भी स्वीकार करते हैं। सि० प० समः

यह समाधान तो घट।दि पदार्थों को स्थैर्य मानने के प्रसङ्ग में भी सनान रूपसे दिया जा सकता है कि यदि घटादि पदार्थों में स्थैर्य का निर्णय नहीं होगा तो घटादि पदार्थों को (अतीन्द्रिय क्षणमात्र वृत्ति ) क्षणिक होने के कारण अतीन्द्रिय मानना होगा, जिससे प्रवृत्ति एवं निवृत्ति रूप लोकयात्रा ही विघटित हो जायगी। श्रतः जिस लोकयात्रा की अनुपपत्ति से आप क्षणिक पदार्थों में 'एकरव' का निर्णय करेंगे उसी से उनका स्थैर्य भी निर्णात हो सकता है।।१७॥

नन्वेतत्कारण्त्वं यदि स्वभावो भावस्य नीलादिवत्तदा सवंसाधारणं स्यात्। न हिं नीलं किञ्चित्प्रत्यनीलम्। अयोपाधिकं, तदा उपावेरपि स्वाभाविकत्वे तथात्वप्रसङ्घः। ग्रीपाधिकत्वे त्वनवस्था। अथाऽसाधारण्त्वमप्यस्य स्वभाव एव, तत उत्पत्तेरारभ्य कुर्यात्, स्थिरस्यैकस्वभावत्वादिति चेत्; उच्यते—

हेतुक्काक्तमनाहत्य नीलाद्यपि न वस्तु सत्। तद्युक्तं तत्र तच्छक्कमिति साधारगां न किम् ॥१८॥

सर्वंसाधारणनीलादिवैधम्येण काल्पनिकत्वं कार्यकारणभावस्य व्युत्पादयता नीलादिपारमाथिकमेवाभ्युपगन्तत्र्यम् । अन्यथा तद्वैवर्म्येण हेतुफलभावस्यापार-माथिकत्वानुपपत्तेः । न च कार्यकारणभावस्याऽपारमाथिकत्वे नीलादि पारमाथिकं

पू० प० नन्वेतत् ... ... ...

(इस प्रकार परलोक के अदृष्ट रूप साधन की सिद्धि हो जाने पर भी—यह आक्षेप रह जाता है कि 'कारणत्व' की सिद्धि संभव होने पर ही परलोक का अदृष्ट रूप कारण की भो सिद्धि सम्भव है, किन्तु यह 'कारणत्व' सामान्य ही सिद्ध नहीं है, क्योंकि कारणत्व को यदि दण्डादि वस्तुओं का 'स्वभाव' मानें तो दण्ड जिस प्रकार घट रूप कार्य विशेष का कारण है, उसी प्रकार उसे सभी कार्यों का कारण मानना होगा, क्योंकि घटादि के नोलादि स्वभाव रूप धर्म सभी पुरुषों के लिये नीलादि ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि देवदत्त के लिये घट नील स्वभाव का है और यज्ञदत्त के लिये वही घट पीत स्वभाव का।

यदि कारणत्व को (दण्ड का) श्रीपाधिक धर्म मानें तो (उपाधि के प्रसङ्घ में भी यह प्रश्न उदित होगा कि) वह स्वयं दूसरी उपाधि से युक्त है ? श्रथवा स्वयं स्वाभाविक ही है ? यदि उपाधि को स्वाभाविक मानें तो कथित 'साधारण्य' को आपित होगी। यदि उपाधि की भी कोई दूसरो उपाधि मानें तो अनवस्था होगी। यदि 'असाधारण्य' भी कारणों का स्वभाव मानें तो उसे स्वयं उत्पन्त होते ही कार्य का उत्पादन कर देना चाहिये, वयों कि स्थिर वस्तुओं का एक प्रकार का स्वभाव नियत है। सि॰ प॰ उच्यते, हेतुशक्तिमनाहत्य ... ...

इन आक्षेपों के उत्तर में हम (सिद्धान्तोगण) कहते हैं कि 'हेतुशक्ति' अर्थात् कारणत्व को स्वीकार न करने पर (पूर्वपक्षियों के दृष्टान्तभूत) नील।दि पदार्थों की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। 'तत्' अर्थात् सहकारिकारणों से युक्त मुख्य कारण ही 'तत्र' अर्थात् कार्यं के उत्पादन में समर्थं है (सहायकों से विहीन मुख्य कारण अपने कार्यं केउत्पादन में समर्थं नहीं है)। इस प्रकार का 'साधारण्य' क्य। कारण में नहीं है ? (अवश्य है)।

नहा ह )। इस प्रकार का 'सायारण्य प्रया नगरण न गहा सि० प० सर्वसाधारसाः ... ... ...

सभी पुरुषों के द्वारा एक ही प्रकार से दोखनेवाले नीलादि पदार्थ को वैधम्यँ हष्टान्त बना कर जो संप्रदाय कार्यकारणभाव को ही काल्पनिक प्रतिपन्न करना चाहते हैं, उन लोगों को भी नीलादि पदार्थों की वास्तिविक सत्ता माननी ही होगी। ऐसा न मानने पर यह भवितुमहंति, नित्यत्वप्रसङ्गात् । तस्मादस्य पारमाधिकत्वेऽपरमपि तथा, न वोभयम-पीति कथमेकमनेकं परस्परिवरुद्धं कार्यं कुर्यात् ? । तत्स्वभावत्वादिति यदि, तदोत्पत्तेरारभ्य कुर्यादिविशेषादित्यपि न युक्तं, तत्तत्सहकारिसाचिव्ये तत्तत्कार्यं करोतीति स्वभावव्यवस्थापनात् । इदक्ष साधारणमेव, सर्वेरिप तथोपलम्भात् । न हि नीलादेरप्यन्यत्साधारण्यमिति ॥ १८ ॥

कहना सम्भव नहीं है कि "जिस लिये वास्तविक वस्तुओं में रहनेवाला 'साधारण्य' कार्य-कारणभाव में नहीं है, अतः कार्यकारणभाव वास्तविक नहीं है"। क्योंकि कार्यकारणभाव काल्पनिक हों, किन्तु उसी से अपनी सत्ता को प्राप्त करनेवाले नोलादि पदःर्थ वास्तविक हों ये दोनों बातें एक साथ स्वीकरणीय नहीं हैं। क्योंकि जिन वास्तविक वस्तुओं को कारण की अपेक्षा नहीं होती है, वे नित्य ही होती हैं (जैसे कि आकाशादि) भ्रतः नीलादि पदार्थों को भी वास्तविक होने के साथ-साथ यदि कारणों से अनपेक्ष मानें तो उन्हें भी नित्य मानना होगा। 'तस्मात्' नीलादि पदार्थों की यदि पारमाधिक सत्ता माननी है तो कार्यकारणभाव को भी पारमाधिक ही मानना होगा। नहीं तो दोनों में से कोई भो पारमाधिक न हो सकेगा।

कथमेकमनेकम् ... ...

दण्डादि एक ही कारण परस्पर विरुद्ध स्वभावों से युक्त (घट गवादि) अनेक कार्यी का उत्पादन कैसे कर सकता है ?

पू॰ प॰ तत्स्वभावत्वात् ... ... ...

यदि ऐसा कहें कि 'एक ही कारण जिस लिये कि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले कार्यों के उत्पादन के सामर्थ्य रूप स्वभाव से युक्त है, अतः 'एक' कारण से भी कथित अनेक प्रकार के कार्यों का उत्पादन हो सकता है"। क्योंकि उक्त एक ही कारण का परस्पर विरुद्ध अनेक कार्यों का उत्पादन स्वभाव ही है।

तदोत्पत्तरारभ्य ... ... ...

किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर दण्डादि कारणों के उत्पन्न होते ही उन से घटादि कार्यों की उत्पत्ति माननी होगी, किन्तु सो उचित नहीं है।

सि॰ प॰ तत्तत्सहकारिसाचिव्ये ... ... ...

(अतः इस प्रसङ्ग में हम सिद्धान्तीगण) कारणों का ऐसा स्वभाव स्वीकार करते हैं कि (मुख्य) कारण अपने सहकारिकारणों का सहयोग पाने पर अवश्य ही अपने अपने कार्यों को उत्पन्न करते हैं। (इदञ्च) इस प्रकार का 'कारणत्व' तो (नीलादि पदार्थों के ही समान) 'साबारण' हैं ही, क्योंकि कारणों के इस प्रकार के 'साधारण्य' की उपलब्धि सभी को होती है। नीलादि पदार्थों के जिस साधारण्य की चर्चा की गयी है, वह भी कारण समुदाय के रहने पर सभी जनों के द्वारा नीलत्वादि ख्पों से उनका गृहीत होना छोड़कर और इन्छ भी नहीं है।। १८।।

स्यादेतत्। श्रस्तु स्थिरं, तथापि नित्यविभोर्न कारण्त्वमुपपद्यते। तथा ह्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां कारण्त्वमवधायंते; नान्वयमात्रेण्, ग्रतिप्रसङ्गात्। न च नित्यविभूनां व्यतिरेकसम्भवः। न च सोपाधेरसावस्त्येवेति साम्प्रतम्; तथाभूत-स्योपाधिसंबन्धेऽप्यनधिकारात्। जनितो हि तेन स तस्य स्यात् ? नित्यो वा ?। न प्रथमः, पूर्ववत्। नापि द्वितीयः, पूर्ववदेव ।

### पू० प० स्यादेतत् ... ... ग्रस्तु ... ... ...

यदि घटादि भाव पदार्थों को (क्षणिक न मान कर यदि) स्थिर ही मान लेते हैं, तथापि 'ग्रात्मा' को किसी भी कार्य का 'कारण' मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह नित्य एवं विभु है। चूँकि अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों मिलकर ही 'कारणत्व' के ज्ञापक हैं, केवल अन्वय नहीं। नित्य एवं विभु ग्रात्मा में सभी कार्यों का अन्वय रहने पर भी किसो भी कार्य का 'व्यतिरेक' सम्भव नहीं है। यदि केवल 'अन्वय' को 'कारणत्व' का ज्ञापक मानें तो (गगनादि नित्य एवं विभु पदार्थों में भी घटादि कार्यों की कारणता की आपत्ति रूप) 'अतिप्रसङ्ग' होगा।

### सि॰ प॰ न च सोपाधेः ... ... ...

केवल ग्रात्मा में अदृष्टादि कार्य उत्पन्न नहीं होते, किन्तु शरीर रूप उपाधि से युक्त आत्मा में ही अदृष्टादि कार्यों की उत्पत्ति होती है। अदृशदि कार्यों के साथ शरीर का अन्वय ग्रीर व्यतिरेक अन्वय ग्रीर व्यतिरेक से शरीरिविशिष्ट आत्मा में भी व्यतिरेक के व्यवहार की उपपत्ति की जा सकती है (विशेष्य का अभाव न रहने पर भी विशेषण के अभाव से विशिष्ट में अभाव का व्यवहार 'शिखी विनष्टः' इत्यादि स्थलों में प्रसिद्ध है )।

### पु० प० तथाभूतस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(यह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि) 'तथाभूत' अर्थात् नित्य एवं विभु आत्मा शारीर रूप उपाधि के साथ सम्बद्ध होने का अधिकार ही नहों रखता। क्योंकि (१) यह शारीर रूप उपाधि यदि अनित्य है तो फिर यहो कहना होगा कि उक्त नित्य एवं विभु आत्मा से उत्पन्न उस शारीर रूप उपाधि के साथ ही आत्मा सम्बद्ध है । (२) अथवा शारीर रूप उपाधि भी आत्मा के ही समान नित्य है ?। इन दोनों में प्रथम पक्ष तो 'पूर्ववत्' असङ्गत है, (अर्थात् तत्तत् शारीर का भी उपभोक्ता आत्मा में रहने वाला अदृष्ट कारण है। अदृष्ट का कारण है आत्मा। इस प्रकार आत्मा भी शारीर का कारण है ) किन्तु अभी यह बात चल हो रही है कि—'आत्मा किसी का कारण हो ही नहीं सकता"। फलतः जिस प्रकार आत्मा में अदृष्ट की कारणता अनुपपन्न है, उसी प्रकार शारीर की कारणता भो अनुपपन्न ही है )।

(२) शंरीर रूप उपाधि को नित्य मानकर भी आत्मा में कारणता की उपपत्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि इसमें भी 'पूर्ववत्' बाधक विद्यमान है। अर्थात् पूर्व में कही तथापि चोपाधेरेव व्यतिरेको न तस्य, ग्रविशेषात्। तद्वत इति चेन्न; स चोपाधिश्चेत्यतोऽन्यस्य तद्वत्पदार्थस्याभावात्। भावे वा स एव कारणं स्यात्।

गयी व्यतिरेकाभाव रूप जिस युक्ति के अनुसार नित्य आत्मा में कारणता अनुपपन्न है, उसी युक्ति से नित्य शरीर में भी कारणता की उपपत्ति प्रतिरुद्ध होगी।

तथापि चोपाघेरेव ... ... ...

(यदि उपाधि एवं उपाधि के साथ आतमा के सम्बन्ध को स्वीकार भी करलें)
'तथापि' शरीर रूप उपाधि रूप विशेषण से युक्त शरीर विशिष्ट आत्मा के अभाव का
पर्यवसान केवल शरीर रूप उपाधि के अभाव में ही होगा, क्योंकि शरीरविशिष्ट आत्मा के
अभाव को वेयल शरीर का अभाव रूप मान लेने से भी कोई अन्तर नहीं आता है।
'स० प० तद्वत् ''' ''' '''

शरीरिविशिष्ट आत्मा एक अतिरिक्त हो वस्तु है, वह शरीर और आत्मा इन दोनों में से प्रत्येक से भिन्न है। अतः केवल आत्मा का 'व्यितरेक' सम्भव न होने पर भी शरीर-विशिष्ट आत्मा का 'व्यितरेक' हो सकता है। अठः शरीर विशिष्ट आत्मा के न रहने एवं अहष्ट की उत्पत्ति न होने से इन दोनों में अन्वय के समान व्यितरेक भी सम्भव है। सुतराम् शरीर विशिष्ट आत्मा में कारणता की कोई अनुपपत्ति नहीं है। रेपूर्ण न, सोचोपाधिश्व … … … …

श्ररोर रूप उपाधि एवं श्रात्मा इन दोनों से भिन्न शरीर विशिष्ट आत्मा नाम को कोई वस्तु नहीं है। यदि शरीरविशिष्ट आत्मा नाम की एक श्रलग वस्तु को मान भी छें

<sup>1.</sup> दूसरी यह बात भी है कि उपाधि को नित्य मानिये श्रयवा श्रनित्य, किन्तु श्रातमा के साथ उसका किसी प्रकार का सम्बन्ध मानना ही होगा। एवं वह सम्बन्ध श्रवश्य ही उन दोनों से 'श्रन्य' होगा। प्रतियोगी श्रीर श्रनुयोगी दोनों हो सम्बन्ध के कारण है। श्रतः श्रातमा श्रीर श्रतीर के सम्बन्ध का भी श्रातमा को कारण मानना होगा। किन्तु श्रातमा में किसी भी प्रकार की कारणता ही श्रनुपनन है। श्रतः इस प्रकार से भी श्रातमा में क्यतिरेकमूलक कारणता की उपपत्ति नहीं की जा सकती।

२. अर्थात् विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव को केवल विशेषणाभाव रूप ही स्वीकार करना चाहिये। 'शिखी विनष्टः' इत्यादि स्थलों में शिखा से युक्त पुरुष का विनाश प्रस्यच से बाधित है, क्यों कि पुरुष का प्रत्यच होता है। यतः 'शिखी विनष्टः' इस प्रतीति का विषय शिखा रूप विशेषण का अभाव ही है। एवं उक्तस्यल में 'शिखा विनष्टा' यह स्वतन्त्र प्रतीति भी होती है, इस प्रतीति का विषय केवल शिखा के विनाश को स्वांकार करना ही है। 'इसी प्रकार शारीग्विशिष्ट आत्मा का अभाव फलतः केवल शारीर का अभाव ही है। इस से आत्मा के अभाव की उपपत्ति नहीं की जा सकती।

अत्रोच्यते---

# पूर्वभाषो हि हेतुत्वं सीयते येन केनचित्। व्यापकस्यापि नित्यस्य धींमधीरन्यथा न हि ॥१९॥

भवेदेवं यद्यन्वयव्यतिरेकावेव कारणत्वम्, किन्तु कार्यान्नियतः पूर्वभावः। स च कचिदन्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते, कचिद्धिमग्राहकात्प्रमाणात्। ग्रन्यथा कार्यात्कारणानुमानं कापि न स्यात्, तेन तस्यानुविधानानुपलम्भात्। उपलम्भे वा कार्यलिङ्गानवकाशात्, प्रत्यक्षत एव तत्सिद्धेः।

तथापि केवल आत्ना में कारणता की सिद्धि न होकर कथित व्यतिरेक से युक्त शरीर-विशिष्ट आत्मा में ही कारणता सिद्ध होगी केवल भ्रात्मा में नहीं। अतः नित्य एवं विमु होने के कारण आत्मा किसी का कारण हो ही नहीं सकती। सिठ प० ग्रित्रोच्यतेठ पूर्वभावो हि ... ... ...

इस आक्षेप के उत्तर में हम सिद्धान्ती कहते हैं कि कार्य का नियत पूर्ववित्तित्व ही 'कारणता' है। यह कारणता जिस किसी हेतु से निश्चित हो सकती है (अर्थात् कभी अन्वय से, कभी व्यक्तिरेक से कभी इन दोनों से एवं कभी धर्मिग्राहक मान से)। 'अन्यथा' यदि ऐसा न मानें अर्थात् केवल सिमलित अन्वय और व्यतिरेक को है कारणता का जापक मानें तो नित्य एवं विभु जिस आत्मा रूप धर्मी में कारणत्वाभाव रूप धर्म का साधन पूर्वपक्षी करना चाहते हैं, उस धर्मी का जान ही सम्भव नहीं होगा। "

भवेदेवम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

श्रातमा का व्यतिरेक सम्भव न होने से आत्मा में कारणत्व की श्रनुपपत्ति तब होती जब कि 'कारण' का यह लक्षण होता कि ''कार्य का अन्वय और व्यतिरेक जिसके अन्वय और व्यतिरेक से हो वही कारण है", किन्तु कारण का लक्षण तो 'कार्यनियतपूर्ववित्तित्व' रूप है। इस प्रकार का कारणत्व कभी श्रन्थय श्रीर व्यतिरेक इन दोनों से ग्रहीत होता है एवं कभी 'धर्मिग्राहक' प्रमाण से।

ग्रन्यथा कार्यात् … … … …

'अन्यथा' यदि केवल भ्रत्वय व्यितरेक को ही कारणता का ग्राहक मानें तो कार्य रूप हेतु से कारण का कोई भी अनुमान नहीं हो पायेगा। क्योंकि कारण कभी भी कार्य के साथ नहीं देखा जाता। अतः कार्य कारण का ज्ञापक नहीं हो सकेगा। यदि कार्य के साथ

<sup>1.</sup> विशिष्ट बुद्धि के लिये धर्मिज्ञान की अपेका होती है। मूतक रूप धर्मिज्ञान के विना 'घटवद् मूतकम्' यह विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। अतः आत्मज्ञान को 'आत्मा न कारणम्' इस विशिष्ट बुद्धि का कारण मानना ही होगा। हम लोगों को ज्ञान इच्हादि के समावायिकारण रूप से ही आत्मा का ज्ञान होता है। अतः आत्मा को यदि कारण ही नहीं मानेंगे तो पूर्वपची 'आत्मा न कस्यापि कारणम्' इस पच का भी स्थापन न कर सकेंगे। अतः पूर्वपचवादी जिस प्रमाण से अपने पच के 'धर्मी' रूप आत्मा के ज्ञान का सम्पादन करेंगे, उसी धर्मिप्राहक मान से आत्मा में कारणता की भी सिद्धि होगी।

## तज्जातीयानुविधानदर्शनात्सिद्धिरन्यत्रापि वार्यंते

कारण देखा जाय तो फिर उस कारण का ग्रहण तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो हो जायगा, उसके लिये कार्यकिङ्गक कारण के अनुमान की प्रवृत्ति हो व्यर्थ हो जायगी। तज्जातीयानुविधानदर्शनात् ... ... ...

ेघटादि अन्य द्रव्यों में जो गुण की कारणता श्रन्वय श्रीर व्यतिरेक के द्वारा पहिले से सिद्ध है, उसी के बल से द्रव्यत्व से युक्त श्रात्मा रूप द्रव्य में भो गुण की कारणता प्राप्त हो जाती है—इसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता।

( कहने का तात्पर्य है कि तत्कपाल व्यक्ति में जो तद्वट की कारणता सिद्ध की जाती है, उसका प्रयोजक तद्घट के साथ तत्कपाल व्यक्ति का अन्त्रय-व्यतिरेक नहीं है, किन्तु अन्य घटों के साथ अन्य कपालों का जो अन्वय और व्यतिरेक पूर्व से गृहोत है, उसी के बल से प्रकृत तत्कपाल व्यक्ति में प्रकृत तद्घट व्यक्ति की कारणता गृहीत होती है। इसी प्रकार घटादि द्रव्यों में घटादिगत रूपादि गुणों की कारणता जिस अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध की जाती है, उसी भ्रन्वय व्यतिरेक से आत्मा रूप द्रव्य में भी अदृष्ट रूप गुण की कारणता सिद्ध होगी। फलत: जिस व्यक्ति में जिस व्यक्ति की कारणता सिद्ध करना इष्ट है, उन दोनों व्यक्तियों का धन्वयव्यतिरेक का ग्रहण भावश्यक नहीं है, किन्तु तज्जातीय दूसरी व्यक्तियों में अन्वयव्यतिरेक का ग्रहण ही ग्रावश्यक है। प्रकृत में अदृष्ट रूप कार्य 'गुण' है, एवं आत्मा रूप कारण द्रव्य है। गुण का समवायिकारण द्रव्य है। अर्थात् गुणनिष्ठ कार्यतानिरूपित समवायिकारणना का अवच्छेदक द्रव्यत्व है। घट में जो तद्गत रूप की समवायिकारणता है उसका अवच्छेद ( व्यावर्त्तक ) धर्म भी द्रव्यत्व ही है, घटत्व नहीं । अर्थात् घट चूँ कि द्रव्य है इसीलिये समवायि-कारण है। 'वह घट है' इसलिये समवायिकारण नहीं है। श्रत: गुणनिष्ठ समवायिकारणता का अवच्छेद जो द्रव्यत्व धर्म है, उसकी सत्ता जब आत्मा में है तो उसमें गुण की समवाय-कारणता भी अवश्य है। आत्मा में द्रव्यत्व तो रहे, किन्तु तदवच्छेद्य समवायिकारणता न रहे यह संभव नहीं है। ऐसा होने से द्रव्यत्व समवायिकारणता का अवच्छेदक ही नहीं रह

<sup>1.</sup> कार्येलक्षक कारणानुमान की कथित श्रनुपपत्ति का परिहार इस प्रकार किया जा सकता है कि जिस कार्यंव्यक्तिविशेष से जिस कारणव्यक्तिविशेष का श्रनुमान इध्य है, उन दोनों का श्रन्वय श्रीर व्यतिरेक भन्ने ही उपन्नक्ष न हो, किन्तु तत्सजातीय किसी दूसरी कारणव्यक्ति का श्रन्वय श्रीर व्यतिरेक दोनों का गृहीत होना सम्भव है। प्रकृत श्रनुमेय रूप कारण व्यक्ति में पूर्व हेतुभूत कार्यं व्यक्ति में उन जातियों की श्रनुसृति देखी जाती है। इसी से किसी कार्यंव्यक्तिविशेष से किसी कार्यंव्यक्तिविशेष का श्रनुमान होगा। इन दोनों के श्रन्वय श्रीर व्यतिरेक का श्रमहण इसका वाधक नहीं होगा 'तज्जातीयानु-विश्वनद्यंनात्' इस सन्दर्भ के द्वारा इसी समाधान का श्रतिदेश श्रारमा में कारणत्व के साथन के लिये भी किया गया है।

तथापि कोष्ठगत्यानुविहितान्वयव्यतिरेकमेव कार्यात्कारणं सिद्धयेत्, ग्रन्यत्र तथा दर्शन।दिति चेन्न; बाधेन सङ्कोचात्, विपक्षे बाधकामावेन

जायगा। आत्मा जिन गुणों का समवायिकारण होगा वे गुण हैं श्रदृष्ट एवं ज्ञानादि। अतः आत्मा का व्यत्तिरेक संभव न होने पर भी आत्मा कारण हो सकता है।

## पू० प० तथापि कोष्ठगत्या ... ... ...

फिर भी 'कोशगत्या' अर्थात् वस्तुगत्या कार्य रूप हेतु से उसी कारण का अनुमान होगा, जो कारण कार्य के अन्वय और व्यतिरेक दोनों से ही युक्त हो, क्यों कि रूपज्ञान से जो चक्षु का अनुमान होता है, वहां ऐसी ही स्थित देखी जाती है। अतः ज्ञानअदृष्टादि कार्यों से जिस आत्मा का अनुमान होगा, उसे भी ज्ञान अदृष्टादि कार्यों के अन्वय और व्यतिरेक से युक्त होना आन्यक है। किन्तु आत्मा का 'व्यतिरेक' वाचित है। अतः आत्मा में कारणत्व का अनुमान साध्याप्रसिद्धि दोष से प्रसित होगा (साध्य में विशेषणीभूत धर्म-साध्यतावच्छेदक का अभाव जहां साध्य में रहे वहां साध्याप्रसिद्धि दोष होता है। जैसे 'पर्वतः काञ्चनमयविद्ध-मान्' इत्यादि)। अतः कथित युक्ति से धर्मिग्राहकमान के द्वारा आत्मा में कारणत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

### सि॰ प॰ न, बाधेन ... ... ...

उक्त ग्रापित ठीक नहीं है, क्योंकि (१) दृष्टान्त में जिस रूप से साध्य देखा जाता है, उस रूप से युक्त साध्य यदि पक्ष में वाधित रहता है, तो उस बाध के प्रयोजक रूप को छोड़कर संकुचित रूप से युक्त साध्य की भी अनुमिति होती है (जैसे कि पहिले 'महानसीय-वह्न्यभाववान पर्वतः' इस आकार का बाधितश्चय पहिले से रहने पर सामान्यतः विद्वत्व रूप से व्याप्ति प्रभृति का निश्चय रहने पर भी पर्वत में सामान्यतः विद्वत्व रूप से विद्वसामान्य का 'पर्वतो विद्वमान्' इस आकार की अनुमिति नहीं होती, किन्तु 'पर्वतो महानसीयवद्वीतरविद्व-मान्' इसी आकार की अनुमिति होती है। उसी प्रकार यद्यपि रूपज्ञान स्वरूप कार्य से उसके ग्रन्वय ग्रीर व्यतिरेक दोनों रूपों से युक्त चक्षु रूप कारण का ही श्रनुमान होता है, तथापि श्रात्मा में चू'कि 'व्यतिरेक' रूप धर्म बाधित है, ग्रतः अदृष्टादि रूप कार्यों के केवल ग्रन्वय एवं श्रात्मत्व इन दोनों रूपों से युक्त ग्रात्मस्वरूप कारण का ही श्रनुमान होगा।

### विपक्षे बाधकाभावेन ... ... ...

(२) 'विपक्ष' का अर्थात् व्यितिरेक से रिहत कारणत्व की सिद्धि का कोई बाधक नहीं है, अतः आत्मा में 'व्यितिरेक' से रिहत कारणता की सिद्धि हो सकती है। (अर्थात् ऐसा कोई नियम नहीं है कि इष्टान्त में जिन सभी रूपों से युक्त साध्य की सिद्धि रहे, पक्ष में भी उन सभी रूपों से युक्त ही साध्य की अनुमिति हो। यतः ऐसा हो सकता है कि रूपज्ञान स्वरूपकार्य से चश्च-रूप जिस कारण का जो अनुमान होता है, उस कारण रूप साध्य में कार्य

चाव्याप्तेः, दर्शनमात्रेण चोत्कर्षंसमत्वात् । ग्रस्य च ईश्वरे विस्तरो वक्ष्यते । सर्वव्यापकानां सर्वान्प्रत्यन्वयमात्राविशेषे कारण्यत्रसङ्गो बाधकमिति चेन्न ।

का अन्वय भीर व्यतिरेक दोनों ही रहे, किन्तु अदृष्टादि गुण रूप कार्य से जो ग्रात्मा रूप कारण का भनुमान होगा उसमें अदृष्टादि रूप कार्य का केवल अन्वय ही रहे व्यतिरेक नहीं )। दर्शनमात्रेण ••••••••

('अन्यत्र तथा दर्शनात्' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो यह आक्षेप किया गया है कि
'अन्यत्र' अर्थात् चक्षु प्रभृति दृष्टान्तों में जो कारणता है वह कार्यों के अन्वय और व्यतिरेक
दोनों के साथ है, ग्रतः ग्रात्मा में भी यदि कारणता रहेगी तो कार्यों के ग्रन्वय और व्यतिरेक
दोनों के हो साथ रहेगी, किन्तु आत्मा का व्यतिरेक संभव न होने से आत्मा में कार्यों का
अन्वय ग्रीर व्यतिरेक दोनों का रहना संभव नहीं है, ग्रतः आत्मा में व्यतिरेक के साथ नियत
रूप से रहनेवाली कारणता भी नहीं रह सकती ) यह ग्राक्षेप 'उत्कर्षसम जाति' नाम का असत्
उत्तर है।

इस 'उत्कर्षसम' जात्युत्तर की और विस्तृत चर्चा आगे (पञ्चम स्तवक में) करेंगे।
पूर्व पर्व सर्वव्यापकानाम् "" "" ""

कार्यं के व्यतिरेक के न रहने पर भी कार्य के अन्वय मात्र से कारणत्व की स्वीकृति में एक यह बाघा है कि जिस प्रकार ग्रदृष्टादि कार्यों के साथ केवल ग्रात्मां का ही ग्रन्वय नहीं है, बल्कि आकाशादि नित्य विमुपदार्थों का अन्वय विद्यमान है। ग्रतः जिस प्रकार आत्मा में अदृष्टादि कार्यों की कारणता की सिद्धि होगी, उसी प्रकार आत्मा एवं ग्रौर भी विमु एवं नित्य द्रव्यों में भी सभी कार्यों की कारणता माननी होगी। ग्रतः केवल ग्रन्वय के बल से आत्मा में कारणता की सिद्धि नहीं की जा सकती।

<sup>1.</sup> न्यायसूत्र में 'उत्कर्षसम' जाति का लच्या इस प्रकार है 'इष्टान्तधम" साध्ये समासञ्जयता उत्कर्षसमः' (न्या० स्० थ० ५, थ० १, स्० ४)। धर्यात् वादी के द्वारा स्वीकृत द्वान्त में विद्यमान जिस धर्म की सत्ता पक्ष में नहीं है, उस धर्म के ध्रमाव के द्वारा पच में प्रकृत साध्य के ध्रमाव का 'समासञ्जन' अर्थात् प्रतिवादी के द्वारा दोष का उद्मावन करें तो वह 'उत्पर्धसम' नाम का जात्युत्तर होगा। जैसे कि 'आत्मा सिक्रवः, क्रिया-देनुगुयावत्त्वात् लोष्टवत्' ऐसा न्याय प्रयोग किये जाने पर ध्रगर प्रतिवादी यह कहें कि धारमा ध्रगर लोष्ट के समान किया से युक्त हो तो लोष्ट के ही समान उन्हें स्पर्श से युक्त भी होना चाहिये, किन्तु धातमा चूँ कि स्पर्श से युक्त नहीं है, ध्रतः धातमा में किया भी नहीं रह सकती। तद्युसार प्रकृत में चचुरादि द्वान्तों में ज्ञात कार्यव्यतिरेक की धापित से धातमा में धकारयात्व की लो ध्रापित दी गयी है वह कथित 'उत्कर्षसम' नाम का जात्युत्तर है।

श्रन्वयव्यतिरेकवज्जातीयतया विपक्षे बाधकेन च विशेषेऽनतिप्रसङ्गात्।

तथा हि कार्यं समवायिकारण्वद् दृष्टमित्यदृष्टाश्रयमि तज्जातीयकारण्कम्, श्राश्रयाभावे कि प्रत्यासन्तमसमवायिकारणं स्यात् ? तदभावे निमित्तमि किमुपकु-र्यात् ?। तथा चानुत्पत्तिः सततोत्पत्तिर्वा सर्वंश्रोत्पत्तिर्वा स्यात् ।

सि० प० न, भ्रन्वयव्यतिरेकवत् " " " "

एवं 'विपक्षवाधक तर्क' के द्वारा भी उस 'विशेष' की सिद्धि की जा सकती है, जिससे ( आत्मा एवं आकाशादि विभु पदार्थों में घटादि सभी कार्यों के कारणत्व की आपत्ति रूप ) अति प्रसङ्ग नहीं होगा। शै तथा हि.....

(विश्वदार्थ यह है कि समवायिकारणों से घटादि कार्यों को उत्पत्ति प्रत्यक्षसिद्ध है। अदृष्ट भी कार्य है, अतः उसका भी कोई समवायिकारण अवश्य होगा। जिस आश्रय में कार्य की उत्पत्ति होती है, वही आश्रय उस कार्य का समवायिकारण कहलाता है। अगर

<sup>1.</sup> प्रकृत में प्रात्मा में अकारणात्र का पच सिखान्तियों के लिये 'विषच' है, आत्मा में कारणात्र का पच ही उक्त 'विषच' का बाधक है, जो सिखान्तियों का 'स्वपच' है। इस विषच के बाधक तक के द्वारा भी आत्मा में सकारणात्र की सिखि की जा सकती है। अर्थात् कार्यों के उत्पादन में अगर समवायिकारणों की अपेक्षा न हो तो उनके उत्पादन के लिये किसी नियत देश का नियम न रह जायगा। जान अददादि भी कार्य हैं, अतः उनका भी कोई समवायिकारणा अवश्य होगा। केवल ब्रुच्य पहार्य ही समवायिकारण हो सकता है। आत्मा से भिन्न पृथिक्यादि आठ ब्रुच्यों में से कोई भी जानादि के समवायिकारणा नहीं हो सकते। सुतराम पृथिक्यादि आठो द्वर्यों से भिन्न कोई अन्य द्वय्य ही जानादि का सयवायिकारणा हो सकता है। वही समवायिकारणीभूत द्वय्य है 'आत्मा'। कारणात्र रूप सामान्यधम के विना 'समवायिकारणात्व' रूप विशेष धम नहीं रह सकता। अतः उक्त समवायिकारणत्व है। इस प्रकार नित्य और विश्व होने के कारणा आत्मा में कार्यों का व्यतिरेक संभव न रहने पर भी आत्मा में कारणात्र सामान्य का अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार नित्य और विश्व होने के कारणा आत्मा में कार्यों का व्यतिरेक संभव न रहने पर भी आत्मा में कारणात्र रह सकती है।

एवमिप निमित्तस्य सामर्थ्यादेव नियतदेशोत्पादे स एव देशोऽनश्यापेक्षणीयः स्यात्। तथा च सामान्यतो देशसिद्धावितरपृथिव्यादि । वे तदितिरक्तिसिद्धि को वारयेत् ?

'प्राश्रय' रूप 'समवायिकारण' न रहे तो कहाँ पर 'प्रत्यासन्न' हो कर 'ग्रसमवायिकारण' कार्य को उत्पन्न करेगा। क्योंकि 'समवायिकारण' में 'प्रत्यासन्न' कारण हो असमवायिकारण कहलाता है। अतः कार्यों का कोई 'समवायिकारण' अवश्य है। ग्रदृष्ट भी एक कार्य है, अतः उसका मी कोई 'समवायिकारण' अवश्य चाहिये। अदृष्ट का वह समद्रायिकारण ही आत्मा है। यदि समवायिकारण और ग्रसमवायिकारण ये दोनों न रहें तो किन कारणों को साहाय्य पहुँचाने से उन दोनों से भिन्न 'कारण' 'निमित्तिकारण' कहलायेंगे। क्योंकि उन दोनों के 'उपकारक' कारण ही 'निमित्तकारण' कहलाते है। अतः समवायिकारण अवश्य है। समवायिकारण के खण्डित होने पर वस्तुतः 'कारणता' ही खण्डित हो जाती है। जिससे कार्यं की या तो कभी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी या फिर सभी कार्यों की वरावर उत्पत्ति होते हो रहेगी। यदि असमवायिकारण ग्रीर निमित्तकारण इन दोनों को स्वीकार कर केवल 'समवायिकारण' को ही नहीं मानेंगे तो सभी ग्राश्रयों में सभी कार्यों की उत्पत्ति होने लगेगी।

एवमपि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(यदि ऐसा कहें कि केवल निमित्तकारण ही मानेंगे, सपवायिकारण को स्वीकार नहीं करेंगे. किन्तु निमित्त कारण का ही ऐसा स्वभाव स्वीकार करेंगे कि वह किसी नियत देश में ही कार्य का उत्पादन करे। इसी से कार्यों के नियत देश में ही उत्पन्न होने का नियम उपपन्न हो जायगा। म्रतः समनायिकारण को मानने की आवश्यकता नहीं है। फलतः म्रात्मा में ज्ञानादि गुणों के समवायिकारणत्व मूलक जो कारणत्व सामान्य की उपपत्ति दी गयी है, वह युक्त नहीं है। इस प्रसङ्घ में यह पूछना है कि ) 'एवमिप' अथात समवायिकारण को स्वीकार किये विना भी यदि कार्यों के नियत देश में ही उत्पत्ति को स्वीकार करें तो उक्त नियतदेश का कार्य की उत्पत्ति से पूर्व नियत रूप से रहना आवश्यक स्वीकार करेंगे या नहीं ? यदि नहीं तो फिर कायों की नियतदेशोत्पत्ति का उक्त नियम उपपन्न नहीं होगा। यदि कार्यो-त्पत्ति से पहिले उक्त नियतदेश कां नियत रूप से रहना आवश्यक मानेंगे ? तो उक्त 'नियतदेश' में कार्यनियत पूर्ववित्तत्व रूप कारणत्व का लक्षण विद्यमान ही है। अतः उक्त नियतदेश को भी कारण मानना ही होगा। इस प्रकार सभी कार्यों का एकनियतदेश निश्चित हो जाने पर अदृष्ट एवं ज्ञानादि कार्यों के कारणीभूत नियत देश की सत्ता भी माननी होगी। वह 'नियतदेश' केवल द्रव्य ही होगा । एवं पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्य अहष्टादि के नियत देश नहीं हो सकते । अतः पृथिक्यादि आठ द्रव्यों से भिन्न आत्मा रूप द्रव्य में कारणत्व की स्वीकृति का निवारण कौन करेगा ?

एवमसमवायिनिमित्ते चोहनीये।

इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्नीतितो-मूलत्वात्प्रकृतिः प्रबोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता। देवोऽसौ विरतप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलाहलः साक्षात्साक्षितया मनस्यभिर्शतं बध्नातु शान्तो मम।।२०।। इति श्री महुदयनाचार्यविरचिते गषपषात्मके न्यायकुसुमाञ्जलौ प्रथमः स्तषकः

एवम् .....

( एवम् ) अर्थात् जिस प्रकार 'सर्वत्र सर्वकायौत्पत्ति' रूप बाधक के बल से ज्ञानादि कार्यों के समवायिकारण की कल्पना आवश्यक समझ कर की गयी है, उसी प्रकार 'बाधक' के बल से ही ज्ञानादि कार्यों के असमवायिकारण ग्रीर निमित्त कारणों की भी 'कल्पना' ( कह ) करनी चाहिये। १

इत्येषा ... असमा ... ...

इस ग्रन्थ के प्रथम स्तवक में प्रधान रूप से उपपादित, एवं सम्पूर्ण विश्व के साधनीभूत इस 'अह्ट्ट' को ही (प्रत्येक जीवात्मा में भिन्न-भिन्न होने के कारण) नैयायिकगण 'असमा' (ग्रयीत् श्रन्य सभी साधनों के साहश्य से रहित) कहते हैं। एवं (इन्द्रजाल के समान) दुर्जेय होने के कारण बौद्धलोग जिसको 'माया' (ग्रथवा संवृति) कहते हैं। इस

श. ज्ञानादि की उरपत्ति यदि केवल आत्मा रूप समवायिकारण से ही माने तो ज्ञानादि की सदा सर्वदा उरपत्ति होती रहेगी, क्यों कि आत्मा निस्य है। किन्तु ज्ञान की सतत उरपत्ति नहीं होती है। अतः ज्ञानादि का कोई और ऐसा कारण मानना होगा जिसके न रहने से आस्मा के रहते हुये भी ज्ञानादि की उरपत्ति रोकी जा सके। वे ज्ञानादि के असमवायिकारण और निमित्त कारण ही होंगे। इसी प्रकार यदि समवायिकारण और असमवायिकारण इन दोनों कारणों को तो मानें, किन्तु निमित्तकारण को न मानें तो हन्द्रिय एवं अर्थ इन दोनों के संनिक्ष के न रहने पर भी प्रस्थल की उत्पत्ति माननी होगी। इसी 'प्रस्थलापत्ति' रूप बाधक के बल से 'इन्द्रियार्थ संनिक्ष' रूप निमित्त कारण की कलपना की जाती है। एवं समवायिकारण और निमित्तकारण इन दोनों को ही मान वर यदि असमवायिकारण को ही अस्वीकार करें तो आत्मा और मन इन दोनों के संयोग के विना भी ज्ञानादि की उत्पत्ति होने लगेगी। अतः इस 'ज्ञानापिक' रूप बाधक के बल से ज्ञानादि का आत्ममनःसंयोग रूप निमित्तकारण भी मानना पदता है।

अदृष्ट को ही 'सांख्याचार्य' गण 'प्रकृति' कहते हैं, क्योंकि यही सम्पूर्ण विश्व का मूल कारण है। 'तत्त्वज्ञ.न' रूप 'विद्या' से विनष्ट होने के भय से युक्त होने के कारण इसी को वेदान्ती गण 'अविद्या' कहते हैं।

इस प्रकार जिस 'देव' (परमेश्वर) की विश्वरचना में सहायिका शक्ति रूप 'अदृष्ट' के प्रसङ्ग का उस मतभेदजनित कोलाहल समाप्त हो चुंका है। वही रागरेषादि से रहित परमेश्वर मेरी आत्मा में प्रत्यक्ष होकर 'साक्षी रूप से (निष्काम होकर) अपनी (परमेश्वर विषयक) चिन्ता को स्थिर बनाये रहें।

# न्यायकुसुमाञ्जलिः

(गद्यपद्यात्मकः)

# द्वितीयः स्तबकः

--: 0 :---

तदेवं सामान्यतः सिद्धे ग्रलीिकके हेती तत्साधनेनावदयं भवितव्यम्। न च तच्छक्यमस्मदादिभिद्रंष्टुम्। न चाद्दष्टेन व्यवहारः। ततो लोकोत्तरः सर्वानुभावी सम्भाव्यते। ननु नित्यनिर्दोषवेदद्वारको योगकमंसिद्धसर्वज्ञद्वारको वा धर्मसम्प्रदायः स्यात्, कि परमेश्वरकल्यनयेति चेत्; ग्रत्रोच्यते—

> प्रमायाः परतन्त्रत्वात्सर्गप्रलयसम्भवात् । तदन्यस्मिन्ननाश्वासान्न विधान्तरसम्भवः ॥ १॥

सि॰ प॰ तदेवम् ... ... ...

इस प्रकार (सामान्यतो दृष्ट) अनुमान के कार्यों के द्वारा साधारणदृष्टि से न दीखनेवाले 'अदृष्ट' रूप हेतु की सिद्धि हो जाने पर यह भी (सिद्ध ही है कि) उस अदृष्ट रूप हेतु का भी कोई कारण अवश्य है, किन्तु (अदृष्ट के उत्पादक यागादि कारणों का प्रत्यक्ष अस्मदादिको होने पर भी उनमें जो अदृष्ट का साधनत्व है, उसका प्रत्यक्ष हम जैसे साधारण जनों को नहीं हो सकता। जिस पुरुष को यागादि में अदृष्टसाधनत्व का प्रत्यक्ष न हो उसके द्वारा ('यागादि अदृष्ट के साथन हैं' इस शब्द का प्रयोग रूप) व्यवहार नहीं चल सकता। (व्यवहार की इस अनुपपत्ति से) अस्मदादि से उत्कृष्ट किसी ऐसे सर्वंज पुरुष की कल्पना सर्वथा उचित है, जिन में यागादि में अदृष्टसाधनत्व का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान रहे।

पू० प० ... ... ... ननु नित्यनिर्दोष ... ... ...

- १. वेद चूरिक नित्य (अनुत्पाद्य और अविनाशी) है (अत एव शब्द में सम्भावित) पुरुषगत भ्रमविप्रिलित्सादि दोषों से सर्वथा रहित भी है। नित्य एवं निर्दुष्ट इन वेदों के द्वारा ही (वह व्यवहार रूप) धर्म सम्प्रदाय चल सकता है।
- २. अथवा योगाम्यास एवं यगादि कर्मों के अनुष्ठानों के द्वारा उपयुक्त ज्ञान से सम्पन्न सर्वज्ञ (कल्प किपलादि) मुनियों के द्वारा भी उक्त धर्म-सम्प्रदाय का प्रचलन हो सकता है। इसके लिये परमेश्वर की कल्पना अनावश्यक है। भ्रत्रोच्यते, प्रमाया: \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

(मीमांसकों के द्वारा एवं किपलानुयायियों के द्वारा उठायी गयी इन अन्यथासिदियों के) प्रसङ्ग में हम (नैयायिक) कहते हैं कि— तथाहि—प्रमा ज्ञानहेत्वितिरक्तहेत्वधीना, कार्यंत्वे सित ति विद्योषत्वात्, ग्रप्रमावत् । यदि च तावन्मात्राधीना भवेत्, ग्रप्रमापि प्रमैव भवेत् । ग्रस्ति हि तत्र ज्ञानहेतुः । ग्रन्थथा ज्ञानमपि सा न स्यात् । ज्ञानत्वेष्यितिरिक्तदोषानुप्रवेशाद-प्रमेति चेत् ?

- १. सभी यथार्थ ज्ञान चूँ कि ज्ञानों के साधारण कारणों से भिन्न किसी श्रीर कारण (पर) की भी श्रपेक्षा रखते हैं (अतः वेद से उत्पन्न होनेवाले यथार्थज्ञान में भी ज्ञान के अन्य साधारण कारणों से 'पर' अर्थात् भिन्न 'गुण' रूप यथार्थज्ञान की भी अपेक्षा है, अपेक्षित इस यथार्थ ज्ञान का श्राश्रय ही परमेश्वर हैं)।
- २. (वेदों से होनेवाले यथार्थज्ञान की उपपत्ति वेदों को नित्य मान कर भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ) सृष्टि और प्रलय दोनों ही संभव हैं ( ग्रतः प्रलय में वेदों का नाश हो जाने पर न वेदों को स्वरूपतः नित्यता सम्भव है, न प्रवाह रूप से ही नित्यता संभव है )।
- ३. (योगाम्यास से विशेष ज्ञान प्राप्त करनेवाले किपलादि मुनियों के द्वारा भी धर्मसम्प्रदाय का चलना सम्भव नहीं है, क्योंकि) ईश्वर से भिन्न किसी व्यक्ति पर (धर्म-सम्प्रदाय चलाने के उपयुक्त ज्ञान का) विश्वास करना सम्भव नहीं है।
- थ. भ्रतः इश्वर को माने विना धर्म सम्प्रदाय को प्रचलित होने का कोई दूसरा उपाय सम्भव ही नहीं है।

सि॰ प॰ तथा हि प्रमा \*\*\* \*\*\* \*\*\*

अयथार्थ ज्ञान (अप्रमा) की तरह यथार्थज्ञान (प्रमा) भी चूँ कि विशेष प्रकार का ज्ञान ही है, अतः जिस प्रकार (मीमांसक भी मानते हैं कि) अप्रमा ज्ञान में ज्ञान के साधारण कारणों से अतिरिक्त (दोष रूप अन्य) कारण की भी अपेक्षा होती है, उसी प्रकार प्रमा ज्ञान भी चूँ कि विशेष प्रकार का ज्ञान ही है. अतः उसकी उत्पत्ति के लिये भी ज्ञान के साधारण कारणों से अतिरिक्त (गुण रूप) कारण की भी अपेक्षा अवश्य होतो है। अगर प्रमा (यथार्थज्ञान) की उत्पत्ति सभी ज्ञानों के साधारण कारणों से ही हो, तो किर अप्रमा (अयथार्थज्ञान) को भी प्रमा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अप्रमा ज्ञान की उत्पत्ति में भी ज्ञान के साधारण कारणों की अपेक्षा अवश्य होती है। अगर अप्रमाज्ञान में ज्ञान के साधारण कारणों की अपेक्षा न मानें तो किर अयथार्थज्ञान (अप्रमा) 'ज्ञान' भी न कहला पायेगा।

पू० प० ... ... ... जानत्वेऽप्यतिरिक्त ... ...

( यद्यपि ज्ञान के साधारण कारणों से उत्पन्न होने से प्रमा की तरह अप्रमा ज्ञान भी भवश्य है, फिर भी ध्रप्रमा की उत्पत्ति के लिये जिस कारण समूह को अपेक्षा होती है, उसमें ज्ञान के साधारण कारणों के अतिरिक्त काचकामलादि ) दोष भी सिम्मलित हैं। ( प्रतः प्रमा में कथित रीति से प्रमात्व की आपित नहीं दी जा सकती )।

एवं तर्हि दोषाभावमधिकमासाद्य प्रमापि जायेत, नियमेन तदपेक्षणात्। ग्रस्तु दोषाभावोऽधिकः, भावस्तु नेष्यत इति चेत्; भवेदप्येवम्, यदि नियमेन दोषेभिवरूपेरेव भवितव्यम्। न त्वेवम्, विशेषादर्शनादेरभावस्यापि दोषत्वात्। कथमन्यथा ततः संशयविपर्यंयौ ? ततस्तदभावो भाव एवेति कथं स नेष्यते ?

स्यादेतत्। शब्दे तावद्विप्रलिप्सादयो भावा एव दोषाः। ततस्तदभावे स्वत एव शाब्दो प्रमेति चेन्न; अनुमानादौ लिङ्गविपर्यासादीनां भावानामपि दोषत्वे

#### सि॰ प॰ " एवं तहिं " " "

अगर ऐसी वात हो तो फिर यह भी वहा जा सकता है कि सभी जानों के साधारण कारणों के समूह में जब दोष का अभाव रूप कारण भी प्रवेश पाता है तभी (दोषा-भावधित उक्त सामग्री) से प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि बराबर ही प्रमाज्ञान (अपनी उत्पत्ति के लिये सभी ज्ञानों के साधारण कारणों के अतिरिक्त दोष के अभाव रूप) कारण की भी ग्रपेक्षा रखता है।

#### पू० प० ग्रस्तु दोषाभाव ... ... ...

माना कि प्रमाज्ञान की उत्पत्ति में दोष के श्रमाव की भी श्रपेक्षा होती है, किन्तु हम लोग (मीमांसक) प्रमाज्ञान की उत्पत्ति में सभी ज्ञानों के साधारण कारणों से श्रतिरिक्त और किसी भाव रूप कारण की श्रपेक्षा नहीं मानते।

#### सि० प० भवेदप्येवस ... ... ...

यह वात तब कही जा सकती थी जब कि 'दोष' केवल माव रूप ही हों, किन्तु दोष तो अभाव रूप भी होते हैं। जैसे कि किसी वस्तु के विशेष धर्म का अज्ञान प्रमृति। धगर दोष केवल भाव रूप ही हों तो फिर 'विशेषादर्शन' से संशय और विपर्यय की उत्पत्ति कैसे होगी? इस प्रकार दोष अभाव रूप भी हो सकता है, अतः प्रमा के प्रति दोषाभाव को मीमांसक भी कारण क्यों नहीं मानते? क्योंकि दोष का अभाव तो भाव रूप भी हो सकता है।

#### पू० प० ... स्यादेतत्, शब्दे तावत् ... ... ...

(प्रत्यक्षात्मक यथार्थज्ञानों के प्रतिबन्धक रूप दोष कदाचित् अभाव रूप हो भी सकते हैं) किन्तु शब्द प्रमाण से जो प्रमा ज्ञान उत्पन्न होगा, उसका प्रतिरोधक विप्रलिप्सा (दूसरे को ठगने की इच्छा) प्रमृति दोष तो नियमतः भाव रूप ही हैं, अतः इन भाव रूप दोषों का अभाव शाब्दी प्रमा के लिये अपेक्षित होनेपर भी शाब्दी उसके

तदभावमात्रेण प्रमानुत्पत्तेः । ग्रन्यत्र यथातथाऽस्तु, शब्दे तु विप्रलिप्साद्यभावे ववतृ-गुणापेक्षा नास्तीति चेन्नः; गुणाभावे तदप्रामाण्यस्य वक्तृदोषापेक्षा नास्तीति विपर्यय-स्यापि सुवचत्वात् । ग्रप्रामाण्यं प्रति दोषाणामन्वयव्यतिरेकौ स्त इति चेन्न, प्रामाण्यं प्रत्यपि गुणानां तयोः सत्त्वात् ।

स्वतस्त्व में कोई बाधा नहीं है (सभी ज्ञानों के लिये अपेक्षित सामान्य कारणों से श्रितिरिक्त किसी 'भाव' रूप कारण की अपेक्षा न रखना ही प्रमाज्ञान का 'स्वतस्त्व' है )।

सि॰ प॰ " न, ग्रनुमानादौ " " "

ऐसी बात नहीं हो सकती ( कि केवल दोष के अभाव के रहने से ही प्रमा के उपयुक्त गुण के न रहने पर भी प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति हो जाय ) क्यों कि हेतु के विपर्ययादि रूप भावात्मक दोषों के न रहने से ही अनुमित्यादि प्रमाज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो जाती। ( उनके लिये लिङ्गादि के यथार्थज्ञान रूप गुण की भी अपेक्षा होती है )।

पू० प० ... ग्रन्यत्र यथा तथा ... ... ...

'अन्यत्र' अनुमिति प्रभृति यथार्थज्ञानों के प्रसङ्ग में चाहे जो कुछ भी हो, किन्तु शब्द प्रमाण से उत्पन्न प्रमाज्ञान के प्रसङ्ग में यही तथ्य है कि विप्रलिप्सा प्रभृति दोषों के न रहने पर (एवं ज्ञानों के साधारण कारणों के रहने पर ) वक्ता में रहने वाले शाब्दीप्रमा के सदृश प्रमाज्ञान रूप गुण के न रहने पर भी शब्द प्रमाण से प्रमाज्ञान की उत्पत्ति होती है।

सि॰ प॰ न, गुगाभावे ... ... ...

( तुल्यन्याय से ) उक्त कथन के विपरीत यह कहना भी ठीक हो सकता है कि अप्रामाण्य के लिये गुण का अभाव ही अपेक्षित है, अतः शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाले अप्रमा ज्ञान के लिये भी वक्ता में रहनेवाले तत्सजातीय अप्रमाज्ञान रूप दोष की अपेक्षा नहीं है ( फलतः अप्रामाण्य का परतस्त्व भी उपपन्न नहीं हो सकता )।

पु॰ प॰ … अप्रामाण्यं प्रति … … …

(जहाँ भ्रप्रमाज्ञान की उत्पत्ति होती है, वहाँ दोष भी आवश्य ही रहते हैं इस अकार का) अन्वय एवं (दोषों के न रहने से कभी भी भ्रप्रमाज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, इस आकार का) ये दोनों ही हैं (भ्रतः अप्रमाण्य के लिये दोष भ्रावश्यक है)।

सि॰ प॰ " प्रामाण्यं प्रत्यपि " " "

यह उत्तर भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रामाण्य ग्रोर गुण इन दोनों में भी इस प्रकार का अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही हैं ( ग्रतः ग्रन्वय ग्रीर व्यतिरेक से ग्रगर दोष को अप्रामाण्य का कारण मानना है तो फिर इन दोनों के बल से ही प्रामाण्य के प्रति गुण को भी कारण मानना ही पड़ेगा )।

पौरूषेयविषये इयमस्तु व्यवस्था, अपौरूषेये तु दोषनिवृत्त्यैव प्रामाण्यमिति चेन्न; गुर्णानवृत्त्याऽप्रामाण्यस्यापि सम्भवात् । तस्या अप्रामाण्यं प्रति सामध्यं नोपलब्धमिति चेत्, दोषनिवृत्तेः प्रामाण्यं प्रति क सामध्यं मुपलब्धम् ? लोकवचसोति चेत्, तुल्यम् ।

पू० प० ... पौरुषेये विषये ... ... ...

पीरुषेय शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न होंगे (उक्त अन्वय व्यतिरेक के कारण) उन में रहनेवाले प्रामाण्य की उत्पत्ति के लिये (वक्ता में रहनेवाले उक्त यथार्थज्ञान रूप गुण की प्रापेक्षा भले ही स्वीकार कर ली जाय, किन्तु) अपीरुषेयशब्द रूप वेद से जो ज्ञान उत्पन्न होंगे उन में रहनेवाले प्रामाण्य की उत्पत्ति में उक्त गुण की अपेक्षा नहीं है, केवल (विप्रलिप्सादि) दोषों के श्रभाव से ही वे उत्पन्न हो जांयगे।

सि॰ प॰ ... न, गुण्निवृत्त्वा ... ...

इस प्रकार तुल्य युक्ति से वेद जनित ज्ञान में अप्रामाण्य की भी उत्पत्ति माननी होगी, क्योंकि (प्रामाण्य में दोषाभाव की तरह अप्रामाण्य के प्रति गुण के अभाव को भी कारण मानना होगा। गुण का यह अभाव तो वेद जनित ज्ञान से पहिले भी है, अतः ) वेद जनित ज्ञान में अप्रामाण्य की आपत्ति होगी।

पू० प० ... ... तस्या अप्रमाण्यं प्रति ... ... ...

(जिस प्रकार दोपाभाव में प्रामाण्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य उपलब्ध है, उसी प्रकार) गुण के अभाव में अप्रामाण्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य कहीं उपलब्ध नहीं है। (अत. गुणाभाव के द्वारा वेदजनित ज्ञान में अप्रामाण्य की म्रापित नहों दो जा सकती)। सि० प० ... दोषनिवृत्ते: ... ... ...

दोष के अभाव में ही श्रप्रामाण्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य कहाँ उपलब्ध है ?

श्राप्त पुरुषों से उच्चरित वाक्यों से जिन प्रमाज्ञानों की उत्पत्ति होती है, उन ज्ञानों में रहनेवाले प्रमाण्य के पहिले नियमतः विप्रलिप्सादि दोष नहीं रहते, श्रतः समझते हैं कि दोष के अभाव में प्रमाण्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है।

सि॰ प ... तुल्यम् ... ... ...

यह बात तो गुणों के अभाग के प्रसङ्घ में भी समान रूप से कही जा सकती है कि अनामपुरुषों से उच्चरित वाक्यों से जिन अप्रमाज्ञानों की उत्पत्ति होती है, उनमें रहनेवाले अप्रामाण्य से पहिले चूँकि वक्ता में रहनेवाले यथार्थज्ञान रूप गुण कदापि नहीं रहते. अतः अम्बत्ति हैं कि गुणों के अभाव में अप्रामाण्य को उत्पन्न अर्ल की सामर्थ्य है।

तदप्रामाण्ये दोषा एव कारणम्, गुण्निवृत्तिस्त्ववर्जनीयसिद्ध-सन्निषिरिति चेत्, प्रामाण्यं प्रति गुणेष्विप तुल्यमेतत् । गुणानांदोषोत्सारणप्रयुक्तः सन्निषिरिति चेत्; दोषाणामिप गुणोत्सारणप्रयुक्त इत्यस्तु । निस्स्वभावत्व-मेवमपौरुषेयस्य वेदस्य स्यादिति चेत्।

#### पू॰ प॰ " सदप्रामाण्ये " " "

ज्ञान में रहनेवाले अप्रामाण्य का दोष ही कारण है। अप्रम.ण्य से पहिले नियत रूप से गुणों के अभाव की सत्ता तो इस लिये रहती है कि दोषों के रहते उसकी सत्ता हटाई नहीं जा सकती।

#### सि॰ प॰ " " प्रामाण्यं प्रति " " "

गुण को प्रामाण्य का कारण मानने के पक्ष में भी इसी तरह यह बात कही जा सकती है कि प्रमाण्य के प्रति गुण ही 'कारण' हैं (दोषों का अभाव नहीं)। प्रामाण्य की उत्पत्ति से पहिले दोषों का अभाव इस लिये नियत रूप से रहता है कि गुण और दोष परस्पर विरोधी हैं, अत: गुणों के रहते दोष नहीं रह सकते।

#### पू० प० ... ... गुणानाम् ... ... ...

प्रामाण्य की उत्पत्ति से पहिले दोषों का हटना भ्रावश्यक है। गुण दोष हटाने का यही काम करता है। इसी लिये वह प्रमाण्यज्ञान से पहिले अवश्य रहता है। (अतः गुण प्रामाण्य का कारण नहीं, किन्तु भ्रन्यथासिद्ध है)।

#### सि॰ प॰ " " " दोषागामिप " " "

इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि अप्रामाण्य के प्रति गुणों का अभाव ही कारण है (दोष नहीं) किन्तु दोषों से ही गुणों की सत्ता हटाई जा सकती है। अत: अप्रामाण्य से पहिले दोषों का रहना अनिवार्य है (किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि दोष अप्रामाण्य का कारण है)।

# पू० प० ... ... ... नि:स्वभावत्वम् ... ... ...

दस प्रकार तो अपौरुषेय वेदों के हारा उत्पन्न ज्ञान 'नि:स्वभाव' हो जायेंगे (चूँ कि वेद रूप शब्द पुरुष से उत्पन्न नहीं होते, अतः वक्तृगत विप्रलित्सादि दोष वहां नहीं रह सकते, सुतराम वेदों से उत्पन्न ज्ञान अप्रमाण नहीं होंगे। एवं उक्त कारण से ही वक्तृगत सम्यक् ज्ञान रूप गुण की भी संभावना भी नहीं है, अतः उक्त ज्ञान प्रमाण भी नहीं होंगे) ज्ञान के प्रामाण्य धौर धप्रामाण्य ये दो ही स्वभाव हैं, उक्त वेद ज्ञानत ज्ञान में दोनों स्वभावों में से किसी के न रहने से उक्त ज्ञान 'नि:स्वभाव हो जायगे।

म्रात्मानमुपालभस्व । तस्माद्यया द्वेषरागाभावाऽविनाभावेऽपि रागद्वेषयोरनु-विधाननियमात् प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयत्नयो रागद्वेषकारणकत्वम्, न तु निवृत्तिप्रयत्नो द्वेषहेतुकः, प्रवृत्तिप्रयत्नस्तु सत्यपि रागानुविधाने द्वेषाभावहेतुक इति विभागो युज्यते, विशेषाभावात् । तथा प्रकृतेऽपि ।

तथापि वेदानामपौरुषेयत्वे सिद्धे अपेतवक्तृदोषत्वादेव प्रामाण्यं सेत्स्यति । ततः सिद्धे प्रामाण्ये गुणाभावेऽपि तदिति दोषाभाव एव हेतुरकारणं गुणा इति

#### सि॰ प॰ " " "ग्रात्मानम् " " "

( वेदजनित ज्ञान में नि:स्वाभत्व का ) यह उपालम्भ (मीमांसक) अपने आप को दें ( मुभे नहीं, क्योंकि मेरे मत के अनुसार जैसे कि ) राग प्रवृत्तिप्रयत्न का कारण है और उसके साथ अवश्य रहनेवाले ( अविनाभूत ) धेप के अभाव की सत्ता भी अवश्य रहती है ) एवं निवृत्तिजनक प्रयत्न के द्वेष रूप कारणके होते हुये भी द्वेष के साथ अवश्य रहनेवाला राग का अभाव भी अवश्य रहता है। किन्तु उन दोनों अभावों की नियमित सत्ता से राग में प्रवृत्तिप्रयत्न की कारणता और द्वेष में निवृत्तिप्रयत्न की कारणता को नहीं हटाई जा सकती। यह नहीं कहा जा सकता कि निवृत्तिप्रयत्न का कारण तो दोष अवश्य है, किन्तु प्रवृत्तिप्रयत्न का कारण द्वेष का श्रमाव हो है, राग नहीं। भले ही प्रवृत्तिप्रयत्न के साथ राग का भ्रत्वय और व्यतिरेक दोनों ही रहे। इसी प्रकार प्रकृत में भी (हम लोगों का कहना है कि ) गुण प्रमा का ग्रीर दोष ग्रप्रभा का कारण हैं, गुण की तरह जो दोषाभाव में प्रमा का अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही देखे जाते हैं, एवं गुणाभाव में जो अप्रमा का अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों ही दोष की तरह देखे जाते है, उसका हेतु है क्रमशः गुण के साथ दोषाभाव की व्याप्ति एवं दोष के साथ गुणभाव को व्याप्ति । इससे दोषाभाव में प्रमात्व की कारणता ग्रीर गुणभाव में अप्रमात्व की कारणता नहीं आ सकती। अतः वेद से उत्पन्न ज्ञान को अगर प्रमा मानना है तो किसी आप्तपुरुष को उसका वक्ता मानना ही होगा। जिससे उक्त पुरुष में रहनेवाले वेदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान रूप गुण के द्वारा वेदजनित ज्ञान में प्रमात्व की उपपत्ति हो सके।

# पू० प० ... ... ... तथापि वेदानाम् ... ... ...

फिर भी वेदों में अपौरुषेयत्व के सिद्ध हो जाने पर इस अनुमान से ही प्रामाण्य की सिद्धि हो जायगी (अनुमान का प्रकार यह है कि) चूं कि वेदों का कर्त्ता कोई पुरुष नहीं है, अतः वेदों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से पहिले वक्तृगत विप्रलिप्सादि दोष नहीं रह सकते। इसिलये अपौरुषेय वेदों से उत्पन्न ज्ञान में अगर प्रमात्व की उत्पक्ति होगी तो वक्ता में रहनेवाले दोष की असाव से ही होगी, गुजों से नहीं। सुतराम् यह

चेन्न, ग्रपेतवक्तुगुणत्वेन सत्प्रतिपक्षत्वप्रसङ्गात् । स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयः। किन्तु शङ्कामात्रमनेनापनीयते, दोषनिबन्धनत्वात्तस्य तदभावेऽभावात् । ग्रतो नेदमनुमानवत् सत्प्रतिसाधनीकर्त्तुंमुचितमिति चेन्न; गुणनिवृत्तिनिबन्धनायाः शङ्कायाः

भनुमान सुलभ है कि 'वेदा: प्रमाणम् अपेतवक्तृदोषत्वात् यन्नैवम् तन्नैवम् यथा प्रतारक-वाक्यम्, इस भनुमान के द्वारा दोषों के श्रभाव में प्रामाण्य की कारणता के सिद्ध हो जाने पर वेदों में प्रामाण्य की सिद्धि हो जायगी।

सि॰ प॰ " " "न, ग्रपेतवक्तृगुरात्वेन " " "

उक्त अनुमान की तरह यह विरोधी अनुमान मी किया जा सकता है कि 'वेदा अप्रमाणम् अपेतव करुगुणत्वात् यन्नैवम् तन्नैवम् यथा आप्तवाक्यम्' अर्थात् वेदों को आगर अपोरुषेय मानते हैं तो फिर दोषों की तरह गुणों की संभावना भी मिट जाती है। सुतराम् जिस प्रकार (आपके मतके अनुसार प्रमाण्य के प्रयोज क दोषाभाव की सत्ता है, उसी प्रकार मेरे मत के अनुसार प्रमाण्य के प्रयोजक गुणों की भी संभावना नहीं है) इस प्रकार वेद रूप पक्ष में ही अपेतवक्तृगुणत्व रूप दूसरे हेतु से मीमांसकों के अभिमत प्रामाण्य रूप साध्य के अभाव रूप अप्रामाण्य का भी अनुमान हो सकता है। (जहाँ प्रकृत पक्ष में किसो दूसरे हेतु से प्रकृत साध्य के अभाव का अनुमान संभावित हो वहाँ प्रकृत हेतु सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाता है)। इस प्रकार वेदों में प्रामाण्य का साधन नहीं कर सकता।

पू० प० ... ... ... स्वत एव ... ...

कथित अपेतवक्तृदोषत्व हेतु से वेदों में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होती है, वेदों में प्रामाण्य की सिद्धि तो 'स्वतः' होती है। कथित 'अपेतव गृदोषत्व' हेतु से तो वेदों में स्वामाविक अप्रामाण्य के संशय का निरास भर होता है। क्योंकि दोष से ही संशय की उत्पत्ति होती है। चूँकि संशय अप्रमाज्ञान स्वरूप है, अतः वक्तृगत दोष के न रहने से प्रामाण्य का संशय भी स्वभावतः छूट जाता है। सुतराम उक्त रीति से सत्प्रतिपक्ष दोष के उद्भावन का प्रकृत में कोई अवसर नहीं है।

सि॰ प॰ " न, गुण्निवृत्ति : " " "

जैसे कि दोष प्रमात्व के संशय का कारण है. वैसे हो गुणों की निवृत्ति भी संशय का कारण है। प्रकृत में वेदों का आदि वक्ता किसी को न मानने से जैसे वक्ता में रहनेवाले विप्रक्रियादि दोएं की संभावना नहीं रहतो, उसी प्रकार वक्ता में रहनेवाले यथार्थज्ञानादि गुणों की संभावना नहीं रहतो, इस स्थिति में धोष के न रहने से प्रव्रमाण्य का सम्बेह भन्ने

सुलभत्वात् । केवलाया अप्रामाण्यं प्रत्यनङ्गत्वान्न शंकेति चेत् ? दोषनिवृत्तेरिप केवलायाः प्रमाण्यं प्रत्यनङ्गत्वान्न तया शङ्कानिवृत्तिरिति तुल्यमिति ।

एवं प्रामाण्यं परतो ज्ञायते, अनभ्यासदशायां सांशियकत्वात्, अप्रामाण्यवत् । यदि तु स्वतो ज्ञायेत; कदाचिदेपि प्रामाण्यसंशयो न स्यात्, ज्ञानत्वसंशयवत् । निश्चिते तदनवकाशात् ।

ही संभव न हो, किन्तु गुण की निवृत्ति से वेदों में जो प्रामाण्य का जो सन्देह प्राप्त होगा, उसका निवारण कीन करेगा ?

पू० प० ... तस्याः केवलायाः ... ... ...

दोषों के साहाय्य के बिना के<u>ब</u>ल गुणों के अभाव से प्रामाण्य का संशय कहीं भी संभव नहीं है। अतः वेदों में अपेतवक्तृकत्व हेतु से गुणाभाव मूलक भामाण्य के संशय की आपत्ति नहीं दो जा सकतीं।

सि॰ प॰ … दोषिनवृत्तेरिप … … …

तुल्य न्याय से यह भी कहा जा सकता है कि जैसे कि दोष से अनपेक्ष केवल गुणाभाव ही अप्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है, उसी प्रकार गुणों के बिना केवल दोषों की निवृत्ति भी प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है। अतः गुणों के न रहने से केवल दोषाभाव से अप्रामाण्य के सन्देह का निरसन नहीं हो सकता।

एवं प्रामाण्यं परतः ... ...

इसी प्रकार (ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व की उत्पत्ति की तरह) ज्ञान में रहने वाले प्रामाण्य का अर्थात् प्रमात्व का ज्ञान भी 'परतः' होता-है। (अर्थात् ज्ञान में रहने वाले प्रमाण्य को समझने के लिये भी प्रमात्व के आश्रयीभूत ज्ञान को समझानेवाले प्रमाणों से अतिरिक्त दूसरे प्रमाण की भी आवश्यकता होती है)। अगर ऐसा न मानें (ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व का ग्रहण भी ज्ञान के ज्ञापक प्रमाणों से ही मानें) तो फिर किसी भी ज्ञान में प्रमात्व का संशय नहीं हो सकेगा। किन्तु यह सभी मानते हैं कि कोई नया ज्ञान (अनम्यासदशापन्नज्ञान) होने पर उसमें प्रमात्व का इस आकार का संशय होता है कि' यह ज्ञान यथार्थ है या नहीं ?' अगर प्रमात्व के आश्रयीभूत ज्ञान को समझाने वाले प्रमाण को हो उक्त प्रमात्व को निश्चित करने वाला भी मान लें (ग्रर्थात् प्रमात्व की ज्ञित को परतः न भानें) तो कथित संशय की उपपत्ति नहीं होगी। (वयोंकि संशय के दोनों कोटयों) में से किसी एक कोटि का भी निश्चय संशय को रोक देता है। प्रकृत ज्ञान के बाद उस ज्ञान को समझानेवाला जो प्रमाण है उसी को ग्रगर उस ज्ञान में रहनेवाले प्रमात्व का भी निश्चयक मान लें तो फिर सभी ज्ञानों में नियमतः प्रमात्व का निश्चय स्वल्य है।

न हि साधकबाधकप्रमागाभावमवधूय समानधर्मादिदशैंनादेवाऽसौ। तथा सित तदुदच्छेदप्रसङ्गात्।

ग्रथ प्रमाण्वदप्रमाणेऽपि तत्प्रत्ययदर्शनादिशेषादर्शनाद्भवति शङ्कोत्यभिप्रायः;

पू० प० ... न हि साधकबाधकप्रमाणाभावम् ... ...

धर्मी में संशय के दोनों कोटिशों के साथ रहने वाले किसी एक धर्म का ज्ञान संशय का कारण हैं। (पर्वत में विह्न धूम के साथ देखा जाता है एवं अयोगोलक में धूमामाव के साथ। अत एव विह्न के देखने से धूम का संशय होता है। इस संशय का प्रयोजक धर्म धूम और धूमामाव दोनों के साथ रहनेवाला विह्न रूप साधारण धर्म ही है)। प्रकृत में ज्ञानत्व रूप धर्म प्रमाज्ञान और अप्रमाज्ञान दोनों में ही है। अतः ज्ञानत्व ही प्रामाण्य संशय का जनक साधारण धर्म है, क्योंकि वह प्रामाण्य के साथ भी रहता है और अप्रामाण्य के साथ भी। जिस समय प्रमात्व निश्चित भी रहेगा, उस समय भी ज्ञानत्व रूप उक्त उभयसाधारण धर्म के ज्ञान से प्रमात्व का संशय हो सकता है।

सि॰ प॰ ... ... तथा सित ... ... ...

उक्त साधारण धर्म का ज्ञान भी संशय का कारण अवश्य है, किन्तु केवल वही संशय का कारण नहीं है। संशय के और भी कारण हैं। कार्य की उत्पत्ति सभी कारणों के रहने पर ही हीती है। किसी एक भी कारण के न रहने पर कार्य को उत्पत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार उक्त साधारण धर्म का ज्ञान संशय का कारण है, उसी प्रकार साधकप्रमाण और वाधकप्रमाण इन दोनों का अभाव भी संशय का कारण है। संशय के भाव कोटि का निर्णायक प्रमाण ही है साधकप्रमाण, एवं संशय के अभाव कोटि का साधक प्रमाण ही बाधक प्रमाण है, इन दोनों प्रमाणों में से एक के रहने पर भी एक कोटि का निश्चय अवश्य हो जायगा, अतः दोनों प्रमाणों के अभाव का रहना भी आवश्यक है। अगर ऐसा न मानें तो कभी भी संशय का उच्छेद नहीं होगा। प्रकृत में प्रमात्व की सिद्धि के जनक प्रमाण हैं वे अनुक्यवसायादि, जो ज्ञान के भी ग्राहक प्रमाण हैं। इन साधक प्रमाणों के रहने हुए प्रमात्व एवं अप्रमात्व दोनों के साथ रहने वाले ज्ञानत्व रूप साधारण धर्म का ज्ञान रहने पर भी प्रामाण्य के संगय को आपित्त कहीं होगी, क्योंकि साधकप्रमाण के रहने पर भी साधकप्रमाण का अभाव और वाधकप्रमाण का अभाव ये दोनों अभाव नहीं रहेंगे।

पू० ४० ... ... ... अथ प्रमाणवत् ... ... ...

ज्ञान को समझाने वाले (ज्ञानग्राहरू) प्रवाणों से प्रामाण्य का ज्ञान यथार्थज्ञान में भी होता है, एवं अयथार्थज्ञान में भी होता है (क्यों कि अयथार्थ को यथार्थज्ञान समझने वाले को कमी नहीं है) अतः 'यह ज्ञान प्रमा है' एवं 'यह ज्ञान अयथार्थ है' इन दोनों के निर्णायक तितक प्रमाणज्ञानोपलम्भेऽपि न तत्प्रामाण्यमुपलब्धम्, प्रमाणज्ञानमेव वा नोपलब्धम् ? ग्राद्ये कथं स्वतः प्रामाण्यग्रहः ? प्रत्ययप्रतीतावि तदप्रतीतेः। द्वितीये, कथं तत्र शङ्का ? र्घामण एवाऽनुपलब्धेरिति।

यदपि भटिति प्रचुरतरसमर्थंप्रवृत्यन्यथाऽनुपपत्या स्वतः प्रामाण्यमुच्यते,

किसी 'विशेष' को जब तक नहीं देखा जाता, तबतक संशय को रोकना संभव नहीं है। अतः साधारण धर्मादि के ज्ञानों की तरह 'विशेषादर्शन' भी संशय का एक कारण है। तदनुसार जब तक अप्रमात्व कोटि को विघटित करने वाले विशेषधर्म का दर्शन नहीं हो जाता तब तक प्रमात्व का संशय होगा ही। फलतः ऐसे स्थलों में प्रामाण्य का संशय अप्रामाण्य रूप विशेष धर्म के अदर्शन से ही होता है।

सि॰ प॰ ... ... तत्किम् ... ...

तो फिर इस से मैं आप का यह अभिशाय समक्ष्म कि प्रमाज्ञान की उपलब्ध होने पर भी उस में रहने वाला प्रमात्व धर्म उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रमात्व का संशय होता है ? भ्रयवा (२) प्रमाज्ञान ही उपलब्ध नहीं होता, इसी लिये प्रामाण्य का संशय होता है ?

इन दोनो में पहिला पक्ष इसिलये असंगत है कि प्रमाज्ञान के ज्ञात हो जाने पर अगर उस में रहने वाले प्रामाण्य का ग्रहण नहीं होता है तो फिर प्रामाण्य की ज्ञास 'स्वतः' अर्थात् प्रामाण्य के आश्रयीभूत ज्ञान को समकाने वाले प्रमाण से ग्राह्म कैसे हुई? द्वितीय पक्ष इस लिये ग्रसंगत है कि अगर प्रामाण्य के आश्रयीभूत ज्ञान की ही उपलिब नहीं हुई तो फिर उस ज्ञान में प्रामाण्य का संशय ही क्यों कर होगा? क्यों कि संशय से पहिले धर्मी का निश्चय आवश्यक है।

(इतने 'पर्यन्त' के सन्दर्भ से प्रामाण्य के परतस्त्व के साधक प्रमाणों को दिखलाया गया है। इस के आगे 'झिटिति' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रामाण्य के स्वतस्त्व की सिद्धि करने के लिये मीमांसकों द्वारा प्रयुक्त प्रमाणों का उल्लेख पूर्वक खंडन किया गया है)।

पू॰ प॰ ....यदिष भृटिति प्रचुरतर ... ...

विषय का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है। वयों कि जब तक घट ज्ञात नहीं हो जाता तब तक घट में प्रवृत्ति नहीं होती। एवं जिस विषय के ज्ञान में घ्रप्रामाण्य की बुद्धि रहती है, उस ज्ञान के रहते भी उस विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः विषय का भी वही ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, जिसमें घ्रप्रामाण्य गृहीत न हो। जल को देखने के वाद प्यासा आदमी तत्क्षण हो जल को ले आने के लिये दौड़ पड़ता है। उसकी वह प्रवृत्ति सफल भी होती है। इस प्रकार की प्रवृत्तियां सैकड़ो हजारों की संख्या के लोगों में देखी जातीं हैं। पहिले कह आये हैं कि विषय का वही ज्ञान प्रवृत्ति को उत्पन्न कर सकता है, जिसका प्रमाण्य निश्चित हो। ऐसी वस्तुस्थिति में घगणर प्रामाण्य का ज्ञान 'स्वतः' न मान कर 'परतः' माने घर्षात् अनुमानादि अन्य प्रमाणों के द्वारा प्रमाण्य का ज्ञान स्वीकार करें तो कथित झटितिप्रवृत्तियों एवं सफलप्रवृत्तियों की उपपत्ति

तदिष नास्ति, ग्रन्यथैवोषपत्तेः । भटिति प्रवृत्तिहि भटिति तत्कारणोपनिपात-मन्तरेणानुषपद्यमाना तमाक्षिपेत्, प्रचुरप्रवृत्तिरिष स्वकारणप्राचुर्यम् । इच्छा च प्रवृत्तेः कारणम् । तत्कारणमपीष्टाभ्युपायताज्ञानम्, तदिष तज्जातीयत्विलिङ्गा-नुभवप्रभवम् । सोऽपीन्द्रियसन्निकर्षादिजन्मा, न तु प्रामाण्यग्रहस्य कचिद्य्युपयोगः ।

एवं कथित सहस्रों व्यक्तियों में होने वाली 'प्रचुरप्रवृत्तियों' की उपपत्ति नही हो सकेगी। क्योंकि प्रामाण्य का ज्ञान परतः मानने के अनुसार पहिले विषय का ज्ञान होगा, उसके वाद उस ज्ञान में रहनेवाले प्रामाण्य का अनुमानप्रमाण से ज्ञान के लिये उपयुक्त व्याप्तिज्ञान पक्षवर्मताज्ञान परा-मर्शादि का संबलन होगा। इस संवलन के बाद प्रमात्व का ज्ञान होगा। तब कहीं जाकर प्रवृत्ति को उरपत्ति होगी। इससे जल को देखने के वाद ही जो 'झटिति' अर्थात् कांथत परामर्शादि के लिये अपेक्षित समय की अपेक्षा किये विना ही उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां हैं, वे अनुपपन्न हो जांयगी। एवं हजारों प्यासे पुरुष जल को देख कर जल ले आने के लिये जो प्रवृत्त होते हैं भीर उनकी ये प्रवृत्तिया सफल भी होती है। जल ले आने की प्रवृत्तियों की यह प्रचुरता या आधिक्य भी प्रामाण्य ज्ञान को स्वतः न मानने से अनुपपन्न हो जायगा । क्यों कि यह संभव नहीं है कि उक्त हजारों व्यक्तियों में प्रवृत्ति के प्रयोजक प्रमाण्यानुमान के उपयुक्त परामश्रीदि का संबलन एक ही समय हो सके। भ्रतः यही कहना पड़ेगा कि जल को समझने के वाद अनुमान की सामाग्री की अपेक्षा किये विना ही केवल जल ज्ञान के ग्राहक सामग्रियों से ही जलजान में रहने वाला प्रमात्व या प्रामाण्य भी गृहीत हो जाता है, श्रतः यह भी कहा जा सकता है की कथित 'झटितिप्रवृत्ति' एवं 'प्रचुरप्रवृत्ति' इन दोनों की अनुपपत्तियों से प्रमात्व की जिंत के स्वतस्त्व का आक्षेप होता है। अर्थात प्रामाण्य या प्रमात्व की जिंति गत स्वतस्त्व को सिद्धि अर्थापत्ति प्रमाण से भी होती है।

सि॰ प॰ " " तदपि नास्ति ... ...

सफल होनेवाली कथित 'झिटित-प्रवृत्ति' एवं सफल होने वाली कथित 'प्रचुरप्रवृत्ति' दीनों की उपपत्ति 'अन्यथा' भी हो सकती है। अर्थात् प्रामाण्यज्ञान को स्वतः न मानने पर भी हो सकती है। कारणों का शोध्रतापूर्व के संबलन ही झिटिति प्रवृत्ति का कारण है। अतः झिटिति प्रवृत्ति की अनुपपित्त से सभी कारणों के झिटिति संबलन का हो आक्षेप हो सकता है, प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व का नहीं। क्योंकि जो वस्तु जिसके विना अनुपपन्न रहती है, उस से उसी वस्तु का आक्षेप होता है। इसी तरह प्रचुरप्रवृत्ति भी स्वयं अनुपपन्न होकर कारणों के प्राचुर्य का ही आक्षेप कर सकती है, प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व का नहीं। क्योंकि कारणों का प्राचुर्य ही प्रचुरप्रवृत्ति का कारण है। एवं उक्त दोनों प्रवृत्तियों की सफलता या सामध्य की प्रनुपपित्त से उक्त प्रवृत्तियों के कारणीभूत ज्ञान के प्रमात्व का ही आक्षेप होगा, प्रमात्वज्ञान के स्वतस्त्व का नहीं। क्योंकि प्रामाण्यज्ञान का स्वतस्त्व प्रवृत्ति के साफल्य का कारण नहीं है।

उपयोगे वा स्वत एवेति कुन एतत् ? ततः समथंप्रवृत्तिप्राचुर्यमपि प्रामाण्यप्राचुर्यात्, तद्गह्णप्राचुर्याद्वा । स्वतस्त्वं तु तस्य कोपयुज्यते ? न हि पिपासूनां ऋटिति प्रचुरा समर्था च प्रवृत्तिरम्भसीति पिपासोपशमनशक्तिस्तस्य प्रत्यक्षा स्यात् ।

ततः समर्थं \*\* \*\* \*\* \*\*\*

जिन झटितिप्रवृति एवं प्रचुरप्रवृत्तियों को चर्चा की गयी है, वे प्रवृत्तियाँ ऐसे ही विषयों में होतीं हैं, जिनके विषय के समान (सजातीय) विषयों से पुरुष लाम उठा चुका होता है। उन्हीं विषयों की इच्छा जीव को होती है, जिन्हें वह अपने इष्ट का संपादक समझता है। फलतः इष्ट्रसायनत्व का ज्ञान मी प्रवृत्ति का कारण है। जिस जाति के वस्तु से जीव को पहिले सुख गिला रहता है या दुःख छूटा रहता है, उस जाति की वस्तुओं को वह जीव इष्ट अर्थात् सुख या दुःखनिवृत्ति का साधन समझता है। फलतः 'तदिप' अर्थात् इष्ट्रसायनता का वह ज्ञान भी इष्ट्रजातीयत्व लिङ्गक अनुमान से ही होता है। इस अनुमान के इष्ट्रजातीयत्व रूप हेतु का ज्ञान भी इन्द्रियसंनिकर्षाद से होता है। इस प्रकार प्रवृत्ति की जे कारण परम्परा है, उसका अगर अनुसन्धान करते हैं तो 'ववचिदिप' अर्थात् कहीं दूर पर भी प्रवृत्ति की उत्पत्ति के लिए प्रामाण्य के ज्ञान का उपयोग नहीं दीखता। जब प्रवृत्ति में प्रामाण्यज्ञान के उपयोग की ही यह दशा है तो फिर प्रवृत्ति में प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व के उपयोग की चिन्ता ही व्यर्थ है। अगर किसी प्रकार प्रवृत्ति में प्रामाण्यज्ञान का उपयोग मान भी लिया जाय, तथापि प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व के उपयोग की तो संभावना कदापि नहीं है।

अगर मीमांसकों के कथन के अनुसार दृष्टार्थक प्रवृत्तियों में प्रामाण्यनिश्चय का उपयोग न मान कर श्रदृष्टार्थक ज्योतिष्टोमादि यागों में प्रवृत्ति के लिये उसके विधायक वाक्यों में प्रामाण्यनिश्चय का उपयोग मान भी लें, तथापि प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व का उपयोग तो प्रवृत्ति में कहीं भी नहीं है। श्रतः प्रवृत्ति की 'अन्यथानुपपत्ति' से प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रामाण्यज्ञान के प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

(एवं प्रवृत्ति के उत्पादन में प्रामाण्यज्ञान का उपयोग मान भी लें फिर भी इस से यह सिद्ध नहीं होता कि प्रामाण्य का ज्ञान 'स्वतः' प्रर्थात् प्रामाण्य के आश्रयीभूत ज्ञान के ज्ञानक प्रमाणों से ही होता है। वयों कि यह नियम नहीं किया जा सकता कि जिस प्रमाण से घर्मी का ग्रहण हो, उसी प्रमाण के द्वारा उस धर्मी में रहनेवाले घर्म का भी ग्रहण हो। अगर ऐसा मानें तो फिर मीमांसकों को) जल में जो प्यास को बुझाने की चिक्त क्य घर्म है, उस का भी प्रत्यक्ष चक्षुरिन्द्रिय से मानना होगा। वयों के जल रूप घर्मी का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है। ग्रथात् जिस प्रकार जलानयनप्रवृत्ति के लिये उपयोगी प्यास बुझाने की चल्ल की (पिपासोपशमन) शक्ति का ज्ञान शक्ति के ग्राश्रयीभूत जल के ग्राहक इन्द्रियों से जल की (पिपासोपशमन) शक्ति का ज्ञान शक्ति के ग्राश्रयीभूत जल के ग्राहक इन्द्रियों से नहीं होता है, किन्तु अनुमान से होता है। उसी प्रकार प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्य का ज्ञान नहीं होता है, किन्तु अनुमान से होता है। उसी प्रकार प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्य का ज्ञान श्रार आवश्यक भी हो, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उस प्रामाण्य का ज्ञान स्वाश्रयीभूत ज्ञान के ज्ञापक प्रमाणों से ही होता है।

स्यादेतत् । प्रामाण्यग्रहे सित सर्वमेतदुपपद्यते । स च स्वतो यदि न स्यात्, न स्यादेव । परतः पक्षस्यानवस्थादुःस्थत्वादिति चेन्न । तदग्रहेऽप्यर्थसन्देहादिप

# पू० प० ... ... ... स्यादेतत्, प्रामाण्यग्रहे सति

प्रकृत में प्रामाण्यज्ञान का स्वतस्त्व भले ही उपयुक्त न हो, किन्तु कथित झटिति प्रवृत्यादि के लिये प्रामाण्यज्ञान का उपयोग आप (नैयायिक) भी मानते हैं। किन्तु प्रामाण्यज्ञान की उत्पत्ति ग्रगर होगी वो 'स्वतः' ही होगी अर्थात् प्रामाण्यके ग्राश्रयीभूत ज्ञान के जापक सामग्री से ही होगी। 'परतः' अर्थात् ज्ञान के ज्ञापक कारणों से अतिरिक्त सफल-प्रवृत्ति जनकत्वादि लिङ्गक ग्रनुमानादि से प्रामाण्यज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि जिस ज्ञान का प्रमात्व निश्चित रहता है, उसी ज्ञान से प्रर्थ को सिद्धि हो सकती है। जिस ज्ञान का प्रामाण्य निश्चित नहीं रहता है, उस से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। इस वस्तु-स्थिति के अनुसार (परतः प्रामाण्य पक्ष में ) प्रमात्व या प्रायाण्य रूप अर्थं की सिद्धि सफलप्रवृत्तिजनकत्वादि लिङ्गक जिस अनुमान से होगी, उस अनुमान में जबतक प्रामाण्य निश्चित नहीं हो जाता, तब तक घटादि विषयक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में प्रमास्त्र का निश्चय नहीं हो सकता। अतः इस अनुमिति में रहनेवाले प्रमात्व के निश्चय के लिये किसी दूसरे अनुमान का सहारा लेना होगा। ऐसा मान लेने से इस दूसरे अनुमान में रहनेवाले प्रमात्व के प्रसङ्ग में भी यह प्रश्न होगा कि इस का प्रामाण्य किस से गृहीत होगा ? क्योंकि प्रपाण्यग्रह के विना इस से भी तो पहिले के ज्ञान में रहनेवाले प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार प्रमात्वप्रह की सामग्री के अन्वेषण की घारा कभी नहीं रुकेगी। अतः परतः प्रामाण्य पक्ष में अनवस्था दोष की आपत्ति होगी।

एवं अनुमिति के लिये पक्षधिमिक हेतुमत्ता का ज्ञान और हेतु धार्मिक साध्य की व्याप्ति का ज्ञान ये दोनों ही आवश्यक हैं। ये दोनों ही ज्ञान निश्चय रूप ही चाहिये संश्य रूप नहों। एवं यह भी तय है कि वही ज्ञान कारण हो सकता है जिसमें किसी भी प्रकार से अप्रामाण्य गृहीत न हो। अतः यह भी आवश्यक है कि अनुमिति के कारणीभूत उन दोनों ज्ञानों में प्रामाण्य गृहीत रहे। जिस अनुमान के द्वारा उक्त दोनों ज्ञानों में प्रामाण्य गृहीत रहे। जिस अनुमान के द्वारा उक्त दोनों ज्ञानों में प्रामाण्य गृहीत होगा, उस अनुमान के प्रयोजकीभूत व्याप्तिज्ञान और पक्षधर्मता के द्वान में प्रामाण्य के प्रहण के लिये भी स्वतन्त्र सामग्री का अन्वेषण करना पड़ेगा। इस रीति से भी नैयािकों के परतः प्रामाण्य पक्ष में अनवस्था होगी। सुतराम चूँकि प्रामाण्य का परतः ग्रहण संभव ही नहीं है, अतः उस का ज्ञान 'स्वतः' मानते हैं।

# सि॰ प॰ " " न, तदग्रहेऽपि

किसी भी धर्य के निश्चय के लिये प्रामाण्य या प्रमात्व का ज्ञान आवश्यक नहीं है। यद्यपि यह ठीक है कि जिस ज्ञान में अप्रामाण्य का सन्देह भी रहता है उस ज्ञान से प्रयं की सिद्धि नहीं होती है। किन्तु इस का इतना ही अर्थ है कि वही ज्ञान अर्थ का साधक सर्वस्योपपत्तेः । न चानवस्थाऽपि, प्रामाण्यस्यावश्यज्ञेयत्वानभ्युपगमात्, ग्रन्यथा स्वतः पक्षेऽपि सा स्यात ।

हो सकता है, जिस में ग्रप्रामाण्य का जिस किसी भी प्रकार का ज्ञान न रहे ( ग्रणीं प्रप्रामाण्यज्ञानानास्किन्दित ज्ञान ही अर्थ का साधक है )। इस से यह सिद्ध नहीं होता कि ज्ञान से ग्रर्थ साधन के लिये ज्ञान में प्रामाण्य का ग्रहण भी कारण है। (अप्रामाण्य का अग्रहण एवं प्रामाण्य का ग्रहण ये दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं )। ग्रर्थ के निश्चय के लिये कदाचित प्रामाण्य के निश्चय को कारण मान भी लें, तथापि प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्यनिश्चय को ग्रपेक्षा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अर्थ के सन्देह से भी प्रवृत्ति देखी जाती है। अतः संशय निश्चय साधारण अर्थ का केवल ज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है। ग्रणींत् ग्रथं का ज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है, वह चाहे संशय रूप हो ग्रथवा निश्चय रूप हो। ग्रतः प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्यज्ञान की ग्रपेक्षा ही नहीं है। ( सुतराम् 'प्रामाण्यग्रहे सित सर्वमेत दुपपद्यते' यह कहना ही असंगत है )।

# पू॰ प॰ ... ... ... न चानवस्था

ग्रर्थं की सिद्धि के लिये प्रामाण्य की आवश्यकता अवश्य है। अगर ऐसी बात न हो तो फिर जिस विषय का ज्ञान प्रथमत उत्पन्न होता है (भ्रनम्यासदशापन्न) उस ज्ञान से भी अर्थ की सिद्धि माननी होगी। अतः इस ज्ञान में जो अर्थ सिद्धि का विघटक अप्रामाण्य का सन्देह है, उसको हटाने के लिये प्रामाण्य के निश्चय की आवश्यकता होती है। किन्तु प्रामाण्यज्ञान को 'परतः' मानने में अनवस्था का उपपादन कर चुके हैं। अतः प्रामाण्य का ज्ञान 'स्वतः' मानना ही उचित है।

#### सि० प॰ ... ... प्रामाण्यस्यावस्य

ज्ञान में प्रामाण्य की सिद्धि के लिये सफल प्रवृत्तिजनकत्वादि लिज्जक जिन अनुमानों की आवश्यकता बतायी गयी है, उन सभी अनुमानों में कथित प्रामाण्य की सिद्धि के लिये प्रामाण्य का ग्रहण की आवश्यता नहीं है, अर्थात अनुमिति से प्रामाण्य के ग्रहण के लिये इतना ही अपेक्षित है कि उस अनुमिति में अप्रामाण्य गृहीत न रहे। इसके लिये इतना ही आवश्यक है कि अनुमिति में अप्रामाण्य का सन्देह न रहे। जिन स्थलों में प्रामाण्य के ज्ञापक अनुमिति में प्रामाण्य का संश्य होगा, उन सभी स्थलों में ज्ञाप्य प्रामाण्य की अनुमिति रूप ज्ञान में भी प्रामाण्य का संश्य अवश्य होगा। उन्हीं स्थलों प्रामाण्य के ज्ञापक अनुमानों में प्रामाण्य के निश्चय की आवश्यकता है। फिर भी प्रामाण्य संशय की घारा जब तब चलेगी तभी तक प्रामाण्य निश्चय की कथित आवश्यकता रहेगी। जब यह घारा स्वतः प्रमाण रूप अन्तिम ज्ञान पर पहुँचेगी (जहां अप्रामाण्य का संश्य नहीं हो सकेगा)

वहाँ प्रामाण्य के संशय की घारा दूट जायगी। उस के बाद प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य रूप दोनों कोटियों का स्मरण न रहने से प्रथवा उसके बाद किसी दूसरे बाघक ज्ञान के उत्पन्न हो जाने से प्रामाण्य का संशय नहीं होगा। यह कोई नियम नहीं है कि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य का संशय अवश्य ही हो। तस्मात् परतः प्रामाण्यपक्ष में अनवस्था दोष की संभावना नहीं है। मीसांसकगण भी अप्रामाण्य को परतः ही स्वीकार करते हैं। इस प्रसङ्ग में उक्त युक्ति से जब अनवस्था दोष की आपित्त आती है तो वे भी कथित युक्ति से ही अनवस्था दोष का परिहार करते हैं। (देखिये घलो. वा. चोदनासूत्र का ६१ घलो.)।

यह ज्यान रखना ,चाहिये कि नैयायिकलोग सभी जानों के प्रामाण्यों को परतः स्वीकार नहीं करते। अभ्यासदशापन्न ज्ञानों में अर्थात् जिस प्रकार के जानों में वारम्बार प्रामाण्य गृहीत हो चुका है इस प्रकार के कितने ही ऐसे ज्ञान हैं, जिनमें प्रामाण्य का संशय उदित ही नहीं होंता। इस प्रकार के ज्ञानों में प्रामाण्य के निश्चय के लिये दूसरे कारणों की अपेक्षा नहीं होती है। नैयायिकों का इतना ही अभिप्राय है कि सभी ज्ञानों का प्रामाण्य न स्वतः उत्पन्न होता है, न स्वतः गृहीत होता है।

प्रकृत में कहना है कि यह नियम नहीं है कि सभी ज्ञानों का प्रामाण्य अवस्य ही गृहीत हो। अगर यह बात मानी जाय तो फिर मीमांसकों के स्वतस्त्व वाले पक्ष में भी अनवस्था अनिवार्य होगी । कुमारिल भट्ट ज्ञान के ग्राहक ज्ञाततालिज्जक ग्रनुमान से प्रामाण्य का प्रहण मानते हैं। एवं मुरारिमिश्र ज्ञान के प्राहक अनुव्यवसाय को ही प्रामाण्य का भी ग्राहक कहते हैं। इन दोनों ही पक्षों में यह प्रश्न होता है कि उक्त अनुमिति एवं उक्त अनुव्यवसाय के प्रामाण्यों का प्रहण किस से होता है ? जिस दूसरी प्रनुमिति की या जिस दूसरे अनुव्यवसाय को कथित अनुमिति एवं कथित अनुव्यवसायगत प्रामाण्यों का ग्राहक मानेंगे, उन अनुमितियों एवं उन अनुव्यवसायों में रहनेवाले प्रामाण्यों के ग्राहक का प्रशन उपस्थित होकर इस पक्ष में भी अनवस्था को ले आवेगा। प्राभाकर संप्रदाय के लोग ज्ञान के उत्पादक कारणों से ही उस में रहनेवाले प्रामाण्यों की उत्पत्ति एवं ज्ञप्ति (ज्ञान) दोनों ही मानते हैं। उन लोगों मे भी यह पूछना चाहिये कि प्रामाण्यों की यह 'स्वतोप्राह्मता' किस से गुहीत होती है ? प्रामाण्य के ग्राहकों से फलत: ज्ञान के उत्पादकों से तो यह गृहीत नहीं हो सकती, वयोंकि ज्ञान में रहने वाला प्रामाण्य एवं उस प्रामाण्य में रहनेवाली 'स्वतोग्राक्यता' या स्वतस्त्व ये दोनों दो पदार्थ हैं। अतः उक्त स्वतस्त्व के ज्ञान के लिये परिशेषात् किसी दूसरे प्रमाण का ही खोज करना पहेगा। उस दूसरे प्रभाण के प्रसङ्घ में भी ये सभी प्रश्न उपस्थित होकर अनवस्था दोष को ले आवेंगे। मतः मीमांसकों के सभी पक्षों में भी यह अनवस्था दोष अनिवार्य है ।

लिङ्गं निश्चितमेव निश्चायकम् । ततस्तन्निश्चयार्थमवश्यं लिङ्गान्तरा-पेक्षायामनवस्थेति चेत् ? तत्किमनुपपद्यमानोऽथोऽनिश्चित एव स्वोपपाद-

# पू० प० लिङ्ग निश्चितमेव .....

परतः प्रामाण्य पक्ष में कथित रीति से अनवस्था दोष समान होने के कारण वारणीय भले ही न हो किन्तु अन्य रीति से जो अनवस्था दोष होगा, वह हम लोगों के पक्ष में नहीं है। अनुमिति के लिये पक्षधर्मता का ज्ञान आवश्यक है। 'पक्षधर्मताज्ञान' पद से पक्षधर्मक हेतु प्रकारक निश्चयात्मक ज्ञान ही लेना होगा। संध्य से भिन्न ज्ञान ही निश्चय कहलाता है। एवं ज्ञान में प्रामाण्य के संध्य से विषय का भी संध्य होता है। 'पर्वतो धूमवान इदं ज्ञानं प्रमा नवा' इस प्रकार के संध्य से 'पर्वतो धूमवान न वा' इस प्रकार का विषय संध्य होता है। प्रामाण्य के निश्चय से ही प्रामाण्य का संध्य विनष्ट होता है। इस प्रकार पक्ष धर्मताज्ञान धार्मिक प्रामाण्य निश्चय भी हेतुनिश्चय के संपादन के द्वारा अनुमिति का कारण है। अतः प्रकृत में नैयायिक लोग सफलप्रवृत्तिजनकत्व हेतु से जो प्रामाण्य की अनुमिति मानते हैं, उस के लिये 'इदं ज्ञानं सफलप्रवृत्तिजनकत्व हेतु से जो प्रामाण्य की अनुमिति मानते हैं, उस के लिये 'इदं ज्ञानं सफलप्रवृत्तिजनकत्व' इस आकार का पक्षधर्मता का निश्चय आवश्यक होगा। एवं इस पक्षधर्मता के निश्चय के लिये उक्त पक्षधर्मता ज्ञान धार्मिक प्रामाण्य का निश्चय आवश्यक होगा। क्योंकि जब तक पक्षधर्मता का उक्त निश्चय नहीं होगा, तब तक प्रमाण्य की अनुमिति नहीं होगी। इस रीति से पक्षधर्मताज्ञानगत प्रामाण्य के ज्ञापक हेतु के प्रसङ्घ में प्रामाण्य का उक्त प्रश्न उपस्थित होकर अनवस्था में परिणत होगी। अतः प्रमाण्य ज्ञान के परतस्व की चर्चा ही छोड़ देने चाहिये।

# सि० प० तत्किम् ....

पक्षवर्मता के निर्वय के लिये प्रामाण्य के जिस ज्ञान की अपेक्षा की बात कही गयी है, जस प्रामाण्य के ज्ञान की धारा भी अविश्वान्त नहीं है। अतः इस पक्ष में अनवस्था नहीं होगी। जिस प्रकार प्रामाण्य के ज्ञापक सफलप्रवृत्तिजनकत्व हेतुक अनुमान में ही प्रामाण्यज्ञान की धारा अवरुद्ध होकर अनवस्था को रोक देती है, जसी प्रकार जिस पक्षधर्मताज्ञान में प्रामाण्य का संशय होगा, जसो स्थल में पक्षधर्मता ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय आवश्यक होगा। प्रामाण्य के इस निश्चय रूप ज्ञान में प्रामाण्य निश्चय की आवश्यकता नहीं है। अतः इस रीति से भी आई अनवस्था का परिहार हो सकता है।

मीमांसक लोग झटितिप्रवृत्ति की अनुपपत्ति एवं प्रचुरप्रवृत्ति की अनुपपत्ति से प्रामाण्य के स्वतस्त्व को उपपन्न करते हैं। ग्रर्थात् प्रामाण्यकान के स्वतस्त्व के प्रसङ्घ में वे भ्रयापित प्रमाण को उपस्थित करते हैं। उपपाद्य के ज्ञान से जो उपपादक का ज्ञान होता है उसे 'अर्थापत्ति' कहते हैं। इन दोनों ज्ञानों में से (अर्थस्य आपत्तिः कल्पना यस्मात् इस व्युत्पत्ति के अनुसार) उपपाद्य का ज्ञान है ग्रर्थापत्ति प्रमाण। एवं (ग्रर्थस्य आपत्तिः इस

कमाक्षिपति, येनाऽनवस्था न स्यात् । प्रत्यक्षेण तस्य निश्चयात्तस्य च सत्तयेव निश्चा-यकत्वान्नेविमिति चेत्; मगापि प्रत्यक्षेण लिङ्गिनिश्चयात्तस्य च सत्तयेव निश्चायकत्वा-न्नेविमिति तुल्यम् । लिङ्गज्ञानस्य प्रामाण्यानिश्चये कथं तन्निश्चयः स्यादिति चेत्; अनुपपद्यमानार्थंज्ञानप्रामाण्यानिश्चये कथं तन्निश्चय इति तुल्यम् ।

न्युत्पत्ति के अनुसार ) उपपादक का ज्ञान है अर्थापत्ति प्रमिति । अनुमिति में पक्षधर्मता के निश्चय की तरह उपपाद्य के निश्चयात्मक ज्ञान से ही उपपादक का आक्षेप होगा । पक्षधर्मता निश्चय के स्थल में विषयनिश्चय के प्रति प्रामाण्य के निश्चय की अपेक्षा दिखला चुके हैं । सुतराम् प्रथम प्रामाण्यज्ञान के रवतस्त्व के ज्ञापक प्रमाण रूप अर्थापत्ति निश्चय के लिये भी किसी दूसरे उपयुक्त प्रामाण्य ज्ञान की अपेक्षा अवश्य होगी । इस दूसरे प्रामाण्य के ज्ञान के लिये स्वतस्त्व के ज्ञापक किसी तीसरी अर्थापत्ति प्रमाण रूप निश्चयात्मक ज्ञान की भी अपेक्षा होगी । अतः इस प्रमाण्य ज्ञान को स्वतः मानने के पक्ष में भी अनवस्था दोष अपरिहार्य है ।

# पू० प० प्रत्यक्षेण तस्य

प्रामाण्यज्ञान का स्वतस्त्व जिस धर्यापृत्ति प्रमाण से आक्षिप्त होता है, वह धर्यापति प्रमाण प्रत्यक्षात्मक निश्चय रूप है। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमिति के उत्पादन में चक्षुरादि इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान अपेक्षित नहीं है। चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल अपनी सत्ता से ही प्रमाशान के उत्पादक हैं। अतः अर्थापति प्रमाण रूप निश्चय के लिये प्रामाण्यनिश्चय की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार इस पक्ष में अनवस्था दोष नहीं है।

# सि० प० ममापि .....

प्रामाण्य की अनुमिति के लिये अपैक्षित 'इदं ज्ञानं सफलप्रवृत्तिजनकम्' इस आकार के प्रतस्त्व के प्रसिध्मेंता ज्ञान को भी प्रत्यक्षात्मक ही मानेंगे। सुतराम् प्रामाण्यज्ञान के परतस्त्व पक्ष में भी अनवस्था दोष की आपत्ति नहीं है। क्योंकि छक्त लिङ्ग के निश्चय के लिये हेतुज्ञान में प्रामाण्य निश्चय की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

# पूर पर लिङ्गज्ञानस्य .....

चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाणों के साहाध्य से ग्रगर पक्षधर्मता का ज्ञान हो भी जायगा, फिर भी उस ज्ञान को तब तक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय न हो जाय। अतः पक्ष में हेतु के निश्चय के लिये प्रामाण्य का निश्चय आवश्यक है। फिर तन्मूलक अनवस्था दोष भी ग्रनिवार्य है ही।

# सि॰ प॰ मनुपपद्यमानार्थं .....

यह आपत्ति ( नैयायिक भीर मीमांसक इन ) दोनों पक्षों में समान है । क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उत्पन्न भर्यापत्ति रूप अनुपपत्ति का ज्ञान भी प्रामाण्य के निश्चयात्मक न हि निश्चयेन स्वप्रामाण्यनिश्चयेन वा विषयं निश्चाययित प्रत्यक्षम्, ग्रिप तु स्वसत्तयेत्युक्तमिति चेत् ? तुल्यम् । तथापि यदि तिल्लङ्काभासः स्यात्तदा का वार्तेति चेत् ? ग्रनुपपद्यमानोऽप्यर्थो यद्याभासः स्यात्तदा का वार्तेति तुल्यम् ।

ज्ञान के विना नहीं हो सकता। निश्चयात्मक अर्थापत्ति ही प्रमाण है। अतः प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा अनुपपत्ति या अर्थापत्ति ज्ञान का उत्पादन मानने पर भी प्रामाण्य के निश्चय की प्रपेक्षा रह जाती है। अतः मीमांसकों के पक्ष में भी अनवस्था दोष अनिवार्य है।

#### पू० प० न हि निश्चयेन .....

हम (मीमांसकगण) तो पहिले ही कह चुके हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तु की निश्चय के लिये प्रत्यक्ष जितत निश्चयात्मकज्ञान का या प्रत्यक्षप्रमाणगत प्रामाण्यनिश्चय का कोई उपयोग नहीं है। प्रत्यक्षप्रमाण केवल अपनी सत्ता से ही वस्तु को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। अतः इस पक्ष में अनवस्था दोष की कोई संभावना नहीं है।

#### सि० प० तुल्यम् ....

यह बात तो हम लोगों के पक्ष में भी समान ही है। अर्थात् नैयायिक लोग भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा जो हेतु का निश्चय उत्पन्न होगा, उसमें प्रामाण्य के निश्चय का कहीं भी उपयोग नहीं है। अतः सिद्धान्त पक्ष में भी तन्मूलक अनवस्था दोष नहीं है।

# पू० प० तथापि यदि ....

यह ठीक है कि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल अपनी सत्ता मात्र से निष्वयात्मक ज्ञान का उत्पादक है। एवं प्रामाण्यनिष्वय के विना भी उस से हेतु का निष्वय हो सकता है। किन्तु हेतु को हेत्वाभास से भिन्न रूप में समझाने की सामर्थ्य केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं है। अतः प्रत्यक्ष के द्वारा निष्वित हेतु में भी हेत्वाभासत्व का संशय हो सकता है। जिस हेतु में हेत्वाभासत्व का संशय भी संभव हो उससे प्रभा अनुमिति नहीं हो सकती, अतः हेतु में हेत्वाभासत्व की भान्ति को मिटाने के लिये हेतु के ज्ञान में रहने वाले प्रामाण्य का ज्ञान भी अवश्य ही चाहिये। अतः प्रामाण्य की अनुमिति के लिये जिस सफल प्रवृत्तिजनकत्व हेतु का उल्लेख किया गया है, उस हेतु के ज्ञान में रहनेवाले प्रामाण्य के ज्ञान के विना उससे प्रामाण्य की अनुमिति नहीं हो सकती। अतः प्रामाण्य को परतः मानने में भनवस्था दोष अनिवार्य है। सि० प० अनुपपद्यमान पर्णा स्वाराण्य को परतः मानने में भनवस्था दोष अनिवार्य है।

### यह बात तो अर्थापत्ति के प्रसङ्घ में भी समान रूप से कही जा सकती है कि प्रत्यक्ष के द्वारा उत्पन्न उपपाद्य का ज्ञान अगर भ्रान्ति रूप होगा तो फिर उस भ्रान्तिरूप ज्ञान से जिस 'अर्थ' का निश्चय होगा, वह 'मर्थाभास' ही होगा । मतः इस अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान

सोऽपि प्रामाण्यमाक्षिपतीत्युत्सगंः, स च कचिद्वाधकेनापोद्यते इति चेत् ? लिक्के उप्येविमिति तुल्यम् । तर्हि प्रामाण्यानुमानेऽपि शङ्का तदवस्थैवैति निष्फलः प्रयास इति चेत् ? एतदपि तादृगेव ।

के प्रामाण्य का स्वतस्त्व भ्राक्षिप्त नहीं हो सकता । इसिलय मीमांसकों को भी प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व की सिद्धि के लिये ज्ञानरूप अर्थापत्तिगत प्रामाण्य के ज्ञान की अपेक्षा अवस्य होगी । फिर तन्मूलक अनवस्था दोष से वे भी बच नहीं सकते । भ्रत: अनवस्था दोष दोनों के लिये समान रूप से समाध्य है। सुतराम् किसी एक पक्ष के लिये उसका उद्भावन उचित नहीं है।

पू० प० सोऽपि .....

भ्रान्ति रूप अर्थापत्ति से भी प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप होता है। क्योंकि प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप करना उसका स्वभाव है। जहाँ दोषादि प्रतिबन्धक उपस्थित हो जाते हैं, वहीं व्यतिक्रम होता है। अर्थात् वहाँ अर्थापत्ति से प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप नहीं होता। अतः हमलोगों के पक्ष में भ्रनवस्था दोष नहीं है।

सि० प० लिङ्गऽप्येवम् ....

यही बात तो लिङ्गज्ञान के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है कि निश्चत हेतु प्रगर वस्तुतः हेत्वाभास भी रहेगा, तथापि उससे यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। पर्वत में विह्न की प्रनुमिति अगर जल हेतु से भी होती है तो भी उसे भ्रम नहीं कहा जा सकता। अतः सफलप्रवृत्तिजनकत्व रूप हेतु अगर हेत्वाभास भी होगा, तथापि उससे प्रमात्व की यथार्थनुमिति ही होगी। अतः प्रमाण्य को परतंत्र मानने के पक्ष में भी अनवस्था दोष संभव नहीं है।

पू॰ प॰ " " तिहैं प्रामाण्यानुमानेऽपि "

ग्रगर हेत्वाभास से भी प्रमा घ्रनुमिति हो फलतः सफलप्रवृत्तिजनकत्व रूप हेत्वाभास से भी प्रमाण्य का यथार्थ घ्रनुमिति हो तो प्रामाण्य की अनुमिति के लिये सफलप्रवृत्तिजनकत्व हेतु तक जाने का 'प्रयास' व्यर्थ है। क्योंकि घटपटादि जिस किसी हेतु से प्रमाण्य की उक्त यथार्थ घ्रनुमिति हो सकती है। घटादि हेतु ग्रों से प्रामाण्य रूप साध्य की व्याप्ति प्रभृति न रहने से भी तो इतना ही होगा कि वह हेतु न होकर हेत्वाभास होगा। यदि हेत्वाभास से भी यथार्थ घ्रनुमिति हो सकती है तो फिर कथित घटादि हेत्वाभासों से भी प्रामाण्य की यथार्थ घरनुमिति होगी। इस के लिये समर्थप्रवृत्तिजनकत्वादि किसी विशेष हेतु का घवलम्बन व्यर्थ है। सि॰ पी० " एतदिप" "एतदिप"

कथित रीति से मीमांसकों के पक्ष में भी यह बात कही जा सकती है कि यदि अर्थाभास की अनुपपत्ति के ज्ञान से भी प्रामाण्य का आक्षेप संभव हो तो फिर झटितिप्रवृत्ति एवं प्रचुरप्रवृत्ति प्रभृति की अनुपपत्ति का प्रनुघावन व्यर्थ है। ग्रनुपपद्यमानोऽर्थं एवासी तथाविधः किश्वत्, यः स्वप्नेऽपि नाभासः स्यात् ततो नाशङ्कोति चेत् ? लिङ्कोऽप्येविमिति समः समाधिः। कः पुनरसावर्थो यः स्वप्नेऽपि नाभासः स्यात् ? यदनुपलम्भे विभ्रमावकाशो याद्यपुपलम्भे च तद्वाधव्यवस्था।

पू० प० ... ... ... ग्रानुपपद्यमानोऽर्थाः ....

जो अर्थ जिस के विना अनुपपन्न हो, उनमें से ऐसा कोई विलक्षण अर्थ भी है जो 'स्वप्न' में भी अर्थाभास नहीं हो सकता। अतः अर्थापत्ति प्रमाण से जो प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप होता है, उस में अर्थापत्ति में रहनेवाले प्रामाण्य की आपेक्षा ही नहीं है। अतः मेरे पक्ष में अनवस्था दोष नहीं है।

सि० प० ... ... ... लिङ्गे प्येवम् ....

हम (नैंययिक) भी इसी प्रकार कह सकते जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति रहेगी, वह हेतु 'स्वप्न' में भी व्यभिचारी (हेत्वभास ) नहीं हो सकता। जिस हेतु में साध्य का व्यभिचार रहता है, वहीं हेत्वाभास कहलाता है।

पू० प० \*\* \*\* \*\* का पुनरसो \*\*\* \*\*\*

ऐसे हेतु भी हेत्वाभास होते हैं, जिन में साध्य की न्याप्ति रहती हैं। जैसे कि जल में विह्न साधन के लिये प्रयुक्त धूम हेतु। अतः प्रश्न है कि कीन सा ऐसा हेतु है जो स्वप्न में भी हेत्वाभास न हो सके। जैसे कि श्रनुपपद्यमान कोई भी प्रर्थ अर्थाभास नहीं होता।

सि० प० \*\*\* \*\* \*\* ग्यदनुपलम्भे \*\*\*\*\*\*\*

(इस पूर्वपक्ष के दो उत्तर हैं) (१) वही 'हेतु' है जिस की उपलब्धि न रहने पर भ्रान्ति की संभावना हो। (२) भ्रथवा जिस की उपलब्धि के रहने से भ्रान्ति का बाध हो।

<sup>9.</sup> इस प्रकार का हेतु कभी भी हेत्वाभास नहीं हो सकता। प्रस्तुत उदाहरण के विये जल पत्रक विद्वा साध्यक धूम हेतु को विया जा सकता है। यह हेत्वाभास है, क्यों कि इस में हेतु का जलण नहीं है। क्यों कि जल में उक्त हेतु की उपलब्धि से 'जलं विद्वामत' इस आन्ति की संभावना है। एवं हेतु की उक्त उपलब्धि से उक्त आन्ति के बाध की संभावना भी नहीं है। जलं वहाभाववत् इस जान का भी बाध यद्यपि हेतु की उपलब्धि से संभव है, किन्तु वह आन्ति नहीं है। पर्वंत पत्रक विद्वा साध्यक धूम हेतु कभी स्वष्न में भी हेत्वाभास नहीं हो सकता। क्यों कि पर्वंत में धूम की उपलब्धि न होने पर पर्वंत में बिद्ध के सभाव की आन्ति का अवकाश है। एवं पर्वंत में धूम की उपलब्धि हो जाने पर पर्वंत में बिद्ध के सभाव की आन्ति का अवकाश है। एवं पर्वंत में धूम की उपलब्धि हो जाने पर पर्वंत में बिद्ध के सभाव की आन्ति का का निरास भी सम्भव है। इस प्रकार पर्वंत पत्रक बिद्ध साध्यक धूम हेतु में हेतु के दोनों ही जवण है, सतः वह कभी भी हैत्वाभास नहीं हो सकता।

ग्रन्यथा हि तथाभूतस्यापि व्यभिचारे सापि न स्यात्। मा भूदिति चेन्न। भवितव्यं हि तत्त्वाऽतत्त्वविभागेन, ग्रन्यथा व्याघातात्। कथं हि नियामकिनःशेष-

अन्यथा (अर्थात् साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु से उत्पन्न ज्ञान को भी यदि) व्यभिचारी मार्ने (अर्थात् साध्य का नियामक न मार्ने तो फिर 'सा' अर्थात् ) भ्रम और बाघ की व्यवस्था ही जुप्त हो ज्ञायगी।

पू॰ प॰ ... ... ... मा भूत् ... ... ...

( मान्यमिकादि कहते हैं कि ) न रहे भ्रम भ्रीर बाध की व्यवस्था ? सि॰ प० \*\*\* \*\*\* न, भिवतव्यम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

( भ्रम भीर बाध की व्यवस्था आवश्यक है। ऐसा न मानने पर) यह तत्त्व हैं और यह अतत्त्व है इस प्रकार का आवश्यक विभाग ही लुप्त हो जायगा। १

क्यों कि ऐसा न मानने पर 'व्याघात' होगा। ( अर्थात् जो कोई सद्धेतु प्रभृति से उत्पन्न ज्ञान में भी प्रामाण्य को सन्दिग्ध ही मानते हैं, उनके मत से 'किमिप न तत्त्वम्' यही तत्त्व है। अगर संसार से तत्त्व और अतत्त्व की व्यवस्था ही उठ जाय तो फिर उक्त तत्त्व की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। इस प्रकार किसी तत्त्व को स्वीकार करना एवं तत्त्व और अतत्त्व की व्यवस्था को न मानना ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है। जो कोई तत्त्व और अतत्त्व के विभाग को स्वीकार नहीं करते उन के मत से न कोई किसी ज्ञान का बाधक हो सकता है न कोई ज्ञान किसी से बाधित ही हो सकता है। इस स्थिति को स्वीकार करने पर 'व्याघात' होगा। अर्थात् वे भी 'न किमिप तत्त्वम्' अपने इस मत को उपपन्न नहीं कर पाएँगे। क्योंकि किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रमाण के बिना नहीं हो सकती। अतः तत्त्व निषेध के लिये भी कोई प्रमाण अवश्य ही चाहिये। किसी भी प्रमाण के उत्तर विश्वास न करने पर तत्त्व के निषेध करनेवाले प्रमाण के उत्तर मी विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः तत्त्व का उक्त निषेध भी संभव नहीं होगा। इसिलये यह सिद्धान्त स्वीकार करना आवश्यक है कि चूंकि प्रमा ज्ञान से अम का बाध होता है, एवं प्रमाज्ञान का विषय ही 'तत्त्व' है, अतः बाधकत्व ही तत्त्व है एवं बाध्यत्व ही 'अतत्त्व' है।

<sup>1.</sup> अस को बाधित करने की क्षमता ही 'तस्व' है। एवं प्रमा से बाधित होने का दौर्बक्य ही 'अतस्व' है। शुक्तित्व का प्रमाज्ञान शुक्ति में रजतस्वभ्रम का बाधक है, अतः शुक्तित्व ही शुक्ति का 'तस्व' है। शुक्ति में मासित होनेवाला रजतत्व शुक्ति का 'अतस्व' है, क्योंकि रजतत्व का उक्त अवभास शुक्तित्व रूप तस्व के ज्ञान से बाधित होता है।

विशेषोपलम्भेऽपि विपरीतारोपः ?। तथाभावे वा तदितिरिक्तविशेषानुपलम्भे कथं बाधकम् ?। तदभावे त्वबाधस्य कथं भ्रान्तत्विमिति ।

ज्ञान के द्वारा विषयों में भी बाध्यवाघकभाव होता है। अगर ऐसा न मानें तो शुक्ति में रजतत्व के अभाव का नियामक है शुक्तित्व, इस शुक्तित्व के उपलब्धि होने पर भी रजतत्वाभाव के विपरीत रजतत्व का 'म्रारोप' अर्थात् भ्रम की प्रापत्ति होगी। जिस वस्तु के अनेक 'विशेष' अर्थात् भ्रसाधारण धर्म की भ्रमुपलब्धि से भ्रारोप की संभावना है। इसी लिये 'विशेष' पद का उपादन किया गया है)।

तथाभावे वा · · · · · · · ·

सभी विशेष धर्मों की उपलब्धि रहने पर भी अगर 'आरोप' को स्वीकार करें तो फिर वह 'आरोप' ही नहीं रह जायगा। क्योंकि नियामक धर्म के ज्ञान से वाधित होना ही 'आरोप' ध्रयांत् भ्रम का लक्षण है। ध्रगर ऐसा न मानें तो फिर सभी ज्ञान भ्रम कहलाएँ गे। ध्रतः यह मानना होगा 'कौन सा ज्ञान भ्रम-है? इस को समझाने की सामर्थ्य वाधकज्ञान में ही हैं। ऐसा न मानने पर 'बाधक' (अर्थात् भ्रान्ति रूप) जो ज्ञान है उसे भ्रम कैसे समझा जायगा। अर्थात् जो ज्ञान किसी दूसरे विरोधी ज्ञान को बाधित नहीं करता उसे 'भ्रम' कहते हैं। अगर कोई भी ज्ञान किसी भी ज्ञान का बाधक न हो तो फिर प्रमात्मक ज्ञान भी किसी का बाधक नहीं होगा। इस प्रकार 'अबाधकत्व' रूप भ्रम ज्ञान का लक्षण प्रमाज्ञान में भ्रव्याप्त होने के कारण भ्रम का लक्षण ही नहीं होगा। (इसी अभिप्राय से 'कथं हि' यहाँ ले लेकर 'कथं म्रान्तत्वम्' इतने पर्यन्त का ग्रन्थ लिखा गया है। "

श. इस प्रसक्त का उपसंदार करते हुए वर्षमान ने लिखा है कि प्रामायय को अगर अनुमेय मानते हैं या प्रामायय ज्ञान में परतस्त्व को मानते हैं, तथापि बहुत से धन के व्यय से और बहुत पिश्रम से होनेवाओ याग में प्रवृत्ति का कारण वाक्य से होने वाला ज्ञानधार्मिक प्रमाश्व का ज्ञान नहीं हो सकता । क्योंकि कथित प्रवृत्ति और अक्त प्रमात्व ज्ञान ये दोनों अध्यन्त विभिन्न काल में होते हैं । अतः याग में प्रवृत्ति के लिये कारणीभूत प्रवत्त कज्ञान में अप्रामायय का किसी भी प्रकार के ज्ञान का न रहना ही पर्याप्त है । यह आवश्यक नहीं है कि उक्त प्रवत्त का प्रवृत्ति में उपयोग की १ इस प्रश्न का यह समाधान है कि पहिले पहल जो प्रवर्त्त का निर्वा होगा उसमें स्वभावतः अप्रामायय की शंका होगी, उस अप्रामायय शंका हो हटाना ही प्रामायय के अनुमिति का प्रयोजन है । फिर आगे उक्त प्रवर्त्त ज्ञान के समान ज्ञान ही उत्पन्न होंगे, उस में अप्रामायय की शंका नहीं होगी ।

स्यादेतत् । परताः प्रामाण्येऽपि नित्यत्वाद्वेदानामनपेक्षत्वं, महाजनपरिग्रहाच्च प्रामाण्यमिति को विरोधः ? न, उभयस्याप्यसिद्धेः ।

न हि वर्णा एव तावन्नित्याः। तथा हि 'इदानीं श्रुतपूर्वी गकारो नास्ति, निवृत्तः कोलाहल' इति प्रत्यक्षेर्णेव शब्दध्वंसः प्रतीयते। न हि शब्द एवाऽन्यत्र गतः, ग्रमूर्तत्वात्। नाप्यावृतः, तत एव सम्बन्धविच्छेदानुपपत्तेः। नाप्यनवहितः

पू॰ प॰ ... ... ... स्यादेतत्, परतः प्रामाण्येऽभि

( 'सगंप्रलयसम्भवात्' इस दूसरे चरण की व्याख्या )

किसी वक्ता के द्वारा उच्चरित शब्द से उत्पन्न होने वाले ज्ञानों के प्रामाण्य की उत्पत्ति एवं उक्त ज्ञान में प्रामाण्य का ज्ञान इन दोनों को (प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञाप्त दोनों को) 'परतः' स्वीकार मी करलें, तथापि वेद रूप शब्द से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञाप्त इन दोनों को स्वतः स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। वयों कि वेद नित्य हैं, अतः उसका कोई वक्ता नहीं है। शब्द जित ज्ञान में प्रमात्व के लिये जिस गुण को सावश्यकता है, वह है शब्द का आप्त से उच्चरित होना। किन्तु वेद किसी के द्वारा उच्चरित नहीं है, स्रतः वेदजन्य प्रमा 'परतन्त्र' नहीं है। इसी प्रकार वेदों से उत्पन्न ज्ञान में रहनेवाले प्रमात्व का ग्रहण भी (स्वतः) होता है। कलतः वेदों का प्रामाण्य किसी वक्ता की अपेक्षा नहीं रखता। किसी वक्ता से 'अनपेक्ष' प्रामाण्य ही वेदों का 'अनपेक्षत्व' है। इस प्रकार से 'अनपेक्ष' होने के कारण ही वेद प्रमाण हैं। वेदों का यह स्वतः प्रामाण्य विश्वश्वदि 'महाजनों' के द्वारा परिग्रहीत होने के कारण अन्य जनों के द्वारा ग्रहीत होता है। (इस प्रकार ईश्वर को न मानने पर भी वेदों के प्रामाण्य में कोई बाधा नहीं है)।

सि॰ प॰ " " "न, उभयस्यापि "

किन्तु वेदों की नित्यता एवं महाजनपरिग्रह से उनके स्वतः प्रामाण्य का ग्रेहण, ये दोनों ही बातें सिद्ध नहीं हैं। (अर्थात् इन दोनों में से किसी की भी सिद्धि सम्भव नहीं है)।

चूँ कि गकारादि वर्ण नित्य नहीं हैं, भ्रतः वर्णों का समूह रूप पद भी नित्य नहीं हैं। एवं पदों का समूह रूप वाक्य भी अनित्य है, सुतराम वाक्यों का समूह रूप वेद भी नित्य महीं हो सकता।

वर्ण अनित्य इस लिये हैं कि जिसने पहिले गङ्गा शब्द को सुना है, कुछ क्षण के बाद उसे भी गङ्गा शब्द के 'ग' कार की उपलब्धि नहीं होती है। ग्रतः पहिले सुना गया 'ग'

श्रोता, ग्रवधानेऽप्यनुपलब्धेः । नापीन्द्रियं दुष्टम्, शब्दान्तरोपलब्धेः । नापि सहकायंन्त-राभावः, ग्रन्वयव्यतिरेकवतस्तस्यासिद्धेः । नाप्यतीन्द्रियम्, तत्कल्पनायां प्रमाणा-भावात् । ग्रन्थथा घटादावपि तत्कल्पनाप्रसङ्गात् । न च शब्दिनित्यत्वसिद्धो तत्कल्पनेति युक्तम् । निराकिरिष्यमाण्यत्वात् ।

कार अभी नहीं है। ग्रगर शब्द नित्य होता तो ग्रभी भी पहिले सुने हुये 'ग' कार का श्रवण होता। अतः यही कहना पड़ेगा कि पहिले सुने गये 'ग' कार का विनाश हो गया है। 'ग' कार का यह विनाश प्रत्यक्ष प्रमाण से ही समझा जाता है, क्यों कि 'हल्ला बन्द हो गया' इस प्रकार की सार्वजनीन प्रतीति से प्रत्यक्ष प्रमाण में शब्द के विनाश को ग्रहण करने की सामर्थ्य पिरगृहीत है। (उक्त स्थल में) ग कारादि शब्दों की जो पुनः उपलब्धि नहीं होती है उसका कारण यह भी नहीं है कि, वे शब्द कहीं अन्यत्र चले गये हैं। क्यों कि शब्द मूर्त द्वय्य नहीं हैं, अतः उसका कहीं भी जाना सम्भव नहीं है। (२) यह भी नहीं कहा जा सकता कि पूर्वश्रुत गकार चूं कि किसी अन्य द्वय्य से आवृत हो गया है, ग्रतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। शब्द चूँ कि मूर्त द्वय्य नहीं है, अतः शब्द रूप गकार का किसी से आवृत होना सम्भव नहीं हैं। सुतराम् आवरण स्थल में जो बिषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं हो पाता ग्रीर इस लिये विषय के रहते हुए प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, यह भी प्रकृत गकार के अप्रत्यक्ष स्थल में नहीं कहा जा सकता। (३) प्रकृत में यह कहना भी सम्भव नहीं है कि चूँ कि सुननेवाले का मन श्रन्यत्र लगा रहता है, ग्रतः कथित गकार का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता की कल्पना नहीं रहता है, ग्रतः कथित गकार का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता की कल्पना नहीं रहता है, ग्रतः कथित गकार का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता की कल्पना नहीं हो पाता है, ग्रतः कि नाश की कल्पना नहीं

किन्तु किसी वस्तु के केवल प्रत्यच न होने से ही उसका श्रभाव निर्णीत नहीं हो लाता। श्रतः गकार के श्रभी के श्रप्रध्यच से उसका विनाश निश्चित नहीं होता। निम्नेलिखित ऐसी सात स्थितियाँ है जिनमें से प्रत्येक में प्रश्यक्ष योग्य वस्तु के विद्यमान रहते हुये भी उसका प्रत्यच नहीं होता। इस प्रकार विद्यमान गकार का भी श्रप्रस्थक्ष हो सकता है। उक्त सात स्थितियाँ ये है (१) विषय का उस प्रदेश से चला जाना, जहाँ इन्द्रिय के साथ वह सम्बद्ध न हो सके। (२) किसी दूसरे वृद्ध से श्रावृत हो आने पर भी वस्तु का प्रत्यच नहीं हो पाता। जैसे दिवाल से विशे हुई वस्तु को बाहर का श्रादमी नहीं देख पाता। (३) सुननेवाले का मन श्रार वृत्तरी श्रोर लगा रहता है तव भी वह शब्द को सुन नहीं पाता। (४) इन्द्रियों में दोप उत्पन्न हो जाने पर भी पुरुष देख या सुन नहीं पाता। (५) प्रत्यच के कारणीभूत समुदाय में से किसी के भी विद्यन से भी प्रत्यच को रोक सकता है। (६) समय विशेष में विषयों का श्रतीन्द्रिय हो जाना भी प्रत्यच को रोक सकता है।

 <sup>&#</sup>x27;न हि वर्गा एव' यही से जेकर 'कुतस्तमां च तत्समूहस्य वेदस्य' इतने पर्यन्त के प्रत्य से शब्दों के नित्यस्य का क्षायदन किया गया है।

ये त्वेकदेशिनो नैविमच्छन्ति, तान् प्रत्युच्यते । विवाध्यासितः शब्दप्रध्वंसः इन्द्रियग्राह्मः, ऐन्द्रियकाभावत्वात् घटाभाववत् ।

की जा सकती। यह कहना इस लिये सम्भव नहीं है कि स्रोता के पूर्ण एकाग्र रहने पर भी उस स्थल में ग कार का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। (४) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि उस समय सुननेवाले की श्रोशेन्द्रिय में दोष आ गया है जिससे उक्त गकार सुनाई नहीं देता है। क्योंकि उसी समय उस गकार को छोड़ कर दूसरे शब्द का श्रवण उसी पुरुष को होता है। (५) यह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता कि उस समय ग कार के प्रत्यक्ष की सामग्री में से ग कार रूप विषय को छोड़ कर कोई अन्य कारण ही वहाँ नहीं है, अतः ग कार का प्रत्यक्ष नहीं होता हैं' क्योंकि पहिले के गकार प्रत्यक्ष के लिये भ्रन्वय ग्रीर व्यविरेक से युक्त एवं गकार रूप विषय से भिन्न जितने भी कारण हैं, वे ही इस गकार के प्रत्यक्ष के लिये भी अपेक्षित हैं। उनमें से किसी के अभाव से भी गकारके अप्रत्यक्ष की उपपत्ति प्रकृत प्रत्यक्ष स्थल में सम्भव नहीं है। सुतराम् गकार के प्रकृत प्रत्यक्ष के ग्रमाव का प्रयोजक गकार रूप विषय के नाश को ही मानना होगा। (६) प्रत्यक्ष न होनेवाले इस गकार को अतीन्द्रिय मान कर भी गकार के अप्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी अतीन्द्रिय मानने में कोई प्रमाण नहीं है। भगर केवल प्रत्यक्ष न होने से ही किसी को भ्रतीन्द्रिय माना जाय तो फिर घटादि पदार्थी को भी उनकी अप्रत्यक्षता दशा में अतीन्द्रिय मानना होगा। अगर यह कहें कि 'शब्द का नित्य होना सिद्ध हैं, अतः अप्रत्यक्षता दशा में गकारादि की धसत्ता तो मानी नहीं जा सकती। अतः गकारादि की प्रत्यक्षता की उपपत्ति के लिये गकारादि में सामयिक धातीन्द्रियत्व की कल्पना धावश्यक होती हैं, क्योंकि शब्द के नित्यत्व का ही आगे खण्डन करना हैं।

#### ये त्वैकदेशिनः

नैयायिक सम्प्रदाय के ही कुछ लोग शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष नहीं मानते, उन्हें सन्तुष्ट करनेके लिये अनुमान का प्रयोग कहते हैं। जिससे शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष से संग्रहीत होना सिद्ध हो सके। 'जिस प्रकार इन्द्रिय से ग्रहीत होनेवाले घट का अभाव भी इन्द्रिय से ग्रहीत होता है, उसी प्रकार शब्द का ध्वंस रूप अभाव भी इन्द्रिय से ग्रहीत होगा, क्योंकि बहु भी श्रोत्र रूप इन्द्रिय से ग्रहीत होनेवाले शब्द का ग्रभाव है। नैतदेवम्, इन्द्रियासंनिकृष्टत्वात्, अतीन्द्रियत्वाधारत्वाहेतिचेन्न । इदं ह्युपाध्यु-द्भावनं वा स्यात्, व्यापकानुपलब्ध्या सम्प्रतिपक्षत्वं वा ?

पू० प० ... ... ... नैदंतदेवम् .....

उक्त अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि (१) शब्द प्रध्वंस रूप पक्ष इन्द्रिय के साथ उपयुक्त संनिकर्ष से युक्त नहीं है (क्योंकि शब्द प्रध्वंस रूप अभाव का प्रत्यक्ष अपने प्रतियोगी शब्द के प्रत्यक्ष के उत्पादक श्रोत्र रूप इन्द्रिय से ही हो सकता है, किन्तु शब्द के प्रध्वंस के साथ श्रोत्र का सम्बन्ध सम्भव ही नहीं है। क्योंकि वह सम्बन्ध श्रोत्रसम्बद्ध-विशेषणता रूप ही हो सकता है। सो प्रकृत में सम्भव नहीं है, क्योंकि शब्दध्वंस के प्रधि-करणीभूत आकाश के साथ श्रोत्र सम्बद्ध नहीं है। सुतराम् शब्दध्वंस में आकाश रूप विशेष्य की विशेषणता नहीं है। अतः इन्द्रिय संनिकर्ष के न रहने के कारण शब्दप्रक्वंस इन्द्रिय से प्राह्म नहीं हो सकता)।

(२) राव्दप्रव्वंस का ग्राघार आकाश है (क्योंकि वह शब्द रूप प्रतियोगी का समवायी देश है) आकाश है भ्रवीन्द्रिय। जिस अभाव का आश्रय भ्रतीन्द्रिय हो वह भ्रभाव इन्द्रिय के द्वारा गृहीत नहीं हो सकता। (जैसे कि पिशाचादि गत किसी भी भ्रभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता)। सि० प० ... ... इदं हि ... ... ...

इन दोनों हेतु वाक्यों के धारा क्या शब्दप्रध्वंस पक्षक इन्द्रियग्राह्यत्व साध्यक प्रकृत अनुमान में उपाधि का उद्भावन इष्ट है ? या सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्भावन अभिप्रेत है ?

कथित 'इन्द्रियासंनिकृष्टत्वात्' इस वाक्य से प्रकृतानुमान में सर्प्रतिपक्ष दोष का उद्भावन इस प्रकार अभिप्रति हो सकता है। प्रकृतानुमान का हेतु है ऐन्द्रियकाभावत्व, यह हेतु शब्दप्रध्वंस रूप पच में 'इन्द्रिप्राद्यास्व' रूप साध्य को सिख करने के लिये प्रयुक्त हुआ है। इन्द्रियग्राद्यत्व रूप साध्य जहाँ कहीं भी है, उन सभी है स्थानों में इन्द्रियसंनिकृष्टत्व वार्षार प्रेन्द्रियकाधारत्व स्था संभी सवस्य है।

श. प्रकृत अनुमान है 'शब्दप्रध्यैसः इन्द्रियप्राद्धाः ऐन्द्रियकाभावात्वात् घटाभाववत्' सिखान्तियों के इस अनुमान में प्वंपक्ष प्रत्य के (१) इन्द्रियासंनिकृष्टत्वात्' इस वाक्य के द्वारा उपाधि के उद्भावन पक्ष का अमिप्रेतार्थं यह है कि उक्त अनुमान में इन्द्रियासंनिकृष्टत्व का अभाव रूप इन्द्रियसंनिकृष्टत्व अर्थात् इन्द्रिय का संनिक्षं उपाधि है। क्योंकि प्रकृत अनुमान का इन्द्रियप्राद्धात्व जहाँ कहीं भी है, उन सभी स्थानों में इन्द्रिय का संनिक्षं अवश्य है। इस प्रकार उपाधि साध्य का व्यापक है। एवं प्रकृतानुमान का हेत् है 'ऐन्द्रियकाभावत्व' वह शब्दप्रध्वंस रूप पद में है, किन्तु उसमें इन्द्रियसंनिक्षं रूप उपाधि नहीं है। अतः इन्द्रिय संनिक्षं हेतु का अव्यापक भी है। सुतराम् प्रकृत हेतु सोपाधिक होनेके कारण हेत्वाभास है। अतः उस से शब्दप्रध्वंस में इन्द्रियग्राद्धात्व की सिखि नहीं की जा सकती।

तत्र न प्रथमः, स्वरूपयोग्यतां प्रति सहकारियोग्यताया ग्रनुपाधित्वात् तस्यास्तामपेक्ष्येव सर्वेदाऽव्यवस्थितेः।

सि॰ प॰ " " न प्रथमः, स्वरूपयोग्यताम्

(उपाधि उद्भावन का पहिला पक्ष और सत्प्रतिपक्ष उद्भावनवाला दूसरा पक्ष इन दोनों में से ) पहिला पक्ष इस लिये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृत अनुमान का 'इन्द्रयग्राह्यत्व' रूप जा साध्य है, उसका अर्थ है इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होने की स्वरूपयोग्यता। अतः शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष हो सकता है। ( इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी शब्दध्वंसों का प्रत्यक्ष होता ही है। अतः सभी शब्दध्वंसों में इन्द्रियसंनिक्ष रूप उपाधि नहीं हैं, किन्तु सभी शब्दध्वंसों में इन्द्रियसंनिक्ष रूप उपाधि नहीं हैं, किन्तु सभी शब्दध्वंसों में इन्द्रियसंनिक्ष रूप उपाधि नहीं हैं, किन्तु सभी शब्दध्वंसों में इन्द्रिय से गृहीत होने की क्षमता है। इस प्रकार 'स्वरूपयोग्यता' रूप साध्य का व्यापकत्व

सतः ये दोनों धर्म इिन्नियम्प्राह्मत्व रूप साध्य के ध्यापक हुए। ध्यापक धर्म का जहाँ सभाव होगा वहाँ व्याप्य धर्म का अभाव स्रवस्य ही रहेगा। सुतराम् प्रकृत में यह विरोधी स्रनुमान प्रस्तुत किया जा सकता है कि 'शब्द्वध्यंसः इन्द्रियामाह्यः इन्द्रियासंनिकृष्टस्वास् ऐन्द्रियकाधारस्वाभावाद्वां। स्र्यांत् शब्द्वध्यंस में चूँ कि भोत्र रूप इन्द्रिय का संनिकर्ष नहीं है, स्रतः वह इन्द्रियमाह्य नहीं है स्रयांत् उसका प्रस्यस नहीं होता। स्रयवा शब्द्वप्रध्यंस का स्राधार चूँ कि ऐन्द्रियक नहीं है, स्रतः वह इन्द्रियमाह्य नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों हेतु स्रों से प्रकृतानुमान में सरप्रतिपत्त दोष का स्रव्यास्य नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों हेतु स्रों से प्रकृतानुमान में सरप्रतिपत्त दोष का स्रव्यासन प्रविपत्तवादी का स्राभित्रत हो सकता है। जैसे कि द्रवस्य का ध्वंस इन्द्रियासंनिकृष्ट होने के कारण एवं ऐन्द्रियकानाधार होने के कारण इन्द्रियमाह्य नहीं होता।

'श्रतीन्द्रियाधारावात्' इस वाक्य के द्वारा उक्त अनुमान में अतीन्द्रियाधारत्न' का समाव 'ऐन्द्रियकाधारत्व रूप उपाधि का उद्भावन श्रमित्रेत हो सकता है। क्योंकि प्रकृत में साध्य है 'इन्द्रियप्राद्धार्य'। यह साध्य जिन सब स्थानों में है, उन सभी स्थानों में 'ऐन्द्रियकाधारत्व' रूप उपाधि भी है, अतः यह उपाधि साध्य का क्यापक हुन्ना। एवं ऐन्द्रियकाभावत्व रूप हेतु है शब्दप्रध्वंस' में वहाँ ऐन्द्रियकाधारत्व नहीं है, क्योंकि उसका आधार आकाश ऐन्द्रियक नहीं है। इस प्रकार ऐन्द्रियकाधारत्व नहीं है, क्योंकि उसका आधार आकाश ऐन्द्रियक नहीं है। इस प्रकार ऐन्द्रियकाधारत्व हेतु का अब्यापक भी हुन्ना। अतः इस अनुमान में अतीन्द्रियाधारत्व रूप हेतु के द्वारा उपाधि का उद्भावन भी प्रकृतानुमान में इष्ट हो सकता है।

यह स्थान रखना चाहिये कि शब्दध्वंस में जो इन्द्रियाश्राह्मत्व का प्रत्यनुमान होता है, उसका मृत्त है 'स्थापकानुपलांध्य'। अर्थात् इन्द्रियप्राह्मस्व (प्रत्यन्तरव) के स्थापकीसून इन्द्रियसंनिकर्प और ऐन्द्रियकाधारत्व ये दोनों धर्म चूँकि शब्द में उपलब्ध नहीं है, अतः उक्त अनुमान होता है। हसी अभिप्राय से 'क्यापकानुपलब्ध्या' यह पद जिल्ला गया है। नाप्येन्द्रियकाघारत्वप्रयुक्तमभावस्य प्रत्यक्षत्वम् । धर्माद्यभावस्यापि तथात्वप्रसङ्गात् । अत एव नोभयप्रयुक्तम् ।

इन्द्रियसंनिकर्ष में न रहने के कारण प्रकृत अनुमान में कथित रीति से उपाधि की सम्भावना नहीं है। १

नाप्येन्द्रियकाघारत्वम् .....

इसी प्रकार 'ऐन्द्रियकाघारत्व' भी प्रकृत में उपाधि नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी वस्तु में प्रत्यक्ष की योग्यता इस लिये नहीं रहती है कि उसका धाघार इन्द्रय से ग्रहीत होने के योग्य है। धगर ऐसा मानेंगे तो फिर त्रसरेग्रु में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं रहेगी, क्योंकि उसका आघार द्रयगुक इन्द्रिय से ग्रहीत होने के योग्य नहीं है। सुतराम जिस अभाव का आघार 'ऐन्द्रियक' अर्थात् इन्द्रिय से ग्रहीत होने के योग्य होता है, उन सभी धमावों का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अगर ऐसा मानें तो फिर धर्म के अभाव का भी प्रत्यक्ष मानना होगा। क्योंकि धर्मामाव का आधार धारमा 'ऐन्द्रियक' है। तस्मात् अभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक उसके आघार का 'ऐन्द्रियक' होना नहीं है। अतः कोई अभाव ऐसा भी हो सकता है, जिसका आघार इन्द्रिय से ग्रहीत होने योग्यता न भी रखता हो, एवं वह ग्रमाव स्वयं ऐन्द्रियक हो। इस वस्तुस्थिति के घनुसार प्रकृत अनुमान में 'ऐन्द्रियकाधारत्व' उपाधि नहीं हो सकता। क्योंकि इन्द्रियग्रहणयोग्यत्व रूप साध्य त्रसरेग्रु में है, किन्तु उसमें ऐन्द्रियकाधारत्व रूप उपाधि नहीं है। क्योंकि उसका आधार द्रयग्रुक ऐन्द्रियक नहीं है। अतः साध्य का व्यापक न होने के कारण ऐन्द्रियकाधारत्व प्रकृत अनुमान में उपाधि नहीं हो सकता। धत एव नोभय प्रयक्तम

चू'िक घर्म के अभाव में मनःसंयुक्तिविशेषणता रूप इन्द्रिय का संनिक्ष एवं ऐन्द्रियका-धारत्व इन दोनों के रहते हुये भी धर्मामाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, 'म्रत एव' उन दोनों को प्रयात् दोनों में से प्रत्येक को अभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक न मानने से दोनों में सिम्मलित रूप से भी प्रत्यक्ष की प्रयोजकता नहीं मानी जा सकती।

9. 'स्वरूप योग्यताम्प्रति श्रयात् इन्द्रियप्रहणयोग्यता रूप साध्य का प्रयोजक 'सहकारि-योग्यता' श्रयात् इन्द्रियसंनिकषं रूप 'सहकारिकारण' की योग्यता 'उपाधि' नहीं है श्रयात् प्रयोजक नहीं है।

जिस प्रकार स्फटिक में रहनेवाजी रिक्तमा का कारण है जपाकुसुम का सानिक्य, क्योंकि उसके बिना स्वभावतः स्वब्ध स्फटिक में रिक्तमा नहीं दीखती हैं। उसी प्रकार श्चार इन्द्रिय से गृहीत की योग्यता इन्द्रियसंनिकषं के बिना नहीं रहती तो यह कहा जा सकता था कि वह इन्द्रियसंनिकषं रूप हेतु उपाधि मूलक है। किन्तु यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि (तस्यास्तामपेक्ष्यंव सवंदाऽव्यवस्थितः श्चर्यात् ) इन्द्रिय प्रहण की योग्यता की श्वतस्थित सर्वदा सहकारियोग्यता श्वर्थात् इन्द्रियसंनिकषं की श्रपेता नहीं रखती है। इस प्रकार इन्द्रियसंनिकषं इन्द्रियप्रहण्ययोग्यता का व्यापक नहीं है। श्वतः साध्यवसायक नहीं के कारण वह उपाधि नहीं हो सकता।

नापि द्वितीयः, प्रथमस्यासिद्धेः। ग्रस्ति हि श्रोत्रशब्दाभावयोः स्वाभाविको विशेषण-

नापि द्वितीयः

दोनों वाक्यों से भयत् 'इन्द्रियासंनिकृष्टत्वात् अतीन्द्रियाधारत्वादा' इन प्रकृतानुमान में सत्प्रतिपक्ष का उद्भावन भी संभव नहीं हैं; क्योंकि 'शब्दप्रव्वंस: इन्द्रियाप्राह्मः इन्द्रियासंनिकृष्ट्रवात् अतीन्द्रियाघारत्वाच्च' इत्यादि विरोधी अनुमानों से भी प्रकृत भनुमान बाधित नहीं हो सकता। ( सत्प्रतिपक्ष वहीं होता है, जहाँ प्रकृत पक्ष में प्रकृत साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु प्रकृत हेतु के समान ही बलशाली विद्यमान हो )। व्याप्ति भीर पक्षधर्मता ये दोनों ही 'हेतु' के बल हैं। व्याप्ति का बाधक है व्यभिचार और पक्षधर्मता का बाधक है स्वरूपासिद्धि । सत्प्रपतिपक्ष दोष का उद्भावन जिन दो हेतुओं से किया गया है, उनमें व्यभिचार दोष का रहना पहिले दिखा आये हैं। (प्रथमस्य यहाँ से लेकर शब्दस्याप्रहणप्रसङ्गात्' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से सत्प्रतिपक्ष के उद्भावक 'इन्द्रियासंनिकृष्टत्व' रूप प्रतिहेतु में स्वरूपासिद्धि दोष की सत्ता दिखलाई गयी है )। पक्ष में हेतु का अभाव ही 'स्वरूपासिदि' दोष है। पक्ष में हेतु का रहना ही हेतु का साध्यज्ञापकत्व रूप 'स्वरूप' है। जो हेतु पक्ष में नहीं रहेगा, वह अपने उक्त 'स्वरूप' से विच्युत हो जायगा। अतः इन्द्रिया-संनिकृष्टत्व रूप हेतु चूँ कि शब्दव्वंस रूप पक्ष में नहीं है, अतः वह 'स्वरूपासिद्ध' है। किन्तु 'ऐन्द्रियकाभावत्व' रूप प्रकृत हेतु उक्त 'स्वरूप' से विच्युत नहीं है, क्योंकि वह शब्दव्वंस रूप पक्ष में है। अतः हेतु और प्रतिहेतु दोनों समान बलशाली नहीं है। सुतराम् उक्त प्रतिहेतु से प्रकृत हेतु में सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं दिया जा सकता।

('अस्ति हि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'इन्द्रियासंनिक्कष्टत्व रूप पहिले प्रतिहेतु में स्वरूपासिद्ध दोष का उपपादन करते हैं) शब्दप्रघ्वंसः इन्द्रियाप्राह्यः इन्द्रियासंनिक्कष्टत्वात्' यह विरोधी अनुमान भी संभव नहीं है। क्यों कि शब्दप्रघ्वंस रूप पक्ष में इन्द्रियसंनिक्ष है, अतः इन्द्रियासंनिक्कष्टत्व रूप हेतु का अभाव भी है (क्यों कि इन्द्रियासंनिक्कष्टत्व का अभाव इन्द्रियासंनिक्ष्ण्टत्व रूप हो है।) इस प्रकार इन्द्रियानिक्कष्टत्व हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। ('शब्द-प्रघ्वंस में इन्द्रिय का संनिक्ष किस रीति से है' इसका उपपादन ही 'श्रस्ति हि' इत्यादि संदर्भ के द्वारा हुश्मा है। इस सन्दर्भ का श्रमिश्राय है कि) श्रोत्र में विशेषणता सम्बन्ध से शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होता है। अतः श्रोत्र और शब्दाभाव इन दोनों में कोई 'स्वाभाविक' सम्बन्ध वर्थात् संयोग समवायादि से निरपेक्ष किसी प्रत्यक्ष का उत्पादक सम्बन्ध मानना ही होगा, असी सम्बन्ध का नाम 'विशेषणता' होगी। क्यों कि श्रोत्र विशेष्यक एवं शब्दाभाव विशेषणका 'श्रोत्रः निःशब्दवान्' इस श्राकार की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। इस प्रकार शब्दघ्वंस में विशेषणता नाम का इन्द्रिय संनिक्ष है। अतः इन्द्रियासंनिक्ष्यत्व हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हुश्मा। इस प्रति हेतु के द्वारा प्रकृत प्रनुमान का हेतु सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता।

विशेष्यभावः । विशेष्यस्यातीन्द्रियत्वात् कथमैनिद्रयकविशिष्टज्ञानिवष्टवस् ?। तथा विशेष्यमव्यवस्थापयतश्च कथं विशेषण्टविभित चेन्न । तथा विशेष्यव्यवस्थापनायाः फलत्वात् । न तु तदेव विशेषण्टवस्, ग्रात्मा ग्रात्वप्रसङ्गात् । विशेषण्भावेन

# पू० प० ( विशेष्यस्य ... ... कथं विशेषगात्वम् )

विशेषण वही है जो विशेष्य का व्यावर्त्तक हो। जैसे कि नीलक्ष्प घट का विशेषण है, क्यों कि अपने नीलघट स्वरूप विशेष्य को पीतघटादि औरों से पृथक् रूप में समझाता है। शब्दध्वंस श्रोत्र का विशेषण तभो हो सबता है, जब कि वह निःशब्द श्रोत्र को सशब्द श्रोत्र से भिन्न रूप में उपस्थित कर सके। किन्तु सो संभव नहीं है। क्यों कि विशेषण स्वविशिष्ट विषयक ज्ञान के द्वारा ही अपने विशेष्य का व्यावर्त्तक होता है। शब्दघ्वंस का कथित श्रोत्र रूप विशेष्य तो अतीन्द्रय हं, अतः वह किसी भी विशेषण से युक्त होकर अत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। अतः निःशब्द श्रोत्र, का सजातीय जो सशब्द श्रात्र तद्भिन्नत्व विशिष्ट श्रोत्र का भी अत्यक्ष नहीं हो सकता। सुतराम चूँ कि व्यावृत्तिबुद्धि का जनक होना ही विशेषणत्व या विशेषणता है, और यह विशेषणता शब्दघ्वंस में नहीं है। अतः प्रत्यक्ष का प्रयोजक विशेषणता रूप सम्बन्ध शब्दघ्वंस में नहीं है। इस प्रकार इन्द्रियासंनिकृष्टत्व रूप प्रतिहेतु शब्दघ्वंस रूप पक्ष में है, इस।लये यह प्रतिहेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वामास नहीं है। अतः यह प्रतिहेतु प्रकृत हेतु को सत्प्रतिपक्षित करने में पूर्ण समर्थ है।

#### सि॰ प॰ तथा विशेष्यव्यवस्थापनाया \*\* \*\* ग्रात्माश्रयप्रसङ्गात्

कथित रीति से प्रकृत प्रतिहेतु में स्वरूपासिद्धि दोष का उद्धार नहीं हो सकता। क्यों कि 'विशेष्यव्यवस्थापना' अर्थात् विशेष्य में उससे मिन्न पदार्थों की व्यावृत्ति की बुद्धि विशेषण का फल अवश्य है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उक्त व्यावृत्तिबुद्धिजनकत्व और विशेषणत्व दोनों एक ही वस्तु हैं। अगर उन दोनों को एक मानेंगे तो 'आत्माअय' दोष होगा। स्वापेक्षग्रह्विषयत्व ही 'आत्माअय' का लक्षण है। विशेषणता संनिकर्ष से अभाव और समवाय इन दोनों का प्रत्यक्ष होता है। दृष्टान्त रूप में कह सकते हैं कि घट में विशेषण है पटाभाव और समवाय। ये दोना घट के विशेषण तभी हो सकते हैं जब कि घट में रहनेवाली विशेष्यता निरूपित विशेषणता दोनों में रहे। उसके बाद विशेषणता सम्बन्ध से होनेवाला समवाय और अभाव का प्रत्यक्ष होगा। किन्तु विशेषणता को व्यावृत्ति बुद्धि-जनकत्व रूप कहा है। सुतराम जब तक समवाय और अभाव में विशेषणता नहीं आवेगी, उब तक उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा। एवं जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक उनमें विशेषणता नहीं आवेगी, उब तक उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा। एवं जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक उनमें विशेषणता नहीं आवेगी। यही है प्रकृत में 'आत्माअय' दोष (जिसका उपपादन 'विशेषणभावेन' इत्यादि प्रन्थ से किया गया है)। तस्मात् अत्र और शब्द व्यंस इन दोनों के बीच कोई 'सम्बन्धान्तर' प्रयाद इन दोनों से भिन्न संयोगादि किसी सम्बन्ध के न रहते हुए भी ओत्र एवं शब्दाभाव

समवायाऽभावयोग्रंहणं, तथा ग्रहण्मेव च विशेषण्हिति। तस्मांत् संबन्धान्त-रमन्तरेण तदुष्लिष्टस्वभावत्वमेव हि तयोः। सैव च विशिष्टप्रत्यय-जननयोग्यता विशेषण्तेत्युच्यते। सा चात्र दुनिवारा, प्रतियोग्यधिकरणेन स्वभावत एऽवाभावस्य मिलितत्वात्। तथापि तया तथैव प्रतीतिः कर्तव्येति चेन्न।

ये दोनों 'तदुपिष्ठिष्टस्वभाव' के हैं। प्रर्थात् दोनों विशेष्यविशेषणभाव स्वभाव के हैं। 'सम्बन्ध को सत्ता सम्बन्धि की सत्ता का नियामक है' यह सत्य है, किन्तु यह सम्बन्ध प्रपने दोनों सम्बन्धियों से भिन्न ही हो—ऐसा नियम नहीं माना जा सकता। अतः यह कहा जा सकता है कि श्रोत्र में शब्दध्वंस का संयोग समवायादि सम्बन्धों के न रहने पर भी 'स्वरूप' सम्बन्ध सम्भव है, जो दोनों सम्बन्धियों से अभिन्न होगा। इस प्रकार श्रोत्र में स्वरूप सम्बन्ध से शब्दाभाव की प्रतीति हो सकती है। विशिष्टप्रतीति को उत्पन्न करने की योग्यता ही 'विशेषणता' है। इस प्रकार की विशेषणता को शब्दध्वंस में कोई रोक नहीं सकता। श्रे

# पू॰ प॰ " " तथापि तया " " "

प्रगर यह स्वीकार कर लें कि शब्द ब्वंस में श्रोत्र भी विशेषणता है, तो फिर यह मी
मानना होगा कि उस विशेषणता सम्बन्ध से जो शब्द ब्वंस का प्रत्यक्ष होगा, उसमें श्रोत्र
भासित होगा । क्योंकि विशेष्य सिंहत ही विशेषण का प्रत्यक्ष विशेषणता
सम्बन्ध से होता है। जैसे कि चक्षःसंयुक्त विशेषणता सम्बन्ध से जो घटाभावादि का
प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष में चक्षुः संयुक्त भूतलादि विशेष्यों का भान भी अवश्य हो
होता है। किन्तु प्रकृत में श्रोत्र विशेष्यक शब्दाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता । अर्थात्
शब्दाभाव के प्रत्यक्ष में श्रोत्र का विशेष्य विधया भान नहीं होता। श्रतः शब्द ब्वंस में
स्रोत्र की विशेषणता नहीं है।

शिक्त इस प्रसङ्ग में प्वंपचवादों कह सकते हैं कि सन्बन्ध की सक्ता के अधीन सम्बन्ध वस्तु की सक्ता होती है। एवं सम्बन्ध अपने प्रतियोगी और अनुयोगी रूप होनों सम्बन्धियों से भिन्न होते हैं। घट की सक्ता भूतल में इस लिये है कि उसके संयोग रूप सम्बन्ध की सक्ता भूतल में है। एवं यह संयोग रूप सम्बन्ध घट और भूतल इन दोनों सम्बन्धियों से भिन्न भी है। एवं विशेषण को विशेष्य में रहना अनिवायं है। फलतः विशेषणता के लिये विशेष्य और विशेषण से भिन्न किसी सम्बन्ध का रहना आवश्यक है। ओन्न साथ शब्द्ध सं का ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं है। चतः ओन्न विशेष्यक शब्द्ध सं विशेषणक प्रत्यच नहीं बन सकता। इसी प्रश्न का समाधान उपसंहार के ब्याज से 'तस्मात्' इत्यादि सन्दर्भ के हारा किया गया है।

गृह्यमाण् विशेष्यत्वाविष्ठद्वन्तत्वाद्वचाप्तेः । ग्रन्यथा संयुक्तसमवायेन रूपादी विशिष्ट विकल्पधीजननदर्शनात् गन्धादाविष तथात्वप्रसंगात् । तथापि निन्द्रयविशेषण्तया कस्यचिद् ग्रह्णम् दृष्टम् ।, ग्रिषि त्विन्द्रियसंबद्धविशेषण्तया, सा चाऽतो निवर्तते इति चेन्न । ग्रस्य प्रतिबन्धस्य इन्द्रियसन्निकृष्टार्थंप्रति-संबन्धिविषयत्वात् । ग्रन्यथा संयुक्तसमवायेनगन्धादावुपलिब्धदर्शनात्, समवा-येनाऽदर्शनात् शब्दस्याग्रहण्प्रसङ्कात् ।

#### सि॰ प॰ " " न, गृह्यमारा

'विशेषणता सम्बन्ध से होने वाले प्रत्यक्ष में विशेष्य का भी नियमतः भान हो' ऐसा नियम नहीं है। विशेषण के जिस प्रत्यक्ष के स्थल में विशेष्य विषयक प्रत्यक्ष के कारण समूह (सामग्री) भी एकत्र होते हैं, वहीं विशेष्य भी भासित होता है। जैसे कि घटामाव के प्रत्यक्ष में भूतल भी भासित होता है। प्रकृत में श्रोत्र है आकाश रूप, अतः वह अतोन्द्रिय है। सुतराम् उसके प्रत्यक्ष की सामग्री ही अप्रसिद्ध है, उसका संबलन असंभव है। अतः प्रकृत में केवल शब्दघ्वंस रूप श्रभाव के प्रत्यक्ष की सामग्री का ही संबलन है। इसलिय वहाँ केवल शब्दघ्वंस रूप श्रभाव के प्रत्यक्ष की सामग्री का ही संबलन है। इसलिय वहाँ केवल शब्दघ्वंस का ही प्रत्यक्ष होता है। 'अन्यथा' श्रगर यह स्वीकार कर लें कि विशेषण का प्रत्यक्ष विशेष्य प्रत्यक्ष के साथ ही हो तो (फर जैसे श्राखों से रूप के साथ उसका आश्रय भी प्रत्यक्ष में भासित होता है, उसी प्रकार श्राग्रीन्द्रिय से गन्ध के ग्रहण में उसके आश्रय का भी भान मानना पड़ेगा। तस्मात् 'विशेषण का प्रत्यक्ष विशेष्य के साथ ही हो' यह व्याप्ति ही श्रम मूलक है।

# पूः प० ... ... ... तथापि नेन्द्रियविशेषणतया

शब्दध्वंस में केवल विशेषणता रूप सम्बन्ध अवश्य है, किन्तु इन्द्रियासम्बद्ध यह केवल विशेषणता सम्धवन्ध अभाव के प्रत्यक्ष का उत्पादक संनिकर्ष नहीं है। किन्तु इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता संनिकर्ष ही प्रत्यक्ष का उत्पादक संनिकर्ष है वयोंकि 'अधटं भूतलन्' इत्यादि सर्वसिद्ध अभाव प्रत्यक्ष स्थल में चक्षु:संयुक्तविशेषणता संनिकर्ष का ही उपयोग देखते हैं। अतः केवल विशेषणता सम्बन्ध से होनेवाला शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष अप्रामाणिक है।

# सि॰ प॰ " " न, ग्रस्य प्रतिबन्धस्य

जिस विषय के साथ इन्द्रिय का साक्षात् सम्बन्ध संभव नहीं है, एवं उस विषय का प्रत्यक्ष होता है, उस विषय के प्रत्यक्ष के लिये परम्परा सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ती है। जैसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिये संयुक्तसमवाय सम्बन्ध की, एवं रूप गत्त स्पर्शामाव के प्रत्यक्ष के लिये संयुक्तसमवेतविशेषणता सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ती है। शब्दध्वंस के साथ तो स्रोत्र का साक्षात ही विशेषणता रूप सम्बन्ध है। स्रतः शब्दध्वंस में श्रोत्रसम्बद्धविशेषणता हुए सम्बन्ध के न रहने पर भी उसके प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है। 'स्रन्यथा' सगर ऐसा है

नाप्यभावत्वे सतीन्द्रियाधारत्वात् सत्प्रतिपक्षत्वम्, योग्यताविरहप्रयुक्त-स्वाद्वचाप्तेः।

नियम माने कि भूतलादि में घटामावादि का प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध से होता है, अतः प्रमावों के सभी प्रत्यक्षों का उत्पादक संनिक्ष इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता ही है" तो फिर समान रीति से यह भी क्ल्पना कर सकते हैं कि गन्धादि विशेषगुणों का प्रत्यक्ष चूँ कि संयुक्त-समवाय संनिक्ष से होता है, अतः सभी विशेषगुणों का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय से ही हो' ऐसी कल्पना करने पर घट्ट का प्रत्यक्ष न हो सकेगा। क्योंकि घट्ट में श्रोत्र का केवल समवाय सम्बन्ध ही है, संयुक्तसमवाय नहीं। इस प्रकार घट्ट का प्रत्यक्ष ही अनुपपन्न हो जायगा। तस्मात् 'अभाव का प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता संनिक्ष से ही हो' यह नियम उन पटामावादि विषयक प्रत्यक्ष के लिये है, जो (अभाव) इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादि के साथ प्रतिसंबद्ध है। सभी अभावों के प्रत्यक्षों के लिये उक्त नियम नहीं है। ग्रर्थात् इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध भूतल में रहनेवाले घटमावादि का प्रत्यक्ष अगर इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध से होता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि इन्द्रिय के साथ असम्बद्ध श्रोत्र में रहनेवाले घटमावादि का प्रत्यक्ष अगर इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध से होता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि इन्द्रिय के साथ असम्बद्ध श्रोत्र में रहनेवाले घटमावादि का प्रत्यक्ष अगर इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध से होता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि इन्द्रिय के साथ असम्बद्ध श्रोत्र में रहनेवाले घट्टवंस रूप श्रभाव का प्रत्यक्ष केवल विशेषणता सम्बन्ध से नहीं। तस्मात् शब्दव्यंस क्ष्य पहिल्ले यह प्रविहेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वामास होनेके कारण प्रकृत हेतु को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकता। क्योंकि उस में पक्षधर्मता रूप वळ न रहने के कारण प्रकृत हेतु के समान बल नहीं है।

सि॰ प॰ " " नाप्यभावत्वे सति ।

'शब्द घ्वंसः इन्द्रियाग्राह्यः श्रमावत्वे सित श्रतीन्द्रियाघारत्वात् परमाग्रुगतद्वचग्रुक घ्वंसवत्' यदि इस विरोधी श्रनुमान को उपस्थित करें तो इसमें 'योग्यताविरह' श्रयीत् अयोग्यत्व उपाधि होगा । परमाग्रु में रहनेवाले द्वचग्रुक घ्वंस का जो प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसका हेतु

न चातीन्द्रियाधारत्वमेव तस्य योग्यताविरहः, तिद्वपर्यंयस्येव योग्यता-त्वापत्तेः। न चैवमेव, धर्मादिप्रध्वंसग्रहणप्रसङ्गात्। दृश्याधारत्वं दृश्यप्रतियोगिता चेति द्वयमप्यस्य योग्यतेति चेन्न।

द्वचरापुक्षक्वंस के श्राघारभूत परमास्तु का अतीन्द्रिय होना नहीं है। किन्तु स्वयं द्वचरापुक्षक्वंस की अपनी ही श्रयोग्यता श्रर्थात् द्वचरापुक्षक्वंस का अतीन्द्रिय होना हो. उसका हेतु है। फलतः द्वचरापुक्षक्वंस के प्रतियोगी द्वचरापुक्षक्वंस की श्रयोग्यता ही उसका हेतु है। राव्दक्वंस का प्रतियोगी काव्द अयोग्य नहीं है, श्रतः शब्द का क्वंस भी श्रयोग्य नहीं है। प्रतियोगी की (प्रत्यक्ष) योग्यता ही उसके श्रमाव की योग्यता है, इस रीति के अनुसार जिन सभी स्थानों में इन्द्रियाग्राह्मत्व रूप साध्य है, उन सभी स्थानों में श्रयोग्यत्व रूप उपाधि भी है ही, अतः श्रयोग्यत्व साध्य का व्यापक है। शब्द के क्वंस में 'श्रभावत्वे मित श्रतीन्द्रियाधारत्व' रूप हेतु है, किन्तु अयोग्यत्व रूप उपाधि नहीं है। अतः श्रयोग्यत्व साधन (हेतु) का श्रव्यापक भी है। सुतराम् अयोग्यत्व को प्रकृतानुमान में उपाधि होने में कोई बाधा नहीं है। चूँकि अभावत्वे सित अतीन्द्रियाधारत्व रूप हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्ति से रहित है। श्रतः उस में व्याप्ति रूप हेतु का वल नहीं है। इसिलये वह प्रकृत हेतु को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकता।

सि॰ प॰ " " न चातीन्द्रियाधारत्वमेव " "

जैसे कि आप प्रतियोगी की अयोग्यता को अभाव की अयोग्यता प्रयोजक मानते हैं, उसी प्रकार समान युक्ति से यह भी कहा जा सकता है कि अभाव का प्रत्यक्ष न होने का कारण उस के आधार का अतिन्द्रिय होना ही है, अर्थात् अतीन्द्रियाधारत्व ही अभाव की अयोग्यता नियामक है। सुतराम यह भी कहा जा सकता है कि शब्दघ्वंस का आधारभूत श्रोत्र चूँकि प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अतः शब्दघ्वंस भी प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। इस प्रकार शब्दघ्वंस में अयोग्यत्व रूप उपाधि एवं अमावत्वे सित अतीन्द्रियाधारत्व रूप हेतु ये दोनों ही हैं। अतः साधन का व्यापक होने के कारण अयोग्यत्व प्रकृत अनुमान में उपाधि नहीं हो सकता।

पू० प० " " " दश्यमप्यस्य " " "

उसी भ्रमाव का प्रत्यक्ष होता है जिस का प्रतियोगी एवं जिसका आधार दोनों ही प्रत्यक्ष के योग्य हों। फलतः हश्याधारत्व और दश्यप्रतियोगिकत्व ये दोनों ही अभाव प्रत्यक्ष के नियामक हैं। भूतल में रहनेवाले घटाभाव का प्रत्यक्ष इस लिये होता है, चूँकि उसका प्रतियोगी घट और उसका आवार भूतल ये दोनों ही प्रत्यक्ष के योग्य हैं। भाकाश में रहनेवाले घटभाव का प्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि उसका आधार आकाश भद्रश्य

प्रतियोगिमात्रनिरूपणीयो उभयनिइप्राियत्वनियमानभ्युपगमात् । ह्यभावः, अन्यथा, 'इह भूतले घटो नास्ति' इत्येषाऽपि प्रतीतिः प्रत्यक्षा घटेऽपि संयोगो ह्यत्र निषिद्धचते । तदभावश्च भूतलवद् है। भूतल में रहनेवाले द्वचरगुकाभाव का आधार यद्यपि दृश्य है, किन्तु उसका प्रतियोगी द्वपसुक दृश्य नहीं है, मतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। दृश्यप्रतियोगिकत्व और दृश्याबारत्व इन दोनों को सम्मिलित रूप से ग्रभाव प्रत्यक्ष का नियामक मान लेने से प्रत्यनुमान के मतीन्द्रियाधारत्व हेतु में अयोग्यत्व उपाधि नहीं होता है, नयोंकि अब अभाव प्रत्यक्ष की अयोग्यता दृश्यप्रतियोगिकत्व और दृश्याधारत्व एतदुभयाभाव रूप होगो। शब्द वंस में हम्य प्रतियोगिकत्व के रहते हुए भी दृश्याधारत्व के न रहने के कारण ( एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति' इस न्याय से ) उक्त उभयाभाव रूप अयोग्यता रहेगी। अतः यह श्रयोग्यत्व हेतु का न्यापक ही हुआ। साधन का भ्रव्यापक न होने से अयोग्यत्व में उपाधि का लक्षण नहीं है। (कहने का तात्पर्य है कि-शब्दध्वंस में दृश्यप्रतियोगिकत्व प्रगर है भी तो उस में दृश्याधारत्व नहीं है। सुतराम् शब्दव्वंस में (प्रत्यक्ष की) योग्यता नहीं है। अतः प्रत्यक्ष के उपयुक्त इन्द्रिय का संनिकर्ष नहीं है। एवं (दृश्याधारत्व दृश्य प्रतियोगिकत्व इन दोनों को सम्मिलित रूप से अभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक मान लेने से ) धर्म के प्रभाव में प्रत्यक्षत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि धर्माभाव का आधार आत्मा यद्यपि दृश्य है, किन्तु उसका प्रतियोगी धर्म दृश्य नहीं है )।

सि॰ प॰, न, उभयनिरुपणीयत्वानभ्युपगमात् " " "

पहिली बात तो यह है कि इस में कोई प्रमाण नहीं है कि श्रभाव का निरूपण उसके प्रतियोगी भीर उसके आधार दोनों के निरूपण के अधीन है।

'अन्यया' प्रयांत् अभाव को प्रतियोगी धौर आधार दोनों के द्वारा निरूप्य मानें तो अनुपपत्ति भी होगी। 'भूतले घटो नास्ति' इस आकार की प्रत्यक्ष प्रतीति सार्वजनीन है। इस प्रतीति का विषय वस्तुतः घट के संयोग का अभाव है। जिस प्रकार भूतल में घट के रहने (अस्तित्व) की प्रतीति का प्रयोजक घट और भूतल का संयोग है। उसी प्रकार भूतल में घट के सभाव की प्रतीति का प्रयोजक भूतल में घट के संयोग का प्रभाव ही है। इससे यह नियम उपपन्न होता है कि जहाँ जिस सम्बन्ध के बल से जिस वस्तु की सत्ता की प्रतीति होंतो है, वहाँ अगर उस आधार में उस वस्तु के अभाव की प्रतीति होगी तो उसका प्रयोजक अस्तित्व के नियामक सम्बन्ध का अभाव हो होगा। इस रीति से 'भूतले घटो नास्ति' इस प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय है, घटसंयोग का प्रभाव

वतंते। तत्र यदि प्रत्यक्षतया भूतलस्योपयोगो घटस्यापि तथेव स्यादिवशेषात्। ग्रथ घटस्याऽन्यथोपयोगः; भूतलस्याप्यन्यथेव स्यादिवशेषात्। कथमन्यथेति चेत्? प्रतियोगिनिरूपणार्थमभावसन्निकर्षार्थंद्ध। तत्र प्रतियोगिनिरूपणं स्मरणलक्षण-

अथवा यों कि हिये कि उक्त प्रतीति घट संयोगाभाव विषयक है। संयोगभाव के प्रत्यक्ष के लिये पूर्वपक्षी के मत से संयोग एवं संयोग के आघार इन दोनों का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। भूतल के साथ घट के संयोग का आधार जैसे कि भूतल है वैसे ही घट मी है। इस प्रकार घटाभाव के प्रत्यक्ष के लिये घट का प्रत्यक्ष आवश्यक हो जाता है। किन्तु घट का प्रत्यक्ष तो घटाभाव के प्रत्यक्ष का वाधक है। अतः घट के प्रत्यक्ष के बाद घटाभाव का प्रत्यक्ष संभव ही नहीं है। किन्तु पूर्वपक्षी के लिये वह आवश्यक होगा। अतः अभाव के प्रत्यक्ष के लिये अगर उसके प्रतियोगी और आधार दोनों का प्रत्यक्ष अपेक्षित हो तो फिर भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष वहीं हो सकेगा।

पू० प० ... ... प्रतियोगिमात्र प्रत्यक्षतया भूतलस्योपयोगः ... ... ...

अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान अपेक्षित है। अतः संयोगाभाव के ज्ञान के लिये संगोग का ज्ञान आवश्यक है। संयोग है सम्बन्ध रूप, सम्बन्ध के प्रत्यक्ष में दोनों सम्बन्धियों का ज्ञान भर अपेक्षित है। वह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ही हो यह आवश्यक नहीं है। प्रतियोगी के स्मरणात्मकादि परोक्ष ज्ञानों से भी काम चल सकता है। स्मरणादि परोक्षज्ञान के द्वारा घट का उपयोग ही घट का 'अन्यथोगयोग' है। अतः घट विषयक प्रत्यक्ष के बिना 'अघटं भूतलम्' यह प्रत्यक्ष प्रनुपनन्न नहीं है।

सि॰ प॰ भूतलस्यापि ... ... ...

इस प्रकार तो भूतल का भी 'अन्यथोपयोग' हो सकता है। क्योंकि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। अर्थात् संयोगाभाव के प्रतियोगी संयोग का सम्बन्धी जैसे कि घट है, वैसे ही भूतल भी है, इन में यदि एक के प्रत्यक्ष के बिना भी उपयोग हो सकता है, तो दूसरे का भी बिना प्रत्यक्ष के ही उपयोग हो सकता है।

पु० प० कथम्

संयोगाभाव के प्रत्यक्ष में भूतल का उपयोग बिना उसके प्रत्यक्ष के ( प्रन्ययोगयोग ) कैसे हो सकता है ?

सि॰ प॰ तत्र प्रतियोगिनिरूपणार्थंम्

'अघटं भूतलम्' इस आकार के प्रत्यक्ष में भासित होनेवाले संयोगाभाव के प्रत्यक्ष में भूतल का दो प्रकारों से उपयोग होता है। (१) प्रतियोगी के निरूपण के लिये और (२) सैनिकर्ष के संपादन के लिये। (प्रतियोगी के निरूपण में प्रत्यक्ष के बिना ही भूतल का उपयोग इस प्रकार होता है कि) संयोग सम्बन्ध रूप है। सम्बन्ध के ज्ञान में उसके दोनों सम्बन्धियों का जिस किसी भी प्रकार का ज्ञान मात्र आवश्यक है। वह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक हो

मनुपलभ्यमानेनाऽपीति न तदर्थंमध्यक्षगोचरत्वमपेक्षणीयमन्यतरस्यापि, कुत उभयस्य । सन्निकषंस्तु भूतलघटसंयोगस्येन्द्रियेण साक्षान्नास्ति । येनाऽस्ति, तेनापि यदीन्द्रियं न सन्निकृष्येत कथमिव तं गमयेत् ?

हो, इसकी ग्रावश्यकता नहीं है। स्मरणादि परोक्ष ज्ञानों से भी काम चल सकता है। इस वस्तुस्थिति के अनुसार 'अघटं भूतलम्' इस प्रत्यक्ष में भूतल का प्रत्यक्ष ग्रावश्यक नहीं है। अतः संयोगाभाव के प्रत्यक्ष में भूतल श्रीर घट इन दोनों में से एक के प्रत्यक्ष की भी ग्रावश्यकता नहीं है। जब दोनों में से किसी एक के भी प्रत्यक्ष की श्रावश्यकता प्रकृत में नहीं है, तो फिर दृश्यप्रतियोगित्व श्रीर दृश्याधारत्व दोनों में ही श्रभाव के प्रत्यक्ष की योग्यता को स्वीकार करना तो सुतराम् अनावश्यक है।

### संनिकर्षस्तु · · · · · · · · · · · · · · ·

(२) संयोगाभाव के प्रत्यक्ष के सम्पादक इन्द्रियसंनिक पंके सम्पादन में विना प्रत्यक्ष के भूतल का उपयोग इस प्रकार सम्भव है कि भूतल और घट इन दोनों में संयोग के साथ चक्षुरिन्द्रिय का साक्षात् सम्बन्ध नहीं है। अतः परम्परा सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ती है। संयोग का साक्षात् सम्बन्ध भूतल में है या घट में है। अतः इन्हीं दोनों में से किसी के द्वारा चक्षु का संयोग के साथ परम्परा सम्बन्ध स्थापित होगा। जब संयोग के प्रत्यक्ष में ही इन्द्रिय का साक्षात् सम्बन्ध नहीं है, तो फिर संयोग के अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय के परम्परा सम्बन्ध की कल्पना तो अवश्य ही करनी पड़ेगी। इसी कारण संयोगाभाव के प्रत्यक्ष के लिये भी भूतल में चक्षु का संनिक बावश्यक होता है। न होने पर संयोगाभाव प्रत्यक्ष के लिये आवश्यक इन्द्रियसम्बद्धिशेषणता नाम के सम्बन्ध की उपपत्ति नहीं होगी। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भूतल की प्रत्यक्षविषयता संयोगभाव के प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है।

#### पू० प० ... ... ... येनास्ति

स्रभाव का प्रत्यक्ष उसके बाघार के प्रत्यक्ष के साथ ही होता है। भूतलादि को छोड़कर केवल घटाभाव का प्रत्यक्ष कहीं नहीं होता। अगर संयोगभाव के प्रत्यक्ष में भूतल का केवल इतना ही उपयोग मानें कि संयोगभाव के साथ इन्द्रियसंनिक का वह सम्पादन करता है, तो फिर जिस प्रकार गन्ध या गन्धाभाव के प्रत्यक्ष में भाश्रिय का भान कभी होगा कभी नहीं। उसी प्रकार संयोगभाव के प्रत्यक्ष में भी भूतल का भान कभी होगा कभी नहीं। गन्ध या गन्धाभाव के प्रत्यक्ष में भी इन्द्रिय का संनिक बाश्रिय के जिरये ही होता है। अतः प्रकृत में जिस प्रकार इन्द्रिय का संनिक वं संयोगभाव के प्रत्यक्ष का अङ्ग है, उसी प्रकार भूतल का प्रत्यक्ष भी संयोगभाव के प्रत्यक्ष का सङ्ग हो है। अतः संयोगभाव के प्रत्यक्ष में भूतल का प्रत्यक्ष भी संयोगभाव के प्रत्यक्ष का सङ्ग हो है। अतः संयोगभाव के प्रत्यक्ष में भूतल का भान नियमतः होता है। तस्मात् भूतल के प्रत्यक्ष होने के बाद ही संयोगभाव में इन्द्रिय का संनिक वे होता है। इस प्रकार आश्रिय का प्रत्यक्ष स्ववश्य हो स्थान प्रत्यक्ष का प्रयोजक है।

न चोपलब्धोपलभ्यमानाभ्यामेवेन्द्रियं सन्तिकृष्यते, इतरेतराश्रयप्रसङ्गात्। तस्मात् सन्तिकर्षे सति योग्यत्वाद् भूतलमप्युपलभ्यते, न तु तस्योपलभ्यमानत्त्रमभावो-पलब्धेरंगमिति युक्तमुत्पश्यामः।

प्रकृते तु न प्रतियोगिनिरूपणार्थं तदुपयोगः, तस्य संयोगवदाधारानिरूप्य-त्वात्। नापि सन्निकर्षार्थम्, तदभावस्य साक्षादिन्द्रियसन्निकर्षादिति।

#### सि० प० ... ... ... चोपलब्घोपलभ्यमानाभ्यामेव

प्रगर प्रत्यक्ष के द्वारा उपलब्ध भूतल के साथ ही इन्द्रिय का संनिकर्प मानें तो फिर 'ग्रन्योन्याश्रय' दोष होगा। क्योंकि जब तक संनिकर्प नहीं होगा, तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा, एवं प्रत्यक्ष के विना संनिकर्प नहीं होगा। तब प्रश्न रहा कि अगर भूतल का प्रत्यक्ष संयोगाभाव के प्रत्यक्ष का अञ्ज नहीं है, तो फिर भूतल प्रत्यक्ष के विना अभाव का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि संयोगाभाव का प्रत्यक्ष चक्षुः संयुक्तिविशेपणता सम्बन्ध से होता है। इस सम्बन्ध के लिये भूतल के साथ चक्षु का संयोग ध्रावश्यक है। एवं चक्षु के साथ भूतल का संयोग हो भूतल के प्रत्यक्ष का भी नियानक है। भूतल में प्रत्यक्ष की योग्यता है ही। अतः संयोगाभाव के प्रत्यक्ष के पहिले जैसे उसके कारणसमूह (सामग्री) एकत्र होते हैं, उन्नी प्रकार उसी समय साथ-साथ भूतल प्रत्यक्ष के कारण समूह भी एकत्र हो जाते हैं। अतः सयोगाभावादि के प्रत्यक्ष में नियमतः भूतलादि भ्राश्रय भी विषय होते हैं। इस का यह अर्थ कदापि नहीं है कि भूतलादि भ्राश्रयों का प्रत्यक्ष से वात्रयक्ष के उत्यक्ष के कारण हैं। गन्धाभावादि विषयक जिन प्रत्यक्षों से पहिले उस के आश्रयों के प्रत्यक्ष के उत्यक्ष के उत्यक्ष कारण समूह एकत्र नहीं होते, ऐसे गन्धाभावादि के प्रत्यक्षों में आश्रयों का मान कभी नहीं होता।

#### सि॰ प॰ " " " प्रकृते तु

प्रकृत स्थल में प्रयात श्रीत्र विशेष्यक शब्दब्वंस विशेषणक प्रत्यक्ष स्थल में शब्दब्वंस का प्रतियोगी जो शब्द है, उस के निकाण के लिये श्रीत्र रूप अध्यय का निरूपण आवश्यक नहीं है। क्योंकि शब्द तो संयोग के तरह सम्बन्ध रूप है नहीं कि उसका निरूपण आधार के निरूपण के श्रीत होगा। अतः प्रतियोगिनिरूपणविध्या श्रीत्र का निरूपण अनावश्यक है। शब्दब्वंस के साथ श्रीत्र का जो संनिक्ष होगा, उसके लिये श्रीत्र में शब्द का संनिक्ष आवश्यक नहीं है। क्योंकि शब्दब्वंस के प्रत्यक्ष के लिये जिस विशेषणता सम्बन्ध की आवश्यकता होती है, वह स्वयं साक्षात् सम्बन्ध रूप है (परम्परा सम्बन्ध रूप नहीं)। अभाव के प्रत्यक्ष के लिये श्रीय के प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती श्री के प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती हो। सम्बन्ध रूप है (परम्परा सम्बन्ध रूप नहीं)। अभाव के प्रत्यक्ष के लिये श्रीधार के प्रत्यक्ष की आवश्यकता के दो ही प्रयोजन संभव हैं (१) प्रतियोगी का निरूपण

न चेदेवं, कुत एषा प्रतीतिरिदानीं श्रुतपूर्वंः शब्दो नास्तीति । श्रनुमानादिति चेन्न । शब्दस्यैव पक्षीकरणे हेतोरनाश्रयत्वात् । श्रनित्यत्वमात्रसाधनेऽभावस्य नियतकालत्वासिद्धेः ।

श्रीर (२) संनिकर्ष का संपादन । प्रकृत में इन दोनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये श्राश्रय के प्रत्यक्ष की श्रावश्यकता नहीं है। तस्मात 'शब्दध्वंस का श्रोत्र रूप आश्रय आकाश चूँ कि अतीन्द्रिय है, अतः उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इस लिये यह कहना ठीक नहीं है। कि 'शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता' सुतराम् शब्द के ध्वंस का प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है।

सिठ पठ न चेदवम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

अगर यह नियम न मानें िक वे सभी अभाव (चाहे उनका आधार अतीन्द्रिय ही क्यों न हो ) प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण के योग्य हैं, जिनके प्रतियोगी प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहीत होने के योग्य हों' तो िफर 'इदानीं श्रुतपूर्वः शब्दों नािस्त' (अभी वह शब्द नहीं है, जिसे मैंने पहिले सुना था ) इस आकार की प्रत्यक्षप्रतीति कैसे उपपन्न होगी ? (क्यों कि उक्त प्रतीति के विषय शब्दामान का शब्द रूप प्रतियोगी यद्यपि प्रत्यक्षयोग्य है, किन्तु उसका आधार आकाश प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। अतः अभाव की प्रत्यक्षयोग्यता के लिये प्रतियोगी की प्रत्यक्ष-योग्यता ही केवल अपेक्षित हैं, उसके साथ आधार के (प्रत्यक्ष की) योग्यता अपेक्षित नहीं है )। पूर्व पर्व पर्व पर्व की साथ अप्ता के विषय स्वा अपेक्षित नहीं है )।

'इदानी श्रुतपूर्व: शब्दो नास्ति' इस आकार की प्रतीति प्रत्यक्ष रूप नहीं है, क्योंकि शब्दामाव स्वरूप विषय का आधार है, आकाश वह अतीन्द्रिय है। किन्तु उक्त प्रतीति अनुमिति रूप है। अतः इसके बल पर शब्दब्वंस की प्रत्यक्षता सिद्धं नहीं हो सकती।
सिठ पठ " " न, शब्दस्यैव

ग्रर्थात् किस आकार के अनुमान के द्वारा उसकी उपपत्ति करेंगे ? (१) शब्द को पक्ष मान कर उस में प्रतियोगित्व सम्बन्ध से घ्वंस का साधन ग्रगर 'इदानीमनुपलम्यमानत्व' हेतु से करेंगे (श्रुतपूर्वः शब्दो घ्वसंप्रतियोगी इदानीमनुपलम्यमानत्वात्) तो सो संमव नहीं होगा। क्योंकि वस्तु के साधक अनुमान के लिये पक्ष में हेतु की सत्ता भावश्यक है। ग्रविद्यमान वस्तु में किसी की सत्ता नहीं मानी जा सकती। प्रकृत भ्रनुमान का शब्द रूप पक्ष तो घ्वंस्त हो चुका है। ग्रतः उसकी अपनी ही सत्ता नहीं है। इसलिये वह किसी का भी भाश्रय नहीं हो सकता। सुतराम पक्षधमता न वनने के कारण उक्त आकार की अनुमिति नहीं हो सकती।

(२) 'इदानीं श्रुतपूर्वः शब्दो नास्ति' इस प्रतीति के विषय पहिले सुने हुए शब्द में

1. इस प्रसङ्ग में पूर्वेपचवादी कह सकते हैं कि शब्द की अनिस्यता ही हमलोगों का सहय है, वह तो सामान्यतः सभी शब्दों को पच बना कर उसमें श्रनित्यत्व के साधन से भी पूरा हो सकता है। अथवा अनित्य वही कहलाता है जो प्रागभाव का प्रति-

श्राकाशस्य पक्षत्वे तद्वत्तयांऽनुपलभ्यमानत्वस्य हेतोपनैकान्तिकत्वात्। शब्दसद्भावकालेऽपि तस्य सत्त्वात्। एवं कालपक्षेऽपि दोषात्।

एतत्कालवृत्ति व्वंस की प्रतियोगिता है। सामान्य रूप से जिस अनित्यत्व का साधन करते हैं, उस अनित्यत्व के शरीर में जो व्वंस प्रविष्ठ है, वह नियमतः एतत्काल में ही रहनेवाला नहीं है। क्योंकि अभी वर्तामान शब्द में भी अनित्यत्व है, किन्तु उसमें एतत्कालवृत्तिव्वंस की प्रतियोगिता नहीं है। इस शब्द का जब नाश हो जायगा, उस समय विद्यमान व्वंस की प्रतियोगिता को लेकर विद्यमान शब्द में अनित्यत्व की उपपत्ति होगी। तस्मात् इस अनुमान के द्वारा 'इदानीं श्रुतपूर्वः शब्दो नास्ति' इस प्रतीति में मासित होनेवाले 'श्रुतपूर्वशब्द' में एतत्काल रूप 'नियतकाल' में रहनेवाले व्वंस के प्रांतयोगित्य की उपपत्ति नहीं हो सकती।

#### म्राकाशस्य पक्षत्वे ... ... ...

३. कदाच यह कहें कि आकाश को हो पक्ष करेंगे, शब्द ब्वंस को साध्य करेंगे, एवं शब्दवत्तया अनुपलम्यमानत्व को हेतु करेंगे (आकाशः शब्दव्वंसवान् शब्दवत्तया अनुपलम्यमानत्व को हेतु करेंगे (आकाशः शब्दव्वंसवान् शब्दवत्तया अनुपलम्यमानत्व ) इस अनुमान से ही 'इदानीं श्रुतपूर्वः शब्दो नास्ति' इस प्रतीति की उपपत्ति करेंगे। किन्तु सो भी संभव नहीं है, क्योंकि आकाश स्वयं अतीन्द्रिय है, अतः किसी भी विशेषण के साथ उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः सभी समयों में (जिस समय आकाश में शब्द की सत्ता है उस समय भी आकाश में शब्दवत्तया अनुपलम्यमात्व हेतु है ही (वयोंकि अनुपलम्यमानत्व में जो, उपलब्धि प्रषिष्ठ है वह प्रत्यक्षात्मक है)। किन्तु आकाश में उस समय शब्दव्वंस रूप साब्य नहीं है। अतः शब्दवत्त्तया अनुपलम्यमानत्व हेतु (साध्याभाव के अधिकरण में विद्यमान होने के कारण) अनैकान्तिक हेत्वाभास है। अतः इससे साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती।

### एवं कालपक्षेऽिष ... ... ...

ध. (पूर्वपक्षवादी कदाच यह कहें कि) 'इदानोम्' काल को ही पक्ष बना कर उस में शब्दवत्तया अनुपलम्यमानत्व हेतु से शब्दब्वंस की सिद्धि करेंगे। (एतत्कालः

योगी होने का साथ ही ध्वंस का भी प्रतियोगी हो। इस प्रकार की श्रनिश्यता अगर सभी शब्दों में सिख हो जाती है तो फिर पहिले सुने हुए शब्दों में उस अनिश्यता की तिखि हो ही जायगी। अतः 'शब्दः अनिर तः कृतकश्वात्' इस अनुमान से ही उक्त प्रतीति उपपन्न हो जायगी। इसके लिये शब्दब्वंस का प्रत्यच मानना आवश्यक नहीं है। इस प्रश्न में प्रकृत में जिन अनुमानों का उपयोग संभव है उन सभी अनुमानों का उक्लेक पूर्व खयदन ही आधार्य में 'न, शब्दस्यैन प्रचीकर्यो' इत्यादि सन्दर्भ से प्रारम्भ किया है।

ग्रहमिदानीं नि:शब्दश्रोत्रवान्, शब्दोपलब्धिरहितत्वात्, बधिरदिति चेन्न। हृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्, व्याहतत्वाच्च। बधिरश्च श्रोत्रवाँश्चेति व्याहतम्।

शब्दब्वंसवान् शब्दवत्तया अनुपलम्यमानत्वात् ) काल पक्षक इस अनुमान के द्वारा ही 'इदानीं श्रुतपूर्वः शब्दो नास्ति' इस प्रतीति की उपपत्ति करेंगे। किन्तु यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें भो कथितं रीति के अनुसार व्यभिचार दोष है ही। चूँ कि काल भी अतीन्द्रिय है, ग्रतः किसी भी विशेषण के साथ उसका भी प्रत्यक्ष संभव नहीं है। अतः जिस स्थिति में काल में शब्द की सत्ता है, उस स्थिति में भी शब्दवत्तया अनुपलम्यपानत्व हेतु काल में है, अथ च शब्द का ब्वंस उस स्थिति में काल में नहीं है। इस रीति से यह हेतु भी अनैकान्तिक हेत्वाभास होगा। अतः काल पक्षक उक्त ग्रनुमान से भी कान नहीं कल सकता।

# पू० प० ग्रहमिदानीम् ... ... ...

आत्मा को ही पक्ष करेंगे, शन्दध्वंसिविशिष्ठ श्रोत्र को साध्य करेंगे, एवं शन्दोपलिंध-रिहतत्व को हेतु करेंगे श्रीर बिधर पुरुष को दृष्टान्त बनावेंगे। अनुमान का श्राकार होगा 'अहमिदानीं नि:शब्दश्रोत्रवान् शन्दोपलिंधरिहतत्वात् बिधरवत्।' इस अनुमान से ही 'इदानीं श्रुतपूर्व: शब्दो नास्ति' इस प्रतीति की उपपत्ति करेंगे।

वीचीतरङ्गन्याय से जब कर्णशब्कुल्यविच्छन्न ग्राकाश में शब्द की उत्पत्ति होती है, तभी शब्दका प्रत्यक्ष होता है। जिस समय ग्रात्मा में शब्द का प्रत्यक्ष होता है, उस समय श्रोत्र में शब्द भी रहता है। सुतराम् आत्मा में जिस समय शब्द की उपलब्धि नहीं रहती है, उस समय श्रोत्र भी निःशब्द रहता है। अतः यह व्याप्ति सुरूभ है कि जो आत्मा शब्द की उपलब्धि से रहित होती है, वह शब्दिवहीन श्रोत्र से युक्त भी होतो है। इस प्रसङ्ग में बिधर पुरुष को दृष्टान्त दिया जा सकता है, क्योंकि वह शब्द की उपलब्धि से रहित भी होता है, और उसके श्रोत्र निःशब्द भी होते हैं।

#### सि० प० न, दष्टान्तस्य ... ...

पहिला दोष इस अनुमान में यह है कि इसका दृष्टान्त बिघरपुरुष नि:शब्दश्रीत है। साध्य से विहीन है। दृष्टान्त में साध्य का रहना आवश्यक है। नि:शब्द श्रोत्र रूप साध्य का अभाव दो प्रकार से हो सकता है। १. श्रोत्र में शब्द के न रहने से और २. श्रोत्र के ही रहने से। इन में बिघर पुरुष को श्रोत्र तो है, किन्तु उस में शब्द नहीं है। अतः श्रोत्र नि:शब्द भी है। किन्तु इस रीति से दृष्टान्त में साध्य की सत्ता का उपपादन नहीं किया जा सकता। व्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बिघर को श्रोत्र तो है, किन्तु उस में शब्द नहीं है। सुतराम् बिघर के श्रोत्र में भी शब्द है ही। अतः दृष्टान्त में नि:शब्द श्रोत्र

तस्यापि च श्रवसः निःशब्दत्वे प्रमाणं नास्ति । श्रनुपभोग्यस्य उत्पादवैयथ्ये प्रमाणमिति चेन्न । श्राद्यादिशब्दवदुपपत्तेः । तेषां शब्दान्तरारम्भं प्रत्युपयोगः, श्रन्त्यस्य न तथेति चेन्न । श्रन्त्यत्वासिद्धेः । सर्वेषाञ्चोत्पादवतां प्रयोजनतदभाव-

रूप साध्य नहीं है। दूसरी वात यह है कि 'वह पुरुष विघर है' एवं 'उस पुरुष को श्रोत्रन्दिय है' ये दोनों वार्ते परस्पर विरुद्ध हैं। विधर पुरुष को श्रोत्रेन्द्रिय होता ही नहीं। अत: दृष्टान्त में नि:शब्द श्रोत्र रूप साध्य नहीं है। अत: दृष्टान्त में साध्य वैकल्य दोष विद्यमान है।

# पू० प० अनुपभोग्यस्य ... ... ...

विधर के श्रोन्नेन्द्रिय में शब्द की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना प्रयोजन के किसी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है। श्रात्र में शब्द की उत्पत्ति का प्रयोजन है शब्द का उपभोग। शब्द के प्रत्यक्ष के विना शब्द का उपभोग संभव नहीं है। स्रतः बिधर के कर्ण में शब्द की उत्पत्ति विना प्रयोजन की होगी। सुतराम बिधर के कर्ण में शब्द की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः विधर रूप हष्टान्त साध्य से शून्य नहीं है।

# सि॰ प॰ न, आद्यादिशब्दवत् ... ... ...

यह सत्य है कि विना प्रयोजन के किसो की उत्पत्ति नहीं होती है। किन्तु कोई साक्षात् ही प्रयोजन का संपादन करता है, कोई परम्परया। जैसे कि श्रोत्र में उत्पन्न शब्द साक्षात् ही प्रयोजन का संपादक है और आद्यशब्द श्रोत्र में शब्दान्तर के उत्पादन द्वारा प्रयोजन का संपादक है। विधिर के श्रोत्र में उत्पन्न होने वाला शब्द अविधर पुरुष के श्रोत में उत्पन्न शब्द की तरह साक्षात् प्रयोजन का संपादक भन्ने ही न हो, किन्तु श्राद्यशब्द की तरह परम्परया प्रयोजन का संपादन तो कर ही सकता है। अतः श्रप्रयोजनीय होने के नाते बिधर पुरुष के कर्ण में शब्द की उत्पत्ति को हो श्रस्वीकार करना उचित नहीं है।

# पू॰ प॰ तेषाम् ... ... ... न तथेति चेत्

आद्य शब्द का या मध्य शब्द का यह प्रयोजन हो सकता है कि वह दूसरे शब्द को उत्पन्न करे। किन्तु श्रोत्र में उत्पन्न होनेवाला शब्द तो अन्तिम है। उससे तो दूसरे शब्द की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः शब्द का उपभोग ही केवल उस शब्द का प्रयोजन हो सकता है। यह शब्दोपभोग रूप प्रयोजन यदि विधर पुरुष के श्रोत्र में उत्पन्न शब्द से न हो सके तो फिर यही कहना पड़ेगा उसकी उत्पत्ति ही निरर्थक है। चूँकि निरर्थक वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः बिधर पुरुष के श्रोत्र में शब्द उत्पन्न ही नहीं होता है।

# सि॰ प॰ न, ग्रन्त्यत्वासिद्धेः ... ... ... ग्रुतुपयोगात्

श्रोत्र में जो शब्द उत्पन्न होता है, वह अन्तिम है—इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अतः जिस प्रकार आद्यशब्द या मध्यशब्द का यह प्रयोजन संभव है कि उनसे दूसरे शब्दों की उत्पत्ति हो, उसी प्रकार श्लोत्रगत शब्द के प्रसङ्घ में भी यह कहा जा सकता है उससे दूसरे

योरस्माहशैरनाकलनात्। सुषुप्त्यवस्थायां श्वासप्रश्वासप्रयोजनवच्च तदुपपत्तेः। यारम्मे सति प्रयोजनमवश्यमिति व्याप्तेः, न त्वापाततः प्रयोजनानुपलम्भमात्रेणा-रम्मनिवृत्तिः। तथा सति कर्ण्शब्कुल्यवच्छेदोत्पाद एव नभसः तं प्रति निवर्तेत । बिघरस्य तेन।ऽनुपयोगात्। विवादकाले बिघरकर्णः शब्दवान्, योग्यदेशस्यानावृत-

शब्द का उत्पादन रूप प्रयोजन निष्पन्न होगा। श्रतः प्रयोजन के श्रभाव से विधर पुरुष के स्रोत्र में शब्द की उत्पत्ति नहीं रोकी जा सकती। उत्पत्तिशील सभी वस्तुग्रों का प्रयोजन और अप्रयोजन हम जैसे साधारण व्यक्ति समझ भी नहीं सकते । सुषुति अवस्था में जो भवास भीर प्रश्वास चलता है, उसका प्रयोजन हम लोगों को कहाँ ज्ञात है? किन्तु इस श्वास भीर प्रश्वास की उत्पत्ति का निराकरण नहीं हो सकता। इसी प्रकार विघर पुरुष के श्रोन्न में शब्द की उत्पत्ति का भी खण्डन नहीं किया जा सकता। 'जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका कोई प्रयोजन अवश्य रहता है' इस व्याप्ति के रहते हुये किसी वस्तु के प्रयोजन का भापात दृष्टि से ज्ञान न होने पर उसके उत्पादन का ही खण्डन कर देना उचित नहीं है। अगर साधारणजनों के द्वारा प्रयोजन के अज्ञात होने पर उसकी उत्पत्ति ही रुक जाय तो फिर बिघर पुरुष के शरीर में कर्णशब्कुली रूप भवच्छेदक का निर्माण ही नहीं होता। कर्णशब्कुली रूप अवच्छेदक को उत्पत्ति तो इसीलिये होती है कि तदवच्छेदेन आकाश में उत्पन्न होकर शन्द की उपलिख हो। विधर पुरुष को जब शब्द की उपलिब्य ही नहीं होती है, तव विधर पुरुष के शरीर में कर्णशब्कुली का निर्माण ही क्यों ? तस्मात् जैसे साधारण जनों को प्रयोजन को उपलब्धि नहीं है -- केवल इसके बल पर जैसे विधर पुरुष के शरीर में कर्णशब्दुली का निर्माण नहीं रुक सकता, वैसे ही उस बिघर के कर्णशब्फुल्यविच्छन्न आकाश रूप श्रोत्र मे शब्द की उत्पत्ति भी नहीं रोकी जा सकती। अतः विधर पुरुष के श्रोत्र में भी शब्द है। चूँ कि विधर पुरुष नि:शब्द श्रोत्रवाला नहीं हो सकता। अतः उक्त अनुमान के दृष्टान्त में साध्य के नहीं रहने का (साध्यवैकल्य) दोष है ही। सि॰ प॰ विवा वकाले " " स्षिरवत्

जिस समय उस देश में रहनेवाले एवं श्रोत्रोन्द्रिय से युक्त (श्रविवर) लोगों को शब्द की उपलिब्ध होती है, उस (विवाद) काल में विधर पुरुष के कान में भी शब्द, है, क्योंकि बिधरों के कान भी कर्णशब्कुली के बीच का छिद्र रूप ही है, जैसे कि अविधर पुरुष के कर्णशब्कुली के बीच का छिद्र किसी से ढँका नहीं रहने के कारण शब्द की उत्पत्ति के योग्य है

<sup>1. &#</sup>x27;तस्यापि च अवसः' यहाँ से लेकर 'तेनानुपयोगात' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से यह प्रतिपादन किया गया है कि 'बधिर के श्रोत्र में शब्द के नहीं रहने का कोई प्रमाण नहीं है' किन्तु केवल इतने भर से तो उसमें शब्द का रहना सिद्ध नहीं हो सकता, उसके लिये अलग से प्रमाण चाहिये। अतः 'विवादकाले' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा विधर पुरुष के श्रोत्र में शब्द की सिद्धि अनुमान प्रमाण के हारा दिखलायी गयी है।

कर्णशब्कुलीसुषिरत्वात् । तदितरकर्णशब्कुलीसुषिरवदिति । निःशब्दाः पर्णववी-रणावेणवः, तदेकज्ञानसंसर्गयोग्यत्वस्य तदनुपलम्भेऽप्युपलभ्यमानत्वात् । यत्

उती प्रकार वह छिद्र भी किसी से ढँका न रहने के कारण शब्द की उत्पत्ति के योग्य है। स्रतः इस स्रनुमान के द्वारा विधर पुरुष के श्रोन्न रूप दृष्टान्त में शब्द रूप साध्याभाव की सिद्धि हो जाने पर 'स्रहमिदानींम्' इत्यादि अनुमान नहीं हो सकता।

पू० प० निः शब्दाः पणववीगावेगावः ... ...

जिस विशेषण के साथ जिस विशेष्य का ज्ञान कभी होता है, उसी विशेष्य के किसी ज्ञान में यदि वह विशेषण कभी भासित न हो सके तो यह समझना चाहिये कि उस समय उस विशेष्य में वह विशेषण नहीं है। जैसे कि जिस समय भूतल में घट रहता है, उस समय का भूतल विषयक ज्ञान घट विषयक भी होता है। ग्रतः 'घटवद् भूतलम्' इस आकार के भूतल विषयक ज्ञान घट रूप विशेषण विषयक भी होता है। किन्तु जिस समय भूतल में घट नहीं रहता है, उस समय भूतल की उपलिट्य बिना घट रूप विषयक ही होती है। इससे समझना सुलभ हो जाता है कि उस समय भूतल में घट नहीं है। (इससे यह निष्कर्ष निकला कि) जिस विशेषण के ज्ञान की विषयता जिस विशेष्य में सम्भावित है, वह विशेष्य किसी समय यदि किसी ऐसे ज्ञान के द्वारा उपलब्ध होता है, जिसमें वह विशेषण नहीं है। प्रकृत में यह कहना है कि जिस समय वीणा, मृदङ्ग प्रभृति बाजे बजते हैं, उस समय ''सशब्दा वीणापणववेणवः'' इस आकार की शब्दविशेषणक प्रतोति होती है। ग्रत एव वीणादि में घट्य विषयक एक ज्ञान का 'संसर्गित्व' ग्रर्थात् विषयताकी योग्यता है। किन्तु जिस समय वीणादि वाद्य नीरव रहते हैं, उस समय केवल वीणादि वाद्यों की ही उपलब्ध होती है। इससे यह समझना सुलभ है कि उस समय वीणादि वाद्यों की ही उपलब्ध होती है। इससे यह समझना सुलभ है कि उस समय वीणादि वाद्यों में शब्द नहीं है। रे

<sup>1. &#</sup>x27;नि:शब्दाः पण्यववीण्विण्वः तदेकज्ञानसंसगंयोग्वत्वे सित तद्नुपलम्मेऽण्युपालम्यमानस्वात्' इस अनुमान के हेतु वाक्य में पदों की व्यायात्त्वाँ इस प्रकार हैं। अगर
सदेकज्ञानसंसगंयोग्यत्वे सितं' यह विशेषण नहीं देंगे तो व्यभिचार दोष होगा,
क्यों कि धर्म की उपलिब्ध न होने पर भी आत्मा की उपलिब्ध होती है, किन्तु इस से
आत्मा में धर्म का अभाव शिख नहीं हो सकता। अगर उक्त विशेषण दे देत हैं तो
उक्त व्यभिचार दोप मिट जाता है, क्यों कि आत्मा में धम विशिष्ट आत्म प्रस्पच की
विषयत्व की थोग्यता ही नहीं है। चूँ कि धमं अतीन्द्रिय है, अतः धमं विशिष्ट आत्मा
का प्रस्पच हो ही नहीं सकता। अगर हेतु वाक्य में 'तदन्पलम्मे सितं' यह पद नहीं देते
हैं तो फिर सशब्द वीणा में व्यभिचार होगा, क्यों कि सशब्द वीणा में शब्द विशिष्ट
वीणा के प्रस्पच विषयत्व की योग्यता भी है एवं उपलम्यमानत्व भी है। अतः हेतु
है, किन्तु शब्दाभाव रूप साध्य नहीं है। 'तदनुपलम्मेऽपि' यह पद देने पर व्यभिचार
दोष मिट जाता है, क्यों कि—सशब्द वीणा में 'सशब्दा वीणा' इस आकार की
प्रस्पच विषयता ही है, अतः हेतु की सत्ता नहीं है।

यदेकज्ञानसंसगंयोग्यस्यानुपलम्भेऽप्युपलभ्यते तत् तदभाववत्। यथा ग्रघटं भूतलमिति चेन्न। एकज्ञानसंसगंयोग्यत्वाभावात्। शब्दस्य श्रीत्रत्वाद्वीणादीनां चाक्षुषत्वात्। ग्रभिमानमात्रादिति चेन्न। तथापि शब्दप्रध्वंसस्याऽतद्देशत्वात्, ग्रत्यन्ताभावस्य च कालानियमात्।

सि॰ प॰ न, एकज्ञान संसर्गयोग्यत्वाभावात् ... ...

वीणादि में 'स शब्दाः पणववीणावेणवः' इस आकार के 'एकज्ञान' रूप प्रत्यक्ष की धीग्यता नहीं है। क्योंकि वीणादि चाकुष प्रत्यक्ष के विषय हैं। एवं शब्द श्रावणप्रत्यक्ष का विषय है। एवं शब्द श्रावणप्रत्यक्ष का विषय है। अतः ऐसा कोई एक प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं है, जिसमें वीणादि और शब्द दोनों ही विषय हों। इसिल्ये वीणादि रूप पक्ष में हेतु का 'तदेकज्ञानसंसर्गयोग्यत्व' रूप विशेषण नहीं है। प्रतः पक्ष में उक्त विशेषण से युक्त हेतु भी नहीं है। फलतः प्रकृत हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हो जाता है। पक्ष में हेतु के अभाव को स्वरूपासिद्ध दोष कहते हैं।

पूर पर अभिमान \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'मधुरस्वरा वीणा' इत्यादि प्रतीतियां सार्वजनीन हैं। श्रतः इन प्रतीतियों की उपपत्ति करनी ही पड़ेगी। यह उपपत्ति चाहे उक्त ज्ञान को श्रम मानकर हो अथवा उक्त ज्ञान में वीणा का श्रजीकिक संसर्ग से भान मान कर हो। किन्तु उक्त ज्ञान से वीणादि में शब्द विषयकज्ञान में विषय होने की योग्यता अवश्य श्रा जायगी। 'एकज्ञान संसर्गयोग्यत्व' में जो 'ज्ञान' पद है, उससे 'मधुरस्वरा वीणा' इत्यादि श्राकार का 'अभिमान' रूप श्रमरूप ज्ञान ही अभिप्रेत है। श्रतः उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध न होने से हेत्वाभास नहीं है। सुतराम उक्त श्रनुमान ठीक है।

सि॰ प॰ " " न, तथापि शब्दप्रध्वंसस्य

ैवीणादि में शब्द के जिस अभाव की सिद्धि आप करते हैं शब्द का वह अभाव (१) ब्वंस रूप है ? या (२) अत्यन्ताभाव रूप ? अगर (१) शब्द ब्वंस को साध्यकरेंगे तो उक्त अनुमान में बाध दोष होगा । क्योंकि ब्वंस नियमतः उसी देश में रहता है जो देश उसके अतियोगी का समवाय सम्बन्ध से नियमतः आश्रय हो । वाणादि शब्द के समवायी देश न होने के कारण शब्दब्वंस के आश्रय नहीं है (शब्द का समवायी देश आकाश है ) अतः वीणादि

१. प्रवेष हवादी के उक्त समाधान को तस्वान्वेषक आचार्य ने स्वीकार कर लिया है। अतः 'न तथापि' इरवादि से आरम्भ कर 'कालानियमात्' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से प्रवेप्पा के अनुमान में दूसरे दोष दिखलाये हैं।

स्यादेतत्। शब्दवदाकाशोपाययो हि भेर्यादयः। तेन तेषु विधीयमानः शब्दः ग्राकाश एव विहितो भवति, प्रतिषिद्धयमानश्च तत्रैव प्रतिषिद्धो भवति, शरीरे सुखादिवदिति चेन्न।

शब्दध्वंस के आश्रस नहीं हो सकते। अतः वोणादि रूप पक्ष में शब्दध्वंस रूप साध्य के न रहने से प्रश्नत में वाध दोष स्फुट है, क्योंकि पक्ष में साध्य के न रहने से बाध दोष होता है। सुतराम उक्त अनुमान का हेतु स्वरूपासिद्ध न होने पर भो वाधित नाम का हेत्वाभास होगा। (२) अगर शब्द के ग्रत्यन्ताभाव का साधन वीणादि में करना चाहते हैं तो उक्त बाध यद्यपि नहीं होगा, फिर भी अभीष्ठ की सिद्धि नहीं होगो। क्योंकि जिस प्रकार वायु में रूप का अत्यन्ताभाव सभी समय रहता है, उसी प्रकार वीणादि में भी शब्द का अत्यन्ताभाव सभी समय विद्यमान है। आप को तो 'इदानीम्' रूप नियत काल में पहिले सुने हुए शब्द के अभाव को सिद्ध करना ग्रभीष्ठ है। यह कार्य सभी समयों में शब्दाभाव की सिद्ध करनेवाले ग्रनुमान से नहीं हो सकता। बस्तुतः प्रकृत में यह विचार उपस्थित है कि शब्द का ब्वंस प्रत्यक्षवेद्य है ? या (२) प्रत्यक्षवेद्य नहीं है । यह विचार तो शब्द के अत्यन्ताभाव को ग्रनुमानगम्य सिद्ध कर देने से निवृत्त नहीं हो सकता।

# पू० प० स्थादतेत् ... ... ... शरीरसुखादिवत् ... ... ...

श्राकाश में जो शब्द की अधिकरणता है, भेरी-मृदङ्ग-वीणा प्रभृति द्रव्य उस श्रध-करणता के अवच्छेदक ( भेदक ) उपाधि हैं। जिस से यह ज्ञात होता है कि तदवच्छेदेनैव श्राकाश में शब्द को अधिकरणता है । जैसे शरीरावच्छेदेन आत्मा में सुख की श्रिधिकरणता रहती है । उपधेय वस्तु (आत्मा आकाश प्रभृति ) में रहनेवाली वस्तु का उनकी उपाधि (वीणा शरीर प्रभृति ) म भी व्यवहार होता है। जैसे शरीर में सुख या सुख के अभाव का व्यवहार होता है। किन्तु उपाधि में होनेवाले इस गौण व्यवहार से उपाधि में किसी वस्तु की वास्तविक सिद्धि या पारमाधिक निषेघ नहीं हो सकता । वह तो उपाधि से युक्त उपधेय में ही होता है। जैसे कि 'शरिस में सुखम्' या 'पादे में वेदना' इत्यादि व्यवहारों से शिर में सुख या पैर मे दु:ख की सिद्धि नहीं होती है। अथवा 'शरीरे में सुखं नास्ति' इत्यादि प्रतीति से शरार में सुख के अभाव की सिद्धि न होकर आत्मा में हा सुख के अभाव की सिद्ध होती है। इसी प्रकार प्रकृत में मृदङ्ग वीणा प्रमृति से श्रवाच्छन श्राकाश में जो शब्द की अधिकरणता है, उस का अवच्छेदकीभूत उपाधि है भेरी मृदङ्गादि। अतः, भेर्या शब्दः, वीणायां शब्दः इत्यादि प्रतीतियों से ग्रापाततः यद्यपि भेरी प्रभृति में शब्द की सत्ता प्रतीत होतो हैं। किन्तु वास्तव में उन प्रतीतियों से तद्विष्ठित्र आकाश में ही शब्दकी सत्ता सिद्ध होती है। एवं 'नि:शब्दा भेरी,' नि:शब्दा वीणा' इत्यादि प्रतीतियों से भी तत्तदविष्ठित्र आकाश में ही शब्द का निषेध होता है

तत्र सोपाधावात्मिन प्रत्यक्षसिद्धे सुखादिनिषेधस्यापि प्रत्यक्षसिद्धत्वात्। न चैविमहापि, तदुपहितस्य नभसोऽप्रत्यक्षत्वात्। उपाधयस्तावत् प्रत्यक्षा इति चेन्न। तैरभावार्ऽनिरूपणात्। निरूपणे वा प्रत्यक्षेणापि ग्रहणप्रसङ्गात्।

सुतराम् 'नि:शब्दाः पणव-वीणा-वेणवः' इत्यादि ग्रनुमानों में वीणादि पक्ष ही नहीं है, किन्तु तदविष्ठित्र ग्राकाश ही पक्ष है। उक्त आकाश तो शब्दब्वंश का देश है ही। अतः शब्दब्वंस साध्यक ग्रनुमान में जो स्वरूपासिद्धि दोष कहा गया है, सो नहीं है।

#### सि॰ प॰ न, तत्र सोपाधावात्मनि

शरीर में मुख के निषेध से जहाँ आतमा में सुख का निषेध होता है, वहाँ शरीर रूप उपाधि से युक्त आतमा का प्रत्यक्ष होता हैं। अतः प्रत्यक्ष आतमा में प्रत्यक्षयोग्य सुख का निषेध प्रत्यक्ष के हारा सिद्ध हो सकता है। प्रकृत में आकाश अतीन्द्रिय है। अतः भेरी प्रभृति उपाधियों से अविच्छिन आकाश भी अतीन्द्रिय ही है। सुतराम् शब्द के ध्वंस से युक्त होकर भी आकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः आकाश पक्षक अनुमान में जितने भी दोष कहे गये हैं, वे सभी इस अनुमान में भी होंगे। पणववीणादि पक्षक उक्त अनुमान भी वास्तव में आकाशपक्षक ही हैं। (अर्थात् पक्ष में तदनुपलम्भेऽपि अनुपलम्य-मानत्व हेतु के न रहने से यहाँ भी स्वरूपासिद्धि दोष है ही)।

### सि॰ प॰ न, तैरभावानिरूपणात्

हम यह तो कहते नहीं कि 'वीणादि का प्रत्यक्ष नहीं होता' है। किन्तु हम यह कहते हैं कि वीणादि शब्द के समवायिकारणीभूत देश नहीं हैं, झत: उनसे शब्द बंस का निरूपण नहीं हो सकता। अगर यह मान लें कि (शब्द के समवायिकरण न होते हुए भी) वीणादि से भी शब्द बंस का निरूपण हो सकता है, तो किर शब्द बंस के प्रत्यक्ष में कोई वाधा न रह जाने के कारण हम लोगों का मनारथ अनायास ही सिद्ध हो जायगा। क्यों कि शब्द बंस के प्रत्यक्ष में तो इतनी ही बाधा है कि उसके प्रतियोगी का समवायी आकाश अवी। न्द्रय है। एवं किसी दूसरे के द्वारा उसका निरूपण हो नहीं सकता। सो झगर शब्द के समवायिकारणीभूत श्राकाश को छोड़ कर उसके निमत्त कारणीभूत वीणादि से भी शब्द बंस का निरूपण हो सकता है तो किर शब्द बंस के प्रत्यक्ष में कोई वाधा नहीं रह जाती। दूसरो बात यह है कि ('एवं सांत' अर्थात्) वीणादि से भी शब्द बंस का निरूपण मानने का यह निष्कर्ष होगा कि ब्वंस केवल अपने प्रतियोगी के समवायी रूप 'पारमाथिक' (वास्तावक) अधिकरण से ही निरूप्य नहीं है। किन्तु ऐसा मानने पर जिस समय वीणादि 'ब्यवहित' होने के कारण प्रत्यक्ष योग्य नहीं रहते, उस समय अप्रत्यक्षवीणाद में जो शब्द बंस का प्रत्यक्ष होता है, वह न हो सकेगा। व्योंकि वीणादि जब स्वयं शब्दाभाव

न चैवं सित पारमाथिकाधिकरण्तिरूपण्यित्वमभावस्य । न च तेऽपि प्रत्यक्षसिद्धाः । सर्वत्र शब्दकारण्व्यवधानेऽप्युपलव्धस्य शब्दस्य नास्तिताप्रतीतेः । म्रानुमानिके-स्तैस्तथा व्यवहार इति चेन्न । हेतोस्तद्वत्तयाऽनुपलभ्यमानत्वस्याऽनेकान्तिकत्वात् । मन्दिग्धाश्रयत्वाच्च । उपलभ्यमानविशेष्यत्वपक्षे

के निरूपक है, तो फिर उनके प्रत्यक्ष के बिना उनमें शब्दाभाव की प्रतीति कैसे होगी? अतः (यह मानना पड़ेगा कि) घ्वंस अपने प्रतियोगी के (समवायिकारण रूप) 'पारमार्थिक' ध्रधिकरण से ही निरूपित हो सकता है, वीणादि निमित्त कारणों के द्वारा नहीं।

पू० प० ... ... ... ग्रानुमानिकैः

व्यवहित वीणादि में जो शब्दध्वंस का व्यवहार होता है, वह 'श्रानुमानिक' वीणादि से होता है। श्रर्थात् विशेष प्रकार के शब्द से अनुमित वीणादि में शब्दध्वंस का अनुमान होता है। अनुमिति में पक्ष का जिस किसी भी प्रकार का ज्ञान ही अपेक्षित है। पक्ष के प्रत्यक्षात्मक ज्ञान की नियमतः श्रपेक्षा नहीं है। श्रतः व्यवहित वीणादि में शब्दध्वंस के व्यवहार की कोई अनुपपत्ति नहीं है। सि० प० ... न, हेतो:

किस आकार के अनुमान से व्यवहित वीणादि में शव्यव्यत के व्यवहार को उपपति करना चाहते हैं? (१) 'व्यवहिताः वीणादयः निःशव्याः शव्यवत्या अनुपलम्यमानत्वात्' अगर इस आकार का अनुमान अमीष्ठ हो, तो इस अनुमान का हेतु 'अनैकान्तिक' दोष से प्रसित होगा। क्योंकि वीणादि है चाक्षुप एवं शव्य है आवण। अतः सशब्य वीणा में भी शब्यवत्या अनुपलम्यमानत्व हेतु है, किन्तु वहाँ शब्यव्यं स्थ साध्य नहीं है। (२) इसी अनुमान में दूसरा दोष यह है कि जिस समय व्यवहित वीणादि में शब्यव्यंस का अनुमान करना चाहते हैं, उस समय उन वीणादि पक्षों की ही सत्ता सन्दिष्ध है। जब देखते नहीं हैं, तब कैसे निश्चय करें कि वीणादि की सत्ता है। फलतः उक्त अनुमान 'सन्दिष्ध-पक्षक' हो जाता है। किन्तु अनुमान में पक्षसत्ता का निश्चय अपेक्षित है। इस हेतु से भी उक्त अनुमान नहीं हो सकता।

पू० प० ... ... जपलभ्यमानत्वविशेष्यत्वपक्षे च

उक्त दोष को हटाने के लिये उक्त धनुमान के हेतु में 'उपलम्यमानत्व' विशेषण देंगे। अर्थात् 'शब्दवत्तयाऽनुलम्यमानत्वे सित उपलम्यमानत्व' को हेतु बनावेंगे। व्यवहित वीणादि की भी सत्ता अनुमान प्रमाण या शब्द प्रमाण से सिद्ध हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि चासिद्धेः । इन्द्रियव्यवधानाच्छब्दलिङ्गस्य चानुपलम्भात् ।

अपि च, नष्टाश्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणां नाशोपलम्भः कथम् ?। न कथि जिदिति चेत्र ? आश्रयनाशात्कार्यनाश इति कुत एतत् ?। अनुमानतस्तथोपलम्भादिति चेत्र ।

पक्षसत्ता का निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो। अतः प्रकृत श्रनुमान में 'सन्दिग्धपक्षकत्व' दोष नहीं है।

सि॰ प॰ " " " असिद्धेः

उक्त अनुमान में सिन्दिग्धपक्षकत्व दोष भले ही न हों किन्तु कथित हेतु में उपलभ्य-मानत्व विशेषण देने पर वह हेतु 'असिद्ध' हेत्वाभास हो जायगा। क्योंकि व्यवहित वीणादि का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव ही नहीं है। वीणादि के ज्ञापक विशेष प्रकार का शब्द भी उपलब्ध नहीं है, जिससे कि व्यवहित वीणादि का अनुमान हो सके। अगर ऐसा मानेंगे तो उससे वीणादि में शब्द की अनुमिति हो जायगी, जिससे प्रकृत अनुमान वाधित हो जायगा। वीणादि के ज्ञापक आप्तोपदेश रूप शब्द भी उपलब्ध नहीं है इस प्रकार यह सिद्ध है कि वीणादि में उक्त उपलभ्यमानत्व हेतु नहीं है। सुतराम पक्ष में न रहने से प्रकृत हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वामास है। तस्मात् यही ठीक है कि ब्वंस के प्रत्यक्ष में उसके अधिकरण का प्रत्यक्ष आवश्यक नहीं है, केवल प्रतियोगी के योग्य होने से ही अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है।

सि० प० ग्रिप च \*\*\* \*\*\* \*\*\*

दूसरी बात यह है कि अगर घ्वंस के निरूपण में प्रतियोगी के निरूपण की तरह उसके अधिकरण का निरूपण भी आवश्यक मानेंगे तो द्रव्य, गुण एवं कर्म इन तोनों में से किसी के आश्रय का या सभी के आश्रय का यदि नाश हो जाय (अर्थात् आश्रयनाश से जहाँ द्रव्यगुणादि का नाश हो जाय) तो उस द्रव्यनाश या गुणनाश या कर्मनाश का निरूपण कैसे होगा ? अगर ऐसा मानेंगे कि 'ऐसे स्थलों में घ्वंस का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है' तो फिर 'आश्रयनाशात् कार्यनाश:' इस व्यवहार की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। अतः घ्वंस के प्रत्यक्ष में उसके आश्रय का प्रत्यक्ष कारण नहीं है।

पू॰ प॰ · · · ग ग मनुमानतः

आश्रय का विनाश हो जाने पर यद्यपि उस में कार्यनाश का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, किन्तु विनाश प्राप्त आश्रय में भी अनुमान प्रमाण के द्वारा कार्य के व्वंस का अनुमान हो सकता है, इसी से आश्रयनाशात कार्यनाशः इस व्यवहार की भी उपपित्त हो जायगी। इसके लिये प्राश्रय के प्रत्यक्ष में व्वंस-प्रत्यक्ष की कारणता खण्डित नहीं हो सकती।

### तुल्यन्यायेनोक्तोत्तरत्वात् । तन्तुषु नष्टेष्विप यदि पटो न नश्येत्तद्वदेवोपलभ्येतेति

सि० प० तुल्यन्यायेन ... ... ...

'तुल्यन्याय से' श्रिश्चात् जिस प्रकार श्रानुमानिक श्राकाशपक्षक श्रीर शब्दब्वंस साध्यक अनुमानों में श्रनैकान्तिकत्वादि दोष होते हैं; उसी प्रकार इन श्रनुमानों में भी दोष आपन्न होंगे।

पू० प० ... ... ... तन्तुषु नष्टे ब्विप

तन्तुशों के विनष्ट हो जाने पर अगर पट विनष्ट न हों तो फिर उस समय तन्तुनाश की तरह पट की उपलब्धि भी होनी चाहिए। किन्तु तन्तुओं के विनष्ट हो जाने पर पट की उपलब्धि नहीं होतो है। अतः समझते हैं कि तन्तुश्रों के विनाश से पट भी विनष्ट हो जाता है।

<sup>9.</sup> आश्रय नारा के प्रधीन कार्यनाश के राष्ट्रान्त रूप में तन्तु नाश के अधीन पटनाश को बिया जाय । इस पटनाश के ये ही सब अनुमान सम्भावित हैं। (१) अगर पट को पच करेंगे और प्रतियोगित्व सम्बन्ध से ध्वंस को साध्य करेंगे, तो जिस किसी को भी हेतु बनावेंगे वह अवश्य ही स्वरूपासिख होगा, क्योंकि विनष्ट पट किसी का भी आश्रय नहीं हो सकता। (२) प्रगर पट में केवल प्रनिश्वत्व की सिवि करेंगे तो जिस किसी समय का धानिध्यत्व सिख होगा, उससे आअयनाश के श्राधिकरणीभूत नियत काल में ध्वंस प्रतियोगित्व की सिद्धि नहीं हो सकेगी। जिससे 'ग्राश्रयनाशात् कार्यनाशः' इस प्रतीति की उपपत्ति न हो सकेगी। (३) पटाव-वच्छेदकी सूत आकाश को पक्ष कर उसमें अगर पटवत्तया अनुपत्तभ्यमानस्व हेतु से पट के ध्वंस का साधन करेंगे तो अन्ततः यह अनुमान ध्यभिचरित तो होगा ही। क्योंकि आकाश अतीन्द्रिय है, अतः अनुपत्तभ्यमानन्व रूप हेतु नहीं रह सकता। (४) 'इदानीम्' काल में अगर पटध्वस की साध्य करेंगे और पटवत्तवा श्रनुपलम्यमानत्व को हेतु करेंगे तो व्यभिचार होगा, क्योंकि पट के श्रधिकरणी सूत काल में पटध्वंसक्ष साध्य नहीं है किन्तु हेतु है, क्योंकि काल अतीन्द्रिय है, अतः किसी भी विशेषण से युक्त होकर उसका अत्यव नहीं हो सकता। सुतराम् पट के श्रधिकरणीभूत काल में भी पटवत्तया अनुपलम्यमानत्व हेतु रहेगा ही। अगर पट के श्रवयत को पत्त बना कर उस में पटम्बंस का साधन करेंगे तो बाध होगा, क्योंकि पट का अवयव तो पट का आधार ही है। ये सभी अनुमान वर्दमान के स्वरस से लिखे गये हैं। वोधिनी प्रामोद प्रभृति टीकायों में अनुमानों के स्रौर प्रकार भी दिखवाये गये हैं। जिन्हें विद्वान लोग सवश्य देखें।

चेत् ? एतस्य तर्कंस्यानुग्राह्मभिधीयताम् ? यदत्रोपलभ्यते न तत् कार्यंपरम्परावत्, योग्यस्य तथाऽनुपलभ्यमानत्वे सति उपलभ्यमानत्वादिति चेन्न । तन्त्ववयवानां पटाऽनाधारत्वे साध्ये सिद्धसाधनात् । पटप्रध्वंसवत्त्वे साध्ये बाधितत्वात् । तस्य स्वप्रतियोगिकारणमात्रदेशत्वात् ।

### सि॰ प॰ ः ः ः एतस्य

( इस प्रसङ्घ में पूर्ववादों से पूछना है कि ) कथित बातें तर्क रूप हैं। तर्क तो स्वयं प्रमाण नहीं है। किन्तु अनुमान प्रमाण का सहायक (अनुपाहक ) है। अतः तर्क का प्रयोग अनुमान की सूचना भर दे सकता है। केवल तर्क से कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः प्रकृत तर्क से जिस अभिप्रेत अनुमान की सूचना होती है, उस अनुमान का उल्लेख आवश्यक है।

#### पू० प० यदत्रोपलभ्यते ... ... ...

तन्तुओं के विनष्ट हो जाने के बाद जब पट का विनाश हो जाता है, उस समय यद्यपि तन्तु एवं पट इन दोनों की सत्ता नहीं रहती है। किन्तु तन्तु का अवयव जो 'अंश' उसकी सत्ता तो उस समय भी बनी रहती है। ग्रतः उसकी उपलब्ध तो हो सकती है। उपलब्ध एवं विद्यमान इन 'अंशुग्रों' में ही 'कार्यपरम्परा' के ( ग्रर्थात् अंशु का कार्य तन्तु एवं तन्तु का कार्य पट—इन कार्यसमूह के ) अभाव—व्वंस को सिद्ध करेंगे। क्यों कि अंशु प्रमृति यद्यपि अंशुत्वादि अपने धर्मों के साथ उपलब्ध हैं, किन्तु तन्तु एवं पट प्रमृति कार्यों के साथ उपलब्ध नहीं है ( जैसे कि भूतलत्व रूप से उपलब्ध भूतल में जिस समय भूतलत्व घट के साथ उपलब्ध नहीं रहता है, उस समय भूतल घटामाव का ग्राश्रय होता है )। ( इदानीमशवः तन्तुपटादिस्वकार्यव्वंसवन्तः तन्तुपटादिवन्त्वेनानुपलभ्यमानत्वात् )।

#### सि॰ प॰ " " न, तन्त्ववयवानाम्

प्रश्न है कि तन्तुओं के विनाश से जो पट का नाश होता है, उसकी उपपत्ति कैसे हो ? उक्त अनुमान के प्रयोग से दो ही प्रकार से उक्त ज्ञान की उपपत्ति अभिप्रेत हो सकती है। (१) तन्तुओं के अवयव अंशुओं में पट की ग्रनाधारता की सिद्धि से। एवं (२) तन्तु के ग्रवयव अंशु में पट के विनाश के साधन से। किन्तु ये दोनों ही प्रकार के भ्रनुमानों में दोष हैं। (१) प्रथम भ्रनुमान में 'सिद्धसाधन' दोष है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि अंशु तन्तुओं के आधार हैं पट के नहीं। भ्रथात् जिस समय अंशुओं में तन्तुओं की सत्ता है, उस समय भी अंशु पट के आधार नहीं है। अतः अंशुओं में पट की ग्रनाधारता पूर्व सिद्ध रहने के कारण साधनीय नहीं है। एवं अंशु पक्षक पट वंस साध्यक जो दूसरा अनुमान है, उसका हेतु बाधित है, क्योंकि घ्वंस अपने प्रतियोगी के समवायिकरण में ही रहता है। अंशु तन्तु का समवायिकरण है, पट का नहीं। अतः पट घ्वंस रूप साध्य अंशु में कभी रह ही नहीं सकता। सुतराम पढ़ी मूत अंशु में पट घ्वंस रूप साध्य के न रहने से यह हेतु बाधित है।

ये पटध्वंसवन्तस्तन्तवस्तदभाववन्त एते ग्रंशव इति साध्यमिति चेन्न। तन्तुनाशोत्तरकालं पटनाशात् तद्वत्तानुपपत्तेः। योग्यतामात्रसाधने च, पटप्रध्वंसाऽसिद्धेः। तस्य नाशाऽनाशयोः समानत्वात्। ग्रनन्यगतिकतया विशिष्टनिषेधे कृते विशेषणानामप्यभावः प्रतीतो भवति। गुणक्रियावत्पटा-धारास्तन्तवो न सन्ति स्वावयवेष्विति हि प्रत्यय इति चेत्; तथापि गुणकर्मणां

# पू० प० ... ... ये पटध्वंसवन्तः

पट का घ्वंस तन्तु में है, एवं तन्तु का घ्वंस अंशु में है। यहाँ पटघ्वंस विशिष्ट जो तन्तु उसके घ्वंस को अंशु में साध्य करेंगे। इस अनुमान में सिद्धसाधन अथवा वाध की संभावना नहीं है।

सि॰ प॰ ... ... ... न, तन्तुनाशोत्तरम्

प्रकृत प्रश्न है तन्तुनाश के अधीन जो पट का नाश होता है, उसकी उपलब्धि का। प्रकृत पटनाश की उत्पत्ति तन्तुश्रों के विनाश के बाद होती है। अतः इस पटविनाश का आश्रय तन्तु हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पटिवनाश के बाद उस पट के अवयवीभूत तन्तु की सत्ता ही नहीं हैं। अतः इस अनुमान में 'साध्याप्रसिद्धि' दोष है। अगर पटध्वंसवन्तः इस पद का अर्थ 'पटध्वंसयोग्याः' ऐसा करें और तदनुसार अंशु में पटध्वंस के योग्य जो तन्तु, उसके अभाव का साधन करें तो 'साध्याप्रसिद्धि' दोष यद्याप नहों लगेगा, क्योंकि उस समय तन्तु में पटध्वंस के न रहने पर भी पटध्वंस के रहने की योग्यता तो है ही। किन्तु यह योग्यता तो जिस समय पट और तन्तु दोनों विद्यमान है, उस समय भी है। अतः इस से तन्तुनाश के अधीन पटनाश को प्रतीति की जो अनुपपत्त दिखलायी गयो है, वह नहीं मिटेगी।

### पू० प० अनन्यगतिकतया ... ... ... प्रत्यय इति चेतु

गुण श्रीर क्रिया से युक्त तन्तु का श्रमाव अंशु में साधित होने पर तन्तु में विशेषणीभूत गुण ओर क्रिया का अभाव भी अंशु में सिद्ध हो जाता है। इस से यह नियम निष्पपन्न होता है कि जिस अधिकरण में जिस विशेषण से युक्त (विशिष्ट) का अभाव साधित होता है, उस श्रधिकरण में उस विशेषण का भी अभाव साधित हो जाता है। इस नियम के अनुसार जैसे कि अंशु में तन्तु के विशेषणीभूत गुण श्रीर क्रिया का अभाव साधित होता है, वैसे ही चूंकि पट भी तन्तु का विशेषण है, श्रतः पट का श्रमाव भी अंशु में सिद्ध हो जायगा।

सि॰ प॰ … … तथापि गुणकर्मणाम्

यद्यपि इस में कोई विवाद नहीं हैं कि 'गुणक्रियावन्तः पटाधारास्तन्तवो न सन्ति स्वांवयवेषु' (अर्थात् गुण और क्रिया से युक्त एवं पट के आधार तन्तु अपने अवयव भूत अंशुओं में नहीं हैं) इस प्रतीति में जैसे कि गुण का व्वंस और क्रिया का व्वंस ये दोनों भासित होते हैं, वैसे ही पट का व्वंस भी भासित होता है। किन्तु पूछना यह है कि उक्त

पटस्य च प्रध्वंसः िकमिषकरणः प्रतीयत इति वक्तव्यम् । ग्रंश्विषकरण एवेति चेत् ? भ्रान्तिस्तिहीयम्, तस्याऽतिहेशत्वात् । ग्राश्रयावच्छेदकतया तेषामप्यदूरिवप्रकषेण तहेशत्वम् । एवम्भूतेनापि देशेन तिन्नरूपण्म्, योग्यताया ग्रव्यभिचारादिति चेत् ? न तिह प्रतियोगिसमवायिदेशेनेव प्रध्वंसिनरूपण्मिति नियमः, प्रकारान्तरेणापि निरूपणात् । तस्मात् यस्य यावतीग्रहणसामग्री तं विहाय तस्यां सत्यां तदभावो यत्र कविन्नरूप्यो देशे काले वा ।

प्रतीति में गुणादिष्वंस या पटष्वंस का भान किस अधिकरण में होता है ? अगर 'ग्रंगु' का ही उक्त ब्वंसविषयक प्रतीति में अधिकरण विषया भान मानें तो उस प्रतीति को आनित रूप मानना होगा, क्योंकि प्रतियोगी का समवायिकारण ही ध्वंस का वास्तविक आश्रय होता है । ग्रतः गुणादि के आधार ही उनके ध्वंस के भी वास्तविक आश्रय होंगे । एवं पटष्वंस का वास्तविक आश्रय तन्तु ही होगा । अंगु तन्तु के ध्वंस का या अपने रूपादि के ध्वंस का ही आश्रय होगा, पटादिष्वंसों का नहीं । इस प्रकार अंगु में पटष्वंस की प्रतीति चूँ कि तदभाव-वित तत्प्रकारक है, अतः वह भ्रान्ति रूप होगी । किन्तु भ्रम प्रतीति से पूर्वपक्षवादी का काम चलने का नहीं ।

पू० प० म्राश्रयावच्छेदकतया ... ग्रव्यभिचारादितिचेत् ... ... ...

अंगु तन्तु का आश्रय है, तन्तु पट का आश्रय है, अतः तन्तु में जो पट की आश्रयता है, उसका अवच्छेदक है अंगु। इस प्रकार अंगु तन्तु का समीपवर्ती है। ग्रतः तन्तु यदि पटादि के व्वंस एवं स्वगत रूपादि के व्वंस का ग्राश्रय है तो उसके समीपी अंगु भी उन व्वसों का आश्रय प्रवश्य है। ग्रतः अंगु में जो पटादि व्वसों की प्रतीति होगी, वह भ्रान्ति रूप नहीं होगी।

सि॰ प॰ न, तर्हि ... ...

अंशु के द्वारा पटच्वंस का निरूपण मानने से यह नियम टूट जाता है कि 'च्वंस अपने प्रतियोगी के समवायी देश से ही निरूपित होता है 'पटच्वंस का प्रतियोगी जो पट, उसका समवायी देश तन्तु है, अंशु नहीं। किन्तु अंशु रूप देश के द्वारा पटच्वंस का निरूपण आप स्वीकार कर चुके हैं। 'तस्मात' इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जिस वस्तु के प्रत्यक्ष में (विषय विषया कारणीभूत) उस वस्तु को छोड़ कर जिन सभी कारणों की अपेक्षा होती है, उन कारणों का समृह जिस देश में या जिस समय एकत्र हो जायगा, उसी देश में उसी समय उस वस्तु के प्रभाव का प्रत्यक्ष होगा।

<sup>3.</sup> बटमें रहने वाले नीज रूप के प्रस्पन्न में घट का प्रस्पन्न और नीज रूप की सत्ता ये दोनों ही कारण हैं। सुतरास् नीजध्वंस के प्रत्यन्त में घट का प्रत्यन्त कारण है। चूँ कि नीज रूप की सत्ता नीजध्वंस के प्रत्यन्त से पूर्व रह नहीं सकती, अतः इतना संकोच दरना पदा कि प्रतियोगि के प्रत्यन्त में ज़ितने भी कारण अपेनित होते हैं, उन में से

इयांस्तु विशेषः । सा सती चेत्, प्रत्यक्षेण । ग्रसत्येव ज्ञाता चेत्, अनुमाना-दिनेति स्थितिः । एतेन 'सद्भ्यामभावा निरूप्यते' इत्यादिशास्त्रविरोधः परिहृतो वेदितव्यः । उभयनिरूपणीयप्रतियोगिविषयत्वात्, ग्रनुमानविषयत्वाञ्च । ग्रन्यथा, इयांस्तु ... ... ...

अन्तर इतना ही है कि ('सा' अर्थात् ) योग्यानुपलव्यि विद्यमान रहकर (सती ) जिस अभावे पलव्यि में सहायक होती है, वह अभावोपलव्यि प्रत्यक्ष प्रमाण (इन्द्रिय) से उत्पन्न होती है। एवं जिस ग्रभावोपलव्यि से पहिले योग्यानुपलव्यि स्वयं न रह कर ग्रपने परोक्ष ज्ञानों के द्वारा ही साहाय्य करती, वह अभावोपलव्यि अनुमानादि परोक्ष प्रमाणों में से किसी से उत्पन्न होती है।

एतेन ... ... ...

(१) अभाव को अधिकरण निरूप्य न मानने पर 'सद्म्यामभावो निरूप्यते' इस शास्त्रवचन का विरोध इस लिये नहीं होता है कि 'सदम्याम्' पद में प्रयुक्त द्विवचन का अन्वय प्रतियोगी ग्रीर अधिकरण रूप तो 'सत्' पदार्थों में नहीं है, किन्तु दोनों अधिकरण रूप सत्पदार्थ में हो उक्त द्वित्व का ग्रन्वय है। फलतः संयोगादि जिन प्रतियोगियों का निरूपण संयोगादि के ग्राश्रयी भूत (प्रतियोगी ग्रीर अनुयोगी इन) दोनों सम्बन्धियों के ग्रधोन हो, तत्प्रतियोगिक संयोगाभावादि का निरूपण दो सम्बन्धी रूप दो सत्पदार्थों से होता है। यही उक्त शास्त्रवचन

प्रतियोगी को छोड़कर प्रतियोगिप्रस्यच के और सभी कारण उस प्रतियोगी के ध्वंस के प्रत्यच के भी कारण हैं। अत एव प्रकृत संदर्भ में 'तम्विद्दाय' यह वाक्य विखा गया है। प्रकृत में कहना है कि शब्द के प्रस्यच में आकाश का प्रस्यच कारण नहीं है, सुतराम् शब्द प्रतियोगिक ध्वंस के प्रत्यच में भी आकाश के प्रत्यच की आवश्यकता नहीं है। अतः आकाश के प्रत्यच के न होने से शब्द के प्रस्यच में कोई बाधा नहीं है। अगर अभाव के प्रत्यच में अधिकरण के प्रश्यच की शावश्यकता न हों, तो फिर सभी अभावों का—अतीन्द्रिय परमाण प्रभृति में रहने वाले अभावों का भी प्रस्यच मानना पड़ेगा, किन्तु सो अनुभव के विरुद्ध है। अतः किस अभाव का प्रस्यक्ष हो एवं किस अभाव का प्रस्यच न हो इसका नियमन आवश्यक है। इसी की पूर्ति, 'इयांस्तु विशेषा' यहाँ से लेकर 'इति स्थितः' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से की गयी है।

प्रथम प्रकार से भूतल में रहने वाले घटाभाव का प्रत्यच होता है। दूसरे प्रकार से तन्तु प्रथम प्रकार से भूतल में रहने वाले घटाभाव का प्रत्यच होता है। किन्तु प्रभाव को अगर अधिकरण में तन्तुनाशाधीन पटनाश का प्रहण होता है। किन्तु प्रभाव को अगर अधिकरण निरूप्य न मानें तो फिर सब्भण मभावो निरूप्यते' इस शास्त्रवचन का विरोध होगा। विरोध इस वचन का यही अथे है कि अभाव अपने प्रतियोगी और आश्रय इन्हों दोनों के द्वारा निरूपित होता है। अगर अभाव के निरूपण में अधिकरण के निरूपण की अपेक्षा न हो तो उक्त शास्त्र वचन का विरोध अनिवाय है। इसी आश्रेप का 'प्तेन' इत्यादि से अनुवाद और 'उभयनिरूपणीयत्वात' इत्यादि से समाधान हुआ है।

भाश्रयासिद्धिप्रसङ्गात् । तत्रापि न ग्रहणे नियमो ज्ञानमात्रन्तु विवक्षितम् । तावन्मात्रस्यैव तदुपयोगात् । कविद्ग्रहण्प्य सामग्रीसंपातायातत्वात् ।

यदि चाधिकरए। प्रहे शास्त्रस्य निर्भरः स्यात्, "वह्ने दीह्यं विनाश्यानुविनाश-

का अर्थ है। अथवा (२) जो अभाव अनुमेय है, उसके लिये ही उक्त 'शास्त्रवचन' है। अर्थात् व्यापक के अभाव से जो व्याप्य के अभाव का अनुमिति रूप ग्रहण होता है, उसमें ग्रभाव के प्रतियोगी और पक्ष रूप आश्रय इन दोनों के ग्रहण की आवश्यकता होती है। क्योंकि अनुमित में पक्ष रूप आश्रय का ज्ञान आवश्यक है। किन्तु अभाव के ग्रौर प्रकार के ग्रहणों में ग्राश्रय का ज्ञान आवश्यक नहीं है। 'श्रन्यथा' अगर अभाव की श्रनुमिति रूप ग्रहण में आश्रय के ग्रहण की अपेशा न मानें तो फिर 'आश्रयासिद्धि' की श्रर्थात् अभाव की अनुमिति में पक्ष (रूप) आश्रय के अग्रहण की आपित्त होगी।

#### सामग्रीसम्पाता यातत्वा

समाव को अनुमिति रा ज्ञान में जिस आश्रयज्ञान को आवश्यकता की चर्चा की गयो है, आश्रय का वह ज्ञान 'ग्रहणरूप' अर्थात् अनुभव रूप ही हो, इस की ग्रावश्यकता नहीं हैं। उसके लिये 'ज्ञानमात्र' ग्रर्थात् स्मृति अनुभव साधारण कोई भी ज्ञान चाहिए। आश्रय के स्मृत्यादि सावारण किसी भी प्रकार के ज्ञान से ग्रनुमिति का निर्वाह हो सकता है। 'म्विचित' प्रयाद 'अघटं भूतलम्' इत्यादि स्थलों में जो ग्राश्रय के ग्रहणात्मक (ग्रनुभवात्मक) ज्ञान का नियम देखा जाता है, वह आकस्मिक है। अर्थात् उक्त स्थल में घटाभाव के ग्रहण की सामग्री एवं मूतल के ग्रहण की सामग्री दोनों संनिहित रहतीं हैं। ग्रतः घटाभाव का और उसके ग्राश्यीभूत भूतल इन दोनों का ग्रहणात्मक ज्ञान ही उत्पन्न होता है। इसके लिये यह मानने को कोई आवश्यकता नहीं है कि भूतल का उक्त ग्रहणात्मक ज्ञान घटाभाव की उक्त प्रतीति का अज्ञ है। अगर न्यायकास्त्र का यह नियम होता कि अभाव के ज्ञान में अधिकरण का ज्ञान अवश्य अपेक्षित है तो महर्षि गोतम 'वह्ने देश्चाम्' इत्यादि सूत्र के द्वारा वाह्न के विनाश को हिष्टान्त रूप में उपस्थित न करते। श

<sup>1.</sup> प्रकृत सन्दर्भ में जो 'आश्रवासिन्धिप्रसङ्ग' शब्द है, उसका अर्थ 'अश्रवासिन्धि' रूप हेत्वामास का प्रसङ्ग नहीं है, किन्तु 'आश्रव को श्रवहण प्रसङ्ग' रूप अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है।

र. न्यायस्त्रकार महिषे गौतम को भी श्रभाव के ज्ञान में श्राश्रयज्ञान की नियमतः श्रावरयकता श्रभित्रेत नहीं है। क्योंकि न्यायस्त्र में 'सर्वमनित्यम्' इस प्रकार से श्राक्षेप करनेवालों से पूछा गया है कि सभी पदार्थों में जिस 'श्रनित्यत्व' की प्रतिज्ञा

वत्तद्विनाशः" (न्या० सु० ४-१-२७) इति नोदाहरेत्, श्रसिद्धत्वात् । न हि विह्निविनाशः तदवयवपरम्परास्विनिरूप्यः, तासामिनिरूपणात् । नाप्यन्यत्र गमनाभावादिना

कथित विह्न के अन्तिमिवनाश की सिद्धि अर्थात् ज्ञान, उसके अवयवों के ज्ञान से संभव नहीं है। अर्थात् किसी वस्तु के विनाश का निरूपण प्रतियोगों के समवायी रूप अधिकरण के निरूपण के विना न हो सके तो फिर हो ही नहीं सकता।

पू० प० \*\*\* \*\* \*\* नाप्यन्यत्र गमनाभावादिना \*\*\* \*\*\*

कथित वित्त के विनाश का प्रत्यक्ष रूप निरूपण भले ही संभव न हो किन्तु परिशेषानुमान रूप निरूपण तो हो सकता है। क्योंकि जहाँ पहिले विद्व को देखते थे, वहीं

की जाती है, वह 'श्रनिरयत्व' स्वयं नित्य है ? श्रथवा श्रनिरय है ? श्रगर उक्त 'श्रनित्यत्व' को नित्य मानेंगे तो 'सर्वमनिस्यम्' यह प्रतिज्ञा ही ब्याहत होगी, क्योंकि सर्वान्तरात यह 'अनिरयत्व' ही अनित्य नहीं है। अगर उक्त 'अनिस्यत्व' को भी अनित्य ही कहेंगे तो भी सभी पदार्थों की अनित्यता सिख नहीं होगी। क्योंकि सभी पदार्थों में रहनेवाले श्रान्त्यत्व धर्म के कारण ही तो सभी पदार्थों को श्रानित्य कहते हैं, वह 'श्रनित्यत्व' ही जब श्रनित्य है अर्थात् बिना उसके कोई भी पदार्थ श्रनित्य हो सकता तो फिर वह श्रनित्यत्व जब श्रपनी श्रनित्यता के कारण विनष्ट हो जायगा तो और सभी पदार्थ किस धर्म के बल से अनित्य होंगे ? इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'वह दो हाम' इत्यादि सुन्न लिखा गया है। इस सुन्न का अभिनाय है कि यद्यपि श्रानित्यत्व भी श्रानित्य ही है, किन्तु उसका विनाश सभी पदार्थों के विनाश के बाद होता है। श्रनित्यत्व को छोड़कर और सभी पदार्थी का विनाश श्रनित्यत्व से ही होता है। श्रनित्यत्व श्रीर सभी पदार्थीं को विनष्ट करने के बाद स्वयं विनष्ट होता है। श्रनित्यत्व के विनाश के बाद कोई पदार्थ बच नहीं जाता जिसमें अनित्यत्व के विनष्ट हो जाने से निरयत्व की आपित हो। इस प्रसङ्घ में दृष्टान्त है 'विद्व' । अर्थात् जिस प्रकार विद्व अपने दृष्टा काष्टादि को विनष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाता है। उसीं प्रकार प्रनित्यत्व भी सभी वस्तु श्रों को विनष्ट कर पीछे स्वयं विनष्ट हो जाता है।

प्रकृत में कहना है कि श्रगर वस्तु का विनाश श्रतियोगी के समवायी देश के द्वारा ही निरूपित हो तो फिर बिद्ध का विनाश भी बिद्ध की श्रवयव परम्परा के द्वारा हो निरूपित होगा। श्रगर यह संभव हो तो स्प्रकार का बिद्ध रूप रच्टान्त श्रसङ्गत हो जायगा। चूँ कि स्प्रकार ने बिद्ध का रच्टान्त दिया है, श्रतः समस्रते हैं कि 'बिद्ध का विनाश उसके श्रवयव परम्परा के द्वारा ही निरूपित हो, यह सिस्तान्त स्प्रकार को इंग्ट नहीं है। फज़तः कोई भी विनाश श्रपने प्रतियोगी के श्रवयव परम्परा के द्वारा निरूपियोग नहीं है। यही स्प्रकार का भी श्राय है।

पारिशेष्यादनुमेयः, हेतोरेव निरूपियतुमशक्यत्वात् । स्राश्रयानुपलब्धेः । नापि निमित्तविनाशात्सर्वमिदमेकवारेण सेत्स्यतीति युक्तम् ।

भव उसे नहीं देखते हैं। अतः यहाँ यह परिशेषानुमान हो सकता है कि उस विह्न का विनाश हो गया है । अतः सूत्रकार ने अनुमान के द्वारा सिद्ध उदाहरण का ही उल्लेख उक्त सूत्र में किया है। इस से भ्रभाव के निरूपण में अधिकरण के निरूपण की आवश्यकता का निराकरण नहीं होता।

सि॰ प॰ हेतोरेव ... ... ... आश्रयानुपलब्धेः

उक्त अनुमान नहीं हो सकता, वयोंकि इस अनुमान का हेतु जो 'अनुपलभ्यमानत्व' है, वह अभावघटित है, एवं उसका विशेषण 'अन्यत्र गमनाभावे सित' भी एक अभाव ही है। पहिले अभाव का अर्थ है विषय में रहनेवाला उपलब्धि विषयता का अभाव ( अर्थात् विषय गत विषयत्वसम्बन्धाविच्छत्र प्रतियोगिताउपलब्धि का अभाव ) एवं दूसरे अभाव का अर्थ है अन्यत्र देश में रहनेवाले गमन का अभाव। इनमें से पहिले अभाव का अधिकरण विद्व और दूसरे अभाव का अधिकरण 'अन्यत्रदेश' दोनों अभाव के इन दोनों अधिकरणों का प्रत्यक्ष सम्भव हो नहीं है। क्योंकि विद्व रूप अधिकरण का यदि प्रत्यक्ष ही हो जायगा तो फिर उसमें उक्त अनुपलम्यमानत्व हेतु कैसे रहेगा ? एवं 'अन्यत्रदेश' रूप अधिकरण विप्रकृष्ट होने के कारण इस देश में रहनेवालें पुरुषों के प्रत्यक्ष का विषय ही कैसे होगा ? सुतराम पक्ष में चू कि हेतु का रहना सम्भव नहीं है, अत: यह अनुमान नहीं हो सकता।

पू० प० निमित्तविनाशात् सर्वमिदम् ... ...

(उक्त अनुमान भने ही सम्भव न हो किन्तु) विह्न का निमित्तकारण है इन्धन। उसका विनाश तो प्रत्यक्षसिद्ध है। प्रकृत में उसका विनाश विद्ध से ही हुआ है। अतः यह भी नहीं कह सकते कि विद्ध अन्यत्र चला गया है। सुतराम इन्धन के विनाश से विद्ध के अन्यत्रगमन के अमाव का अनुमान और इस अन्यत्रगमनाभाव के द्वारा विद्ध के विनाश का अनुमान होगा। (यही दोनों अनुमिति रूप सिद्धियाँ उक्त 'सर्वमिदम्' शब्द से अभिप्रेत हैं अर्थात् विद्धतदवयवपरम्परा नष्टा नष्टनिमित्तत्वात् इस अनुमान से प्रकृत में काम चलावेंगे।)

<sup>1.</sup> श्री शंकर मिश्र ने आमीद टीका में कथित परिशेपानुमान का यह आकार लिखा है—बाहाबुत्पादानन्तरं बह्हिरिह नच्टा अन्यन्न गमनाभावे सति योग्यताया-मिहानुपत्तरमात्।

तस्यानैकान्तिकत्वात् । तेजसा विशेषितत्वादयमदोष इति चेन्न, व्याप्त्यसिद्धेः । न हि इन्धनविनाशात्तेजोद्रव्यमवश्यं विनश्यतीति कचित्तिद्धम्, प्रत्यक्षवृत्तेरनभ्युपग-मात् । तस्माद् यत्त्यागेनान्यत्र गमनं न संभाव्यते, तेन निमित्तादिनापि देशेन प्रध्वंसो निरूप्यत इत्यकामेनापि स्वीकरणीयम्, गत्यन्तराभावात् । अत एव तमसः प्रत्यक्षत्वेऽप्यभावत्वमामनन्त्याचार्याः ।

# सि० प० तस्यानैकान्तिकत्वात् ... ...

निमित्तकारण के विनष्ट होने पर भी कार्य की सत्ता बनी रहती है। दण्डचक्रादि के मिट जाने पर भी घटादि कार्यों की सत्ता बनी रहती है। सुतराम् 'नष्टनिमित्तत्व' हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि घट एवं उसकी अवयवपरम्परा का विनाश न होने पर भी घट में नष्टनिमित्तत्व हेतु है। अतः यह अनुमान नहीं हो सकता।

### पू० प० तेजसा ... ... ...

इस व्यभिचार का वारण तो उक्त नियम को तेजोमात्र में नियन्त्रित कर देने से ही हो जायगा। अर्थात् घटादि पाधिव वस्तुश्रों का विनाश निमित्तकारण के विनाश से भले ही न हो, किन्तु तैजस द्रव्यों का विनाश तो निमित्तकारण के विनाश से होता है। फलतः कथित श्रनुमान का हेतु है 'नष्टतेजोनिमित्तत्व'। यह हेतु घट में नहीं रहेगा। अतः व्यभिचार दोष का वारण हो जायगा।

### सि० प० न व्याप्त्यसिद्धेः ... ... ...

'निमित्तकारण के विनाश से ही तेजस् का विनाश हो' यह क्याप्ति निर्णीत नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रिय धाधार में रहनेवाले धभाव में आप (पूर्वपक्षी) 'प्रत्यक्षवृत्ति' अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करते। तस्मात् 'वह्नेर्दाह्मम्' इत्यादिसूत्र के बल से सुत्रकार का यह तात्पर्य समझा जा सकता है कि इन्धनादि जिन निमित्तकारणों के विना विह्न प्रभृति कार्यों का दूसरी जगह जाना सम्भव नहीं है, उन विह्निप्रभृति कार्यों के घ्वंस का निरूपण निमित्तिकारण रूप देशों के द्वारा भी हो सकता है। क्योंकि यह माने विना दूसरी गित नहीं है। (अतः शब्द के समवायिकारण आकाश के अतीन्द्रिय होने पर भी शब्दघ्वंस के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है)। यही कारण है कि धन्धकार को तेज का अभाव मानते हुए भी धाचार्यों ने अन्धकार को प्रत्यक्ष का विषय माना है। (धगर ऐसी बात न हो तो फिर अन्धकार का प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रतियोगी तेजस् की अवयव-परम्परा की विश्वान्ति परमासुत्रों में होने से उनका प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है)।

#### एतेन शब्दप्रागभावो व्याख्यातः । एवं स्थिते अनुमानमप्युच्यते-

एतेन \*\*\*\*\*

इससे शब्द के प्रागभाव के प्रत्यक्ष का भी समर्थन जानना चाहिये।<sup>3</sup> एवं स्थिते ... ... ... घटवत्

इस प्रकार (प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा शब्द की श्रनित्यता की सिद्धि हो जाने पर भी प्रीदिवश या विशेष प्रकार के ज्ञान के लिये ) शब्द के श्रनित्यत्व की सिद्धि के लिये श्रनुमान भी कहता हूँ। र

1. धर्यात् जिस प्रकार ध्वंस का निरूपण केवल उसके प्रतियोगी के समवायिकारण के निरूपण के घर्षीन नहीं है, उसी प्रकार प्रागभाव के निरूपण में भी उसके प्रतियोगी के उपादान कारण का निरूपण नियमतः श्रावश्यक नहीं है। श्रतः शब्दध्वंस की सरह शब्दप्रागभाव का प्रस्यच ध्वाकाश के प्रत्यच के विना भी हो सकता है।

शब्द के ध्वंस श्रीर उस के प्रागमान इन दोनों के प्रत्यचके सिख हो जाने पर शब्द की श्रनित्यता सुतराम् प्रत्यच सिख हो जाती है, क्यों कि वही नित्य कहलाता है जिसका प्रागमान श्रीर ध्वंस ये दोनों ही श्रमान संमानित हों। श्रमा शब्द के ध्वंस श्रीर प्रागमान इन दोनों का प्रत्यच संभव न हो तो फिर इन दोनों श्रमानों से घटित श्रनित्यत्व का भी प्रत्यक्ष संभव नहीं होगा। किन्तु जब वह होता है तो फिर शब्द के श्रनित्यत्व को प्रत्यच प्रमाण के द्वारा गृहीत होने में कोई बाधा नहीं है। श्रतः शब्द की श्रनित्यता प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिख है। इसी श्रमिप्राय से 'तस्माद थरयानेन' इस सन्दर्भ से लेकर 'ब्याख्यातः' इतने पर्यन्त का सन्दर्भ लिखा गया है।

गुणों का नाश दो ही प्रकार से संभव है—(१) आअय के नाश से एवं (२) सजातीय दूसरे गुण की उरपत्ति से। पहिले प्रकार से घटादि के परिमाण प्रभृति गुणों का
नाश होता है। दूसरी रीति से घट में ही पाक के द्वारा रक्त रूप की उत्पत्ति से उसके
पहिले के नील रूप का विनाश होता है। शब्द स्वरूप गुण का नाश आअय के नाश
से संभव नहीं है, क्यों कि उसका आअय आकाश नित्य है। अतः शब्दनाश के
लिये दूसरी रीति ही माननी होगो। अर्थात् आगे के शब्द से ही पहिले शब्द का
विनाश मानना होगा। किन्तु प्रत्यभिज्ञा के द्वारा नाश करने वाले उत्तरवर्ती शब्द
के बाद भी जब विनष्ट होनेवाले शब्द की सत्ता सिक्स होती है, तो मानना ही होगा
कि शब्द नित्य है।

र. यहाँ पूर्व प्रन्य का थोड़ा सा सिंहावलोकन आवश्यक है। मीमांसकों के साथ नैयायिकों का विवाद है कि शब्द नित्य है ? अथवा अनित्य ? इस प्रसङ्ग में नैया-विक अपने पन्न का उपवादन 'निह्न सुर्था एव ताविनित्या;' यहाँ से लेकर शब्दोऽनित्यः उत्पत्तिधर्मंकत्वाद् घटवत् । न चेदं प्रत्यभिज्ञानबाधितम्, तस्य ज्वालादिप्रत्यभिज्ञानेनाविशेषात् । नैवमबाधितस्य तस्य स्वतः प्रमाण्तवादिति

(१) शब्द पूँकि उत्पत्तिशील है, अतः वह अनित्य है। घटादि जितने भी उत्पत्तिशील (भाव) पदार्थ हैं, वे सभी अनित्य हैं, अतः उत्पत्तिशील होने के नाते शब्द भी अनित्य है।

पू० प० न चेदम् ... ... ...

सोऽयं गकार: (यह वही ग वर्ण है) इस आकार की प्रत्यिभज्ञा रूप प्रतीति से पहिले सुने गये 'ग' वर्ण और भ्रमी सुने गये 'ग' वर्ण में अभिन्नता सिद्ध है। उक्त प्रत्यिभज्ञा के द्वारा दोनों 'ग' वर्णों में जिस अभेद की सिद्धि होती है, उसकी परिणित शब्द के नित्यत्व में ही होगी। अत: शब्द में अनित्यत्व का सामक 'उत्पत्तिधर्मकत्व' हेतु वाघ दोष से प्रसित होने के कारण हेत्वामास है।

सि॰ प॰ ••• •• • गतस्य ज्वालादि

उक्त प्रत्यभिज्ञा तो 'सेयं दोपज्वाला' इस ग्राकार की दीप शिखा की प्रत्यभिज्ञा की तरह है। (अर्थात् अत्यन्त सादृश्य के कारण विभिन्न दो वस्तुओं में भो उक्त प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है, जैसे कि दीपशिखा की उक्त प्रत्यभिज्ञा। दीपशिखा के प्रसङ्घ में यह कोई नहीं कहता कि पहिली वाली दीपशिखा ही ग्रभी दोख पड़ती है, क्योंकि दीपशिखा का विनाश प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः 'सोऽयं गकारः' इस प्रत्यभिज्ञा से पूर्वकाल के और परवर्तीकाल के दोनों गकारों में ऐक्य की सिद्ध संभव नहीं है। अतः इस से शब्द का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता।

पू० प० नैवमबाधितस्य ••• ••• •••

( शब्द की प्रत्यभिज्ञा और ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा इन दोनों में अन्तर है। ) ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा वाधित है, अतः 'पहिले की ज्वाला और अभी की ज्वाला दोनों एक हैं' यह

<sup>&#</sup>x27;निराकिरिष्यमाण्यातात्' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से पहित्ते धारम्म कर कहा कि शब्द की ध्रनित्यता तो प्रत्यत्त प्रमाण से ही सिन्द है। किन्तु कुछ नैयायिकों का ही कहना है 'शब्द ध्रनित्य तो है, किन्तु उसकी ध्रनित्यता प्रत्यत्त प्रमाण से नहीं जानी जा सकती। क्योंकि शब्द के ध्रनित्यत्व के स्वरूप के ध्रन्तगंत जो शब्द वंस है, उसका प्रत्यत्त नहीं हो सकता' इस गृह विवाद से बचने के लिये ध्राचार्य ने शब्द वंस के प्रत्यत्त्व का बड़े उहापोह से उपपादन किया है। ध्रनेक ध्राचान्तर विचारों से शुक्त यह विचार 'प्तेन शब्द प्राणभावो व्यावयातः' इतने पस्य न्त के दीर्घ सन्दर्भ तक ध्राया है। ध्रव पुन; शब्द के ध्रनित्यत्व के प्रकृत प्रसङ्ग पर ध्राचार्य द्या गये हैं।

चेत् ? तुल्यम् । ज्वालायां तन्नास्ति, विरुद्धधर्माध्यासेन बाधितत्वात् । अन्यथा भेदव्यवहारविलोपप्रसङ्गो निमित्ताभावात् । आकस्मिकत्वे वा अतिप्रसङ्ग इति चेत्, तुल्यं शब्देऽपि ।

सिद्ध नहीं किया जा सकता। 'सोऽयं गकारः' इस प्रत्यिभज्ञा में कोई बाघ नहीं है, श्रतः उससे पहिले के 'ग' कार और अभी के 'ग' कार दोनों को एक मानने में कोई बाघा नहीं है। सिठ पठ तुल्यम् ... ... ... ...

भ्रयात 'सोऽयं गकारः' भ्रौर 'सेयं दीपज्वाला' ये दोनों प्रत्याभिज्ञायें समान रूप की हैं। अगर विना किसी हेतु के एक प्रत्यभिज्ञा को वाधित कहेंगे तो फिर दूसरी प्रत्यभिज्ञा को भी वाधित मानना ही होगा। अतः ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा को अगर वाधित मानते हैं, तो फिर उसी के समान 'ग' कार की प्रत्यभिज्ञा को भी वाधित मानना ही होगा। पूठ पठ ज्वालायाम् "" " " "

ज्वाला की प्रत्यिभिज्ञा अवाधित नहीं है, क्यों कि एक ज्वाला तीन्न है तो दूसरी मन्द। विभिन्न दो प्रकार के परिमाणों का आश्रय कोई एक द्रव्य नहीं हो सकता। उसके आश्रयीभूत द्रव्य विभिन्न ही होंगे। अत: उक्त दोनों ज्वालाओं का अभेद वाधित है। श्रतः जिनका श्रभेद वाधित है, उन दोनों ज्वालाओं को श्रभिन्न समझाने वाली प्रत्याभिज्ञा भी वाधित श्रवश्य होगी। 'श्रन्यथा' विरुद्ध दो धर्मों के आश्रय में श्रगर भेद को स्वीकार न करें तो फिर भेद का व्यवहार ही लुप्त हो जायगा। अथवा भेद के व्यवहार की उत्पत्ति (नियत कारण जन्य न मान कर) 'आकिस्मिक' श्रयांत् अनियत कारण से मानें तथापि 'अतिप्रसङ्ग' होगा अर्थात् एक ही व्यक्ति में उसी व्यक्ति के भेद की प्रतीति होने लगेगी। (अतः ज्वाला की प्रत्यिभज्ञा श्रीर 'ग' कार की प्रत्यिभज्ञा इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है)।

सि० प० तुल्यम् " काब्देऽपि

(ज्वाला के प्रसङ्ग में मीमांसक जो भी कहते हैं, मुक्ते सभी स्वीकार है, किन्तु मैरा इतना ही कहना है कि) 'तुल्य' रूप से गकारादि शब्दों में भी विरुद्ध धर्मों का अध्यास है ही; क्योंकि गकारादि शब्दों में भी 'तीव्रः गकारः, मन्दः गकारः' इत्यादि आकार की प्रतीतियाँ होती हैं। अतः तीव्रत्व और मन्दत्व इन दोनों धर्मों के आश्रयीभूत दो 'ग' कारों को स्वीकार करना अनिवार्य है। सुतराम् 'सोऽयं गकारः' इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओं से गकारादि में जिस अभेद का बोध होता है, वह बाधित है। अतः जिस युक्ति से ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा को प्रम रूप मानना पड़ता है, उसी युक्ति से 'ग' कारादि की प्रत्यभिज्ञाओं को भी भ्रम रूप मानना होगा।

तीव्रतीव्रतरत्वमन्दमन्दतरत्वादेभीवात्। तिवह न स्वाभाविकमिति चेन्न;
स्वाभाविकत्वावधारणन्यायस्य तत्र तत्र सिद्धस्याऽत्रापि तुल्यत्वात्। न ह्यपां
शौत्यद्रवत्वे स्वाभाविके, तेजसो वा ग्रीष्ण्यभास्वरत्व इत्यत्रान्यत्प्रमाणमस्ति प्रस्यक्षाद्विना। तत्तथैव युज्यते ग्रन्यस्योपाधेरनुपलम्भान्नियमेन तद्गतत्वेन चोपलम्भादिति
चेत्त्ल्यमेतत्।

# पू० प० तदिह \*\*\* \*\*\* \*\*\*

तीव्रत्व श्रीर मन्दत्व ये दोनों शब्द के स्वाभाविक धर्म नहीं हैं। अतः शब्द में तीव्रत्व और मन्दत्व वस्तुतः नहीं हैं। अतः 'तीव्रः गकारः' 'मन्दः गकारः' इत्यादि प्रतीतियाँ ही भ्रम रूप हैं। फलतः शब्द में न तीव्रत्व है, न मन्दत्व।

### सि॰ प॰ स्वाभाविकत्वावघारणस्य ... ...

किसी भी धर्मी के किसी भी धर्म को स्वाभाविक होने के लिये जो युक्ति दी जाती है, वह तीवरव मन्दरवादि धर्मों को गकारादि शब्दों के स्वाभाविक होने में भी है। यह सभी मानते हैं कि जल में प्रतीत होनेवाले शैरय और द्रवत्व एवं तेज में ज्ञात होनेवाले उल्लिस्पर्ध और भास्वर शुक्ल रूप ये उनके स्वाभाविक धर्म हैं। किन्तु जलादि धर्मियों में शौरयादि के स्पर्ध को छोड़ कर उन धर्मों को उन धर्मियों के स्वाभाविक धर्म मानने में भी कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। प्रकृत गकारादि शब्दों में भी तीवरव और मन्दरव का प्रत्यक्ष समान रूप से होता है। प्रतः जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से यह निश्चय किया जाता है कि शौरयद्रवरवादि जल के स्वाभाविक धर्म हैं, या उल्लिस्पर्श एवं भास्वर रूपादि तेज के स्वाभाविक धर्म हैं, उसी प्रकार प्रत्यक्ष से ही यह सिद्ध होता है कि तीवरवमन्दरवादि शब्द के स्वाभाविक धर्म ही हैं।

### पू० प० ग्रन्यस्योपाघेः ... ... ...

जलादि में प्रतीत होनेवाले शैत्यादि धर्मों में एवं गकारादि शब्दों में प्रतीत होनेवाले सीव्रत्य-मन्दरवादि धर्मों में भ्रन्तर है। जिस धर्मों में जिसं धर्म की नियमित रूप से उपलब्धि हो एवं दूसरे धर्मों में उस धर्म को उपलब्धि न हो, वही धर्म उस धर्मों का स्वाभाविक धर्म है। इस प्रकार शैत्यादि जलादि के स्वाभाविक धर्म है, श्रीर तीव्रत्यादि शब्दों के स्वाभाविक धर्म नहीं हैं। अतः केवल प्रत्यक्ष से किसी धर्म को किसी धर्मी का स्वाभाविक धर्म नहीं माना जा सकता।

#### सि॰ प॰ तुल्यमेतत् · · · · · ·

जिनको आपने धर्म के स्वाभाविकत्व का नियामक माना है वे नियामक भी (म धीत् धर्मी में उपलब्धि मौर अन्यत्रानुपलब्धि) भी गकारादि शब्दों में प्रतीत होनेवाले तथाऽप्यतीन्द्रियान्यधर्मत्वशङ्का स्यादिति चेत्; एतदिप ताहगेव। तित्क यद्गतत्वेन यदुपलभ्यते, तस्यैव स धर्मः? नन्वेवं पीतः शङ्को रक्तः स्फिटिको नीलः पट इत्यपि तथा स्यादिवशेषात् । न, पीतस्वादीनाम् अन्यधर्मत्वस्थितौ शङ्कादीनाञ्च तिद्वरुद्धधर्मत्वे स्थिते जपाकुसुमाद्यन्वयव्यतिरेकानुविधानाच्च

तीत्रत्वादि धर्मों में हैं ही, क्योंकि जिस प्रकार के तीव्रत्वादि की प्रतीति गकारादि शब्दों में होती है, उसी प्रकार की उपलब्धि अन्यत्र नहीं होती है। अतः तीव्रत्व मन्दत्वादि गकारादि शब्दों के स्वाभाविक धर्म ही हैं।

पू॰ प॰ तथाप्यतीन्द्रिय ... ... ...

(चार्वाक मत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि) गकारादि शब्दों में जिन तीव्रत्व मन्दत्वादि घमों की उपलब्धि होती है, वे प्रत्यक्ष दीखनेवाले जलादि द्रव्यों के घर्म मले ही न हों क्योंकि जलादि में उनकी उपलब्धि नहीं होती है। फिर भी यह शङ्का बनी ही रह जाती है कि ये तीव्रत्वादि किसी अतीन्द्रिय वस्तु के घर्म न हों? इतने सन्देह भर से ही तीव्रत्वादि घमों को गकारादि शब्दों का स्वाभाविक धर्म होने की संभावना हट जाती है।

सि॰ प॰ एतदपि … … … …

जिस वर्मी को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उपलब्ध होने वाले वर्म को भी अगर किसी अन्य ग्रतीन्द्रिय वस्तु के वर्म होने की सम्भावना से उस वर्मी के स्वाभाविक वर्म होने में बाधा उपस्थित होती हो तो फिर चैत्य प्रभृति को भी जलादि का स्वाभाविक वर्म मानना सम्भव नहीं होगा। क्योंकि चैत्यादि के प्रसङ्ग में भी यह सम्भावना वनी है कि कदाचित् यह प्रत्यक्ष दीखनेवाले जल का स्वाभाविक वर्म न होकर किसी अतीन्द्रिय वस्तु का ही स्वाभाविक वर्म न हो ?

पू० प० तत्किम् " " न " प्रविशेषात्

(मीमांसकों से यह पूछना है कि) जिस धर्म की उपलब्धि जहाँ हो उस को उस धर्मी का धर्म माना जाय? अगर ऐसा मानेंगे तो पीतिमा को शंख का धर्म मानना होगा, क्योंकि 'शङ्क्षः पीतः' (शङ्क्ष पीला है) इस आकार की प्रतीति होती है। एवं जवाकसुम के समीप में रहनेवाले स्फिट्क में 'रक्तः स्फिटकः' (स्फिटिक लाल है) इस आकार की प्रतीति होती है, प्रतः रिक्तमा को भी स्फिटिक का स्वामाविक धर्म मानना होगा। किन्तु यह सम्भव नहीं है। (प्रकृत में कहना है कि) 'मन्दः गकारः' या 'तीवः गकारः' इत्यादि प्रतीतियाँ यदि होतीं भी हैं, तथापि केवल इन से ही तीव्रत्वादि धर्मों को गकारादि शब्दों का स्वाभाविक धर्म नहीं माना जा सकता।

सि॰ प॰ न, पीतत्वादीनाम् " " " अनुविधत्ते

यह स्थिर है कि पौतिमा हलदी प्रभृति द्रव्यों का धर्म है। यह भी निर्णीत है कि शह का वर्ण पाण्डुर है, पीत नहीं। ऐसी स्थिति में 'शङ्ख पीतवर्ण का है' यह प्रतीति अगर

बाधेन भ्रान्तत्वावधारणात्। न चेह तारतारतरत्वादेरन्यधर्मत्वस्थिति। नापि गुकसारिकादिगकाराणां तद्विरुद्धधर्मत्वं, नाप्यन्यस्य तद्विमिणोऽन्वयव्यतिरेका-वनुविधत्ते। तथापि शङ्का स्यादिति चेदेविमयं सर्वत्र। तथा च न कचित् किञ्चित्

होती भी है, तथापि उससे यह सिद्ध नहीं होता कि 'श्रृङ्ख का वर्ण पीत है', या पीतिमा श्रृङ्ख का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि 'श्रृङ्खः पीतः' यह प्रतीति बाधित होने के कारण भ्रान्ति रूप है। भ्रान्ति से किसी भी वस्तु की सिद्धि सम्भव नहीं है। इसी प्रकार 'रक्तः स्फटिक.' यह प्रतीति भी भ्रम रूप ही है। क्योंकि जब तक जवाकुसुम स्फटिक के समोप में नहीं रहता, तव तक उसमें रिक्तमा की प्रतीति नहीं होती है। एवं जवाकुसुम का सामीप्य रहने पर रिक्तमा की प्रतीति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्फटिक में भासित होनेवाकी रिक्तमा उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है। एवं जिस धर्मी का जो स्वाभाविक धर्म नहीं है, किन्तु उस धर्म की प्रतीति उस धर्मी में होती है, तो वह प्रतीति अवश्य ही 'भ्रान्ति' रूप है। सुतराम जो धर्म जिस धर्मों का स्वाभाविक धर्म निष्यन्त है, उससे भिन्न धर्म का ग्रगर उस धर्मी में भान होता है, तो वह अवश्य ही उस धर्मों का श्रीपाधिक धर्म है।

(चार्वाक मत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि) यद्यपि यह ज्ञात भले ही न हो सके कि गकारादि में जिन तारत्वादि घर्मों की उपलब्धि होती है वे किसी अन्य वस्तु के घर्म नहीं है। फिर भी यह शङ्का तो बनी ही रहेगी कि तारत्वादि शब्दों से भिन्न किसी अन्यवस्तु के घर्म न हों? इस प्रकार के संशय के रहने पर भी यह कहना सम्भव नहीं है कि तारत्वादि शब्दों के स्वाभाविक घर्म हैं।

सिंठ पठ एवमियम ••• ••• ••• •••

इस प्रकार विना मूल की शक्का तो सभी स्थानों में हो सकती है। फलतः किसी से कहीं भी किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। जिससे अनुमान की बात ही छोड़ देनी होगी। किन्तु सो आप (मीमांसकों) को भी इष्ट नहीं है। अतः इस युक्ति से भी तारत्वादि भूमों को गुकादादि के स्वाभाविक धूम होने में कोई खाया नहीं हाली जा सकती।

कुतिश्वित्सिद्धयोत्। न चैतच्छिच्कितुमपि शक्यते, श्रप्रतीते संस्काराभावात्। संस्कारानुपनीतस्य चारोपयितुमशक्यत्वात्।

न च ध्वनिधर्मा एव गृह्यन्ते, स्पर्शाद्यनन्तर्भावेन भावेषु त्वगादीना-मन्यापारात् । न च श्रवरोनेव तद्ग्रहराम् । ग्रवायवीयत्वेन तस्य वायुधर्माऽग्राह-कत्वात्, चक्षुवंत् ।

### न चैतत् ... ... ... ग्रारोपियतुमशक्यत्वात्

दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार की शङ्का हो ही नहीं सकती, क्योंकि संशय के लिये उसमें भासित होनेवाले दोनों कोटियों की उपस्थिति श्रावश्यक है। 'उपस्थिति' है स्मरण रूप। स्मरण के संस्कार और संस्कार के पूर्वानुभव कारण हैं। इस प्रकार 'तारत्वादि धर्म किसी अतीन्द्रिय वस्तु के धर्म हैं या नहीं' इस संशय से पूर्व 'तारत्वादि धर्म किसी अतीन्द्रिय वस्तु के धर्म हैं' इस आकार का अनुभव आवश्यक होगा। किन्तु वह सम्भव नहीं है। श्रतः उक्त संशय हो ही नहीं सकता।

### पू० प० न च ध्वनिधर्मा ... - ... ...

गकारादि शब्दों में तारत्वादि जिन धर्मों की प्रतीति होती है, वे वस्तुतः 'ध्विन' के धर्म हैं, शब्दों के नहीं। 'ध्विन' वायु में रहनेवाला एक विशेष प्रकार का गुण है।
सिठ पठ स्पर्शाद्यनन्तर्भाविन '' '' '' ''

यह निश्चित है कि त्विगिन्द्रिय से ही वायु एवं वायु में रहनेवाले धर्मों का ग्रहण होता है। त्विगिन्द्रिय का यह स्वभाव है कि वह स्पर्श के साथ रहनेवाले भाव पदार्थों का ही ग्रहण करे। (गकारादि) शब्दों में स्पर्श नहीं है, श्रतः (गकारादि) शब्दों में तारत्वादि धर्म स्पर्श के साथ नहीं हैं। इसिल्ये उनका ग्रहण त्विगिन्द्रिय से नहीं हो सकता।

### पूर पर न च श्रवरोनेव ... ... ...

वायु गत व्वित में रहनेवाले जिन तारत्वादि धर्मी की बात हो रही है, उनका यहण अविशेष्ट्रिय से ही होता है। जिससे कि शब्द का ग्रहण होता है। अगर त्विगिन्द्रिय से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है तो न हो।

#### सि० प० ग्रवायवीयत्वेन 🌝 🚥 … …

वायु में रहनेवाले धर्मों का ग्रहण श्रवणेन्द्रिय (कान) से नहीं हो सकता, क्यों कि श्रवणेन्द्रिय वायु रूप द्रव्य नहीं है। यह व्यभिचाररिहत नियम है कि जो इन्द्रिय जिस जाति की होती है, वह तज्जातीय द्रव्य एवं तज्जातीय द्रव्य में रहनेवाले धर्मों का ही ग्रहण करती है। (व्यतिरेक दृष्टान्त यह है कि) चक्षु चूँ कि तजस द्रव्य है, वायवीय द्रव्य नहीं है, ग्रतः उससे वायु एवं वायु में रहनेवाले धर्मों का ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार श्रवणेन्द्रिय चूँ कि आकाश रूप है, अतः उससे वायवीय व्यति में रहनेवाले तारत्वादि धर्मों का ग्रहण

तारतारतरत्वादयो वा न वायुधर्माः, श्रावण्तवात्, कादिवत् । वायुर्वा न श्रवण्याह्यधर्मो मूर्तत्वात्, पृथिवीवत् । यदि च नैवम्, कादीनामिप वायवीयत्वप्रसङ्कः । ततः किम् ? ग्रवयविगुण्त्वेऽनित्यत्वम्, परमाणुगुण्त्वेऽग्रहण्म् ।

(इस प्रसङ्ग में दूसरा अनुमान यह है कि) जिस पदार्थ का ग्रहण श्रविणेन्द्रिय से होता है, वह कभी भी मूर्त द्रव्य का घर्म नहीं हो सकता। जैसे कि श्रविणेन्द्रिय से गृहीत होनेवाले 'ग' कारादि वर्ण पृथिवी प्रभृति के धर्म नहीं होते। वायु भी मूर्त द्रव्य है। अत: श्रविणेन्द्रिय से गृहीत होनेवाले तारत्वादि वायु (ध्वित) के धर्म नहीं हो सकते। इस से अनुमान का यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि वायु में श्रविणेन्द्रिय से गृहीत होनेवाले धर्म नहीं हैं, क्योंकि वायु मूर्त द्रव्य है। जितने भी मूर्त द्रव्य हैं, उनमें से किसी में भी श्रविणेन्द्रिय से गृहीत होने वाला कोई भी धर्म नहीं हैं। जैसे कि पृथिवी। ग्रगर श्रविणेन्द्रिय से गृहीत होने वाले धर्म मूर्त द्रव्य में भी रहें तो फिर ककरादि वर्ण भी वायु में रह सकते हैं।

पू० प० ततः किम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ककारादि शब्दों को अगर ( झाकाश का गुण न मान कर ) वायु का ही गुण मान लें तो इसमें हानि ही क्या है ?

१. इस अनुमान की न्याप्ति में एक श्रुटि है। चतु तैजस है, पाथिष नहीं। किन्तु पृथ्वी का एवं पृथ्वी में ही रहनेवाले नील रूप का प्रहण उस से होता है। अगर यह व्याप्ति स्वीकार की लाय कि जो इन्द्रिय स्वयं लिस लाति की हो, उस इन्द्रिय से उस लाति के द्रव्य और उस द्रव्य में रहनेवाले गुणों का ही प्रहण हो' तो फिर चतु से घटादि पाथिव द्रव्यों का एवं उसमें रहनेवाले नीलरूपादि गुणों का प्रहण नहीं हो सकेगा। अतः उक्त व्याप्ति उपयुक्त नहीं है। जिससे अवणेन्द्रिय के हारा चायुगत तारस्वादि भमें की उपलब्धि में कोई वाधा नहीं रह जाती, इसी लिये आवार्य ने इस प्रसंग में 'तारस्वादयः' इस्यादि सन्दर्भ के हारा दूसरे समाधान का उल्लेख किया है।

ह्रयमप्येतदनिष्टं भवतः । ग्रवश्यक्च श्रवसा ग्राह्मजातीयगुणवता भवितव्यम्, बहिरिन्द्रियत्वाद् घ्राणादिवत् ।

सन्तु ध्वनयोऽपि नाभसाः। तथा च तद्धमंग्रहणं श्रवसोपपत्स्यत इति चेन्न; तारस्तारतरो वाऽयं गकार इत्यत्र ध्वनीनामस्फुरणात्। न च व्यक्तया विना

# सि० प० अवयविगुग्तिये ... ... म्मिन ष्टं भवतः

परमासु एवं अवयवी ये दो प्रकार के वायु हैं। इनमें शब्द को किस वायु का गुण मानेंगे? अगर ककरादि शब्दों को अवयवी रूप वायु का गुण मानेंगे तो उन शब्दों को अवित्य मानना होगा, क्योंकि अवयवी के विनष्ट हो जाने पर उसमें रहनेवाले गुण का भी अवस्य ही विनाश होगा। अगर ककरादि शब्दों को परमासा रूप वायु का गुण मानेंगे तो उन शब्दों का प्रत्यक्ष ही संभव नहीं होगा। क्योंकि गुण के प्रत्यक्ष के लिये उसके आश्रय में महत्त्व का होना आवश्यक है। अतः इस पक्ष में शब्द के अप्रत्यक्षत्व की आपित होगी। किन्तु आप (मीमांसकों) के लिये ककरादि शब्दों की अनित्यता और उनका प्रत्यक्ष न होना ये दोनों ही अनिष्ठ हैं। अतः शब्द वायु का धर्म नहीं हो सकता।

#### ग्रवश्यक्षः ः ः ः

( 'शब्द धाकाश का गुग है' इस में अनुमान प्रमाण भी है ) बाह्य इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि वह उसी विशेषगुण को ग्रहण कर सकता है, जिस विशेषगुण के सजातीय विशेष गुण की सत्ता उस में रहे। घ्रागोन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण होता है, चूँ कि घ्राण में गन्ध की सत्ता है। 'श्रवगोन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता है' यह मानी हुई बात है उक्त नियम के अनुसार उसके लिये आवश्यक है कि शब्द रूप विशेषगुण श्रवगोन्द्रिय में रहे। ध्रतः यह भी मानना होगा कि श्रवगोन्द्रिय में शब्द रूप विशेष गुण है। श्रवगोन्द्रिय चूँ कि धाकाश रूप है, अतः शब्द धाकाश का ही गुण है (वायु का नहीं )।

### पू॰ प॰ सन्तु घ्वनयोऽपि ... ... श्वनसोत्पत्स्यते

च्विति को भी वायु का घर्म न मानकर आकाश का ही गुण मान लें। ऐसा मान लेने पर व्वित में रहनेवाले तारत्वादि घर्मी की श्रविणेन्द्रिय के द्वारा उपलब्धि होने में कोई बाधा नहीं होगी। सुतराम श्रविणेन्द्रिय के द्वारा गृहीत न हो सकने के कारण व्वान में रहनेवाले तारत्वादि घर्मी का गकारादि वर्णी में आरोप असंभव नहीं होगा।

#### सि॰ प॰ तारस्तारतरः ... ...

'तारो गकारः' 'गकारस्तारतरः' इन प्रतीतियों में तारत्वादि धर्म एवं गकारादि शब्द इन धर्मी ये दो ही विषय होते हैं। इन प्रतीतियों में ध्वनि नाम की किसी तोसरे पदार्थ का मान नहीं होता । तारत्वादि भगर ख़िन के धर्म हों तो वे ख़िन की प्रतीति में ही भासित सामान्यस्फुरणम्, कारणाभावात् । व्यक्तिस्फुरणसामग्रीनिविष्टा हि जातिस्फुरण-सामग्री । कुत एतत् ? ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां तथाऽवगमात् । ऐन्द्रियकेष्वेव घटादिषु सामान्यग्रहणात् । ग्रतीन्द्रियेषु च मनःप्रभृतिष्वग्रहणात् । स्वरूपयोग्यतैव तत्र

होंगे, ध्विन को चाहे आकाश का गुण मानें चाहे वायु का (दोनों ही स्थितियों में) चू कि व्यक्ति के भान के विना जाति का भान नहीं होता, अतः गकारादि विषयक प्रतीति में अगर ध्विन का भान नहीं होता है तो फिर उस प्रतीति में तारत्वादि धर्म नहीं भासित हो सकते। अतः ध्विन को आकाश का गुण स्वीकार कर लेने पर भी 'तारो गकारः' इत्यादि प्रतीतियों से तारत्वादि धर्म गृहीत नहीं हो सकते। तस्मात् तारत्वादि शब्द के स्वाभाविक भर्म ही है (अगिपधिक नहीं)।

जाति का भान व्यक्ति के भान के विना संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का भान जिन कारणों से होता है, उन कारणों के उस समूह (सामग्री) में वे भी निविष्ट हैं जिन कारणों से जाति का भान होता है। सुतराम् जबतक जाति का भान नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का भान हो ही नहीं सकता।

पू॰ प॰ कुत एतत् ? ... ... ...

अर्थात् जाति का ज्ञान नियमतः व्यक्ति भान की अपेक्षा रखती है यह कैसे समझते हैं ? सि० प० अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् ...

व्यक्ति का भान होने पर जाति का भान भ्रवश्य होता है। एवं व्यक्ति के भान के विना जाति का भान नहीं होता है। इस अन्वय भ्रौर व्यितरेक से समझते हैं कि जाति के भान के लिये नियमतः व्यक्ति के भान की आवश्यकता होती है। (इस भ्रन्वय भ्रौर व्यतिरेक का उदाहरण यह है कि) जिन घटादि वस्तुओं का ग्रहण इन्द्रिय से होता है, उनमें ही जाति का ग्रहण भी होता है। मन प्रभृति जिन वस्तुभ्रों का इन्द्रिय से ग्रहण होना संभव नहीं है, उन में रहती हुई भी द्रव्यत्वादि जातियाँ प्रत्यक्ष से ग्रहीत नहीं होती हैं।

पू० प० स्वरूपयोग्यतैव · · · · · ·

जाति के प्रत्यक्ष के लिये उसके माश्रयीभूत 'व्यक्ति' का प्रत्यक्ष के योग्य होना भावश्यक नहीं है। किन्तु जाति की अपनी 'स्वरूपयोग्यता' ही अर्थात् जाति का स्वयं प्रत्यक्ष के योग्य होना ही आवश्यक है। घट में रहनेवाली द्रव्यत्वादि जातियाँ प्रत्यक्ष की 'स्वरूपयोग्य' हैं, अतः उनका प्रत्यक्ष होता है। मन प्रभृति में रहनेवाली कोई भी जाति प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अतः मन प्रभृति में रहनेवाली किसी भी जाति का प्रत्यक्ष नहीं होता।

निमित्तम्, श्रकारणं व्यक्तियोग्यतेति चेत्; एवं तर्हि सत्ताद्रव्यत्वपाधिवत्वादीनां स्वरूपयोग्यत्वे परमाण्वादिष्वपि ग्रहण्प्रसङ्गः। श्रयोग्यत्वे घटादिष्विप तदनुपलम्भा-पतिरिति दुष्तरं व्यसनम्। तस्माद् व्यक्तिग्रहण्योग्यतान्तर्गतैव जातिग्रहण्योग्यतेति तदनुपलम्भे जातेरनुपलम्भ एव । तथा च न तारत्वादीनामारोपसम्भव इति स्वाभाविकत्वस्थितौ विषद्धधर्माध्यासेन भेदस्य पारमाधिकत्वात् प्रत्यभिज्ञानमप्रमाण्-मिति न तेन बाधः।

नापि सत्प्रतिपक्षत्वम्, मिथो विरुद्धयोवस्तिवतुरुयबलत्वाभावात् । एकस्यान्यत-

सि॰ प॰ एवं तर्हि ... ...

सत्ता, द्रव्यत्व पृथिवीत्व प्रभृति जातियों की प्रत्यक्ष प्रतीति घटादि में होती है, ग्रतः इन्हें प्रत्यक्ष के स्वरूपयोग्य तो मानना ही होगा। ऐसी स्थिति में अगर जाति की अपनी 'प्रत्यक्षयोग्यता' ही जाति के प्रत्यक्ष का नियामक हो, उसके लिये व्यक्ति की प्रत्यक्षयोग्यता की कोई भी अपेक्षा न हो, तो फिर कथित सत्ता, द्रव्यत्व पृथिवीत्व प्रमृति जातियों का प्रमासु प्रभृति अप्रत्यक्ष द्रव्यों में भी प्रत्यक्ष होना चाहिये। किन्तु सो नहीं होता। ग्रतः जाति के प्रत्यक्ष के लिये व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष के योग्य होना आवश्यक है। कथित सत्ता प्रभृति सभी जातियों को अगर प्रत्यक्ष के अयोग्य ही मानेंगे, तो घटादि द्रव्यों में उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, इस प्रकार जातियों को स्वतः प्रत्यक्ष के योग्य मानने ग्रीर न मानने के दोनों पक्ष में ही असमाधेय संकट उपस्थित हो जाता है।

चूँ कि जाति का प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा गृहीत होना व्यक्ति के प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होने की योग्यता के ऊपर निर्भर है। अतः व्यक्ति की अगर उपलब्धि नहीं होगी तो जाति की भी उपलब्धि नहीं होगी। इस युक्ति के भ्रनुसार घ्विन में रहनेवाले तारत्वादि धर्मों का भ्रारोप गकारादि शब्दों में संभव नहीं है। सुतराम तारत्वादि धर्म गकारादि शब्दों के स्वाभाविक धर्म ही हैं। किन्तु तीव्रत्व भीर मन्दत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अतः ये दोनों किसी एक भ्राश्रय में नहीं रह सकते। फलतः यह स्वीकार करना होगा कि तीव्रत्व का आश्रयीभूत गकार से मन्दत्व के आश्रयीभूत गकार भिन्न है। तस्मात् 'सोऽयं गकारः' इत्यादि प्रत्यिक्तायें यथार्थज्ञान (प्रमा) रूप नहीं हैं, अतः इनका पर्यवसान गकारादिशब्दों के नित्यत्व में होना ग्रसंभव है। अतः 'शब्दोऽनित्यः, उत्पत्तिधर्मकत्वात्' यह भ्रनुमान 'सोऽयं गकारः' इत्यादि भ्रमा प्रत्यिभज्ञाओं से बाधित नहीं हो सकता। एवं उक्त प्रत्यिभज्ञाओं का पर्यवसान भी शब्द की नित्यता में संभव नहीं है।

सि॰ प॰ नापि सम्स्प्रतिपक्षत्वम् " " " जुल्यबलत्वाभावात्

(१) एक पक्ष में समानवल के परस्पर विरुद्ध साध्य के साधक दो हेतुओं का रहना

माङ्गवैकल्यचिन्तायामस्य वैकल्ये तस्यैवोद्भाव्यत्वात् । ग्रवैकल्ये त्वदीयेनैव विकलेन भवितव्यमिति हीनस्य न संत्प्रतिपक्षत्वम् । १

सम्भव नहीं है। उन दोनों हेतुओं में एक न्यू नवल का श्रीर दूसरा श्रधिक वल का श्रवश्य होगा। क्योंकि कोई भी पदार्थ परस्पर विरुद्ध दो स्वभावों का या विना स्वभाव का नहीं हो सकता।

विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिये 'शब्दोऽनित्यः' इस स्थल में ही देखना चाहिये। समानवलत्व के जो दो विकल्प दिये गये हैं, उनमें प्रथम विकल्प के अनुसार शब्द में अगर नित्यत्व की सिद्धि के उपयुक्त एवं अनित्यत्व की सिद्धि के उपयुक्त दोनों हेतु समान वल के रहें तो सत्प्रतिपक्ष हो सकता है। अगर समान बल के उक्त दोनों हेतु आं की सत्ता शब्द में रहेगो तो शब्द को नित्य भी मानना होगा और अनित्य भी। किन्तु यह अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि एक वस्तु विरुद्ध दो स्वभावों का नहीं हो सकता। तदनुसार शब्द या तो नित्य ही होगा या फिर अनित्य ही होगा। अगर शब्द को अनित्य मानेंगे तो अनित्यत्व का साथक हेतु बलवान होगा।

(१) पक्षसत्व, (२) सपक्षसत्व, (३) विपक्षासत्त्व, (४) अबाधितत्व और (५) असरप्रतिपक्षितत्व में पाँच धर्म हेतु के बल हैं। हेतु में अगर इनमें से एक मी धर्म नहीं रहता है, तो उससे साध्य साधन की क्षमता जाती रहती है और हेतु निर्बल हो जाता है। प्रकृत में अगर शब्द में अनित्यत्व के साधक हेतु को निर्बल कहेंगे तो उसमें उक्त पाँच

इसी श्रमिश्राय से 'एकस्य' इत्यादि सन्दर्भ तिखा गया है। इस सन्दर्भ में तिखित 'श्रस्य' शब्द की व्याख्या है 'श्रनित्यत्वसाधकहेतो:' श्रीर 'तस्यैव' की व्याख्या है 'दौर्बल्यप्रयोजकपद्यस्वाधभावस्य' उक्त सन्दर्भ के द्वारा समामबद्धत्व की दूसरी व्याख्या के श्रनुसार शब्द में श्रनित्यत्व के श्रनुमान की दूषित करने का प्रयास करते हैं।

<sup>9.</sup> इतने पर्यन्त के प्रन्थ से श्रानित्यत्व के साधक उक्त श्रानुमान में वाध दोष के इटाने के वाद (नापि) इत्यादि .सन्दर्भ के द्वारा सत्प्रतिपद्ध दोष की सम्भावना का निराकरण किया गया है। श्रथांत उक्त श्रानुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं हो सकता। सत्प्रतिपक्ष होष वहाँ होता है, जहाँ कि एक ही पक्ष में साध्य के साधक हेतु के समान ही उस साध्य के श्रमाव के साधक दूसरे हेतु की सत्ता हो, पूर्व वह दूसरा हेतु पहिले हेतु के समान ही बलशाली भी हो। सत्प्रतिपद्ध के लक्ष्या में जो यह 'समानयल' की बात कही गयी है उसके प्रसंग में यह पूछना है कि प्रतिहेतु को क्या (१) वास्तव में हेतु के समान बलशाली होना चाहिये? (२) श्रथवा प्रतिहेतु के समानवल के न रहने पर भी उसको समान बलशाली समम्मना ही पर्याप्त है? इनमें प्रथम पद्ध का ख्यहन 'मिथो विरुद्धयोः' यहाँ से खेकर 'न सत्प्रतिपद्धत्वम्,' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से किया गया है। एवं 'तथापि नित्या शब्दः' इत्यादि सन्दर्भ से दूसरे पक्ष का ख्यहन किया गया है।

तथापि नित्यः शब्दोऽद्रव्यद्रव्यत्वादित्यत्रापि साधनदशायां किञ्चिद्वाच्यमिति चेदसिद्धिः।

षमीं में से किसी का अभाव स्वीकार करना होगा। अगर यह सत्य है तो फिर कथित धर्मों में से जिस धर्म का अभाव रहेगा, उस अभाव को ही दोष रूप से उपस्थित किया जा सकता है, सत्प्रतिपक्ष रूप दोषान्तर के उद्भावन की आवश्यकता नहीं है।

अगर अनित्यत्व के साधक मेरे (नैयायिक के) हेतु में पक्षसत्त्वादि 'वैकल्य' शर्थात् अभाव नहीं है तो फिर शब्द में नित्यत्व के साधक आप (मीमांसक) के हेतु में ही 'वल' के प्रयोजक पक्षसत्त्वादि धर्मों में से किसीका 'वैकल्य' मानना होगा। ऐसी स्थिति में नित्यत्व के साधक दुर्बल हेतु से अनित्यत्व का साधक सवल हेतु सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता। (यही बात 'अवैकल्ये' इत्यादि से कही गयी है)। तस्मात् 'समानवलख्य' की प्रथम व्याख्या के अनुसार शब्द में अनित्यत्व का साधक उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से दूषित नहीं हो सकता।

पू० प० तथापि नित्यः शब्दः ... ... ... किञ्चिद्वाच्यमिति चेत्

यद्यपि यह ठीक है कि एक पक्ष में रहने वाले एवं दो विरुद्ध साध्यों के साधक दो हेतु समान बल के नहीं हो सकते। फिर भी उक्त दोनों प्रकार के हेतुओं को किसी समय समान बल का समझा जा सकता है। म्रतः शब्द में अनित्यत्व के साधन के समय अगर यह ज्ञान हो जाय कि अनित्यत्व के विरुद्ध म्रानित्यत्व रूप साध्य का साधक कोई हेतु शब्द में है, तब भी शब्द में अनित्यत्व के साधक प्रकृत अनुमान को निरस्त किया जा सकता है। तद्नुसार प्रकृत में इस विरोधी भ्रनुमान का प्रयोग किया जा सकता है कि 'शब्दः नित्यः, अद्रव्यद्वयत्वात्'। भ्रयात् शब्द चूँकि ऐसा द्रव्य है जिसका समवायिकारण द्रव्य नहीं है। परमाया, आकाश प्रभृति जिन द्रव्यों के समवायिकारण द्रव्य नहीं हैं, वे सभी द्रव्य नित्य हैं। मतः शब्द रूप द्रव्य भी नित्य है, क्योंकि उसके समवायि-कारण का भी समवायिकारण कोई द्रव्य नहीं है। मुतराम इस म्राकार के अनुमान का प्रयोग किया जा सकता है कि 'शब्दो नित्यः, अद्रव्यद्रव्यत्वात् आकाशादिवत्'। जब तक इस अनुमान में कोई दोष प्रदर्शित न हो तब तक वह शब्द में अनित्यत्व के अनुमान को प्रतिहत कर सकता है।

सि॰ प॰ ग्रसिद्धेः … … ग … …

इस अनुमान के हेतु में 'असिद्धि' दोष है। अर्थात् शब्द गुण है द्रव्य नहीं। जब

 <sup>&#</sup>x27;न द्रव्यं समवायिकारणं यस्य' इस न्युरपत्ति के अनुसार 'अद्भव्यद्भव्य' शब्द का अथं है 'विना द्रव्य समवायिकारण का द्रव्य' उसमें रहनेवाला धमं ही 'अद्भवद्भव्यत्य' शब्द का अथं है।

द्रव्यं शब्दः साक्षात्संबन्धेन गृह्यमाण्त्वात्, घटवदिति सिद्धघतीति चेन्न; एतस्याऽप्यसिद्धेः । न हि श्रोत्रगुण्त्वे द्रव्यत्वे वाऽसिद्धे साक्षात्संबन्धे शब्दस्य प्रमाण्मस्ति ।

शब्द द्रव्य ही नहीं तब न वह 'द्रव्यद्रव्य' (समवेतद्रव्य) है, न 'अद्रव्यद्रव्य' (असमवेत द्रव्य है), अतः शब्द रूप पक्ष में कथित 'श्रद्रव्यद्रव्यत्व' हेतु है ही नहीं। जो हेतु पक्ष में न रहे उसमें 'स्वरूपासिद्धि' दोष समझना चाहिये। अतः कथित अद्रव्यद्रव्यत्व हेतु चूँिक असिद्ध नाम का हेत्वाभास है, श्रतः उस हेतु से शब्द में अनित्यत्व का साधक प्रकृत अनुमान को सत्प्रतिपक्षित नहीं किया जा सजता।

पू० प० द्रव्यं शब्दः ... ... ... ...

द्रव्य का यह स्वभाव है कि इन्द्रिय के द्वारा साहात् सम्बन्ध से ही उसका ग्रहण हो। घटपटादि वस्तुओं में उसका यह स्वभाव देखा जाता है कि उनका ग्रहण चक्षु और विषयों के संयोग रूप साक्षात् सम्बन्ध से ही होता है। द्रव्य से भिन्न गुणकर्म प्रभृति पदार्थों का यह स्वभाव देखा जाता है कि इन्द्रियों से उनका ग्रहण संयुक्तसमवायादि परम्परा सम्बन्धों से ही होता है। जैसे कि घट में रहनेवाले रूप एवं क्रियादि का संयुक्तसमवाया रूप परम्परा सम्बन्ध से ग्रहण होता है। किन्तु श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण 'समवाय' रूप साक्षात् सम्बन्ध से ही होता है। अतः शब्द द्रव्य ही है गुण नहीं। सुतराम 'द्रव्यं शब्द:; साक्षात् सम्बन्ध गृह्यमाणत्वाद् घटवत्' इस अनुमान के द्वारा शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि सम्भव होने के कारण उक्त 'ग्रद्रव्यद्रव्यत्व' हेतु को स्वरूपासिद्धि (असिद्धि) दोष से ग्रसित नहीं कहा जा सकता।

### सि॰ प॰ एतस्याप्यसिद्धेः \*\* \*\* \*\* \*\* प्रमाणमस्ति

जिन सम्बन्धों से वस्तुओं का ग्रहण होता है, ऐसे दो साक्षात् सम्बन्धों में से एक है संयोग और दूसरा है समवाय। इनमें संयोग सम्बन्ध से घटादि द्रव्यों का ग्रहण होता है और समवाय सम्बन्ध से श्रोत्रेन्द्रिय के गुण ( शब्द ) का। इससे यह नियम निष्पन्न होता है कि साक्षात् सम्बन्ध से श्रीत्रेन्द्रिय के गुण ( शब्द ) का। इससे यह नियम निष्पन्न होता है कि साक्षात् सम्बन्ध से जिसका ग्रहण होगा वह या तो द्रव्य होगा या फिर श्रोत्र का गुण ही होगा। श्रयांत् मीमांसक जब शब्द को गुण पदार्थ नहीं कहते, तब उनके मत से शब्द को आकाश का गुण भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। शब्द में द्रव्यत्व की अभी सिद्ध हुई नहीं है। अतः अभी शब्द को द्रव्य भी नहीं कहा जा सकता। इसिलये द्रव्यत्व श्रीर आकाशगुणत्व रूप जिन दो घमों को साक्षात् सम्बन्ध से ग्रहण का प्रयोजक माना गया है, उन दोनों में से कोई भी शब्द में नहीं है। अतः शब्द में साक्षात्सम्बन्ध से ग्रह्ममाणत्व रूप हेतु भी नहीं है। इसिलये शब्द में द्रव्यत्व के साधन के लिये प्रयुक्त 'साक्षात्,' सम्बन्धेन ग्रह्ममाणत्व हेतु भी 'असिद्ध' शर्थात्र हक्ष्मपासिद्ध है।

परिशेषोऽस्ति, तथा हि—सदाद्यभेदेन सामान्यादित्रयव्यावृत्ती सूर्तद्रव्य-समवायनिषेधेन कर्मत्वनिषेधात् द्रव्यगुण्तवपरिशेषे संयोगसमवाययोरन्यतरः संबन्ध इति चेन्न; बाधकबलेन परिशेषे द्रव्यत्वस्यापि निषेघात्लिङ्गग्राहकप्रमाण्वाधापत्तेः।

# पू० प० परिशेषोऽस्ति ... ... ... मन्यतरः सम्बन्ध इति चेत्

(इन्द्र में इन्द्रिय का साक्षात् सम्बन्ध है। उसका ग्रहण इन्द्रिय के साक्षात् सम्बन्ध से ही होता है। अतः 'साक्षात्सम्बन्धेन गृह्यमाणत्व' हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं है)। शब्द में साक्षात् सम्बन्ध से गृद्धमाणत्व हेतु को सत्ता में 'पिरशेष' अर्थात् पिरशेषानु-मान प्रमाण है।

'शब्दः सन्' इस आकार की प्रतीति के बल से यह सिद्ध है कि 'शब्द में सत्ता जाति है', या 'शब्द सत् पदार्थ से अभिन्न है।' यह समझ लेने के बाद शब्द को 'सामान्यादित्रय' से अर्थात् सामान्य, विशेष और समवाय इन तीन पदार्थों से भिन्न समझना सुलभ हो जाता है। शब्द को 'कर्म' पदार्थ इस लिये नहीं समझा जा सकता कि वह किसी मूर्त द्रव्य में नहीं रहता है, क्योंकि 'कर्म' का स्वभाव है कि वह मूर्त द्रव्यों में ही रहे। अब शब्द के लिये दो हो गितयों शेष रहतीं है अर्थात् शब्द या तो द्रव्य होगा अथवा गुण होगा। अगर द्रव्य है तो उसमें इन्द्रिय का संयोग रूप साक्षात् सम्बन्ध होगा। अगर गुण होगा तो इन्द्रिय का समवाय रूप साक्षात् सम्बन्ध होगा। इस प्रकार यह निष्पन्न होता है कि शब्द में इन्द्रिय के साक्षात् सम्बन्ध के द्वारा गृह्यमाणत्व हेतु अवश्य है। फलतः शब्द को द्रव्य निष्पन्न करने वाला 'साक्षात्सम्बन्धेन गृह्यमाणत्व' हेतु शब्द रूप पक्ष में रहने के कारण स्वरूपासिद्ध नहीं है।

# सि० प० न, बाधकबलेन ... ...

जिस प्रकार बाघा रहने के कारण शब्द को कर्म पदार्थ नहीं माना जा सकता उसी प्रकार 'बाघा' रहने के कारण ही शब्द को द्रव्य भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः उक्त परिशेषानुमान से यह नहीं सिद्ध हो सकता कि द्रव्य और गुण इन दोनों में से शब्द कोई एक है।' उस परिशेषानुमान से केवल यही सिद्ध किया जा सकता है कि 'शब्द गुण है।' इस प्रकार शब्द में द्रव्यागुणान्यतरत्व (द्रव्य और गुण इन दोनों में से एक होना) के न रहने के कारण इन्द्रिय का 'संयोगसमवायान्यतर' सम्बन्ध भी नहीं रह सकता (अर्थात् शब्द में संयोग और समवाय इन दोनों में से एक की स्थिति न रहेगी केवल संयोग की ही स्थिति रहेगी)। इस प्रकार शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि के लिये जिस 'साक्षात्सम्बन्धेन गृह्यमाणत्व' लिङ्ग (हेतु) का प्रयोग किया गया है, पक्ष में उसका साधक कथित 'पिन्शेषानु-मान' रूप प्रमाण ही बाधित हो जाता है।

वाघके सत्यपि वा द्रव्यत्वाप्रतिषेधे कर्मत्वादीनामप्यप्रतिषेधप्रसक्तो परिशेषासिद्धेः; तस्मादेकदेशपरिशेषो न प्रमाणम्, सन्देहसङ्कोचमात्रहेतुत्वात्।

श्रथ द्रव्यत्वे कि बाधकम् ? उच्यते—शब्दो न द्रव्यम्, बहिरिन्द्रियव्यवस्था-

अगर शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि में बाधक हेतुओं के रहते हुये भी 'शब्द को द्रव्य भिन्न नहीं मान लिया जाता है तो फिर शब्द में कथित मूर्तत्व के न रहने से जो कर्मत्व का निषेध किया गया है, उसका भी अवसर नहीं रहेगा। जिससे उक्त परिशेषानुमान की सम्भावना हो मिट जायगी।

असल में उक्त परिशेषानुमान प्रमाण ही नहीं है। क्योंकि परिशेषानुमान रूप प्रमाण का यह कार्य है कि पक्ष में जितने घमों की सम्भावना (प्रसिक्त ) उपस्थित हो उन में ं अनभीष्ठ घमों का प्रतिषेध कर अभीष्ठ घम का स्थापन करना। प्रकृत में शब्द में द्रव्यतः गुणत्व, कर्मत्वादि सभी घमों की सम्भावना को मिटा कर अगर शब्द में द्रव्यत्व को व्यवस्थित कर पाता तो इसको प्रमाण कहा जा सकता था। किन्तु इस परिशेषानुमान ने तो केवल इतना किया है कि शब्द में द्रव्यत्वादि घमों की जो सम्भावना थी, उसको केवल छोटी कर दी है। अर्थात् उस सम्भावना को केवल 'शब्द द्रव्य और गुण इन दोनों में से एक है' इस रूप में ला दी है। तस्मात् यह परिशेषानुमान प्रमाण ही नहीं हैं। क्योंकि शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि में जितनी सम्भावनायों बाधक हैं, उनमें से 'एकदेश' अर्थात् कुछ ही सम्भावनाओं की निवृत्ति कर सकता है।

पू० प० ग्रथ द्रव्यत्वे … … …

( 'शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि में बाधा है' यह जो शब्दों को अनित्य माननेवाले नैयायिक के पक्ष से सिद्धवत् कहा गया है, उस प्रसङ्ग में पूछना है कि ) शब्द में द्रव्यत्व के रहने में कौन सी बाधा है ?

सि॰ प॰ उच्यते ... ... ...

चक्षु घ्राण प्रभृति बाह्य इन्द्रियों में परस्पर भेद की प्रतीति विभिन्न विषयों को ग्रहण की सामर्थ्य से ज्ञात होती है। जैसे कि चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, रसादि का नहीं। त्वचा से स्पर्ध का ही ग्रहण होता है, रूपरसादि का नहीं। इससे समझते हैं कि रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु रूप इन्द्रिय से स्पर्ध को ग्रहण करने वाली त्वचा रूप इन्द्रिय मिन्न है। इस प्रकार रूप भीर स्पर्ध प्रभृति विषय भी 'चक्षुरादि बहिरिन्द्रियों की व्यवस्था' के हेतु हैं, ग्रर्थात् बहिरिन्द्रियों में जो परस्पर भेद है, उसको समझाने के साधन हैं। बहिरिन्द्रियों के परस्पर भेद की बुद्ध रूप यह 'व्यवस्था' के कारण रूपादि गुण ही है, उनसे ग्रुहीत होनेवाले द्रव्य नहीं। इस से

हेतुत्वात्, रूपादिवदिति परिशेषात् गुण्तिन समवायिसिद्धौ लिङ्गग्राहकप्रमाण्वाधि-तस्वात् नाव्यवहितसंबन्धग्राह्यत्वेन द्रव्यत्वसिद्धिः । न चासिद्धेन सत्प्रतिपक्षत्वम्, ग्रसिद्धस्य हीनबलत्वात् ।

ननु शब्दस्तावदश्रोत्रत्रगुणो नैवेति त्वयैव साधितं प्रबन्धेन ।

सिं पं परिशेषात् गुर्गात्वेन ... ... ... इस निष्कर्ष पर आते हैं कि श्रोत्र रूप बहिरिन्द्रिय में जो चक्षु प्रभृति बहिरिन्द्रियों के भेद है, उनको समझाने वाला 'शब्द' स्वरूप गुण ही है द्रव्य नहीं। अतः शब्द में द्रव्यत्व का बाध 'शब्दों न द्रव्यं बहिरिन्द्रियव्यवस्थाहेतुत्वात् रूपादिवत्' इस अनुमान से होता है।

शब्द में कर्मत्व प्रभृति घमों की तरह कथित युक्ति से द्रव्यत्व का भी निषेध हो जाने पर परिशेषानुमान के द्वारा 'शब्द गुण है' यह सिद्ध हो जाता है। यह निश्चित हो जाने पर कि 'शब्द गुण है' शब्द में समवाय की सिद्धि भी सुलभ हो जाती है, जिससे श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा समवाय रूप साक्षात् सम्बन्ध से शब्द का ग्रहण सम्भव हो जाता है। इस प्रकार जब गुण भी इन्द्रिय के द्वारा साक्षात् सम्बन्ध से गृहीत हो सकता है, तो कथित 'साक्षात् सम्बन्धन गृह्ममाणत्व' हेतु से शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती। क्योंकि यह हेतु कथित द्रव्यत्व साध्य का व्यभिचारो है। इस प्रकार शब्द से द्रव्यत्व की सम्भावना के हट जाने से शब्द में नित्यत्व के साधन के लिये एवं शब्द में ग्रनित्यत्व साधक अनुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष देने के लिये जिस 'अद्रव्यद्रव्यत्व' हेतु का प्रयोग किया गया था, वह हेतु शब्द रूप पक्ष में न रहने के कारण स्वयं स्वरूपासिद्ध' हेत्वाभास हो जाता है। स्वरूपासिद्ध दोष हेतु के पक्षधर्मता रूप बल का विघटक है। सुतराम् 'स्वरूपासिद्ध' होने से बलहीन अद्रव्यद्रव्यत्व हेतुक नित्यत्व के अनुमान से शब्द में ग्रनित्यत्व के ग्रनुमान का हेतु सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता।

पू० प० ननु शब्दस्तावत् " " "

तुम (नैयायिकों) ने इतने बड़े सन्दर्भ से जो यह साधन किया है कि शब्द श्रोत्रेन्द्रिय हिप श्राकाश का ही गुण है, पृथिव्यादि द्रव्यों का नहीं, यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि शब्द का ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिय से होता है। चूंकि किसी भी इन्द्रिय में स्वगत गुणों

<sup>1. &#</sup>x27;विशिषाद् गुणत्वेन' इत्यादि सन्दर्भ से 'शब्द द्रश्य नहीं है' इस प्रसङ्ग का उपसंदार किया गया है। उसके बाद 'न चासिक्षेन' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'शब्दोऽनित्या उत्पत्तिधर्मकत्वाद' इस प्रमुमान में जो 'नापि सत्प्रतिपद्धारवम्' इत्यादि सन्दर्भ से सत्प्रतिपद्ध दोष को मिटाने का उपक्रम किया गया था, उसका उपसंदार किया गया है।

त च श्रोत्रगुणः, तेन गृह्यमाण्त्वात्। यद् येनेन्द्रियेण गृह्यते नासौ तस्य गुणः। यथा गृह्यमाणो गन्धादिः। श्रोत्रं वा न स्वगुणग्राहकम्, इन्द्रियत्वात् घ्राण्-विदिति न गुण्यविसिद्धिरिति चेत्? ततः किम्?। न चैतदिप, घ्राणादिसमवेत-गन्धाद्यग्रहे स्वगुण्यत्वस्याप्रयोजकत्वात्। ग्रयोग्यत्वं हि तत्रोपाधिः। ग्रन्थथा सुखादिनित्मगुणः ते । गृह्यमाण्यत्वात् कृपादिवत्।

को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, अतः शब्द को ग्रगर श्रोत्रेन्द्रिय रूप आकाश का गुण मानेंगे तो श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण संभव नहीं होगा। इन्द्रियों में अगर स्वगत गुणों को ग्रहण करने की क्षमता होती तो चक्षु में रहनेवाले रूप का ग्रहण भी चक्षु से होता। या रसना में रहने वाले रस का भी ग्रहण रसनेन्द्रिय से होता। किन्तु ऐसा नहीं होता है, ग्रतः शब्द को श्रोत्र रूप आकाश का गुण स्वोकार नहीं किया जा सकता। ग्रापके मत से भी शब्द ग्राकाश से भिन्न पृथिव्यादि किसी अन्य द्रव्य का गुण नहीं है। फलतः शब्द गुण पदार्थ है ही नहीं। शब्द को कर्म प्रभृति पदार्थ होने की सम्भावना आप ही के द्वारा पहिले निरस्त हो जुकी है, अतः परिशेष से यह निश्चित होता है कि 'शब्द द्रव्य पदार्थ ही है।' इससे ये दो अनुमान निष्यन्त होते हैं। (१) शब्द चूँकि श्रोत्र से ग्रहीत होता है, अतः वह श्रोत्र का गुण नहीं हो सकता। जिसका ग्रहण जिस से होता है, उस ग्राहक पदार्थ में वह ग्रहीत होने वाला पदार्थ नहीं रहता। जैसे कि प्रत्यक्ष होने वाला कोई भी गन्ध प्रागीन्द्रिय का गुण नहीं होता। (२) श्रोत्र चूँकि इन्द्रिय है, ग्रतः उससे अपने में रहनेवाले शब्द का ग्रहण नहीं होता। जैसे कि प्राणादि इन्द्रियों से उनमें रहने वाले गन्धादि गुणों का ग्रहण नहीं होता।

सि॰ प॰ ततः किम् ... ...

इन दोनों अनुमानों के रहने से ही क्या ? अर्थात् 'शब्द गुण नहीं है' केवल इतने से ही शब्द को द्रव्य नहीं माना जा सकता। शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि के लिये स्वतन्त्र प्रमाण चाहिये। सो प्रकृत में नहीं है, अतः शब्द को तब तक द्रव्य नहीं स्वीकार किया जा सकता, जब तक उसके लिये स्वतन्त्र प्रमाण उपस्थित न हो।

श्रयोग्यत्वं हि ... ... ...

'शब्द गुण पदार्थं नहीं है' इस को सिद्ध करने वाले शकथित दोनों अनुमान भी शुद्ध नहीं हैं। क्योंकि दोनों अनुमानों के हेतु में उपाधि' दोष है। इनमें (१) 'शब्दो न श्रोत्र गुण: तेन गृह्यमाणस्वात्' इस प्रथम श्रनुमान में 'श्रयोग्यत्व' उपाधि है। झाणादि इन्द्रियों में

<sup>1.</sup> इस प्रसङ्ग में पूर्व पश्ची सीमांसक कह सकते हैं कि 'शब्द भाव पदाय है आभाव प्रदार्थ नहीं' हमकी सभी मा ते हैं। यह भी सिख किया जा खुका है 'शब्द कर्म

न वा तेन गृह्यते तत्समवेतत्वात्, ग्रदृष्टवत्, ग्रात्मा वा न तद्ग्राहकः तदाश्रयत्वात्, गन्धाद्याश्रयघटादिवदित्याद्यपि शंकेत, तस्मात् स्वगुणः परगुणो वाड्योग्यो न गृह्यते । गृह्यते तु योग्यो योग्येन । तत्किमत्राऽमुपपन्नम् ?

रहनेवाले गन्धादि गुणों का उन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु नहीं है कि वे गन्धादि गुण उन इन्द्रियों में रहते हैं। उनके प्रत्यक्ष न होने का तो यह हेतु है वे गन्धादि प्रत्यक्ष के 'अयोग्य' हैं। किन्तु श्रोत्र में रहनेवाले शब्द स्वरूप गुण ती प्रत्यक्ष के योग्य है। अतः स्रोत्र रूप इन्द्रिय में रहने के कारण उसके प्रत्यक्ष में कोई वाधा नहीं है। अगर यह नियम मानें कि (१) जो जिसका गुण हो उसके द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता या (२) जो जिसमें समवाय सम्बन्ध से रहे उससे उसका ग्रहण नहीं हो सकता, या (३) जो जिसका आश्रय हो वह उसका ग्राहक नहीं हो सकता तो फिर (१) सुखादि को आत्मा का गुण नहीं माना जा सकेगा। क्योंकि सुखादि का ग्रहण श्रात्मा से होता है। अथवा (२) यह कहना भी सम्मव होगा कि चूँकि सुखादि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, अतः वे आत्मा से गृहीत नहीं हो सकते। (३) कि वा यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार घट में रहने वाले रूप का ग्रहण घट से नहीं होता है, उसी प्रकार भ्रात्मा में रहने वाले सुखादि का ग्रहण आत्म। से नहीं हो सकता । क्योंकि जो जिसका आश्रय हो उसका ग्रहण उससे नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि ग्रात्मा में ही रहने वाले सुखादि का ग्रहण आत्मा से होता है, क्योंकि सुखादि प्रत्यक्ष के योग्य हैं। किन्तु श्रात्मा में ही रहनेवाले अदृष्टादि का प्रत्यक्ष किसी से भी नहीं होता है, चूँकि वे प्रत्यक्ष के योग्य ही नहीं है। म्रतः यह समझना चाहिए किसी गुण का प्रत्यक्ष किसी साधन से इस लिये नहीं होता कि वह उस साधनीभूत वस्तु का गुण है। एवं इस लिये भी किसी गुण का प्रत्यक्ष किसी साधनसे नहीं होता कि वह उस साघनीभूत वस्तु से भिन्न द्रव्य का गुण है। किन्तु किसी भी विषय के प्रत्यक्ष इस लिये होता है वह विषय स्वयं प्रत्यक्ष के दोग्य है। एवं साधन में उस विषय के प्रत्यक्ष के उत्पादन की क्षमता है। घटादि में रहनेवाला रूप प्रत्यक्ष के योग्य है, एवं उस का ग्राहक चक्षु भी उन रूपों के प्रत्यक्ष के उत्पादन की क्षमता से युक्त है, अतः चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष

प्रमृति पदार्थों में से कोई नहीं है। इन दोनों अनुमानों से यह सिख हो चुका है 'शब्द गुण महीं है।' इससे शब्द में द्रव्यश्व की सिखि के क्षिये यह परिशेषानुमान उपस्थित किया जा सकता है कि 'शब्दो द्रव्यम् भावस्व सित गुणादिष्वनन्तभावात्' अतः शब्द में द्रव्यश्व के साधक अनुमान का अभाव भी नहीं कहा जा सकता। इसिवये आचार्य ने शब्द में गुणाव को ह्र्याने वाले उक्त दोनों अनुमानों में दोष का उद्भावन किया है।

ग्रवश्यक्र श्रोत्रेण विशेषगुणग्राहिणा भवितव्यम्, इन्द्रियत्वात्। ग्रन्यथा तन्त्रिर्माणवैयर्थात्। तदन्यस्येन्द्रियान्तरेणैव ग्रहणात्।

न च द्रव्यविशेषग्रह्णे तदुपयोगः। विशेषणयोग्यतामाश्रित्यैवेन्द्रियस्य द्रव्यग्राहकत्वात्, न द्रव्यस्वरूपयोग्यतामात्रेण। ग्रन्यथा चान्द्रमसं तेजः स्वरूपेण योग्यमिति तदप्युपलभ्येत। ग्रात्मा वा मनोग्राह्य इति सुषुप्त्यवस्थायामप्युपलभ्येत? ग्रानुद्भूतरूपेऽपि वा चक्षुः प्रवर्तेत, तस्मात् गुणयोग्यतामेव पुरस्कृत्येन्द्रियाणि द्रव्यमुपाददते, नाऽतोऽन्यथेति स्थितिः। ग्रत एव नाऽऽकाशादयश्चाक्षुपाः।

होता है। घटादि में रहनेवाला वही रूप प्रत्यक्ष के योग्य होते हुए भी घारोन्द्रिय के द्वारा गृहीत नहीं होता। इसी प्रकार प्रत्यक्ष के उत्पादन में समर्थ होनेपर भी चक्षु से परमाराष्ट्रओं में रहनेवाले रूप का ग्रहण नहीं होता है। ग्रतः ( शब्द चू कि श्रोत्र से गृहीत होता है, ग्रतः श्रोत्र का गुण नहीं है) यह बात नहीं कही जा सकती।

### ग्रवश्यं च श्रोत्रेगा ... ... ...

श्रोत्र चूँकि इन्द्रिय है, अतः उस से किसी 'विशेषगुण' का ग्रहण श्रवश्य होना चाहिये। क्योंकि जितनी भी इन्द्रियाँ हैं, उन सवों से कोई न कोई विशेष गुण अवश्य हो गृहीत होता है। जैसे कि चक्षु से 'रूप' गृहीत होता है, प्राण से गन्य का प्रत्यक्ष होता है। तदनुसार श्रोत्रेन्द्रिय से जिस विशेष गुण का ग्रहण होगा, वह विशेषगुण शब्द हो हो सकता है, अन्य नहीं। क्योंकि रूपादि दूसरे विशेषगुणों का प्रत्यक्ष तो चक्षु प्रभृति श्रन्य इन्द्रियों से ही हो जाता है। ऐसी स्थित में श्रगर श्रन्य इन्द्रियों से गृहीत न होनेवाले शब्द स्वरूप विशेषगुण का भी प्रत्यक्ष श्रोत्रेन्द्रिय से न होगा तो श्रोत्रेन्द्रिय का बनना ही व्यर्थ हो जायगा। अतः श्रोत्रेन्द्रिय शब्द स्वरूप विशेष गुण का ही ग्राहक है। सुतराम शब्द गुण ही है द्रव्य नहीं।

#### सि॰ प॰ न च द्रव्यविशेषग्रहणे ... ...

जिस द्रव्य में विशेषगुण रहता है, उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। अतएव विशेषगुण से युक्त पृथिवी, जल, तेज, और वायु का प्रत्यक्ष होता है। एवं विशेषगुण से रहित काल और दिक् का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस लिये यह म्रावश्यक है कि जिस इन्द्रिय से जिस द्रव्य का प्रहण हो, उसी इन्द्रिय से उस द्रव्य में रहनेवाले विशेषगुण का भी प्रहण हो। चक्षु, त्वचा और मन इन्हीं तीन इन्द्रियों से द्रव्य का प्रहण होता है। इन में चक्षु के द्वारा रूप से युक्त द्रव्यों का प्रहण होता है। त्विगिन्द्रिय के द्वारा रूप से युक्त द्रव्यों से भिन्न किन्तु स्पर्श से युक्त द्रव्य का प्रहण होता है। अर्थात् त्विगिन्द्रिय से रूप से रहित किन्तु स्पर्शवाले द्रव्यों का प्रहण होता है। मन से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। इस से यह निष्कर्ण निकला कि जिस द्रव्य में जिस विशेषगुण का जिस इन्द्रिय से प्रहण होता है, उस विशेष गुण से युक्त वह द्रव्य भी उसी इन्द्रिय से गुर्होत होता

ग्रस्तु तिह शब्दो नित्यः, नित्याकाशैकगुण्त्वात्, तद्गतपरममहत्परि-माण्वदिति प्रत्यनुमानमिति चेन्न।

है। फलतः 'विशेषण' का अर्थात् द्रव्य के 'विशेषगुण' रूप विशेषण का प्रत्यक्ष के योग्य होना 'विशेष्य' अर्थात् उस विशेषण के विशेष्य द्रव्य के प्रत्यक्ष के लिये आवश्यक है। इस वस्तुगतिके कारण ही जिस द्रव्य में रहनेवाले विशेषगुण का जिस इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता है, उस इन्द्रिय से उस विशेषगुण के भ्राश्रयीभूत द्रव्य का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे कि (१) जाग्रत अवस्था में आत्मा का ग्रहण होता हैं, क्योंकि उस समय भ्रात्मा में ज्ञान रूप उस विशेषगुण की सत्ता रहती है जिसका ग्रहण मन से होता है, अतः उसका मन रूप इन्द्रिय से ग्रहण हो सकता है। किन्तु सुषुप्ति की अवस्था में उसी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि उस समय ज्ञान रूप विशेष गुण की सत्ता नहीं रहती है। (२) आकाश का प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होता है, क्योंकि चक्षु से गृहीत होनेवाला विशेषगुण 'रूप' उसमें नहीं है। (३) अथवा उस रूप से युक्त द्रव्य का भी ग्रहण चक्षु से नहीं होता है, जो रूप उद्भूत नहीं है। अगर ऐसा न हो ( प्रयात् विशेषण के अयोग्य होने पर भी द्रव्य स्वरूप विशेष्य का ग्रहण हो, तो फिर चन्द्रमा का तेज रूप द्रव्य स्वयं तो प्रत्यक्ष के योग्य है हो, ग्रतः उसका भी ( उष्णस्पर्शवत्वेन ) प्रत्यक्ष होना चाहिये। म्रतः मानना होगा कि गुण में प्रत्यक्ष की योग्यता से द्रव्य में प्रत्यक्ष होने की योग्यता आती है। शब्द को द्रव्य मान भी लेंगे, तथापि उसके प्रत्यक्ष के लिये उसमें किसी दूसरे गुण की सत्ता माननी होगी। ऐसा कोई गुण उपलब्ध नहीं है, अतः यही मानिये कि शब्द स्वयं ही गुण स्वरूप है, उसमें कोई भी गुण नहीं है। इस लिये शब्द द्रव्य नहीं है। तस्मात् शब्द में अनित्यत्व का मेरा अनुमान 'शब्दो नित्यः अद्रव्यद्रव्यत्वात्' इस प्रतिपक्षी अनुमान से बाधित नहीं हो सकता।

<sup>1.</sup> इस प्रश्न में मीमांसक कह सकते हैं कि शब्द को द्रव्य मान लेने पर भी श्रोत्रे नेद्रय की सार्थकता हो सकती है। श्रर्थात् उसके निर्माण के वैध्यं को हटाया जा सकता है। शब्द रूप द्रव्य के प्रहण से भी श्रोत्रे न्द्रिय का निर्माण सफल हो सकता है। इसके लिये शब्द को गुण या विशेषगुण मानने की आवश्यकता नहीं है। मीमांसकों के इसी अभिप्राय का खयदन 'न च द्रव्यविशेषप्रहणे' यहाँ से लेकर 'नाकाशाद्व यहचा हूथा;' इतने प्रंत्त के स्ट्र्म से किया गा है।

ग्रकार्यत्वस्यापोधेविद्यमानत्वत् । ग्रन्यथा ग्रात्मविशेषगुणा नित्याः, तदेकगुण-त्वात्, तद्गतपरममहत्त्वविद्यपि स्यात् । ग्रस्य प्रत्यक्षबाधितत्वादहेतुत्विमिति चेन्न । निरुपाधेर्वाधानवकाशात् ।

उसका आश्रय आकाश नित्य है। जैसे कि नित्य ग्राकाश का परममहत्परिमाण भी नित्य ही होता है। शब्द भी नित्य आकाश का ही गुण है, अतः वह भी नित्य है।

#### ग्रकार्यंत्वस्य स्यात्

आकाशमें रहनेवाला परममहत्परिमाण इस लिये नित्य नहीं है कि वह उस आकाश का ही गुण है जो 'नित्य' है। उक्त परममहत्परिमाण तो इस लिये नित्य है कि वह किसी से उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात् वह कार्य नहीं है। अगर ऐसा मान लें कि जो केवल नित्यद्रव्य का हो गुण हो वह भी नित्य ही हो तो फिर आत्मा के ज्ञान प्रभृति विशेष गुणों को भी नित्य मानना होगा। अतः केवल नित्यद्रव्य का ही गुण होना किसी गुण के नित्यत्व का प्रयोजक नहीं है। इसलिये शब्द चूँिक 'कार्य' रूप गुण है, अतः ज्ञानादि की तरह केवल नित्यद्रव्य का गुण होते हुये भी धनित्य ही है। मुतराम् नित्याकाशगुणत्व हेतुक अनुमान में 'अकार्यत्व' को उपाधि कहा गया है। चूँिक उक्त प्रत्यनुमान 'प्रकार्यत्व' रूप उपाधि दोष से युक्त है, अतः दुर्बल होने के कारण शब्द में धनित्यत्वानुमान के उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकता।

### पू० प० ग्रस्य प्रत्यक्षबाधितत्वात् ......

आत्मा के ज्ञानादि विशेष गुणों का विनाश चूँ कि प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अतः ज्ञानादि की अनित्यता भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः ज्ञानादि में नित्यत्व का अगर अनुमान करेंगे तो वह प्रत्यक्ष से वाधित होगा। किन्तु शब्द में नित्यैकाशगुणत्व हेतु से नित्यत्वानुमान के प्रसङ्घ में यह प्रतिकूल तर्क उपस्थित नहीं किया जा सकता कि "अगर केवल नित्यद्रव्य में ही रहनेवाले गुण भी नित्य ही हों तो फिर आत्मा में रहनेवाले ज्ञानादि गुणों को भी नित्य माना जाय'। अर्थात् ज्ञानादि में नित्यत्व चूँ कि प्रत्यक्ष से बाधित है, अतः केवल नित्य द्रव्य में रहते हुये उनको नित्य नहीं माना जा सकता। शब्द में नित्यत्व तो प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है, अतः नित्याकाशगुणत्व हेतु से उसमें नित्यत्व के अनुमान में कोई बाधा नहीं है।

### सि॰ प॰ निरुपाधेः ... ...

पहिले यह जानना च। हिये कि शब्द में नित्यत्व साधन के लिये जिस 'नित्यद्रव्यमात्र-वृत्तित्व' को उपस्थित किया है, वह 'निरुपाधि' है ? या नहीं ? (अर्थात् उसमें नित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति है ? अथवा नहीं ) अगर उक्त हेतु में नित्यत्व की व्याप्ति है ? तो फिर जानादि गुणों में नित्यत्व बाधित ही नहीं हो सकता । पक्ष में रहनेवाले जिस हेतु में साध्य की स्वभावप्रतिबद्धस्य च तत्परित्यागे स्वभावपरित्यागप्रसंगात् । तस्मात् बाधेन बोपाधिकन्नीयते, ग्रन्यथा वेति न किश्वद्विशेषः ।

एतेन श्रावणत्वात् शब्दत्वविदयिप परास्तम्, ग्रत्रापि तस्यैवोपाधित्वात्। ग्रन्थथा, गन्धरूपरसस्पर्शा ग्रिपि नित्याः प्रसज्येरन्।

व्याप्ति रहेगी, उस हेतु के द्वारा ज्ञाप्य का वाघ पक्ष में हो ही नहीं सकता। ('निरुपाधि' शब्द का अर्थ है व्याप्ति)।

'स्वभावप्रतिबद्धस्य' " " " न किवद्विशेषः

शब्दत्व जाति का ग्रहण श्रविधिन्द्रय से होता है। शब्दत्व जाति नित्य है। शब्द भी श्रविधिन्द्रय से ही ग्रहीत होता है अतः शब्द भी नित्य ही है। 'शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्' इस विरोधी अनुमान से नैयायिकों का 'शब्दोऽनित्यः उत्पत्तिधर्मकत्वात्' यह अनुमान सत्प्रतिपक्षित हो सकता है।

सि० प० अत्रापि … … …

मीमांसकों के इस प्रत्यनुमान में भी कथित 'स्रकार्यत्व' रूप उपाधि है ही। स्रयात् शब्दत्व जाति इसलिये नित्य नहीं है कि वह श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होता है। वह तो इसलिये

<sup>9.</sup> जहाँ कहीं भी नित्यत्व है उन सभी आश्रयों में स्रकार्यत्व भी है, स्रत: स्रकार्यत्व में नित्यत्व रूप साध्य की व्यापकता है। नित्येकाशगुणत्व रूप हेतु शब्द में हैं, स्रथ च उसमें स्रकार्यत्व नहीं है। स्रतः स्रकार्यत्व साधन का स्रव्यापक भी है। स्रतराम् प्रकृत स्रतमान में 'स्रकार्यत्व' उपाधि है।

्ष्राणाद्येकेकेन्द्रियग्राह्यत्वात्, गन्धत्वादिवदित्यपि प्रयोगसौकर्यात् । विरोधव्यभिचारा-वसम्भावितावेवात्रेत्यसिद्धिरवशिष्यते ।

नित्य है कि वह उत्पत्तिशोल वस्तु नहीं है, अर्थात् किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। अगर ऐसी वात न हो तो फिर गन्ध, रूप, रस स्पर्ध प्रभृति को भी नित्य मानना होगा, क्योंकि गन्धत्वादि जातियाँ भी नित्य हैं, एवं घ्राणादि तत्तद् इन्द्रियों से ही गृहीत होती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि घ्राणादि इन्द्रियों से गृहीत होनेवाले गन्धादि भी नित्य ही हैं। सुतराम् जिस प्रकार जातियाँ अकार्य होने से ही नित्य हैं, केवल एक इन्द्रिय से गृहीत होने से नित्य नहीं हैं। एवं गन्धादि गुण एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होने पर भी कार्य होने से अनित्य हैं। उसी प्रकार शब्दत्व जाति श्रवण रूप एक हो इन्द्रिय से गृहीत होने पर भी अकार्य होने से नित्य है, किन्तु शब्द चूँकि कार्य है, अतः श्रवण रूप एक ही इन्द्रिय से ग्राह्म होने पर भी अकार्य होने से नित्य है, किन्तु शब्द चूँकि कार्य हैतु भी अकार्यत्व रूप उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्ति से रहित है। अत एव दुर्बल होने के कारण शब्द में ग्रनित्यत्व के साधक उत्पत्ति-धर्मकत्व हेतु को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकता।

सि॰ प॰ विरोधव्यभिचारावसंभावितौ ... ... ...

ैजिस साघ्य के हेतु में (साघ्य के बदले) साघ्य के अभाव की ही व्याप्ति रहती है, वहाँ हेतु 'विरुद्ध' हेत्वाभास होता है। प्रकृत उत्पत्तिधर्मंकत्व हेतु साघ्य के नित्यत्व रूप अभाव के साय कहीं भी नहीं है। ग्रत: प्रकृत में 'विरोध' दोष नहीं है। जिस ग्रधिकरण में साध्य नहीं रहता है, उस अधिकरण में हेतु के रहने से व्यभिचार दोष होता है। प्रकृत में अनित्यत्व साघ्य आकाशादि रूप अधिकरणों में नहीं है, उन ग्रधिकरणों में कहीं उत्पत्तिधर्मकत्व रूप हेतु भी नहीं है। अतः प्रकृत अनुमान में विरोध ग्रीर व्यभिचार इन दोनों दोषों की संभावना ही नहीं है।

श्रतः केवल 'असिद्धि' दोष की संभावना का उपपादन और उसका निराकरण ये ही दोनों अविशिष्ठ रह गये हैं। क्योंकि व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि, और बाध ये पाँच ही हेत्वाभास हैं। जिनमें व्यभिचारादि चार हेत्वाभासों की संभावनाओं का निराकरण हो गया है। अतः केवल असिद्धि की संभावना ही रह गयी है, जिसका निराकरण अविशिष्ठ है।

 <sup>&#</sup>x27;शब्दोऽनिश्य: दृश्विषमंद्रश्वात्' इस अनुमान में 'नावि संश्वितिवक्षश्वम्' यहाँ से खेकर 'इत्यि प्रयोगसौक्ष्यांत्' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से सत्प्रतिपत्त के सभी संभावनाओं का निराकरण किया गया है। 'विरोधव्यिभचारौ' इस सन्दर्भ से उक्त अनुमान में विरोध और व्यभिचार इन दो दोषों की संभावनाओं का निराकरण किया गया है।

सापि नास्ति। तथा हि-शब्दस्तावत् पूर्वन्यायेन स्वाभाविकतीत्रमन्दतरतमादि-भावेन प्रकर्षनिकर्षवानुपलभ्यते। इयद्ध प्रकर्षनिकर्षवत्ता कारणभेदानुविधायिनी सर्वत्रीपलब्धा। ग्रकारणका हि नित्याः प्रकर्षवन्त एव भवन्ति, यथाऽऽकाशादयः। निकृष्टा एव वा, यथा परमाण्वादयः। न तु किञ्चिदतिशयानाः कुतिहचदपकृष्यन्ते। तदियं नित्यभ्यो व्यावत्तंमाना कारणवत्सु च भवन्ती जायमानतामादायेव विश्राम्यतीति प्रतिबन्धसिद्धौ प्रयुज्यते, शब्दो जायते, प्रकर्षनिकर्षाभ्यामुपेतत्वात्, माधुर्यादिवत्। ग्रन्यथा नियामकमन्तरेण भवन्ती नित्येष्विप सा स्यात्, नियमहेतोरभावात्।

( श्रसिद्धि दोष का उद्धार कर देने पर उक्त अनुमान के द्वारा शब्द में अनित्यत्व के साधन में कोई बाधा नहीं रह जायगी।

स्वरूपासिद्धि, आश्रयासिद्धि श्रीर व्याप्यत्वासिद्धि असिद्धि के ये तीन भेद हैं। इन में आदि की दो असिद्धियों की संभावना पूर्वपक्षों भी नहीं मानते। अतः केवल व्याप्यत्वासिद्धि की संभावना रह जाती है। अतः कथित सन्दर्भ के 'सा' शब्द से वही अभिन्नेत है। 'व्याप्यत्व' फलतः 'व्याप्ति' ही है। ग्रतः व्याप्ति की ग्रसिद्धि ही व्याप्यत्वासिद्धि है। अनौपाधिकत्व ही, ग्रर्थात् उपाधि का न रहना ही व्याप्ति का रहना है। फलतः उपाधि को ही व्याप्यत्वासिद्धि कहा जाता है। प्रकृत अनुमान का उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु शब्द रूप पक्ष में तो है, किन्तु इस में कोई प्रमाण नहीं है कि 'उस हेतु में ग्रनित्यत्व को व्याप्ति भी है'। ग्रर्थात् 'शब्द चूँ कि उत्पत्तिशील है, ग्रतः ग्रवश्य ही अनित्य भी है' इस नियम को मानने में कोई प्रवल युक्ति नहीं है। ग्रतः अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति से रहित उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु से शब्द को ग्रनित्य नहीं माना जा सकता )।

सि॰ प॰ सापि नास्ति ... ... ... तथा हि ... ...

प्रकृत अनुमान में कथित व्याप्यात्वासिद्धि दोष भी नहीं है, क्योंकि पहिले कह आये हैं कि तीव्रत्व और मन्दत्व शब्द के स्वाभाविक धर्म हैं। इस से यह समझना सरल है कि शब्द 'प्रकर्षनिकर्ष' से युक्त है। अर्थात् शब्दों में कोई न्यून है और कोई अधिक। शब्द का यह आधिक्य रूप 'प्रकर्ष' और न्यूनता रूप 'निकर्ष' को आनत्य माने विना उपपन्न नहीं हो सकता। विना कारण के जितने भी (नित्य) पदार्थ हैं, वे या तो 'प्रकृष्ट' ही होंगे जैसे कि आकाशादि, या फिर 'निकृष्ट' ही होंगे जैसे कि परमाया। जैसे कि माधुर्यादि जितने भी पदार्थ कारणों से उत्पन्न है, उन में ही उक्त प्रकर्ष और अपकर्ष ये दोनों देखे जाते हैं। अतः यह समझना चाहिये कि उसी एक आध्रय में कृथित प्रकर्ष और निकर्ष दोनों की सत्ता रह सकती है, जो भाष्रय

शब्दादन्यत्रेयं गतिरिति चेन्न; साध्यर्धामणं विहायेति प्रत्यवस्थानस्य सर्वानुमानसुलभत्वात् । न चेद्व्यञ्जकतारतम्याद्व्यञ्जनीयतारतम्यम्,

उत्पत्तिशील हो, अर्थात् किसी कारण से उत्पन्न हो। सुतराम् यह नियम उपपन्न होता है कि 'जितने भी उत्पत्तिशील पदार्थ हैं, वे सभी प्रकर्ष और निकर्ष से युक्त हैं' एवं 'जितने भी कारणों से उत्पन्न होनेवाले पदार्थ हैं वे सभी घिनत्य है' शब्द चूँ कि प्रकर्ष धौर निष्कर्ष से युक्त हैं, अतः वे उत्पत्तिशील हैं। एवं जिस लिये कि शब्द उत्पत्तिशील है, अतः वह अनित्य हैं। इस प्रकार उत्पत्तिभत्त्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति के रहने में कोई बाधा नहीं है। आकाशादि पदार्थों में प्रकर्ष और निकर्ष इन दोनों के एक साथ रहने में किसी को नियामक मानना पड़ेगा। प्रकर्षनिकर्षवत्ता का यह नियामक 'सकारणकत्व' या उत्पत्ति-शीलत्व ही है। अतः नित्य पदार्थों में प्रकर्षनिकर्षवत्ता की आपत्ति नहीं होती है। इसिलये शब्द में ग्रनित्यत्व के अनुमान में व्याप्यत्वासिद्ध रूप दोष नहीं है।

# पू० प० शब्दादन्यत्रेयम् ... ... ...

माधुर्य प्रभृति में जो प्रकर्ष भ्रौर निकर्ष दोनों ही हैं, उसका प्रयोजक उनके उत्पत्ति-शीलत्व को मानते हैं, किन्तु शब्द में जो प्रकर्प और निकर्ष दोनों की सत्ता है, उसका कारण शब्द की उत्पत्तिशीलता को स्वीकार नहीं करते। अतः शब्द में भ्रनित्यत्व के साधक उत्पत्तिमत्त्व हेतु में कथित व्याप्यत्वासिद्धि दोष है ही।

# सि॰ प॰ न, साध्ययमिएां विहाय " " सर्वानुमानसुलभत्वात्।

इस प्रकार तो सभी अनुमानों के हेतुओं को व्याप्यत्वासिद्धि के दोष से युक्त कहा जा सकता है, क्योंकि 'पर्वतो विद्धमान् घूमात्' इत्यादि स्थलों में भी कहा जा सकता है कि महानसादि जिन सभी स्थलों में घूम है, उन सभी स्थानों में विद्ध की सत्ता अवश्य मानते हैं। किन्तु पर्वत में ऐसा नहीं मानते। साध्य के धर्मी अर्थात् पक्ष में घूम के रहते हुए भी विद्ध की सत्ता नहीं मानेंगे। इस प्रकार पर्वत में ही घूम में रहने वाली विद्ध की व्याप्ति भक्त हो जायगी। इस प्रकार की व्याप्यत्वासिद्धि चूंकि सभी अनुमानों में हो सकती है, अतः यह 'स्वव्याघातक' होने से दोष नहीं है।

## पूर्ण पर न चेत् ... ... ...

शब्द को नित्य मान लेने पर भी उस में प्रकर्षनिकर्षवत्ता की उ।पत्ति हो सकती है। जिनको आप शब्द का उत्पादक कारण मानते हैं, वे वास्तव में शब्द को केवल अभिव्यक्त करते हैं, अतः वे शब्द के अभिव्यक्षक हैं। उन अभिव्यक्षकों के द्वारा पहिले से विद्यमान शब्द ही अभिव्यक्त होता है। सुतराम यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्षक के तारतम्य से हो अभिव्यक्त होनेवाले, अर्थात् अभिव्यक्ष्मय शब्द में भी तारतम्य मालुम होता है। अतः प्रकर्षनिकर्षवत्ता से

ग्रस्वाभाविकत्वप्रसंगात्। व्यवस्थितञ्च स्वाभाविकत्वम्। न च व्यञ्जकोत्पादकाभ्या-मन्यस्यानुविधानमस्ति। न च स्वाभाविकत्वोपाधिकत्वाभ्यामन्यः प्रकारः सम्भवति।

स्यादेतत्। तथाप्युत्पत्तेनित्यत्वेन को विरोधः ? येन प्रतिबन्धसिद्धिः स्यात्। ग्रसिद्धे च तस्मिन् भवतां व्यापकत्वासिद्धोऽस्माकमप्रयोजकः सौगतानां सन्दिग्ध-विपक्षवृत्तिरयमुपकान्तो हेतुरिति चेन्न।

शब्द में जिस सकारणकत्व का भ्रतुमान आप लोग करते हैं, उसका पर्यवसान शब्द के भित्यत्व में नहीं हो सकता। इसलिये कथित उत्पत्तिमत्त्व हेतु में भ्रतित्यत्व की व्याप्ति की 'असिदि' है ही।

सि॰ प॰ ग्रस्वाभाविकत्वप्रसङात् ... ... ... ग्रन्यः प्रकारः सम्भवति

यह पहिले उपपादित हो चुका है कि शब्दों में प्रतीत होने वाले तीव्रत्व और मन्दर्व धर्म उसके स्वामाविक धर्म ही हैं, औपाधिक धर्म नहीं। अगर शब्द की अभिव्यक्ति के कारणों में रहनेवाले तीव्रत्व और मन्दर्व की ही श्रभिव्यक्ति शब्दों में मानेंगे तो कथित तीव्रत्व और मन्दर्व धर्म शब्द के स्वामाविक धर्म नहीं हो सकेंगे। शब्दों में प्रतीत होनेवाले ये दोनों धर्म या तो उसके कारणों के तीव्रत्व और मन्दर्व से हो सकते हैं, या फिर उसके अभिव्यंजकों के तीव्रत्व और मन्दर्व से प्रतीत हो सकते हैं। पहिली स्थित में तीव्रत्वादि शब्द के स्वामाविक धर्म होंगे, और दूसरी स्थिति में वे श्रीपाधिक धर्म होंगे। यह निश्चित हो चुका है कि शब्दों में प्रतीत होने वाले तीव्रत्वादि धर्म शब्द के स्वामाविक ही धर्म हैं, श्रीपाधिक नहीं। इस से यह सिद्ध हो जाता है कि शब्दों में चूंकि तीव्रत्व और मन्दर्व कप उसके स्वामाविक धर्म हैं, अतः उनके प्रयोजक तीव्रत्व और मन्दर्व से युक्त कारणों से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। सुतराम् शब्द में प्रतीत होनेवाले तीव्रत्व-मन्दर्व या प्रकर्थ-निकर्षवत्त्व से शब्द में जिस कारणवन्यत्व की सिद्ध होती है, उस को अन्यथा नहीं किया जा सकता।

पू॰ प॰ स्यादेततु ... ... ... तथाप्युत्पत्ते ... ... ...

चूँ कि उत्पत्तिमत्व घोर अनित्यत्व इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, अतः शब्द को नित्य मानते हुए भी उसको उत्पत्तिशोल स्वीकार किया जा सकता है। इस में कोई बाधा नहीं है। अतः यह स्वीकार करने में कोई युक्ति नहीं है कि 'शब्द चूँ कि उत्पत्तिशोल है, अतः अनित्य है'। इस वस्तुस्थित के अनुसार कथित उत्पत्तिमत्त्व रूप हेतु में अनित्यत्त्व रूप साध्य की ब्याप्ति नहीं है। अतः 'शब्दोऽनित्यः उत्पत्तिधर्मकत्वात्' इस अनुमान में आप (नैयायिकों) के मत से 'ब्यापकत्वासिद्धि' है (अर्थात् व्याप्यत्वासिद्धि दोष है। चूँ कि अनित्यत्व रूप साध्य में उत्पत्तिमत्त्व रूप हेतु की व्यापकता सिद्ध नहीं है, अतः उत्पत्तिमत्त्व रूप हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य का व्याप्यत्व भी असिद्ध है)। एवं हम (मीमांसक) लोगों

इदं ह्युत्पत्तिमत्त्वं विनाशकारणसन्निधिविरुद्धेभ्यो नित्येभ्यः स्वव्यापक-निवृत्तो निवर्त्तमानं विनाशकसन्निधमित विनाशिनि विश्राम्यतोति । विनाशकारणे-नाऽवश्यं जायमानस्य भवितव्यमिति कुतो निर्णीतिमिति चेन्न । तदसन्निधानं हि

के मत से उक्त वस्तुस्थिति के अनुसार ही प्रकृत अनुमान का हेतु 'अप्रयोजक' है। क्योंकि उसमें साध्य को सिद्ध करनेवाले 'प्रयोजक' अर्थात् सहायक 'विपक्षव्यादृत्तत्व' धर्म नहीं है। क्योंकि जो हेतु साध्य का व्याप्य नहीं होगा, वह अवश्य ही साध्य का व्यभिचारी होगा। व्यभिचारी हेतु को विपक्ष में रहना अनिवार्थ है। अतः उक्त हेतु साध्य की अनुमिति का प्रयोजक नहीं हो सकता। एवं बौद्धों के मत से शब्द में अनित्यत्व का साधक यह उत्पत्तिमत्त्व हेतु 'सन्दिग्धविपक्षदृत्ति' नाम का हेत्वाभास होगा। सि० प० इदं हि उत्पत्तिमत्त्वम् '' '' '' '' ''

उत्पत्ति के कारणों के एकत्र होने से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और विनाश के कारणों के सिम्मिलित होने पर वस्तुओं का विनाश होता है। आकाशादि नित्य पदार्थों के विनाश का कोई कारण ही नहीं है, अत: आकाशादि में कभी भी विनाश के कारणों का सिमिलन या संनिधान नहीं होता। अतः विनाश-कारणों की संनिधि आकाशादि पदार्थों के विरुद्ध है। जिन सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है, उन के साथ विनाश के कारणों की यह संनिधि या संनिधान अवश्य रहता है। इस प्रकार विनाश के कारणों का संनिधान उत्पत्तिमत्त्व का व्यापक धर्म है। आकाशादि नित्य पदार्थ चूँकि विनाशकारणों के संनिधान के विरोधी हैं, अतः उनमें विनाशकारणों के संनिधान का व्यापक उत्पत्तिमत्त्व भी नहीं रह सकता। फलतः 'व्यापकाभाव से व्याप्याभाव की सिद्धि' के अनुसार यह उत्पत्तिमत्त्व अनित्य पदार्थों में व्यवस्थित हो जाता है। इसिलिये शब्द चूँकि उत्पत्तिशील है, अतः अवश्य ही अनित्य है।

पू० प० विनाशकारगोन ... ... ...

'उत्पत्तिशील जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में अवश्य ही विनाशकारणों का सामीप्य रहे' यह किस हेतु से निर्णय करते हैं ? सि० प० न, तदसंनिधानं हि ... ...

जिस प्रकार म्राकाशादि नित्य पदार्थों में विनाश का असंनिधान 'स्वभावविरोध' के कारण होता है, उसी प्रकार उत्पत्तिशील पदार्थों के साथ विनाश के कारणों का 'असंनिधान' स्वभावविरोध से नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति एवं विनाश दोनों की प्रतीति एक ही घट में देखी जाती है। (अतः उत्पत्तिमत्त्व एवं विनाशित्व या विनाशकारणों का संनिधान ये

न तावदाकाशादेरिव, स्वभावविरोधात्, उत्पत्तिविनाशयोः संसर्गदर्शनात्।

ग्रविरुद्धयोरसन्निधिस्तु देशविप्रकर्षात्, हिमवद्धिन्ध्ययोरिव स्यात् । देशयोरिप विप्रकर्षो विरोधाद्वा हेत्वभावाद्वा । पूर्वोक्तादेव न प्रथमः; द्वितीयस्तु पटकुङ्कु मयोरिव स्यात् । यदि कुङ्क मसमागमादर्वागिव प्रध्वंसकसंसर्गादर्वागेव पटो विनश्येत् ।

यथा हि विनाशकारणं विना न विनाशः, तथा यदि कुङ्कु समागमं विना न विनाशः पटस्येति स्यात्, कस्तयोः संसर्गं वारयेत् ? तस्मादिवरुद्धयोरसंसर्गः काल-विश्वक्षंनियमेन व्याप्तः, स चाऽतो निवर्तमानः स्वव्याप्यमुपादाय निवर्तत इति प्रतिबन्धसिद्धः।

दोनों स्वभावतः विरुद्ध नहीं हैं )। अविरुद्ध दो वस्तुओं की असंनिधि या तो 'देशविप्रकर्ष' अर्थात् दोनों के विभिन्न दो दूर देशों में रहने के कारण हो सकता है ? जैसे कि हिमालयपर्वत एवं विन्ध्याचलपर्वत इन दोनों में असंनिधान है। इन दोनों देशों में परस्पर विप्रकृष्टता अथवा दूरत्व भी दोनों देशों के विरोध से हो सकती है ? अथवा दोनों देशों के सान्निध्य के कारणों के अभाव से ही हो सकती है। इन में पहिला पक्ष तो इस लिये असंगत है कि 'उत्पत्तिमत्त्व एवं नित्यत्व की परस्पर असंनिधि स्वभावविरोध के कारण ही होती है' यह पहिले कहा जा चुका है। कारणों के अभाव से देशों की वह विप्रकृष्टता पट और कंकुम की विप्रकृष्टता की तरह होगी। यह तभी संभव हो सकता है कि यदि किसी पटव्यक्ति और कुंकुम इन दोनों में असामानाधिकरण्य की तरह किसी उत्पत्तिशील वस्तु के साथ विनाशकारणों का भी असमानाधिकरण्य देखा जाता। किन्तु ऐसा संभव नहीं है।

(यदि ऐसा संभव हो तो फिर) जिस प्रकार यह कहना संभव है कि विनाश के कारण जबतक एकत्र न हों तब तक विनाश नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह कहना भी संभव होगा कि कुन्दू म के संनिधान के कारणों के विना पट का विनाश संभव नहीं है। किन्तु ऐसा कहना असंभव है, अतः उत्पत्तिमत्व एवं श्रनित्यत्व इन दोनों के ज्याप्ति रूप सम्बन्ध का निषेध कीन कर सकता है? 'तस्मात्' यह अव्यभिचरित नियम है कि अविरुद्ध दो वस्तु परस्पर असम्बद्ध तभी होते हैं जब कि दोनों (हिम और विन्ध्य की तरह) परस्पर दूर के दो देशों में विद्यमान हों, अतः अविरुद्ध दो पदार्थों का 'असम्बन्ध' कियत (कालविप्रकर्ष) के साथ 'व्याप्ति' स्वरूप सम्बन्ध से युक्त है। इसलिये व्यापकीभूत वह 'कालविप्रकर्ष' जब उत्पत्तिकारणों से निवृत्त होगा, तो अपने साथ अपने व्याप्य 'असंसर्ग' को भी निवृत्त करता जायगा। अतः शब्द में अनित्यत्व के साधक उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु में अनित्यत्व की व्याप्ति अनुपपन्न नहीं है।

स्यादेतत् । यद्येवमस्थिरः शब्दः कथमर्थेन संगतिरस्योपलभ्यत इति चेत् ? यथैवाऽर्थस्याऽस्थिरस्य तेन । जातिरेव पदार्थः, न व्यक्तिरिति चेन्नः; शब्दात्तद-लाभप्रसङ्गात् ।

पू० प॰ स्यादेतत् ... ... यद्येवमस्थिरः शब्द ... ...

यदि शब्द को नित्य नहीं मानेंगे तो शब्द से बोध ही उत्पन्न नहीं होगा। शिक्तज्ञान के साहाय्य से ही शब्द शाब्दबोध का उत्पादन करता है। जिस 'गो' शब्द की शक्ति गोरूप अर्थ में गृहीत हुई थी, वह गो शब्द अगर अभी के गो शब्द से सर्वधा भिन्न हो तो फिर अभी के गो शब्द से गोरूप अर्थ का बोध नहीं होगा। क्योंकि जिस शब्द की शक्ति गोरूप अर्थ में गृहीत है, वह गो शब्द बहुत पहिले ही विनष्ट हो चुका है। अभी का गो शब्द न कभी पहिले सुना गया था, न उसकी शक्ति ही कहीं गृहीत है। अतः शाब्दबोध की इस अनुपपित से यह मानना होगा कि जिस गो शब्द की शक्ति पहिले गृहीत हुई थी, उससे यह अभी सुना जानेवाला गो शब्द सर्वधा अभिन्न एवं अभी तक ज्ञात होनेवाले इस गो शब्द से शाब्दबोध की अनुपपित नहीं होगी। यह बार वार लिखा जा चुका है कि पहिले के शब्द और बाद के शब्दों के अभेद का पर्यवसान शब्द के नित्यत्व में ही होता है। अतः शब्द नित्य है। सि॰ प॰ यथैवाथँस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस प्रकार मीमांसकों के मत में ( शब्द को नित्य मानने पर भी ) घटादि अयौं को अनित्य मानने पर शब्दवोध की अनुपपत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार हम लोगों (नैयायिकों) के मत से भी शब्द और घटादि अर्थ इन दोनों ही को अनित्य मानने पर भी शब्दबोध की कोई अनुपपत्ति नहीं होगी।

पू० प० जातिरेव ... ... ...

पद की शक्ति जाति में ही मानते हैं, व्यक्तियों में नहीं। सि॰ प॰ न शब्दात् ... ...

ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गो प्रभृति पदों से बिना लक्षणा वृत्ति के ही गवादि अर्थों का बोध सभी स्वीकार करते हैं। यह भी सभी मानते हैं कि शाब्दबोध में शब्द से

श. शब्द को निश्य माननेवाले मीमांसक भी घटादि अर्थों को अनिश्य ही मानते हैं। किन्तु निस्य घटपद की शक्ति जिस घट रूप अर्थ में पहिले गृहीत थी, उसके विनष्ट हो जाने के बाद भी दूसरे घट का बोध उसी घटपद से जिस प्रकार वे भी स्वीकार करते हैं। अर्थात् सभी घटों में घटपद की एक ही शक्ति को मान कर अगर उक्त शाब्दबोध उपपन्न हो सकता है, तो फिर सभी घटपटों में सभी घटों को सममाने की एक ही शक्ति को स्वीकार कर लेने पर भी उक्त शाब्दबोध की उपपित्त हो सकती है। इसके लिये शब्द को निस्य मानने की शाबहयकता नहीं है।

म्राक्षेपत इति चेत् ? कः खल्वयमाक्षेपो नाम ? न तावदनुमानम्, म्रनन्ताभिः सह सङ्गतिवदिवनाभावस्यापि ग्रहीतुमशक्य-स्वात्, शक्यत्वे व। सङ्गतेरिप तथैव सुग्रहत्वात् ।

'वृत्ति' के द्वारा अनुपस्थित धर्ष भासित नहीं होते। अतः गो प्रभृति अर्थों में यदि गोपद की धिक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तो गो प्रभृति पदों से गो प्रभृति अर्थों का शाब्दवोध नहीं हो सकेगा। अतः व्यक्ति में भी शब्द की शक्ति को स्वीकार करना होगा।

पू॰ प॰ म्राक्षेपत इति ... ... ...

शाब्दबोध में व्यक्ति का भान 'श्राक्षेप' से होगा। (इस के लिये 'व्यक्ति' में शक्ति मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिन श्रयों की उपस्थिति शब्दों से नहीं होती है, ऐसे कुछ विशेष श्रर्थ भी शाब्दबोध में विषय होते हैं )।

सि० प० कः खल्वयम् ः ः ः ः सुग्रहत्वात्

यह 'आन्नेप' कौन सी वस्तु है ? आक्षेप अनुमान रूप तो हो नहीं सकता, वयों कि इस स्थिति में 'आक्षेप से व्यक्ति के बोध' का ग्रर्थ होगा 'अनुमान से व्यक्ति का बोध'। श्रर्थात् जाति में शक्ति से युक्त पद से जब व्यक्ति का बोध नियम पूर्वक होता है, तब पद रूप शब्द

<sup>9.</sup> जाति-शक्तिवादी मीमांसकों का कहना है कि श्रावयनादि व्यवहार ही यथपि शक्ति के प्रधान प्राहक है, तद्तुसार घटादि व्यक्तियों में ही घटादि पहों की शक्ति को मानना आपाततः उचित जान पहता है, फिर भी व्यक्तियों में शक्ति को स्वीकार करना संअव नहीं है, क्योंकि इस पत्त में यह विकवप उपस्थित होता है कि घट की शक्ति कुछ ही घटादि व्यक्तियों में है ? या सभी घटादि व्यक्तियों में ? इन में से अगर पहिला पत्त स्वीकार करें ( यदि घटादि कुछ ही व्यक्तियों में घटादि पदों की शक्ति है, यह स्वीकार करें ) तो यह भी मानना पड़ेगा कि शक्ति के आश्रयीभूत घटादि व्यक्तियों के विनष्ट हो जाने पर उनमें रहनेवाली शक्तियों का भी विनाश हो जाता है। किन्तु ऐसा मानने पर शक्ति भीर शाब्दबोध इन दोनों में जो कार्यकारणभाव है, उसमें व्यभिचार होगा, क्योंकि शक्ति के विनष्ट हो जाने पर, अर्थात् शक्ति के न रहने पर भी घटादि पदों से शाब्दबोध की उत्पत्ति होती है। फलतः यह मानना होगा कि शक्ति के न रहने पर भी शब्दबोध होता है। किन्तु जिसके न रहने पर भी जिसकी उरपत्ति संभव हो वह उसका कारण नहीं हो सकता। अत: घटादि कुछ स्यक्तियों में घटादि पदों की शक्ति नहीं मानी जा सकती । उक्त व्यक्तिचार को इटाने के लिये अगर घटादि सभी व्यक्तियों में शक्ति मार्नेंगे तो अनग्त शक्तियों को स्वीकार करना होगा। एवं ( इस पन्न में ) 'गां ददाति' इस्यादि वाक्य अप्रमाण हो जायँगे, क्योंकि गोपद के अर्थ सभी गो व्यक्तियाँ होंगी। सभी गायों को दान करने की सामध्यें (कच्च दिव ) किसी एक व्यक्ति में संभव ही नहीं है। बता ज़ैसे कि 'बिल्लिना सञ्चिति' इस प्रकार के वाक्य खसंभूत विवयों

व्यक्तिमात्ररूपेण।विनाभाव इति चेन्न; व्यक्तित्वस्य सामान्यस्याऽभावात्, भावे वा तदाक्षेपेऽपि विशेषानाक्षेपात्। वाच्यत्वमपि वा तथेवास्तु, किमाक्षेपेण ? सङ्गतेरविरोधादिति।

श्रीर व्यक्ति रूप अर्थ इन दोनों में (विह्न और धूम की तरह) नियत सम्बन्ध मानना होगा। इस नियत सम्बन्ध रूप व्यक्ति के बल से पद के द्वारा व्यक्ति का अनुमिति रूप वोघ ही हो सकता है। किन्तु उक्त व्यक्ति का ज्ञान ही संभव नहीं है। चूँकि व्यक्ति रूप श्रर्थ श्रसंख्य हैं, उनके साथ पद की व्यक्ति कैसे ग्रहीत हो सकती है? अगर उन असंख्य व्यक्तियों में पद की व्यक्ति ग्रहीत हो सकती है, तो फिर उन्हीं असंख्य व्यक्तियों में पद की श्राति भी ग्रहीत हो सकती है। ऐसा होने पर पद से व्यक्ति का जो बोध होगा, उसे शान्दबोध मान लेना ही उचित है, क्योंकि पद से उत्पन्न एक ही बोध को जात्यंश में शान्दबोध रूप श्रीर व्यक्तिवाले अंश को अनुमिति रूप (यह श्रधंजरती—) मानना उचित नहीं है।

पू॰ प॰ व्यक्तिमात्ररूपेण ... ... ...

व्यक्तियाँ अनन्त हैं, अतः तत्तद्वचित्तत्व रूप से प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्ति का ग्रहण यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी सभी व्यक्तियों में रहनेवाला 'व्यक्तित्व' नाम का जो एक धर्म है, उस रूप से सभी व्यक्तियों में पद की व्याप्ति गृहोत हो सकती है। भ्रतः अनुमान रूप आक्षेप से ही व्यक्ति का भान हो जाने के कारण व्यक्ति में पदों की शक्ति को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।

सि॰ प॰ व्यक्तित्वस्य सामान्यस्य " " " " सभी व्यक्तियों में रहनेवाला 'व्यक्तित्व' नाम का कोई धर्म है ही नहीं। अगर इस प्रकार का कोई धर्म मान भी लिया जाय, तथापि आक्षेप से उस धर्म का ही बोध होगा, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। शाव्यवोध में विशेष व्यक्ति ही भासित होता है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार भ्रसंख्य व्यक्तियों में व्याप्ति का ज्ञान संभव है, उसी प्रकार शक्ति का ज्ञान भी तो संभव है। भ्रतः शक्ति से ही जब व्यक्ति का भी बोध संभव है तो उसके लिये अनुमान रूप आक्षेप का सहारा लेना उचित नहीं है। सुतराम केवल जाति में हो पद की शक्ति नहीं मानी जा सकती।

का प्रतिपादक होने से अयोग्य होने के कारण अप्रमाण हो जाते हैं। उसी प्रकार 'गां ददाति' इत्यादि प्रमाण माने जानेवाले वाक्य भी अप्रमाण हो जायेंगे। अतः सभी व्यक्तियों में भी शक्ति नहीं मानी जा सकती। व्यक्ति में शक्ति माननेवाला पक्ष चूँकि उक्त दो ही प्रकार से संभव है, अतः उन दोनों के खरिडन हो जाने पर 'व्यक्तिशक्तिपक्ष' ही खरिडत हो जाता है। सुतराम् गोरवादि जातियों में ही गो प्रमृति पदों की शक्ति मानना उचित है।

ग्रर्थापत्तिराक्षेप इति चेन्न; व्यक्त्या विना किमनुपपन्नम्? जातिरिति चन्न; तन्नाशानुत्पाददशायामपि सत्त्वात्। तथापि न व्यक्तिमात्रं विनेति चेन्न;

पू० प० ग्रथांपत्तिः ... ... ...

अर्थापत्ति ही 'आक्षेप' है। "

सि॰ प॰ व्यवत्या विना ... ...

(१ सी वर्षों तक जीने वाले देवदत्त का घर में न रहना जब तक उसका बाहर रहना सिद्ध न हो जाय तबतक सिद्ध नहीं हो सकता। श्रतः श्रर्थापत्ति प्रमाण से देवदत्त के बाहर रहने की उपपत्ति होती है। प्रकृत में ) व्यक्ति के विना किस की अनुपपत्ति है, जिसकी उपपत्ति श्रर्थापति प्रमाण से होगी ?

पू० प० जातिः ... ... ...

व्यक्ति के विना जाति घनुपपन्न है, अतः प्रकृत में प्रर्थापति प्रमाण से व्यक्ति की उपपत्ति होगी।

सि॰ प॰ तन्नाशानुत्पाददशायामपि ... ...

व्यक्ति के विना जाति अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की उत्पित्त से पहिले और व्यक्ति के नाश के बाद भी जाति की सत्ता बनी रहती है। जिसके विना जो नहीं रह सके, बही उसके विना अनुपपन्न होता है। अगर व्यक्ति के न रहने की स्थिति में भी जाति रह सकती है, तो उसे व्यक्ति के विना अनुपपन्न नहीं कहा जा सकता।

पू० प० तथापि न व्यक्तिमात्रं विना ... ...

यद्यपि यह ठीक है कि एक न्यक्ति की उत्पत्ति से पहिले ग्रीर एक न्यक्ति के विनष्ट हो जाने पर भी दूसरी न्यक्ति में जाति की सत्ता बनी रहती है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि 'न्यक्तिमात्र' का सम्बन्ध जाति में बना रहता है, ग्रयीत् जाति में किसी न किसी न्यक्ति का सम्बन्ध सदा बना रहता है, वह कभी भङ्ग नहीं होता, चूँकि जाति नियमतः किसी न्यक्ति में सदा अवश्य ही आश्रित रहती है, इसलिये पक्षधर्मता के वल से न्यक्ति का भान हो सकता है।

<sup>9.</sup> इड़ मीमांसकों का कहना है कि जिस 'आक्षेप' की चर्चा हो रही है, वह 'आर्थापति' प्रमाण रूप है। अर्थात् चूँ कि व्यक्तिबोध के विना जाति का बोध नहीं हो सकता, अतः केवल जाति में ही शक्ति के रहने पर भी व्यक्ति का बोध होता है। इसी 'आर्थापति' का खबड़न 'क्यक्ट्या विना' हत्यादि सन्दर्भ से आवार्य ने कियां है।

मात्रार्थाभावात् । व्यक्तिज्ञानमन्तरेण जातिज्ञानमनुपपन्नमिति चेन्न । तदभावेऽ-प्युत्पादात् । व्यक्तिविषयत्वं विना जातिविषयता तस्यानुपपन्नेति चेन्न;

सि॰ प॰ मात्रार्थाभावात् ... ... ...

पूर्वपक्ष ग्रन्थ में जो 'मात्र' शब्द है उसका श्रर्थ है 'अशेषत्व', वह प्रकृत में संघटित नहीं होता<sup>9</sup>।

पू० प० व्यक्तिज्ञानमन्तरेगा ... ......

'व्यक्तिज्ञान के विना जाति का ज्ञान नहीं होता' प्रकृत में श्रयीपित का मूल जातिज्ञान की यह अनुपपत्ति ही है। इस अनुपत्ति से ही व्यक्तिज्ञान का आक्षेप होता है। सि० प० तदभावेऽपि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

व्यक्तिज्ञान के न रहने पर भी जाति का ज्ञान होता है। अगर ऐसा न मार्ने तो जाति के पहिले नियमतः व्यक्ति का ज्ञान मानना होगा। फिर व्यक्तिज्ञान के लिये आक्षेप की आवश्यकता हो नहीं रह जायगी।

पू० प० व्यक्तिविषयत्वं विना \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जब तक व्यक्ति में ज्ञान की विषयता नहीं आवेगी, तब तक जाति में ज्ञान की विषयता नहीं श्रा सकती। जाति में ज्ञानविषयता की यह श्रनुपपत्ति ही अर्थापत्ति है। व्यक्ति जाति के ज्ञान से स्वयं ग्रपने ज्ञानविषयत्व का श्राक्षेप करती हुई स्वयं भी श्राक्षित होती है।

<sup>9.</sup> अर्थात् 'मात्र' शब्द जिस शब्द के साथ प्रयुक्त रहता है, उस पद से जहाँ जितने भी व्यक्तियों का बोध संभव है, उन सभी धर्यों को 'मात्र' शब्द के धर्य 'धरोघ' शब्द से समका जाता है। फलतः 'धरोप' शब्द स्वंसमिनव्याहृत पद से जितने भी बोध्य धर्य व्यक्तियाँ हैं, उन सबों में रहने वाला जो तत्तह्वचित्तिःवादि असाधारण धर्म हैं, तत्तव्यक्तियाँ हैं, उन सबों में रहने वाला जो तत्तह्वचितिःवादि असाधारण धर्म हैं, तत्तव्यक्तियों में रहने वाला जे। 'व्यक्तित्व' धर्म है, उस धर्म से युक्त सभी व्यक्तियाँ ही अभिन्नेत होंगी। किन्तु पहिले वह आये हैं कि सभी व्यक्तियों में रहने वाला 'तह्वचित्व' नाम का कोई धर्म नहीं है। अतः उक्त 'मात्र' शब्द का धर्म प्रकृत में संघटित नहीं होता। धरार 'व्यक्तित्व' नाम के किसी सामान्य (जाति) या धर्म की सत्ता मानें तो फिर जिस प्रकार उस व्यक्तित्वावच्छेदेन अनुपपित्त का ज्ञान सम्भव होगा, उसी प्रकार धनन्तव्यक्तियों में रहनेवाले उस तत्तदृद्वचित्तत्व के धाअयीभृत असंख्य व्यक्तियों में शिक्त का ज्ञान भी सम्भव होगा।

एवं तह्य कज्ञानगोचरतायां किमनुपपन्नं कि प्रतिपादयेदिति। जातीनामन्व-यानुपपत्या व्यक्तिरवसीयत इति चेन्न; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्।

सि॰ प॰ एवं तिहः ... ...

व्यक्ति विषयता के विना जाति विषयता की यह अनुपपित तभी ठीक हो सकती है, अगर जाति और व्यक्ति दोनों ही नियमतः एक ही ज्ञान में भासित होते हों। किन्तु यह होता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के विना भी जातिज्ञान की वात अभी अभी कही जा जुकी है। अगर जाति और व्यक्ति दोनों का नियमतः साथ ही भान स्वोकार भी कर छें, तथापि जातिविषयता से व्यक्तिविषयता का आक्षेप नहीं हो सकता। क्योंकि जाति और व्यक्ति दोनों जब एक ही ज्ञान में नियमतः भासित होते हैं तो कौन भासक होगा ? और कौन भास्य होगा ? इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। व्यक्ति और जाति दोनों ही समान रूप से ज्ञात हैं, तो फिर दोनों ही दोनों के भासक होंगे या कोई भी किसी का भासक नहीं होगा। अतः इस रीति से भी आक्षेप के द्वारा व्यक्ति का भान नहीं हो सकता।

पू० प० जातीनाम् ... ...

शक्ति के द्वारा उपस्थित जाति का अन्वय चूँकि क्रिया में अनुपपन्न है, अतः इस 'अन्वयानुपपत्ति' के द्वारा व्यक्ति का भान लक्षणा से होता है, शक्ति से नहीं। र

सि॰ प॰ परस्पराश्रयप्रसङ्गात् ः ः ः

उक्त पक्ष को स्वीकार करने में 'अन्योन्याश्रय' दोष की आपत्ति होगी, क्योंकि पद से अभिन्ना वृत्ति के द्वारा जाति का ज्ञान होने पर लक्षणा वृत्ति से व्यक्ति का वोघ होगा।

<sup>9.</sup> केवल जाति में शक्ति मानने के पत्त में और 'श्राक्षेप' के द्वारा शाब्दबोध में व्यक्ति का मान मानने के पक्ष में वर्षमान ने और भी, फ्रनेक श्रसमाधेय दोषों का प्रतिपादन किया है।

२. मगडनिमिश्र का मत है कि—'गामानय' इस स्थल में गो पद के अभिधेयार्थ गोस्व जाति में आनयन क्रिया का अन्वय बाधित है। अतः व्यक्ति में उसके अन्वय के लिये व्यक्ति का मान शाव्दबोध में आवश्यक होता है। अन्वय की इस अनुपपत्ति से शाव्दबोध में जिसका भान होता है, उसकी उपस्थिति के लिये लक्षणा वृत्ति की आवश्यकता को सभी मानते हैं। अतः प्रकृत में भी गो व्यक्ति की उपस्थित जक्षणा वृत्ति से ही मानेंगे। एवं उक्त रीति से उपस्थित गो व्यक्ति में ही आनयन का अन्वय स्वीकार करेंगे। 'गोर्वाहीकः' इरयादि स्थलों में लक्षणा वृत्ति से गोपद का प्रयोग सर्व स्वीकृत है। तस्मात् एक ही गोपद से अभिधावृत्ति के द्वारा गोस्व जाति का और जल्लणा वृत्ति के द्वारा गो व्यक्ति का बोध हो सकता है। इसके लिये व्यक्ति में अभिधा वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है।

स्यादेतत् । प्रतिबन्धं विनाऽपि पक्षधर्मताबलाद् यथा लिङ्गं विशेषे पर्यंवस्यति, तथा सङ्गितं विनाऽपि शब्दः शिक्तिविशेषाद्विशेषे पर्यंवस्यति । स एवाक्षेप इत्युच्यत इति चेत्, न; तावतातीतिः क्रमेण, ग्रपेक्षणीयाभावेन विरम्य व्यापारायोगात् ।

किन्तु व्यक्तिज्ञान के विना जाति का ज्ञान संभव ही नहीं है, ग्रतः जव व्यक्ति का ज्ञान होगा उसके बाद ही जाति का ज्ञान होगा। "

पू० प० ... स्यादेतत् प्रतिबन्धम् ... ... ...

जिस प्रकार हेतु में विशेष रूप से व्याप्तिज्ञान के न रहने पर भी पक्षधर्मता के बल से हेतु साव्यविशेष का ही अनुमापक होता है, उसी प्रकार शब्द की शक्ति व्यक्ति स्वरूप 'विशेष' में न रहने पर भी व्यक्तिविशेष में पर्यवसन्न हो सकता है। ?

सि० प० न तावत् ... ... ...

जाति और व्यक्ति इन दोनों को प्रतीति एक ही समय साथ-साथ होती है, या क्रमशः होती है? इन दोनों में से 'क्रमशः होती है' यह दूसरा पक्ष तो उपपन्न हो नहीं सकता, क्योंकि क्रमशः उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। जाति के शाब्दबोध के लिये जाति में पद को शक्ति का ज्ञान श्रपेक्षित है। एवं व्यक्ति के शाब्दबोध में व्यक्तिनिष्ठ पद

१. इस प्रसङ्ग में भी वर्खमान ने अनेक सकाट्य युक्तियाँ दी हैं।

अर्थात् पर्वतीय धूम में पर्वतीय विद्व की व्याप्ति का ज्ञान न रहने पर भी धूमसामान्य में गृहीत दिल सामान्य की ज्यासि से ही पर्वतीयधूम के ज्यापक पर्वतीयविद्ध की अनुमिति होती है। यदि उक्त न्यासिविशिष्ट धून का ज्ञान पर्वत रूप पच में रहता है। पक्षधमेंता ज्ञान के बल से जिस प्रकार पर्वतीयर्वाह्न की अयासि से युक्त होकर श्रज्ञात धूप भी पर्वतीयवां हू रूप विशेष का श्रन्मापक होता है' उसी प्रकार जाति में शक्ति युक्त रूप से ज्ञात पद भी व्यक्तिविशेष के शाब्दबोध का उत्पादन कर सकता है। इसके लिये व्यक्ति में अलग से शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जाति में शक्ति युक्त रूप से ज्ञात पद ही पहिले जाति विषयक शाब्दवीध को उत्पन्न करेगा। फिर उस शक्ति से स्वरूपत: (शिक्त ज्ञान के विना ही) व्यक्ति विषयक शाब्दबोध को अस्पन्न करेगा। फलतः जाति में ही रहनेवाली पद की एक ही शक्ति ज्ञात होकर जाति की बोधिका है श्रीर श्रज्ञात होकर स्वरूपत: व्यक्ति की बोधिका है। इस रीति से व्यक्ति का बोध ही व्यक्ति का आक्षेप है। कहने का तात्पर्य है कि पद की शक्ति जाति और व्यक्ति दोनों में ही है। अन्तर इतना ही है कि उस शक्ति का ज्ञान जाति विषयक शाब्दबीध की उत्पन्न करता है। किन्त व्यक्ति विषयक शाब्दवीघ को वह शक्ति ही उत्पन्न कर देती है। इसके जिये शक्तिको अपने ज्ञानकी अपेक्षा नहीं होती है।

जातिप्रत्यायनमपेक्षत इति चेत्; कृतं तर्हि शब्दशक्तिकत्पनया ? तावतैव तिसद्धेः । ग्रोमिति चेन्न; व्यक्तचनालम्बनाया जातिप्रतीतेरसम्भवादित्युक्तवात्, प्रमाणान्तरापातप्रसङ्गाञ्च । स्मरणं तदित्ययमदोष इति चेन्न; अननुभूतानन्वय-प्रसङ्गात् ।

की शक्ति की आवश्यकता है। इस स्थित में जिस समय जाति का शाब्दबोध होगा, उसी समय व्यक्ति विषयक शाब्दबोध के उत्पन्न होने में भी कोई बाधा नहीं होगी। एवं व्यक्ति विषयक शाब्दबोध के लिये किसी ऐसे दूसरे कारण की भी अपेक्षा नहीं है, जिसका संबलन जातिविषयक शाब्दबोध से पहिले न हो सके, और जिस से व्यक्तिविषयक शाब्दबोध की उत्पत्ति कालान्तर में मानना पड़े। ग्रतः यह स्वीकार करना होगा कि जाति और व्यक्ति दोनों का शाब्दबोध क्रमशः नहीं होता।

#### पू॰ प॰ जातिप्रत्यायनम् ... ...

जाति का ज्ञान व्यक्ति के ज्ञान का कारण है। अतः जातिज्ञान से पहिले व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः जातिज्ञान के बाद ही व्यक्ति का ज्ञान होता है। (इसलिये पिहले जाति का ज्ञान उसके बाद व्यक्ति का ज्ञान इस प्रकार दोनों ज्ञान क्रमशः उत्पन्न हो सकते हैं)।

#### सि॰ प॰ कृतं तर्हि ... ...

भगर जाति के ज्ञान से ही व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न हो सकता है तो फिर व्यक्ति में पद की शक्ति को स्वीकार करने की आवश्यकता ही क्या है ? अगर व्यक्ति में पद की शक्ति न मानने के पक्ष में आप अपनी सम्मित दें तो इस प्रसङ्ग में दो बातें कहनी हैं—(१) एक तो जाति की ऐसी कोई प्रतीति हो ही नहीं सकती जिसमें व्यक्ति भाजित न होती हो। (२) दूसरी बात. यह है कि जातिविषयक शाब्दबोध रूप करण से अगर व्यक्तिविषयक प्रमाज्ञान की उत्पत्ति मानेंगे तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह 'जातिज्ञान' नाम का एक अतिरिक्त प्रमाण स्वीकार करना होगा। भ्रतः जाति की प्रतीति से व्यक्ति की प्रतीति की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।

# पू० प० स्मरणं तत् ... ... ...

प्रकृत में व्यक्ति के जिस बोध को चर्चा की गयी है वह अनुभव रूप नहीं, किन्तु स्मरण रूप बोध है। यथार्थ अनुभव के करण को ही प्रमाण कहते हैं। सुतराम् जातिविषयक शाब्दबोध चूँकि व्यक्ति की स्मृति का करण है, अनुभव का नहीं, श्रतः उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता।

## सि॰ प॰ ग्रननुभूतानन्वय · · · · ·

पहिले अनुभव के द्वारा ज्ञात विषय की ही स्मृति होती है। अगर व्यक्तिविषयक सभी शाब्दबोध स्मृति रूप ही हों तो फिर 'गामानय' इत्यादि वाक्यों से पहिले अनुभव के श्चरत्वेकैव प्रतीतिरिति चेत्? कृतं तिह शक्तिभेद कल्पनया ? एव्छ्य यथा सामान्यविषया शक्तिरेकैव तद्वति पर्यवस्यति, तथा सामान्याश्रया सङ्गतिस्तद्विति पर्यवस्येदिति। न च नित्या श्रपि वर्णाः स्वरानुपूर्व्यादिहीनाः पदार्थेः सङ्गम्यन्ते।

द्वारा सर्वथा अज्ञात गोविषयक शाब्दबोध की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। श्रतः सभी व्यक्ति-विषयक शाब्दबोधों को स्मृति रूप नहीं माना जा सकता। पूठ पठ श्रस्त्वेकैव · · · · · · ·

जाति एवं व्यक्ति इन दोनों विषयों का एक ही शाब्दबोध रूप प्रतीति मान लेंगे। एवं च यथा सामान्यविषया \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इस प्रकार जैसे कि (मीमांसकों के मत से) गोत्वादि जातियों में ही रहनेवाली गोपदादि की वाच्यत्व शक्तियाँ ही गो प्रभृति व्यक्ति रूप विशेष में विश्वान्त होती हैं (इसके लिये व्यक्तियों में प्रतिरिक्त शक्ति मानने की प्रावश्यकता नहीं होती है) उसी प्रकार शब्दत्व रूप सामान्य में जो वाचकत्व रूप शक्ति है, वही श्रस्थिर एवं प्रनित्य पटादि पदों में भी वाचकत्व के व्यवहार को उपपन्न करेगी। इसके लिये पटादि पदों में पटत्वादि जातियों की वाचकता रूप प्रतिरिक्त शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है।

सि॰ प॰ न च नित्या अपि ... ...

मीमांसकगण भो वर्ण रूप शब्द को ही नित्य मानते हैं, पद रूप शब्द को नहीं। विशेष प्रकार के स्वर एवं विशेष प्रकार की आनुपूर्वी से युक्त वर्ण ही 'पद' कहलाते हैं। वर्णों में जो आनुपूर्वी और स्वर हैं, वे दोनों कभी भी नित्य नहीं हो सकतीं। एक ही पद की शक्ति अलग अलग मानेंगे। किन्तु उन दोनों शक्तियों से एक ही शाब्दबोध उत्पन्न होगा, जिसमें जाति और व्यक्ति ये दोनों ही विषय होंगे। (फलत: नैयायिकों की तरह जाति और व्यक्ति दोनों में एक ही शक्ति को नहीं मानेंगे)। सि० प० कृतं तर्िंह ... ... ...

अगर एक ही पद से जाति एवं व्यक्ति इन दोनों विषयक एक ही शब्दबोध मानते हैं, तो फिर जाति एवं व्यक्ति इन दोनों में पद की एक ही शक्ति को क्यों अस्वीकार करते हैं? अगर पद से जाति एवं व्यक्ति इन दोनों का अलग-अलग वोध संभव होता, तो कदाचित पृथक् शक्ति मानने की आवश्यकता भी होती। किन्तु जब यह संभय नहीं है तो पद की जाति विषयक शक्ति और व्यक्तिविषयक शक्ति इन दोनों में परस्पर भेदकल्पना रूप गौरव ही केवल हाथ आता है। अतः जाति और व्यक्ति इन दोनों में पद की एक ही शक्ति को मानना उचित है।

श. शब्द के। धगर नित्य (स्थिर) नहीं मानेंगे ती अर्थ के साथ उसकी 'सङ्गति' अर्थांत् वाचकरवशकि कैसे उपपन्न होगी? यह बाक्षेप मीमांसकों ने 'स्यादेतद् यदोवमस्थिरः' इत्यादि सन्दर्भ से किया था। उसी प्रसङ्ग का उत्तर उपसंहार के ब्याज से 'पृवं च' इत्यादि सन्दर्भ से खाचार्य ने दिया है। अर्थात् शक्ति दे। प्रकार की है—(१) अर्थों में रहनेवाली पद के द्वारा ज्ञात है।ने की शक्ति; (२) शब्दों में रहनेवाली अर्थों की ज्ञात कराने की शक्ति। पहिली है वाच्यत्वरूपा शक्ति, दूसरी है वाचकत्वरूपा शक्ति।

न च तिह्विष्टित्वमिष तेषां नित्यम् । तस्मात्तत्त्रज्ञातीयक्रोडनिविष्टा एव पदार्थाः पदानि च सम्बध्यन्ते नातोऽन्यथेति नैतदनुरोधेनाषि शब्दस्य नित्यत्वमाशङ्कनीयमिति । यदा च वर्णा एव न नित्यास्तदा कैव कथा पुरुषविवक्षाधीनाऽऽनुपूर्व्यादिविशिष्टवर्णं-समूहरूपाणां पदानाम्, कृतस्तराद्ध्य तत्समूहरचनाविशेषस्वभावस्य वाक्यस्य ? कृतस्तमां तत्समूहस्य वेदस्य ?

परतन्त्रपुरुषपराधीनतया प्रवाहाविच्छेदमेव नित्यतां ब्रूम इति चेत् ? एत-दिप नास्ति ।

पदार्थों में उन पदों के शब्द की ही शक्ति गृहीत होती है जो श्रनित्यस्वर और अनित्य श्रानुपूर्वी मूलक होने के कारण श्रनित्य हैं। अतः जिस प्रकार घटादि श्रनन्त पदार्थों में घटावादि जाति रूप से अनुगत एक ही वाच्यत्वरूपा शक्ति मानी जा सकती है, उसी प्रकार पटपदत्वादि रूप से श्रनन्त पटादि पदों में भी पटादि अनन्त पदार्थों को समझाने वाली एक ही वाचकता रूप शक्ति भी मानी जा सकती है। (इससे अस्थिर शब्दों की शक्ति अर्थों में गृहीत नहीं हो सकती) इसके लिये शब्द को नित्य मानने की श्रावश्यकता नहीं है।

चूँ कि विशेष प्रकारकी आनुपूर्वी और विशेष प्रकार के स्वरादि से युक्त वर्ण ही पद है ग्रीर पदों का समुदाय ही वाक्य है, एवं विशेष प्रकार के वाक्यों का समूह ही वेद हैं। अतः वर्ण में श्रनित्यत्व की सिद्धि हो जाने से पदों में नित्यत्व स्वयं निवृत्त हो जाता है। पदों में नित्यत्व के प्रतिषेध से पदसमूहात्मक वेदों में नित्यत्व की सिद्धि का अवसर सर्वथा निवृत्त हो जाता है।

पू० पं० परतन्त्रपुरुषपराधीनतया ... ...

वेदों की नित्यता आकाशादि की नित्यता की तरह अनुत्पित्तशीलता एवं अविनाशिता रूप हम (मीमांसकं) लोग भी नहीं कहते। किन्तु वेदों के 'अनवरतप्रवाह' को ही हम लोग वेदों की नित्यता कहते हैं। किसी सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा स्वतन्त्रता पूर्वक वेदों का निर्माण नहीं हुआ। जब भी जिनके मुख से वेदों का उच्चारण हुआ है, वह अपने पूर्ववर्त्ती पुरुषों के

दूतरी शकि के ही 'संगति' कहते हैं। इस वस्तुस्थिति के श्रनुसार जैसे कि मीमां तकों के मत में निस्य शब्द की वाच्यत्व रूप शक्ति के केवल जाति में रहने पर भी घटादि व्यक्तियों में विश्वान्ति होती है, उसी प्रकार शब्द को श्रनिस्य मानने पर भी शब्दस्व के निस्य होने के कारण घटादि पदों की वाचकत्व शक्ति की घटादि धर्थों विश्वान्ति हो सकती है।

<sup>1.</sup> मूल प्रसंग है वेदों के नित्यत्व का । वेदों में श्रनित्यत्व की सिद्धि के लिये ही वर्णी के श्रनिरयत्व का प्रस्ताव नैयानिकों ने किया था । उसी प्रसङ्ग का उपसंहार 'यदा च' यहाँ से लेकर 'तत्समूहस्य वेदस्य' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से किया गया है ।

सर्गप्रलयसम्भवात् ॥ १ ॥ ग्रहोरात्रिस्याहोरात्रपूर्वंकत्वनियमात् ।

द्वारा वेदों के उच्चारण को सुनकर ही। अत एव वेदों के सभी उच्चारण अपने पूर्ववर्ती उच्चारण करनेवाले पुरुष के अधीन हैं। सुतराम् वेदों के सभी उच्चारण 'परतन्त्रपुरुषाधीन' हैं। किन्तु 'परतन्त्रपुरुषों' के द्वारा भी वेदों का यह प्रचार सभी समयों में था और रहेगा। वेदों की इस प्रकार की सार्वदिक सत्ता ही वेदों का 'प्रवाहाविच्छेद' रूप 'नित्यता' है। वेदों में इस प्रकार की नित्यता की सिद्धि से भी 'वेदकर्त्ता स्वतन्त्र सर्वज्ञ पुरुष' की कल्पना का अवसर नहीं रह जाता। सुतराम् वेद के कर्त्ता रूप में ईश्वर की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती।

सि॰ प॰ सर्गप्रलय \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वेदों की उक्त प्रवाहाविच्छेद रूप नित्यता भी संभव नहीं है। क्योंकि सिष्टि एवं प्रलय का होना निश्चित है, इसिलये प्रलयकाल में वेदों के उच्चारण करनेवाले पुरुषों का भी ग्रत्यन्त विनाश हो जाता है। अतः आगे की सिष्टि में पिर्टिल के वैदिकों द्वारा वेदों का प्रचार संभव नहीं होगा। सुतराम प्रलय के बाद जो सृष्टि होगी, उस में वेदों के प्रचार की धारा विच्छित्र हो जायगी। जिससे वेदों में उक्त प्रवाहाविच्छेद रूप नित्यता का भी उपपादन संभव नहीं होगा। इसिलये अगर वेदों को प्रमाण मानना है तो 'सर्वज्ञ ईश्वर' को स्वीकार किये बिना कोई दूसरी गित नहीं है।। १।। पू० प० ग्रहोराह्रस्यरे ... ...

चुं कि 'प्रलय' की संभावना नहीं है, अतः प्रलय के आघार पर कही गयी उक्त बातें ठीक नहीं हैं। प्रलय को स्वीकार न करने की ये पाँच युक्तिया हैं—

(१) आजकल के अहोरात्र (दिनरात) के प्रसङ्ग यह देखा जाता है कि एक अहोरात्र के पूर्व भी अहोरात्र रहता है। इस दृष्टान्त के बल से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कथित प्रलय कें बाद का पहिला अहोरात्र भी चूँ कि अहोरात्र ही है, अत: उसके पहिले भी अहोरात्र अवश्य था। इस प्रकार अहोरात्र की अविच्छिन्न घारा माननी होगी। सूर्यादि प्रहों की गित्यों से ही अहोरात्र का ज्यवहार होता है। अगर सभी समयों में सूर्यादि प्रहों की सत्ता

१. येवों की इस प्रवाहाविच्छेद रूप निस्यता का खंडन आचार्य ने कारिका के 'सर्गप्रवायसंभयात्' इस वृसरे चरण से श्रोदि में ही सुचित् किया है। कारिका के उसी श्रंश की व्याख्या रूप यह सन्दर्भ है। इसको सूचित करने के ब्रिये ही कथित सिद्धान्त सन्दर्भ के 'कारिका' के उक्त दूसरे चरण का श्रविकत अनुवाद किया गया है।

२. इससे निष्पन्न अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हैः— विप्रपितिपन्नमहोरात्रमध्यविद्याहोरात्रपूर्वेकम् , अहोरात्रस्वात् अवतनाहोरात्रवत् ।

# कमंगा विषमविपाकसमयतया युगपदृत्तिनिरोधानुपपत्तेवंगादिव्यवस्यानुपपत्तेः।

सिद हो जाय तो किसी काल को प्रलय कहना संमव नहीं होगा। क्योंकि आप (नैयायिक) कोग उस काल को ही प्रलय कहते हैं, जिसमें कोई उत्पत्तिशील द्रव्य न रहे। जब सभी समयों में बन्ततः सूर्यादि प्रह रूप द्रव्य हैं ही तो फिर किसी काल को प्रलय कहना कैसे संभव है ?

# (२) कर्मं णां विषमविपाकतया ... ...

प्रलय के बाद पुनः सृष्टि को माननेवालों की दृष्टि से प्रलय काल में जीवातमा की सत्ता धीर उनमें धागे की सृष्टि में भोग को उत्पन्न करने वाले अदृष्टों की सत्ता ये दो वातें माननी ही होगी। इसके धलावा उस (प्रलय) समय तक उन सभी अदृष्टों को अपने कार्य में अक्षम भी मानना होगा। (जिसे अदृष्ट का कुण्ठन कहते हैं)। अदृष्ट में कार्य को उत्पन्न करने की यह अक्ष-मता ही घट्ट की 'वृत्ति' धर्यात कार्योत्पादनप्रवृत्ति का 'रोध' या 'निरोध' है। किन्तु यह संभव नहीं जान पड़ता कि सभी जीवों के सभी अदृष्ट एक ही समय अपना काम करना छोड़ बैठें। क्योंकि प्रत्येक श्रदृष्ट अपने नियमित समय में ही फल को उत्पन्न करेंगे। कभी भी 'समसमय' में फल को उत्पन्न नहीं कर सकते। सुतराम् अदृष्टों का 'विपाक' अर्थात् फलोन्मुखता 'विषम' धर्यात् विभिन्न समयों में ही होगी। अतः ऐसा कोई समय संभव नहीं है, जिस में सभी जीवों के सभी श्रदृष्टों की कार्य करने की शक्ति कुण्ठित हो जाय। सुतराम् उस समय भी किसी जीव का कोई श्रदृष्ट भोगोन्मुख हो सकता है, जिसे आप 'प्रलय' कहते हैं। ऐसा होने पर उस समय उस भोग के सम्पादन के लिये उपयुक्त शरीर, इन्द्रिय एवं विषयों की भी सत्ता माननी होगी। जिस समय इतनी वस्तुयं विद्यमान हों, उस को 'प्रलय' कैसे कहा जा सकता है ? अतः ऐसा कोई समय नहीं है, जिस में कोई भी जन्य द्रव्य न रहे। सुतराम् जन्य द्रव्य का सनाव्य रूप प्रलय नाम का कोई काल नहीं है। श

# (३) वर्णादिव्यवस्था ... ...

प्रलय को स्वीकार करने में तीसरी बाघा है 'वर्णव्यवस्था' की अनुपपत्ति । क्योंकि बाह्मणजाति के माता-पिता से उत्पन्न व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता है । प्रलयकाल में सभी वर्णों के मनुष्यों का विनाश हो जायगा, श्रतः आगे की सृष्ठि में वर्णव्यवस्था का कोई नियामक नहीं रह जायगा । किन्तु वर्णव्यवस्था का सर्वथा लोप तो नैयायिक गण भी नहीं मानते । अतः प्रलय को स्वीकार करना संभव नहीं है । है

<sup>1.</sup> इस सन्दर्भ के उपपादन से अमीष्ट अनुमान का प्रयोग इस प्राकर है:— विवादाध्यासितानि कर्माणि न युगपन्निरुद्धवृत्तीनि, विषमविपाकसमयस्वाद् इदानीं सुक्तसुज्यमानभोक्ष्यमाणकर्मवस् ।

२. विश्वतिपन्नाः त्राह्मणाः त्राह्मण्सन्तानजन्मानः त्राह्मण्यात् त्राष्ट्रनिकत्राह्मण्यत् अनुमान का यही स्वकृप उपत सन्दर्भ से अभिमेत है।

समयानुपलब्धी शाब्दव्यवहारविलोपप्रसङ्गात्, घटादिसम्प्रदायभङ्गप्रसङ्गाच्च कथमेविमिति चेत् १ उच्यते—

> वर्षादिवद्भवोपाधिवृ'तिरोधः सुषुप्तिवत् । उद्भिद्वृश्चिकवद्धर्गा मायावत् समयादयः ॥ २ ॥

#### समयानुपलब्धी ... ... ...

अगर प्रलय को स्वीकार करेंगे तो शब्दों से होनेवाले बोघ एवं तन्मूलक अनयनादि व्यवहार ये दोनों ही अनुपपन्न हो जाँयगे, क्योंकि शब्दबोघ के लिये शक्ति का ज्ञान आवश्यक है। शक्तिग्रह वृद्धों के व्यवहार से होता है। जिस पुरुष को घट पद की शक्ति का ज्ञान घटादि में रहता है, वह यदि 'घटमानय' इत्यादि आज्ञासूचक वाक्यों का व्यवहार करता है, तो उसके सुननेवाले भृत्य या शिष्य जिन्हें घट में घटपद की शक्ति गृहीत है—घट को ले आते हैं। वहाँ अगर कोई ऐसा नृतीय व्यक्ति खड़ा रहता है जिसको घट में घटपद की शक्ति का ज्ञान नहीं है—वह पुरुष प्रत्यक्ष दृष्ट उस कम्बुग्रीवादिमान अर्थ में घटपद की शक्ति को समझ लेता है। प्रलय के बाद जो सृष्टि होगी, उसमें कोई ऐसा पुरुष नहीं रहेगा, जिस को घट में घटपद की शक्ति पहिले से गृहीत हो। तो फिर किसके व्यवहार से कीन शक्ति को समभेगा ? अतः प्रलय को स्वीकार करना संभव नहीं है।

#### ५. घटादिसम्प्रदाय ... ... ...

अगर प्रलय को स्वीकार करेंगे तो घटादि का व्यवहार विछिन्त हो जायेगा। सम्प्रति कुम्हार का बेटा अपने पिता का घट बनाना देखकर घड़ा बनाने अगता। हैप्रलयके बाद जो सृष्टि होगी, उसमें पहिले से घट निर्माण कार्य में पटु कोई पुरुष रहेगा नहीं, फिर उस सृष्टि के लोग किससे घड़ा बनाने का काम सीखेंगे? इस प्रकार सभी कार्यों की न्युंखला ही दूट जायगी। अत: सभी जन्यद्रवयों के नाश का आश्रय रूप कोई काल स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसे प्रलय कहा जाय।

#### सि॰ प॰ " "वर्षादिवद्

प्रलय की इस अनुपत्ति के प्रसङ्गमें हमलोग कहते कि:-

सूर्य जिस दिन मिथुन राशि को छोड़ कर कर्क राशि में आते हैं, उस दिन से वर्षा ऋतु का आरम्भ होता है। एवं जब तक सिंह राशि में रहते हैं, तब तक का समय वर्षा ऋतु कहलाता है। वर्षा ऋतु के इन दिनों में सब से पहिला दिन (जिस दिन सूर्य मिथुन राशि को

१. विप्रतिपन्नाः शाब्द्ध्यवहाराः वृच्यव्यवहारपूर्वकाः शाब्द्स्यवहारस्वात् अयतन शताब्द्-व्यवहारवत् ।

२. विप्रतिपन्नानिः घटादिनिमाँगांनि त्यासूतदर्शंकज्ञानपूर्वंकाणि घटादिनिमांग्रादादम्वन-मुटादिनिमांग्रवत् ।

छोड़ कर कर्क राशि में आते हैं ) वर्षाऋतुदिनपूर्वक नहीं है। क्योंकि उसके पूर्व के दिन वर्षा ऋतु के नहीं हैं। यद्यपि वर्षा ऋतु के दूसरे दिन से लेकर और सभी दिन (जब तक सूर्य सिंह राशि को छोड़ नहीं देते ) वर्षाऋतुदिन पूर्वक हैं, क्योंकि इन सभी दिनों के ग्रन्थवहितपूर्व के दिन अवश्य ही वर्षा ऋतु के होते हैं। वस्तुगित की इस स्थिति पर गर कोई यह अनुमान करे कि 'वर्षा ऋतु के सभी दिन वर्षा ऋतु के होने के कारण म्रवश्य ही वर्षादिनपूर्वक हैं' तो इस भ्रनुमान का हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होगा। क्योंकि यह हेतु 'वर्षा ऋतु के प्रथमदिनभिन्नत्व' रूप उपाधि से युक्त है। वर्षा ऋतु पूर्व के जितने अभी दिन हैं वे सभी अवश्य ही 'वर्षाप्रथमदिन से भिन्न हैं' एवं वर्षादिनत्व रूप हेतु वर्षा के प्रथम दिन में भी है, किन्तु उसमें वर्षाप्रथमदिनभिन्नत्व रूप कथित उपाधि नहीं है, इस प्रकार वर्षादिनपूर्वकत्व रूप उपाधि साध्य हैं। एवं वर्षादिनत्व रूप हेतु का भ्रव्यापक भी है। अतः उसके होने में कोई वाधा नहीं है। इसी प्रकार 'अहोरात्रमहोरात्रपूर्वकम्, अहोरात्रत्वाद् अद्यतनाहोरात्रवत्, इस अनुमान का 'अहोरात्रत्व' हेतु उपाधि होने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है। क्योंकि सृष्टि का सबसे पहिला ग्रहोरात्र अहोरात्रपूर्वक नहों है। सृष्टि के दूसरे अहोरात्र से लेकर प्रलय के पूर्व के सभी अहोरात्र अहोरात्रपूर्वक हैं। कथित पहिला अहोरात्र सृष्टि का उत्पत्तिकाल है। आगे के सभी अहोरात्र सृष्टि के स्थिति काल हैं। उत्पत्तिकाल का उक्त पहिला अहोरात्र भ्रहोरात्रपूर्वक नहीं है। एवं स्थिति काल के उक्त सभी अहोरात्र अहोरात्रपूर्वक हैं। इस वस्तुगति के अनुसार 'अहो-रात्रमहोरात्रपूर्वंकम्' इस अनुमान के हेतु में 'भव' अर्थात् स्थितिकालत्व स्वरूप 'भव' उपाधि है। क्योंकि कथित अहोरात्रपूर्वकत्व रूप साध्य स्थितिकाल के सभी अहोरात्रों में है, उन सभी अहोरात्रों में स्थितिकालत्व रूप उपाधि भी है, अतः स्थितिकालत्व उपाधि साध्य का व्यापक भी है। एवं उक्त अनुमान का 'अहोरात्रत्व' हेतु सृष्टि के प्रथम ग्रहोरात्र में भी है, उसमें प्रकृत स्थितिकालत्व रूप उपाधि नहीं है। इस प्रकार प्रकृत स्थितिकालत्व रूप 'भव' में साघन का अन्यापकत्व भी है। इस उपाधि के कारण अहोरात्रत्व हेतु से सभी पहोरात्रों में प्रहोरात्रपूर्वकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

# (२) वृत्तिरोधः सुषुप्तिवत् … … …

जिस प्रकार विभिन्न समयों में फल देने वाले कुछ जीवों के घटछों की 'वृत्ति' धर्यात कार्य करने को क्षमता सुष्ठुप्ति समय रूप एक ही काल में प्रतिरुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार प्रलय तत्पूर्वंकत्वमात्रे सिद्धसाधनात्, अनन्तरतत्पूर्वंकत्वे अप्रयोजकत्वात्, वर्षादि-दिनपूर्वंकतिह्ननियमभँगवदुपपत्तेः राज्यादिविज्ञेषसंसगं रूपकालोपाधिप्रयुक्तं हि

रूप एक ही काल में सभी जीवों के सभी श्रदृष्टों की कार्यक्षमता भी श्रवरुद्ध हो सकती है। अतः इस कथन में भी कुछ सार नहीं है कि "विभिन्न समयों में फल देने वाले विभिन्न जीवों की वृत्तियों का निरोध चूँ कि किसी एक समय संभव नहीं है, अतः प्रलय की संभावना नहीं है।"

### (३) उद्भिद्वृश्चिक् \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(जो चीराई का शाक) उद्भिद् पहिले चावल के कणों से उत्पन्न होता है, बाद में उसकी परम्परा उक्त शाक रूप उद्भिद् के वीजों से ही चलती है। अथवा विच्छू की पहिली उत्पत्ति गोवर से होती है, और पीछे उसकी परम्परा विच्छुओं से ही चलती है। उसी प्रकार यह मानने में कोई वाधा नहीं है कि धादि में ब्राह्मणत्वादि जाति के व्यक्तियों की उत्पत्ति उनके लिये नियमिति विशेष प्रकार के भूतर्वंग से ही होती है, उसके बाद ब्राह्मणत्वादि जातियों के मातापिताओं से ही उनकी उत्पत्ति होती है। धतः प्रलय को स्वीकार करने से वर्णव्यवस्था की अनुपपत्ति भी नहीं है!

#### (४)मायावत् … … …

जिस प्रकार 'मायावी' (कटपुतिलिगों को नचाने वाला ) के सूत्र में बढ कठपुतिलिगों मायावी के कहने पर पटादि वस्तुश्रों को ले आतीं हैं, और उस क्रीड़ा को देखनेवाले अन्युत्पन्न बालक मायावी के द्वारा कथित शब्द की शक्ति को कठपुतिलिगों के द्वारा आनीत वस्तुओं में प्रहण कर लेता है। इसी प्रकार सृष्टि की आदि में ईश्वर स्वरूप प्रयोज्यवृद्ध (समझने वाला पुरुष) एवं प्रयोजक वृद्ध (समझानेवाला पुरुष) दोनों शरीरीं को घारण कर शक्तिप्रहण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ग्रतः प्रलय को स्वीकार करने पर 'समय' अर्थात् शब्दों के संखूति से होनेवाले व्यवहारों की भी कोई श्रनुपपत्ति नहीं है।

(इसी प्रकार सृष्टि की म्नादि में सभी प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण परमेश्वर कुलालादि के शरीरों को भारण कर लोगों को घटादि निर्माण की शिक्षा देते हैं। उसके बाद उस शिक्षित व्यक्ति से घटादि निर्माण में समर्थ व्यक्तियों की परम्परा चलती है। अतः प्रलय को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।

सि॰ प॰ तत्पूर्वंकत्वमात्रे ? ... ... को दोषा ?

?( मीमांसकों को ) (१) प्रत्येक अहोरात्र से पूर्व कभी न कभी किसी महोरात्र की सत्ता का साधन इष्ट है ? (२) या यह सिद्ध करना है कि प्रत्येक अहोरात्र से अञ्यवहित पूर्व में कभी न कभी महोरात्र भवश्य रहता है ?)

१. 'तत्वपूर्वकत्वमान्ने' यहाँ से लेकर 'श्रवपवित्वात्' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से आचार्य ने रलोक के पहिले चरण की व्याख्या की है।

तत्, तदभाव एव व्यावृत्तेः । तथेहापि सर्गानुवृत्तिनिमित्तब्रह्माण्डस्थितिरूपकालोपाधि-निबन्धनत्वात्तस्य, तदभाव एव व्यावृत्तौ को दोषः ?।

अगर सभी श्रहोरात्रों से पूर्व जिस किसी अहोरात्र की सत्ता को सिद्ध करेंगें तो सिद्धसाधन दोष होगा, क्योंकि हम (नैयायिक) लोग भी इस सृष्टि के प्रथम श्रहोरात्र से पहिले उस से पहिले की सृष्टि के ग्रहोरात्र की सत्ता को स्वीकार ही करते हैं। अगर सभी अहोरात्रों से अव्यवहितपूर्व में अहोरात्र की सत्ता को सिद्ध करना चाहेंगे तो प्रकृत अनुमान का 'अहोरात्रत्व' हेतु 'अप्रयोजक' होगा। अर्थात् कोई भी अहोरात्र केवल प्रहोरात्र होने के नाते ही अव्यवहित महोरात्रपूर्वक नहीं होता। 'उस में अहोरात्रत्व है' केवल इस लिये उसे अन्यवहित अहोरात्र पूर्वक नहीं कहा जा सकता। सुतराम् इस प्रसङ्ग के यह कहने का भवकाश रह जाता है कि सृष्टि के प्रथम ग्रहोरात्र में अहोरात्रत्व रूप हेतु भले ही रहे, किन्तु इस से यह नहीं कहा जा सकता उस अहोरात्र से अन्यवहित पूर्व काल में भी अहोरात्र है ही। प्रयात् प्रहोरात्र में प्रव्यविहताहोरात्रपूर्वंकत्व रूप साध्य है हो। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के दूसरे दिन से लेकर शरद ऋतु के प्रथम दिन पर्यन्त के सभी दिन अन्यवहितवर्षादिन-पूर्वक हैं ( अर्थात् इन सभी दिनों के भ्रव्यवहित पूर्व के दिन वर्षा ऋतु के भ्रवश्य हैं ) किन्तु वर्षा ऋतू का ही पहिला दिन 'अव्यवहितवर्षादिनपूर्वक' नहीं है (अर्थात् उस दिन से अञ्यवहित पूर्व का दिन वर्षा ऋतु का नहीं है, किन्तु ग्रीष्म ऋतु का है )। ग्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि वर्षा ऋतु का कोई भी दिन इस लिये वर्षाऋतुदिनपूर्वक है, चू'कि वह वर्षा ऋतु का है, क्यों कि वर्षा ऋतु का पहिला दिन स्वयं वर्षा ऋतु का होते हुये भी वर्षाऋतु-दिनान्य वितपूर्वक नहीं है। इस वस्तुगति के अनुसार वर्षान्यवहितदिनपूर्वत्व का प्रयोजक वर्षादिनत्व को नहीं माना जा सकता। वर्षादिनाव्यवहितपूर्वंक वही दिन होगा, जिस के अव्यवहितपूर्व दिन में सूर्य रूप ग्रह कर्क या सिंह इन दोनों राशियों में से किसी एक में रहेंगे वर्षा ऋतु के पहिले दिन के अव्यवहितपूर्व दिन में सूर्य मिशुन राशि में रहते हैं, सिंह या कर्क में नहीं। अतः वर्षा ऋतु का पहिला दिन वर्षा ऋतु का होते हुये भी वर्षा ऋतु दिनाव्यवहितपूर्वकं नहीं है। शरद के पहिले दिन से अव्यवहित पूर्वदिन में सूर्य चूरकि सिंहराशि में ही रहते हैं अत:, शरद ऋतु का पहिला दिन वर्षा ऋतु का न होते हुये भी वर्षादिनाज्यवहितपूर्वक अवश्य है। अतः वर्षादिनत्व को वर्षाज्यवहितदिनपूर्वकत्व का प्रयोजक नहीं माना जा सकता।

इसी प्रकार अहोरात्राव्यवहितपूर्वकत्व का प्रयोजक अहोरात्रत्व नहीं है, किन्तु ब्राह्माण्ड का स्थितिकाल रूप 'भव' ही उसका प्रयोजक है। सृष्टि का पहिला दिन ब्रह्माण्ड का उत्पत्तिकाल है, स्थितिकाल नहीं। अत एव वह अहोरात्राव्यवहित पूर्वक नहीं है।

न च तदनुत्पन्नमनश्वरं वा, श्रवयित्वात् । वृत्तिनिरोधस्यापि सुषुप्त्यवस्था-वदुपपत्तेः । न ह्यनियतिवपाकसमयानि कर्माणीति न तदानीं कृत्स्नान्येव भोग-विमुखानि । न ह्यचेतयतः किश्चद्भोगो नाम, विरोधात् ।

कस्तिहि तदानीं शरीरस्योपयोगः ?। तं प्रति न कश्चित्। तिहि किमथंमनु-

न च तदनुत्पन्नम् भ ... ...

त्रह्माण्ड चू कि अवयवी है, अतः इसकी उत्पत्ति श्रीर विनाश इन दोनों में से किसी का भी खण्डन नहीं किया जा सकता। अतः श्रवयवी रूप ब्रह्माण्ड नित्य भी नहीं हो सकता। वृत्तिरोधस्यापि ... ... ...

जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में जीवों के शोध्र फल देने वाले और विलम्ब से फल देने वाले सभी प्रकार के अहष्ट एक ही समय फल देने से विमुख हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रलय रूप एक ही विशेष काल में वे सभी अहष्ट फल देने से विमुख हो जाते हैं, जो विभिन्न समयों में फल दे सकते हैं। जिस प्रकार सुषुप्तिकाल में यह नहीं कहा जा सकता कि सोनेवाले पुरुष के सभी ध्रदृष्ट चूँ कि विभिन्न समयों में ही फल देने की क्षमता रखते हैं, अतः किसी एक ही समय सभी अहष्ट फल देने से विमुख नहीं हो सकते। उसी प्रकार प्रलयकाल में भी यह कहना संभव नहीं है कि सभी जीवों के विभिन्न समयों में फल देने वाले सभी अहष्ट प्रलय रूप एक काल में फल देने में विमुख नहीं हो सकते।

न हि अचेतयतः " " "

मुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के साक्षाकार को ही 'भोग' कहते हैं।
एवं ज्ञान को ही चैतन्य भी कहते हैं। सुष्ठित है अचैतन्यावस्था, अर्थात् ज्ञानशून्यावस्था,
उसमें ज्ञान से अभिन्न उक्त साक्षाकार रूप भोग की उत्पत्ति कैसे हो सकती है?
तव प्रश्न रहा कि सुष्ठित समय में जब भोग नहीं हो सकता, तब भोग के आयतन रूप
शरीर का उस समय क्या उपयोग? इसका यह उत्तर हैं कि सोते हुये पुरुष के लिये
उस समय कोई उपयोग नहीं। फिर प्रश्न होता है कि तब फिर सुष्ठित काल में शरीर
की अनुवृत्ति क्यों रहती है? इसका यह उत्तर है कि उत्तर काल में भोग संपादन के
लिये ही सुष्ठित काल में शरीर की अनुवृत्ति बनी रहती है। फिर भी यह प्रश्न रह
जाता है कि सुष्ठितकाल में प्राणवायु की अनुवृत्ति किस लिये रहती है? वह तो कभी भो
भोग का सहायक नहीं होती। इस प्रश्न का यह उत्तर है कि प्राणवायु भी भोग का सहायक
है। क्यों कि प्राणवायु के संचार से जीवों के बाल्ययौवनादि अवस्थाओं का निर्णय होता है।

किन्तु, श्रद्धायह को धगर निस्य मान लिया जाय' तथापि प्रलय की उपपक्ति नहीं
 की जा सकती। अत: 'न च' इस्यादि सन्दर्भ के द्वारा श्रद्धाण्ड में धनित्यस्य का साधन किया गया है।

वत्तंते ?। उत्तरभोगार्थम्, चक्षुरादिवत् । प्राणिति किमर्थम् ?। श्वासप्रव्वाससन्ताने-नाऽऽयुषोऽवस्थाभेदार्थम्, तेन भोगविशेषसिद्धेः।

एकस्यैव तत् कथि द्विदुपपद्यते, न तु विश्वस्येति चेत् ? अनन्ततया, अनियत-विपाकसमयतया, उपमर्द्योपमर्दकस्वभावतया च कर्मणां विश्वस्यैकस्य वा को विशेषो येन तन्न भवेत् ?

मवति च सर्वस्येव सुष्वापः क्रमेगा, न तु युगपदिति चेन्न ।

बाल्ययोवनादि विशेष प्रकार की अवस्थायें भी विशेष प्रकार के भोगों के नियामक हैं। ऐसे बहुत से भोग हैं जो विशेष प्रकार की अवस्थाओं की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार प्राण भी अपने व्यापार के द्वारा भोग का संपादक है। इसिलिये सुषुप्ति काल के बाद उन अवस्थाओं में होने वाले विशेष प्रकार के भोगों के संपादन के लिए सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण का व्यापार रहता है। अत्य सुषुप्ति काल के प्राणव्यापार को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता।

# पू० प० एकस्येव ... ...

एक काल में एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को सुष्ठित हो सकती है। एक ही समय संपूर्ण विश्व को सुष्ठित भी संभव नहीं है। किसी एक समय किसी एक व्यक्ति के सभी श्रद्धिं की कार्यक्षमता कदाचित् अवरुद्ध हो भी सकती है, किन्तु किसी एक समय में विश्व के सभी जीवों के सभी अहष्टों की कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति अवरुद्ध नहीं हो सकती। अतः सुष्ठित के हष्टान्त से विश्व के सभी जीवों के श्रद्धशों की वृत्तियों के निरोध का आश्रयीभूत काल स्वरूव 'प्रलय' का समर्थन नहीं किया जा सकता।

## सि॰ प॰ भ्रनन्ततया " " " येन तन्न भवेत्

एक ही समय सभी अदृष्टों की कार्यान्विति को इसिलिये असंभव कहा गया है कि वे अनन्त हैं, एवं (विषम विपाक समय के हैं) वे विभिन्न समयों में फल देने की सामर्थ्य रखते हैं, एवं परस्पर विरोधी स्वभाव भी रखते हैं। इस स्थिति में एक जीव के सभी अदृष्ट उक्त तीनों धरों से युक्त होते हुये भी अगर एक समय में सर्वथा चुित्ति हैं होकर उस जीव के सुष्ठिति का संपादन कर सकते हैं, तो फिर सभी जीवों के सभी अदृष्ट एक ही समय चुित्त रुद्ध होकर 'प्रलय' का संपादन क्यों नहीं कर सकते ? प्रायः सभी जीव सोते हैं, अतः एक ही समय सभी जीवों के अदृष्टों की चुित्त का रोध भी असंभव नहीं है।

# पू० प० भवति च सर्वस्यैव " " "

यह ठीक है कि सभी जीवों के लिये सुषुप्ति अवस्था आतो है। किन्तु एक ही समय सभी जीवों की सुषुप्ति भवस्था भी तो नहीं भाती है। अतः ऐसा कोई भी 'एक सुषुप्तिसमय' कारणक्रमायत्तत्वात् कार्यंक्रमस्य। न च स्वहेतुबलायातेः कारणेः क्रमेणेव भवितव्यम्, अनियतत्वादेव, सर्वप्रासवत्, प्रहाणां ह्यन्यदा समागमानियमेऽपि तथा कदाचित्स्यात्। यथा कालाद्यनियमेऽपि सर्वभण्डलोपरागः स्यात्। त्रिदोषसन्निपातद्वा, यथा हि वातपित्तक्षेष्मणां चयप्रकोपप्रशमक्रमाऽनियमेऽपि एकदा सन्निपातः स्यात्तदा देहसंहारः, तथा कालानलपवनमहार्णवानां सन्निपाते ब्रह्माण्डदेहप्रलयावस्थायां युगपदेव भोगरहिताक्षेतनाः स्युरिति को विरोधः?

नहीं है, जिसमें सभी जीवों के अदृष्टों की कार्यक्षमता अवरुद्ध हो जाती हो। (अर्थात् एक जीव या कुछ जीवों के अदृष्टों की यृत्तियाँ एक ही समय निरुद्ध हो सकतीं हैं। फिर भी यह बात प्रमाणसापेक्ष ही रह जाती है कि 'एक ही समय सभी जीवों के सभी अदृष्टों की कार्यक्षमता अवरुद्ध हो जाती है। सुत्राम् 'सुषुप्ति' उपयुक्त दृष्टान्त नहीं है)।

सि॰ प॰ कारग्रकमायत्तत्वात् ... ... ...

्इसका यह उत्तर है कि कुछ कार्य तो एक ही समय उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गाय के दोंनों सींग । कुछ कार्य क्रमशः उत्पन्न होते हैं जैसे कि घटपटादि । कि वा कुछ घटपटादि कार्य भी युगपत (एक ही समय) उत्पन्न होते हैं। इसका यह निष्कर्ष हुआ कि जिन कार्यों के कारणसमूह (सामग्री) युगपत् एकत्र होते हैं, उन कार्यों की उत्पत्ति युगपत होती है, एवं जिन कार्यों के कारणसमूह क्रमशः एकत्र होते हैं, उन कार्यों की उत्पत्ति क्रमशः होती है। इस वस्तुगति के अनुसार कुछ जीवों के सुष्ठित रूप धनेक कार्य एक ही समय होते है, एवं कुछ जीवों के सुषुप्ति रूप कार्य क्रमशः उत्पन्न होते हैं। अर्थात् सुषुप्ति के क्रमिकत्व का प्रयोजक है, उसकी सामग्री का ( क्रमिकत्व ) क्रमशः एकत्र होना । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अनेक कार्य एक समय में ( युगपत् ) उत्पन्न ही न हों। अतः सभी जीवों के सभी अदृष्टों की वृत्तियों के निरोध की सामग्री अगर एक ही समय संबिलत हो सके तो सभी जीवों के सभी अहुष्टों की प्रवृत्तियों का निरोध एक ही समय हो सकता है। इस प्रसङ्ग में (१) सर्वप्रास भीर (२) त्रिदोषसंनिपात ये दो दृष्टान्त दिये जा सकते हैं। (१) जिस प्रकार किसी समय ग्रहों के विशेष प्रकार के संनिषान से 'सर्वग्रास' ग्रहण होता है, एवं उक्त संनिषान में कुछ व्यत्यय होने से 'खण्डग्रास' ग्रहण होता है। (२) श्रयवा जिस प्रकार प्रकोपयुक्त कफ, पित्त और वायु के एक ही समय संविलित होने से देह का संहार रूप मृत्यु संघटित होता है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड रूप शरीर का कालानल ही प्रकुपित पित्त है, झंझावात है प्रकुपितवायु, एवं महार्णव है प्रकुपितश्लेष्मा, इन सबों के एक काल में स्वलित तथापि विदेहाः कर्मिण इति दुर्घंटमिति चेत् ? किमत्र दुर्घंटम् ? भोगनिरोध-वच्छरोरेन्द्रियविषयनिमित्तनिरोधादेव तदुपपत्तेः।

वृद्यिकतण्डुलीयकादिवद्यणांदिव्यवस्थाऽप्युपपद्यते । यथा हि वृद्यिकपूर्वं-कत्वेऽपि वृद्यिकस्य गोमयादाद्यः, तण्डुलीयकपूर्वंकत्वेपि तण्डुलीयकस्य तण्डुलकणा-दाद्यः, विद्वपूर्वंकत्वेऽपि वह्ने ररणोराद्यः, एवं क्षीरदिघष्टततैलकदलीकाण्डादयः ।

तथा मानुषपगुगोन्नाह्मरापूर्वकत्वेऽपि तेषां प्राथिमकास्तत्तत्कर्मोपिनबद्धभूत-भेदहेतुका एव । स एव हेतुः सर्वत्रानुगत इति सर्वेषां तत्सान्तानिकानां समान-जातीयत्विमिति किमसंगतम् ? ।

होने से ब्रह्माण्ड स्वरूप देह का नाश रूप प्रलय हो सकता है। उस प्रलय रूप विशेष प्रकार की अवस्था में विशेष कारण वश अगर सभी जीवों की सभी वृत्तियों का निरोध एक ही समय हो जाय, तो इस में कौन सी असङ्गति है? भोग्य एवं भोग के साधनों के न रहने पर जीवों में श्रदृष्ट के रहते हुए भी भोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

पूर पर तथापि "दिदेहाः कृमिगाः" " १

फिर भी यह उचित प्रतीत नहीं होता कि शरीरादि तो न रहें, किन्तु आत्मा में कमं (अदृष्ट) की सत्ता बनी रहे।
किमन्न

सभी बातें कार्यकारणभाव के ऊपर निर्भर करतीं हैं। तदनुसार जिस प्रकार अहष्ट के रहते हुए भी भोग के भोग्यादि अन्य कारणों के न रहने से भोग की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार अहष्ट के रहने पर भी शरीर, इन्द्रिय एवं विषय इन सभी के कारणों के विनष्ट हो जाने पर भी शरीरादि के नाश की उपपत्ति हो सकती है।

वृश्चिकतण्डुलीयकादिवत् ... ... ...

अर्थात् जिस प्रकार विच्छू की उत्पत्ति सर्वप्रथम गोबर से होती है, बाद में फिर विच्छू

<sup>1.</sup> यह ठीक नहीं मालूम होता, जीवों के शारीरादि के विनष्ट हो जाने पर भी उत्तर काल में भोग के लिये अध्य रहते ही हैं—क्यों कि शारीरादि से युक्त जीव ही जब कमें कर सकता है तब उस कमें से उरपन्न अध्य का आश्रय भी शारीरादि से युक्त जीव ही हो सकता है। तस्मान् जीव 'विदेह' है, अर्थान् शारीर इन्द्रिय प्रभृति से शून्य है, अयं च उनमें अद्य है, ये दोनों बातें एक साथ नहीं मानी जा सकती। इसी असंगिति का परिहार 'तथापि-विदेहा: किमसमऽअस् इत्यादि सन्दर्भ से आचार्य ने किया है। उक्ष सन्दर्भ से शाचार्य ने किया है। उक्ष सन्दर्भ से शाचार्य ने किया है।

गतं तर्हि गोपूनकोऽयं गोत्वादित्यादिना। न गतम्, योनिजेब्वेन व्यवस्थापनात्। मानसास्त्वन्यथाऽपीति। गोमयवृदिचकादिवदिदानीमपि किं न स्यादिति चेन्न।

से ही विच्छुओं की उत्पत्ति होने लगती है। अथवा चौराई शाक की उत्पत्ति पहिले चावल के कणों से होती है, बाद में चौराई के बीज से ही चौराई शाक की उत्पत्ति होती है। कि वा अभी विह्न से ही विह्न की उत्पत्ति देखी जाती है, किन्तु आदि में अरिण के मन्थन से ही बिह्न की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकार दूध, दही, छूत एवं कदलोकाण्ड प्रभृति में भी जानना चाहिए। इसी प्रकार अभी के (सिष्ट के उत्तर काल में) ब्राह्मण यद्मिप ब्राह्मण माता पिता से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु 'प्राथमिक' अर्थात् सिष्ट की आदि में ब्राह्मणादि की उत्पत्ति ब्राह्मणादि से न होकर ब्राह्मणादि शरीरों के सम्पादक विशेष प्रकार के पृथिव्यादि भूतवर्गों से ही हुई थो। जिस प्रकार सदृश कापालों से उत्पन्न सभी द्रव्य घटजातीय ही होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मणादि शरीर के सम्पादक विशेष प्रकार के अदृष्टों से नियमित पृथिव्यादि एक जाति के द्रव्यों से जिन शरीरों की उत्पत्ति होगी, वे सभी ब्राह्मण जातीय ही होंगे, इसमें कोई भी असङ्गिति नहीं है। तस्मात् सृष्टि के ब्रादिकाल में ब्राह्मणत्वादि जाति के शरीरों की अनुपपत्ति से अर्थात् वर्णव्यवस्था की अनुपपत्ति से प्रलय की अनुपपत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती।

पू० प० गतं तर्हि ... ... ...

गोत्व हेतु से गोपूर्वकत्व का अनुमान सार्वजनीन है। अगर सृष्टि के आदि की तरह किसी भी गोत्व में गोपूर्वकत्व न रहे तो गोत्व हेतु में गोपूर्वकत्व की व्याप्ति भङ्ग हो जाती है। फलतः गोत्व हेतु से गोपूर्वकत्व का सर्वसिद्ध अनुमान न हो सकेगा।

पि॰ प॰ न गतम् ... ... ... ...

सभी जीव योनिज एवं मानस भेद से दो प्रकार के हैं। इन में योनिज गवादि के प्रसङ्ग में ही गोपूर्वकरव का नियम है। मानस गवादि 'अन्यथापि' विना गोपूर्वक भी हो सकते हैं। अर्थात् गोपूर्वकरव के साधन के लिये जिस 'गोरव' को हेतु रूप में उपस्थित किया जाता है, वह योनिज गोम्नों में रहने वाला गोरव हो है। एवं तन्मूलक ही उक्त अनुमान है।

पूर्ण पर्णामयवृहिचकादिवत् ... ...

( यह प्रश्न रह जाता है कि कथित 'गोमयवृश्चिक' न्याय से ब्राह्मणादि जाति के शरीरों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? इस प्रश्न का यह समाधान है कि )

कालविशेषनियतत्वात् कार्यंविशेषाए। म् । न हि वर्षासु गोमयाच्छालूक इति हेमन्ते कि न स्यात् ?

समयोऽप्येकेनेव मायाविनेव व्युत्पाद्यव्युत्पादकभावाविस्थितनानाकायाधि-ष्ठानाद् व्यवहारत एव सुकरः । यथा हि मायावी सूत्रसञ्चाराधिष्ठितं दारुपुत्रकिमद-मानयेति प्रयुङ्कते । स च दारुपुत्रकस्तथा करोति । तदा चेतनव्यवहारादिवत्तद्शीं बालो व्युत्पाद्यते, तथेहापि स्यात् । क्रियाव्युत्पत्तिरिप तत एव कुलालकुविन्दादीनाम् । सर्गादावेव कि प्रमाणिमिति चेत् ?

सि॰ प॰ कालविशेष नियत्वात् \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कुछ विशेष प्रकार के कार्यों का यह स्वभाव होता है कि वे एक विशेष समय में ही उत्पन्न हों। यह अभियोग नहीं किया जा सकता कि वर्षिऋतु में गोबर से शालूक (कुकुरमुत्ता) की उत्पत्ति होती है, तो हेमन्त ऋतु में उसकी उत्पत्ति गोवर से क्यों न हो ? श्रतः यह कहा जा सकता है कि सृष्टि के आदिकालिक ब्राह्मणादि शरीरों का यह स्वभाव है कि वे विना ब्राह्मणादि शरीर के ही उत्पन्न हों। एवं अभी के ब्राह्मणादि शरीरों का यही स्वभाव है कि वे ब्राह्मणादि शरीरों का यही स्वभाव है कि वे ब्राह्मणादि शरीरों का यही स्वभाव है कि

समयोऽप्येकेनैव ... ... ... ...

जिस प्रकार 'मायावी' ( कठपुतली को नचानेवाले ) के सूत्र में बद्ध कठपुतियाँ उस मायावी के कहने पर पटादि वस्तुओं के ले प्राती है, एवं उस क्रीड़ा को देखने वाला अव्युत्पन्त बालक मायावी के द्वारा कथित शब्द के 'समय' ( अर्थात् संकेत ) को कठपुतलियों के द्वारा लायी गई वस्तुओं में समझ लेता है । उसी प्रकार यह कल्पना सहज है कि सृष्टि की आदि में एक ही ईश्वर प्रयोज्यबुद्ध ( समझनेवाला पुरुष ) एवं प्रयोजकबृद्ध ( समझनेवाला पुरुष ) दोनों शरीरों को धारण कर 'समयग्रहण' ( शक्तिज्ञान ) के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं । कियाब्युत्पत्तिरिप ••• ••• ••• •••

इसी प्रकार सृष्टि की आदि में सभी प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण परमेश्वर कुछाछादि शरीरों को धारण कर छोगों को घटादि निर्माण की शिक्षा देते हैं। इसके बाद . उन शिक्षित व्यक्तियों से घटादि निर्माण में समर्थ व्यक्तियों को परम्परा चलती है, अतः महत्य को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।

पू॰ प सर्गादावेव ... ... ...

(बायक प्रमाणों के खण्डन भर से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, इसके लिये साथक प्रमाण भी चाहिये। अतः सृष्टि और प्रलय की सिद्धि के लिये प्रमाणों का दिखाना आवश्यक है, इसीलिये 'सर्गादी' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रश्न किया गया है कि ) सृष्टि और प्रलय की सत्ता में कीन-सा प्रमाण है ?

विश्वसन्तानोऽयं दृश्यसन्तानजून्यैः समवायिभिरारब्धः, सन्तानत्वादारग्रेय-सन्तानवत् । वर्तमानब्रह्माण्डपरमाण्यः पूर्वमुत्पादितसजातीयसन्तानान्तराः नित्यस्वे सति तदारम्भकत्वात्, प्रदोपपरमाग्गुवदित्यादि ।

श्रवयवानामावापोद्वापादुर।त्तिविनाशो च स्याताम्, सन्तानाऽविच्छेदश्चेति को विरोध इति चेन्त।

संसार में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी परस्पर किसी-न-किसी प्रकार के सम्बन्ध से युक्त हैं। अभी के (सृष्टि के उत्तर के समय) विश्व में घटादि को उत्पन्न करनेवाले परमासु भी हैं, एवं हश्यघटकपालादि के 'सन्तान' अर्थात् समूह भी हैं। इस प्रकार सृष्टि के उत्तरकाल में घटारम्भक सभी परमासु कपालादि हश्य पदार्थों से युक्त हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सृष्टि के उत्तरकाल में जिन घटादि द्रव्थों की उत्पत्ति होती है, उनका कारण दृश्यघटकपालादि सन्तान से युक्त परमासु हैं। एवं सृष्टि के उत्तरकाल में जिनकी उत्पत्ति दृश्यसन्तान से युक्त परमासुओं से होती है, उस जाति की वस्तु कभी दृश्यतसन्तान से रहित परमासुओं से भी होती है। जैसे प्राथमिक विह्न को उत्पत्ति अरिण काष्ठ में संयुक्त विह्न के परमासुओं से ही होती है, उस समय उसे स्थूलवाह्नि का साहचर्य नहीं मिलता है। इसी प्रकार घटादि के उत्पादक परमासु समूह जिस समय दृश्यसन्तान से रहित होकर घटादि को उत्पन्न करते हैं, वही काल 'सृष्टि का आदिकाल' है।

वर्त्तमानब्रह्माण्डपरमाणवः ... ... ...

वर्तमान ब्रह्माण्ड के उत्पादक जितने भी परमास्यु हैं, वे सभी अवश्य ही इस ब्रह्माण्ड के सजातीय दूसरे ब्रह्माण्ड के भी उत्पादक हैं। क्योंकि परमास्यु नित्य हैं, और उनमें ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने की शांक्त है। जैसे की प्रदीप के उत्पादक परमास्यु प्रत्येक क्षण में अलग-अलग प्रदीपों की सृष्टि करते हैं। यह पहिले ही लिखा जा चुका है कि उत्पत्ति शील होने के कारण ब्रह्माण्ड म्रनित्य हैं।

पू० प० अवयवानाम् " " " "

अतीत ब्रह्माण्ड के विनाश एवं वर्तमान ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति इन दोनों के बीच ऐसा कोई भी समय नहीं है, जहां उत्पत्तिशील (कार्य) द्रव्यों की उत्पत्ति और विनाश की परम्परा न रहे। अतः जैसे कि वर्त्तमान काल में अवयवों के संयोग और वियोग से कार्यद्रव्यों की हु उत्पत्ति और विनाश की परम्परा प्रचलित देखी जाती है, इसी प्रकार यह उत्पत्तिविनाश की घारा चालू रहती है। किसी भी समय इसका विराम नहीं होता। इसको मान लेने से एवं हि घटादिसन्तानाऽविच्छेदोऽपि स्यात्। विपर्ययस्तु दृश्यते। कर्त्रादि-भोगविशेषसम्पादनप्रयुक्तोऽसाविति चेन्न। दृचगुकेषु तदभावात्।

घटादि कार्यसमूहों के प्रवाह की सर्वानुभविसद्ध ग्रविच्छन्नता भी उपपन्न होती है। अतः उक्त अनुमान से प्रलय की सिद्धि नहीं हो सकती। सि० प॰ न, एवं हि · · · · · · ·

उक्त अनुमान का हेतु 'भोगिवशेषप्रयुक्तत्व' रूप उपाधि से युक्त है। अर्थात् वस्तुओं के विनाश का प्रयोजक 'सन्तित्व' नहीं है, किन्तु विशेष प्रकार के भोग का संपादन ही उसका प्रयोजक है। प्रत्येक विनाश से किशी को सुख मिलता है, तो किसी को दुख। जिस संयय घट जाति के सभी व्यक्तियों के विनाश से होने वाले सुख और दुःख के प्रयोजक अदृष्ट कार्योन्मुख हो जाते हैं, उस समय घटसंप्रदाय का विच्छेद हो जाता है। अतः घटादि समूहों के विनाश का प्रयोजक उनका 'सन्तित्व' नहीं है। किन्तु 'विशेष प्रकार के भोगों का संपादन ही उसका प्रयोजक है। अतः उक्त अनुमान का हेतु 'भोगिवशेषप्रयुक्तत्व' रूप उपाधि से युक्त होने के कारण दुष्ट है।

सि० प० द्रचणुकेषु ... ... ...

कथित 'भोगविशेषप्रयुक्तत्व' स्वरूप धर्म प्रकृत साध्य का व्यापक न होने से उपाधि नहीं हो सकता । क्योंकि जिस वस्तु की सत्ता सुख का कारण होती है, उसी वस्तु की असत्ता दुःख के उत्पादन के द्वारा मोग की संपादिका होती है। द्वचर्गुक भोग्य नहीं है, अतः सुःख का उत्पादक भी नहीं है। फलतः उसके नाश से दुःख की उत्पत्ति एवं दुःख के साक्षात्कार रूप भोग की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं है। सुतराम् द्वचर्गुक का अत्यन्त विनाश तो होता है, किन्तु वह विशेष प्रकार के भोग का संपादक नहीं है। अतः द्वचर्गुक के विनाश में व्यापकत्व भक्त हो जाने से प्रकृत उपाधि सम्भव नहीं है।

तथा च तदवयवानामपगमाभावेऽनादित्वप्रसंगे द्वचगुकत्वव्याघातः । तस्मात् यत्कार्यं यन्निबन्धनस्थिति तदपगमे तन्निवृत्तिः । यत् यद्धेतुकं तदुपगमे तस्योत्पत्तिः । न च कार्यस्य स्थितिनिबन्धनं नित्यमेव, नित्यस्थिति प्रसंगात् । न च नित्य एव हेतुः, अकादाचित्कत्वप्रसंगात् । तदितिनिस्तरंगमेतत् ।

ईटश्याद्य वस्तुस्थिती भोगोऽपि कर्मभिरेवमेव वस्तुस्वभावानिकमेण सम्पादनीय इति द्वचगुकवत् पिपीलिकाण्डादेः ब्रह्माण्डपर्यन्तस्यापि विश्वस्येयमेव गतिरिति प्रतिबन्धसिद्धिः।

#### तथा च तदवयवानाम् " " " " "

अगर सभी विनाशों को विशेष प्रकार के भोग का प्रयोजक मानें तो हथागुक का कभी नाश ही नहीं हो सकेगा। वयोंकि हथागुक के विनाश से कोई भी भोग संपन्न नहीं होता है। श्रगर 'हथागुक' नाम के द्रव्य का विनाश नहीं होगा तो फिर उसकी उत्पत्ति भी नहीं मानी जा सकेगो। क्योंकि अविनाशस्वभाव के भावपदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार हथागुक नाम का द्रव्य जब श्रनुत्पत्तिशोल एवं अविनाशशील होगा तो फिर वह 'सावयव' नहीं हो सकता। इस प्रकार 'उस' द्रव्य का 'हथागुक' नाम ही व्याहत हो जायगा, क्योंकि दो (परम) अगुओं से उत्पन्न होने के कारण ही उस को 'हथागुक' कहा जाता है।

## तस्मात् यत्कार्यम् ... ...

अतः जिस कार्य की सत्ता के मूल कारण के हट जाने पर उस कार्य का विनाश हो जाता है। एवं वही कारण जब दूसरे देश में भ्रौर सहकारी कारणों के साथ जा मिलता है, तो फिर उस देश में उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्यसत्ता का यह प्रयोजक (असमवायिकारण) कारण नित्य नहीं हो सकता। भ्रगर ऐसा मानेंगे तो उस कार्य की सर्वदा स्थिति माननी पड़ेगी। भ्रतः 'तत्' भ्रथात् 'तस्मात्' 'एतत्' अर्थात् सृष्टि के साधक और प्रलय के साथक दोनों अनुमान 'निस्तरङ्ग' अर्थात् 'निर्दोष' है।

#### इटश्यां च ... ... ...

कार्यों की स्थिति चूँ कि अनित्यकारणमूलक है, इस वस्तुगित के स्वभाव का अतिक्रमण कार्य के द्वारा भोग के उत्पादन में भी नहीं होगा। इसिलये द्वचरापुक के ही समान पिपिलिका हो लेकर बहुगण्ड पर्यन्त के सभी कार्यों के प्रसङ्ग में 'यही गति' होगी। अर्थात् सन्तानत्व तथाच ब्रह्माण्डे परमागुसाद्भिवितरि परमागुषु च स्वतन्त्रेषु पृथगासीनेषु तदन्तःपातिनः प्राणिगणाः क वर्त्तंन्ताम् ?। कुपित्तकपिकपोलान्तर्गतौदुम्बरमशक-समूहवत्, दवदहनदद्यमानदारूदरिवधूर्णमानघुणसंघातवत्। प्रलयपवनोङ्गासनीयौ-विनलिपातिपोतसांयात्रिकसार्थंवद्वेति ॥ २॥

प्रयुक्त नाशप्रतियोगित्ववालो गति ही होगी। सुतराम् जिन पदार्थी में सन्तानत्व है, उन सभी पदार्थों में ग्रत्यन्त विनाश का प्रतियोगित्व रूप साध्य भी अवश्य ही है। अतः कथित ग्रनुमान के हेतुओं में 'प्रतिबन्ध' की अर्थात् व्याप्ति की कोई अनुपपत्ति नहीं है। ब्रह्माण्डे \*\*\* \*\*\* \*\*\*

- (१) जब ब्रह्माण्ड 'परमागुसात' हो जायगा अर्थात् ब्रह्माण्ड का जब आपरमाण्वन्त विनाश हो जायगा और जब सभी परमागु 'स्वतन्त्र' अर्थात् परस्पर असम्बद्ध हो जायँगे। तो वे कार्य के उत्पादन में अक्षम हो जायँगे, उस समय ये 'प्राणिगण' या 'गिरिसागरादि' कहाँ रहेंगे? अतः यही मानना होगा कि आश्रय के अभाव में वे भी विनष्ट हो जाँयगे। अर्थात् अवयवों में ही अवयवी की सत्ता रहती है। अवयवी परम्परा का विनाश जब द्वचगुक के विनाश तक पहुँच जायगा, उस समय अन्य किसी अवयवी के अवयव की संभावना ही नहीं रहेगी। इस से ये अनुमान निष्पन्न होते हैं कि (१) प्राणियों का या गिरिसागरादि का भी अत्यन्त विनाश अवश्य होता है, क्योंकि दूसरे महाद्रव्योंके विनाश से उनके आश्रय विनष्ट हो चुके रहते हैं। जैसे कि (क्षुधा) से क्रुद्ध वानर के मुँह में पड़े हुये गूलर के बीच रहनेवाले कीड़ों का नाश गूलर के विनाश से हो जाता है। इस से अनुमान का यह वाक्य निष्पन्न होता है कि प्राणिगणाः गिरिसागरादयो वा विनश्यन्ति द्रव्यान्तरेण सह विहन्यमानाधारत्वात् कुगितकपोलान्तर्गतोदुम्बरमशकसमूहवत्"
- (२) ('दवदहनदह्यमान' इत्यादि दृष्टान्तवाक्य से सूचित दूसरे अनुमानवाक्य का अभिप्राय है कि) दावाग्नि से जलते हुये वृक्ष के कोटर में घूमता हुआ 'घुन' कीड़ों का समूह जिस प्रकार महादहन से वृक्ष के विनष्ट होनेपर विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रालेय ध्रग्नि से प्राणियों का एवं गिरिसागरादि का विनाश अवश्य होता है। (अनुमान वाक्य इस प्रकार है कि 'प्राणिगणा: गिरिसागरादयो वा विनश्यन्ति महादहनदह्यमानाश्रयत्वात् दवदहनदह्यमानदारूदरविघूर्णमानघुणसङ्कातवत्)।
- (३) प्रलयपवनोल्लासनीय' इत्यादि दृष्टान्तवाक्य से श्रमिप्रेत अनुमानवाक्य का श्रमिप्राय है कि जिस प्रकार प्रलयकालिक वायु से प्रज्वलित बढ़वानल में गिरे हुये नाव के

मान लिया कि ब्रह्मःयड का नाश हो जाता है, किंतु इस लिये गिरि सागरादि या जीवों का विनाश क्यों कर होगा ? इसी प्रश्न का समाधान 'ब्रह्मायड' इस्यादि सन्दर्भ से किया गया है।

ग्रपि च-

## जन्मसंस्कारिवद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकर्मगोः। ह्रासदर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य मीयताम्॥३॥

पूर्वं हि मानस्यः प्रजाः समभवन्, ततोऽपत्येकप्रयोजनमेथुनसम्भवाः, ततः द्विकामावजनीयसन्निधिजन्मानः, इदानीं देशकालाद्यव्यवस्थया पशुधमदिव सूयिष्ठाः । पूर्वं चरुप्रभृतिषु संस्काराः समाधायिषत, ततः क्षेत्रप्रभृतिषु, ततो गर्भादितः, इदानीं तु जातेषु लौकिकव्यवहारमाश्रित्य । पूर्वं सहस्रशाखो वेदोऽध्यगायि, ततो व्यस्तः, ततः षडंग एकः, इदानीं तु कविदेका शाखेति ।

्यात्री नाव के साथ ही विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड के विनष्ट होने पर प्राणिगण एवं गिरिसागरादि भी विनष्ट हो जाते हैं। (अनुमान इस म्राकार का है कि प्राणिगणा गिरिसागरादयो वा विनश्यन्ति महापवनक्षुभितसमुद्रविलीयमानाश्रयत्वात् प्रलयपवनोल्लासनीयो-वानलिनातिपोतसांयात्रिकसार्थवत्)।। २॥

('जन्मसंस्कारिवद्यादेः' इत्यादिकारिका के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि 'वेदों के क्रिमिक ह्वास के देखने से भी सभी वेदों के अत्यन्त विनाश का अनुमान किया जा सकता है अर्थात् ) जन्म, संस्कार, शक्ति, स्वाध्याय, कर्म इन सबों के क्रिमिक ह्वास के देखने से भी बेदों के अत्यन्त ह्वास (विनाश) का अनुमान करना चाहिये।

### (१) पूर्वं हि · · · · · भूयिष्ठाः

पहिले केवल संकल्प से ही पुत्रादि के जन्म होते थे। वाद में सन्तान को कामना से उत्पन्न मैथुन से सन्तान उत्पन्न होने लगे। फिर कामवासना से अनिवार्य स्त्री एवं पुरुष का संयोग ही सन्तान के जन्म का हेतु हो गया। भ्रभी देश और काल की व्यवस्था के भी हट जाने के कारण केवल पशुभर्म से ही अधिकतर सन्तान उत्पन्न होते हैं। (जन्मह्रास)

## (२) पूर्वं चरुप्रभृतिषु ... ... ... व्यवहारमाश्रित्य

पहिले 'चर' प्रभृति में ही (माता के भोजन में ही) संस्कार होता था। (चरु में संस्कार है के वैधिष्ट्य से परधुराम विश्वामित्रादि के जन्म प्रसिद्ध हैं) आगे चलकर सन्तान की क्षेत्र स्त्री में ही (गर्भाघान) संस्कार किया जाने लगा। वाद में गर्भ ही (सोमन्तोन्नयनादि संस्कार से युक्त) संस्कृत होने लगे। अब तो सन्तान के उत्पन्न हो जाने पर लौकिक व्यवहार के अनुसार कुछ संस्कारों का संपादन कर लिया जाता है। (संस्कार का ह्यास)

#### (३) पूर्वं ही सहस्रशाखः -- · · · ·

पूर्व में सहस्रशाखा के वेदों का अध्ययन करने वाले आचार्य थे। बाद में उन में से कुछ धाखाओं का ही अध्ययन होने लगा। फिर षड्जों से युक्त एक धाखा का हो केवल अध्ययन रह गया। अब तो एक धाखा मात्र का कहीं-कहीं अध्ययन रह गया है। (अध्ययन हास)

पूर्वं ऋतवृत्तयो ब्राह्मणाः प्राद्योतिषत, ततोऽमृतवृत्तयः, सम्प्रति प्रमृतसत्यानृतकुसीदपाशुपाल्यश्ववृत्तयो भ्र्यांसः । पूर्वं दुःखेन ब्राह्मणौरतिथयोऽलभ्यन्त,
ततः क्षत्रियातिथयोऽपि संवृत्ताः, ततो वैश्यावेशिनोऽपि, सम्प्रति श्रूद्धान्नभोजिनोऽपि। पूर्वंममृतभुजः, ततो विषसभुजः, ततोऽन्नभुजः, सम्प्रत्यघभुज एव। पूर्वं
चतुष्पाद्धमं भ्रासीत्, ततस्तनूयमाने तपिस त्रिपात्, ततो म्लायित ज्ञाने द्विपात्,
सम्प्रति जीयंति यज्ञे दानैकपात् । सोऽपि पादो दुरागतादिविपादिकाशवदुःस्थोऽश्रद्धामलकलिङ्कतः कामक्रोधादिकण्टकशतजर्जरः प्रत्यहमपचीयमानवीयंतया इतस्ततः
स्वलन्निवोपलभ्यते।

(४) पूर्वं ऋतवृत्तयः ... ... ...

पहिले ब्राह्मणगण 'ऋतवृति' से श्रर्थात् खेतों में गिरे हुये अन्त के बीज को बीन कर (उञ्छवृत्ति से) जीते थे। बाद में जीविका के लिये उन्होंने 'अमृतवृत्ति' श्रर्थात् विना याचना के प्राप्त धन का सहारा लिया। अभी तो 'प्रमृत' श्रर्थात् याचना से प्राप्त धन, 'सत्यानृत' अर्थात् वाणिज्य, 'कुसीद' श्रर्थात् व्याज में प्राप्त धन एवं पशुपालन और 'श्ववृत्ति' इप सेवा से भी जीवन चलाते हैं।

(१) पूर्वं दुःखेन ... ... ...

पहिले ब्राह्मणों को भी विरले ही (ब्राह्मण) श्रतिथि मिलते थे। वाद में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों का भी श्रतिथ्य ग्रहण करने लगे। तदनन्तर वैश्यों के घरों में भी भोजन करने लगे। अब तो श्रदों का श्रन्न भी खाते हैं।

(६) पूर्वमभृतभुजः ••• ••• •••

पहिले 'अमृत' अर्थात् यज्ञ से बचा हुम्रा म्रन्न ही खाते थे। पीछे 'विघस' म्रर्थात् मितिथियों से बचा हुम्रा म्रन्न भी खाने लने। इसके बाद 'म्रन्न' अर्थात् भृत्यों को खिलाने के बाद बचा हुम्रा म्रन्न भी खाने लगे। अब तो ये 'अघ' अर्थात् केवल भ्रपने भोजन के लिये पकाये मन्न से भी जीवन चला रहे हैं। पूर्व चतुष्पात् "" "" ""

पहिले घर्म को तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, एवं दान ये चार पांव थे। इन में पहिले तपस्या क्षीण हो गयी, बाद में ज्ञान भी मिलन हो गया, यज्ञ भी जीर्णशीर्ण हो गया। अब केवल 'दान' रूप एक पएर रह गया है। वह भी दूषित उपाय से प्राप्त घन रूप विपादिकाओं (बेबाए) से युक्त है। प्रश्रद्धा रूप कीचड़ में सना हुआ है। कामक्रोधादि अनेक कांटों से वह विचा हुआ है। इन सबों से प्रतिक्षण उस की शक्ति क्षीण से अतिक्षीण होने के कारण वह (दान रूप चौथा पाँव भी) इधर उधर डोल रहा है।

१. 'अध्मसंस्कारविषादेः' इस वास्य में जो 'आदि' शब्द है, उसी से 'विषा' रूप अध्ययम के बाद 'वृत्ति' ह्वास का भी विवरण दिया गया है।

इदानीमिव सर्वत्र दृष्टान्नाधिकमिष्यत इति चेन्न । स्मृत्यनुष्ठानानुमितानी शाखानामुच्छेददर्शनात् । स्वातन्त्र्येण स्मृतीनामाचारस्य च प्रामाण्यानम्यु-पगमात् । मन्वादीनामतीन्द्रियार्थंदर्शने प्रमाणाभावात् । ग्राचारात्स्मृतिः

#### पू० प० इदानीमिव ... ... ...

वेद की जितनी शाखायें अभी उपलब्ध हैं, वास्तव में उतनी ही शाखायें हैं। उनसे अधिक शाखाओं की सत्ता नहीं मानते। अतः वेदों में क्रमशः ह्रसमानत्व' हेतु नहीं है। इसलिये यह हेतु स्वरूपासिद्ध होने के कारण वेदों के अत्यन्त उच्छेद का साधन नहीं कर सकता।

### सि॰ प॰ न, स्मृत्यनुष्ठानानुमितानाम् · · · · प्रामाण्यानभ्युपगमात्

मन्वादि स्मृतियाँ केवल इसी लिये प्रमाण हैं कि वे वेदों में कथित अनुष्ठानों का निर्देश करतीं हैं। 'श्राचार' भी कर्ताव्य का निर्णायक इसी लिये हैं कि वह वेदिविहत अनुष्ठानों का निर्देश करता है। स्मृतियों में 'श्रष्टकाः कर्ताव्याः' प्रभृति वाक्यों के द्वारा ऐसे से बहुत से श्रनुष्ठान निर्दिष्ट हैं, जिनके विधायक वाक्य अभी वेदों में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार के कुछ श्रनुष्ठान आचार की परम्परा से भी प्राप्त हैं। मीमांसकों का भी यह सिद्धान्त है कि वेदिविहत अनुष्ठानों के विधायक होने के कारण ही स्मृति श्रीर आचार प्रमाण हैं (इष्टब्य धावरभाष्य एवं तन्त्रवार्तिक अ-१ पा॰ ३ पृ० १५६ से १६६ पर्यन्त आनन्दाश्रम संस्करण) श्रतः सभी श्रास्तिकों को यह मानना ही होगा कि जिन अनुष्टानों का विधान स्मृतियों में उपलब्ध है, किन्तु वेदों में उनके विधान नहीं मिलते। एवं श्राचार से प्राप्त जिन अनुष्ठानों का विधान वेदों में मिलता है, न स्मृतियों में उन सभी अनुष्ठानों के विधायक वाक्य वेदों में थे। किन्तु वेद की जिन शाखाओं में वे वाक्य थे, वे शाखायें विनष्ट हो चुकी हैं।

#### मन्वादीनाम् " " " "

(इस प्रसङ्घ में पूर्वपक्षी की भ्रोर से कहा जा सकता है कि भ्रष्टिं को उत्पन्न करनेवाले जिन अनुष्ठानों के विधान स्मृतियों में उपलब्ब हैं, उन अहष्टों का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही मनु प्रमृति स्मृतिकारों को था। मनु प्रमृति के द्वारा रिचत स्मृतिग्रन्थ आप्तपुरुष के द्वारा रिचत होने के कारण ही प्रमाण हैं। वेदमूलक होने के कारण वे प्रमाण नहीं है। किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है) क्यों कि मन्वादि स्मृतिकारों को अतीन्द्रिय अर्थों का द्रष्टा मानने में कोई प्रमाण नहीं है। श्रतः आप्तों से रिचत होने के कारण स्मृतियों को प्रमाण नहीं माना जा सकता।

### पू० प० ग्राचारात्स्मृतिः " " " "

मनु प्रमृति स्मृतिकारों ने शिष्टों के आचरणों को देखा था। आचरणों के इस दर्शन से ही जन कोगों ने स्मृतियों की रचना की। वास में छन स्मृतियों के स्वलस्वन से ही जाचारों

स्मृतेश्वाचार इत्यनादिताभ्युपगमे श्रन्घपरंपराप्रसंगात्। श्रासंसारमनाम्नातस्य च वेदत्वव्याघातेनाऽनुमानायोगात्। उत्पत्तितोऽभिव्यक्तितोऽभिप्रायतो वाऽनविच्छन्न-वर्णामात्रस्य निरथंकत्वात्।

की परम्परा चल पड़ी। अतः स्मृति से या सदाचार से वेद शाखाओं के उच्छेद की कल्पना व्यर्थ है।

सि० प० ग्रन्धपरम्परा ... ...

आचार से स्मृति का अनुमान एवं स्मृति के विधान से आचारों को प्रमाणमूलक होने का अनुमान करेंगे तो फिर 'ग्रन्थपरम्परा' का प्रसङ्ग उपस्थित होगा। (ग्रर्थात् किसी मन्य पुरुष के द्वारा उच्चारित 'नीलो घटः' इस वाक्य से होनेवाले घट के नील होने के सभी अवहार जिस प्रकार ग्रप्रामाणिक हो जाते हैं, उसी प्रकार स्मृति और ग्राचार दोनों ही अप्रामाणिक हो जाँयगे)।

सि॰ प॰ म्रासंसारमनाम्नातस्य ... ... ...

(इस प्रसङ्घ में प्रामाकरों का कहना है कि वेदों में विहित हुये बिना जब धर्म का अनुष्ठान संभव ही नहीं है, एवं कुछ अनुष्ठानों के विधायक वाक्य उपलब्ध वेदों में नहीं पाये जाते, ऐसी स्थिति में वेद के ऐसे विधायक वाक्यों का अनुमान करना ही होगा, जिन वेदवाक्यों को किसी ने कभी प्रत्यक्ष नहीं सुना है। एवं संप्रदायविलोप के कारण आज भी उन वेदवाक्यों के प्रत्यक्ष नहीं होते, बराबर प्रनुमान ही होता है। प्रतः जिन में उक्त विधायक वाक्यों का उल्लेख था, वे शाखायें 'नित्यानुमेय' हैं। कुछ अनुष्ठानों के विधायक वाक्यों की ग्रनुपलव्ध से उन शाखायों के उच्छेद की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राभाकरों का वेद की ग्रनुपलव्ध शाखायों का यह 'नित्यानुमेयत्व' पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि) ऐसे वर्णों के समूह को ही 'वेद' कहा जाता है, जो गुरु से दिज्ञिष्यों के द्वारा ग्रधीयमान हों, एवं विशेष प्रकार की आनुपूर्वी एवं स्वरादि से गुक्त हों। जिस ग्रानुपूर्वी से गुक्त शब्दों का कभी किसी ने गुरु मुख से सुन कर उच्चारण ही नहीं किया, उन शब्दों में 'वेद' का उक्त लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः अष्टकादि आचारों के विधायक नित्यानुमेय 'अष्टकाः कर्ताब्याः' इत्यादि वाक्य 'वेद' नहीं कहे जा सकते।

उत्पत्तितोऽभिव्यक्तितः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

विशेष प्रकार की 'आनुपूर्वी से युक्त वही शब्दराशि 'वेद' कहलाता है जो घर्म और अधर्म का 'वेदक' हो । 'वेद' के इस दूसरे लक्षण के अनुसार भी 'अष्टकाः कर्लाक्याः' इत्यादि वाक्यों का 'वेद' नहीं कहा जा सकता। शब्दों की 'आनुपूर्वी' तीन कारणों से संभव है। (१) 'उत्पत्ति' से (नैयायिकों के मत से किसी विशेष अर्थं को समझाने की

यदि च शिष्टाचारत्वादिदं हितसाधनं कर्तव्यं वेत्यनुमितं कि वेदानुमानेन ? तदर्थंस्यानुमानत एव सिद्धेः। न च धर्मवेदनत्वादिदमेवानुमानम्, अनुमेयो वेदः, प्रत्यक्षसिद्धत्वात् अशब्दत्वाच्च।

इच्छा से आप्तपुरुष द्वारा उच्चारण से ) (२) 'ग्रिभिन्यिक्ति' से (मीमांसकों मत से कथित इच्छामूलक कण्ठताल्वादि न्यापार जिनत 'अभिन्यिक्ति' से ) (३) (उभयमत साधारण) अभिप्राय से । इस तीनों से भिन्न आनुपूर्वी संपादन का कोई चौथा प्रकार नहीं हो सकता । जो शन्द विश्व में कभी किसी के द्वारा न उच्चारित (आम्नात) नहीं है, ऐसा शन्द न 'उत्पन्न' हो सकता है, न अभिन्यक्त ही हो सकता है । एवं न किसी के 'ग्रिभिप्राय' का विषय ही हो सकता है । इस प्रकार का 'ग्रनुत्पन्न' 'अनिभन्यक्त' एवं 'ग्रनिभिप्ते को शन्द निर्यंक है । इस प्रकार के शन्द धर्म ग्रीर अधर्म के 'वेदक' न होने के कारण 'वेद' नहीं हो सकते ।

### सि॰ प॰ यदि च शिष्टाचारत्वात् " " "

(इस प्रसङ्ग में प्राभाकर कहते हैं कि अष्टकादि अनुष्ठानों में वेद के द्वारा इष्ट्रत्व की वृद्धि या कर्राव्यत्व की प्रतीति भले ही संभव न हो। किन्तु शिष्टाचार होने के नाते उनमें शिष्टाचारत्व हेतु से इष्टर्व का या कर्राव्यत्व का अनुमान तो हो सकता है। ऐसा संभव होने पर मन्वादि स्मृतिकारों की उन विधायक वाक्यों की रवना वेद की कल्पना के द्वारा ही मानी जा सकती है। इस का यह उत्तर है कि) जो भी विधायकवाक्य वेदों में उपलब्ध हैं, उन से भी ज्योतिष्टोमादि के अनुष्ठानों में इष्टर्व की अथवा कर्राव्यत्व की बुद्धि ही उत्पन्त होती है। यह बुद्धि अगर शिष्टाचारत्व हेतुक अनुमान से ही संपादित होगी, तो फिर वेदों के अनुमान का कौन सा प्रयोजन रह जायगा? क्योंकि अनुमान से ही हो जायगा।

### सि॰ प॰ न च धर्मवदेनत्वात् " " "

(इस प्रसङ्घ में प्राभाकर कह सकते हैं कि घर्म के 'वेदक' को ही जब वेद कहते हैं, तो फिर शिष्टाचार पूँकि घर्म का 'वेदक' है, अत: अष्टकादि आचारों में इष्टरवानुमान का हेतु होने से शिष्टाचारत्व रूप अनुमान प्रमाण भी 'वेद' ही है। शिष्टाचार रूप धर्मवेदक को ही हम लोग 'नित्यानुमेय वेद' कहते हैं। किन्तु प्राभाकरों का यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि) (१) शिष्टाचार को भ्रगर घर्म का 'वेदक' होने के नाते 'वेद' मान भी लें, तथापि वह 'नित्यानुमेय' नहीं हो सकता, क्योंकि शिष्टाचार प्रत्यक्षसिद्ध है। जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष से भी हो सकता है, वह 'नित्यानुमेय' कैसे होगा ? भतः शिष्टाचार 'नित्यानुमेयवेद' नहीं हो सकता। (२) दूसरी बात यह है कि केवल धर्म का 'वेदक' होने से ही कोई 'वेद' नहीं कहला सकता। क्योंकि 'वेद' को 'शब्द' रूप होना भी आवश्यक है। 'शिष्टाचार' धर्म का 'वेदक' होने पर भी चूँकि 'शब्द' स्वरूप नहीं है, अतः उसको 'वेद' नहीं कहा जा सकता।

ग्रथ शिष्टाचरत्वात्प्रमाग्गमूलोऽयमिति चेत् ? ततः सिद्धसाधनम्, प्रत्यक्षमूल-त्वाभ्युपगमात् । तदसम्भवेऽप्यनुमानसम्भवात् । नित्यमज्ञायमानत्वात्तदप्रत्यायकं कथमनुमानम् ? कथं च मूलमिति चेत् ?

## ( ५. ) ग्रथ शिष्टाचारत्वात् ... ...

प्रामाकरों का कहना है कि शिष्टाचारत्व हेतु से हम इष्टत्व या कर्त्तिव्यत्व का अनुमान नहीं करते, किन्तु प्रमाणसामान्यमूलकत्व का ही अनुमान करते हैं (अर्थात् अष्टकादि चूँ कि शिष्टों से आचरित है, अतः उनका कोई प्रमाण अवश्य ही होगा)। इस प्रकार अष्टकादि आचारों के साधक सामान्य अनुमान की सिद्धि हो जाने पर पक्षधर्मता बलात् उक्त 'प्रमाणसामान्यमूलकत्व' रूप साध्यसामान्य का पर्यवसान 'वेदप्रमाणमूलकत्व' रूप विशेष में होगा। इस प्रकार अष्टकादि आचारों के विधायक वावयों से युक्त वेदशाखाओं का अनुमान किया जा सकता है।

# सि॰ प॰ ततः सिद्धसाधनम् ... ...

नैयायिक लोग अष्टकादि आचारों को ईश्वरप्रत्यक्ष पूलक मानते हैं, अतः अष्टकादि आचार चूँ कि ईश्वर के प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अतः उन आचारों का अनुमान सिद्धसाधन से दूषित है। मीमांसकों के मत में यद्यपि कथित रीति से सिद्धसाधन दोष नहीं हो सकता, फिर भी कथित प्रमाणसामान्यमूलकत्व का पर्यवसान वेदप्रमाणमूलकत्व रूप विशेष में नहीं हो सकता। क्योंकि कथित प्रमाणसामान्यमूलकत्व के अनुमान का भी स्वारस्य उन आचारों में कर्ताव्यत्व एवं इष्टत्व के साधन में ही है, सो जब शिष्टाचारत्व हेतु से साक्षात ही संभव है, तो फिर शिष्टाचारत्व हेतु से प्रमाणसामान्यमूलकत्व का अनुमान और उसके बाद पक्षधमता के बल पर उसका वेदमूलकत्व में पर्यवसान, ऐसो कल्पना व्यर्थ है।

# पू॰ प॰ नित्यमज्ञायमानत्वात् ... ... ...

मन प्रमृति स्मृतिकारों को भी अष्टकादि ग्राचारों के ज्ञापक किसी विशेष हेतु का ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार अभी हम लोग शिष्टों के अष्टकादि ग्राचरणों को देखकर समस्रते हैं कि 'बिना कर्राव्यत्व ज्ञान के शिष्टों के ये आचरण नहीं हो सकते।' एवं कर्राव्यत्व का यह ज्ञान प्रत्यक्ष से सम्भव नहीं है। फिर भी इसका कोई प्रमाण ग्रवष्य होगा। मन्वादि स्मृतिकारों को भी प्रमाणमूलकत्व का यह सामान्य ज्ञान ही था। उन लोगों को भी विशेष हेतुग्रों का ज्ञान नहीं था। जो स्वयं विशेष रूप से अज्ञात ही रहा हो, वह किसी अन्य को विशेष रूप से कैसे समझा सकता है? अथवा विशेष प्रकार का ज्ञान श्रनृष्ठावाओं के कर्राव्यत्व विशेष ज्ञान का मूल कैसे हो सकता है? अतः उक्त प्रमाणसामान्य का अर्थ ही है वेदमूलकत्व। इस किये इस अनुमान में सिन्न साधन होण महीं है।

वेदः किमज्ञायमानः प्रत्यायकोऽप्रत्यायक एव वा मूलम्, येन जडतम ? तमाद्रियसे ? अनुमितत्वातज्ञायमान एवेति चेत् ? लिङ्गमप्येवमेवास्तु । अनुमेयप्रतीतेः प्राक्तनलिङ्गप्रतीतिरपेक्षिता कारणत्वात्, न तु पश्चात्तनीति चेत् १ शब्दप्रतीतिरप्येवमेव। आचारस्वरूपेण शब्दमूलत्वमनुमीयते, तेन तु शब्देन कर्त्तंव्यता प्रतीयत इति चेन्न आचारस्वरूपस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन मूलान्तरानपेक्षणात् ।

### सि० प० वेदः किम् … … …

शन्द भी तो विशेष रूप से ज्ञात होकर ही (शान्द) बोध का कारण है। अतः कियत रीति से सामान्य रूप में वेदमूलकत्व के सिद्ध होने पर भी सामान्य रूप से ज्ञात उस वेद के द्वारा अष्टकादि आचारों में इष्टत्व या कर्तान्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि निर्यानुमेय वेदशासा रूप शन्द का विशेषज्ञान तो संभव नहीं है। अतः हे जडतम ? वेद रूप शन्द क्या विना विशेष रूप से ज्ञात होकर ही बोध का कारण है ? इसी लिये क्या वेद का इतना आदर करते हो ?

### पू॰ प॰ ग्रनुमितत्वात् " " "

वेद जब अनुमान प्रमाण से ज्ञात है, तो फिर उसे श्रज्ञात कैसे कहा जा सकता है ?

इस प्रकार साधारण रूप से शिष्टाचारत्व हेतु भी तो ज्ञात ही है। पू० म० अनुमेयप्रतीतेः स्वरूप \*\*\* \*\*\* \*\*\*

दोनों में अन्तर है, चूँ क हेतु की प्रतीति साध्यप्रतीति का कारण है, अतः हेतुज्ञान की आवश्य ता पहिले होती है। प्रकृत में अष्टकादि आचार रूप पक्ष में इष्ठत्व या कर्त्तव्यस्व का साधक शिष्टाचारत्व हेतु भी यदि अनुभेय हो, एवं उसका ज्ञान हितसाधनत्व या कर्त्तव्यस्व हो तो फिर उससे अष्टकादि आचारों में इष्टत्व या कर्त्तव्यस्व की सिद्धि कैसे की जा सकती है?

#### सि॰ पं॰ शब्दप्रतीतिरपि ••• ••• •••

दोनों कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि वेद रूप शब्द के अनुमान को छोड़कर अन्य प्रमाणों से भी यदि अष्टकादि आचारों में कर्तव्यत्व की सिद्धि हो सकती है, तो फिर तदिधायक वेद का अनुमान ही व्यर्थ है।

## पू० प० म्राचारस्वरूपेण ... ... ...

वाजपेय।दि दृष्टान्तों से शिष्टों के विशेष प्रकार के आचार स्वरूप हेतु से अष्टकादि आचारों में शब्दमूलकत्व का अनुमान करते हैं (अष्टकाद्याचाराः, शब्दमूलाः, शिष्टाचारत्वात्, तस्मात्कत्तं व्यतायां प्रत्यक्षाभावदप्रमिततया च शब्दानुमानानवकाशात्, प्रत्यक्षश्रुतेरसम्भवाच्छिष्टाचारत्वेनैव कर्त्तं व्यातामनुमाय तया सूलशब्दानुमानम् । क्रि तथा च कि तेन ? तदर्थस्य प्रागेव सिद्धेः । तथाप्यागमसूलत्वेनैव तस्य व्याप्तेरितिचेत्, ग्रत एव तिह् तस्य प्रत्यक्षानुमानसूलत्वमनुमेयम् ।

वाजपेयाद्याचारवत्)। इससे अनुमित 'अष्टकाः कर्तन्याः' इत्यादि शन्दों के द्वारा अष्टकादि आचारों में कर्तन्यत्व की प्रतीति होती है। किन्तु 'अष्टकाः कर्तन्याः' इत्यादि आकारों के वाक्य वेदों में उपलब्ध नहीं होते। अतः उन्हें 'नित्यानुमेय' कहते हैं।

सि॰ प॰ तस्मातु … … … प्रागेव सिद्धेः … … …

(इस प्रसङ्ग में पूछना है कि प्रकृत वेदानुमान (१) वया आचारों की स्वरूपिसिंद्ध के लिये करते हो ? या (२) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध आचारों में कर्त्तव्यत्व की सिद्धि के लिये करते हो ? इनमें प्रथम पक्ष का खण्डन 'आचारस्वरूपस्य' इत्यादि से इस अभिप्राय से किया गया है कि ) (१) अष्टकादि आचारों का स्वरूप तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, इसके लिये वेदादि दूसरे मूलों का अन्वेषण व्यर्थ है। (२) दूसरा पक्ष इस लिये युक्त नहीं है कि जबतक शिष्टाचारत्व हेतु से अष्टकादि की कर्त्तव्यता का ज्ञान नहीं हो जायगा, तब तक उससे वेदों का अनुमान नहीं हो सकता। किन्तु इस कर्त्तव्यत्व का ज्ञान हो जाने पर वेदानुमान की कोई सार्थकता ही नहीं रह जायगी।

पू० प० तथापि ... ...

शिष्टों के द्वारा अनुष्ठित यज्ञादि अनुष्ठानों का वेदमूलक होना प्रसिद्ध है। उसी के बल से शिष्टों के द्वारा आचरित अष्टकादि के अनुष्ठानों में भी वेदमूलकरव का अनुमान करेंगे। ि (फलतः शिष्टाचारत्व हेतु में आगममूलकरव की व्याप्ति में कोई बाधा नहीं है)। अतः इसी व्याप्ति के बल से शिष्टाचारत्व हेतु से कर्त्तव्यत्व का अनुमान करेंगे। इस अनुमित कर्त्तव्यत्व के प्रमुक्त कर से ही ज्योतिष्टोमादि के दृष्टान्तों के साहाय्य से अष्टकादि आचारों में वेदमूलकरव के अनुमान में कोई बाधा नहीं रहेगी।

सि॰ प॰ भ्रत एव · · · · · ·

(यह ठीक है कि वस्तु की सिद्धि प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखती है। सामग्री का संबलन होने से अनेपेक्षित एवं अनभीष्ट वस्तु की भी सिद्धि हो जाती है। ऐसा मान लेने पर हम (नैयायिकों) लोगों की अभीष्ट सिद्ध हो जाती है। क्योंकि) शब्द का प्रामाण्य प्रत्यक्ष या अनुमान के अभीन है। (अतः ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है कि हर एक शब्द चूँ कि प्रत्यक्ष या अनुमान मूलक होने के नाते ही प्रमाण है। अतः उक्त वेदार्थों का भी प्रत्यक्ष देखने-वाला या अनुमान करनेवाला पुरुष अवश्य ही है। उसी 'पुरुष' को हम लोग 'प्रमेशवर' कहते हैं)।

ग्रादिमतस्तर्गं स्यादयं त्वनादिरिति चेत् ? ग्राचारोऽपि तर्हि प्रथमतस्तथा स्यात् । ग्रयं त्वनादिर्विनाप्यागमं भविष्यति । ग्राचारकत्तंव्यताऽनुमानयोरेवमना-दित्वमस्तु, कि निश्छन्निमिति चेत् ? प्रथमं तावन्नित्यानुमेयो वेद इति । द्वितीयख्व-देशनेन धर्मे प्रमाणिमिति ।

श्रयायमाशयः—वैदिका श्रप्याचारा राजसूयाश्वमेधादयः समुच्छिद्यमाना हश्यन्ते, यत इदानीं नानुष्ठीयन्ते ।

न चैते प्रागपि नानुष्ठिता एव, तदर्थस्य वेदराशेरप्रामाण्यप्रसङ्गात्

पू० प० ग्रादिमतः ... ... ...

सादि जो हमलोगों के वाक्य, उन्हीं का प्रामाण्य प्रत्यक्ष या श्रनुमान की अपेक्षा रखता है। वेद तो श्रनादि है, उनका प्रामाण्य प्रत्यक्ष या अनुमान के अधीन नहीं है। (अतः उक्त रीति से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती)।

सि० प० ग्राचारोऽपि तर्हि ... ... ...

इसी प्रकार ग्राचार के प्रसङ्ग में भी कहा जा सकता है कि ज्योतिष्टोमादि जिन आचारों का अनुष्ठान उनके श्रनुष्ठाताओं ने उन्हें पहिले वेदों में देखकर ही किया, वे सभी अनुष्ठान भले ही वेदमूलक रहे हों। किन्तु शिष्टों ने अष्टकादि जिन आचारों का अनुष्ठान अपने से पूर्व के शिष्टों के अनुष्ठानों को देखकर ही करते आये हैं, उन में कर्ताव्यत्व या इष्टत्व की सिद्धि अनुमान से ही होगी। पूठ पठ ग्राचारकर्तांव्यतानुमानयोः " " " " " "

्इन श्रष्टकादि आचारों को अगर श्रनुमान मूलक मान ही लें तो इसमें क्या हानि है ? सि० प० प्रथमं तावत् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

पहिली हानि आप (प्राभाकरों) की यह होगी 'नित्यानुमेय' वेदों की सत्ता लुप्त जायगी। क्योंकि अप्रत्यक्षवेदमूलक अष्टकादि आचारों में कर्राव्यत्व या इष्टत्व की सिद्धि के लिये ही तो नित्यानुमेय वेदशाखाओं की कल्पना करते हैं, सो जब प्रत्यक्ष या अनुमान से ही उपपन्न हो जायगी तो फिर नित्यानुमेय वेदशाखाओं की कल्पना अवश्य ही व्यर्थ हो जायगी।

दूसरी हानि यह होगी कि आप (मीमांसक) वर्म के लिये जो केवल वेदों के विधायक वाक्य रूप 'देशना' (चोदना) को ही प्रमाण मानते हैं, वह ज्याहत हो जायगा। पूठ पठ अथायमाशयः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिन अनुष्टानों के विधायक वाक्य अभी वेदों में उपलब्ध हैं, उन में से भी राजसूय, अश्वमेघादि कुछ अनुष्टानों का उच्छेद देखा जाता है। यह कहना संभव नहीं है कि 'राजसूय प्रभृति जिन यज्ञों का अनुष्टान अभी नहीं होता है, उन सबों का पहिले भी कभी अनुष्टान नहीं होता था'। वयोंकि ऐसा मानने पर समुद्रतरण के उपदेशवाक्य के समान उनके विधायक वाक्यों में 'अननुष्टान' लक्षण (स्वरूप) अप्रामाण्य की आपिता होगी। इस 'आपिता' को

समुद्रतरगोपदेशवत् । न चैवमेवास्तु, दर्शाद्युपदेशेन तुल्ययोगक्षेमत्वात् । एवं पुनः स किक्षित्कालो मिवता यत्रेते अनुष्ठास्यन्ते, तथान्येऽप्याचारा समुच्छेत्स्यन्ते, अनुष्ठास्यन्ते चेति न विच्छेदः । ततस्तद्वदागममूलतेति चेत् ? एवं तर्हि प्रवाहादौ लिङ्गाभावे कत्तंव्यत्वागमयोरननुमानादसत्यां प्रत्यक्षश्रुतावाचारसंकथापि कथमिति सर्वविष्लवः । तस्मात्प्रत्यक्षश्रुतिरेवमूलमाचारस्य, सा चेदिदानीं नास्तीति शाखोच्छेदः ।

इष्ट करना भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी जिन दर्शपौर्णमासादि का अनुष्ठान होता है, उनके विधायक वाक्यों में और राजसूयादि के अनुष्ठानों के विधायक वाक्यों में कोई अन्तर नहीं है। अतः उनमें एक को प्रमाण और दूसरे को अप्रमाण नहीं माना जा सकता।

एवं ऐसा भी समय कभी आ सकता है, जिसमें राजसूय प्रभृति फिर अनुष्ठित हों। खतः जितने भी अष्टकादि आचार हैं, उन सवों का उच्छेद, एवं उच्छेद के बाद कालक्रम से पुना अनुष्ठान अवश्य ही होगा। इसलिये कोई भी आचार 'अनादि' नहीं है। यह स्थिर हो जाने पर अष्टकादि आचारों को भी आचारपरम्परामूलक नहीं माना जा सकता। अगत्या पष्टकादि आचारों का मूल भी वेद रूप आगम प्रमाण को ही मानना होगा। चूँ कि उक्त आगम प्रमाणों का किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, सदा सर्वदा उक्त प्रकार के आगम वाक्यों का अनुमान ही होता आया है। अतः उन वाक्यों को 'नित्यानुमेय' कहते हैं। केवल अनुमान प्रमाण से सिद्ध होना ही 'नित्यानुमेयत्व' है (अष्टकाद्याचाराः वेदमूलाः उच्छेदानन्तरभावि-प्रवाहितत्त्वात् राजसूयाश्वमेघादिवत्) इस प्रकार उच्छेद के बाद बार-बार अनुष्ठान की सम्भावना रहने के कारण किसी भी आचार के अत्यन्त उच्छेद की सम्भावना भी दूर हो जाती है।

सि॰ प॰ एवं तर्हि " " "

प्रलयकाल में (प्रलय की सिद्धि की जा चुकी है) स्मृतिग्रन्थों का एवं अनुष्ठानों का सर्वया लोप हो जायगा, उस समय कथित 'प्रवाह' बिलकुल हो हूट जायगा। अतः 'विच्छेदानन्तरप्रवाहत्व' स्वरूप हेतु ही 'असिद्ध' है। इसिलये इस हेतु से अष्टकादि आचारों में वेदमूलकत्व का ग्रनुमान नहीं किया जा सकता। वेदों में अष्टकादि आचारों के विधायकवाक्य उपलब्ध नहीं है। ग्रतः अष्टकादि ग्राचारों की बातें ही उठ जाँयगी। इस प्रकार अष्टकादि ग्राचारों के अनुष्ठानों की सभी बातें ही छोड़ देनी पड़ेगो। इसिलये यह मानना होगा कि प्रत्यक्षमृति ही अष्टकादि ग्राचारों की मूल हैं, कथित 'नित्यानुमेय' श्रुतियां नहीं। प्रयत्व करने पर भी जब ग्रष्टकादि ग्राचारों के विधायक वाक्य वेदों में उपलब्ध नहीं हों, तो फिर इसी सिद्धान्त को हढ़ मान लेना होगा कि वेद के जिन शाखाओं में अष्टकादि ग्राचारों के विधायक वाक्य वेदों हों गया। (सुनते हैं विधायक वाक्य थे, उन सबों का सर्वथा उच्छेद (विनाश ) ही हो गया। (सुनते हैं

अधुनाप्यस्ति सान्यत्रेतिचेत् ? ग्रत्र कथं नास्ति ? किमुपाध्यायवंशानामन्यत्र गमनात् ? तेषामेवोच्छेदादा ? ग्राहोस्वित् स्वाध्यायविच्छेदात् ? न प्रथमद्वितीयो, सर्वेषामन्यत्र गमने, उच्छेदे वा नियमेन भारतवर्षे शिष्टाचारस्याप्युच्छेदप्रसङ्गात् । तस्याध्येत्समानकत्तृ कत्वात् । ग्रन्यत ग्रागतैराचारप्रवर्त्तने ग्रध्ययनप्रवर्त्तनमपि स्यात् । न तृतीयः, ग्राध्यात्मिकशक्तिसंपन्नानामन्तेवासिनामविच्छेदे तस्यासंभवात् ।

कि व्यासादि सहस्र शाखाझों के अध्येता थे। श्रभी उतनी शाखाओं का अध्ययन नहीं होता है। इस प्रकार वर्त्तमान काल में भ्रवशिष्ट शाखाओं का अध्ययन न होना ही उनका 'उच्छेद' है)।

पू० प० ग्रधुनाप्यस्ति " " "

भारतवर्ष में यद्यपि उन् शाखाओं की भ्रध्ययन परम्परा दूट गयी है, किन्तु 'अन्यत्र' भारतवर्ष से भ्रन्यत्र उन शाखाओं का भ्रष्ययन अभी भी जारी रहने की सम्भावना है। अतः उन शाखाओं के सर्वथा उच्छेद की कल्पना नहीं को जा सकती।

सि॰ प॰ ग्रत्र कथं नास्ति \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ग्रगर भारतवर्ष से भिन्न देशों में उन शाखाग्रों का प्रव्ययन या प्रचलन अभी है तो फिर भारतवर्ष में ही उनका अव्ययन जारो क्यों नहीं है? (अन्यत्र उक्त शाखाग्रों का प्रव्ययन जारी रहने में ग्रौर भारतवर्ष में प्रव्ययन की परम्परा टूटने के ये तीन ही कारण हो सकते हैं)। (१) वेद के जिन शाखाग्रों में प्रव्यवन की परम्परा टूटने के ये तीन ही कारण हो सकते हैं)। (१) वेद के जिन शाखाग्रों में प्रव्यवन कि विधान थे, उन शाखाग्रों का प्रव्ययन करनेवाला वंश ही भारतवर्ष से बाहर चला गया। या (२) भारतवर्ष में जो उन शाखाग्रों के अध्यापक थे, उन सबों का विनाश हो गया। अथवा (१) उन प्रध्यापकों के रहने पर भी उनका 'स्वाध्याय' खूट गया।

इनमें प्रथम और दूसरा हेतु इंसलिये ठीक नहीं है कि उन शाखाओं का अध्यापकवर्ष अगर अन्य देशों में चला गया अथवा उन लोगों का विनाश हो गया, तो फिर उन शाखाओं में निर्दिष्ट अष्टकादि आचारों का अनुष्ठान भी भारतवर्ष से नियमतः विलुप्त हो जाता। क्यों कि जो शिष्टाचार जिस शाखा में निर्दिष्ट रहता है, उस शाखा के अध्येता और अध्यापक ही उस शिष्टाचार का प्रधान रूप से अनुष्ठान करते हैं। अगर अन्य देशों से आये हुये शिष्टों के द्वारा उन आचारों को प्रवृत्ति को स्वीकार करें तो फिर यह स्वीकार करने में भी कोई बाधा नहीं है कि उन व्यक्तियों के द्वारा उन शाखाओं का अध्ययन एवं अध्यापन भी संभव थे।

तीसरा हेतु भी ठीक नहीं जंचता, क्योंकि अन्य अनेक कठिन शाखाओं के अध्ययन की शक्ति से सम्पन्न अन्तवासियों की परम्परा के निरविच्छिम्न रहते हुये केवल उन शाखाओं के अन्ययन की कल्पना उचित नहीं है।

तस्मादायुरारोग्य-बल-वीर्य-श्रद्धा-शम-दम-ग्रहण्-धारणादिशक्ते रहरहमपचीय-मानत्वात् स्वाध्यायानुष्ठाने शीर्यमाणे कथित्र्वदनुवर्त्तते । विश्वपरिग्रहाच्च न सहसा सर्वोच्छेद इति युक्तमुत्पश्यामः ।

गतानुगतिको लोक इत्यप्रामाणिक एवाचारः, न तु शाखोच्छेदः, ग्रनेकशाखा-गतेतिकत्तंव्यतापूरणीयत्वात् । एकस्मिन्नपि कर्मण्यनाश्वासप्रसङ्गादिति चेत् ?

एवं हि महाजनपरिग्रहस्योपप्लवसंभवे वेदा ग्रिप गतानुगतिकतयैव लोकैः परिगृह्यन्त इति न वेदाः प्रमाणं स्युः। तथा च वृश्चिकसिया पलायमानस्य ग्राशी-विषमुखे निपातः।

तस्मात् प्रतिदिन लोगों की भ्रायु, आरोग्य, बल, वीर्य, श्रद्धा, श्रम, दम, प्रहण और घारण की शक्ति क्रमशः क्षीण हो रही है। स्वाध्याय और अनुष्ठान ये सभी आयु एवं भ्रारोग्यादि की अपेक्षा रखते हैं। श्रतः उन सबों के क्षयक्रम से स्वाध्याय और अनुष्ठान भी क्षीण हो रहे हैं। विश्व का बहुत वड़े जन समुदाय में इन का प्रचार है, श्रतः एक ही बार सभी अनुष्ठानों का और सभी शाखाओं का उच्छेद नहीं हो जाता।
प्राथ प्राथ प्रायानुगतिको लोकः ... ग्रास्वासप्रसङ्गात्।

अष्टाकादि आचारों का मूलप्रमाण वेद नहीं हैं। जनसाधारण 'गतानुगतिक' होता है (तत्व चिन्तक नहीं)! किसी को कोई अनुष्ठान करते देखा, फिर बिना उसके मूल प्रमाण की चिन्ता के ही उसका अनुष्ठान करने लगे। अगर सभी अनुष्ठानों का मूल वेद को हो माना जाय तो फिर किसी क्रिया के प्रति यथावत अनुष्ठित होने का विश्वास करना ही संभव नहीं होगा। क्योंकि जिस शाखा में जिस अनुष्ठान का विधान रहता है, उनकी बहुत-सी 'इतिकर्तव्यताये' अन्यशाखों में कथित रहतीं है। यह नियम नहीं हैं कि जिस शाखा में जिस अनुष्ठान का विधान हो, उनकी सभी इतिकर्तव्यताथों का उल्लेख उसी शाखा में रहे। (देखिये बहासूत्र शाङ्करभाष्य अ० ३ पा० ३ अघ० ३५ सू० ५५-५६) ऐसी स्थिति में अगर किसी शाखा के अत्यन्त उच्छेद की कल्पना कर लेंगे, तो यह शङ्का सभी भागों की 'इतिकर्तव्यताओं' के प्रसङ्ग में होगी कि 'इस भाग की कोई इतिकर्त्तव्यता उच्छित शाखाओंमें तो नहीं थी, अतः किसी भी भाग के यथावदनृष्ठित होने का विश्वास ही उठ जायगा। अतः शाखोच्छेद की बात ठीक नहीं है।

सि॰ प० एवं हि ... ... ... निपातः

अगर महाजनों से परिगृहीत आचारों को प्रामाणिक न मान कर गतानुगितक मानें तो फिर वेदों के प्रसङ्ग में ही यह बात उपस्थित होगी कि लोग चूं कि गतानुगितक होते हैं, अतः 'महाजनों' ने वेदों का परिग्रह किया। इसलिये महाजन परिगृहित होने के कारण वेद को प्रमाण नहीं माना जा सकता। मीमांसकों के लिये 'महाजनपरिगृहीततत्व' वेदप्रामाण्य का एक प्रधान स्तम्म है। वे अगर उच्छिन्न शाखा की कल्पना से

एनमेव च कालक्रमभाविनमनाश्वासमाशङ्कमानेमहैं विभिः प्रतिविहितमतो नोक्तदोषोऽपि। न चायमुच्छेदो ज्ञानक्रमेण, येन श्लाघ्यः स्यात्। अपि तु प्रमाद मद-मानालस्य-नास्तिक्यपरिपाकक्रमेण। ततश्चोच्छेदानन्तरं पुनः प्रवाहः, तदनन्तरञ्ज पुनश्च्छेद इति सारस्वतिमव स्रोतः।

एक भी क्रिया में 'अनाश्वास' रूप विच्छू के डर से भाग कर वे महाजनो' से परिगृहीत म्रष्टकादि आचारों को अप्रमाणिक मानेंगे तो सम्पूर्ण वेदो' के प्रामाण्य के परित्याग रूप व्याझ के मुँह में वे जा गिरेंगे।

श्रतः यह मानना होगा कि शिष्ट जनों से श्रष्टकादि जितने भी श्राचार अनुष्ठित हो रहे हैं, एवं उनके विधायकवाक्य वर्तमान वेदशाखाओं में नहीं मिलते, उन सभी वाक्यों से युक्त वेदशाखायें श्रवश्य थीं। जो विलुप्त हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं हो रही है। एनमेव च \*\*\* \*\*\* \*\*\*

तब रही उच्छिन्न शाखा की कल्पना से 'इतिकर्त्तव्यताओं' के प्रसङ्ग में 'अनाश्वास' की बात, उसका यह समाधान है कि कालक्रम से होनेवाली वेदह्रास की इस संभावना को देख कर ही महर्षियों ने कथित 'अनुष्ठान' स्वरूप अप्रामण्य दोष को मिटाने के लिये 'कल्प-सूत्रादि' ग्रन्थों की रचना कर उसका प्रतीकार कर दिया है। उन में उन इतिकर्त्तव्यताओं के ऊल्लेख से ही उक्त 'अनाश्वास' दोष मिट जायेगा। क्यों कि उन ग्रन्थों के द्वारा उन 'इतिकर्त्तव्यता भ्रों' का निर्णय हो जाता है। न चायमुच्छेद: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि अष्टकादि आचार अगर वेदमूलक होते, तो फिर वेदों के अन्य शासाओं की तरह, वे शासायें भी परिगृहीत होने के कारण अन्यशासाओं की तरह विद्यमान रहतीं, सो नहीं हैं। श्रतः समुद्रतरण के उपदेश की तरह वे शासायें ही अप्रमाणिक थीं। इसी लिये शिष्टों ने उन्हें त्याग दिया। अतः तन्मूलक अष्टकादि शाचारों की सत्ता स्वीकार करने पर भी उन्हें प्रामाणिक नहीं मानेंगे। इसलिये उन शासाओं का अगर उच्छेद हो गया तो इससे कोई हानि नहीं है) किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर शिष्टजन अप्रामाणिक समझ कर उन शासाओं को छोड़ देते तो यह बात आप के सुमीते के लिये हो सकती थी। किन्तु उनमें अप्रमाण्य ज्ञान होने के कारण तो शिष्टों ने उनका त्याग नहीं किया। उनका त्याग तो प्रमाद, मद, मान, आलस्य एवं नास्तिक्य प्रमृति दुर्णुणों की वृद्धि के कारण किया गया है, अतः उन शासाओं का त्याग न प्रशंसनीय है, एवं न वे आचार अप्रमाणिक हैं।

तत्व्यः ... वः ...

अतः जिस प्रकार अष्टकादि भाचारों के विधायकवाक्यों से युक्त वेद की शाखाओं का विनाश हुआ, उसी प्रकार संपूर्ण वेद का ही विनाश हो जायगा (वेदाः उच्छेत्स्यन्ति वेदत्वात् ग्रन्यथा कृतहानप्रसङ्गात्। तथा च भाविप्रवाहवद्भवन्नप्ययमुच्छेदपूर्वक इत्यनुमीयते। स्मरति च भगवान् व्यासो गीतासु भगवद्वचनम्—

यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभंवति भारत! ग्रम्युत्यानमधमंस्य तदाश्मानं स्टजाम्यहम्॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥

आचारानुमितवेदवत् )। अतः सरस्वती नदी की प्रवाह के समान उच्छेद के बाद प्रवाह, प्रवाह के बाद पुनः उच्छेद की घारा चलती रहती है। (अगर वर्तमान वेदशाक्षाओं का उच्छेद मानने पर भी इस उच्छेद के बाद पुनः प्रवाह रूप सृष्टि और पुनः उच्छेद की बारा को अगर स्वीकार न करें तो, इस उच्छेद से पहिले की सृष्टि के शरीर से किये गये कमों का भोग्य दूसरे शरीर से संभव न होने के कारण उक्त कृतकर्म विफल हो जाँयगे। क्योंकि इस प्रवाह के शरीर से किये गये कमें का भोग तो इस शरीर से संभव नहीं है, आगे पुनः प्रवाह रूप सृष्टि होगी नहीं, तो फिर उस कमें की क्या सार्थकता होगी? क्योंकि इस प्रवाह के शरीर के द्वारा अनुष्ठित वाजपेयादि अनुष्ठानों का फल इस प्रवाह के शरीर के द्वारा भोगा नहीं जा सकता। एवं आगे जब वह प्रवाह रुक ही जायगा तो फिर दूसरे शरीर की संभावना ही नहीं रह जाती है, फिर उक्त 'कमें' की सार्थकता ही क्या रह जायगी?

## तथा मानिप्रवाहवत् ... ... ...

एवं वर्त्तमान प्रवाह (सृष्टि) से पहिले भी प्रवाह का विच्छेद हो चुका रहता है। प्रयात जिस प्रकार भावी प्रवाह से पहिले प्रवाह का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार वर्त्तमान प्रवाह से पहिले भी दूसरे प्रवाह का उच्छेद प्रवश्य रहता है (क्यों कि यह प्रवाह भी प्रवाह ही है) ( अयम वर्त्तमानप्रवाह: उच्छेदपूर्वक: प्रवाहत्वात भाविप्रवाहवत् )

'सृष्टि और प्रलय की घारा अनादि भीर अनन्त हैं' इस प्रसंग में, श्री भगवान के इन बचनों को श्री महिर्षि व्यासदेव ने भी गीता में स्मरण किया है।

- (१) जब-जब यागादि घर्मों का ह्रास होता हैं, एवं हिंसादि अधर्मों का उदय होता है, तभी हम पुन:पुन: बार-बार घर्में की स्थपना के लिये और ग्रघमें के विनाश के लिये अवतार लेता हूं।
- (२) सज्जनों की रक्षा के लिये एवं पापियों के विनाश के लिये 'युग-युग' में मैं विशेष शरीर को बारण करता हूँ।
- ( इस दोनों शलोंको के 'यदा यदा' और 'युगे युगे' इन दोनों वीप्साओं ( द्विक्तिओं ) से सृष्टियों भीर प्रलयों की घारा का प्रनादित्व और अनन्तत्व अभिन्यक्त होता है )

कः पुनरयं महाजनपरिग्रहः ? हेतुदर्शनशून्येग्रंहणघारणार्थानुष्ठानादिः, स ह्यत्र न स्याद्यते निमित्तम् । न ह्यस्यालस्यादिनिमित्तम्, दुःखमयकमंप्रघानत्वात् । नाप्यन्यत्र सिद्धप्रामाण्येऽभ्युप।येऽनिघकारेणास्मिन्नन्यगति कतयाऽनुप्रवेशः, परैः-पूज्यानामप्यत्रावेशात् । नापि भक्ष्यपेयाद्यदेतानुरागः, तद्विभागव्यवस्थापरत्वात् ।

#### पू० प० कः पुनरयम् ... ... ...

(जिस 'महाजनपरिग्रह' को वेद के प्रामाण्य का ज्ञापक कहा गया ) वह महाजन-परिग्रह' क्या वस्तु है ?

### (३) ... हेतुदर्शन शून्यैः ... ... ...

सांसारिक किसी प्रयोजन के ग्रामिप्राय के विना वेदों का अध्ययन, धारण, श्रीर वेदों में विहित क्रियाओं का शिष्टों के द्वारा अनुष्ठान ही वेदों का 'महाजनपरिग्रह' है।

(वेदो' के महाजनपरिगृहीतत्व के ये आठ बाधक हैं (१) आलस्य (२) अनन्यगितकत्व (६) भक्ष्यपेयाद्यहैतानुराग (४) कुतुर्काम्यास (५) पाषण्ड-संसर्ग (६) अव्यग्नता की अभिसिष्ध (७) जीविका और (८) कुहकवंचना। अगर इन हेतुओं में से किसी के हारा वेदों का उक्त परिग्रह सिद्ध हो जाय तो वेदों के 'परिग्रह' को महाजनपरिग्रह नहीं कहा जा सकता।

(१) बौद्धादि प्रतिपक्षी कहते हैं कि वेदों का कथित परिग्रह केवल आलसी लोग करते हैं। जिन्हें अन्य कोई सांसारिक कार्य ठीक से नही समल पाता, वे ही लोग वेदादि के अध्ययन में समयक्षेप करते हैं। इस म्राक्षेप के विरुद्ध आचार्य कहते हैं कि वेद के उक्त परिग्रह को 'आलस्य' मूलक नहीं कहा जा सकता। क्यों कि 'परिग्रह' के अन्तर्गत वे सभी अनुष्ठान भी हैं, जो अन्यन्त दु:साध्य हैं। अत: वेदों के जिस परिग्रह में दु:खबहुलता हो उसे आलस्य मूलक नहीं कहा जा सकता।

### नाप्यन्यत्र सिद्धप्रामाण्ये " " अत्राप्रवेशात् " "

(२) (बौद्धों का कहना है कि बौद्ध शास्त्र के परिग्रह के अनिधकारी पुरुषों के द्वारा वेदों का परिग्रह इस संदेह से किया जाता है कि अगर वेद प्रमाण होंगे तो उन के परिग्रह से मेरा अभीष्ट सिद्ध हो जायगा। अगर अप्रमाण भी होंगे तथि, उसके परिग्रह से कोई हानि नहीं होगी। इसके उत्तर में आचार्य का कहना है कि ) बौद्धवर्मावलम्बी जनता के परमपूज्य 'भिक्षुओ' के लिये भी जब वेदों का परिग्रह निषिद्ध है, तो फिर यह कहना हास्यास्पद है कि 'बौद्धपक्ष से विचलित पुरुष ही वेदों का परिग्रह करते हैं'।

#### नापि भक्ष्यपेयादि ... ... ...

(३) बीदो का आक्षेप है कि बीद्धशास्त्र में भक्ष्याभक्ष्य के बहुत से विधि-निषेध हैं। अतः जो यथेच्छ भोजन और यथेच्छ पानके अभिलाषी है, उन्हें बीद्धागम के परिग्रह से नापि कुतर्काभ्यासाहितव्यामोहः, आकुमारं प्रवृत्तेः। नापि सम्भद्विप्रलम्भ-पाषण्डसंसगंः, पित्रादिक्रमेश प्रवर्त्तनात्। नापि योगाभ्यासाभिमानेनाव्यग्रताभिसन्धः, प्राथमिकस्य कर्मकाण्डे सुतरां व्यग्रत्वात्। नापि जीविका, प्रागुक्तेन न्यायेन

असुविधा होती है। अतः वे 'मध्यपेयहैंत' के मध्यामध्य के बन्धन से छूट कर 'मध्यपेयाहैत' की कामना से अर्थात् 'सभो पदार्थ भध्य है, सभी वस्तु पेय हैं' कोई पदार्थ अभध्य ग्रौर अपेय नहीं है' इस 'अहैत' कामना से लोग वेदों का परिग्रह करते हैं। ग्राचार्य का कहना है कि यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वेदों में (एवं तदनुयायिनी स्मृतियों में ) श्रत्यधिक भध्याभध्य श्रौर पेयापेय के 'हैत' है। श्रतः वेदों के परिग्रह' को कथित 'श्रहैतानुराग' मूलक भी नहीं कहा जा संकता।

वेदों का परिग्रह कुतर्क के श्रम्यास से भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'श्रम्यास' के लिये श्रधिक 'वय' की अपेक्षा होती है। किन्तु केवल 'वयस्क' लोग ही वेदों का परिग्रह नहीं करते। बच्चे से लेकर बूढ़े तक वेदों के 'परिग्रह' करनेवालों में देखे जाते हैं।

कुछ ठगनेवाले पापण्डों के संसर्ग से भी वेदों का परिग्रह नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों का परिग्रह पितृपितामह से परिग्रहीत मार्ग को छोड़ कर ग्रभिनव मार्ग का कोई ग्रहण करे तो उसके प्रसङ्ग में यह शङ्का की जा सकती है कि 'कदाचित इसने किसी पाषण्डी के मुलावे पड़कर इस अभिनव मार्ग का ग्रहण किया है।

## नापि योगाभ्यासानुमानेन ... ... ...

यह कहना भी संभव नहीं है कि 'वेदों में चूँकि योग का विघान है, अतः योगाम्यास के व्याज से सांसारिक व्यप्रताओं से दूर रहनेवालों से ही वेद परिगृहीत हैं, क्योंकि ऐसा वे ही कह सकते हैं जिन्होंने वेदों का भ्रवलोकन नहीं किया हैं। वेदों में प्रथमतः कर्मकाण्डों का ही विघान है। बाद में ब्रह्मकाण्ड का प्रतिपादन है, जिसमें योगाम्यास की भी चर्चा है। भतः वेदपरिगृहीताओं को पहिले कर्मकाण्ड के पीछे ही व्यप्र रहता पड़ता है।

#### नापि जीविका " " "

पौरोहित्य के व्यवसाय से जीविका निर्वाह करने के लिये भी वेदों का परिग्रह नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'वेदों का परिग्रह जीविकदि दृष्ट फल के नहीं किया जाता ( दृष्ट-लाभफला वापि' इस क्लोक की व्याख्या द्रष्टव्य )।

'कुहक' ग्रयात् ठगनेवालों की 'वञ्चना' से वशीभूत होकर (ग्रयात् वेदों ग्रादित्य स्तम्भनादि रूप ग्रद्गुत कार्यों के उपाय लिखे हुये हैं, ग्रतः वेदों का परिग्रह करना चाहिए इस विप्रलम्भ से वशीभूत होकर भी) वेदों का परिग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि वेदों में इस प्रकार उक्तियाँ हैं ही नहीं। (ग्रतः वेद 'महाजनपरिगृहीत' होने के कारण ग्रवश्य ही प्रमाण है।) दृष्टफलाभावात् । नापि कुहकवञ्चना, प्रकृते तदसंभवात् ।

संभवन्ति चेते हेतवो बोढाद्यागमपिरग्रहे। तथा हि भूयस्तत्र कर्मलाघव-मित्यलसाः। इतः पतितानामप्यनुप्रवेश इत्यनन्यगितकाः। भक्ष्यापेयाद्यनियम इति रागिगाः। स्वेच्छया परिग्रह इति कुतर्काभ्यासिनः। पित्रादिक्रमाभावात् प्रवृत्तिरिति पाषण्डसंसर्गिगाः। 'उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विद्यायतें' इत्यादि श्रवणाद-व्यग्रताभिमानिनः। सप्तघटिकाभोजनादिसिद्धेर्जीविकेत्ययोग्याः। श्रादित्यस्तम्भनं

(वेदों का महाजनों के द्वारा परिगृहीत होने में जितने भी आलस्यादि हेतु दिखलाये वे, सब वेदों के परिग्रहमें तो है ही नहीं, प्रत्युत वौद्धादि के आगमों के परिग्रह में ही वे हेतु प्रवश्य संभावित हैं। क्योंकि:—

बौद्धादि द्यागमों का परिग्रह इस आलस्य के वशीभूत होकर किया जाता है कि (वेदागम की अपेक्षा से ) बौद्धादि आगमों में करने के लिये थोड़े से कर्मों का विधान है।

बौद्धादि श्रागमों का परिग्रह वे ही लोग करते हैं जिनके लिये अनाचारादि के कारण वैदिकमार्ग में फिर लौटने की गति नहीं रह जाती।

कुछ भोजन के अनुरागी वेदागमों में भक्ष्य पेय के सम्वन्ध में अति विधिनिषेष के कारण भीत होकर बौद्धादि भ्रागमों का परिग्रह करते हैं।

कुतर्क करने में श्रभ्यस्त बुछ लोग गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर अपनी इच्छा को महत्त्व प्रदान करने के लिये बौद्धादि भ्रागमों का परिग्रह करते हैं।

कुछ लोग पाखण्डियों के संपर्क में ग्राकर वेदमार्ग को छोड़ पितृपितामह क्रम से अप्राप्त भी वौद्धादि ग्रागमों का अवलम्बन करते हैं।

शरीर श्र अत्यन्त मिलन है और ग्रात्मा मलों से सर्वथा रिहत है। (इस प्रकार की शास्त्र की उक्तियों से शरीर ग्रीर ग्रात्मा के ग्रन्तर को समझ कर यह नहीं जान पड़ता कि किस की शुद्धता का शास्त्रों के विघान हैं?) ग्रतः वेदादि शास्त्रों से विहित शुचि ग्राचारों के पालन के लिये व्यग्न होना उचित नहीं है। इस प्रकार की दृष्टिवाले कुछ 'ग्रव्यग्रताभिमानी' लोग भी बीद्धादि ग्रागमों का परिग्रह करते हैं।

वेद एवं तदनुयायि मार्गों को छोड़ देने से दिनभर भोजन करने में कोई बाघा नहीं होगो। इस प्रकार की दृष्टिवाले कुछ 'ग्रयोग्य' लोग ही भर्यात् वेदादि विधानों के पालन में भयोग्य कुछ पुरुष ही बौद्धादि शास्त्रों का परिग्रह करते हैं। कुछ ठग लोग कुछ समय तक सूर्य

भ्रत्यन्तमिक्का कायो देही चारयन्तिनमैका।
 उभयोरन्तरं ज्ञारवा कस्य शौचं विधीयते।।

नापि कुतकिम्यासाहितव्यामोहः, ग्राकुमारं प्रवृत्तेः। नापि सम्मद्विप्रलम्भ-पाषण्डसंसर्गः, पित्रादिक्रमेश प्रवर्त्तनात्। नापि योगाभ्यासाभिमानेनाव्यग्रताभिसन्धः, प्राथमिकस्य कर्मकाण्डे सुतरां व्यग्रत्वात्। नापि जीविका, प्रागुक्तेन न्यायेन

असुविवा होती है। अतः वे 'मक्ष्यपेयहैत' के मक्ष्यामक्ष्य के बन्धन से छूट कर 'मक्ष्यपेयाहैत' की कामना से अर्थात् 'सभी पदार्थ मक्ष्य है, सभी वस्तु पेय हैं' कोई पदार्थ अभक्ष्य और अपेय नहीं है' इस 'अहैत' कामना से लोग वेदों का परिग्रह करते हैं। आचार्य का कहना है कि यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वेदों में (एवं तदनुयायिनी स्मृतियों में) अत्यिधक मक्ष्यामक्ष्य और पेयापेय के 'हैत' है। अतः वेदों के परिग्रह' को कथित 'अहैतानुराग' मूलक भी नहीं कहा जा सकता।

वेदों का परिग्रह कुतर्क के भ्रम्यास से भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'भ्रम्यास' के लिये भ्रधिक 'वय' की अपेक्षा होती है। किन्तु केवल 'वयस्क' लोग ही वेदों का परिग्रह नहीं करते। बच्चे से लेकर बूढ़े तक वेदों के 'परिग्रह' करनेवालों में देखे जाते हैं।

कुछ ठगनेवाले पाषण्डों के संसर्ग से भी वेदों का परिग्रह नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों का परिग्रह पितृपितामह से परिग्रहीत मार्ग को छोड़ कर श्रभिनव मार्ग का कोई ग्रहण करे तो उसके प्रसङ्घ में यह शङ्का की जा सकती है कि 'कदाचित इसने किसी पाषण्डी के भुछावे पड़कर इस अभिनव मार्ग का ग्रहण किया है।

#### नापि योगाभ्यासानुमानेन ... ... ... ...

यह कहना भी संभव नहीं है कि 'वेदों में चूँ कि योग का विघान है, अतः योगाम्यास के व्याज से सांसारिक व्ययताओं से दूर रहनेवालों से ही वेद परिगृहीत हैं, क्योंकि ऐसा वे ही कह सकते हैं जिन्होंने वेदों का भ्रवलोकन नहीं किया हैं। वेदों में प्रथमतः कर्मकाण्डों का ही विघान है। बाद में ब्रह्मकाण्ड का प्रतिपादन है, जिसमें योगाम्यास की भी चर्चा है। अतः वेदपरिगृहीताओं को पहिले कर्मकाण्ड के पीछे ही व्यय रहता पड़ता है।

#### नापि जीविका " " " "

पौरोहित्य के व्यवसाय से जीविका निर्वाह करने के लिये भी वेदों का परिग्रह नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'वेदों का परिग्रह जीविकदि दृष्ट फल के नहीं किया जाता ( दृष्ट-लामफला वापि' इस क्लोक की व्याख्या द्रष्टव्य )।

'कुहक' अर्थात् ठगनेवालों की 'वञ्चना' से वशीभूत होकर (अर्थात् वेदों आदित्य स्तम्भनादि रूप अद्भुत कार्यों के उपाय लिखे हुये हैं, अतः वेदों का परिग्रह करना चाहिए इस विप्रलम्भ से वशीभूत होकर भी) वेदों का परिग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि वेदों में इस प्रकार उक्तियाँ हैं ही नहीं। (अतः वेद 'महाजनपरिगृहीत' होने के कारण अवस्य ही प्रमाण है।) दृष्टफलाभावात् । नापि कुहकवञ्चना, प्रकृते तदसंभवात् ।

संभवन्ति चेते हेतवो बौद्धाद्यागमपरिग्रहे। तथा हि भ्रयस्तत्र कमंलाघव-मित्यलसाः। इतः पतितानामप्यनुप्रवेश इत्यनन्यगतिकाः। भक्ष्यापेयाद्यनियम इति रागिगाः। स्वेच्छ्या परिग्रह इति कुतर्काभ्यासिनः। पित्रादिक्रमाभावात् प्रवृत्तिरिति पाषण्डसंसर्गिगाः। 'उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विद्यायतें' इत्यादि श्रवणाद-व्यग्रताभिमानिनः। सप्तघटिकाभोजनादिसिद्धेर्जीविकेत्ययोग्याः। ग्रादित्यस्तम्भनं

(वेदों का महाजनों के द्वारा पिरगृहीत होने में जितने भी आलस्यादि हेतु दिखलाये वे, सब वेदों के परिग्रहमें तो है ही नहीं, प्रत्युत वौद्धादि के आगमों के परिग्रह में ही वे हेतु भ्रवश्य संभावित हैं। क्योंकि:—

बौद्धादि आगमों का परिग्रह इस आलस्य के वशीभूत होकर किया जाता है कि (वेदागम की अपेक्षा से ) बौद्धादि आगमों में करने के लिये थोड़े से कर्मों का विधान है।

वौद्धादि भ्रागमों का परिग्रह वे ही लोग करते हैं जिनके लिये अनाचारादि के कारण वैदिकमार्ग में फिर लौटने की गति नहीं रह जाती।

कुछ भोजन के अनुरागी वेदागमों में भक्ष्य पेय के सम्बन्ध में अति विधिनिषेष के कारण भीत होकर बौद्धादि आगमों का परिग्रह करते हैं।

कुतर्क करने में भ्रम्यस्त कुछ लोग गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर अपनी इच्छा को महत्त्व प्रदान करने के लिये बौद्धादि भ्रागमों का परिग्रह करते हैं।

कुछ लोग पाखिण्डियों के संपर्क में श्राकर वेदमार्ग को छोड़ पितृपितामह क्रम से अप्राप्त भी बौद्धादि श्रागमों का अवलम्बन करते हैं।

शरीर श्र अत्यन्त मिलन है और ग्रात्मा मलों से सर्वथा रहित है। (इस प्रकार की शास्त्र की उक्तियों से शरीर ग्रोर ग्रात्मा के श्रन्तर को समझ कर यह नहीं जान पड़ता कि किस की शुद्धता का शास्त्रों के विधान हैं?) ग्रतः वेदादि शास्त्रों से विहित शुचि ग्राचारों के पालन के लिये व्यग्न होना उचित नहीं है। इस प्रकार की दृष्टिवाले कुछ 'ग्रव्यग्रताभिमानी' लोग भी बीद्धादि ग्रागमों का परिग्रह करते हैं।

वेद एवं तदनुयायि मार्गों को छोड़ देने से दिनभर भोजन करने में कोई बाघा नहीं होगो। इस प्रकार की दृष्टिवाले कुछ 'ग्रयोग्य' लोग ही ग्रयात् वेदादि विधानों के पालन में ग्रयोग्य कुछ पुरुष ही बीदादि शास्त्रों का परिग्रह करते हैं। कुछ ठग लोग कुछ समय तक सूर्य

श्रस्यन्तमिताः कायो देही चारयन्तिमाँकः।
 उभयोरन्तरं ज्ञास्वा कस्य शौचं विधीयते।।

पाषाण्पाटनं जाखाभङ्को भूतावेश। प्रतिमाजल्पनं घातुवाद इत्यादिधन्वना-रकुहकविश्वताः । ततस्तान् परिगृह्णन्तीति सम्भाव्यते । स्रतो न ते महाजनपरि-गृहीता इति विभागः ।

स्यादेतत्। यद्येवं सर्वंकमंगां वृत्तिनिरोधे न किञ्चिदुत्पद्यते, न किञ्चि-द्विनश्यतीति स्तिमिताकाशकल्पे जगित कुतो विशेषात् पुनः सर्गः ?।

प्रकृतिपरिणतेरिति साख्यानां शोभते । ब्रह्मपरिणतेरिति भास्करगोत्रे युज्यते।

को एक ही स्थान पर रोक कर दिखाते हैं, हाथ से पत्थर को तोड़ते हैं, दूसरों के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, पाषाणप्रतिमा से शब्दोचारण कराते हैं। 'धातुवाद' अर्थात् लीह को सुवर्ण एवं सुवर्ण को लीह बना कर दिखाते हैं। ठगों के इन आश्चर्यजनक कार्यों से प्रमावित कुछ 'कुहकविश्वत' लोग भी बौद्धादि आगमों का परिग्रह करते है। अतः बौद्धादि के आगम वेदादि आगमों के समान महाजन परिग्रहीत नहीं हैं।

पू० प० स्यादेतत्... ... ... पुनः सगैः

( 'सर्गप्रलयसंभवात' इस चिक्त का इस प्रकार समर्थन के बाद कोई उदासीन मित्रभाव से पूछते हैं कि ) प्रलय काल में सभी जीवों के सभी अहिष्टों की कार्य करने की क्षमता बब रक जाती है, उसके बाद न किसी का नाश हो सकता है, न किसी को उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार संसार की स्थिति जब स्तब्ध आकाश की तरह रहती है, उस समय कौन-सा 'विशेष' उपस्थित होता है, जिससे पुन: सृष्टि होने लगती है ? सि० प० प्रकृतिपरिएाते: ... ... अनुधावित

इस प्रसङ्घ में संख्यदर्शन के आचार्यों का मत है कि प्रलय के बाद प्रकृति ही महदादि रूप से परिणत होकर पुनः सृष्टि करती है।

प्रस्रय के बाद ब्रह्म के परिणाम स्वरूप 'विशेष' से पुनः सृष्टि होती है। यह 'भास्करा-गोत्रानुयायीं वेदान्तियों का मत है, जो किसी हदतक ठीक है। 2

इस पक्ष में 'सांख्यानां शोमते, इस वाक्य के द्वारा आचारं ने अपनी असहमित क्यक की है। आचारं की इस असहमित को व्यक्त करते हुये वरदराज मिश्र ने जिखा है कि 'मातुलदुहितेव डाक्षियात्यानाम् न तु प्रामायिकानाम्' अर्थात् जिस प्रकार मातुलसुता के साथ परिणय दाक्षियात्यों को ही शोमा देता है, किसी दूसरे प्राम्तवासियों को नहीं। उसी प्रकार प्रकृति से उक्त प्रकार से सृष्टि की विक्त सांख्य के बावायों को ही शोमा देती है, किसी प्रामायिक संप्रदाय को नहीं।

२. आस्कराचार्यं के इस मत के प्रसङ्ग में आचार्यं ने को आदर प्रकट किया है, उसकी ज्यक्त करते हुए बोधिनीकार ने खिखा है कि 'भास्करगोत्रे एव युज्यते — कुन्नवधूरिय- स्रोत्रियगोत्रे'। अर्थात् जिस प्रकार स्रोत्रिय वंश में केवल कुलीना वधू ही शोमा

वासनापरिपांकादिति सोगतमतमनुधात्रति। कालविशेषादिति चोपाधि-विशेषाभावादयुक्तम्।

ग्रसताच्चीपलक्षणानां न विशेषकत्वम्; सर्वदा तुल्य इपत्वात्। न च ज्ञानद्वारा,

वीद लोगों का कहना है कि प्रलय के बाद पुनः सृष्टि वासना के परिपाक से होती है। (अर्थात् विज्ञानों का समूह ही संसार है। इस समूह के आगे-आगे के विज्ञानों का पूर्व पूर्ववर्ती विज्ञानों के विषयों का विषय होना ही 'वासना' है। इस वासना का 'परिपाक' अर्थात् तत्स्वरूप सहकारि कारण का लाभ रूप 'विशेष' से ही प्रलय के बाद पुन: सृष्टि होती है। \$

#### कालविशेषादिति \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'काल विशेष' से ही प्रलय के बाद पुना सिष्ट होती है (यह नैयायिकों का मत भी) ठीक नहीं है, क्योंकि जो संयोगिवभागादि कालों के भेदव्यवहार के नियामक हैं, उनमें से उस समय कोई नहीं रहता। अतः प्रलय के अन्तिम साण में और उससे पूर्व के क्षणों में अन्तर का नियामक न रहने से प्रलय काल में भी सिष्ट की आपित होगी।

#### ग्रसतां च ··· ··· ···

धगर प्रलय काल में प्रविद्यमान संयोगिवभागादि सर्गों का भेरक (व्यावर्शक) मार्ने भीर इससे प्रलय के अन्तिम क्षण को प्रजय काल के मीर क्षणों से मन्तर करें तो भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि संयोगिवभागादि की अविद्यमानता तो प्रलय के प्रन्तिम झण से लेकर उसके पूर्व के प्रलयाविक सभी क्षणों में है ही। फिर प्रलयकाल में भी सृष्टि की वापित होगी।

#### न च ज्ञान द्वारा " " "

(नैयायिक लोग कह सकते हैं कि) प्रलय के सभीक्षणों में या किसी भी क्षण में यद्यपि संयोग विमागादि नहीं रहते, फिर भी उनका ज्ञान प्रलय के किसी क्षण विशेष में रहता है, एवं कुछ क्षणों में नहीं। अता संयोग विभागादि अपने ज्ञान रूप व्यापार के द्वारा प्रलय के क्षणों में परस्पर व्यावृत्तिबुद्धि को उत्पन्न कर सकता है। अता प्रलय के अन्तिम क्षण में उक्त संयोगादि का ज्ञान है। जिससे तदव्यवहित उत्तरक्षण में सृष्टि होती है। अन्यक्षणों में उक्त ज्ञान नहीं है, अता प्रलय काल में सृष्टि नहीं होती है।

पाती है, उसी प्रकार उक्त प्रकार की सदुक्ति केवल मास्कर मतानुवावियों के पास ही शोभा देती हैं।

१. बीख मत में श्राचार की श्रसहमति को 'अनुधावति' पद से व्यक्त करते हुरे धोधिनीकार ने लिखा है कि 'सीगतमतमनुधावति —नेशविनतेव धनवन्तम्' श्रयांत् जिल प्रकार, वेश्याय केवल धिनकों की तरफ दीइतीं हैं, उसी प्रकार उक्त 'वासना परिवाक' वाला पत्त बौदों की ही तरफ दीइता है।

भ्रनित्यस्य तस्य तदानीममावात् । नित्यस्य च विषयतः स्वरूपंतश्च ग्रविशेषादिति चेन्त । शरीशसंक्षोभश्रमजनितनिद्राणां प्राणिनामायुः परिपाकससम्पादनैकप्रयोज-

#### म्रनित्यस्य तस्य " 🐣

(किन्तु नैयायिकों का ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त ज्ञान अगर अस्मदादि का अनित्यज्ञान हो, तो फिर उसकी सत्ता प्रलय काल में संभव नहीं है, क्यों कि प्रलयकाल में और सभी भाव पदार्थों की तरह सभी ज्ञानों का भी नाश हो जाता है।

#### नित्यस्य \*\*\* \*\*\*

अगर उक्त 'ज्ञान' से नित्यज्ञान अभिप्रेत हो तो फिर प्रलयकाल में भी सृष्टि की आपत्ति होगी, क्यों कि इश्वरीयज्ञान रूप नित्यज्ञाम का स्वरूप या विषय का सम्बन्ध सभी क्षणों में बराबर है।

सि० प० न, शरीरसंक्षोभश्रमजनितनिद्राणाम् ... ...

(नैयायिकों का सिद्धान्त है कि 'अदृष्ट' विशेष से ही प्रलय काल के वाद सृष्टि होती है। उक्त काल विशेषाविष्ठन्त सृष्टि करने की ईश्वर की इच्छा उसकी सहकारिणी है)।

बिस प्रकार सुबुित घवस्था में एक ही समय पर (युगपत) अदृष्ट की सभी वृत्तियाँ निरुद्ध रहती हैं। फिर भी सुबुित के समय श्वास और प्रश्वास चलते हैं, उसके विना पुरूष की प्रायु का यह निर्द्धारण नहीं हो सकता है कि कितनी आयु का भोग हो चुका है और कितना अविष्ठ है। इसी से प्रलय का जो ब्राह्ममान से सौ वर्ष की प्रायु कही गयी है उस प्रायु:काल का भी निर्धारण संभव होता है। क्योंकि उसी प्रकार ईश्वर के निःश्वास स्वरूप परमासुओं की क्रियाओं से 'कदाचित्' अर्थात् प्रलय के अव्यवहित उत्तरकाल में ही सृष्टि होती है, उससे पहिले नहीं। (अर्थात् ईश्वरीयनिःश्वास शब्द से शास्त्रों में प्रसिद्ध परमासुओं को क्रियाओं में से अन्तिम क्रिया ही उक्त 'काल विशेष' की उपाधि है। घता प्रलय के ब्रान्तिम क्षण तक सृष्टि नहीं होती है)।

(संयोग दो प्रकार के हैं, एक आरम्भक संयोग, जिससे घट की उत्पत्ति होती है, वह आरम्भक संयोग है। कपालों में पृष्ठावच्छेदेन जो संयोग है वह अनारम्भक संयोग है, क्योंकि इस से घट का आरम्भ नहीं होता है)। प्रलय काल में परमाखु मों में आरम्भक संयोगों के न रहने पर भी अनारम्भक संयोग रूप प्रचय अवश्य रहता है। इस प्रचय की उत्पादिका क्रिया भी प्रलय काल में भी परमाखु मों भवश्य रहती। इन क्रियाओं को हो उपनिषदादि में 'ईश्वर का निश्वास' कहा गया है। अतः प्रलय काल के घटक क्षणों में परस्पर भेद की प्रयोजिका उक्त क्रियायें हो सकती हैं।

नश्वाससन्तानाऽनुवृत्तिवन्महाभूतसंप्लत्रसंक्षोभलब्बसंस्काराणां परमाणूनां मन्दतर-तमादिभावेन कालावच्छेदैकप्रयोजनस्य प्रचयाख्यसंयोगपर्यन्तस्य कमंसंतानस्यश्वर-निश्वसितस्याऽनुवृत्तेः। कियानसावित्यत्राऽविरोघादागमप्रसिद्धिमनतिक्रम्य तावन्तमेव कालिमत्यनुमन्यते।

ब्रह्माण्डान्तरअयवहारो वा कालोपाधिः। तदविष्ठ्यन्ते काले पुनः सगैः। यथा खल्वलाबुलतायां विततानि फलानि, तथा परमेश्वरशकावनुस्यूतानि सहस्र-शोऽण्डानीति श्रूयते । एवं विच्छेदसम्भवे कस्य केन परिग्रहो यतः प्रामाण्यं

(प्रलय काल की उक्त क्रियाये किस से उत्पन्न होती है ? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि ) पृथिवयादि महाभूजो के 'संप्लव' धर्धात् विनाश के लिए उनमें 'संक्षोभ' से ही परमाखुओं में किया उत्पन्न होती है। इन क्रियाओं से परमाखुओं में को 'वेग' नाम का संस्कार उत्पन्न होता है, उसकी धनुवृत्ति प्रलय काल में भी रहती है, अत: परमाखुकों में प्रलय काल में भी क्रियाओं की उत्पत्ति होती रहती है।

(प्रलय काल में परमासुयों में क्रियाओं की उत्पत्ति किस प्रयोजन से होती है ? इस प्रयन्त का यह उत्तर है कि ) ब्रह्माण्ड की प्रलयावस्था कितने समय तक रहती है ? इसका निर्णय क्षणादि निर्णय के विना संभव नहीं है। क्षणादि का व्यवहार क्रिया रूप उपाधि के विना संभव नहीं है। अतः विषश होकर प्रलय काल में भी परमासुयों में क्रिया की उत्पत्ति माननी पड़ती है।

#### कियानसी ... ... ---

'प्रलय' का वह समय कितना है ? (इस प्रश्न का उत्तर यह है कि) पुराणादि में जो ब्राह्ममान से सौ वर्षी का समय कहा गया है, उसी को स्वीकार कर लेते हैं, क्यों कि इसको स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं है।

### (२) ब्रह्माण्डान्तर ... ... ... इति श्रूयते

वेदादि शास्त्रों से श्रुत है कि जिस प्रकार छोकी की बेल में अनेक छोकियाँ छटकी रहती हैं, उसी प्रकार परेश्वर की शक्ति में अनेकानेक ब्रह्माण्ड अनुस्यूत रहते हैं। अतः जिस समय एक ब्रह्माण्ड का नाश रूप प्रलय होता है, उसी समय कुछ अन्य ब्रह्माण्डों का स्वन भी होता रहता है। सुतराम् सृज्यमान ब्रह्माण्ड में क्षणादि व्यवहार के प्रयोजक कर्म ही अपर ब्रह्माण्ड के प्रलय काल का एवं तदन्तर काल में सृष्टि का नियामक हो सकता है।

#### े एवं विच्छेदसम्भवे ... ... ...

(१) यदि ईश्वर को नहीं मानेगें तो कथित रीति से सिद्ध प्रलय काल में वेदादि का एवं सभी पुरुषों का नाश हो जायगा। फिर किसका परिग्रह किसके द्वारा होगा ? जिस से स्यात्। ज्ञापकश्चायमर्थो न कारकः। ततः कारकाभावान्निवर्तमानं कार्यं ज्ञापकाभिमतः कथञ्कारमास्थापयेत्।

स्यादेतत् । सन्तु किपलादय एव साक्षात्कृतधर्माणः कमंयोगसिद्धास्त एव संसाराङ्गारेषु पच्यमानान् प्राणिनः पश्यन्तः परमकारुणिकाः प्रियहितोपदेशे-नाऽनुग्रहिष्यन्ति, कृतं परमेश्वरेणाऽनपेक्षितकीटादिसंख्यापरिज्ञानवतेति चेन्न । तदन्यस्मिन्ननाश्वासात् ।

प्राप्तिम सृष्टि में वेद की घारा बनी रहेगी ? किस शिष्टमहाजन के परिप्रह से अग्निम सृष्टि में वेद प्रमाण होगा ? अतः 'महाजन परिप्रह' हेतु से वेदों में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं की जा सकती।

(२) ('महाजनपरिग्रह' से वेदों में प्रमाण्य का साधन न होने में दूसरी युक्ति यह है कि) महाजन के द्वारा वेदों का परिग्रह वेदों में प्रामाण्य का उत्पादक हेतु नहीं है, किन्तु धब्द में प्रामाण्य का उत्पादक को वक्ता का यथार्थज्ञान रूप उत्पादक हेतु है, उससे उत्पन्न प्रामाण्य का बहु ज्ञापक हेतु है। मीमांसक लोग ईश्वर को नहीं मानते। प्रलय काल में अन्य सभी पुरुषों का विनाश हो जाता है। इस स्थिति में जब वेद रूप शब्द में प्रामाण्य का कोई उत्पादक हो नहीं है, तब फिर प्रलयकाल के बाद की सृष्टि में वेदपामाण्य का स्थापन किस प्रकार किया जा सकेगा? अतः वेदों में प्रामाण्य की उत्पत्ति और स्थापना के लिये प्रविनाशी पुरुष की कल्पना आवश्यक है।

स्यादेतत् सन्तु कपिलादयः ... ... ... परिज्ञानवता

('तदन्यास्मन्ननाश्वासात्' प्रथम श्लोक के इस अन्तिम चरण की व्याख्या के लिये उक्त सन्दर्भ से पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया है कि) प्रलय के वाद की सृष्टि में वेदों के उपदेश के लिये, या शब्दों के सङ्कुत्रे पह के लिये, श्रयवा न्नाह्मणादि वर्णों की व्यवस्था के लिये भनगिनत की है मको हों के ज्ञान से युक्त सर्वज्ञ परमेश र की कामना व्यर्थ है। ये काम तो प्राणियों को संसार की भाग में जलते हुए देल कर दयाशील कि पिलादि महर्षि भी कर सकते हैं। वे लोग नित्यनीमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से एवं चित्त हितिरोध रूप योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं। अतः उनको अतोन्द्रिय धर्म अधमं एवं उनके साधनों का भी साक्षात्का-रात्मक ज्ञान है। सर्वज्ञत्व के लिये अवश्यक प्रसंख्य की है म को हों के ज्ञान की तो प्रकृत में आवश्यकता है नहीं। अतः उन लोगों से भी वेदादि उपदेशों के कार्य हो सकते हैं। इसलिये कि पिछादि भगर सर्वज्ञ नहीं भी हैं, तथापि कोई क्षति नहीं है। अतः कथित उपदेशादि कार्यों के लिए अनुप्योगी अनगिनत को हे म को हों के ज्ञान से युक्त सर्वज्ञ पुरुष को कल्पना अनावश्यक है।

इसी आक्षेप का समाधान प्रथम श्लोक के इस चौथे चरण से दिया गया है। 'तदम्यस्मित्रनाश्वासात्'। तथा ह्यतीन्द्रियार्थंदर्शंनोपायो भावनेत्यभ्युपगमेऽपि नाऽसौ सत्यमेव साझा-त्कार गुःपादयति, यतः समाश्वसिमः। प्रमाणान्तरसंवादादिति चेन्न। ग्रहिसादि-हितसाधनमित्यत्र तदभावात्। ग्रागमोऽस्तीति चेन्न।

## (प्र०) तथा हि ... ... ...

( कपिलादि ऋषि अतीन्द्रिय अथीं के द्रष्टा नहीं हो सकते । क्योंकि उनके अतीन्द्रियार्थ-दर्धन के प्रसङ्घ में कारण का प्रश्न उठने पर केवल यही उत्तर दिया जा सकता है ) कि 'भावना' के प्रकर्ष से वे अतीन्द्रिय अर्थों को भी देख सकते थे। ( मावना के प्रकर्ष से अतीन्द्रिय अर्थों का भी साक्षात्कार संभव है। जैसे कि षड्जादि स्वरों की विशिष्ट मावना से उनका साक्षात्कार होता है )।

#### ( क्षि० ) नासी ... ... ---

(यद्यपि यह ठीक है कि भावना के प्रकर्ष से अतीन्द्रिय अर्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है, किन्तु) यह निश्चित नहीं है कि भावना के प्रकर्ष से सर्वदा यथार्थ ज्ञान ही उत्पन्न हो (क्योंकि कामिनी की भावना के प्रकर्ष से मृणपुद्धादि में स्त्री का साक्षात्कार होता है) अतः भावना प्रकर्ष से उत्पन्न कपिलादि के घर्मांघर्म ज्ञान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता।

### पू० प॰ प्रमाणान्तरसंवादात् " " "

भावना के प्रकर्ष से जिस विषय का जिस प्रकार का ज्ञान एक व्यक्ति को होता है, उसी विषय का उसी प्रकार का ज्ञान अगर दूसरे प्रमाणों से भी दूसरे को होता है (यही प्रमाणान्तर संवाद है) तो भावना प्रकर्ष जनित पहिले ज्ञान को प्रमाण मानना ही होगा। सि० प० ... ... न, ग्रहिंसादि ... ...

(यद्यपि घटादि दृष्ट विषयों के भावना प्रकर्पजनित जागों में यह प्रमाणान्तरसंवाद संभव है, किन्तु अदृष्ट धर्मादि विषयक मावना प्रकर्पजनित ज्ञानों में यह प्रमाणान्तरसंवाद संभव नहीं है। जैसे कि 'अहिसा हितसाधनम्' इस प्राकार का जो अहिसा में हितसाधनस्व का ज्ञान किपिलादि मुनियों को था यह केवल मावनाप्रकर्ष से ही उत्पन्न हो सकता था। किसी दूसरे प्रमाण से उस ज्ञान की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। मावना प्रकर्षजनित ज्ञानों में अप्रामाण्य का सन्देह रहता है। किपिलादि के ज्ञानों में भी यह अप्रामाण्य का सन्देह पूर्ण संभव है। श्रतः भावना प्रकर्षजनित ज्ञानों में प्रमाणान्तर के संवाद से प्रामाण्य की उपपत्ति नहीं की जा सकती।

#### ग्रागमोऽस्ति " " "

भावना के प्रकर्ष से उत्पन्न ज्ञान में प्रत्यक्ष या प्रनुमान प्रमाण का समर्थन मले ही सुलभ न हो किन्तु 'मा हिस्यात् सर्वा भूतानि' इत्यादि घागम प्रमाणों का समर्थन तो मिल हो

भावनामात्रमूलस्वेन तस्याप्यनाश्वासिध्यस्वात् । एकदेशसंवादेनापि प्रवृत्तिरिति चेन्न । स्वप्नाख्यान वदन्यथापि सम्भवात् । न चानुपर ब्घे भावनाऽपि । चौरस्पिदयो ह्युपर ब्घा एव भीक्षिभिव्याते । न च वर्मयोगयोहितिसाधनस्वं कुतिश्चिदुपलब्धम् ।

सकता है। इसी समर्थन या सम्बाद से मादना प्रकर्धजनित ज्ञानों में प्रामाण्य की उपपत्ति होगी। सि० न, भावनामात्रमूलत्वेन ... ...

ऐसी बात नहीं हो सकती, वयोंकि वेद रूप उपदेशवावय का मूल भी तो भावना का प्रकर्ष ही है। ग्रतः भावना प्रकर्षजनित ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले वेदरूप उपदेश वाक्य में ही वैसे विश्वास किया जा सकता है? यदि वेदागम को ईश्वर निर्मित मानकर कपिलादि को उनका उपदेश मान लिया जाय; तो इसमें हमलोगों (नैयायिकों) को कोई विवाद नहीं है।

पू० प० एकदेशसम्वादेन ... ...

वेदों के 'ब्रायुर्वे घृतम्' इत्यादि वाक्य का प्रामाण्य दूसरे प्रमाणों से भी समिथित हो सकता है। ब्रतः वेद के एक देश के प्रामाण्य से सम्पूर्ण वेद में प्रामाण्य के निष्ट्यय से लोग यागादि कार्यों में प्रवृत्त होंगे।

सिं प॰ स्वप्नाख्यानवत् ... ...

किसी वस्तु के किसी अंश के प्रामाण्य से उस सम्पूर्ण वस्तु को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। क्योंकि प्रामाण्य हित किसी वस्तु के किसी एक अंश में कभी-कभी प्रामाण्य देखा जाता है। जैसे कि स्वप्न में देखा गया देवदत्तादि का आगमन कभी-कभी सस्य भी होता है। खता 'श्रायुर्वे चृतम्' इस्यादि कुछ वैदिक वाक्यों के प्रमाणान्तरसंवाद से सम्पूर्ण वेद में प्रामाण्य स्थापित नहीं हो सकता।

(यह तो हुई वेदों में ज्योतिष्टोमादिजनित धर्मविषयक मावना को प्रकर्ष जन्य स्वीकार कर के खण्डन की बातें। दूसरी बात यह भी है कि )।

न चानुपलब्धे ... ...

कथित मावनायें कभी वर्मादि विषयणी हो ही नहीं सकतीं। क्योंकि अन्य प्रमाण के द्वारा ज्ञात अर्थ की ही 'मावना' भी होती है। सर्वथा प्रनुपलक्ष अर्थ की मावना भी नहीं होती है। जैसे कि डरपोक पुरुषों को चोर या सर्प की ही मावना होती है व्याघ्रादि की नहीं। न च कम्मैयोगयो \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(पहिले कह बाये हैं कि किपछादि 'कर्मयोगिसिख' हैं इस सिखि के बछ से ही वे वर्मावर्मीदि बसीन्त्रिय अर्थों को समझकर वेदादि का उपदेश किया था। इस प्रसङ्ग में नैयायिकों का कहना है कि) किपछादि ऋषि को ज्योतिष्ठोमादि कर्मों के अनुष्ठान में व्यावा योग के अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए उनकी इन प्रवृत्तियों के छिए उपयुक्त इष्टसावनत्व न चैतयोः स्वरुपेगोपलम्भः कचिदुपयुज्यते, भावनासाध्यो वा।
न चास्मिन्नन्वयव्यतिरेकी सम्भवतः, देहान्तरभोग्यत्वात्, फलस्याऽप्रतीततया
तदनुष्ठाने तदभावाच्च।

ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई ? वेदों को छोड़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, जिससे 'कर्म' अथवा 'योग' के हितसाधनत्स को सयझ सक्तें। वेद तो प्रभी विवाद में ही पड़ा है। अतः 'किपिलादि कर्म्योगिसिद्ध थे, एसी लिये उन्हों ने वेदों का उउदेश किया' यह बात भी वेदों को ईएवरमूलक मानने से ही उपपन्न हो सकती है।

#### न चैतयोः " " " भावनासाध्यो वा

(इस प्रसङ्घ में सांख्य के अनुयायी दो बातें कह सकते हैं (१) कम्मं और योग इन दोनों में हितसावनस्व की बुद्धि मले ही न हो किन्तु ये दोनों केवल अपने (स्वरूप) झान के द्वारा ही कथित प्रवृत्तियों को उत्पन्न करेंगे। एवं (२) कथित भावना से उनमें हितसाधनस्व का ज्ञान भी मानेंगे। किन्तु ये दोनों ही बातें इस लिए प्रयुक्त हैं कि) (१) वस्तुओं के स्वरूप ज्ञान से वस्तुओं में प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रगर ऐसा मानें तो विषपानादि में भी लोगों की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। (२) एवं मावना चूं कि स्वयं प्रमाण नहीं है, अतः उससे होने वाले हितसाधनस्वविषयकज्ञान में प्रामाण्य सन्दिग्व रहेगा। सुतराम ऐसे हितसाधनस्व के ज्ञानसे प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती जिसका प्रामाण्य सन्दिग्व हो।

#### न चास्मिन् " " " "

(इस प्रसङ्घ में साख्याचार्यगण कह सकते है कि 'हितसाघनत्व' वास्तव में 'कारणत्व' कप है। स्वभावतः कारणत्व का ज्ञान अन्वय और व्यतिरेक से होगा। किन्तु उनका यह समाधान इसिलये अयुक्त है कि) प्रकृत में कर्म और योग दोनों में हितसाधनत्व ज्ञान के उपयोगी अन्वय और व्यतिरेक संभव नहीं है। क्योंकि कर्मांव से उत्पन्न स्वर्गांवि फलों का उपभोग होगा दूसरे देह की प्राप्ति के बाद, किन्तु कर्म्म का अनुष्ठान होगा इसी घरीर से, फिर इन दोनों का अन्वय और व्यतिरेक कंसे गृहीत होगा ?

#### फलस्याप्रतीतयाः ••• ••• •••

(सांख्यानुयायी कह सकते हैं कि 'अन्वय और व्यतिरेक क्यों ग्रहीत नहीं होगा? क्यों कि कर्म या योग में प्रवृत होने के बाद कर्म घीर योग की सत्ता रूप अन्वय संगव है। इस अन्वयको अधीन फल के अन्वय ज्ञान से एवं इसी प्रकार से व्यतिरेक ज्ञान से कर्म और योग में हित के कारणस्व की प्रशिति हो सकती है। कि न्तु यह भी युक्तिसंगत नहीं है क्यों कि ) कर्म और योग में जब हितसाधनस्व का ज्ञान होगा, उसके बाद उनमें प्रवृत्ति होगी। एवं

न च कत्तृ'भोक्तृ रूपोभयदेहप्रतिसन्धानादेव तदुपपद्यते; तदभावात्, न ह्योतस्य पूर्वकर्मणः फलमिदमनुभवामीति कश्चित् प्रतिसन्धत्ते। केचित् तथा भविष्यन्तीति सम्भावनामात्रेऽप्यनाश्वासात्। एवम्भूतैककल्पनयैवोपपत्ती भूयः-

प्रदूति के बाद फलों की उत्पत्ति होगी। फल की उत्पत्ति के बाद ही कथित अन्वय और ज्यतिरेक का प्रहण संभव होगा। किन्तु पहिले जब कर्मादि में हित साधनत्व का ज्ञान ही नहीं है तो फिर कर्मादि का अनुष्ठान ही कैसे होगा? एवं प्रवृत्ति न होने से फलों की उपपत्ति ही किस प्रकार होगी? उत्पन्न हुए बिना फलों का प्रत्यक्ष कैसे होगा? फल के प्रत्यक्ष के बिना फल के साथ अन्वय और व्यतिरेक कैसे गृहीत होगा? इस प्रकार कर्मादि में हितसाधनत्व का ज्ञान यह प्रन्योन्यात्रय दोष अनिवायं है।

#### पू० प० न च कर् भोक्त्रहपण ण ण

एक ही घरीर से उक्त अन्वय भीर व्यतिरेक भने ही गृहीत न हो सके। िकन्तु उक्त भोग के िलये दूसरे घरीर की प्राप्ति होने पर यह प्रतिसन्धान हो सकता है िक 'योऽहं विहित निषद्धकर्मणी क्वतवान सोऽहिमिदानीं तश्फलमनुमवामि ( अर्थात् जो मैंने विहित या निषिद्ध कर्म का प्रनुष्ठान किया था, वही मैं उनके फल का अनुभव करता हूँ )। इस प्रतिसन्धान प्रथवा प्रस्यमिजा के द्वारा उक्त अन्वय और व्यतिरेक का ग्रहण हो सकता है।

### सि॰ प॰ तदभावात् " " "प्रतिसन्धत्ते

इस आकार की प्रत्यिमज्ञा किसी भी व्यक्ति को नहीं होती कि 'पहिले जन्म में मैं ने जो अमुक कमें किया था, उसका यह फल भोग रहा हूँ'।

#### पु० प० केचित्तथा \*\*\* \*\*\* \*\*\*

हम लोगों के समान साघरण व्यक्ति को उस प्रकार की प्रत्यमित्रा भन्ने ही संभव न हो। किन्तु इस प्रकार के विशिष्ट पुरुष हो सकते हैं, जिन्हें उक्त प्रकार की प्रत्यमित्रा होगी। सिंग् प्रत्यमावना मात्रेऽपि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

केवल इस प्रकार की संभावना से ही वेदों के उपदेश के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है कि जनसाधारण को जो प्रत्यभिज्ञा नहीं होतो है, उस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा किसी विशिष्टपुरुष को हो सकती है। विनिगमनायां प्रमाणाभावात्। प्रतिपिश्वशोधनिद्राणप्रात।प्रतिबुद्धसम-स्तोपाध्यायवदन्थोन्यसंवादात् कपिलादिषु समाश्वासद्दति चेन्न।

एकजन्मप्रतिसन्धानवत् जन्मान्तरप्रतिसन्धाने प्रमाणाभावात् ।

# पू० प० ... ... विनिगमनायाम् ... ...

सृष्टि की आदि में किपलादि ऋषिगण बीते हुये कल्प के वेदों को स्मरण कर उपदेश करते हैं। प्रलय में वेदों के विनिष्ट हो जाने पर भी इस कल्प में उसका स्मरण हो सकता है। क्यों कि विषय केवल प्रत्यक्षज्ञान का हो कारण है। स्मृति अनुपान प्रभृति परोक्ष ज्ञानों के लिए विषय की सत्ता अपेक्षित नहीं है। अतः विनष्ट शब्द राशि रूप वेदों के स्मरण में कोई अनुपपत्ति नहीं है। तथ रही यह बात कि उक्त स्मृति के प्रति आश्वास की हो कि 'यह अविकल विषयक' है ही ? क्यों कि यह नियम नहीं है कि स्मृतियां अपने कारणीमूत अनुभव के प्रविकल विषय की हो हों। ऐसी स्थिति में किपलादि ऋषियों के द्वारा स्मृत शब्द-राशि को वेद ही कैसे माना जाय ?

### भ्रन्योन्य सम्वादात् ... ...

इसका यह समाधान है कि महिष किपिकादि उक्तरीति से ही विगत करन के वेदों को समरण कर उपदेश करते हैं किन्तु सभी अपने स्मृत वेदों को जब एक दूसरे से मिला लेते हैं, तो उस शब्द को वेद मान लिया जाता है (एक ऋषि के द्वारा स्मृत शब्द को परस्पर दूसरे ऋषियों के द्वारा वेद स्वीकार करना ही प्रकृति में 'अन्योन्यसम्वाद; है )। इस अन्योन्य सम्वाद से यह समझना सुरूभ है कि वेदों की यह स्मृति अपने कारणीभूत पूर्वानुभव के अविकल विषय की ही है। क्योंकि यह नियम भो तो नहीं है कि कोई भी स्मृति अपने कारणीभूत पूर्वानुभव के अविकल विषय हो ही नहीं।

# प्रतिपन्निशीय \*\*\* \*\*\* चेत् \*\*\* \*\*\*

क्यों कि प्रतिपत् तिथि की अनाष्याय की रात में सोये हुए अध्यापकों को उस दिन उस समय अध्ययन न रहने पर भी उसके दूसरे दिन दितीया तिथि को पुना उसी वेद का अविकल्प स्मरण होता है। परस्पर के संवाद से यह भी सिद्ध है कि उन लोगों की वे स्मृतियाँ पूर्वानुभव के अविकल्प विषय की ही हैं। इन्हीं स्मृतियों के सहारे वे उपदेश भी करते हैं। अता किपलादि ऋषियों में इस प्रकार का विश्वास किया जा सकता है कि पहिली सिष्ट के वेदों को अविकल्प स्मृतियों में लाकर इस सिष्ट की वादि में उपदेश करते हैं। अता इन लोगों में अनाश्वास के कारण ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है।

## सि॰ प॰ न, एकजन्मप्रतिसन्धानवत् · · · •

जिस प्रकार एक जन्म की एक जाग्रत मनस्या में प्रधीत विषयों का स्मरण उसी जन्म

तथापि च अधिकारिविशेषेण ब्राह्मण्रत्वाद्यप्रतिसन्घानेऽनुष्ठानरूपस्याऽऽश्वास-स्याभावाद्। न हि पूर्वंजन्मिन मातापित्रोंर्जाह्मण्यासदुत्तरत्र ब्राह्माण्यमिति नियमो येन सर्गादौ वर्णादिधमं व्यवस्था स्थात्। ईश्वरवददृष्टिविशेषोपनिबद्धभूतविशेषानुपलम्भात्। अतीन्द्रियार्थंदर्शिस्वे चाऽनाश्वासस्योक्तत्वात्।

एतेन ब्रह्माण्डान्तरसञ्चारिवर्णंभ्यवस्थया सम्प्रदायप्रवर्तनमपास्तम्।

की दूसरी जाग्रदवस्था में होती है, उस प्रकार प्रक्रय के पूर्व द्राधीत वेदों का स्मरण प्रक्रय के बाद की सृष्टि में नहीं हो सकती। अत! इस रीति से भी परमेश्वर की कल्पना के बिना कपिछादि ऋषियों के द्वारा वेद सम्प्रदाय की पुन प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

### तथापि च " " मनाश्वास्योक्तत्वात् " "

यदि जिस किसी प्रकार उक्त संवाद के द्वारा 'समाश्वास' को मान मी लें, तथापि सृष्टि की आदि में वेदों के द्वारा विहित क्रियाओं का अनुष्ठान संभव नहीं होगा। क्यों कि वसन्ते बाह्मणो अग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यम, शरिद वंश्यम, इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित माधानादि क्रियाओं के अनुष्ठान के लिये बाह्मणत्वादि जातियों का निर्णय आवश्यक है। किन्तु सृष्टि की आदि काल के किपलादि ऋषियों में बाह्मणत्वादि जातियों का अनुसन्धान संभव नहीं है। यदि यह नियम रहता कि जो व्यक्ति एक जन्म में ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हो वह बरावर ब्राह्मण माता पिता से ही उत्पन्न होता रहे तो कदाचित् जातिस्मर किपलादि ऋषियों को सृष्टि की ग्रादि के व्यक्तियों में ब्राह्मणत्वादि का अनुसन्धान संभव मी होता, किन्तु पहिले कह आये हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर को विशेष प्रकार के अदृष्ट से प्रेरित उन परमायुओं का ज्ञान संभव है, जिनसे ब्राह्मणत्वादि ज्वावियों से शरीरों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से उक्त परमायुओं का ज्ञान किपलादि ऋषियों को संभव नहीं है। मता वेदों का उपदेश कदाचित् किपलादि ऋषियों के द्वारा सृष्टि की ग्रादि में संभव मी हो, तथापि वेदायों के ब्राह्मणत्वादि ज्वावियों का ज्ञान साह्मणत्वादि ज्ञावियों का ज्ञान साह्मणत्वादि ज्ञावियों का ज्ञान साह्मणत्वादि ज्ञावियों का साव नहीं है, इसके लिए परमेशवर की कल्पना आवश्यक है।

#### पू० प० एतेन \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कविलाधि ऋषि मुनियों की बात छोड़ भी दी जाय। तथापि यह कहा जा सकता है जिस समय एक ब्रह्माण्ड प्रलीन (प्रलयावस्य) रहता है, उसी समय दूसरे ब्रह्माण्ड की स्थित रहती है। उस 'स्थित ब्रह्माण्ड' की जो ब्राह्मणादि वर्णों की व्यवस्था उसी से इस सृष्टि के प्रारम्भ में भी ब्राह्मणस्वादि जातियों के निर्णय से वेदों के द्वारा विहित कम्मीनुष्ठानों की उत्पत्ति होगी। इसके लिए परमेश्वर की कल्पना अनावश्यक है।

सञ्चारशक्तेरभावात् । वर्षान्तरसञ्चरणमेव हि दुष्करम्, कुतो लोकान्तरसञ्चारः, कुतस्तराञ्च ब्रह्माण्डान्तरगमनम् । ग्रिणिमादिसम्पत्तेरेवमि स्यादिति चेन्त । तत्रापि प्रमाणाभावात् । सम्भावनामात्रेण समाववासानुपपत्तेः, प्राद्यमहाजनपरि-ग्रहान्यथानुपपत्तिरेवाऽत्र प्रमाणिमिति चेत् ।

## सि॰ प॰ सञ्चारशक्तेरभावात् ... ...

'व्यवस्था' कोई मूर्त पदार्थ नहीं है, अतः उसमें 'सञ्चारकित्ति' अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने की कित्त नहीं मानी आ सकती। अतः एक ब्रह्माण्ड की 'व्यवस्था' दूसरे ब्रह्माण्ड में नहीं आ सकती।

## वर्षान्तरसञ्चारणमेव हि ः ः ः ः

तब रही यह बात कि स्थित ब्रह्माण्ड के ब्राह्मणादि इस ब्रह्माण्ड में आकर ब्राह्मणादि व्यवस्थाओं के चलावेंगे — इस प्रसङ्घ में कहना है कि एक ब्रह्माण्ड के व्यक्ति को दूसरे ब्रह्माण्ड में आने की क्षमता ही नहीं है। जिस समय एक सृष्टि की एक द्वोप (वर्ष) से दूसरे द्वीपों में भी जाना संभव नहीं था, उस समय के लिये यह की विश्वास किया जाय कि एक ब्रह्माण्ड से दूसरे ब्रह्माण्ड में आकर कोई वहाँ वर्ण व्यवस्था का संचालन किया ?

## पू० प० ग्रिंगिमादिसम्वत्तेः ... ...

दूसरे ब्रह्माण्ड के जिन व्यक्तियों की चर्चा की गयी है, वे सभी श्रणिमादि अष्टिविष ऐश्वय्यों से युक्त थे। अत: उन लोगों के लिये दूसरे ब्रह्माण्डों में जाना असंभव नहीं था।

## सि॰ प॰ तत्रापि ... ...

दूसरे ब्रह्माण्ड के उन व्यवस्थापकों में अणिमादि ऐश्वर्य या ही—इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तब रही संभावना की बात अर्थात् उन छोगों अणिमादि ऐश्वर्थ की सत्ता प्रमाण से निश्चित भन्ने हो न रहे—किन्तु उन छोगों में प्रणिमादि एश्वर्यों की यंभावना तो है हो। इसका यह उत्तर है कि केवल संभावना के कपर निर्भर रहना उचित नहीं है।

## पू० प० भ्राद्यमहाजन -- ... ...

दूसरे ब्रह्माण्ड के उन व्यवस्थापकों में अणिमादि ऐश्वर्णों की सत्ता प्रवश्य थी। इसके लिए यह प्रमाण है कि प्रणिमादि सम्पत्तियों के बिना उन छोगों का इस ब्रह्माण्ड में आना संभव नहीं था। एवं बिना उन छोगों को इस ब्रह्माण्ड में आये इस ब्रह्माण्ड के आदा महाजनों के धारा नहीं था। किन्तु इस ब्रह्माण्ड में वेद महाजनों के द्वारा परिग्रहीत हैं। वेदों का परिग्रह संभव नहीं था। किन्तु इस ब्रह्माण्ड में वेद महाजनों के द्वारा परिग्रहीत हैं। प्रतः यह फल्पना करना उचित है कि उन व्यवस्थापकों में खणिमादि शक्तियां प्रवश्य थी।

<sup>1.</sup> इस सन्दर्भ के 'एतेन' पद का अर्थ है 'वह्यमाण्यसंचारशस्यभावह्यदोषेण' जिसका अन्वय अग्रिम 'निरस्तम्' पद के साथ है।

कल्पनायां गोरवप्रसङ्गात् । विदेहिनिर्माण्यकतेरिण्पादिविभूतेश्वावश्याऽम्युपगन्तव्य-स्वात् । अस्त्वेक एवेति चेत्; न तहींश्वरमन्तरेणान्यत्र सामाश्वास इति ।

## सि॰ प॰ एवम्भूतैककल्पनयैव ... ...

उक्त सभी कल्पनायें ठीक हैं। केवल इस प्रसङ्घ में इतना ही कहना है कि अनेक व्यवस्थापकों में प्रलोकिक शक्तितों को स्वीकार करने में अनेक व्यवस्थापकों की कल्पना करनी पड़ती है। इससे 'गौरव' मात्र लाम होता हैं। उक्त प्रणिमादि ऐश्वयों से युक्त एक ही 'पुरुष' (व्यवस्थापक) की कल्पना कर लेने से सभी कल्पों की व्यवस्था उपपन्न हो जाती है।

(किन्तु इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि सार्वदिक एक व्यवस्थापक की कल्पना के व्याज से ईश्वर की सिद्धि के इस प्रयास में एक बाधा यह है कि इस पक्ष में बिना देह के ही निर्माण शक्ति की कल्पना एवं धाणिमादि ऐश्वर्य की कल्पना ये दोनों करनी पड़ती हैं। किन्तु ये कल्पनायें असङ्गत हैं। अतः हमलोगों के सदेह अनेक व्यवस्थापकों की कल्पना की धसङ्गति के बदले में सिद्धान्तियों को बिना शरीर के पुरुष में निर्माणशक्ति की कल्पना और धाणिमादि शक्तियों की कल्पना ये दो असङ्गत कल्पनायें करनी पड़ती हैं। धतः हम दोनों बरावर हो जाते हैं, इश धाक्षेप का यह समाधान है कि।

#### सि॰ प॰ विदेहनिर्माण्यक्तेः ... ...

व्यवस्थापक एक मानें प्रथवा अनेक दोनों ही स्थितियों में इनमें अणिमादि ऐश्वय्भी की तरह निर्माणशक्ति भी मानना ही होगा। क्योंकि जिस प्रकार सृष्टि की आदि में वेदों का उपदेश और वर्णव्यवस्था ये दोनों प्रनुपपन्न हैं, इसी प्रकार अवेतन परमाग्रु स्वरूप उपकरणों से सृष्टि भी अनुपपन्न है। अतः सृष्टि का भी व्यवस्थापक चाहिये। अनेक व्यवस्थापकों की कल्पना में दोष दिखाया जा चुका है। अतः जो भी व्यवस्थापक स्वीकार करेंगे, उन में अणिमादि ऐश्वय्यों की तरह विना षाट्कीशिक शरीर के हो निर्माण करने की शक्ति भी माननी ही होगी।

#### पू॰ प॰ शस्तु \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(सिद्धान्तियों के कथनानुसार किपलादि ऋषियों में से किसी) एक को ही व्यवस्थापक स्वीकार कर लिया जाय ?

#### सि॰ प॰ न, तर्हि ... - ...

ऐसी चात नहीं हो सकती, क्योंकि उस प्रकार का 'एक व्यवस्थापक' केवल ईश्वर ही हो सकते हैं। किसी दूसरे 'एक व्यवस्थापक' के ऊपर विदवास नहीं किया जा सकता। कारङ्कारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात्संहरत् हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वत् जगत् क्रीडित । तं देवं निरवग्रहस्फुरदभिष्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमत् भूयासमन्तेष्वपि ॥४॥

।। इति गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमाञ्जली द्वितीयस्तवकः।।

## कारङ्कारम् " " "

(यः शिवः अस्त्रीकिकाद्भुतमयं जगत् मायावशात् कारं कारं संहरत् हारं हारं कुर्वेत् इन्द्रबालिमिव क्रीड़ित । तं भवं शिवं निरवग्रहस्फूरदिमध्यानानुभावं विश्वासैकभुवं अन्तेष्विप नमन् भूयासम् )।

(अखिल कल्याणस्वरूप जो) शिव अदृष्टरूप माया के द्वारा इस अलोकिक (अचिन्त्य-रचनाश्वरूप) अद्भुत संसार के निर्माण और संदार की अनन्त घारा के द्वारा इन्द्रजाल के समान क्रीड़ा करते हैं। संसार (भव) के कारणीभूत उन देव की शरण में मैं अन्त में भी जाऊँ। जिस देव की इच्छा श्वित कभी प्रतिहित नहीं होती एवं सदा जागरूक रहती है। एवं इन सभी वैशिष्ट्यों के कारण जो एकमात्र विश्वास के स्थल हैं।

मीमांसकों ने उक्त बातों का खयदन इस युक्ति से किया है कि प्रथमतः गुण प्रमा का कारण ही नहीं है। केवल दोषों का अभाव ही प्रमाज्ञान का कारण है। चचुरादिकन्य ज्ञानों अथवा लौकिक वाक्यलन्य प्रमाज्ञानों के लिए कदाचिद कथित चचुरादिकन्य ज्ञानों अथवा लौकिक वाक्यलन्य प्रमाज्ञानों के लिए कदाचिद कथित 'गुण' को कारण मान भी लें तथापि नित्य एवं दोषों से सर्वया रहित वेदों से होनेवाले प्रमाज्ञानों में 'गुण' की अपेक्षा कदापि नहीं है। अतः वेदक्तों के कप में इंश्वर की कत्पना नहीं की ला सकती।

<sup>1.</sup> प्रथम स्तवक में घरष्ट की सिश्चि के बाद खरष्ट के अधिष्ठाता रूप में परमेश्वर की सिद्धि की गयी है। इस दूसरे स्तवक में पहिली बात यह कही गयी है कि 'गुया' प्रमा- ज्ञान का कारण है। शाब्द प्रमा का कारणीमृत गुया है वक्ता में रहनेवाला प्रयापं ज्ञान। वेद भी शब्द रूप है, अता वेद से उत्पन्न होने वाला वेदायं विषयक ज्ञान भी शाब्दबीध ही है। अता वेदों का कोई वक्ता पुरुष अवश्य चाहिये, जिसमें रहनेवाले प्रमाज्ञान से वेदार्थ विषयक शाब्द बोध प्रमा हो सके। वेदों का यह वक्ता परमेश्वर को छोदकर और कोई नहीं हो सकता। अता वेद के कर्तां रूप में भी ईश्वर की सिद्धि अनिवार्थ है।

मीमांसकों के इस आक्षेप का आधार वेदों की नित्यता एवं उसकी मूख गान्द की नित्यता ही है। अतः आचार्य ने बड़े उद्दापोह के साथ गान्दों की कूटस्थ नित्यता बोनें का खयडन किया है। इस प्रवाहनित्यता के खिए ही मीमांसकों ने संसार को अनादि और अनन्त मानकर प्रकथ का ही खयडन कर हाला है। इसी लिए इस स्तवक में आचार्य ने सृष्टि और प्रजय दोनों को प्रमाण से सिख किया है। आचार्य का अभिप्रत्य है कि सभी सृष्टियाँ किसी प्रजय के बाद ही हुआ करतों हैं। एवं सभी प्रजयों के बाद भी सृष्टियाँ होगी ही। अतः सृष्टि और प्रजय की यह धारा अनत्त हैं। अतः प्रत्येक प्रजय में जब सभी वस्तुओं के साथ हन सभी वेदों का भी विनाश हो जायगा, जिनमें जीव के ऐहिक और पारलों किक कर्मों के विधायक वाक्य भरे पढ़े हैं। उसके बाद की सृष्टि की आदि में करुणामय परमेश्वर वेदों के उपदेश के द्वारा अथवा कुलाख कर्मकारादि के शारीरों को घारण करके लोकयात्रा के निर्वाह के अनुकूल उपदेश करते हैं। अतः ईश्वर के बिना दूसरी गति नहीं है। इन सभी बातों की सूचना 'कारकारम्,' इत्यादि वीप्ता घटित वाक्य युक्त पूर्वार्थ से दी गयी है।

सांख्य के अनुयायी लोग ईश्वर की सत्ता का अपलाप एक दूसरे उझ से करते हैं कि सृष्टि की आदि में कथित वेदादि के उपदेश की उपपत्ति के लिए कमेंथोग-सिद्ध कपिकादि महर्षि ही पर्याप्त हैं। एतहर्थ ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है। नैयायिक लोग इसका लयदन इस प्रकार करते हैं कि इतने बड़े काम को सुचार रूप से संपादन का विश्वास ईश्वर से मिन्न और किसी भी व्यक्ति पर नहीं किया का सकता। इसी युक्ति की स्चना उत्तराई के 'विश्वासैक भुवम्' इस वाक्य से दिया गया है। इस पन्न के अन्य सभी विशेषण केवल ईश्वर की स्तुति के लिये दिये गये हैं।

#### ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

# न्यायकुसुमाञ्जलौ

### तृतीयः स्तबकः

#### -:83:-

नन्वेतदिष कथम् ?। तत्र बाधकसम्भवात्। तथा हि यदि स्यादुपलभ्येत। प्रयोग्यत्वात् सन्निष नोपलभ्यत इति चेत्। एवं तिह शशश्चा मण्ययोग्यत्वान्नोपलभ्यत इति स्यात्।

(इस तीसरे स्तबक मैं 'तदभावावेदकप्रमाणसद्भुभावात्' यह तीसरी विप्रतिपत्ति निराकृत हुई है।) पू० प० नन्वेतदपि \*\*\* \*\*\*

नित्य एवं निर्दोष वेदों के द्वारा अथवा कर्मयोग सिद्ध किपलादि ऋषियों के द्वारा सिष्टि की भादि में धर्मसम्प्रदाय का प्रचलन मले ही संभव न हो, तथापि इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि धर्मसम्प्रदाय का उक्त प्रचलन ईश्वर के ही द्वारा हुआ था। क्योंकि ईश्वर की सत्ता के बाधक प्रमाण विद्यमान हैं।

तथा हि "यदि स्यात्" तुल्यम् ? ""

ईश्वर अगर रहते तो उनकी 'उपलब्धि' अर्यात् प्रस्यक्ष अवश्य होता, किन्तु किसी को भी ईश्वर का प्रस्यक्ष नहीं होता है, अतः ईश्वर नहीं हैं।

सि॰ प॰ ग्रयोग्यत्वात् · · · · · ·

योग्य (घटादि) वस्तुश्रों का ही प्रत्यक्ष होता है, अयोग्य (परमागुप्रमृति) वस्तुश्रों का प्रत्यक्ष नहीं होता। ग्रदा केवल प्रत्यक्ष न होने से ही किसी वस्तु के अभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता। क्योंकि सत्ता के रहते हुये भी अयोग्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष संभव नहीं है। अता यह नहीं कहा जा सकता कि 'ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, है, अता वे नहीं है।

पू० प० एवन्तर्हि ....

इस प्रकार तो शश्रा ज्ञादि सर्वथा अविद्यमान वस्तुओं की भी सत्ता माननी होगी। क्योंकि 'शश्रा ज्ञादि वस्तुओं को नहीं देखते हैं' केवल इसी लिए उनकी सत्ता अस्वीकृत होती है। किन्तु जब कुछ विद्यमान वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष संभव नहीं है, तो फिर यह नहीं जा ३२ नेतदेवं, श्रृङ्गस्य योग्यतयैव व्याप्तत्वादिति चेत् ; चेतनस्यापि योग्यो-पाधिमत्तयैव व्याप्तत्वात् । तद्वाघे सोऽपि बाधित एवेति तुल्यम् ।

सकता कि 'चूँ कि शशशृङ्गादि पदार्थों को नहीं देखते हैं, अतः वे नहीं हैं। युतराम् अत्रत्यक्षवस्तु की सत्ता नहीं मानी जा सकती। अतः अत्रत्यक्ष परमेश्वर की भी सत्ता नहीं मानी जा सकती।

सि॰ पत् नैतदेवस् ... ...

ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जितने भी शृङ्ग हैं, वे सभी प्रत्यक्ष के योग्य ही हैं।

अतः शश को भी यदि शृङ्ग होता तो वह भी प्रत्यक्ष के योग्य ही होता। एवं यह भी नियम

है कि योग्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष अवश्य होता है। किन्तु शश के शृङ्ग का प्रत्यक्ष नहीं होता

है। यदि शश के शृङ्ग की सत्ता रहती तो उसमें शृङ्गत्व का व्यापकीभूत धर्म ( अर्थात् शृङ्गत्व के साथ अवश्य रहनेवाला प्रत्यक्ष ) योग्यत्व भी अवश्य ही रहता, एवं योग्य शश्यक्ष का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य हो जाता। सुतराम् शश्यकृष्ण इस लिये अप्रत्यक्ष नहीं है कि वह प्रत्यक्ष के योग्य नहीं, उसका अप्रत्यक्ष इस लिये स्वीकार करना पड़ता है कि उसकी सत्ता ही नहीं है।

पू० प० चेतनस्यापि ... ... ...

जिस प्रकार यह ज्याप्ति है कि प्रशंग प्रत्यक्ष योग्य ही हों, उसी प्रकार यह भी ज्याप्ति है कि सभी चेतनों की योग्य (शरीररूप) उपाधियाँ अवश्य हों। वयों कि विना शरीर के चेतन (आत्मा) की उपलब्ध नहीं होती है। परमेशर रूप चेतन की कोई भी उपाधि (शरीर) उपलब्ध नहीं हैं। अतः (ज्यापकाभावात् ज्याप्याभावः इस न्याय के अनुसार) ज्यापकीभूत शरीर रूप योग्य उपाधि के सभाव से उसके उपवेय एवं ज्याप्य परमेश्वर के सभाव की सिद्धि होगी। अतः प्रप्रत्यक्ष रूप बाधक से परमेश्वर का बाध भले ही सम्भव न हो किन्तु कथित 'अनुपल्लब्ध रूप बाधक से परमेश्वर की सिद्धि अवश्य बाधित होगी। (यह सो हुई प्रत्यक्षवाध की बात )।

<sup>7.</sup> कहने का तारपर्य है कि योग्य और अयोग्य भेद से वस्तुओं के हो प्रकार हैं। यहाँ 'योग्य' शब्द से 'प्रत्यच्योग्य' रूप अर्थ अभिग्रंत है। अयोग्य वस्तुओं की सत्ता रहने पर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। जिन वस्तुओं में प्रत्यक्ष की योग्यता है, रुग्हों वस्तुओं के प्रत्यक्ष न होने से उनके अभाव का निर्णय होता है। प्रमेश्वर प्रत्यच के योग्य नहीं हैं, अत: अप्रत्यच से उनकी सत्ता में कोई वाथा नहीं आती।

व्यापकस्वार्थाद्यनुपलम्भेनाप्यनुमीयते नास्तीति । को हि प्रयोजनमन्तरेण किञ्चित्कूर्यादिति ।

उच्यते--

योग्यादृष्टिः कुतोऽयोग्ये प्रतिबन्दिः कुतस्तरास् । क्वायोग्यं बाध्यते श्रृङ्गं क्वानुमानमनाश्रयस् ॥ १ ॥

पूर् पर व्यापकस्वार्थादि ... ... ...

( दूसरी बात है अनुमानबाव की, वह इस प्रकार है कि ) किसी प्रयोजन से वशीभूत होकर हो कोई किसी भी कार्य को करता है। मूर्ख भी विना प्रयोजन के कुछ नहीं करता। कामना से युक्त पुरुषों की ही 'प्रयोजन' हो सकता है, कामना से सर्वथा रहित पुरुपों को नहीं। जो कोई परमेश्वर की कल्पना करते हैं, वे उनको सभी कामनाओं से रहित मानते हैं। प्रता इस प्रकार के परमेश्वर से जगत् की सृष्टि नहीं हो सकती। इससे यह अनुमान निष्यन्न होता है कि चू'कि परमेश्वर के किसी प्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती है, अतः परमेश्वर किती भी कार्य के कर्ता नहीं है (परमेश्वरो न कर्ता स्वेष्टसायनता-ज्ञानाभावात् )।

सि॰ प॰ उच्यते ... ... योग्यादृष्टि ... ... ... -

(इन दोनों बाघों में प्रत्यक्षवाध के उद्घार के प्रसङ्ग में ) हम सिद्धान्ती कहते हैं कि योग्याहाष्ट्रः कुतोऽयोग्ये —अयोग्ये परमास्मनि योग्याहृष्टिः कुतः ? प्रयात् परमात्मा चूर्कि प्रत्यक्ष के 'अयोग्य हैं घत. उनको 'अहष्टि' ( अनुपर्काञ्च ) योग्यानुपर्काञ्च नहीं हो सकती।

( इस प्रसंग में पूर्वपक्षवादी ने प्रतिवन्दि उपस्थित किया था कि यदि सर्वथा अनुपलन्य पदार्थ की भी सत्ता मान छी जाय तो सर्शया अनु रल व श्राश्यंगादि पदार्थों की सत्ता भी माननी होगी। इसो प्रतिवन्दि का उद्घार श्लोक के दूसरे और तीसरे चरण से किया गया है। इन दोनों चरणों का आशय है कि ) शबन्यंग योग्य है ? अथवा प्रयोग्य ? प्रगर वह 'योग्य' ही है 'अयोग्य' नहीं, तब तो कथित प्रतिवन्ति लागू ही नहीं होता है। क्योंकि इस मित्राय से प्रतिवन्दि उपस्थित किया गया है कि जिस प्रकार 'प्रयोग्य प्रु'ग' की अनुपलन्धि के कारण उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो पाती, उसी प्रकार अयोग्य परमात्मा की भी अनुपस्त्रिक है, अतः उसकी भी सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। किन्तु श्रशम्य में जब 'योग्य' ही मान सेते हैं, तो यह बात ही कहाँ उठती है ? (यही बात 'प्रतिबन्दिः कुतस्तराम्' इस चरण से कही गयी है।

स्वात्मेव तावत् योग्यानुपलब्ध्या प्रतिषेद्धं न शक्यते, कुतस्त्वयोग्यः परमात्मा ? तथाहि—सुषुप्त्यवस्थायामात्मानमनुपलभमानो नास्तीत्यवधारयेत् ।

यदि शश्रप्रंग अयोग्य है, तब तो उक्त प्रतिवन्ति धौर भो ठीक नहीं बैठती, वयोंकि यह मानी हुई बात है कि योग्यानुपल्लिं से ही अभाव का ग्रहण होता है। योग्यानुपल्लिं से योग्य वस्तु के ही अभाव की सिद्धि होगी, अयोग्य वस्तु के अभाव की नहीं। किन्तु शश्रप्रंग तो अयोग्य है अतः उसकी अनुपल्लिंध भी अयोग्यानुपल्लिंध ही होगी, योग्यानुपल्लिंध नहीं। मतः शश्रप्रंग का अभाव भी किसी अनुपल्लिंध से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिये उक्त प्रतिवन्ति प्रकृत में लग्गू नहीं होता है, (इस प्रकार प्रस्थक्ष बाघ प्रकृत में सम्भव नहीं) है।

('क्वानुमानमनाश्रयम्' इस अन्तिम चरण के द्वारा अनुमान वाघ का निराकरण इस रीति से किया जाता है। अनुमानवाघ देने वालों का कहना है कि) कर्तृ क्ष्व जहां भी रहेगा वहां स्वर्धाद अवश्य रहेंगे। अतः कर्त्त के व्यापकीभूत स्वार्धाद का जहां अभाव रहेगा वहीं कर्त्त का अभाव भी रहेगा ही। इस रीति से ईश्वर में कर्तृ त्व के अभाव की सिद्धि रूप अनुमानवाघ के असंग में सिद्धान्तियों का कहना है कि अनुमान से पूर्व पक्षतावच्छेदक से पुक्त पक्ष का ज्ञान आवश्यक है। जिस अनुमान में ऐसा सम्भव नहीं होता है, उस अनुमान का हेतु 'प्राश्रयासिद्ध' नाम का हेत्वाभास हो जाता है। हेत्वाभास से किसी की सिद्धि नहीं हो सकती। तदनुसार प्रकृत ईश्वर रूप पक्ष में जो कर्त्त त्वाभाव का अनुमान होगा, उसके लिये ईश्वरत्य रूप पक्षतावच्छेदक विशिष्ठ ईश्वर का ज्ञान पहिले अवश्य चाहिये। किन्सु ईश्वर न मानने वालों को यह ज्ञान होना सम्भव नहीं है। जगर धमितावच्छेदकविशिष्ठ धमि के उक्त ज्ञान का सम्पादन वे किसी प्रभाण से करेंगे तो धमिप्राहक उसी प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जायगी। घत। प्रकृत में अनुमानवाध भी नहीं है।

सि॰ प॰ स्वात्मेव तावत् ... ... ...

( मकोक के प्रथमचरण की व्याख्या ) अहं सुखी, अहं दु: की इत्यादि झाकारों से ही अपनी झात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। किन्तु सुष्ठित अवस्था में चूँ कि सुखादि की उपलब्धि नहीं होती है, अतः अपनी झात्मा की भी उपलब्धि नहीं होती है। क्यों कि खात्मा का प्रत्यक्ष उनके सुखादि गुणों के साथ ही होता है। केवल आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। किन्तु इससे सुष्ठित काल में अपनी झात्मा का अमाव निर्णीत नहीं हो जाता। जब प्रत्यक्ष योग्य अपनी आत्मा का ही अमाव उसकी अनुपलब्धि से सुष्ठितकाल में निश्चित नहीं होता है तो फिर प्रत्यक्ष के सर्वथा अयोग्य परमात्मा की अनुपलब्धि मात्र से उनके

कस्यापराघेन पुनर्योग्योऽप्यात्मा तदानीं नोपलभ्यते ?। सामग्रीवैगुण्यात् । ज्ञानादिक्षणिकगुणोपधानो ह्यात्मा गृह्यत इत्यस्य स्वभावः।

ज्ञानमेव कुतो न जायते ? इति चिन्त्यते । पश्चाद्वा कथमुत्पत्स्यत इति चेत्; मनसोडनिन्द्रियप्रत्यासन्ततया भ्रजननात्. तत्प्रत्यासत्तो च पश्चाज्ञननात् ।

अभाव की सिद्धि कैसे होगी ? अगर ऐसी बात हो तो फिर सुषुप्तिकाल में अपनी आत्मा का मी अभाव मानना होगा। तस्मात् प्रत्यक्ष के अयोग्य परमारमा की अनुपलविध से ईश्वर या परमारमा का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता।

पू० प० कस्यापराधेन ... ... ...

अपनी घारमा जब प्रत्यक्ष के योग्य है, तो फिर सुषुप्ति काल में उसकी उपलब्धि किंसके 'अपराध' से नहीं हो पाती ?

सि० प० सामग्रीवैगुण्यात् ... ... ...

जिन सभी कारणों से धातमा का प्रत्यक्ष होता है, सुषुप्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में या सुषुप्तिक्षण में उनके न रहने से ही सुषुप्ति काल में आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। सिठ पठ ज्ञानादि

पहिले कह आये हैं कि ज्ञान सुखादि क्षणिक विशेष गुणों के साथ ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। केवल आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः केवल 'अहम्' इस आकार का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अहं जानामि, अहं सुखी इत्यादि आकार के ही आत्मा के प्रत्यक्ष होते हैं। सुतराम ज्ञान सुखादि भी आत्मा के प्रत्यक्ष के कारण हैं। सुषुप्ति काल में अथवा सुषुप्ति के अध्यवहित पूर्वक्षण में ये ज्ञानादि कारण नहीं रहते, अतः सुषुप्ति काल में आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। जाग्रत अवस्था में ज्ञानादि रूप इन कारणों का सम्बलन सम्भव होता है, अतः जाग्रत अवस्था में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है।

पू० प० ज्ञानमेव ... ... ...

जायत और सुषुप्ति दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा की सत्ता सनानरूप से रहती है, फिर इसका क्या हेतु है कि जायत अवस्या में जानादि की उत्पत्ति होती है, किन्तु सुषुप्ति अवस्था में नहीं ?

सि॰ प॰ मनसोऽनिन्द्रियप्रत्यासन्तत्या ... - - ...

मन अर्थु परिमाण का है, एवं युष्टित के समय वह शरीर के 'पुरितित' नाम के उसे प्रदेश में चला जाता है, जो इन्द्रिय प्रदेश नहीं है। घारमा का मन के साथ, मन का इन्द्रिय के साथ घीर इन्द्रिय का अर्थों के साथ सम्बन्ध होने पर ही जानों की उत्पत्ति होती है। मनोवैभववादिनमिदमसम्मतम् । तथाहि⊸मनो विभु, (१) सर्वदा स्पर्शरहितद्रव्यत्वात् (२) सर्वदा विशेषगुण्ञूत्यद्रव्यत्वात्, (३) नित्यत्वे सत्यना-रम्भकद्रव्यत्वात्, (४) ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाधारत्वादित्यादेरिति चेन्न।

यद्यपि प्रात्मा विशु है और मन असु परिमाण का है एवं नित्य है— प्रतः मन जहाँ भी कहीं रहेगा प्रात्मा के साथ उसका सम्बन्ध बना ही रहेगा। किन्तु सुषुप्ति अवस्था में मन पूँ कि पुरितित नाम के अनिन्द्रिय प्रदेश में रहता है, अतः वह किसी इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध नहीं हो पाता, अतः सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। 'पश्चात्' सुषुप्ति के बाद जाग्रत् अवस्था में मन पुरितित रूप अनिन्द्रिय प्रदेश से हटकर शरीर के इन्द्रिय प्रदेश में आ जाता है, अतः बाग्रत अवस्था में इन्द्रियों के साथ उसके सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं रह जाती, प्रतः बाग्रत प्रवस्था में ज्ञानादि की उत्पत्ति होती है।

## मनो वेभववादिनाम् ... ...

िकन्तु जो समुदाय मन को विश्व मानते हैं, उनके मत के अनुसार उक्त समाधान उचित नहीं है, क्यों कि मन भी यदि आत्मा के ही समान विश्व हो तो फिर चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ उसका भी सम्बन्ध कभी विचिछन्न नहीं होगा। अतः जाग्रत अवस्था के ही समान सुष्ठित अवस्था में भी ज्ञानादि के उत्पादन की सामग्री के एकत्र होने में कोई बाधा नहीं होगी। इस छिये जाग्रत अवस्था के ही समान सुष्ठित अवस्था में भी ज्ञानादि की उत्पत्ति माननी होगी।

तथाहि ... ... संयोगाधारत्वादिति चेत् ... ... ...

मन में विभुत्व को सिद्ध करनेवाले निम्न लिखित ये चार हेतू हैं (१) सर्वदा स्पर्धशून्यद्रव्यत्व (२) सर्वदा विशेषगुणशून्यद्रव्यत्व (३) नित्यत्वे सत्यनारम्भकद्रव्यत्व स्पर्धार् (४) ज्ञानासमवायिकारगसंयोगाधारत्व।

प्रथम हेतु से भनुमान का आकार-मनो विमु भनवदा स्पर्धश्रस्यद्रव्यत्वात् आकाशादिवतः अर्थात् जिस प्रकार आकाशादि द्रव्य होते हुए भी सर्वदा स्पर्ध रूप गुण से

<sup>9.</sup> कथित हेतु में 'सर्वदास्परांश्नयस्व' रूप अंश नहीं देंगे तो परमाख्यों में ज्यभिचार होगा, क्योंकि उनमें विश्वत्व नहीं है, किन्तु वे भी द्रव्य हैं। सर्वदास्परांश्नयत्व को हेतु में विशेषण देने से यह ज्यभिचार छूट जाता है, क्योंकि परमाखु स्परां सहित द्रव्य है स्परां रहित द्रव्य नहीं। यहि केवल सर्वदा स्परांश्नयत्व मात्र को हेतु बनावें उसमें से 'द्रव्यस्व' वाले अंश को हटा लें तो गुणादि पदार्थों' में व्यभिचार होगा, क्योंकि गुणादि पदार्थों में विश्वत्य रूप साध्य नहीं है किन्तु 'सर्वंग स्परांश्नयत्व' रूप हेतु है। 'द्रव्यस्व' पद देने से उक्त व्यभिचार छुट जाता है, क्योंकि गुणादि में द्रव्यत्व

शून्य रहते हैं, उसी प्रकार के द्रव्य होते हुये भी उसमें कभी स्पर्श रूप गुण नहीं रहता, अतः मन भी आकाशादि के समान ही विभु है।

- (२) मन में विभुत्व के सामक दूसरे अनुमान का आकार है "मनो विभु सर्वदा विशेषगुणशून्यद्रव्यत्वात कालादिवत्" अर्थात् काल दिक् और मन ये तीन ही द्रव्य ऐसे हैं, जिनमें कभी भी 'विशेषगुण' नहीं रहते। इनमें काल भीर दिक् ये दो द्रव्य तो विभु हों किन्तु उनमें से एक मन रूप द्रव्य विभु न हो—अर्गु हो इस प्रकार की 'भ्रद्ध' जरती' स्वीकार नहीं की जा सकती।
- (३) मन में विभुत्व के सावक तीसरे अनुमान का 'मनो विभु नित्यत्वे सित अनारम्मकद्रव्यत्वात् प्राकाशादिवत्' ऐसा आकार है। इस अनुमान का स्वारस्य है कि आरम्भक और ग्रनारम्भक भेद से द्रथ्य के दो भेद हैं। कपालादि द्रव्य आरम्भक हैं, क्योंकि वे घटादि द्रव्यों का 'आरम्भ' ग्रण्यात् उत्पादन करते हैं। अनारम्भक द्रव्य हैं ग्राकाशादि एवं अन्त्यावयवी घटादि। द्रव्य के नित्य ग्रीर अनित्य ये दो भेद भी हैं। नित्य हैं पृथिव्यादि के परभागु और ग्राकाश काल, दिक्, आत्मा और मन। एवं ग्रनित्य हैं द्रयगुक से लेकर गिरिनगरादि सभी अवयवी द्रव्य। इनमें परमागु नित्य होकर भी आरम्भक हैं। क्योंकि उनसे द्रयगुक की उत्पत्ति होती है। घटादि ग्रनित्य द्रव्य (अन्त्यावयवी होने के कारण) ग्रनारम्भक हैं, क्योंकि उनसे किसी दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। आकाशादि जितने भी नित्य एवं अनारम्भक द्रव्य हैं वे सभी विभु ही हैं। मन भी नित्य होने के साथ ग्रनारम्भक द्रव्य है, अतः वह भी आकाशादि द्रव्यों की तरह विभु ही है।
- (४) मन में विभुत्व साधक चौथा अनुमान 'मनो विशु ज्ञानासमवायिकारण-संयोगाधारत्वात्' इस आकार का है। इसका स्वारस्य है कि आत्मा और मन का संयोग ज्ञानादि का असमवायिकारण है। इस संयोग के आत्मा और मन रूप दोनों आअयों में से आत्मा रूप एक प्राश्रय विशु है। अतः मन रूप दूसरा आश्रय मी विशु ही होगा।

नहीं है। 'सर्वदा' पर न देने से 'उश्पत्ति कालिक घटादि' द्रव्यों में व्यक्तिचार होगा, क्योंकि उनमें विभुत्व रूप साध्य नहीं है, श्रय च द्रव्यत्व श्रीर स्पर्शशूम्यस्व होमों ही है, क्योंकि नैयायिक उत्पत्तिकाल में द्रव्यों में गुण की सत्ता नहीं मानते। 'सर्वदा' पद देने से उक्त व्यक्तिचार छूट जाता है, क्योंकि घटादि में उत्पत्ति से मिन्न कालों में स्पर्श की सत्ता रहती है।

सर्वेषामापाततः स्वरूपासिद्धत्वात्। तथाहि—यदि रूपाद्युपलब्धीनां क्रियात्वेन करण् तथा मनोऽनुमितिनं तदा द्रव्यत्वसिद्धिः, श्रद्रव्यस्यापि करण्त्वात्। अथाऽऽ-सामेव साक्षात्कारितयेन्द्रियत्वेन तदनुमातव्यस्।

### सि० प० न, सर्वेषाम् ... -- ...

ये सभी अनुमाम मन को द्रव्य पदार्थ मानकर प्रयुक्त हुए है । अगर मन का द्रव्य होना सिद्ध न हो तो द्रव्यत्वघटित ये सभी हेतु अन्ततः स्वरूपासिद्ध अवश्य होंगे, क्यों कि इनका मन रूप पक्ष में रहना संभव नहीं होगा। इनमें आदि के तीन हेतु तो स्पष्ट रूप से द्रव्यत्व घटित हैं, अन्तिम हेतु में भी 'संयोगाधारत्व' वाला जो अन्तिम अंश है, वह भी द्रव्यत्व के ही समान है, क्यों कि संयोग का आधार केवल द्रव्य ही होता है। अतः 'आपाततः' अर्थात् मन में द्रव्यत्व की सिद्धि के पूर्व मन रूप पक्ष में निश्चित न होने के कारण कथित सभी हेतु 'स्वरूपासिद्धि' दोष से ग्रसित है।

#### तथा हि \*\*\* \*\*\*

(निम्निलिखित रीतियों में से भी किसी रीति से मन में द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती) मन में द्रव्यत्व की सिद्धि का एक प्रकार यह है कि रूपादि के प्रत्यक्ष भी (जा घात्वर्थं होने के नाते) एक 'क्रिया' हैं, अतः उस का भी कोई 'करण' अवश्य होगा। क्योंकि जितनी भी छेदनादि क्रियायें हैं, उनका कोई 'करण' अवश्य है। ज्ञानों का वह 'करण' ही मन है।

किन्तु इस रोति से सिद्ध किये गये मन को द्रव्य होना ग्रनिवार्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य से भिन्न लिङ्ग ज्ञान, श्रदृष्ट, प्रयत्न, संयोग प्रभृति अनेक गुण पदार्थ मी 'करण' होते हैं। अतः केवल 'करण' होने से ही मन द्रव्य नहीं हो सकता।

धगर कथित स्वरूपासिद्धि दोष से बचने के लिये उक्त हेतुओं में 'द्रव्यस्व' का निवेश नहीं करेंगे तो रूपादि गुणों में द्रव्यस्व से अघटित वे सभी हेतु व्यमिचरित होंगे, अतः द्रव्यस्व विशेषण के न देने से उनके द्वारा मन में विभुत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती।

#### 

सभी प्रत्यक्षों का कोई न कोई इन्द्रिय अवश्य ही करण होता है। 'अहं सुक्षी'
इत्यादि माकार के सुख के अनुभव भी प्रत्यक्ष स्वरूप ही हैं। मतः अवश्य ही इन प्रत्यक्षों का
भी कोई इन्द्रिय करण होगा। इस प्रकार की इन्द्रियां घाणादि नहीं हो सकतीं। क्योंकि
( घाणादि जनित तत्तत्प्रत्यक्षमूलक सुखानुमवों में तत्तत् इन्द्रियों में करणता सम्भव होने
पर भी) सभी इन्द्रियों से होनेवाले प्रत्यक्षों से उत्पन्न सुख के भनुभव की कारणता किसी

<sup>1.</sup> इस सिवान्त सन्दर्भ के द्वारा मन में विभुत्व के साथक उक्त अनुमानों के हेतुओं में दोषों का उद्भावन कर मन में अग्रुश्व की सिव्धि का पथ प्रशस्त किया गया है।

तथापि व्यापकस्य निरुपाधेर्नेन्द्रयत्यमित्युपाधिवंक्तव्यः। तत्र यदि कर्णंशब्कुली-वन्नियतशरीरावयवस्योपाधित्वम्, तदा तावन्मात्रे वृत्तिलाभः। तद्दोषे च वृत्तिरोधः श्रोत्रयत् प्रसज्येत।

ततः शरीरमात्रमुपाधिरवसेयः। तथा च तदवच्छेदेन वृत्तिलामे 'शिरसि मे वेदना, पादे मे सुखम्' इत्याद्यव्याप्यवृत्तित्वप्रतीतिविरोधः।

एक इन्द्रिय में सम्भव नहीं है। जब कारणता की यह दशा है तो फिर करणता की तो कोई बात ही नहीं। अतः प्राणादि इन्द्रियों से भिन्न कोई इन्द्रिय अवश्य ही सुखानुभवों का करण होगा। उस इन्द्रिय का ही नाम 'मन' है। इस अनुमान के द्वारा मन में इन्द्रियत्व के साथ-साथ अवश्य रहनेवाला द्रव्यत्व मी मन में अवश्य सिद्ध हो जायगा। क्योंकि मन को असु माननेवालों को 'इन्द्रियाँ द्रव्य ही हों' इस नियम में कोई विवाद नहीं है। अतः मन में विभुत्व के साधक कथित किसी भी हेतु में द्रव्यत्व से घटित होने के कारण स्वरूपासिद्धि दोष नहीं है।

सि॰ प॰ तथापि व्यापकस्य ... ...

सुखादि प्रत्यक्षों के करण के रूप में जिस मन की सिद्धि होंगी, 9 उस मन को यदि विभ्रु मानेंगे तो उसका कोई उपाधि मानना होगा, जिस उपाधि से उपहित होकर वह इन्द्रिय कहलायगा। क्योंकि विभ्रु पदार्थ में बिना किसी उपाधि के इन्द्रियत्व नहीं आ सकता। जैसे विभ्रु धाकण रूप श्रोत्रेन्त्रिय को कर्णशब्कुल्यवच्छेदेनैव इन्द्रियत्व है। अतः घरीर का कर्ण शब्कुली रूप अवयव ही उसकी उपाधि होती है। यदि कर्णशब्कुली के दृष्टान्त से घरीर के ही किसी अवयव को मन में इन्द्रियत्व का प्रयोजक उपाधि स्वीकार कर लें, तो मन घरीर के उसी उपाधि रूप अंध में सुखादि की उपलब्धि रूप अपने कार्य का सम्पादन करेगा। एवं उस घरीर के उस प्रवयव रूप उपाधि में कोई दोष उत्पन्न होने पर उक्त सुखादि की उपलब्धि रूप अपने कार्य का उत्पादन बन्द कर देगा। जैसे कि कर्णशब्कुली रूप उपाधि में किसी दोष के उत्पन्न होने पर अवगुन्द्रिय अपना 'शब्द सुनना' बन्द कर देता है। प्रतः घरीर के किसी अवयव को मन रूप इन्द्रिय का उपाधि न मानकर पूरे घरीर को ही उसकी उपाधि माननी होगी। किन्सु ऐसा मानने पर 'शिरिस में वेदना, पादे में सुखम' इत्यादि प्रतीतियों के द्वारा आत्मा के विशेष गुणों में सब्यायबृत्तित्व या प्रादेशिकता की जो प्रतीति होती है, वह न हो सकेगी। क्योंकि असमवायिकारणों का यह स्वमाव है कि वे समवायिकारण के जिस अंध में स्वयं रहेंगे, समवायिकारण के उसी अंध में कार्य को उत्पन्न करेंगे। पट का ध्रसमवायिकारण

१. 'तथापि स्थापकस्य' इंस सिखान्त सम्दर्भ के द्वारा आचार्य ने मन के शस्तित्व साधक डक्त अनुमान को मन में इन्द्रियत्व का साधक मानकर मन के विश्वत्व साधक हेतुओं को स्वरूपासिखि दोष से निर्मुक समककर मनो वैभववादियों को मन में अग्रुत्व साधन के पथ पर कौशल से ले आने का प्रयास किया गया है।

ग्रसमवायिकारणानुरोधेन विभुकार्याणां प्रादेशिकत्वनियमात् । शरीरतदवयवादि-परमागुपर्यन्तोपाधिकल्पनायां कल्पनागौरवप्रसङ्गो नियमानुपपत्तिश्चेति । ततोऽन्यदेवैकं

तन्तुओं का विलक्षण संयोग तन्तुओं के जिन अंशों में रहता है, उन्हों अंशों में पट की उत्पत्ति देखी जाती है, अन्य अंशों में नहीं। यदि पूरे शरीर को मन में इन्द्रियत्व का प्रयोजक उपािष मानें तो फिर सम्पूर्ण शरीराविन्छन्न मन और आत्मा का संयोग ही सुखादि के प्रत्यक्षों का असमवाियकारण होगा। असमवाियकारणीमूत उक्त संयोग का आश्रय संपूर्ण शरीर होगा, उसका कोई एक अवयव नहीं। अतः सुख की उत्पत्ति सम्पूर्ण शरीराविन्छन्न आत्मा में ही होगी, किसी अवयवािच्छन्न आत्मा में नहीं। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर को उपािष स्वीकार करने से 'पादे में सुखम, शिरिश में वेदना' इत्यादि आकार की जो अव्याप्य-वृतित्वमूलक अथवा प्रादेशिकत्व मूलक सुख के प्रत्यक्ष होते हैं, वे अनुपपन्न हो जायंगे।

## पू० प० शरीरं तदवयवादि ... ...

शरीर रूप अवयवी भीर उसके हस्त पादादि अवयव ये सभी मन के इन्द्रियत्व के प्रयोजक उपाधि हैं। अतः हस्तापादादि अवच्छेदेन सुखादि की विभिन्न प्रतीतियां भीर पूर्णशरीरावच्छेदेन (निदाघ तप्त पुरुष को स्नान करने के बाद) सुख की प्रतीति दोनों ही होती हैं। अतः मन को विभु मान लेने पर भी सुखादि के अध्याप्यवृत्तित्व में कोई बाधा नहीं आती है।

### सि॰ प॰ कल्पनागीरवप्रसङ्गः " "

(१) मन को विभु मानें श्रीर उसमें इन्द्रियत्व के लिये पूरे शरीर और उसके श्रनस्त श्रवयवों को उसकी उपाधि मानें, इसकी श्रपेक्षा मन को अस्तु ही मान लें इसी में लाघव है, फलतः पूरे शरीर श्रीर उनके श्रवयवों को उपाधि स्वीकार करानेवाली मन के विभुत्व की कल्पना गौरवास्पद है। अतः वह त्याज्य है।

## (२) नियमानुपर्पाताः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

दूसरी बात यह है कि जिस समय 'शिरिस के सुखम, पादे में वेदना' इत्यादि प्रतीतियाँ होतीं है, उस समय शिरोवच्छेदेनैव आत्मा में सुख है श्रीर पादावच्छेनैव आत्मा में दु:ख है—यह 'नियम' स्वीकार करना ही होगा। किन्तु जब कि सभी अवयव समान रूप से मन के इन्द्रियत्व के प्रयोजक उपाधि हैं तो फिर उक्त नियम की उपपित्त का कोई प्रयोजक नहीं रह जाता। श्रतः इस पक्ष में उक्त 'नियम' की 'अनुपपित्त' मी रहेगी।

## सि० प० ततोऽन्यदेवेकम् ... ... ...

जिस लिये कि पाद प्रभृति घारीर के किसी अवयव को मन का उपाधि मानने से सुखादि के उक्त नियतत्व की प्रतीति विरुद्ध हो जाती है। एवं सम्पूर्ण घारीर को ही उपाधि

सूक्ष्ममुपाधित्वेनातीन्द्रियं कल्पनीयम्। तथा च तस्यैवेन्द्रियस्वे स्वाभाविकेऽधिक-कल्पनायां प्रमाणाभावाद्धिमिद्राहरूप्रमाणवाद्यः। स्रथ ज्ञानक्रमेणेन्द्रियसहकारितया तदनुमानं ततः सुतरां प्रागुक्कदोषः।

मानने से सुखादि में अध्याप्यवृत्तित्व अथवा प्रादेशिकत्व का व्यवहार अनुपपन्न हो जाता है। इसी प्रकार शरीर और उसके प्रवयव दोनों को मन की उपाधि मानने से कल्पनागीरव ग्रीर उक्त नियमानुपपित्त दोनों दोष होते हैं, ('ततः' तस्मात् कारणात्) शरीर ग्रीर उनके भ्रवयव इन सबों से भिन्न सूक्ष्म एवं शीघ्र चलनेवाले किसी भ्रतिन्त्रिय पदार्थ को ही मन की उपाधि मान लेने में सुविधा है। ऐसा मान लेने पर अतीन्द्रिय एवं आशुसञ्चारी उस उपाधि को ही 'मन' स्वीकार कर लेने से उक्त सभी कार्य भ्रच्छे प्रकार से उपपन्न हो जायगे। उस से भ्रतिरिक्त 'मन' नाम के किसी उपधेय की कल्पना भ्रनावश्यक होगी।

तस्मात् मन को सिद्ध करनेवाली सुबादि की जो उपलब्बियों हैं, उनकी अनुपरित्त से ही मन में अस्पुत्व की भी सिद्धि होगी। मन में अस्पुत्व की इस सिद्धि से मन में विभुत्व के साधक अनुमान का 'धर्मी' जो मन, उसके साधक प्रमाण से ही मन में विभुत्व भी बाबित हो जायगा। क्योंकि पहिले कह आये हैं कि मन के जितने भी साधक प्रमाण हैं, वे ही मन में अस्पुत्व के भी साधक हैं (इसी अभिप्राय से 'धर्मिग्राहकप्रमाणबाधः' इतने पर्यन्त का ग्रन्थ छिला गया है )।

पू० प० अथ ज्ञानक्रमेगा ... ... ...

कथित धर्मिग्राहक प्रमाणवाध रूप दोष तभी हो सकता है, जब कि मन की सिद्धि सुखादि के साक्षात्कार के जनक इन्द्रिय रूप में हो। परन्तु मन की सिद्धि का तो इससे मिन्न प्रकार भी है। यह मानी हुई वात है कि एक काल में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर चक्षुरादि इन्द्रियों का (मन नाम का) कोई सहायक स्वीकार नहीं करेंगे तो चक्षुरादि धनेक इन्द्रियों से अनेक ज्ञान एक हा समय एक ही आत्मा में होने लगेंगे। क्योंकि विवयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध है, एवं घात्मा के साथ भी इन्द्रियों का सम्बन्ध मी अवश्य है। अतः इन्द्रियों का कोई ऐसा सहायक स्वीकार करना होगा, जिसके सम्बन्ध के चलते एक ही समय एक इन्द्रियों का कोई ऐसा सहायक स्वीकार करना होगा, जिसके सम्बन्ध के न रहने से दूसरे इन्द्रियों से उस समय ज्ञान की उत्पत्ति हो सके। एवं जिसके सम्बन्ध के न रहने से दूसरे इन्द्रियों से उस समय ज्ञान की उत्पत्ति संभव न हो। अतः स्वतन्त्र इन्द्रिय के रूप में (इन्द्रियत्वेन) मन की सिद्धि मले ही अनावश्यक हो, चक्षुरादि इन्द्रियों के सहायक के रूप में मन की सिद्धि मानने से मन में कथित वैभव के साधक अनुमान धिमग्राहक प्रमाण से बाधित नहीं हो सकता। सि० प० ततः सुतरास् भागा आपान अनुसाल के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त नहीं हो सकता।

मन को यदि विश्व मार्नेगे तो वह क्रमशः ज्ञानोत्पत्ति का सहायक नहीं हो सकेगा। क्योंकि विश्व होने के कारण वह सभी इन्द्रियों के साथ सभी समय सम्बद्ध ही रहेगा। तो फिर किसके न रहने से एक क्षण में दूसरे ज्ञानों की उत्पत्ति निवारित होगी?

इसी प्रकार मन को अगर मध्यम परिणाम का भी मानते हैं तो भी ज्ञान की क्रमशाः उत्पत्ति का सम्पादन नहीं हो सकता । क्योंकि मध्यम परिणाम का द्रव्य एक ही समय अनेक यदि च मनसोवे मवेडप्यदृष्टवशात् क्रम उपपाद्येत तदा मनसोऽसिद्धेराश्रया-सिद्धिरेव वैभवहेतूनामिति ।

भ्रथ यत्रादृष्टस्य दृष्टकारणोपहारेणोपयोगः, तत्र तत्पूर्णंतायां कार्यमुत्पद्यत एव,

विषयों के साथ सम्बद्ध हो सकता है। जैसे कि एक ही वृक्ष में एक ही समय अनेक फलों का सम्बन्ध हो सकता है। अत: मध्यम परिणाम का एक ही मन चक्षु एवं तिद्भित्र झाणादि अनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध हो सकता है। इस लिये यह नियम भी नहीं किया जा सकता कि मध्यम परिमाण वाला मन एक समय एक ही इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होता है।

सुतराम् ज्ञान के फ्रमशाः उत्पत्ति की उपपत्ति केवल मन को अग्रु मानने से ही हो सकती है। चूँकि फ्रमशः ज्ञान की उत्पत्ति से अग्रु परिणाम के मन की सिद्धि होती है अतः मन के सावक इस प्रमाण से ही मन का विभुत्व मी बाधित हो जाता है। ( इस वीम- याहक प्रमाण के द्वारा बाब को ही 'प्रागुक्तदोष' शब्द से कहा गया है।)।

पूर पर यदि च मनसः ... ...

यह सत्य है कि मन विभु के होने के कारण सभी इन्द्रियों के साथ एक ही समय सम्बद्ध रहता है। किन्तु भ्रदृष्ट के साहाय्य से एक समय एक ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। भ्रत। कलृत अदृष्ट से ही ज्ञानों के योगपद्य का वारण और ज्ञानों के क्रिमकत्व की उपपत्ति होनों ही हो सकेगी। इसके लिए मन को अर्गु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

सि॰ प॰ :--तदा मनसः \*\*\* ...

ज्ञानों के यौगपद्य के लिए ही अथवा ज्ञानों के क्रिमिक्स की उपपत्ति के लिए ही हो मन की कल्पना की जाती है। इन दोनों की उपपत्ति यदि केवल अहष्ट से ही मान लिया जाय तो फिर मन को स्वीकार करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जायगा। मन की असिद्धि हो जाने पर मन में वैभव के साधक सभी अनुमानों के हेतु आअयासिद्धि दोष से प्रसित्त हो जायेंगे। उन आअयासिद्ध हेतुओं से मन रूप पक्ष में विभुत्व की सिद्धि की आशा भी छोड़ देनी होगी।

पू० प० प्रथ यत्रादृष्टस्य ... ... कार्यं मुत्पाद्यत एव

षदष्ट को ही जानों के फ्रमश: उत्पन्न होने का प्रयोजक मान लेने पर भी 'मन' पदार्थ को मानना आवश्यक है। क्योंकि कार्यों की उत्पत्ति में भदृष्ट का उपयोग दो प्रकारों से होता है (१) दष्टकारणों के सम्बद्धन के द्वारा घीर (२) साक्षात्। इनमें प्रथम रीति के घनुसार बदष्ट जब दृष्ट सभी कारणों को एकत्र कर देता है, उसके बाद कार्य की उत्पत्ति हो ही जाती है, इकती नहीं। अर्थात् भदृष्ट के वैगुण्य से कार्य की घनुत्पत्ति की कल्पना नहीं

ग्रम्यथा ग्रन्स्यतन्तुसंयोगेभ्योऽिप कदाचित् पटो न जायेत, जातोऽिप वा कदाचित्तिर्गु एएः स्यात् । बलवता कुलालेन दृढदण्डनुन्नमिप चक्रं न भ्राम्येत । यत्र तु दृष्टानुपहारेणादृष्टच्यापारस्तत्र तद्वेगुण्यात् कार्यानुदयः, यथा परमाणुकमंणः । तिदहापि यदि विषयेन्द्रियात्मनां समवधानमेव ज्ञानहेतुः, तदा तत्सद्भावे सदैव-कार्यं स्यात् । न ह्योतदितिरक्तमप्यदृष्टस्योपरहरणीयमस्तिः, न च सदैव ज्ञानोदयः; ततोऽितिरिक्तभपेक्षित्वयम् । तच्च यद्यपि सर्वाण्येवेन्द्रियाणि व्याप्नोतिः, तथापि करण्धमंत्वेन क्रियाक्रमः सङ्गच्छते, ग्रकिपत्ते तु तस्मिन्नायं न्यायः, प्रतिपत्तुर-करण्डवाच्चक्षुरादीनामनेकत्वादिति चेत् ।

की जाती । क्योंकि ऐसे स्थलों में ग्रहष्ट का इतना ही कर्राध्य होता है कि वह सभी दृष्ट कारणों को एकत्र कर दे। फलतः ऐसे स्थलों में दृष्टकारणों का विघटन ही ग्रदृष्ट का वैगुण्य होगा। 'ग्रन्यथा' अर्थात् अदृष्ट के उक्त प्रथम प्रकार के उपयोग स्थल में भी कार्य की उत्पत्ति का प्रतिरोध श्रदृष्ट के वैगुण्य से संपादन करें तो फिर (१) तन्तु के अन्तिम संयोग पर्यन्त सामग्री सम्बलन के बाद भी कदाचित् (श्रदृष्ट के वैगुण्य से) कार्य की उत्पत्ति इक जाएगी। अथवा (२) पट की उत्पत्ति के बाद पट सहित सभी कारणों का सम्बलन रहने पर भी उस पट में स्पादि की उत्पत्ति इक जायेगी। जिससे उस पट को निर्गुण मानना होगा। श्रथवा (३) कुम्हार अपने चक्र (चाक) को जब पूरे वेग से घुमा देगा, उसके बाद भी चक्र में घूमने की (अभि) क्रिया कदाचित् (अदृष्ट के वैगुण्य से) उत्पन्त नहीं होगी।

किन्तु जहाँ श्रद्दष्ठ का उपयोग कार्य के उत्पादन में साक्षात् होता है, वहाँ दृष्टकारणों के सम्बलन के बाद भी कार्य का प्रतिरोध होता है, जैसे कि परमाखु में क्रिया रूप कार्य की उत्पत्ति कदाचित् कक जाती है।

प्रकृत में यदि 'मन' को स्वीकार नहीं करेंने, तो फिर ज्ञान के उत्पादक विषय, इन्द्रिय और आत्मा ये तीन ही रह जायेंगे। अदृष्ट भी इन तीनों को ही एकत्र कर कृतकार्यं हो जायेगा। ज्ञान के उत्पादन में उसका और कोई कर्तव्य अविष्ठ नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में विषय की सत्ता जब तक बनी रहेगी, तब तक ज्ञान की उत्पत्ति अनवरत होती ही रहेगी। क्योंकि विषय की स्थिति पर्यंन्त बराबर सामग्री संबक्षित ही रहेगी। सुतराम अदृष्ट के वैगुण्य से कार्य के प्रतिरोध का प्रत्युदाहरण 'ज्ञानसातस्य' नहीं है। इस लिए इस ज्ञान सातस्य को रोकने के लिए ज्ञान की उत्पादिका सामग्री में आत्मा, इन्द्रिय और विषय इन तीनों से भिन्न किसी अन्य वस्तु को भी रखना होगा। वही अन्य वस्तु है 'मन'। मन यद्यपि विभु होने के कारण इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध रहने से ज्ञानों के यौगपद्य को रोकने में असमधं

नन्वेवमिष युगपत् ज्ञानानि माऽभूवन् । युगपज्ज्ञानं तु केन वार्यते ? भवत्येव समूहालम्बनमेकं ज्ञानिमिति चेन्न । एकेन्द्रिय ग्राह्यो ब्विव नानेन्द्रियग्राह्यो ब्विप प्रसङ्गात् । तेष्विप भवत्येवेति चेन्न ।

सा जान पड़ता है। किन्तु 'विभु' होने पर भी मन करण तो है ही। करणों का यह स्वभाव है कि वे क्रमेश ही एक कार्य को उत्पन्न करें। एक ही समय अनेक कार्यों को नहीं। यदि मन की कल्पना नहीं करेंगे तो कांचत युक्ति के अनुसार ज्ञानों के यौगपद्य का वारण नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान की सामग्री में मन को छोड़ कर ज्ञाता पुरुष ( आत्मा ) इन्द्रिय भीर विषय ये ही तीन है। क्रमिकत्व का नियामक नहीं हो सकता है। सकता है, कारण नहीं। मता इनमें से आत्मा क्रमिकत्व का नियामक नहीं हो सकता, क्यों कि वह कारण है, करण नहीं। इन्द्रियाँ यद्यपि करण हैं, किन्तु वे अनेक हैं, एवं अपने विषय के ज्ञान के उत्पादन में समर्थ हैं, खता पांचों इन्द्रियों से एक ही समय पांच ज्ञानों उत्पत्ति को नहीं रोकी जा सकती। अतः एक 'सर्वार्थ' विषयक मन रूप इन्द्रिय की कल्पना आवश्यक है। जिसके सम्बन्ध के बल से एक समय एक इन्द्रिय से एक ज्ञान ही उत्पन्न हो सकता है। ( कहने का तात्पर्य है कि ) ज्ञान के यौगपद्य से बचने के लिये केवल 'मन' की कल्पना ही आवश्यक है, मन के अगुत्व की कल्पना आवश्यक नहीं है। मन को विभु मान लेने पर भी ज्ञानों के यौगपद्य का निवारण और ज्ञानों के क्रमिकत्व की उपपत्ति हो सकती है।

सि॰ प॰ नन्वेवमपि " " " "

मन को विभु मान लेने पर कथित रीति के अनुसार एक ही समय अनेक ज्ञानों की पापित भले ही न हो, किन्तु एक ही समय अनेक विषयों के एक ज्ञान की आपित तो होगी।
पूठ पठ भवत्येव •••••••••

एक वर्षिक नाना अविरुद्ध विषयक 'भूतलं घटनत् पटनच' इत्यादि आकारों के समूहालम्बन ज्ञानों को सभी स्वीकार करते ही हैं। अतः उक्त आपत्ति इष्ट है। सि॰ प० एकेन्द्रियप्राह्ये बिनव · · · · · · ·

जिस समूहालम्बन के प्रसङ्ग में सर्व्यसम्मित दिखलायों गयो है, वह एक ही इन्द्रिय से ग्रहीत होनेवाले अबेक विषयों के एक ज्ञान के प्रसङ्ग में है। मैंने तो नाना इन्द्रियों से एक ही समय नाना विषयों के एक ज्ञान की प्रापत्ति दी है। धर्यात् मन को यदि विभु मानेंगे तो वह एक ही समय चक्षु, घाण, रसना प्रभृति धनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध रहेगा। अतः एक ही वस्तु में रहने वाले रूप, रस एवं गन्धं के एक ही ज्ञान का आपत्ति एक ही सण में होगी।

पू॰ प॰ तेष्वपि : .. ...

दीर्घशष्तुली (बड़ी रोटी) मक्षणादि स्थलों में एक ही समय रोटी के रूप, रस, स्पर्श और गन्ध का ज्ञान होता ही है। अतः उक्त आपित भी इष्ट ही है।

व्यासङ्गकाले ज्ञानक्रमेण विवादविषये क्रमानुमानात्। बुभुत्साविशेषेण व्यासङ्गे क्रियाकम इति चेन्मैवम्। न ह्योष बुभुत्साया महिमा यदबुभुत्सिते विषये ज्ञानसामग्रयां सत्यामिप न ज्ञानम्, ग्रिप तु न तत्र संस्कारातिशयाद्यायकः प्रत्ययः स्यात्। यदि त्वबुभुत्सिते विषये समग्रीमेव सा निरुन्ध्यात्, घटायोन्मीलितं चक्षुः पटं नैव

### सि॰ प॰ न, व्यासङ्गकाले ... ... ...

आत्मा, इन्द्रिय एवं मन इन सबों का समवधान रहने पर भी एक काल भे ि किसी एक ही विषय का ज्ञान होता है, जपिस्थित सभी विषयों का नहीं (अनेक विषय, अनेक इन्द्रियाँ एवं आत्मा इन सबों का समवधान रहने पर भी एक काल में एक ज्ञानोत्पत्ति की अवस्था ही 'व्यासङ्गकाल' है )। इससे ज्ञानों के क्रमशा उत्पन्न होने का अनुमान होता है। जिन दीर्घशकुली भक्षणादि स्थलों में अनेक इन्द्रियों से एक ही समय अनेक विषयक ज्ञान का प्रतिमास होता भी है, वे उक्त क्रमानुमान के अनुसार भ्रान्ति ठहरते हैं। जन सभी स्थलों में भो क्रमशा ही ज्ञान उत्पन्न होते हैं। किन्तु अत्यन्त शोध्रता से एक के वाद दूसरे ज्ञानों की उत्पत्ति होती है, अवा उनके क्रम का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता।

### पू० प० बुभुत्साविशेषेगा ... ... ...

उक्त 'न्यासङ्ग' के समय जिस विषय को समझने की विशेष इच्छा रहती है, उसको समझ लेने के बाद अन्य अनपेक्षित वस्तुओं का ज्ञान होता है। अतः 'न्यासङ्ग' के समय ज्ञानों के क्रमशः उत्पत्ति का नियामक बुभुत्सा (समझने की इच्छा) है, इसके लिये मन को अगुमानने की आवश्यकता नहीं।

#### सि० प० मैवम् … … … …

वुभुत्सा में यह सामर्थ्य नहीं है कि अनपेक्षित वस्तु के ज्ञान की सामग्री के रहते हुए भी वह अनपेक्षित विषय के ज्ञान को रोक सके। वुभुत्सा से इतना ही होगा कि वुभुत्सित विषयक जो ज्ञान उत्पन्न होगा, वह अपेक्षात्मक होगा ( उपेक्षात्मक नहीं )। जिसके बल से उस ज्ञान से घोष्ट्रता से स्मृति को उत्पन्न करनेवाला संकार भर विलक्षण होगा। जिससे बुभुत्सित विषयक की स्मृति की घ्र होगी। ग्रवुभुत्सित विषय का जो ज्ञान होगा, वह 'उपेश्वात्मक' होगा। चू कि उपेक्षात्मक ज्ञान से संस्कार उत्पन्न नहीं होगा, ग्रवः उससे स्मृति नहीं होगी। एक विषय की वुभुत्सा में इतनी ही सामर्थ्य है कि अबुभुत्सित विषयों के संस्कार रूप अतिवयक को उत्पन्न नहीं होने दे। यदि एक विषय की बुभुत्सा को ग्रन्य विषयक ज्ञान का प्रतिबन्धक भी मानें तो फिर घट को ज्ञानने की इच्छा से उन्मीलित चक्षु से उसी देश में रहने वाले पट का भी जो प्रत्यक्ष होता है, वह न हो सकेगा। ग्रवः यही कहना होगा कि बुभुत्सा मन को अबुभुत्सित विषयों से हटाकर बुभुत्सित विषय के ग्राहक इन्त्रिय साथ सम्बद्ध कर देता है। ग्रवः उक्त स्थिति में बुभुत्सित विषय का ज्ञानवाद में होता उक्त स्थिति में बुभुत्सित विषय का ज्ञानवाद में होता

दर्शयेत्। तस्मात् बुभुत्सापीन्द्रियान्तरादाकृष्य बुभुत्सितार्थंग्राहिणीन्द्रिये मनो निवेशयन्ती युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तावुपयुज्यते, न तु स्वरूपतः। विभुनोऽपि मनसो व्यापारक्रमात् क्रम इति चेन्न। तस्य संयोगातिरिक्तस्य कर्मं रूपत्वे वैभवविरोधात्। गुग्रारूपत्वे नित्यस्य क्रमाऽनुपपत्तेः। ग्रनित्यस्य च निःयैकगुग्रास्याऽविभुद्रव्यसंयोगा-समवायिकारग्रकत्वेन तदन्तरेग्राऽनुपपत्तेः। तदिप कल्पियष्यतं इति चेत्; तदेव तिह् मनःस्थाने निवेश्यतां लाववाय। तस्मादण्वेव मन इति।

है। इसी रीति से बुभुत्सा ज्ञानों के फ्रमणः उत्पत्ति का नियामक एवं ज्ञानों के योगपद्य का निवारक है। स्वरूपतः बुभुत्सा ज्ञानयोगपद्य का निवारक या ज्ञानों के क्रमणः उत्पत्ति का प्रयोजक नहीं है। मन को यदि विभु मानते हैं तो मन को एक इन्द्रिय से हटाना सम्भव नहीं होगा। अतः मन को विभु मानने पर बुभुत्सा के द्वारा ज्ञानों के क्रमणः उत्पत्ति का नियमन और ज्ञानों के योगपद्य का निवारण नहीं हो सकता। इसके लिये भी मन को असु मानना ही आवश्यक है।

पू० प० विभुनोऽपि ... -

मन यद्यपि विमु है, किन्तु वह स्वतः ज्ञानों का उत्पादक नहीं, किन्तु व्यापार के द्वारा ही ज्ञानों का उत्पादक है। यह व्यापार क्रमशः उत्पन्न होता है, धतः मन को सर्वेदा सभी स्थानों में विद्यमान रहने पर वह ज्ञानों को क्रमशः ही उत्पन्न करता है। सुतराम् मन को विभु मानने पर भी ज्ञानों का क्रमशः उत्पन्न होना उपपन्न हो सकता है।

सि॰ प॰-तस्य … … ग्युण्वेव मनः … …

ज्ञानों का क्रमधा उत्पन्न होने के लिए मन के जिस 'व्यापार' की चर्चां की गयी है, उस 'व्यापार' को गुणरूप मानेंगे ? अथवा क्रिया रूप ? क्रिया रूप व्यापार मानेंगे तो मन के विभूत्व का विरोध होगा, क्योंकि क्रिया मूर्त्तद्वयों का ही धर्म है विभूद्वयों का नहीं। अता उक्त 'व्यापार' को 'गुण' रूप ही मानना होगा। गुण रूप व्यापार के प्रसङ्घ में भी यह प्रश्न होगा कि वह व्यापार रूप वह गुण नित्य है ? अथवा मनित्य ? यदि नित्य मानेंगे तो ज्ञानों की क्रिमिकत्व की उपपत्ति उस व्यापार के द्वारा न हो सकेगा। यदि मनित्य मानेंगे तो उसका पर्यवसान मन के असुत्व में ही होगा। केवल विभूद्वयों में रहनेवासे जो अनित्य गुण है उनका असमवायिकारण प्रविभूद्वयों के संयोगादि ही होते हैं। जैसे आकाश रूप अविभूद्वय के सब्द रूप मनित्य गुण का असमवायिकारण मेरी और दण्ड का संयोग होता है। यदि

तथा च तस्मिन्ननिन्द्रियप्रस्यासन्ने निरुपधानत्वादात्मनः सुषुप्त्यवस्थायाम-नुपलम्मः।

मन को विभु मानेंगे तो ज्ञानों की क्रमशः अस्पत्ति के लिए एक ऐसे मूर्त्त द्रव्य की कल्पना भी करनी होगी, जो मन के व्यापार रूप उक्त झसमदायिकारणीभूत अनित्य संयोग का झाश्रय हो। इसके विना ज्ञानों की उत्पत्ति क्रमशः न हो सकेगी।

पू० प० तदपि \*\*\* \*\*\*

किसी अविभुद्रव्य की भी कल्पना कर लेंगे ? सि० प० तर्हि · · · · · ·

तो फिर उस अविभूद्रव्य के स्थान पर मन की ही कल्पना कर छोबिये। र सि० प०२ · · · · न् तथा च तस्मिन् · · · · ·

सुषुप्ति के समय मन पुरीतित नाम के धनिन्द्रिय प्रदेश में चला जाता है, धतः उस समय ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ज्ञान ही धारमा का ग्राहक उपाधि है। क्योंकि ज्ञान के साथ ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। धूतः सुषुप्ति के समय आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है।

9. कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानों की क्रमशा उत्पत्ति के लिए ही मन की क्षपना करते हैं। यदि इस किष्यत मन को विश्व मानते हैं तो मन का प्रधान प्रयोजन ज्ञानों के क्रमिकत्व के सम्पादन के लिए एक मूर्श द्रश्य की भी कत्यना करनी पड़ती है। यदि अन को ही अखु मान लेते हैं, तो मन से भिन्न किसी अमूर्श द्रव्य की कत्यना न करने पर भी ज्ञानों का क्रमिकत्व उपपन्न हो जाता है। अता मन को अखु मानना ही रुचित है।

इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से मन के अविश्व होने का उपपादन किया गया। किन्तु द्रव्य अग्रु और विश्व हन दो ही प्रकार के तो नहीं हैं, जिससे कि मन में अग्रुख की सिक्षि से सन में अग्रुख की सिक्षि परिशेषनुमान से हो जायगी। द्रव्य का एक तीसरा भी भेद है, जो अवयवियों में रहता है, वह है मध्यमपरिमाया। वह मध्यमपरियाम वाका द्रव्य अविश्व होने पर भी अग्रु नहीं है। अत: मन को परमायु रूप सिक्ष करने के किए यह भी आवश्यक है कि मन में अवयवित्व का निराकरण किया जाय। आवार्य की हसी न्यूनता के परिहार के जिये वर्षमान ने 'तस्मात् अग्रेवेव मनः' इस उपसंहार प्रथ्य के अवतरण में मन में अवयवित्व का निराकरण किया है। विस्तृति से विरत हुये उसका उद्योक्ष यहाँ नहीं किया। अनुसन्धित्य विद्वान वर्षमान के उक्त सन्दर्भ का अवश्य अवलोकन करें।

२. मध्य में मन में अग्रुत्व के साधन का युद्ध मकरण मासिक्तिक था। प्रकृत में बात यह है कि 'अपनी बातमा का भी उसके ज्ञानाडि गुर्णों के साथ ही प्रत्यक्ष होता है, केवल अपनी बातमा का भी प्रहण नहीं होता है। बत प्रव सुपुष्टि बवस्था में एतदेव मनसः शीलमिति कुतो निर्णीतमिति चेत्; ग्रन्वयव्यतिरेका-म्याम्। न नेवलं तस्य, किन्तु सर्वेषामेवेन्द्रियाणाम्। न हि विशेषगुणमनपेक्ष्य चक्षुराद्यपि द्रव्ये प्रवतंते। स्वापावस्थायां कथं ज्ञानमिति चेत्; तत्तस्संस्कारोद्दोधे

पू॰ प॰ ... ... ... एतदेव ... ...

मन की यह सामर्थ्य ही कैसे निश्चित की कि वह ज्ञान से युक्त आत्मा का ही ग्रहण करे।

सि॰ प॰ ग्रन्वय • जिल्ला द्वव्ये प्रवर्तेवे

अन्वय और व्यविरेक इन दोनों से ही समझते हैं कि मन ज्ञान से युक्त आत्मा का ही ग्रहण करता है, क्यों कि प्रात्मा की प्रवीवि 'ग्रहं जानामि' इत्यादि ध्राकार की ही होती है, केवल 'ग्रहम' इस आकार की प्रात्मा की प्रतीवि नहीं होती है। यह स्वभाव केवल मन रूप इन्द्रिय का ही नहीं है। किन्तु चक्षुरादि इन्द्रियों का भी यह स्वभाव अन्वय और व्यविरेक से निष्पन्न है कि वे इन्द्रियों के द्वारा विशेष गुण के साथ ही द्रव्य का ग्रहण करें, केवल द्रव्य का नहीं। इसी कारण आकाश के प्रत्यक्ष में चक्षुरिन्द्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों कि वह प्राकाश के विशेषगुण शब्द को ग्रहण करने ये ग्रसमर्थ है।

पू० प० स्वापावस्थायाम् ... ... ...

सभी जानते हैं कि स्वप्नावस्था में अनेक प्रकार में अद्भुत एवं अलोकिक विषयों का प्रत्यक्ष होता है। ये सभी ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होंगे? क्योंकि स्वप्नावस्था में भी मन हिन्द्रय प्रदेश में नहीं रहता है। अतः सुजुित अवस्था के समान ही स्वप्नावस्था में भी ज्ञानादि विशेष गुणों का एवं ज्ञानादि विशेषगुणों से युक्त आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। किन्तु स्वप्नावस्था में उन दोनों प्रत्यक्षों को तो सभी स्वीकार करते हैं।

सि॰ प॰ तत्तत् संस्कारोद्वोघे " " " "

स्वप्नावस्था में इन्द्रियों का व्यापार न रहने पर भी पूर्वानुभव के द्वारा निष्पन्न उद्बुद्ध संस्कार जनित स्मृति के साहाय्य से मन स्वप्न स्वरूप विश्वमों का उत्पादन कर सकता है।

ज्ञानादि के न रहने से अपनी आत्मा का प्रह्या नहीं होता। किन्तु सुष्ठिस अवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? एवं सुष्ठिस अवस्था के बीसने पर पुनः जामत अवस्था में ज्ञानादि की उत्पत्ति क्यों होती है ? इन्हों बातों की चर्चा 'ज्ञानमेंव कुतो न जायते' इत्यादि सन्दर्भ से आरम्भ की गयी थी। इसी प्रसङ्ग में मन के अध्युत्त की चर्चा आयी थी। अब आधार्य 'तथा च तस्मिन्' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा अपने पहिले विषय का उपसंदार करते हैं।

विषयस्मरित स्वप्नविश्वामाणापुरपत्तेः। उद्घोष एव कथिनित चेत्, मन्दतर-तमादिन्यायेन वाह्यानामेव शब्दादीनामुपलम्मात्, मन्द्रतः शरोरस्यैवोष्मादेः प्रतिपत्तेः। यदा च मनः स्ववमि परिद्वत्य पुरीतित वर्तते, तदा सुषुप्तिः।

### पू० उद्बोध एव " " "

किन्तु संस्कार का उदबोधन ही कैसे होता है ? क्योंकि इन्द्रिय खनित ज्ञान ही उदबोधक है। अर्थात् स्वप्नविश्रम में इन्द्रिय के ज्यापार का साक्षात् उपयोग मले ही न हो किन्तु उदबोधक ज्ञान सम्पादक के जरिये इन्द्रिय ज्यापार की अपेक्षा रहेगी हो। अतः इस रीति से इन्द्रियों के ज्यापार के बिना स्वप्न की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती।

#### सि० प० मन्दतर \*\*\* \*\*\* -

स्वप्न के समय शब्दादि विषयों की अस्फुट प्रतीतियों की अनुबृत्ति रहती है। (अर्थात् स्वप्न के समय मन अनिन्त्रिय प्रदेश में नहीं जाता। अतः इन्द्रियों के साथ उसका कुछ व्यापार बना रहता है)। वह व्यापार मन्द या मन्दतर होता है, अतः उनसे होने वाली प्रतीति स्फुट नहीं होती।

#### भ्रम्ततः " " पदा च " क्या न

स्वप्नावस्था में अन्य विषयों का सांनिष्य मले ही संभव न हो, तथापि अपने खरीर की उष्णता का सांनिष्य तो संभव है। मन के साथ संयुक्त स्वचा के द्वारा को उष्णस्पर्श का प्रत्यक्ष होगा, वही स्वप्नावस्था में होनेवाली स्मृतियों के उत्पादक संस्कारों का उद्बोधक होगा। सुतराम स्वप्नावस्था में यदि चक्षुरादि अन्य इन्द्रियों के प्रदेश में मन की सत्ता न मी मानें, तथापि केवल स्विग्निय के प्रदेश में मन की सत्ता को स्वीकार कर स्वप्नविश्रम की उपपत्ति हो सकती है। यदि स्वप्न के समय भी मन की सत्ता निरिन्द्रिय प्रदेश में ही मानेंगे तो स्वप्न और सुषुति इन दोनों में कोई अन्तर नहीं रहेगा। इन दोनों में भेद इतना ही है कि मन बाव इन्द्रियों वाले त्विगन्द्रिय सिंहत सभी प्रदेशों को छोड़कर 'पुरीविति' नाम के सर्वथा इन्द्रिय शून्य प्रदेश में चला जाता है तो 'सुषुप्त्यवस्था' कहलाती है। एवं बिस समय इन्द्रियवाले प्रदेशों में रहने पर भी ऐसे व्यापारों से रहित हो जाता है, जिनसे स्फुटजान की उत्पत्ति हो सके—तो वह स्वप्नावस्था कहलाती है। अथवा अन्य प्रदेशों को छोड़ने पर भी मन जब केवल स्वगिन्द्रिय के प्रदेश में रह जाता है तो 'स्वप्नावस्था' कहलाती है।

१. इस प्रसङ्ग में यह प्रश्न हो सकता है कि इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान में विषय के सांनिष्य की अपेक्षा होती है। स्वप्न के समय शब्दादि विषयों का सांनिष्य को रहता नहीं। फिर उक्त मन्द्र या मन्द्रसर इन्द्रिय व्यापार के द्वारा किस का प्रह्या होगा ? इस प्रश्न का समाधान 'झन्तता' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है।

स्यादेतत्। परात्मा तु कथं परस्याऽयोग्यः ?। न हि साक्षात्कारिज्ञान-विषयतामेवायं न प्राप्नोति, स्वयमप्यदर्शनप्रसङ्गात्। नापि ग्रहीतुरेवायमपराघः,

### प॰ पू॰ स्यादेतत् परात्मा तु ... ... ...

तो फिर दूसरे की जाग्रत अवस्था की आतमा का प्रत्यक्ष दूसरे पुरुष को होना चाहिये।
तब फिर यह कहना सङ्गत नहीं है कि "पर" अर्थात् दूसरे की आतमा प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं,
अदा उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है" क्योंकि ऐसी स्थिति वह 'परात्मा' स्वयं अपने द्वारा भी
गृहीत नहीं हो सकती। यदि परात्मा' स्वयं अपने छिये प्रत्यक्ष के योग्य हैं, तो दूसरों के छिये
प्रत्यक्षायोग्य क्यों है ? १।

### नापि गृहीतुः 🕶 🕶 🕶 🚥

(कदाचित् यह कहें कि) ग्रहण करनेवाली 'परात्मा' में कोई ऐसा वैगुण्य है, जिससे प्रपता ग्रहण तो वह करती है किन्तु दूसरे की आत्मा (परात्मा) का ग्रहण नहीं कर सकती। किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि—

## तस्यापि हि ... ... ---

आहमा में जो समवायिकारणस्य रूप घर्म है, वही उसकी ग्रहण करने की योग्यता (स्वरूप) है। अन्य कोई भी वैगुण्य ग्रहणकर्त्युंस्व का विरोधी है ही नहीं। अंतः वैगुण्य से उक्त प्रसङ्ग का निवारण नहीं किया जा सकता।

<sup>1.</sup> प्रकृत बात यह है कि परमात्मा चूँ कि प्रत्यक्ष के 'योग्य' नहीं हैं, इस लिये उनका प्रत्यच नहीं हो पाता। अतः उनकी अनुपलिक चूँ कि योग्यानुपलिक नहीं है, अतः उससे परमात्मा के अभाव की सिक्षि नहीं हो सकती। इस प्रसक्त में दशन्त रूप से कहा गया है कि 'अपनी आत्मा तो प्रत्यक्ष के योग्य है' फिर फिर भी सुषुष्ठि के समय उनका प्रत्यच नहीं होता है, उनकी इस 'अप्रत्यच' रूप अनुपलिक से अपनी आत्मा का अभाव सिन्द नहीं होता है। जब प्रत्यक्ष के योग्य अपनी आत्मा की अनुपलिक से अपनी आत्मा का अभाव सिन्द नहीं होता, तो फिर प्रत्यक्ष के सर्वया अयोग्य परमात्मा की अनुपलिक से परमात्मा की असता को सिन्द कैसे हो सकती है श अभी प्रसङ्गतः यह बात उठती है कि चूँ कि ज्ञानादि से युक्त आत्मा का प्रह्मा करना ही मन का स्वभाव है, अतः सुपुत्ति के समय आत्मा का प्रह्मा नहीं होता। सुत्रशम् ज्ञाम ही आत्मा के प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। किन्तु ऐसी स्थिति में आप्रद्वस्था की दूसरे की आत्मा का प्रत्यच दूसरे प्रवेष को होना चाहिये। यही बात स्थावेशन्त 'इत्यादि' से उठायी गयी है।

तस्यापि हि ज्ञानसमवायिकारणतयैव तद्योग्यता। नापि करणस्य, साधारणत्वात्। न ह्यासंसारमेकमेव मनः एकमेवात्मानं गृह्णातीत्यत्र नियामकमस्ति। स्वभाव इति चेत्; तर्हि मुक्ती निःस्वमावत्वप्रसङ्गः, तदेकार्थंताया ग्रपायादिति। न। भोजकादृष्टोपग्रहस्य नियामकत्वात्।

#### नापि करणस्य \*\*\* \*\* साधारणस्वात्

(इस प्रसङ्घ में कोई कह सकते हैं कि मन रूप जो करण है, उसी में कोई ऐसा वैगुण्य है, जिस से परात्मा का प्रत्यक्ष किसी दूसरी परात्मा को नहीं होता ) किन्तु यह भी ठीक नहीं है, वयों कि करण 'साधारण' ही होते हैं। कुठार जिस प्रकार खिदर का छेदक है, उसी प्रकार पलाश का भी। मन भी 'करण' है, अतः 'स्व' रूप अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष एवं परात्म प्रत्यक्ष इन दोनों प्रत्यक्षों की करणता रूप साधारण्य मन में भी है।

इस नियम का भी कोई हे जुनहीं है कि एक मन से एक ही आत्मा का ग्रहण हो। अतः इस नियम से भी उक्त आपित का समाधान नहीं हो सकता।

### स्वभाव इति चेत् … … …

'स्वभाव' ही उक्त नियम का प्रयोजक होगा। स्वभाव के ऊर कोई अभियोग नहीं किया जा सकता। अतः 'स्वभाव' के अनुसार यह नियम किया जा सकता है कि 'एक मन एक ही आत्मा का ग्रहण करें' अतः 'परास्मा' का ग्रहण नहीं होता है।

#### तहिं मुकी " " "

किसी भी वस्तु का वहीं धर्म स्वभाव कहला सकता है जो उस 'स्व' वस्तु के 'भाव' अर्थात् सत्ता पर्यन्त बराबर बना रहे। अतः कोई भी अपने स्वभाव को छोड़ कर एक क्षण भी नहीं रह सकता। 'वस्तु' अगर रहेगी तो अपने स्वभाव के साथ हो, नहीं तो फिर जड़-मूल से विनष्ट हो जायगी। इस वस्तु स्थिति के अनुसार एक मन में यदि 'एक आत्मा के प्रत्यक्ष की करणता' मान लो जाय तो आक्ष्मा के मुक्त होने के समय मन को 'एकाश्मप्रस्थक्षकरणस्व' रूप उक्त स्वभाव से मुक्त मानना होगा। क्योंकि मोक्ष के समय आत्मा में कीई ज्ञान नहीं रहता। अता 'स्व' रूप आक्ष्मा का ज्ञान भी नहीं रहेगा। फिर उक्त 'करणत्व' को मन का स्वभाव कैसे माना जाय ? क्योंकि मन उक्त करणता को छोड़कर भी अपनी सत्ता को बनाये रखता है, तो फिर वह उसका स्वभाव नहीं हो सकता।

## सि॰ प॰ न, भोजकादृष्टोपग्रहस्य · · · ·

'एक मन से एक ही आत्मा का ग्रहण हो' इस नियम के बल से ही एक आत्मा के प्रत्यक्ष की आपत्ति दूसरी आत्मा में नहीं होती है। मोक्ता (ज्ञाता) के विशेष प्रकार के श्रहष्ट का सम्ब घ ही उक्त 'नियम' का प्रयोजक है। श्रत एव जिस भात्मा के अदृष्ट से श्राकृष्ट जो मन, जो शरीर एवं जो इन्द्रिय ज्ञानादि कार्यों का संपादन करते हैं, वह मन, वह शरीर यद्धि मनो यच्छरीरं यानीन्द्रियाणि यस्यादृष्टेनाऽऽकृष्टानि तानि तस्यैवेति नियमः। तदुक्तं प्राक्—'प्रत्यात्मानियमाद्भुक्तं' रिति।

एतेन परबुद्धधादयो व्याख्याताः।

तदेवं योग्यानुपलिष्यः परान्मादी नास्ति । तदितरा तु न बाधिकेति तवापि सम्मतस् । स्रतः किमधिकृत्य प्रतिबन्धिः ? न हि शशम्यकृत्यानुपलब्ध्या किम्बन्निषेधति । न च प्रकृते योग्यानुपलिष्य किष्यन्मन्यते ।

भीर वह इन्द्रिय उसी घात्मा की होती है। इन सबों से नियम पूर्वक उसी आत्मा में ज्ञानादि कार्यों की उत्पत्ति होती है। इस नियम का उपपादन 'प्रत्थात्मनियमाद्भुक्ते.' इस वाक्य से युक्त कारिका (स्त • १ क्लोक ४) में किया जा चुका है। इस युक्ति के अनुसार ही एक पुरुष की बुद्धि का प्रत्यक्ष दूसरे पुरुष को नहीं होता है।

तदेव मू \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

इस प्रकार यह स्थिर हो गया कि परमात्मा की अनुपलब्बि योग्यानुपलब्बि नहीं है। तदितरा तु · · · · ·

आप (मीमांसक और सांख्यशास्त्रानुपायियों) की भी यही सम्मति है कि 'योग्यानुपल्लिव' ही वस्तु की सत्ता का बाघक है। अयोग्यानुपल्लिव वस्तु की सत्ता का बाघक नहीं है। अत एव अदृष्ट, देवता, स्वर्ग प्रभृति की सत्ता के ऊपर कोई आधात नहीं होता है। अतः परमात्मा की अनुपल्लिघ जब योग्यानुपल्लिघ नहीं है, तब 'प्रतिबन्दि' का कोई भी अवसर नहीं है। (इसी की युक्ति एवं 'क्रायोग्यं बाध्यते शृङ्गम्' इस तृतीय चरण की ज्याक्या) 'न हि शश्रभृङ्गम्' इत्यादि से की गयी है।

### न हि शशश्रुक्तम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

श्वाशृङ्ग की अनुपलिक अयोग्यानुपलिक है, अतः इस से कोई भी शशशृङ्गाभाव की सिद्धि नहीं करता। एवं कोई भी शशशृङ्ग की अनुपलिक को योग्यानुपलिक नहीं मानता। अतः यह प्रतिबन्दि देना उचित नहीं है कि 'यदि अनुपलक वस्तु की सत्ता मानेंगे तो शशशृङ्ग की सत्ता भी माननी होगी'।

 <sup>&#</sup>x27;तदेवस्' इत्यादि से 'योग्यादिः कुतोऽयोग्ये' इस प्रथम चर्ण की व्याख्या का उपसंदार किया गया है। एवं 'तदितरा तु' इत्यादि से 'प्रतिवनिधः 'कुप्तस्तरास्' इस दूसरे चरण की व्याख्या प्रारम्भ हुई है।

ग्रथायमाशयः—ग्रयोग्यशशश्चादावनुपलब्धिनं बाधिका स्यादिति । ततः कि ?। तत् सिद्धघेदिति चेत्; एवमस्तु यदि प्रमाणमस्ति ।

पू॰ प॰ ग्रथायम् ' · · · · · ·

यदि प्रस्यक्ष के अयोग्य परमात्मा की अनुपल्लिब परमात्मा की सत्ता का बाधक न हो तो फिर शश्रश्रृङ्ग की अनुपल्लिब भी प्रत्यक्ष के अयोग्य शश्रश्रृङ्ग की सत्ता का बाधक नहीं हो सकता र

सि० प० तंत्किम् \*\*\* \*\*\*

यदि शश्रं श्रुङ्ग की अनुपलिश्व शश्रुङ्ग की सत्ता की बाधिका नहीं होगी, तो क्या हो जायगा ?

पु० पः तत् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस प्रकार वाघक के न रहने मात्र से आप ईश्वर कि सिद्धि करते हैं, उसी प्रकार श्राश्चश्च की भी सिद्धि हो जायगी। क्योंकि श्राश्चश्च की अनुपल्लिख योग्यानुपल्लिख न होने के कारण उसकी बाधिका नहीं होगी।

सि॰ प॰ एवमस्तु · · · · ·

यदि शश्चा की सिद्धि के उपयुक्त प्रमाण हैं, तो शश्चा का की सिद्धि हो जाय। हम लोग ईश्वर की सिद्धि केवल बाघक प्रमाण के न रहने से तो मानते नहीं हैं। इसके लिये तो साघक प्रमाणों का ही अवलम्बन करते हैं।

<sup>1.</sup> प्रकृत में अनुपलिष्य के द्वारा परमाश्मा की सत्ता को विपन्न करने वाले हैं मीमांसक भीर सांख्य के अनुपायीगया, चार्चांक नहीं। चार्चांकसम्मत अनुपलिष्य से परमाश्मा के खायहन का उद्धार आगे कारिका ह से किया गया है। अत एव 'तवापि सम्मतस्' यह वाक्य सिखवत् लिखा गया है। अर्थात् धर्म और अधमं रूप अतिन्द्रिय पदार्थों को माननेवाले मीमांसकों और सांख्य के अनुयायीओं को योग्यानुपलिष्य को ही अभाव का साधक विवश होकर मानना होगा। केवल अनुपलिध को अभाव का साधक मानने से धर्म और अधमं की सत्ता उठ लायगी जो उन लोगों को भी इह नहीं है। प्रकृत में यह कहना उचित नहीं है कि परमाश्मा की अनुपलिध चूँकि अयोग्यानुपलिध है। अता प्रतिवन्दि का कोई अवसर नहीं है।

२. इस सन्दर्भ का तात्पर्य है कि (१) परमेश्वर की अनुपलिंब को अयोग्य की अनुपलिंघ उद्दरा देने से केवल इनना ही होगा कि ईश्वर सिखि का बाधक सण्डित हो जायगा, किन्तु केवल इतने भर से ईश्वर की सिखि नहीं होगी। उसके लिये तो साधक प्रमाण की ही आवश्यकता हागी। (२) यदि शश का शृक्क अयोग्य हो तो उसकी अनुपलिंघ अयोग्य की अनुपलिंघ होते के कारण शश्चक का बाधक नहीं हो सकता।

पशुः विकित्त चेत्; परसाधने प्रतिविन्दस्तिहिं, न तहाधने। तत्रैव भविष्यतीति चेत्; तिक तत्र प्रतिविन्दिरेव दूषण्म, ग्रथ कथित्र त्रुल्यन्यायतया योग्या एव परात्मबुद्धधादयस्ते च बाधिता एवेत्यपहृतिविषयस्वम् ? न प्रथमः, ग्रन्थाप्तेः।

#### पू॰ प॰ पशुत्वादिकम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस प्रकार गो प्रमृति पशु होने के नाते श्रृङ्ग से युक्त हैं, उसी प्रकार शश भी चूँ कि पशु है, अतः श्रृङ्गवान् है ( शश श्रृङ्गवान् पश्रुवान् गवादिवत् ) पश्रुव हेतुक यह अनुमान ही शश में श्रृङ्ग का सावक होगा।

#### सि० प० परसाधने ... ... ---

आप (पूर्व पक्षवादी) ने अनुपल्लिंग रूप ईश्वर का बाधक दिखाकर पहिले यह कहा था कि 'ईश्वर की अनुपल्लिंग रूप वाधक के रहते हुये भी यदि ईश्वर की सिद्धि बाधित न हो, तो शश्चशृङ्ग भी बाधित नहीं होगा। यदि शश्चशृङ्ग की अनुपल्लिंग से शश्चशृङ्ग बाधित हो तो फिर ईश्वर की अनुपल्लिंग से ईश्वर भी बाधित होगे ही (यही है ईश्वर के बाध का प्रयोजक प्रतिबन्दि)। अभी 'परसाधन' में प्रतिबन्धि देते हैं (अर्थात् अभी यह कहते हैं कि यदि कार्यात्व हेतु से ईश्वर की सिद्धि हो, तो पश्चत्व हेतु से शश्च में शृङ्ग की सिद्धि क्यों नहीं। यह तो 'अर्थान्तर' नाम का निग्रहस्थान है।

#### पू॰ प॰ तत्रेव · -- --

उक्त रिति से 'परसाधन' में प्रतिबन्धि उपस्थित होने पर भी ईम्बर की सिद्धि प्रतिरुद्ध होगी ही। सिठ पठ तत्किम् ... ...

(१) "यदि कार्यत्व हेतु से जगत कर्ता के परमेश्वर की सिद्धि उनकी उपलब्धि न रहने पर भी हो, तो फिर पशुरव हेतु से भी उस शशशृङ्ग की सिद्धि होनी चाहिए जो सर्वथा अनुप-लब्ध है ? इस प्रकार की प्रतिबन्धि स्वयं दोष है ?

#### प्रय कथक्रित् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(२) अथवा उक्त प्रतिवन्दि के द्वारा ईश्वर के सामक अनुमान में जिस किसी प्रकार बाम दोष का उद्भावन करना अभिप्रेत है ? ( अर्थात् जिस प्रकार शशक्य पक्ष में पशुन्व हेतु से शृक्ष का अनुमान शशशृक्ष की अनुपल्लिय से बामित होता है, उसी प्रकार मित्यादि पक्ष में कार्यत्व हेतु से सकर्चृत्व का ईश्वर सामक अनुमान ईश्वर की अनुपल्लिय से बामित होगा' इस रीति से उक्त प्रतिबन्दि का उद्भावन अभिप्रेत है ? )

## न प्रथमः " "तस्त्रतिबध्येत " • • • •

(१) कित्यादि पक्षक कार्यत्व हेतुक सकर्नृकत्व का अनुमान स्वीकार करने पर पशुस्व हेतु से शश से शृङ्ग की सिद्धि की भापत्ति तभी हो सकती है, जब कि पशुस्व में जो शशशृङ्ग न हि पशुत्वादेः शशश्रृद्धसाधकः वेत कार्यः कर्णं मत्त्वादिसाधकः वं व्याप्तम्, येन तस्मिन्नसति तः प्रतिषिद्धचेत । न द्वितीया, मिथोऽनुपलभ्यमानः वस्य वादिप्रतिवादिस्वीकारात् । तथापि पशुत्वादौ को दोष इति चेत् ? न जानिमस्तावत्त-द्विचारावसरे चिन्तयिष्यामः ।

की साधकता हो, उसमें कार्यस्व के साथ रहने वाले सकर्त् कत्व की व्याप्ति हो। क्योंकि तब यह कहा जा सकता था कि व्यापकीभूत पशुरव में जो श्रुङ्ग की साधकता है, उसके अभाव से कार्यत्व के साथ रहने वाले सकर्त् करव के अभाव की सिद्धि होगी, क्योंकि यह दूसरा अभाव पहिले अभाव का व्याप्य है। किन्तु कथित व्याप्ति ही सिद्ध नहीं है, खता प्रथम प्रकार के बनुसार उक्त प्रतिबन्दि दूषण नहीं हो सकता।

#### न द्वितीयः 🕶 👓 🕶

(योग्यत्व से रहित) केवल 'अनुपलम्यमानत्व' को धभाव का निश्चायक न वादी (मीमांसकादि) ही मानते हैं, न प्रतिवादी (नैयायिकादि) ही। क्योंकि 'परात्मा' का अर्थात् अपने से भिन्न दूसरी धारमा का प्रत्यक्ष दूसरी धारमा को नहीं होता। किन्तु वादी को भी प्रतिवादी की आत्मा का 'निश्चय' तो है ही। इसी प्रकार प्रतिवादी को भी वादी की आत्मा का निश्चय है। अतः केवल धनुपलिख रूप (धप्रत्यक्ष) से परमेश्वर का धनुमान बाधित नहीं हो सकता। इस लिये प्रतिवादी के द्वारा इस दूसरी रीति से भी परमेश्वर की सत्ता विघटित नहीं की जा सकती।

#### पू० प० तथापि \*\*\* \*\*\*

ईश्वर के अनुमान में इससे कोई बाबा मले ही न हो, तथापि शश में श्रुङ्ग के साधन के लिए प्रयुक्त पशुत्व हेतु में कौन सा दोष है ? (अर्थात् यदि इस अनुमान में किसी दोष का उद्भावन नैयायिक करेंगे, तो हम भी उसी दोष का उद्भावन ईश्वर साधक अनुमान के लिये भी करेंगे )।

#### सि० प० न जानीमः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कथित पशुस्त हेतु में कीन सा दोष है, यह मैं अभी नहीं जानता। जब उसके लिये उपयुक्त भवसर आवेगा तब विचार कर लिया जायगा। (अर्थात् अभी हम ईश्वर के बाधक प्रमाणों का खण्डन कर रहे हैं। ईश्वर के साधक प्रमाणों का उपपादन तो पाँचवें स्तवक में करेंगे। अतः ईश्वर के साधक प्रमाण में रहने वाले दोषों की संभावना के निरास का अवसर तभी होगा। अतः अभी इसकी चर्चा अनावश्यक है)।

स्यादेतत् । यःप्रमाणगभ्यं हि यत्, तदमाव एव तस्याभावमावेदयति । यथा रूपादिप्रतिपत्तेरभावश्रक्षरादेरभावम् । कायवाग्व्यापारेकप्रमाणकव्च परात्मा, तदभाव एव तस्याऽभावे प्रमाणमञ्जूरादिषु । तन्त । तदेकप्रमाणकत्वासिद्धेः । ग्रन्थथा मुखुप्रोऽपि न स्यात् ।

पू॰ प॰ रयादेततत् यत्त्रमारागम्यम् ... ...

'परात्मा' की सत्ता केवल उसके मोगायतन स्वरूप शरीर के वचनादि व्यवहार के द्वारा अमुमित होती है। ईश्वर भी 'पराश्मा' ही हैं। प्रतः उसकी भी सत्ता कथित वचनादि के व्यहार से ही अनुमित हो सकती है। एवं जिस प्रमाण के द्वारा जिस कार्य की सिद्धि होती है, उस कार्य के न होने से (प्रमाव से) उस प्रमाण के प्रमाव की सिद्धि होती है, उस्तु स्वरूप प्रमाण से रूपज्ञान स्वरूप कार्य उत्पन्न होता है, जत। रूप के प्रत्यक्ष के न होने से चक्षु का प्रमाव निश्चत होता है। यह सभी मानते हैं कि ईश्वर को शरीर नहीं है, जत। उन्मूलक वाग् अवहार भी नहीं हैं, किन्तु इस 'वाग् अववहार' रूप कार्य के अभाव की सिद्धि ईश्वर सत्ता के समाव के विना नहीं हो सकती। अतः ईश्वर की सत्ता का अभाव स्वीकार करना ही होगा। यह मान लेने पर कित्यादि में ईश्वरकत्तृ करव बाधित हो जायगा। तस्मात् क्षित्यादि में सकत्तृ करव का अनुमान देवदत्तादि से किन्न विलक्षण 'परात्मा' के अभाव रूप उस लिंग के ग्राहक अनुमान से बाधित है, जिसके अभाव रूप लिञ्ज से कथित (ईश्वरीय) काय-वाग् व्यवहार के प्रमाव की सिद्धि होती है। सि० प० न, तदेकप्रमाए।कत्वासिद्धे। \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो पदार्थ केवल एक हो प्रमाण से जाना जा सकता है, उसी पदार्थ का ग्रभाव ग्रपने जापक प्रमाण के ग्रमाव का साधक हो सकता है। किन्तु 'परात्मा' केवल कायवाग् व्यवहार हेतुक ग्रनुमान से ही सिद्ध होने वाली वस्तु नहीं है। 'परात्मा' की सिद्धि ग्रन्य प्रमाणों से भी हो सकती है। परात्मा की सिद्धि यदि उक्त ग्रनुमान प्रमाण से ही होती, तो उसकी सुष्ठुप्तावस्था ही नहीं ग्राती (अर्थात् सुष्ठुप्तावस्था में कायवाग् व्यवहार के न रहने पर भी परात्मा का बाध नहीं होता है) अतः कायवाग् व्यवहार रूप प्रमाण से ग्रन्य प्रमाण के दारा सिद्ध होने के कारण 'परात्मा' फलता प्रकृत में परमात्मा अनुमान के हारा भी बाधित नहीं हैं।

इंस्वराजुमान में प्रत्यच बाघ के उपपादन और उद्धार के निरूपण के वाद 'स्यादेतत् यरप्रमाख गम्बम्' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा ईश्वराजुमान में अनुमानवाध का उपपादन प्रारम्म दिवा गमा है।

श्वाससन्तानोऽपि तत्र प्रमाणिमिति चेन्न । निषद्धपवनोऽपि न स्यात् । कायसंस्थानविशेषोऽपि तत्र प्रमाणिमिति चेन्न । विषसूच्छितोऽपि न स्यात् । शरीरोष्मापि तत्र प्रमाणिमिति चेन्न ।

#### पू॰ प॰ इत्रासन्तानोऽपि · · · ·

परात्मा का जापक केवल कायावाग् व्यवहार ही नहीं है, किन्तु 'श्वासप्रश्वास' भी है। सुबुत अवस्था में कायवाग् व्यवहार के न रहने पर भी श्वासप्रश्वास रूप जापक रहता है, अत: सुबुशावस्था में परात्मा का बाध नहीं होता।

#### सि० प०-न, निरुद्धपवनोऽपि --- ---

यदि कायवाग् व्यवहार एवं श्वासप्रश्वास इन दोनों को परस्पर असम्बद्ध होकर स्वतन्त्र रूप से परात्मा का ज्ञापक मानें तो सुषुप्तावस्था में परात्मा के अभाव की आपित यद्यपि नहीं होगी, तथापि 'निरुद्धपवन' अर्थात् कुम्मक प्राणायाम की अवस्था में परात्मा के अभाव की आपित होगी, क्योंकि उस समय कायवाग्व्यवहार और श्वासप्रश्वास इन दोनों में से एक भी नहीं रहता।

#### पू॰ प॰ !-कायसंस्वानविशेषोऽपि ... ...

कायवाग् व्यवहार और श्वासप्रश्वास इन दोनों से अतिरिक्त काय का विशेष प्रकार का 'संस्थान' मी परात्मा का ज्ञापक प्रमाण है। अत एव जीवित शरीर भीर मृत शरीर इन दोनों में वैजात्य का अनुमव होता है। कुम्भक प्राणायाम की अवस्थावाले पुरुष के शरीर का संस्थान जीवित पुरुष के शरीर का सा संस्थान रहता है, अतः, कुम्भक प्राणायाम के समय कायव्यापार और श्वासप्रश्वास इन दोनों के न रहने पर भी परात्मा के अभाव की आपत्ति नहीं है।

#### सि० प० न, विषमूच्छितोऽपि ... ... - ...

कायव्यापार, श्वासप्रश्वास और संस्थानविशेष ये तीन ही परात्मा के ज्ञापक प्रमाण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसी बात हो तो विष से कोई मूर्जिछत नहीं होगा। विशेष प्रकार के विषपान से मृत्यु न होने पर भी मूर्जि होती हैं, उस समय कायव्यापारादि तीनों व्यापारों में से कोई भी नहीं रहता। फिर भी विष से मूर्जिछत पुरुष की आत्मा (स्वरूप परात्मा) का ज्ञान होता है।

#### पूर पर शरीरोडमापि ... ... ...

उन तीन हेतुमों से अतिरिक्त शरीर की उष्णता रूप यौदा आपक मी परात्मा का है। बिष से मूर्ज्छित पुरुष का शरीर मी जीवन पर्यन्त उष्ण रहता है। अत! विषमूर्ज्छित पुरुष की भारमा का (परात्मा का ) ज्ञान शरीर की उष्णता से होता है। जलावसिक्तविषमूच्छितोऽपि न स्यात् । तस्मात् यद्यत्कायं मुपलभ्यते तत्तदनु-गुग्राक्चेतनस्तत्र तत्र सिद्धचित ।

सि॰ प॰ जलावसिक ... ... ...

तथापि परात्मा के ज्ञापक प्रमाणों की हयत्ता निर्द्धारित नहीं हुई, क्योंकि विषमू चिछत
पुरुष की मूच्छी को हटाने के लिये उनके घरीर को जब जल से मिड़ो दिया जाता है, तब उस
पुरुष का घरीर उष्ण नहीं प्रतीत होता। अतः जल से सिश्चित उस पुरुष की आत्मा का
अनुमान उक्त चार हेतु घों में से किसी से भी नहीं हो सकता। सुतराम यह सत्य है कि जिस
प्रमेय की सिद्धि किसी एक ही प्रमाण से सम्भव हो, उस प्रमेय के अभाव से उसके साधक प्रमाण
के अभाव की सिद्धि होती है। जिस प्रमेय की सिद्धि अनेक प्रमाणों से हो सकती हो, उनकी
इयत्ता अगर निश्चित हो तो कदाचित् उस प्रमेय की असत्ता से प्रमाणाभाव की सिद्धि हो भी
सकती है। किन्तु जिस प्रमेय के ज्ञापक प्रमाणों की इयत्ता अवसारित नहीं हो सकती, उस प्रमेय
के ज्ञापक अनुपलक्ष प्रमाण की सम्भावना से प्रमाण का समान्याभाव संश्वास्पद हो रहता है।

तस्मात् कायादि के ज्यापारों की अनुपल्लिंध से ईश्वर रूप परात्मा का स्रभाव सिद्ध नहीं हो सकता। स्रतः ईश्वर की सिद्धि में अनुमान बाध का कोई भी अनकाश नहीं है। सिठ पठ तस्मात् यद्यत् ... सिद्ध्यति ... ...

'तस्मात्' जिस प्रकार के कार्यों की उपलब्धि होती है, उसी के अनुकूल चेतन कर्ता की कल्पना भी की जाती है। तदनुसार ही घट कार्य के लिये दण्डचक्रादिज्ञान एवं उनके व्यापारों से युक्त कुलाल की कल्पना भीर पट कार्य के लिए तुरी बेमादि उपकरणों के उपयोग से अभिज्ञ एवं उनकी व्यापृत करने में समर्थ जुलाहे की कल्पना की जाती है। कायादि के व्यापार कथित घटपटादि कार्यों में समर्थ कुलाल-जुलाहा प्रभृति परात्माओं के ही ज्ञापक हैं, अतः घटादि कार्यों के न रहने से कदाचित् घटादि कर्ता रूप उक्त परात्माओं का बाध संभव भी हो, किन्तु बित्यंकुरादि कार्यों के अनुकूल जिस ईश्वर रूप 'परात्मा' की कल्पना की जाती है, उनमें बित्यादि कार्यों के सम्यादन के लिये कायादि के व्यापार का कोई भी उपयोग नहीं है। अतः परात्मा के ज्ञापक कायव्यापारादि रूप विशेष प्रमाणों के न रहने पर भी उनके साधक सामान्य प्रमाण तो हैं ही।

इस प्रकार 'परात्मा' एक ही प्रमाण से सिद्ध होने वाले पदार्थों में से नहीं हैं। यह भी उपपादन कर चुके हैं कि उक्त धनुमानबाध एकमात्र प्रमाणगम्य पदार्थों के लिये ही है। खतः अनेक प्रमाणगम्य ईश्वर रूप परात्मा में अनुमान बाध का कोई धवसर ही नहीं हैं। न च कार्यंमात्रस्य कचिद्वचावृतिरिति । न च स्वदभ्युपगतेनेव प्रमाखोन भवितव्यं नान्येनेति नियमोऽस्ति । न च प्रमेयस्य प्रमाखोन व्याप्तिः ।

#### सि॰ प॰ न च कार्यमात्रस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

शिवस मकार घटादि कार्यों का कर्तृत्व कुलालादि में मान लेने से उसके लिये ईश्वर का मानना भ्रावश्यक नहीं होता, उसी प्रकार शिस्यंकुरादि कार्यों का भी कर्तृत्व यदि किसी दृष्ट व्यक्ति में सम्भव होता, तो परमेश्वर की कल्पना को अनावश्यक कहा जा सकता था। अतः क्षित्यादि कार्यों के कर्ता के रूप में जो ईश्वर की सिद्धि पञ्चमस्तव क में को गयी है, वह ठीक है।

### सि॰ प॰ न च त्वदम्युपगतेनेव ... ... ...

(आप भले ही न मानें किन्तु में सभी परात्माणों को कायव्यापारों के द्वारा ही श्रेय मानता हूँ। अतः मैं तो कह ही सकता हूँ कि कायव्यापार के न रहने पर परमेश्वर रूप परात्मा के अनुमान में अनुमानवाय होगा। किन्तु पूर्वपक्षवादी का यह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि) यह कोई निश्चय नहीं है कि आप (मीमांसक) जिस वस्तु का जापक जितने प्रमाणों को मानें उस वस्तु के जापक केवल उतने ही प्रमाण हों। अतः आप सभी परात्माओं को एक हो कायव्यापार रूप प्रमाण का विषय मानते हैं, उसी प्रसङ्ग में मुक्ति के द्वारा यदि परात्माओं के जापक अन्य प्रमाणों की भी सत्ता सिद्ध हो जाय, तो केवल आप के नियम से ही सभी परात्माओं को एक प्रमाणगम्य नहीं माना जा सकता। 'अन्यया सुषुप्तोऽपि' इत्यादि सम्दर्भ के द्वारा परात्मा के जापक अनेक प्रमाणों का उल्लेख किया जा चुका है।

#### सि० प० न च प्रमेयस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि कायादि के व्यापार से मिन्न और भी परात्मा के ज्ञापक प्रमाण हों, तथापि कायादि के व्यापार में परात्मा की ग्राहकता में कोई विवाद नहीं है, ग्रतः कायादि के व्यापार के न रहने से परात्मा के समाव की सिद्धि के द्वारा ईश्वर की सत्ता तो बाधित होगी ही। किन्तु यह कहना भी ठीक) नहीं है, क्योंकि प्रमाण के साथ प्रमेय की व्यक्ति नहीं हैं।

१. उपयु क उपपादन से इतना ही सिख होता है कि ईश्वर की सिखि में कोई बाधक नहीं है। किन्तु केवल इतने से ही ईश्वर की सिखि नहीं की खा सकती। इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'न च कार्यमात्रस्य' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है। इसमें प्रयुक्त 'मात्र' शबद का अर्थ है 'सम्पूर्ण' जैसे कि मनुष्यमात्रस्यार्थ धर्मः इत्यादि स्यक्तों में होता है।

सा हि कात्स्येन वा स्यात्, एकदेशेन वा स्यात् ?। न ध्रथमः, प्रत्यक्षाद्यन्यत-मासद्भावेऽपि तस्प्रमेयावस्थिते।। न द्वितीयः।

## सि॰ प॰ सा हि ... ...

(क्योंकि) जिस की व्याप्ति जिस वस्तु में रहती है, व्यापकीभूत उस वस्तु के अभाव से व्याप्ति से युक्त फलतः) व्याप्य वस्तु का अभाव सिद्ध होता है। (जैसे कि विह्न के अभाव से घूम का अभाव निर्णीत होता है) तदनुसार प्रमाण के अभाव से प्रमेय का अभाव कभी सिद्ध हो सकता है, जब कि प्रमेय की व्याप्ति प्रमाण में रहे। अतः जो समुदाय प्रमाण के अभाव से प्रमेयाभाव की सिद्धि चाहते हैं, उन्हें प्रमेय में प्रमाण की व्याप्ति माननो ही होगी। अर्थात् उन्हें यह कहना होगा कि जहां जहां प्रमेय है, उन सभी स्थानों में प्रमाण अवस्य है।

इस व्याप्ति के (१) कारस्त्य पक्ष श्रीर (२) एकदेश पक्ष ये दो विकल्प हो सकते हैं। कारस्त्य पक्ष के अनुसार यह कहना पड़ेगा कि (१) जिस प्रमेय के ज्ञापक जितने भी प्रमाण हैं वे सभी प्रमेय के सभी अधिकरणों में अवश्य रहते हैं। एक देश वाले द्वितीय पक्ष के अनुसार कहना होगा कि (२) जिन स्थानों में प्रमेय रहता है, उन स्थानों में उसके ज्ञापक प्रमाणों में से कोई धवश्य रहता है।

## न प्रथम · · · · · · · ·

(इन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष के खण्डनांश का यह अभिप्राय है कि) प्रमेय दो प्रकार के हैं (१) कुछ प्रमेय तो केवल एक ही प्रमाण से समके जा सकते हैं जैसे कि स्वर्ग, प्रपूर्व देवता प्रभृति, क्यों कि श्रृति प्रमाण को छोड़ और कोई प्रमाण उनका ज्ञापक नहीं है। (२) दूसरे प्रकार के प्रमेय हैं विह्न प्रभृति, क्यों कि पहिले पर्वत में बिह्न की प्रतीति प्रतिज्ञा वाक्य रूप शब्द प्रमाण से होती है। उसी बिह्न का इसके बाद धूम ज्ञान से अनुमान होता है। तदनन्तर समीप जाने पर उसी की प्रतीति प्रत्यक्ष से भी होती है। अतः विह्न प्रभृति प्रमेय प्रनेक प्रमाण गम्य हैं। बिह्न के ज्ञापक कथित शब्दादि प्रमाणों में से किसी एक की सत्ता के न रहने पर भी बिह्न रूप प्रमेय की सत्ता में कोई बाधा नहीं आती है। अतः जो प्रमेय अनेक प्रमाणों के द्वारा ज्ञात हो सकता है, उस की सत्ता किसी एक प्रमाण की असत्ता से मिट नहीं सकती।

### न द्वितीयः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कथित पक्षों में से मगर द्वितीय पक्ष को स्वीकार करेंगे तो इसके भी अवान्तर दी विकल्प हो सकते हैं। (१) यदि किसी नियमित व्यक्ति में किसी प्रमेय के ज्ञापक सभी प्रमाणों पुरुषिनयमेन सर्वेप्रमाण्व्यावृत्ताविप प्रमेयावस्थितेः। ग्रनियमेनासिद्धेः। न हि सर्वेस्य सर्वेदा सर्वेथाऽत्र प्रमाणं नास्तीति निश्चयः शक्य इति। कथं तिह् चक्षुरादेरभावो निश्चेयः?। व्यापकानुपलब्धेः।

का अभाव रहे तो उस प्रमेय के अभाव की सिद्धि होगी ? ध्रयवा (२) प्रमाणाभाव के द्वारा उसी प्रमेय का अभाव सिद्ध हो सकता है, जिसके ज्ञापक सभी प्रमाणों का ग्रमाव सभी जाताओं में रहे ?

### (२) पुरुषनियमेन ... ...

इन दोनों भवान्तर विकल्पों में से प्रथम विकल्प इस लिये ठीक नहीं है कि किसी एक नियमित पुरुष में किसी प्रमेय के जापक सभी प्रमाणों की सत्ता के न रहने पर भी उस प्रमेय की सत्ता नहीं उठ जाती ( वर्षात् उस प्रमेय का विनाश नहीं हो जाता।)
सि॰ प॰ ग्रिनियमेन \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*

(कथित अवान्तर विकल्प का दितीय पक्ष इस लिये असङ्गत है कि संसार में पुरुष अनन्त हैं, प्रमाणों में से कुछ प्रमाण मतीन्द्रिय भी हैं। ज्ञाता भी सर्वदा सावधान नहीं रहते। इस स्थिति में यह कैसे समझ सकते हैं कि किस प्रमेय के सभी प्रमाणों का (जिनमें कुछ प्रमाण मतीन्द्रिय भी हो सकते हैं अभाव है। अतः सभी प्रमाणों के अभाव का ज्ञान ही 'शक्य' नहीं है। पूठ पठ कथन्तिहि " " " " " "

किन्तु यह तो मानना ही होगा कि रूपज्ञान के अभाव से चक्षु का अभाव निर्णीत होता है। रूप का ज्ञान भी तो चक्षु का ज्ञापक प्रमाण ही हैं। तब तो यह भी स्वीकार करना ही होगा रूपज्ञान के अभाव से जो चक्षु के अभाव की सिद्धि होती है, वह वास्तव में प्रमाण के अभाव मूलक प्रमेय के अभाव की सिद्धि ही है। उसका क्या उपाय करेंगे? सिंउ प् व्यापकानुपलब्धे: " " "

रूप विषयक ज्ञान के प्रभाव से जो चक्षु के अमान की सिद्धि होती है, उसका यह हेतु नहीं है कि रूप विषयक ज्ञान चक्षु का ज्ञापक प्रमाण है। उसका कारण है चक्षु का रूपजान का ज्यापक होना। वयों कि जिस व्यक्ति को चक्षु है, उस व्यक्ति को रूप का ज्ञान भी अवस्य ही होता है। 'ज्यापक वस्तु का अभाव व्याप्य वस्तु के अभाव का ज्ञापक होता है' इस नियम के प्रमुसार व्यापकी भूत रूप विषयक ज्ञान के प्रभाव से व्याप्य स्वरूप चक्षु का प्रभाव निर्णात होता है। अतः प्रमाण के अभाव से प्रमेप के प्रभाव की सिद्धि का चन्नु वाला प्रकृत हष्टान्त उपयुक्त नहीं है।

(किन्तु वक्षु है कारण, और रूप विषयक ज्ञान है उसका कार्य। कारण ही कार्य का व्यापक होता है, कार्य कारण का व्यापक नहीं हो सकता। क्योंकि कार्य जिन स्थानों में रहेगा, उन सभी स्थानों में कारण अवश्य रहेगा। किन्तु कारण जिन सभी स्थानों रहता है, उनमें कहीं कहों प्रतिबन्ध उपस्थित हो जाने पर कार्य नहीं भी होता है। अतः रूप विषयक ज्ञान स्वरूप कार्य चक्षु (रूप कारण) का व्यापक नहीं हो सकता। प्रतः 'क्यापका-

चरमसामग्री निवेशिनो हि कार्यंभेव व्यापकम् । तन्निवृत्तो तथाभूतस्यापि निवृत्तिः । योग्यमात्रस्य कदाचित्कार्यम्, तन्निवृत्तौ तथाभूतस्याऽपि निवृत्तिः । ग्रन्थया तत्रापि सन्देहः ।

भाव से व्याप्याभाव की सिद्धिं की रीति से रूप विषयक ज्ञान का अभाव वक्षु के अभाव का ज्ञापक नहीं है। इस प्राक्षेप के दो समाधान निम्नलिखित हैं—)

सि० प० = (१) चरमसामग्री ••• ••• •••

(१) यह सत्य है कि कारण के रहने पर भी प्रतिबन्धक वश कार्य की उत्पत्ति प्रतिकृत हो जाती है, अतः प्रत्येक कारण कार्य का व्यापक नहीं है। किन्तु 'सामन्नी' अर्थात् सभी कारणों के रहने से कार्य प्रवश्य ही उत्पन्न होता है। इस 'सामग्री' के अन्तर्गत प्रतिबन्धक का प्रभाव भी है, क्योंकि वह भी एक कारण है। अतः जहाँ सामग्री रहेगी, वहाँ प्रतिबन्धक का प्रभाव भी अवश्य रहेगा। अतः जहाँ सामग्री का संबलन हो जायगा वहाँ किसी प्रतिबन्धक से कार्य की उत्पत्ति प्रतिकृत नहीं हो सकती। अतः कार्य सामग्री का अ्यापक अवश्य है। समूह रूप सामग्री की व्यापकृता जब कार्य में है, तो फिर सामग्री के सन्तर्गत प्रत्येक कारण को व्यापकृता भी कार्य में अवश्य ही है। अर्थात् रूप का ज्ञान केवल स्वतन्त्र रूप से चक्षु का व्यापक भले ही न हो किन्तु सामग्री में अन्तर्भृतत्व रूप से (रूप विषयक ज्ञान जनक समग्रयन्तर्गतत्व रूप से) रूप विषयक ज्ञान चक्षु का व्यापक अवश्य है। अतः 'तिश्चृत्ति' अर्थात् कार्य की निवृत्ति से "तथामूतस्यापि निवृत्तिः" सामग्री के अन्तर्गत कारण की निवृत्ति भी अवश्य होगो।

# सि॰ प॰ (२) योग्यमात्रस्य · · · · ·

(कार्य में कारण की ज्यापकता की जो कथित अनुपपत्ति दी गयी है, उसका दूसरा समाधान यह है कि निमत्तकारण, एवं 'कदाचित्' समवायिकारण के प्रसङ्ग में भी यह मले ही कहा जा सकता हो कि इन कारणों में कार्य की ज्यापकता नहीं है किन्तु) 'योग्य' पर्धात् कार्य के उत्पादन में अवश्यक्षम 'असमवायिकारण' की व्यापकता अवश्य ही कार्यों में है। अतः कार्य की निवृत्ति से अन्य कारणों की निवृत्ति मले ही न ज्ञात हो सके, किन्तु असमवायिकारण की निवृत्ति का बोब कार्य की निवृत्ति से ध्वश्य होगा। क्योंकि असमवायिकारण कार्य का ज्यापक है। 'अन्यथा' अर्थात् जिस कारण के रहने पर भी कार्य की अत्यत्ति नहीं हो पाती, उस कारण की ज्यापकता यदि कार्य में नहीं होगी तो फिर 'तत्रापि सन्देहां' अर्थात् उस कारण में कार्य के उत्पादन की क्षमता का भी सन्देह अवश्य होगा।

इस सन्दर्भ को समस्तने के लिये कारणों का दो विभाग करना होगा। (१) इन्ह ऐसे कारण होते हैं, जो कार्यों की उत्पत्ति के बाद उनसे उदासीन हो जाते हैं, जैसे कि बढ़ के ददहादि एवं पट के तुरीबेमादि। (२) कुछ कारण ऐसे होते हैं, जिनकी

# प्रकृतेऽपि व्यापकानुपलब्ध्या तत्प्रतिषेद्योऽस्तु ।

पू० प० त्रकृतेऽपि ... ... ...

प्रकृत में भी ईश्वर का प्रतिषेव 'व्यापकानुपछव्चि' से ही हो। १ (अर्थात् नैयायिकगण् जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि करते हैं। किन्तु कर्ताथ्रों का यह स्वभाव है कि वे किसी स्वार्थ अथवा प्रयोजन के वशीभूत होकर ही किसी कार्य का सम्पादन करते है। तदनुसार यह व्याप्ति सिद्ध होती है जहाँ २ कर्तृत्व है, उन सभी स्थानों में स्वार्थ अथवा प्रयोजन

सत्ता कार्यं की सत्ता तक बनी ही रहती है, जेसे कि घट के कपाल एवं कपालों का संयोग प्रभृति। फलतः समवायिकारण और असमदायिकारण ये दोनों कथित दूसरे प्रकार के कारण हैं। इन में भी असमवायिकारण जहाँ रहेगा, वहाँ कार्यं अवश्य ही रहेगा। अतः असमवायिकारण की व्यापकता कार्यों में अनिवायं है। किन्तु समवायिकारण के सम्बन्ध में यह बात नहीं हैं, क्योंकि कार्यं से असम्बद्ध भी समवायिकारण की सत्ता रहती है। पट के अनुत्पादक भी तन्तु हैं। अतः समवायिकारणों की व्यापकता कार्यं में ले जाने के लिये इतना अधिक कहना होगा कि कार्यं अपने साथ सम्बद्ध समवायिकारण का व्यापक है। अपने अन्तर्गंत तन्तुओं को छोइ कर पट रूप कार्यं कहीं नहीं रहता। इसी विशेष को समक्ताने के लिये प्रकृत सन्दर्भ में 'कदाचित्' पद है।

'अन्यया' पद की उक्त ब्याक्या वर्षम न के अनुसार की गयी है। इनके मत से 'अन्यया' घटित सन्दर्भ 'योग्यमान्नस्य' इत्यादि सन्दर्भ का समर्थंक है। योधिनी टीकाकार श्री वरदराज मिश्र ने इस 'अन्यया' पद की तीन व्याख्यायें की हैं। पिहें जी ब्याख्या में 'अन्यया' पद की 'यदि विधाद्वयमपि चत्तुरादो नास्ति तदा' इस प्रकार की व्याख्या की है। अर्थात् दो ही प्रकार से कार्य कारण का व्याप ह हो कर अपने अभाव (कार्याभाव) के द्वारा कारणामाव की सिक्षि के प्रयोजक हो सकते हैं, इन में से यदि किसी भी प्रकार से क्यविषयकज्ञान के अभाव से चक्षु के प्रभाव की सिक्षि सम्भव न हो तो फिर क्यविषयकज्ञान के अभाव से चक्षु के प्रभाव 'सन्देह' ही समम्भना चाहिये। इस पत्र में 'अन्यथा' पद का अन्वय चरमसामग्री-निवेशिन!' इस्यादि सन्दर्भ एवं 'योग्यमान्नस्य' इस्यादि सन्दर्भ दोनों के साथ समस्ता चाहिये। 'अन्यथा' पद्द की श्रोष दो व्याख्याओं को कुसुमाञ्जिक की बोधिनी टीका में देखना चाहिये।

१. 'त्रकृतेऽपि' इस सन्दर्भ से प्रकृत रक्षोक के 'कातुमानमनाश्रयम्' इस चौये चर्ण की स्याख्या की गयी है। न, ग्राश्रयासिद्धत्वात्। न हीश्वरस्तज्ज्ञानं वा कचित् सिद्धम्। ग्राभास-प्रतिपन्नमिति चेत्।

मी अवश्य हैं। इस प्रकार कर्नुंत्व का व्यापक है 'स्वार्थ'। किन्तु ईश्वर को सभी वस्तुयें प्राप्त है, अतः उन में स्वार्थं नहीं रह सकता। सुतराम व्यापकीभूत स्वार्थं का व्याप्य कर्नुंत्व भी ईश्वर में नहीं है। 'व्यापकीभाव से व्याप्याभाव का अनुमान' इस रीति से ईश्वर में कर्नुंत्व सामान्य के समाव का अनुमान होगा। इस अनुमान के रहते जगत् के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि की प्राशा ही छोड़ देनी होगी। (यही है ईश्वरानुभान में अनुमानवाघ)। सिठ पठ न, आश्रयासिद्धत्वात् पर पर पर कर्

उक्त अनुमान बाध कथित ईश्वरानुमान में नहीं है। क्योंकि ईश्वर रूप पक्ष में स्वार्थामाव हेतु से जो कर्तृत्वाभाव का अनुमान आप करेंगे, उसके लिये ईश्वरत्व रूप प्रक्षवावच्छेदक से युक्त ईश्वर रूप पक्ष का ज्ञान भ्रावश्यक होगा। क्योंकि पक्षवावच्छेदक रूप से पक्ष का ज्ञान अनुमान से पहिले आवश्यक है। आप जिस किसी प्रमाण से ईश्वरत्व विशिष्ट ईश्वर रूप पक्ष का ज्ञान संपादन करेंगे, उसी (धिमग्राहकमान) से ईश्वर की सिद्धि हो ज्ञायगी। यदि आप कहेंगे कि 'ईश्वर का साधक कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर ईश्वर पक्षक कर्तृत्वाभाव साध्यक उक्त अनुमान ही नहीं होगा। अतः उक्त रीति से ईश्वर के साधक अनुमानों का बाधक उक्त मनुनान बाध भी नहीं हो सकता।

# पू० प० म्राभासप्रविपन्नम् " • • • •

प्रामाणाभास के द्वारा ज्ञात परमेश्वर में ही कत्तृ त्वामास की सिद्धि करेंगे, प्रतः ईश्वरानुमान में कथित अनुमानवाध दोष की कोई अनुपपत्ति नहीं।

भूतः 'हैरवर' राज्य इप प्रमाण के द्वारा प्रतिपन्न हैरवर में ही नास्तिश्व का अनुमान होगा। इसिविये वाच का प्रयोजक अनुमान आश्रयासिक नहीं है। मूल सन्दर्भ का केवल 'आभास' राज्य यहाँ भरपन्त असत् गगनकुसुमादि के बोधक 'राज्यप्रमाणाभास' के जिये प्रयुक्त हुआ है। भरपन्त असत् वस्तु का उक्त प्रमाणाभास वास जीत जान ही 'असत्व्याति' राज्य से प्रसिक्त है।

मीमांसक वेदान्ती प्रभृति का सिद्धान्त है कि सर्वथा अविध्यमान गगनकुसुमादि का ज्ञान भी शब्द प्रमाण से होता है। इसी का समर्थंक श्लोकवार्त्तिक ( अ० १-पा० १ स्० २ खोक० ६ ) का यह श्लोकार्द्ध है।

भरयन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि।

# न, तस्याश्रयत्वानुपपत्तेः, प्रतिषेध्यत्वानुपपत्तेश्व । ग्रावर्त्याभाववत्तेव भाविकी हि विशेष्यता । श्रभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ २ ॥

सि॰ प॰ न, तस्य ... ...

उक्त कथन सङ्गत नहीं है, क्योंकि तथाकथित प्रामाणामास के द्वारा प्रतिपन्न असत् पदार्थ न किसी का आश्रय हो सकता है, न किसी अभाव का प्रतियोगी ही हो सकता है। शिस्त प० व्यावत्यिमावववत्तेव ... ... ...

किसी भी व्यावर्ष अर्थात् प्रतियोगी के अभाव की अधिकरणता रूप 'विशेष्यता' किसी प्रामाणिक वस्तु में ही रह सकती है। एवं अभावाभावत्व रूपा प्रतियोगिता भी किसी प्रामाणिक पदार्थ में ही रह सकती है। (अर्थात् अभाव का अधिकरण और अभाव का प्रतियोगी दोनों ही कोई प्रमाणिसिद्ध पदार्थ ही हो सकता है, असत् स्थाति से उपनींत गगन-कुसुमादि नहीं)। र

<sup>9.</sup> कहने का तात्यं है कि निम्निलिखित दोनों ही अनुमानों से प्रकृत में ईश्वर का निषेध किया जा सकता है (१) ईश्वर पक्षक कल रवामाय साध्यक 'ईश्वर। कल रिवामाय साध्यक 'ईश्वर। कल रिवामाय साध्यक 'ईश्वर। कल र्वेश्वर के अभाव को पक्ष कर उसमें 'अस्तिस्व' साध्यक 'ईश्वर। माये होता चाहिये। पर्व दूसरे में ईश्वर को स्वामाय का प्रतियोगी होना चाहिये। एवं दूसरे में ईश्वर को स्वामाय का प्रतियोगी होना चाहिये। किन्तु 'आभासप्रतिपान' वस्तु न किसी का आभय हो सकता है, न किसी का प्रतियोगी। यही दोनों वार्ते 'आअयानुपपत्ते' एवं 'प्रतिवेध्यरवानुपपत्ते' इन दोनों हेतु वाक्यों से कही गयीं है। जिसका 'प्रक्षिचेच' किया जाय प्रजता जिसका अभाव हो वही 'प्रतिवेध्य' अर्थात् 'प्रतियोगी' है।

२. इस श्लोक का अभिताय है कि परमार्थिक वस्तु ही किसी का विशेष्य हो सकता है, अपारमार्थिक गणन कुसमादि नहीं। ईश्वर में जिस कत्र रवामाववत्ता की चर्चा की गयी है, वह कत्र रवामाव की विशेष्यता से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। 'श्यावस्य' शब्द का अर्थ है 'प्रतियोगी'। तदमाववत्ता क्ये विशेष्यता 'भाविकी' है अर्थांत् प्रामायिक वस्तु में ही रहने वाली है। अतः ईश्वर को पक्ष बना कर उसमें कत्र रवामाव की सिद्धि नहीं की जा सकती। खोक के उत्तराखें से ईश्वरामाव का साधक वह अनुमान निरस्त किया गया है, जिस में ईश्वरामाव पक्ष है और अस्तित्व साध्य है। 'ईश्वराभावः अस्ति' इस आकार का उक्त दूसरा अनुमान होगा। इस अनुमान के लिये ईश्वर को अभाव का प्रतियोगी होना आवश्यक है। किन्तु आभास से प्रतिपन्न वस्तु किसी अभाव का प्रतियोगी भी नहीं हो सकता। इन्हीं दोनों शुक्तियों का अपावन इस बलोक में किया गया है। बलोक का अन्वय इस प्रकार

केन च ्राश्रश्व प्रतिषिद्धचते । सर्वथाऽनुपलब्बस्य योग्यत्वाऽसिद्धेः । तिवतरसामग्रीसाकल्यं हि तत् । ननूक्तमाभासोपलब्धं हि तत् । ग्रत एवाऽशक्य-निषेषमित्युक्तम् । ग्रनुपलम्भकाले ग्रभासोपलम्भसामग्र्या ग्रभावात्तत्काले चानुप-लम्भाभावादिति । कस्तिहि श्राश्रिक्षं नास्तीत्यस्यार्थं । शशे ग्रधिकरग्रे विषाणाभावोऽस्तीति ॥ ३ ॥

स्यादेतत् । यद्यपीश्वरो नावगतो, यद्यपि च नाभाससिद्धेन प्रमाण्व्यवहारः शक्यसम्पादनः। तथाप्यात्मानः सिद्धास्तेषां सार्वज्ञं निषिद्धचते, क्षित्यादिकर्तृत्वक्चे ति ।

केन च ... ... ...

श्वाश्युङ्ग का निषेष किस प्रमाण से करेंगे ? अर्थात् किसी भी प्रमाण से श्वाश्युङ्ग का निषेष संभव नहीं है। क्योंकि सर्वथा अनुपलन्त्र वस्तु में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं रह सकती। क्योंकि उक्त 'योग्यता' विषय और तद्वधाप्य इन्द्रियसम्बन्ध को छोड़कर प्रत्यक्ष के और सभी कारणों का सम्बलन रूप ही है।

पू० प॰ नन्कम् " - "

श्वाश्युङ्ग तो उपलब्धि के सर्वधा अयोग्य नहीं है। क्योंकि कथित दोष घटित सामग्रो से उसकी उपलब्धि हो सकती है।

सि॰ प॰ ग्रत एव · · · · ·

अगर प्राप कह प्राये हैं कि 'दोष घटित सामग्रो से श्वाय्युङ्ग की उपलब्धि होगी' तो मैं भी कह ही प्राया हूँ कि प्रमाणाभास के द्वारा उपलब्ध वस्तु का निषेध भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस समय श्वाय्युङ्ग को अनुपलब्धि रहेगी, उस समय दोषघटित सामग्री रूपा योग्यता ही उसमें नहीं रहेगी। एवं जिस समय श्वाय्युङ्ग में उक्त योग्यता रहेगी, उस समय उक्त सामग्री से श्वाय्युङ्ग की उपलब्धि ही उत्पन्न हो जायगी, प्रतः अनुपलब्धि ही नहीं रहेगी।

पू॰ प॰ कस्तिहिं ? ... ... -- ...

फिर 'शश्युङ्ग' नास्ति' इस वाक्य का क्या अर्थ ?

उ॰ शशे॰ ः … … …

उस बाक्य का यही अर्थ है कि शश रूप अधिकरण में श्रङ्ग नहीं हैं।। ३ ।। पूरुपरुस्यादेतत्, यद्यपीश्वराः •••••••

यह स्वीकार कर लिया कि (पक्षीभूतः) ईश्वर का ज्ञान संभव नहीं है (जिसमें कर्जु त्वाभाव का प्रनुमान हो सके:)। यह मी मान लेते हैं प्रमाणाभास के द्वारा ज्ञात वस्तुओं से प्रमाण प्रमेय व्यवहार का संपादन सम्भव नहीं है। फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि प्रारमायें सो सिद्ध हैं, उन्हीं में सर्वज्ञता का निषेत्र करेंगे। जिस से आत्मामों में

तथाहि-मदितरे न सर्वज्ञाश्चेतनत्वादहिमव। न च ते क्षित्यादिकर्तारः पुरुषत्वा-दहिमव। एवं वस्तुत्वादेरपीति। तदेतदिप प्रागेव परिद्वतम्।

क्षित्यङ्कुरादि कार्यों का कत्तृत्व भी निषिद्ध हो जायगा। फलतः ईश्वर की सिद्धि में इस रीति से अनुमान वाध होगा।

# तथा हि " " " ---

(१) अनुमान वाक्यों का स्वारस्य है कि जिस प्रकार में स्वयं आत्मा होते हुये भी सर्वज्ञ नहीं हूँ, उसी प्रकार मुझ से मिन्न जितनी आत्मायों हैं, उनमें से कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। (२) जिस प्रकार में पुरुष (जीव) होते हुये भी क्षित्यादि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार और भी सभी आत्मायों चूँ कि जीव हैं, अतः उनमें से भी कोई क्षित्यादि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकता।

#### एवस् ... ... ... ... ...

इस प्रकार वस्तुत्वादि हेतुओं से भी असर्वज्ञस्य एवं क्षित्यादि कार्यों के कर्तृत्व का अभाव सिद्ध किया जा सकता है।

#### सि॰ प॰ तदेतदपि = ... ...

यह पक्ष भी निम्नलिखित विकल्पों से खण्डित हो जाता है (क्योंकि मीमांसकों से पूछना चाहिये) कि (१) आत्मत्व रूप से वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा सिद्ध जीवों में हो सर्वज्ञत्व का निषेष करते हो ? (२) अथवा विप्रतिपन्न परमात्मा को ही पक्ष मान कर उनमें सर्वज्ञत्व का निषेष करते हो ? किम्बा (३) सामान्यतः आत्मत्व रूप से सिद्ध आत्माओं को ही पक्ष मान कर उनमें सर्वज्ञत्व का निषेष करते हो ? अथवा (४) आत्मत्व जाति को ही पक्ष मान कर उसमें सर्वज्ञवृत्तित्व का निषेष करते हो ?,

१. कहने का तारपर्य है कि सर्वज्ञस्य एवं क्षित्यादि कत्नृ स्व ये दोनों केवल हैं स्वर में ही सम्मावित है। किन्तु ईश्वर को पक्ष बनाकर उनमें सर्वज्ञस्वादि का निर्णय सम्मव नहीं है। ऐसी स्थिति में जितनी भी निर्णीत वस्तुयें हैं, उन सभी को पक्ष बनाकर उनमें रहनेवाले वस्तुस्वादि जिस किसी घम को हेतु बना कर उन सभी वस्तुओं में आसर्वज्ञस्य एवं क्षित्यादि कत्तृ त्वाभाव इन दोनों की सिद्धि की जा सकती है। इस प्रकार सभी आत्माओं में भी उनके वस्तु होने के नाते असर्वज्ञस्य एवं क्षित्यादि कत्तृ त्वाभाव इन दोनों की सिद्धि होगी। इस रीति से जब सभी आत्माओं से सर्वज्ञस्य और क्षित्यादि कत्तृ व दोनों हट जायगे, तो सर्वज्ञ एवं क्षित्यादि कत्त्र व दोनों हट जायगे, तो सर्वज्ञ एवं क्षित्यादि कत्त्र क्षेत्र एवं क्षित्यादि कत्त्र व दोनों हट जायगे, तो सर्वज्ञ एवं क्षित्यादि कत्त्र क्षेत्र प्रमारमा का स्वतः खराबन हो जायगा।

# तथा हि— इष्टिसिद्धिः प्रसिद्धेंऽशे हेत्वसिद्धिरगोचरे । नान्या सामान्यतः सिद्धिर्जाताविष तथैव सा ॥४॥

(इस एलोक के चार चरणों में से क्रमशा प्रत्येक से कथित पक्षों में से प्रत्येक का क्रमशा खण्डन किया गया है)। इष्टिसिद्धिः प्रसिद्धेंऽशे ••• ••• •••

- (१) 'प्रसिद्ध अंश' अर्थात् वादी और प्रतिवादी दोनों के ही अभिमत 'जीव' रूप आरमा को पक्ष बना कर यदि उनमें असर्वज्ञस्व अथना क्षित्यादि के कर्त्तृत्व के अभाव की सिद्धि करें, तो इस अनुमान में 'इष्टिसिद्धि' अर्थात् सिद्धसायन दोष होगा। क्योंकि नैयायिक भी जीवों को असर्वज्ञ एवं क्षित्यादि का अकर्त्ता मानते ही हैं।
- (२) यदि 'अगोचर' अर्थात् मीमांसकादि के मतों में सर्वथा अगम्य परमात्मा को पक्ष मानकर उनमें असर्वज्ञत्व एवं क्षित्यादि के अकर्त्व की सिद्धि करो, तो इस अनुमान में 'हेस्वसिद्धि' टोष होगा। अर्थात् पक्षधर्मता का ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। वयोंकि पक्षतावच्छेदक से युक्त पक्ष में पहिले से हेतु का निश्चय अनुमिति के लिये अपेक्षित है। किन्तु प्रकृत में परामात्मा रूप 'पक्ष' ही जब अप्रसिद्ध हैं, तो फिर कहाँ पर हेतु का निश्चय होगा ?
- (३) आत्मत्व रूप से प्रसिद्ध आत्मपक्षक अनुमान के प्रसङ्घ में पूछना है कि प्रात्मत्व रूप से नैयायिकों में प्रसिद्ध जो क्षित्यादि के कर्ता एवं सर्वज्ञ परमात्मा हैं, वही पक्ष हैं ? प्रयवा उनसे मिन्न कथित जीवगण ही पक्ष है ? इन दोनों अनुमानों में कथित 'सिद्धसाधन' एवं 'हेस्वसिद्धि' क्रमशः दोनों दोष है।

'सर्वज्ञ' एवं सभी कार्यों के कर्ता केवल 'परमेश्वर' ही हैं। मीमांसकगण उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करते। अतः मीमांसकों के मत से 'सर्वज्ञस्व' एवं 'सर्वकार्यकर्त्तृ' ये दोनों धर्म कहीं भी न रहने के कारण गगनकुसुमादि के समान अलीक हैं। अतः ये दोनों धर्म किसी अभाव के प्रतियोगी नहीं हो सकते। प्रतियोगी को ही 'निषेच्य' कहते हैं—अतः सर्वज्ञस्व और सर्वकार्यकर्तृ त्व का निषेध नहीं हो सकता। सुतराम् उक्त अनुमान में 'साच्या-प्रसिद्धि' दोष होगा। साध्य में साच्यतावच्छदेक रूप विशेषण का न रहना ही 'साच्या-प्रसिद्धि' है। देखिये पृ० २८६ का मूल पं० ६।

<sup>1.</sup> किन्तु इस तीसरे चरण की गण्टीका में आचार्य ने 'तथा च' इत्यादि-सन्दर्भ के 'आश्रया-सिदितिकि' के द्वारा आश्रयासिकि दोष ा उपपादन किया है। इस 'आश्रयासिकि' दोष की व्याख्या करते हुए वक्क मान ने जिला है कि जिस विषय की जिल्लासा हो, उस विषय रूप भर्म से युक्त भर्मी ही अनुमान का 'पक्ष' हैं। 'पर्वतो विद्यमान' इस अनुमान का 'पक्ष' विद्य रूप भर्म से युक्त पर्वत ही है (केवज पर्वत नहीं)। प्रकृत में सर्वज्ञस्वादि भर्मों के अप्रसिक्ष होने के कारण तक्वटित असर्वज्ञत्वादि

प्रमाणप्रतीतानां चेतनानां पक्षीकरणे सिद्धसाघनम्। ततोऽन्येषामिसद्धी हेतोराश्रयासिद्धत्वम्। ग्रात्मत्वमात्रेण सोऽपि सिद्ध इति चेतु; कोऽस्यार्थः? किमात्मत्वेनोपलक्षिता सेव वस्तुगत्या सर्वज्ञविश्वकर् व्यक्तिः? ग्रथ तदन्या ? सात्मत्वमेव वा पक्षः?। सर्वत्र पूर्वदोषानतिवृत्तेः। ग्रथायमाशयः—ग्रात्मत्वं न सर्वज्ञसर्वकर् व्यक्तिसमवेतं, जातित्वात्, गोत्ववदिति। तदसत्, निषेध्यासिद्धेनिषेधस्याशन्यत्वात्। तथा चाऽप्रसिद्धविशेषणः पक्ष इत्याश्रयासिद्धिरिति स एव दोषः॥ ४।।

(ईश्वरपक्षक असर्वज्ञत्व और जगत्कर्तृत्वाभाव के साधक अनुमानों में प्रधान दोष है, ईश्वर रूपी पक्ष का किसी दूसरे प्रमाण से ज्ञात होने की असम्भावना )। इस प्रसङ्ग में मीमांसक नैयायिकों से कह सकते हैं कि 'धावा भूमी जनयन देव एकः' इश्यादि श्रुति प्रमाण से सिद्ध परमेश्वर में ही असर्वज्ञत्वादि का अनुमान करेंगे। उक्त श्रुति को नैयायिक मी ईश्वर का ज्ञापक मानते हैं। अतः उन अनुमानों में कथित 'आश्रयासिद्धि' दोष नहीं है। यही बात 'त्वदुपागतागम' इश्यादि सन्दर्भ से उपपादित हुई है)।

किसी साध्य के विशेषण नहीं हो सकते। इस प्रकार 'आस्मरव' एक ऐसा 'पस' है, जिसका विशेषण अप्रसिख है। वक्षतावण्छेदक रूप विशेषण से युक्त पल हीं अनुमान में मुक्य विशेषण रूप से आषित होता है। यह विशेष प्रकार का 'पच' ही प्रकृत में 'आश्रव' शब्द से श्रमिप्रेत है। केवल 'पक्ष' या केवल 'आश्रय' के प्रसिद्ध रहने पर भी अप्रसिद्ध विशेषण रूप से वह 'विश्रष्टपच' अप्रसिद्ध हो जाता है। जैसे कि केवल पुष्प प्रसिद्ध है, किन्तु आकाश में पृष्पितत्व रूप से आकाशपूष्प अप्रशिद्ध है। प्रकृत में पक्ष है 'आस्मरव' और साध्य है 'सर्वज्ञपुरुषवृत्तित्वाभाव यह 'विशेषण' चूँकि अप्रसिद्ध है, अतः उस विशेषण से युक्त आस्मत्व रूप पक्ष भी अप्रसिद्ध ही है, पक्ष की इस 'अप्रसिद्ध' को ही आचार्य ने 'आश्रयासिद्धि' शब्द से कहीं है।

किन्तु नवीन नैयायिकगण 'पच' के 'बिद्यासितधर्मविशिष्टो धर्मी पचा, इस स्वस्थ को स्वीकार नहीं करते। अतः वर्ष्टमान की उक्त ब्याख्या नवीन नैयायिकों के अनुसार उचित नहीं है। इसी को इष्टि में रखकर 'प्रकाश' की 'मकरण्द' नाम की टीका में दिवदस्त ने जिल्ला है कि 'प्राचीनमतैनेदम्'। स्वदुपगतागमलोकप्रसिद्धस्येवेश्वरस्याऽसर्वज्ञत्वमंकर्त्वत्व साध्यते इति चेत् १ न, श्रागमादेः प्रमार्गत्वे बाघनादनिषेघनस् । श्राभासत्वे तु सैव स्यादाश्रयासिद्धिरुद्धता ॥५॥

निगदव्य ख्यातमेतत्।

कि योग्यताविशेषाग्रहेण ?। यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति, चविकस्त्वाह, विपरीतमस्ति। न चेश्वरादयस्तथा। ततो न सन्तीत्येतदेव ज्यायः।

पू० प० स्वदुपागतागम ... ...

आप (नैयायिकों) के द्वारा स्वीकृत आगम प्रमाण से ही ईश्वर रूप पक्ष की सिद्धि स्वीकार करेंगे ?

सिं प० ने, भ्रागमादेः " ... ...

यह स्वीकार करना भी आप के लिये सम्भव नहीं होगा क्योंकि

यदि प्राप ( भीमांसक ) 'द्यावा भूमी' इत्यादि वेदवावयों की प्रमाण मानेंगे तो तुल्य न्याय से 'यः सर्वज्ञा स सर्ववित्' इत्यादि वेदवाक्यों को भी प्रमाण सानना होगा, जिससे सर्वज्ञ पुरुष की सत्ता माननी होगी। इसी से ईश्वर में असर्वज्ञत्व का अनुमान बाधित हो जायगा। यदि 'सर्वज्ञत्व के ज्ञापक उक्त वेद बाक्यों को अप्रमाण मानेंगे तो 'द्यावा भूमी' इत्यादि वाक्यों को भी अप्रमाण मानना होगा, जिससे पूर्व कथित 'श्राश्रयासिटि' दोष ज्यों का स्थीं रह जायगा।

सि० प० निगद ... ...

पाठ रूप 'निगद' ही इस पंछोक की 'क्यास्था' हैं। ( अर्थात् इस पंछोक के पाठमात्र से प्रयंबोध हो जाता है। पता इसको समझाने के लिए प्रतिरिक्त कुछ भी लिखने का प्रयोजन नही है )।। ५।।

पुर पठ वार्वाकस्तु " "

चार्वाकों का कहना है कि जिन वस्तुम्रों को हम देखते हैं, उतनी ही वस्तुयें हैं। जिन वस्तुओं को हम नहीं देखते, वे नहीं हैं। प्रतः घटादि पदार्थ हैं, स्वर्ग अपूर्व देवता प्रभृति पदार्थ नहीं हैं। वयोंकि केवल अनुपलन्धि ही अमाव का ग्राहक प्रमाण है। योग्यानुपलन्धि को अभाव का प्राहक मानने की घावश्यकता नहीं। प्रचीत् अभाव की प्राहिका जो अनुपल्ला है, उसमें 'योग्यत्व' विशेषण देने की आवश्यकता नहीं। सुतराम् ईश्वर की उपलब्धि नहीं होती है, प्रतः ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है।

दीते हुये सन्दर्भों से ईश्वरानुमान में मीमांसक और सांक्य के अनुवाचियों के द्वारा उद्भावित दोपों का परिहार विया गया है। अब नास्तिक शिरोमिण चार्वांक के द्वारा उद्मावित दोवों का उद्यार करने के लिए उन दोवों का उपपार्दन किया जाता है।

एवमनुमानादिविलाप इति चेत्; नेदमनिष्टम् । तथा च लोकव्यवहारोच्छेद इति चेन्त । सम्भावनामात्रेण तृत्सिद्धेः । संवादेन च प्रामाण्यामिमानादिति ।

# सि॰ प॰ एवमनुमानादि ... ...

इस प्रकार तो अनुमानादि प्रमाणों की सत्ता भी उठ जायगी (क्योंकि अनुपलिश्व से जिस वस्तु का अभाव सिद्ध हो जायगा, उस वस्तु को न अनुमान प्रमाण ही सिद्ध कर सकेंगे, न शब्दादि प्रमाण ही )।

# पू॰ प॰ नेदम् ... ... ...

श्रनुमानादि प्रमाणों का विलोप कोई अनिष्ठापित नहीं है। श्रर्थात् प्रत्यक्ष से श्रतिरिक्त किसी प्रमाण की सत्ता हम स्वीकार ही नहीं करते, श्रतः उन का विलोप हम लोगों को इष्ट ही है।

# सि॰ प॰ तथा च लोकव्यवहार " " "

(यदि केवल प्रस्पक्ष को हो प्रमाण माने एवं अनुमानादि को प्रमाण न माने वो)
'लोकव्यवहार' की उपपत्ति नहीं होगो (को कि प्रस्थक के द्वारा ज्ञात न होने पर भी धूम
हेनु के द्वारा विह्न का अनुमान कर लोग गोष्ठादि से विह्न के लाने में नि:शक्टु होकर प्रवृत्त
होते हैं, और सफल भी होते हैं, इस प्रकार की प्रश्रुत्तियों की उपपत्ति किस प्रकार होगी?)
केवल प्रस्थक्ष को ही प्रमाण मानने से लोकव्यवहार का उच्छेद हो जायगा। क्योंकि
विद्न को न देखने पर भी धूम से विद्न का अनुमान कर लोग गौष्ठादि से विह्न के मानयनादि
में नि:सिन्दिक होकर प्रवृत्ति होते हैं (इस प्रवृत्ति रूप लोकव्यवहार की उपपत्ति किस प्रकार
होगी?) अतः प्रस्थक्ष से भिन्न मनुमानादि को भी प्रमाण मानना होगा।

#### पू० प० न, सम्भावना \*\* \*\*\*

उक्त क्रोकव्यवहार, तो केवल संभावना से ही होते हैं। उनमें अनुभानादि प्रमाणों से वस्तुसिद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है। संमावना मात्र से उत्पन्न उक्त प्रवृत्तियाँ अनेक बार सफल हो चुकीं है, खतः उनसे अनुमानादि में प्रामाण्य का केवल अभिमान उत्पन्न होता है। वास्तव में प्रस्थक्ष से भिन्न अनुमानादि कोई भी प्रमाण नहीं हैं।

स्रत्रोच्यते-

# हष्टचहण्ट्योः क्व सन्देहो भावाभावविनिश्रयात् । ग्रहष्टिबाधिते हेतौ प्रत्यक्षमिष दुर्लभस् ॥६॥

सम्भावना हि सन्देह एव । तस्माच्च व्यवहारस्तस्मिन् सित स्यात् । स एव तु कुतः ? । दर्शनदशायां भावनिश्चयात्, श्रदर्शनदशायामभावावधारणात् । तथा च गृहात् बहिगंतश्चाविको वराको न निवतेत, प्रत्युत पुत्रदारधनाद्यभावावधारणात् सोरस्ताङं शोकविकलो विक्रोशेत् ।

# सि॰ प॰ मत्रोच्यते ... ... एटण्ट्यह्ब्योर्नं ... ...

( दृष्टि ) अर्थात भाव कोटि का निश्चायक प्रमाण के रहते 'भाव' कोटि का निश्चय ही उत्पन्त होगा। 'अदृष्टि' प्रयात 'भाव' की अनुवल्लिय से 'अभाव' का ही निश्चय होगा। इस स्थिति में 'सम्भावना! स्वरूप सन्देह का अवकाश ही कहाँ है ?

एवं प्रत्यक्ष के उत्पादक चक्षु का भी प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है। अतः चक्षु की भी अनुपल्लिं माननी होगी। वर्षों कि सभी अनुपल्लिं वा अभाव का निष्चय कर सकतीं है, तब फिर चक्षु की उक्त अनुपल्लिं से चक्षु के अभाव का भी निष्चय स्वीकार करना होगा। जिससे चार्ब्यक का एक मात्र अवलम्बन प्रत्यक्ष का अस्तित्व भी विपन्न हो जायगा। क्यों कि वह भी 'अदृष्टि' अर्थात् केवल अनुपल्लिं से बाधित है। अतः केवल अनुपल्लिं अभाव की प्राहिका नहीं है, किन्तु योगानुपल्लिं हो अभाव की प्राहिका है।

## सि॰ प॰ सम्भावना हि ... -.. ...

लोकव्यवहार के लिए उपयोगी जिस 'सम्भावना' की चर्चा की गयी है, वह 'सन्देह' स्वरूप ही है। सन्देह से व्यवहार की उपपित्त तभी ही सकती है, जब कि वह स्वयं अस्तित्व में पावे। किन्तु संशय की सत्ता ही तो असंभावित है। क्यों कि संशय के भाव कोटि का साधक प्रमाण के रहते 'भाव' का निश्चय ही हो जायगा। यदि भाव का 'प्रदर्शन' अर्थात् निश्चयामाव रूप प्रमुखलव्य रहेगी, तो अभाव का ही निश्चय हो जायगा।

यदि चार्व्यांक केवल अनुपल्लि से प्रमाव का निश्वय मार्ने तो फिर जब कभी वे घर से बाहर निकलें, तो छोट कर घर आने के बदले उन्हें सिर पीट कर रोना चाहिए। क्योंकि उस समय उनको घर में स्थिति पुत्र कन्यादि की उग्लिब नहीं रहती है। अतः घर से बाहर रहने पर घर में पुत्रादि के अभाव का निश्चय उनको घवश्य होगा। ( ग्रतः केवल प्रनुपल्लिब अभाव का ग्राहक नहीं है, किन्तु योगयानुपल्लिब ही ग्रमाव का ग्राहक है)।

स्मरणानुभवान्नेविमिति चेत् ? न, प्रितयोगिस्मरण एवाऽभावपरिच्छेदात्, परावृत्तोऽपि कथं पुनरासादियव्यति । सत्त्वादिति चेत् ; ग्रनुपलम्भकालेऽपि तिह् सन्तीति न तावन्मात्रेणाभावावधारणम् । तदैवोत्पन्ना इति चेन्न । ग्रनुपलम्भेन हेतूनां बावात् ।

## पू० प० स्मरणानुभवात् \*\*\* \*\*\*

घर से बाहर जाने पर यद्यपि पुत्र कन्य। दिका प्रत्यक्ष रूप धनुभव नहीं रहता है, किन्तु उनका स्मरण रूप ज्ञान (अनुभव) तो रहता है। इस स्मरण रूप उपलब्धि से पुत्र कन्यादि की सत्ता को समझ कर ही मैं घर लीटता हूँ।

## सि॰ प॰ न, प्रतियोगिस्मरणे " " "

स्मरणात्मक ज्ञान से उसके विषय रूप वस्तु की सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंिक वस्तुओं के विनष्ट हो जाने पर भी उन विषयों को स्मृतियाँ होतीं रहतीं हैं। इतना ही नहीं वस्तुओं के अभावज्ञान के पहिले प्रतियोगी का स्मरण निश्चित रूप से आवश्यक होता है। अतः पुत्रादि के स्मरण से पुत्रादि के अभाव का निश्चय प्रतिरुद्ध न होकर श्रीर भी शीध्र उत्पन्न होगा। अतः पुत्रादि के स्मरण से घर छोट आने पर उनकी प्राप्ति पूर्ण सम्भावित नहीं हैं।

#### पू॰ प॰ सत्त्वात् · · · ·

उस समय पुत्रादि की सत्ता रहतो है, अतः घर धाने पर उनकी प्राप्ति हो सकती है। (इसी लिए घर लीटता हूँ)।

# सि॰ प॰ भ्रनुपलम्मकालेऽपि ... ...

तो फिर यही किहिये कि जिस समय जिस वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है, उस समय भी उस वस्तु की सत्ता रह सकती है। घतः केवल अनुपलब्धि से किसी वस्तु के अभाव का निर्णय नहीं किया जा सकता।

# पू० प० तदेव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस समय घर से बाहर रहते हैं, उस समय पुत्रादि की उपलब्ध नहीं रहती है, धत: उस समय घर में पुत्रादि को सत्ता नहीं रहती है। घर लौट आने पर जिन पुत्रादि की उपलब्ध होती है, वे पूर्वकाल में उपलब्ध पुत्रादि से मिन्न दूसरे ही पुत्रादि हैं। जिनकी उत्पत्ति उसो समय होती है।

# सि॰ प॰ न, अनुपलभ्मेन " "

इन दूसरे पुत्रादि के उतादक कारण कीन-कीन हैं ? पुनः घर छोट आने पर पुत्रादि की उपलब्धि तो होती है, किन्तु उनके उत्पादक कारणों की उपलब्धि नहीं होती है। अनु लिख मात्र को आप प्रभाव का ग्राहक मानते है। अतः कथित कारणों की अनुपत्रविष म्रबाघे वा स एव दोषः । श्रत एव प्रत्यक्षमपि न स्यात्, तद्धेतूनां चक्षुरादीनामनुपलम्भवाधितःवात् । उपलभ्यन्त एव गोलकादय इति चेन्न। तदुपलब्धेः पूर्वं तेषामनुपलम्भात्। न च यौगपद्यनियमः। कार्यंकारणभावादिति।

से उनका अमान स्वीकार करना होगा। किन्तु कारणों के विना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। मतः यह कहना ठीक नहीं है कि 'वर अने पर दूसरे पुत्रादि की उपलब्धि होती है।' यदि अनुपल्लब्धि के रहते हुये भी पुत्रादि के कारणों की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो इससे हम लोगों का यह अभिन्नेत ही सिद्ध होगा कि 'अनुपलब्ध वस्तुम्नों की भी सत्ता रहती हैं। सुतराम् केवल अनुपलब्ध से अभाव का निश्चय नहीं हो सकता।

(श्लोक के उत्तराघं को व्याख्या)

अत एव · · · ·

जिस लिये कि चार्नाक सम्प्रदाय के लोग थोग्यत्य रूप विशेषण से सर्वया रहित केवल पानुपल्लिक को अभाव का ग्राहक मानते हैं, श्रतः उनका एक मात्र अवलम्ब प्रत्यक्ष प्रमाण भी विपन्न हो जायगा। क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रधान कारण चक्षु अतीन्द्रिय है। श्रतः अनुपल्लिक से उसका भी अभाव मानना होगा। जिससे चक्षु से उत्पन्न प्रत्यक्ष भी दुर्ल्जभ हो जायगा।

पू॰ पर उपलभ्यत एव ... ...

(नासिका के दोनों भागों में) गोल-गोल जिन धवयवियों की उल्लिख होती है, उन से अतिरिक्त चक्षु नाम की कोई इन्द्रिय नहीं है। ये गोलक ही प्रत्यक्ष के कारण हैं। ये गोलक तो प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है। ग्रत: प्रत्यक्ष के 'दुलर्भत्व' की ग्रापित नहीं है।

सि॰प॰ न, तदुपलब्धेः -- • • •

जब कि उपलब्धि ही वस्तु की सत्ता का नियामक है, तो फिर गोलक की सत्ता भी गोलक के प्रत्यक्ष के जबीन मानना होगा। किन्तु 'प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण हैं; इस नियम के अनुसार प्रत्यक्ष रूप कार्य से पहिले विषय का रहना आवश्यक है। इस स्थिति में गोलक की सत्ता को स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा। क्यों कि गोलक की प्रत्यक्ष रूप उपलब्धि ही सम्भव नहीं है। अय च सभी अनुपलब्धियों से चूँ कि प्रभाव का ग्रहण होता है, अत। गोलक की इस अनुपलब्धि से भी गोलक के अभाव की सिद्धि होगी, जिससे गोलक का प्रत्यक्ष ही प्रतिश्व हो जायगा।

यदि यह कहें कि "जिस समय गोलक की उपलब्धि होती है, उसी समय गोलक का रहना प्रावश्यक है, उस से पहिले नहीं" किन्तु यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि कारण को कार्य की उत्पत्ति से पहिले रहना आवश्यक है। तदनुसार गोलक विषयक प्रत्यक्ष

एतेन (१) न परमारावः सन्ति, ग्रनुपलब्घेः। (२) न ते नित्या निरवयवा वा, पाणिवत्वात् घटादिवत्। (३) न पाथसीयपरमाराष्ट्रकपादयो नित्याः, रूपादित्वात्,

के कारणीभूत गोलक को भी पहिले रहना आवश्यक है। एवं कार्य को भी कारण के बाद ही रहना उचित है। अतः गोलक रूप विषय और गोलक विषयक प्रत्यक्ष ये दोनों यदि एक ही समय में रहेंगे, तो दोनों में कार्यकारणभाव ही संभव नहीं होगा।

एतेन ... ... ...

इस प्रकार अतीन्द्रिय परमेश्वर एवं उनमें रहनेवाले सर्वज्ञात्वादि घर्मों के खण्डन के लिये प्रदिश्चित अनुमानों में जिन आश्रयासिद्धि प्रभृति दोषों का उद्भावन किया गया है, वे सभी दोष अतीन्द्रिय परमाशु प्रभृति के खण्डन के लिये प्रयुक्त निम्नलिखित अनुमानों में भी समझना चाहिये।

- (१) यदि कोई यह पहे कि 'परमासुओं की सत्ता नहीं है, क्योंकि वे उपलब्ध नहीं होते' इस व्यक्ति को वही दोष दिखाना चाहिए जो ईश्वरामान की सिद्धि में दिखला आये हैं। प्रयात केवल अनुपलव्धि अभाव की साधिका नहीं है, किन्तु योग्यानुपलव्धि ही अभाव की साधिका नहीं है, किन्तु योग्यानुपलव्धि ही अभाव की साधिका है। परमासु अतीन्द्रिय हैं, अतः उनकी अनुपलव्धि योग्यानुपलव्धि नहीं है। सुतराम् इंस अयोग्यानुपलव्धि से परमासुओं की सत्ता में किसी प्रकार की सित नहीं है।
- (२) यदि कोई घटादि के दृष्टान्त से पाणिवत्वादि हेतुओं के द्वारा परमासु में नित्यत्व धौर निरवयवत्व का खण्डन करें प्रथात् यह कहें कि जिस प्रकार पाणिव घटादि नित्य एवं निरवयवत्व का खण्डन करें प्रथात् यह कहें कि जिस प्रकार पाणिव घटादि नित्य एवं निरवयव नहीं हैं, उसी प्रकार उनके आरम्भक परमासु भी नित्य एवं निरवयव नहीं हैं, क्योंकि वे भी पाणिव हैं। इस प्रकार के अनुमानों में उसी प्रकार 'धमिप्राहक मानवाध' का उद्भावन करना चाहिये, जिस प्रकार ईश्वर में सर्वज्ञत्व एवं सर्वकार्यकर्तृत्व के निषेच के प्रनुमानों में दिखलाया गया है। अर्थात् 'परमाणवो न नित्याः, नापि निरवयवाः पाणिवत्वात् घटादिवत्' इस प्रकार के अनुमानों के प्रयोग करनेवालों से पूछना चाहिए कि परमासु सिद्ध हैं ? प्रथवा नहीं ? अगर 'नहीं' तो उक्त अनुमान का हेतु आश्रयासिद्ध हैं। अगर 'ही' तो फिर जिस प्रमाण से परमासु की सिद्धि होगी, उसी प्रभाण से परमासुओं में नित्यत्व एवं निरवयत्व की भी सिद्धि होगी। प्रतः उक्त निषेधानुमान के 'धर्मी' परमासु का 'ग्राहक' साधक जो प्रमाण है, उसी प्रमाण से परमासुओं में प्रनित्यत्व और सावयवत्व भी बाधित हो जायेगे। तस्मात 'धमिग्राहकमान' से बाधित होने के कारण उक्त प्रकार के अनुमान नहीं हो सकते।
- (३) यदि कोई ऐसा अनुभव करे कि 'जिस प्रकार वर्तमान काल के जलगत रूपादि नित्य नहीं हैं, उसी प्रकार जलीय परमासु के रूपादि भी प्रनित्य ही हैं, क्योंकि वे भी जल

हृदयमान रूपादिवत्। (४) न रूपत्वपाधिवत्वादि नित्याऽकार्यातीन्द्रियसमवायि, जाति-त्वात्, श्रृङ्गत्ववत्। (५) नेन्द्रियाणि सन्ति, योग्यानुपलब्धेः। (६) ग्रयोग्यानि च शशश्चित्रप्रतिबन्धिनिरसनीयानीत्येवं स्वर्गापूर्वदेवतानिराकरणं नास्तिवानां निरसन्तियम्। मीमांसकद्व तोषयितव्यो भीषयितव्यद्वेति।

में रहनेवाले रूपादि हैं" तो इस अनुमान में उसी प्रकार 'आश्रयासिद्धि' दोष का उद्भावन करना चाहिये, जिस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान में सर्विविषयक त्वामाव के साधन के द्वारा ईश्वर में सर्वज्ञत्व के निवेषक प्रनुमान में किया गया है।

- (४) "जिस प्रकार प्राञ्चल्य जाति नित्य, अकार्य एवं अतीन्द्रिय वस्तुओं में नहीं रहती, उसी प्रकार पाण्यवस्वादि जातियाँ मी चूँ कि जाति हैं, अतः नित्य, अकार्य एवं धनित्य वस्तुओं में नहीं रहतीं हैं" यदि कोई इस आकार का अनुमान उपस्थित करे तो आत्मत्य जाति को पक्ष बना कर उसमें सर्वज्ञपुरुषवृत्तित्वाभाव एवं सर्वकार्यकर्त्तृ पुरुष-वृत्तित्वाभाव के साधन के लिये प्रयुक्त अनुमानों में जिस प्रकार 'आश्रयासिद्धि' दोष का उद्भावन किया गया है, उसी प्रकार प्रकृत अनुमान में भी आश्रयासिद्धि दोष का उद्भावन करना चाहिये।
- (१) यदि कोई यह कहे कि "इन्द्रियाँ नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष की योग्यता के रहने पर भी उनकी उपलब्ध नहीं होती हैं" तो इस अनुमान में उसी प्रकार 'हेरविसिख' दोष का उद्भावन करना चाहिये, जिस प्रकार ईश्वर की योग्यानुपलव्ध के द्वारा ईश्वर की सत्ता के निराकरण के अनुमान में की गयी है। क्योंकि इन्द्रियों के असत्त्व साधक 'इन्द्रियाणि न सन्ति योग्यत्वे सत्यनुपलब्धे।' इस अनुमान के हेतु में भी 'योग्यत्वे सति' यह हेतुतावच्छेदक (हेतुविशेषण) रूप अंश नहीं है। हेतु में हेतुविशेषण का न रहना ही 'हेरविसिख' वोष है।
- (६) यदि कोई यह प्राक्षेप करे कि 'यदि प्रत्यक्ष के अयोग्य इन्द्रियों की सत्ता को भी स्वीकार करें तो प्रत्यक्ष के प्रयोग्य शश्रुष्ट्र की सत्ता भी माननी होगी' तो इस प्रसङ्घ में पहिले परमेश्वर की सत्ता के प्रसङ्घ में जिस प्रकार शश्रुष्ट्र रूप प्रतिवन्दि का निराकरण किया गया है, उसी प्रकार प्रकृत में भी करना चाहिये। इसी प्रकार नास्तिकों के द्वारा स्वर्ग, प्रपूर्व, देवता प्रभृति पर किये गये असत्त्वाक्षेपों का खण्डन करना चाहिये। किन्तु प्रतीन्द्रिय वस्तुओं की सत्ता के इस साधन से मीमांसकों की तृष्टि एवं भय दोनों का संपादन करना चाहिये (क्योंकि स्वर्ग, अपूर्व, देवता प्रभृति अतीन्द्रिय पदार्थों के साधन से वे सन्तृष्ट होंगे, किन्तु ईश्वर रूप अतीन्द्रिय पदार्थं की सिद्धि से वे भयभीत होंगे।

यद्येवमनुपलम्भेनादृश्यप्रतिषेघो नेष्यते, अनुपलभ्योपाधिप्रतिषेघोऽपि तिर् नेष्टव्यः । तथा च कथं तथा भूतार्थंसिद्धिरिष । अनुमानवीजपतिचन्वासिद्धेः । तदभावे शब्दादेरप्यभावः, प्रामाण्यासिद्धेः । सोऽयमुभयतः पाशा रज्जुः ।

पू० प० यद्येवम् ... ... ...

(७) चार्नाक का आक्षेप है कि यदि केवल अनुपलिन को समाव का प्राहक न मानेंगे—-योग्यानुण्लां व्य को ही अभाव का प्राहक मानेंगे तो अनुमान की सत्ता ही विपन्न हो जायगी। अर्थाप मेरे पक्ष में जिस अनुमान की अनुपपत्ति दिख्लायी गयी है—उसके लिये भी सभी अनुग्लिन्नयों को अभाव का प्राहक मानना आवश्यक है। क्योंकि अनुमान को मूल है व्यक्ति। इस व्यक्ति के लिये उपाधियों के अभाव का निश्चय आवश्यक है। उपाधि के संशय मात्र से भी व्यक्ति का भन्न हो जाना अनिवार्य है। यदि सभी अनुपलिन्यों को अभाव का प्राहक न मानें (केवल योग्यानुपलिन्य को ही अभाव का प्राहक मानें तो सभी हेतुओं में यह शन्द्वा बराबर बनी रहेगी कि 'यह हेतु किसी उपाधि से युक्त न हो'। जिन उपाधियों का प्रत्यक्ष संभव है, उनके न देखने भर से ही उनके अभाव का निर्णय यद्यपि हो जायगा, किन्तु जो उपाधि प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं, उनके रहने की शक्का तो बनी ही रहेगी। उसका निवारण कौन करेगा?

क्यों कि उनके न देखने भर से तो उक्त बङ्का का निवारण होगा नहीं ? क्यों कि उनके रहने पर भी अयोग्य होने के कारण उन्हें देखा नहीं जा सकता है। यदि अयोग्यानुपल कि को भी अभाव का ग्राहक मान लेते हैं, तो प्रकृत में अयोग्य उपाधि के अभाव का निर्णय सुलभ हो जाता है! इस प्रकार अनुमान की सत्ता के लिये भी अयोग्यानुपल कि को अभाव का ग्राहक मानना आवश्यक है। ऐसा न मानने पर अनुमान को प्रमाण मानना संभव नहीं होगा। अनुमान का प्रामाण्य खण्डित होने पर शब्दादि का प्रामाण्य स्वतः खण्डित होगा। क्यों कि शब्दादि का प्रामाण्य अनुमान प्रमाण के अधीन है। इस प्रकार सभी अनुपल कियों को अभाव का ग्राहक न मानने से एवं केवल योग्यानुपल कि को ही अभाव का ग्राहक मानने से—दोनों ही स्थितियों में अनुमान प्रमाण की अनुपपत्ति होगी। अतः अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। (कहने का तात्पर्य है कि योग्यानुपल कि और अयोग्यानुपल कि दोनों को अभाव का ग्राहक न मानने से अतीन्द्रिय उपाधि की शब्द्वा से अनुमान प्रमाण का ही उच्छेद हो जागयगा। जिससे अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर सिद्धि की भाषा छोड़ देनी होगी। यदि सभी अनुपल कियों को अभाव का ग्राहक मानने ते अतीन्द्रिय उपाधि की श्वनुपल किय से ही ईश्वर की सत्ता बाधित हो जायगी। फलतः किसी प्रकार भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकेगी)।

ग्रत्र किरवहाह । मा भूदुपाधिविध्ननम्, चतुः पश्चक्ष्पसम्पत्तिमात्रेणेव प्रतिबन्धनिविद्यान्। तस्याश्च सपक्षाऽसपक्षदर्शनमात्रप्रमाणकत्वात् । यत्र तु तद्भक्षः, तत्र प्रमाणभक्षोऽप्यावश्यकः। न ह्यस्ति सम्भवो दर्शनादर्शनयोरिवप्लवे हेतुश्वपप्लवते इति । ग्रप्रयोजकोऽपि तिह् हेतुः स्यादिति चेत् ; भूयोदर्शनाऽविप्लवे कोऽयमप्रयोजको नाम ?

# सि० प० ग्रत्र करिचत् ... ... ...

इस प्रसङ्ग में कोई (न्यायैकदेशी) यह समाधान करते हैं कि व्याप्ति के लिये हेतु में उपाधि का न रहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि किसी (केवलान्विय ) हेतु में (१) प्रक्षसत्व (२) सप्रक्षसत्त्व (३) मबाधितत्व सीर असरप्रतिपक्षितत्व हन चार घर्मी के रहने से ही व्याप्ति की सत्ता निविक्त हो जायगी। एवं किसी (केवलव्यातिरेकी) हेतु में उन चार घर्मी में से सपक्ष सत्त्व के स्थान पर विपक्षासत्त्व को रख कर चार घर्मी से ही व्याप्ति की सत्ता निरवाध हो जायगी। किसी (अन्वयव्यतिरेकी) हेतु में सपक्ष सत्त्व एवं विपक्षाक्त्व इन दोनों घर्मों सहित पक्ष सत्त्वादि पाँचो घर्म व्याप्ति सत्ता के प्रयोचक होंगे। इन सबों के लिये उपाधि विघूनन की तो कहीं प्रावश्यकता नहीं जान पड़ती। व्याप्ति के लिये मूलतः इतना ही आवश्यक जान पड़ता है कि हेतु सपक्ष में रहे और विपक्ष में न रहे। फलतः सपक्ष सत्त्व और विपक्षा सत्त्व ये दोनों घर्म ही व्याप्ति सत्त्व के प्रयोचक हैं। जिस हेतु में ये दोनों घर्म नहीं रहेंगे, उस हेतु में व्याप्ति का अभाव जान लेना होगा। यह कदापि सम्भव नहीं है कि हेतु में इन दोनों घर्मों की सत्ता में कोई विघटन न रहे भीर हेंतु में साज्य को जापक करने की क्षमता में कोई विघटन हो। यतः उपाधि विघूनन के असम्भव होने के कारण जो अनुमान प्रमाण का उच्छेद दिखकाया गया है, वह ठीक नहीं है।

## पू॰ प॰ ग्रप्रयोजकोऽपि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि सपक्ष में हेतु का दर्शन और विपक्ष में हेतु का अदर्शन ये दोनों ही हेतु में साध्य के ज्ञापन की सामर्थ्य के नियामक हों तो फिर 'अप्रयोजक' हेतु से मी प्रमा अनुमिति माननी होगी ।

# सि० प० भूयोदशैंन 🏎 🖚 🕶

साध्य के साथ हेतु को बार बार एक आश्रय में देखने ( भूयोदर्शन ) में कोई विघटन न रहने पर भी हेतु में यह 'ग्रप्रयोजकरन' नाम की कौन सी बस्तु है ?

अर्थात् भित्रा नाम की किसी खी के भावी पुत्र अथवा विदेशस्य अदद पुत्र में
 द्यामत्व के साथक मित्रातनयस्य हेतु को भी प्रकृत साध्य का साथक मानना होगा ।

न तावत् साध्यं प्रत्य नार्यंमकारणं वा, सामान्यतो दृष्टानुमानस्वीकारात्। नाऽपि सामग्र्यां कारणेकदेशः, पूर्ववदभ्युपगमात्। नापि व्यभिचारी।

पू० प० " " "न तावत् " " "

(१) वही हेतु 'म्रायोजक' है जो साध्य से उत्पन्न न हो। (२) अथवा वही हेतु 'म्रायोजक' है जिस हेतु से साध्य उत्पन्न न हो।

सि० प० " " सामान्यतोदृष्ट " "

किन्तु अप्रयोजकत्व के ये दोनों ही लक्षण ठीक नहीं हैं, क्योंकि महर्षि ने सायान्यतो दृष्ट अनुमान को भी स्वोकार किया है। १ पूठ पठ नापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(३) (कारणों का समूद रूप 'सामग्री' ही कार्य का ज्ञापक हेतु है, तदन्तर्गत कोई एक ही कारण नहीं। इस मत में कार्य रूप वस्तु का ही अनुमान होता है, एवं कथित 'सामग्री' ही केवल हेतु है। इस स्थिति में सामग्री के भन्तर्गत किसी एक कारण से यदि कोई कार्य का अनुमान करने के लिए प्रस्तुत होगा तो 'सामग्री'कदेश' रूप एक कारण 'अप्रयोजक' होगा। अतः) 'सामग्री'कदेश' ही 'मंत्रयोजकश्व' है।

सि॰ प॰ पूर्ववत् -- --

सामग्री के अन्तर्गत किसी एक कारण विशेष लिङ्गक अनुमान भी सूत्रकार को ग्रामित्रेत हैं, जिसको उन्होंने 'पूर्ववत्' शब्द से व्यक्त किया है। (क्योंकि ग्रन्तिम तन्तु मंयोगादि कुछ ऐसे भी कारण हैं जो स्वतन्त्र रूप से भी साध्य के ज्ञापन की क्षमता रखते हैं) अत सामग्री के अन्तर्गत किसी एक कारण में भी जब साध्य के ज्ञापन की क्षानता है तो 'सामग्र्यन्तर्गनतस्व' को 'ग्रप्रयोजकत्व' का लक्षण नहीं माना जा सकता।

पूर पर नापि व्यमिचारी ... ...

(४) व्यभिनार से युक्त हेतु ही 'अंश्रयोजक' है। अंथीत जो हेतु साव्य से रहित प्राश्रयीं में (विपक्षों में ) विद्यमान रहे, वह हेतु साव्यानुमिति का 'प्रयोजक' नहीं हो सकता, अतः व्यभिनारी हेतु ही 'अप्रयोजक' है।

श्रमीत् यह नियम नहीं है अनुमान कार्यलिक्षक और कारणिक्षिक दो ही प्रकार का हो, क्योंकि रूपादि से रसादि का भी अनुमान होता है। अतः साध्याकारणत्व अथवा साध्याकार्यत्व अर्थोजकाव नहीं है।

त्दनुपलम्भात्। व्यभिचारोपलम्भे वा स एव दोषः। न च शिक्कृतव्यभिचारः, निर्वीजशङ्कायाः सर्वेत्र सुलभत्वात्। नाऽपि व्याप्यान्तरयहिवृत्तिः। एकत्राऽपि साध्येऽनेकसावनोपगमात्।

सि॰ प॰ तदनुपलम्भात् ... ...

किन्तु 'म्रप्रयोजकरव' का उक्त लक्षण भी ठीक नहीं है ( क्योंकि 'स श्यामा मित्रातन-यहात्' इस मनुमान का 'मित्रातनयत्व' हेतु ही 'म्रप्रयोजक' का प्रसिद्ध उदाहरण है, किन्तु उसमें तो ) साध्य का व्यभिचार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मित्रा के जितने भी पुत्र उपलब्ध हैं, वे सभी देखने में श्याम वर्ण के ही हैं। यदि कदाचित् व्यभिचार उपलब्ध भी हो तो फिर उस व्यमिचार रूप दोष के कारण ही वह हेतु दुष्ट हो जायगा। 'म्रप्रयोजक' कहकर उसे दुष्ट करार देने की कोई म्रायश्यकता नहीं रह जायगी।

पू० प० न च शिङ्कत ... ... ...

जिस हेतु में व्यभिचार की शङ्का हो वही हेतु 'अप्रयोजक' है। एवं जिस हेतु में व्यभिचार विश्वित रहे, वह हेतु है व्यभिचारी।

सि प० निर्वीजशङ्काया ... ...

विना कारण के व्यभिचार की शङ्का तो सभी हेतुओं में को जा सकती है, जिससे सभी हेतु अप्रयोजक हो जांयगे। अतः अप्रयोजक का यह लक्षण भी ठीक नहीं है।

पू॰ प॰ व्याप्यान्तर ... ... ...

जिस साध्य की सिद्धि के लिये एक हेतु (व्याप्य ) के प्रयोग की स्थिति में उसी साध्य के ज्ञापन में समर्थ दूसरा (व्याप्य ) हेतु भी विद्यमान रहे, तो वह पहिला हेतु 'अप्रयोजक' है।' (प्रयात जब प्रकृत साध्य की सिद्धि के लिये एक हेतु है ही, तो फिर उसी साध्य की सिद्धि के लिये दूसरा हेतु 'अप्रयोजक' है )।

सि० प० एकत्रापि " ... ...

किन्तु 'प्रत्योजक' का यह लक्षण तभी ठीक हो सकता है, जब कि नियमतः एक साध्य का जापक एक ही हेतु रहे। किन्तु सूत्रकार ने भारमा के जापक इच्छा द्वेषादि अनेक हेतुओं का उल्लेख किया है। एवं इस में कोई युक्ति नहीं है कि जिस साध्य की व्याप्ति अनेक हेतुओं में है, उन में से एक ही साधक हैं, एवं अन्य सभा हेतु साध्य सिद्धि के प्रयोजक नहीं (अप्रयोजक) हैं।

 <sup>&#</sup>x27;डयाच्य' शब्द का अर्थ है ज्याप्ति से युक्त हेतु । 'अन्तर' शब्द का अर्थ है 'तव्सिन्त सस्सजातीय' सदनुसार 'ज्याप्यान्तरंसहस्रुत्ति' शब्द से ज्यासियुक्त वह हेतु अभिप्रेत है, जिसके साध्य की सिद्धि के लिये ज्यागियुक्त दूसरा हेतु विद्यमान रहे ।

नाप्यल्पिषयः, धूमादेस्तथायावेऽपि हेतुत्वात् । ननु धूमो बिह्नमात्रे अत्रयोजक एव, तन्निवृत्तावित तदिनवृत्तेः । ग्राद्रेन्धनवन्तं बिह्नविशेषं प्रति तु प्रयोजकः, तिनवृत्ती तस्येव निवृत्तेरित्येतदमप्ययुक्तम् । सामान्याप्रयोजकतायां विशेष-साधकत्यायोगात्तदिसद्धौ तस्यासिद्धिनियमात् । सिद्धौ वा सामान्यविशेषभावानुपत्तेः ।

#### पु० प० ग्रह्मविषय \*\*\* \*\*\* \*\*\*

साच्य जितने अधिकरणों में रहे उस से 'अल्प विषय' में थोड़े अधिकरणों में रहने बाला हेतु ही 'अप्रयोजक' है। ( इस मत के अनुसार साच्य का समनियत अर्थात् साच्य के समान अधिकरणों में रहने वाला हेतु ही साच्य का ज्ञापक है)

#### सि० प० \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किन्तु 'ग्रप्रयोजकरव' का यह लक्षण भी ठीक नहीं है, क्योंकि विह्न रूप साध्य से न्यून अधिकरण में रहने वाला घूम हेतु विह्न का साधक है ही।

# पू० प० ननु घुमो विह्नमात्रे " " "

घूम विह्न सामान्य का जापक हेतु नहीं है, क्यों कि जापक हेतु को जिस प्रकार साध्य के सभी अधिकरणों में रहना आवश्यक है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि जहाँ जिस समय हेतु (प्रयोजक ) निवृत्ति हो जाय, उस समय उस अधिकरण में साध्य की भी निवृत्ति अवश्य हो जाय। किन्तु घूम की निवृत्ति हो जान पर भी बाह्न सामान्य की निवृत्ति नहीं होती है। एवं घृम की निवृत्ति होने पर भी आई इन्धन से युक्त विह्न की निवृत्ति होती है। यता यह मानना होवा कि घूम बिह्नसामान्य का जापक हेतु नहीं है, किन्तु आई इन्धन से युक्त विह्न विशेष का ही जापक है। आई इन्धन से युक्त बिह्न जिन सभी स्थानों में है, उन सभी स्थानों में घूम भी अवश्य हो है। अतः घूम आई इन्धन से युक्त बिह्न का 'अल्पविषय' नहीं है, सुतराम घूम में 'अप्रयोजत्व' छक्षण की अतिव्यप्ति नहीं है।

#### सि० प० इत्येदमप्ययुक्तम् " " "

सभी विशेष नियमता सामान्य पूर्वक होते हैं। कोई भी द्रव्य पहिले द्रव्य होगा, उसके बाद जल अथवा पृथिवी होगा। इन नियम के अनुसार को हेतु सामान्य का सामक नहीं होगा, वह विशेष का सामक हो ही नहीं सकता। प्रतः घूप पहिले बिह्न सामान्य का ज्ञापक हो लेगा, बाद में धाई इन्धन से युक्त विश्विष का ज्ञापक होगा। सुतराम यि घूप-विह्न सामान्य का जापक नहीं है तो विह्न विशेष का ज्ञापक भी नहीं है। यदि घूप से बिह्न सामान्य की निद्धि न होने पर भी उससे धाईन्धन से युक्त विह्न का सामन हो तो फिर आद्रेन्धन प्रथव विह्न त्व एप धर्म विह्न सामान्य का विशेष वर्म ही नहीं कहलायगा। प्रतः 'अल्पन्थियत्व' भी 'अपयोजकत्व' का लक्षण नहीं है।

नापि वलुप्तसामर्थ्यं उन्यस्मिन् कल्पनीयसामर्थ्यो अप्रयोजकः, नाशे कार्यंत्व-सावयवत्वयोरपि हेतुभावादिति । तदेतदपेशलम् । कथं हि विशेषाभावात् किश्चह्रयभिचरित किश्चिच्च नेति शक्यमवगन्तुम् । ततो निर्णायकामावे सित साहित्यदर्शनमेव शङ्काबोजमिति कासौ निर्वीजा ? एवं सत्यतिप्रसिक्तरिप चार्वाक-नन्दिनी नोपालम्भाय ।

# नापि बल्हमसामर्थ्यः ... ...

( कुछ लोगों का कहना है कि ) एक हेतु में जिस साध्य की सिद्धि की सामर्थ्य स्वीकृत है, उसी साध्य की सिद्धि के लिये यदि किसी दूसरे हेतु में भी सामर्थ्य की कल्पना करें तो यह दूसरा हेतु प्रकृत साध्य के साधन के लिये 'अप्रयोजक' होगा।

किन्तु 'अप्रयोजक' हेतु का यह रूक्षण भी अतिव्याप्ति दोष के कारण ठीक नहीं है। क्योंकि गुणादि नाश के प्रति भावकार्यस्व में प्रयोजकता स्वीकृत है। किन्तु तथापि द्रव्यनाश के प्रति भावकार्यस्व के व्याप्य सावयवस्व में भी प्रयोजकता स्वीकार की जाती है। अतः द्रव्यनाश के सावक सावयवस्व में अतिव्याप्त होने के कारण 'अप्रयोजकस्व' का यह रूक्षण भी ठीक नहीं है।

# पू० प० तदेतदपेशलम् ... ...

(इस सन्दर्भ के द्वारा न्यायैकदेशी पूर्वपक्षवादी खण्डन करते हैं कि) यदि व्याप्ति के लिये 'उपाधिविधूतन' की अपेक्षा न हो तो कैसे समझा जायगा कि किस हेतु में साध्य की व्याप्ति है ? एवं किस हेतु में साध्य का व्यभिचार है ? अतः कोई ऐसा 'विशेष' स्वीकार करना होगा, जिससे उक्त व्याप्ति ( अव्यभिचार ) और व्यभिचार का निर्णय हो सके । वह 'उपाधिविधूतन' ही उक्त 'विशेष' है । अतः 'व्यभिचार' ही 'अप्रयोजकत्व' है । व्यभिचारित्व को प्रप्रयोजकत्व का लक्षण मानने में जो 'निर्वीजशङ्का की सर्वत्र सुलभता' का दोष दिखाया गया था, वह भी ठेक नहीं है, क्योंकि कथित व्यभिचार शङ्का का बीज विद्यमान है । वह की है विश्व में हेतु की असत्ता के निर्णायक के न रहने पर साध्य के साथ एक आश्रय में देखा जाना । अतः व्यभिचार शंका को 'निर्वीज' नहीं कहा जा सकता । अतः नैय'यिक देशी' के पक्ष में जो अप्रयोजक हेतु में सदेतुत्व की आपत्ति दी गयी है, सो सर्वथा अप्रयोजक हेतु में सदेतुत्व की आपत्ति दी गयी है, सो सर्वथा अप्रयोजक हैतु में सदेतुत्व की आपत्ति दी गयी है, सो सर्वथा अप्रयोजक हैतु में सदेतुत्व की आपत्ति दी गयी है, सो सर्वथा अप्रयोजक हैतु में सदेतुत्व की आपत्ति दी गयी है, सो सर्वथा

एवं व्यभिचार शंका के 'बीच' की उपपत्ति हो जाने से चार्वाक की घत्यन्त आह्नाद-कारिणी 'आशक्त्या भ व्यं नियामकमपश्यताम' इस उक्ति से जिस दोष का उपपादन किया गया है, वह भी खण्डित हो जाता है। अब तो जहाँ जिस स्यल में व्यभिचारशक्ता का उक्त बीज रहेगा यहीं के ल व्यभिचार शंका होगी, सर्वत्र नहीं। स्वभावादेव कश्चित् किञ्चिद्वयिभचरित, किश्चिच्च नेति स्वभाव एव विशेष इति चेत्; केन चिह्ने न पुनरसौ निर्णिय इति निपुणेन विभावनीयम्। भूयोदर्शनस्य शतशः प्रवृत्तस्यापि भङ्गदर्शनात्। यत्र भङ्गो न दृश्यते तत्र तथेति चेत्; ग्रापाततो न दृश्यते इति सर्वत्र कालक्रमेणापि न द्रक्ष्यत इति को नियन्तेति। तस्मा-दुपाधितद्विरहावेव व्यभिचाराऽव्यभिचारिनबन्धनम्, तदवधारणञ्चाशक्यमिति।

## पू॰ प॰ स्वभावादेव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस प्रकार कोई विशेष वस्तु ही किसी दूसरी वस्तु विशेष का कारण अथवा कार्य होता है। सभी वस्तुए सभी वस्तुमों का न कार्य ही होता है न कारण ही। इसके लिये 'स्वभाव' को छोड़ कर और किसी को प्रयोजक नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि 'स्वभाव' से ही कोई किसी का व्याप्य अथवा व्यापक होता है। इसके लिए 'उपाधिविधूनन' को प्रयोजक मानना भावश्यक नहीं है। मतः 'स्वभाव' ही व्याप्ति का नियामक है 'उपाधिविधूनन' नहीं।

## सि० प० केन चिह्न न " " "

( उक्त स्वभाववादी से यह पूछिये कि ) प्राप प्रच्छी तरह विचार कर कहिये कि किस चिह्न' से आप यह निश्चय करेंगे कि कौन किसके ब्यापक स्वभाव का है ? प्रयवा कौन किसके व्याप्य स्वभाव का है ? अर्थात् किसका स्वभाव किससे व्याप्य होना है ? अर्थवा किसका स्वभाव किससे व्याप्य होना है ? जिस हेतु और जिस साब्य को सौ स्थानों में साथ-साथ देखा जाता है, उन्हों दोनों को कहीं अलग-प्रलग एक दूसरे को छोड़ कर भी देखा जाता है । अतः किसी भी दो वस्तुओं को एकत्र स्थित में (सामानाधिकरण्य में ) 'नियतस्व' का विश्वास नहीं किया जा सकता । एवं अनियत सामानाधिकरण्य को व्याप्ति का प्रयोजक स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

# सि० प० यत्र भङ्गो न दृश्यते ... ... ...

जिन दो वस्तुभों का सामानाधिकरण्य कहीं भङ्ग होता नहीं दीखता, उन्हीं दोनों वस्तुभों में परस्पर व्याप्यव्यापकभाव स्वीकार करेंगे। फलतः 'नियतसामानाधिकरण्य' को ही उक्त स्वभाव का नियामक स्वीकार करेंगे।

# पू० प० म्रापाततः " ... ...

जिन दो वस्तुओं में अभी साघारण रूप से सामानाधिकरण्य देखा जाता है, उन्हीं दो वस्तुओं में आगे कभी-किसी समय उसका भङ्ग नहीं देखेंगे, इसका क्या विश्वास ? अतः यही मानना होगा कि उपाधि ही व्यभिचार का प्रयोजक है, और उपाधि का न रहना ही अव्यभिवार रूप व्यक्ति का नियामक है। इस प्रकार व्याप्ति उपाधि के अभाव का प्रयोज्य है।

ननु यः सर्वैः प्रमागौः सर्वदाऽस्मदादिभिर्यद्वत्तया नोपलभ्यते नासौ तद्वान् । यंथा बकः श्यामिकया, नोपलभ्यते च वह्नौ धूम उपाधिमत्त्रयेति शवयमिति चेन्न । ग्रस्याप्यनुमानतया तदपेक्षायामनवस्थानात् ।

पहिले कह आए हैं कि 'यदि केवल अनुपलव्यि को अभाव का निश्चायक न मानेंगे तो उपाधि के समाव का निश्चय अर्थभव है।'' फलतः सिखान्सी का निस्तार किसी भी स्थिति में नहीं है।

सि० प० "ननु यः सर्वै। " " "

उपाधि के प्रभाव का निश्चय हो सकता है। क्यों कि किसी को भी जहाँ जिस वस्तु की उपलब्धि किसो भी प्रमाण से नहीं होती है, उस वस्तु का अभाव वहाँ अवश्य रहता है। जैसे कि बक्त में श्याम रूप की उपलब्धि किसी को भी किसी भी प्रमाण से नहीं होती है, बता बक्त में श्याम रूप का अभाव अवश्य रहना है। बह्नि का घूम हेतु उपाधि से युक्त होकर कभी किसी के भी द्वारा किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि वह्नि के जापक घूम हेतु में उपाधि नहीं हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं हैं कि उपाधि के अभाव का निश्चय संभव ही नहीं है।

पू॰ प॰ न, अस्यापि अनुमानतया ••• ••• •••

उक्त रीति से उपाधि के अभाव का निर्णय वस्तुतः अनुमान ( अनुमिति ) ही है। क्योंकि उक्त सन्दर्भ से इस अनुमान की सूचना दी गयी है "धूमः उपाध्यभाववान् सर्वे। प्रमाणै। सर्वेदा अस्माभिः उपाधिमत्तया अज्ञायमनत्वात्, बकनिष्ठश्याम।भाववत्, किन्तु अनुमान का प्रामाण्य ही तो अभी विवादास्पद है। अत. अभी उपाधि के अभाव का निश्चय अनुमान प्रमाण के हारा उपस्थित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अनुमान के लिये उपाध्याभाव का निश्चय अपेक्षित है, एवं उपाध्यभाव के निश्चय के लिए अनुमान अपेक्षित है। इस प्रकार कथित रीति में अन्योन्याश्रय दोष होगा। अथवा उक्त पक्ष में अनवस्था दोष भी होगा, क्योंकि धूम हेतुक बिह्न के अनुमान में जिस उपाध्यभाव की आवश्यकता है, उस के निर्णय के लिये अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है। एवं उपाध्यभाव विषयक इस अनुमान के लिये बस क्यांस की आवश्यकता होगी, उसके संपादन के लिए दूसरे उपाध्यभाव का निर्णय अपेक्षित होगा, इस के लिए एक अलग अनुमान की आवश्यकता होगी।

सर्वाहरुटेश्च --- ---

दूसरी बात यह है कि उपाध्यभाव के निष्ठ्य के लिये जिस 'सर्वदा अनुपष्ठम्यमानत्व' हेतु को उपस्थित किया गया है, वह 'सन्दिग्धासिद्ध' हेत्नाभास है। क्योंकि सर्वज्ञ पुरुष को छोड़कर कोई यह नहीं कह सकता कि "अमुक वस्तु को कभी किसी ने भी नहीं देखा है" अतः 'सर्वादृष्टि' अर्थात् धूमादि हेतुओं का उपाधिमत्तयां "अर्थान" सन्दिग्ध है। तब रही बात

सर्वाद्दष्टेश्च सन्देहात् स्वाद्दष्टेर्ध्यभिचारतः, सर्वदेत्यसिद्धेः। तादात्म्यत-दुत्पत्तिभ्यां नियम इत्यन्ये। तत्र तादात्म्यं विपक्षे बाधकाद्भवति। तदुत्पत्तिश्च पौर्वापर्येण प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्याम्। न ह्ये वं सित शङ्कापिशाच्यवकाशमासादयित, ग्राशङ्कयमानकारणभावस्यापि पिशाचादेरेतल्लक्षरणाविरोधेनेव तत्त्वनिर्वाहादिति।

अपनी 'अदृष्टि' की ? उस के प्रसङ्ग में यह कहना है कि वह 'ध्यभिचरित' है। अर्थात् यह कहना संभव नहीं है कि 'मैं जिस बाश्रय में जिस वस्तु को नहीं देखता हूँ, वह वस्तु उस बाश्रय में है ही नहीं'। अतः किसी भी वस्तु का 'सर्वदा अनुपलम्यमानस्व' हेतु सन्दिग्ध है, अतः यह 'सन्दिग्धासिद्ध' है।

# तादात्म्यतदुत्वत्तिभ्याम् 🕶 🕶 … …

कुछ लोग (बौद्धगण) (१) 'तादातम्य' लोर (२) उत्पत्ति लर्यात् कार्यंकारणभाव इन दोनों को 'नियम' ग्रर्थात् व्याप्ति का प्रयोजक मानते हैं। इन में (१) 'तादात्म्य' में व्याप्ति की प्रयोजकता 'निपल्लवाघक' से होती है। १ (२) प्रत्यक्ष' लर्यात् अर्थात् अर्थात् व्याप्ति की लर्थात् व्यतिरेक इन दोनों से ही कार्यत्व एवं कारणत्व में 'नियम' अर्थात् व्याप्ति की प्रयोजकता ग्राती है। २ इस प्रकार व्याप्ति के नियामक के स्थिर हो जाने पर व्यभिचार शक्ता ह्व 'पिशाचिनी' को श्रनुमान रूप कार्यं को विनष्ट करने का कोई अवसर नहीं रह जाता।

# <sup>3</sup>श्राशङ्कचमानकारणभावस्यापि ··· ·· 🕶 🕶

कारणत्व अथवा कार्यत्व के ग्राहक ग्रन्वय और व्यक्तिरेक, ये ही दोनों हैं। वे यदि घूम एवं पिशाचादि में हैं, तो पिशाचादि भी घूम के कारण हैं हीं, ग्रथवा घूम पिशाचादि के भी कार्य अवश्य है। यदि घूम और पिशाचादि में ग्रन्वय और व्यक्तिरेक नहीं है, तो फिर कौन सी अनुपपत्ति है ?

१. इसका उदाहरण शियापा में वृक्षत्व का साधक शियापा हेतु है (वृक्षः शियापायाः)। वृक्षत्व रूप साध्य से रहित घटादि हैं 'विपच', वे कभी भी 'शियापा' नहीं हो सकते। घटादि रूप विपचों में शियापा' रूप हेतु की असस्य रूप बाधक से शियापा रूप हेतु में वृक्षत्व की व्याप्ति व्यवस्थित होती है।

२. श्रयांत् कारण के ज्ञापक कार्य रूप हेतु में पूर्व कार्य के ज्ञापक कारण रूप हेतु में जो 'व्याप्ति' है, उसका प्रयोक्षक है, कार्य और कारण का अन्वयव्यतिरेक ।

३. इस प्रसङ्ग में यह कहने का अवकाश है कि धूम हेतु में जिस प्रकार अतीन्त्रिय उपाधि की शङ्का की बात की गृथी है, उसी प्रकार अतीन्द्रिय पिशाचादि में धूमादि के

न । एवमप्युभयगामिनोऽब्यभिचारनिबन्धनस्यैकस्याऽविवेचनात्, प्रत्येकं चाव्यापकत्वात् । कुतश्च कार्यात्मानौ कारणत्मानञ्च न व्यभिचरत इति ?

## पूर पर न, एवपप्युभयगामिनः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

( 'तादारम्य' और 'उत्पत्ति') क्या ये दोनों मिलकर ज्याप्ति के ग्राहक हैं ? अथवा परस्पर निरिष्क्ष दोनों में से प्रत्येक ज्याप्ति का ग्राहक है ? इन में पहिला पक्ष इसलिये अयुक्त है कि सम्मिलित दोनों को ज्याप्ति का ग्राहक मानने में कोई प्रमाण नहीं है। यदि द्वितीय पक्ष को स्वीकार करेंगे तो उन दोनों का संग्राहक (अनुगमक) किसी एक धर्म को मानना होगा। किन्तु वैसा कोई धर्म उपलब्ध नहीं है।

#### कृतश्च · · · · ·

दूसरी बात यह है कि कारण कार्यों के बिना न रहे, या कारणों के रहने पर कार्य अवश्य रहें, इसका नियामक कीन है ? ऐसा भी वहा जा सकता है कि कारणों के रहने पर भी कार्य नहीं है। अथवा कार्य के रहते हुए भी कारण नहीं रहेंगे। अतः 'उत्पत्ति' को व्याप्ति का प्राहक नहीं माना जा सकता।

कारणस्य की शक्का भी तो की जा सकती है। तदनुसार यह भी कहा जा सकता है कि यह कोई नियम नहीं है कि धूम विह्न का ही कार्य हो, धूम अतीम्द्रिय पिशाचादि से भी अत्पन्न हो सकता है। एवं यह नियम भी नहीं किया जा सकता कि विद्व ही धूम का कारण है, अवीन्द्रिय पिशाचादि भी विद्व का कारण हो सकता है। अता अपाचि शक्का के द्वारा अनुमान की अनुपपित मले ही न हो, कथित अतीन्द्रिय कारण अध्या अतीन्द्रिय कार्यत की शक्का से तो अनुमान की अनुपपित हो ही सकती है। इसी अनुपपित का बौद्धाभिमत समाधान उक्त संन्दर्भ से किया गया है।

1. 'तादात्म्य' की ज्यासि प्राहकता के खयदन को स्पष्ट करते हुये वख'मान ने खिखा है कि 'तादात्म्य' के क्यासिप्राहकत्व का मूल है 'विपचचाधकतक'। तक के लिये भी क्यासि की अपेचा होती है। तक में जिस क्यासि की अपेचा होती, उसके लिये दूसरे तक की अपेका होती तो 'अनवस्था' हो जायगी। तक के प्रयोजक व्यासि में यदि (विपक्षवाधक) तक की अपेचा को स्वीकार नहीं करेंगे, तो तक में ज्यासि प्रह्या की कारखता व्यक्षिचार दुष्ट हो जायगी। अता 'तादात्म्य' को भी क्यासि का नियामक नहीं माना जा सकता। तस्मात् अनुमान प्रमाण नहीं है।

भ्रत्रोच्यते-

# शङ्का चेवनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम् । व्याघातावधिराशङ्का तर्कः शङ्काऽवधिर्मतः ॥ ७ ॥

सि॰ शङ्काचेत् " " " "

यदि 'शङ्का' ( अर्थात् अतीन्द्रिय उपाधियों की कथित 'शङ्का' अथवा व्यक्तिचार की 'शङ्का' ) है, तो फिर 'अनुमा' अर्थात् 'अनुमान' भी अवश्य है ( अर्थात् अनुमान को प्रमाण मानना ही होगा )। यदि पूर्वोक्त शङ्कार्ये नहीं हैं, तब तो अनुमान प्रमाण सु'तराम' है ही ( अर्थात् अनुमान की सत्ता को विघटित करनेवाली शङ्कार्ये यदि नहीं हैं, तो फिर अनुमान को प्रमाण मानने में बाधा ही क्या है ? )

तर्कः शङ्काविधः " • • • • •

तर्क के द्वारा ही उपाधियों की उक्त शक्का अथवा व्यक्तिचार विषयक शक्काओं का निरास होगा।

व्याघाताविघराशङ्का · · · · · ·

शङ्काओं की उक्त परम्परा तभी तक चल सकती है, जब तक कि प्रवृत्यादि की अनुपपत्तियाँ उपस्थित न हों।

चार्वाकों ने अनुमान के प्रामाण्य के प्रसङ्ग में प्रतिवाद किया था कि (१) उपाधि युक्त हेतु साव्य का व्यभिचारी होता है। अतः जिस हेतु में स्पाधि न रहे वही हेतु साध्य का व्याप्य होगा । व्याप्य हेतु ही साध्य का ज्ञापक होता है, व्यक्षिचारी हेतु नहीं । इस स्थिति में अबतक हेतु में उपाधि का अभाव निश्चित न हो तब तक उस से अनुमिति की आशा नहीं की जा सकती। किन्तु उपाध्यभाव के निश्चय की ही कोई सम्भावना नहीं दीकती है। क्योंकि यह कैसे समसा जाय कि अमुक हेतु में उपाधि है या नहीं। 'उपाधि को केवल नहीं देखने भर से उसके अभाव का नियाँय नैयायिक स्वीकार महीं करते । वे तो न देखने योग्य वस्तु मीं की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। हमलोगों की तरह केवल धनुपलिश्व को अभाव का प्राहक नहीं मानते, वे तो योग्य वस्तुओं की अनुपलिय को ही अभाव का प्राहक मानते हैं। अतः अतीन्द्रिय उपाधियों की शक्का सभी हेतुओं में रहेगी ही । इस प्रकार व्यासि का निश्चय ही संकटप्रस्त है। (२) स्थूब रूप से देखने पर भी व्यासि का निश्चय भनुपपन्न मालूम होता है। क्योंकि देश और कास दोनों ही अनन्त हैं, अतः इस सम्मावना का प्रतिरोधक कोई नहीं दीखता कि किसी भी देश में किसी भी काल में भूम बिना यहि के नहीं रह सकता। जब कि सभी देशों एवं सभी कालों का प्रत्यक्ष किसी को हो ही नहीं सकता, तब उन अप्रत्यच देशों और अप्रत्यच कालों में स्यभिचार की राष्ट्रा धवस्य बनी रहेगी।

कालान्तरे कदाचिद्व्यभिचरिष्यतींति कालं भाविनमाकलय्य शङ्क्षयेत । तदाकलनञ्च नानुमानमवधीर्यं कस्यचित् । मुहूर्तयामाऽहोरात्रपक्षमासर्त्वयनसंवत्सरा-दयो हि भाविनो भवन्सूहूर्ताद्यनुमेया एव । श्रनवगतेषु स्मरणस्याप्यनाशङ्कनीयत्वात् । ग्रनाकलने वा, कमाश्रित्य व्यभिचारः शङ्क्षयेत ?। तथा च सुतरामनुमानस्वीकारः । एवञ्च देशान्तरेऽपि वक्तव्यम् ।

#### कालान्तरे ... ... ...

'समी हेतु किसी काल अथवा किसी देश में व्यभिवरित न हों' इस प्रकार की 'आशक्दा' मावी काल एवं मावी देश के अवलम्बन से ही हो सकती है। किन्तु इसके लिये मावी काल अथवा मावी देश का 'आकलन' अर्थात् निश्चय आवश्यक है। यह आकलन रूप निश्चय अनुमान प्रमाण को छोड़कर धौर किसी भी प्रमाण से सम्भव नहीं है। क्योंकि मुहूर्त, प्रहर, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन सम्बत्सरादि भावी काल केवल अनुमेय ही हो सकते हैं।

मनवगतेषु ... ... ... ...

(यद्यपि स्मृतियों के लिये प्रमाण की साक्षात् आवश्यकता नहीं होती है तथापि उनमें भी परम्परया प्रमाण की अपेक्षा होती है। क्योंकि स्मृति पूर्वानुभव से उत्पन्न होती है। किशी भी विषय का प्रथम संस्कार पूर्वानुभव से ही होगा। अतः 'अनवगत' अर्थात् सर्वथा अननुभूत विषय का संस्कार भी नहीं हो सकता। अतः भावी देश एवं काल का खब किशी को कभी खनुभव ही नहीं होता, तो फिर उनकी स्मृति भी नहीं हो सकती। अतः भावी देश काल की स्मृति के सहारे भी कथित अ्यभिचार संशय की उपपत्ति नहीं की खा सकती।

सतः सनुमान का प्रामायय सम्भव नहीं है, एवं तन्मूलक ईश्वर सिक्षि की भी कोई सम्भावना नहीं है। चार्वाक के इन्हीं बातों का समाधान इस श्लोक के द्वारा प्राचार्य ने किया है।

- ?. 'काखान्तरे' यहाँ से जेकर 'बक्तव्यम्' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से कारिका के पूर्वादें की व्यास्था की गयी है ।
- २. उक्त सन्दर्भ का यह अभिनाय है कि चार्याक जिस भावी काल एवं देश को लेकर हेतुओं में व्यभिचार संशय का उद्भावन करते हैं, वे भावी कालादि भी तो प्रत्यहवेद्य नहीं हैं, अतः वे भावी कालादि के द्वारा व्यभिचार संशय का उद्भावन नहीं कर सकते। क्योंकि वे केवल प्रत्यच्च को ही प्रमाया मानते हैं। अतः अप्रत्यच्च भावी कालादि तो उनके भत से गान कुषुमादि के समान अलीक हैं। अगर भावी देशकालादि के द्वारा व्यभिचार शंका का उद्भावन उन्हें करना है, तो उनकी सत्ता के लिये अनुमान प्रमाय को भी उन्हें मानना होगा। अतः यदि एक व्यभिचार शंका है, तो अनुमान प्रमाय को भी उन्हें मानना होगा। अतः यदि एक व्यभिचार शंका है, तो अनुमान प्रमाय भी अवश्य है।

स्वीकृतमतुमानम्, सुहृद्भावेन पृच्छामः कथमाश ङ्का निवर्तनीया इति चेत् ?

न, यावदाशङ्कं तर्कप्रवृत्तेः । तेन हि वर्तमानेनोपाधिकोटौ तदायत्तव्यभिचार-कोटौ वाऽनिष्टमुपनयतेच्छा विच्छिद्यते । विच्छिन्नविपक्षेच्छश्च प्रमाता भ्रयोदर्शनो-पलव्धसाहचर्यैलिङ्गमनाकुलोऽधितिष्ठति, ग्रधिष्ठिताच करणात् क्रियापरिनिष्पत्तिरिति किमनुपपन्नम्? ।

# पू० प० स्वीकृतम् ... -- ...

उक्त संशयों की उपपित के लिये विवश होकर हम अनुमान को प्रमाण मान लेते हैं। तथापि तत्त्वबुभुत्सा से प्रेरित होकर 'मित्रभान' से पूछते हैं कि उक्त व्यभिवार शक्काओं की निवृत्ति किस प्रकार हो!

# सि॰ यावदाशङ्कम् " " " किमनुपपन्नम्

जब तक उक्त व्यभिचार शङ्का अथवा उपाधि शङ्का चलेगी, तब तक तर्क भी उनको विनष्ट करने के लिये चलता रहेगा। तर्क अपनी विद्यमानता के द्वारा अपने अनिष्टापित स्वरूप के द्वारा पक्ष विशेष्यक साच्याभाव प्रकारक निश्चय की इच्छा को विनष्ट करता है। तर्क के द्वारा जब उक्त इच्छा रूप 'विपक्षेच्छा' का विनाश प्रमाता पुरुष में हो जाता है, तब उस प्रमाता पुरुष को जिस प्रकार की व्याप्ति का ज्ञान अपेक्षित रहता है, वह निर्विष्न प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की अनुपपित नहीं है। '

श. पाठकम के अनुसार तृतीयचरण की व्याख्या पहिले प्रांत होने पर भी आर्थकम के अनुसार चतुर्थंचरण की ही व्याख्या पहिले की गयी है। इस सन्दर्भ का आश्रम है कि शंका की खबि तर्क पर्यंत्त ही है। अर्थात् तर्क से ही उक्त व्यमिचार शंका एवं उपाधिशंका दोनों का निरास होगा। सभी हेतुओं में व्यभिचार की शंका नहीं होती है। जिन हेतुआ में व्यभिचार की शंका होती है, उनकी निष्टुत्ति तर्क से होती है। उसके बाद व्यासि निश्चय निरवाध होकर अनुमिति का संपादन करता है।

<sup>&#</sup>x27;धूमी विद्वाच्यिम चारी न वा' इस आकार का संशय होने पर 'धूमी यि विद्वाच्यिमचारी स्थाचढ़ा विद्वाचन्यों न स्थात्' इस आकार के तर्क से उक्त व्यमि वार शंका की निवृत्ति होती है। विद्वा के रहने पर धूम उर्पण होता है। धूम के अन्य कारणों रहते हुये भी विद्वा के न रहने पर धूम की उरिपत्ति नहीं होती है। इस प्रकार के अन्वय और व्यक्तिरेक से यह नि।शंसशय सममा जाता है कि विद्वा धूम का कारण है, और धूम विद्वा से उर्पन्न होता है। किन्तु धूम यदि विद्वा का व्यमिषारी हो अर्थात् विद्वा से रहित स्थानों में भी रहे, तो धूम को विद्वा से उर्पन्न नहीं कहा आ सकता। क्योंकि कारण से रहित आश्रय में कार्य की उर्पत्ति नहीं हो सकती। यदि यह

ननु तर्कोऽप्यविनाभावमपेक्ष्य प्रवर्तते, ततोऽनवस्थया भवितव्यम्।

पू० न नु तर्कोऽपि " ... "

तर्क की प्रवृत्ति मी 'अविनाभाव' ग्रर्थात् व्याप्ति की ग्रपेक्षा रखती है। ग्रतः तर्क के सहारे यदि व्याप्ति निश्चय का सम्पादन करें तो अनवस्था होगी। 9

कहना संभव हो कि जिस स्थान में विह्न नहीं है, उस स्थान में भी धूम है' तो फिर यह कहना संभव नहीं होगा कि घूम विह्न से अरान्न कार्य हैं। सुतराम् घूम में जो प्रामाणिक विह्नजन्यत्व है, उसका त्याग एवं अप्रमाणिक विह्नजन्यत्वाभाव का स्वीकार रूप अनिष्टापत्ति स्वरूप ही उक्त तर्क है।

'तेन हि वर्तमानेन' इस्यादि सन्दर्भ को समक्षते के लिये यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार अनुभव के अनुरोध से ध्याप्य संश्य से ध्यापक संश्य क्रम के अनुरोध से धी प्रवेत में घूम के देखने के बाद धूम में यदि विद्व के ध्यभिचार का संश्य होगा, तो इस ध्यम्वार के संश्य से पर्वत में बद्धि का भी संश्य अवश्य ही होगा। इससे यह सामान्य नियम निष्पत्न होता है कि जिस पक्ष में दृष्ट जिस हेतु में जिस साध्य का संशय होगा। उस संशय से पद्य में साध्याभाव के निश्चय की इच्छा उत्पन्न होगी। जिस पद्य में साध्याभाव का निश्चय होगा। इस प्रकार पद्य में साध्याभाव का निश्चय होगा। इस प्रकार पद्य में साध्याभाव का निश्चय नहीं हो सकता। इस प्रकार पद्य में साध्याभाव का निश्चय भी पद्य में साध्याभाव का निश्चय होगी। के स्थाप के विश्वय की द्यास का निश्चय हो हो सकता। इस प्रकार पद्य में साध्याभाव का निश्चय भी पद्य में साध्याभाव के निश्चय की इच्छा भी पद्याद्वित हेतु में साध्याभाव के विशेषिनी है। क्यों के जो जिसका प्रतिबन्धक होता है, उसका कारण भी उसका प्रतिबन्धक होता है।

जिस समय तर्क विद्यान रहता है, उस समय व्याभिचार संशय हो ही नहीं पाता। जिससे साध्यभाविष्ययेष्ठा रूप कियासा स्वतः एक जाती है। अतः तर्क के बाद हेतु विशेष्यक व्यासिमान में कोई बाधा नहीं रह जाती। इस प्रकार तर्क के सहारे व्यक्तिचार शंका की निवृत्ति होती है, पूर्व तद्वत्तर निर्विष्त व्यासिमान से अनुसिति की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं रह जाती।

1. यह सन्दर्भ 'विषाधाताविशिशंका' श्लोक के इस तीसरे चरच की विपाख्या रूप है। इस सन्दर्भ के द्वारा उक्त तृतीय चरण के द्वारा समाधेय पूर्वपक्ष का उत्थापन किया गया है। पूर्वपक्ष को घण्छी तरह सममने के लिए 'धूमो यदि वित्तिव्यशिचारी स्याचदा वित्तिजन्यों न स्यात्' इस तक की दिशानत रूप से लेना होगा। न शङ्काया व्याघाताविधत्वात् । तदेव ह्याशङ्क्ष्यते, यस्मिन्नाशङ्क्षयमाने स्विक्रया व्याघातादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमर्यादा । न हि हेतुफलभावो न भविष्यतीति शङ्कितुमपि शक्यते । तथा सित शङ्के व न स्यात्, सर्वं मिथ्या भविष्यतीत्यादिवत् ।

## सि० प० न, शङ्काया " " भविष्यतीत्यादिवत्

यह नियम नहीं है कि सभी हेतुओं में व्यभिचार शक्का अवश्य हो। जिन हेतुओं में व्यभिचार की शक्का होगी, उनकी नियुत्ति तर्क से होगी। यदि सभी जगह व्यभिचार की शक्का अवश्य हो, तो शक्का करने वाले की अपनी ही प्रवृत्तियाँ अनुपपन्न हो जायँगी। यदि धूम में विह्नजन्यत्व का सन्देह मान लें तो धूमार्थी पुरुष की विह्न के ले आने की निष्क्रम्प प्रवृत्ति अनुपपन्न हो जायगी। किन्तु उक्त शक्का करने वाले पुरुष को भी जब धूम का प्रयोजन होता है, तो आग लाने के लिये ही दौड़ते हैं, पानी लाने के लिये नहीं। अतः धूम में यदि विद्वजन्यत्व का संशय मानेंगे तो उक्त निष्कम्प प्रवृत्ति की अनुपपत्ति रूप 'अयाघात' उपस्थित होगा।

इसी प्रकार दूसरे को समझाने के लिये लोग शब्द का प्रयोग यह समझ कर करते हैं कि उस दूसरे व्यक्ति में अगीष्ठ बोघ को उत्पन्न करने की शक्ति उन शब्दों में है। यदि उन शब्दों में भी उक्त बोब की कारणता को सन्दिग्ध मानलें, तो दूसरों की प्रतीति के लिये शब्द प्रयोग की प्रवृत्ति भी अनुपपन्न हो जायगी।

इस तक से धूम में विल्लब्यिशिचारिस्व के द्वारा विल्लि जन्यत्वाभाव की भापत्ति दी गयी है। 'आपत्ति' माहार्यज्ञान स्वरूप है। इस माहार्यज्ञान का विषय वहिजन्यत्वाभाव है 'ब्रापाय'। जिसकी आपित दी जाय वही है 'ब्रापाय'। धूम में विद्वाबिक्षित्राचारिस्त के आरोप का विषय विद्वाबिक्षित्राहिस्त है 'आपादक' । अर्थात आपिश का प्रयोजक। किन्तु यह आपिश तभी दी जा तकती है, जब कि यह स्वीकार करना संभव हो कि जिन सभी स्थानों में विह्नव्याभिचारित्व है, उन सभी स्थानों में वित्तजन्यस्य भी नहीं है। वित्तिब्याभिवारिस्य श्रीर वित्तिजन्यस्या-भाव हुन दोंनों का यह नियत सामानाधिकरयय व्याप्ति को छोड़ कर और कुछ नहीं है। यदि आपाय में आपादक की यह ज्यासि स्वीकार न की जाय तो यह कहा जा सकता है कि धम वह्निव्यशिचारी होने पर भी वहित्तज्ञनय हो सकता है, अतः वह्निव्यभिवारी होने के कारण भूम को यह्निजन्य होने में कोई वाधा नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त श्रनिष्टापित रूप तक भी न हो सकेगा। अतः तक भी ज्याप्ति सापेक्ष है । इसलिए कथित तक में अपेक्षित ब्याप्ति का विरोधी यह व्यभिचार संशय भी भावी देशकाल के सहारे उद्भूत हो सकता है कि 'विह्नजन्यत्वाभावी विह्न-डयाभिचारिखन्याभिचारी न वा'। इसकी निवृत्ति के लिए यदि वूसरे तक का सहारा लेंगे तो अनवस्था होगी। इसी अवनस्था दोष के परिहार के लिए आचार ने 'व्याचाताव चिराशका' यह तीसरा चरण लिखा है।

तथापि म्रतीन्द्रियोपाधिनिषेघे कि प्रमाणमित्युच्यतामिति चेत्; न वै कश्चिदतीन्द्रियोपाधिः प्रमाणसिद्धोऽरित, यस्याभावे प्रमाणमन्वेषणीयम् । केवलं साहचर्ये निबन्धनान्तरमात्रं शङ्कचते ।

एवं तृप्ति के लिये लोग भोजन में प्रवृत्त होते हैं। यदि भोजन में तृप्ति की कारणता सन्दिग्ध रहे तो भोजन में प्रवृत्ति भी अनुपयन्त होगी। अतः यही 'लोकमर्यादा' है कि शङ्का की धारा उतनी ही दूर तक जानी चाहिये, जहाँ से कि प्रवृत्तियों की उक्त अनुपपत्ति रूप व्याधात दोष उपस्थित न हो।

यदि सभी कारणों में अपने-अपने कार्यों की कारणता सन्दिग्ध ही रहे तो यह 'सन्देह' प्रयवा 'शक्का' भी अनुपपन्न हो जायगी। क्योंकि शक्का भी तो विना कारण के नहीं होती। अतः 'हेतुफलभाव' अर्थात् 'कार्यकारणभाव' की बारा निरविध नहीं चल सकती।

समी विषयों में व्यभिचार की शक्दा तो उसी प्रकार मनुपपन्न है, जैसे कि 'सवें मिच्या कार्यकारणभावभङ्गात्' इस प्रकार के अनुमानों के प्रयोग अनुपपन्न हैं। अर्थात् कार्यकारणभावभङ्ग को मिच्यात्व का ज्ञापक कारण मान कर उक्त न्याय प्रयोग भी करते हैं, एवं सभी वस्तुओं को मिच्या भी मानते हैं। यदि कोई किसी का कारण ही नहीं है, तो उक्त 'कार्यकारणभावभङ्ग' रूप हेतु भी मिच्यात्व सिद्धि का कारण नहीं है। ग्रतः प्रवृत्तियों के इन व्याघातों से व्यभिचारादि शङ्काभों की घारायें अवरुद्ध हो जाती हैं। ग्रतः तर्क को व्यभिचार शङ्का का निवर्त्तक मानने में ग्रनवस्था दोष नहीं है।

पूर पर तथापि अतीन्द्रियोपाधिनिषेधे ... ... ...

व्यभिचार राष्ट्रा की निवृत्ति यदि उक्त प्रकार से मान भी लें, तथापि अतीन्द्रिय उपाधि की राष्ट्रा की जो चर्चा की गयी है, उसके निषेघ में कीन-सा प्रमाण है ?

सि० प० न वे किर्चत् · · · · ·

कोई भी प्रमाण नहीं है। अर्थात् पहिले कह आये हैं कि प्रमाणों से सिद्ध पदार्थों का ही निषेध भी होता है। अतीन्द्रिय उपाधि की सत्ता में जब कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर उसका निषेधक भी कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कि गगनकुसुमादि का निषेधक कोई प्रमाण नहीं है।

केवलम् - ... ...

उपाधिशस्ता के प्रसङ्ग में केवल इतना ही अन्वेषणीय है कि हेतु में साध्य का जो सामानाधिकरण्य दृष्ट है, उसके मूल साध्य भीर हेतु ये दोनों स्वयं हैं ? अथवा उसके मूल में ततः शङ्केव फलतः स्वरूपतश्च निवर्तनीया। तत्र फलमस्याविपक्षस्यापि जिज्ञासा तर्कादाहत्य निवर्तते। ततोऽनुमानप्रवृत्तौ शङ्कास्वरूपमपीति सर्वं सुस्यम्।

कोई दूसरा है ? यही शक्का 'उपाधिशक्का' शब्द से व्यवहृत होती है। सि० प० ततः शक्केव ... ... सर्वं सुस्यम्

केवल मूयोदर्शन से न व्याप्ति ग्रहीत होती है, न सभी हेतुयों में व्याप्ति की शङ्का ही होती है। किन्तु जिस प्रकार घूम में बिह्न का नेवल स्वमूलक सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार स्फिटिकरव में रिक्तमा का अथवा विह्न में घूम का अन्यमूलक सामानाधिकरण्य भी जात होता है (क्योंकि स्फिटित्व में रिक्तमा के सामानाधिकरण्य की जो प्रतीति होती है, उसके मूल में स्फिटिकरव एवं रिक्तमा इन दोनों से 'अन्य' जवाकुसुम भी मूल है। एवं बिह्न में जो घूम का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, उसके मूल में भी बिह्नरव एवं घूमत्व से 'अन्य' घूम का मार्देन्धनप्रभवत्व भी 'मूल' है)।

इस से कुछ हेतुओं में यह शक्का उत्पन्न होती है कि 'इन में को साध्य का सामाना-धिकरण्य देखा जाता है, इसका मूछ (निबन्ध) कोई 'मन्य' तो नहीं है ? हेतु में इस शक्का के 'संसगं' से हेतु में घूम से युक्त पर्वत क्या अग्नि से रिहत हो सकता है ? इस आकार की 'विपक्षसंसगं की जिज्ञास।' उदित होती है। इस जिज्ञासा से घूम में विह्न निरूपित व्याप्ति का निश्चय प्रतिरुद्ध हो जाता है। मतः कारणीभूत 'निबन्धान्तरशक्का', एवं इस 'निबन्धान्तरशक्का' से उत्पन्न (फलीभूत) 'विपक्षजिज्ञासा' (अर्थात् पक्ष स्वरूप पर्वत को ही 'विपक्ष' समझने की इच्छा) इन दोनों का विनाश ही अपेक्षित है, इनमें से कथित 'फलीभूत-जिज्ञासा' का विनाश ही संधे तर्क से होता है। इसके बाद व्याप्ति निश्चय में किसी बाधा केन रहने से मनुमिति निर्विष्ठ उत्पन्न हो जाती है। इस अनुमिति से कारणीभूत कथित 'निबन्धान्तरशक्का' का विनाश स्वतः हो जाता है। इस प्रकार प्रकृत में कही गयी सभी वातें युक्त हैं।

१. स्फटिकाव के साथ रिक्तमा का जो सामानाधिकरयय देखा जाता है, उसका मूल स्फिटकत्व और रिक्तमा इन दोनों से भिन्न जवाकुसुम की रिक्तमा भी है। अथवा विद्व में जो धूम का सामानाधिकरयय है, उसका मूल उन दोनों से भिन्न आहें न्धन-प्रभवस्व भी है। किन्तु धूम में जो विद्व का सामानाधिकरयय देखा जाता है, उसके मूल में तो धूम और विद्व इन दोनों से भिन्न कोई तीसरा नहीं है।

न चैतदनागमम्, न्यायाङ्गतया तर्कं व्युत्पादयतः सूत्रकारस्याभिमतत्वात् । ग्रन्यया तद्वय् त्पादनवैयर्थ्यात् । तदयं संक्षेपः—यत्रानुकूलतर्को नास्ति सोऽप्रयोजकः । स च द्विविघः राङ्कितोपाघिनिश्चितोपाघिश्च । यत्रेदमुच्यते—

> यावच्चान्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते । विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोर्गमनिकावलम् ॥

तत्रोपाधिस्तु, साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकः।

नं चैतदनागमम् \*\* \*\* \*\*\* \*\*\*

अनुमिति के प्रति तर्क को कारण मानना न्यायशास्त्र रूप आगम के विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि न्यान्यदर्धन के आदि प्रवर्षक गौतम ऋषि ने तत्त्वज्ञान के उपयोगी जिन सोलह प्रवार्थों का उल्लेख किया है, उनमें 'तर्क' भी है। इस तर्क का उल्लेख उन्होंने न्याय स्वरूप 'अवयव' पदार्थ के बाद ही किया है। इससे यह स्पष्ट है कि 'न्याय' के अङ्ग रूप में ही उन्होंने तर्क का उल्लेख किया है। 'न्याय' अनुमिति का कारण है। अतः न्याय का अङ्ग तर्क अनुमिति का भी अङ्ग है। इस प्रकार का अभिप्राय तर्क के उल्लेख से सूत्रकार का समझा जा सकता है। 'अन्यया' तर्क को यदि अनुमिति के कारण न्याय का अङ्ग न मानें तो सूत्रकार के उन सोलह पदार्थों में तर्क का परिगणन एवं तर्क के लक्षण सूत्रादि का प्रणयन सभी व्यर्थ हो जायेंगे। अतः 'तर्क' भी न्यायशास्त्र रूप 'प्रागम' प्रमाण मूलक ही है, निरी कल्पना रूप प्रमूलक नहीं है।

तदयम् ... ... विद्योषतः भूयोदधानाविप्लवे कोऽयमप्रयोजको नाम ?

(विस्तार पूर्वंक कहे गये इन सभी बातों का ) संक्षेप में सार ममं रूप उत्तर यह है कि जिस हेतु में क्याप्ति विरोधिनी व्यभिचारशक्ष्ट्रा को निवृत्त करने के के छिये 'म्रनुकूलतर्क' विद्यमान रहे, वही हेतु धनुमिति का 'प्रयोजक' हेतु है। जिस हेतु में व्याप्ति का सहायक उक्त अनुकूल तर्कं न रहे, वह हेतुं धनुमिति का 'अप्रयोजक' हेतु है। यह 'अप्रयोजक' हेतु (१) शक्ट्रितोंपाधिक और (२) निहिचसोपाधिक भेद से दो प्रकार का है। इनमें से शांकिंगोपाधिक हेतु ही अप्रयोजक है, जिसके प्रसक्त में 'यावच्चाव्यतिरेकित्वम्' इत्यादि से कहा गया है कि (जिसमें साध्य का अमाव निश्चित रहे, वही विपक्ष है) (विपक्ष) में जिस हेतु के रहने की श्वंका सौ ग्रंशों में से एक ग्रंश में मी रहेगी, उस हेतु में साध्य के ज्ञापन की सामर्क्य कहीं से आवेगी ?

तद्धमंभूता हि व्याप्तिजंपाकुसुमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकास्तीत्यु-पाधिरसावुच्यत इति । तदिदमाहुः—

> 'ग्रन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवकाः। तैर्द्धं ध्टेरपि नैवेष्टा व्यापकांशाऽवधारसा'।। इति ॥

तदनेन विपक्षदण्डभूतेन तर्केण सनाथे भूयोदर्शने, कार्यं वा, कारणं वा, ततोऽन्यद्वा, समवायि वा, संयोगि वा, अन्यथा वा, भावोऽभावो वा, सविशेषणं निर्विशेषणं वा लिङ्गिमिति नि:शङ्कमवधारणीयम् । अन्यथा तदाभास इति रहस्यम् ।

# तद्वमंभूता हि " ... ...

'उपाधि' का सामान्य लक्षण ( रुढ्यथं ) यह है कि 'जो साध्य के समी अधिकरणों में रहे, एवं हेतु के सभी अधिकरणों में न रहे वही 'उपाधि' है। 'उपाधि' के ( उप-समीपवित्ति, आदिषाित स्त्रीयं धर्मिमत्युपाधिः ) इस यौगिक अर्थ के अनुसार जिस प्रकार जवाकुसुम अपने समीप के स्फटिक में रिक्तमा को आहित करने के कारण 'उपाधि' कहलाता है, उसी प्रकार धूम की सिद्धि के लिये प्रयुक्त वित्त हेतु में भी आईं धनसंयोग स्ववृति धूमजापकत्व स्वरूप धर्म का आधान इसलिये करता है कि धूम आई व्यन संयोग से उत्पन्न होने के कारण उसका समीपवर्त्ता है। अतः धूम साधन के लिये उपन्यस्त बित्त हेतु में आई व्यन संयोग उपाधि है। यह आई व्यन संयोग में उपाधि शब्द का रूढ्यर्थ 'साध्यव्यापकत्व के साथ साथ साधनाव्यापकत्व' भी है ही, क्योंकि जहां भी धूम है, वहां आई व्यन संयोग अवश्य है, किंन्तु वित्त जिन सभी स्थानों में है, उनमें से अयोगोलक में बित्त के रहने पर भी आई व्यन्तसंयोग नहीं है।

'अप्रयोजकहेतु' का यही लक्षण 'अन्ये परप्रयुक्तानाम' इत्यादि से मलोकवार्तिक (१४-७-११) में भी कहा गया है। जिसका यह अर्थ है कि "अन्य अर्थात् निरुपाधि हेतु से भिन्न सोपाधिक हेतु, जिस लिये कि 'परप्रयुक्त' अर्थात् हेतु और साध्य से भिन्न 'उपाधि' के द्वारा व्याप्ति का उपजीवक है, अतः सोपाधिक हेतु में व्यापकीभूत साध्य का नियत सामानाधिकरण्य अथवा भूयोदर्शन के रहने पर भी उस हेतु से 'व्यापकांश' की अर्थात् साध्य की 'अवधारणा' अर्थात् अनुमिति इष्ट नहीं है।

## तदनेन · · · · · ·

इस प्रकार सद्धेतु घीर हेश्वाभास के प्रसङ्ग में यह निर्वचन समझना चाहिये कि जिस हेतु का साध्य के साथ एक आश्रय में साथ साथ बार बार देखना (भूगोदर्शन) कथित 'विपक्षवाधक' तर्क रूप बल से युक्त हो, वही हेतु साध्य का ज्ञापक 'सद्धेतु' है। इस प्रकार का हेतु साध्य का कार्य हो, अथवा साध्य का कारण हो, या दोनों में कार्यकारणभाव ही न तादात्म्यतदुत्पत्त्योरप्येतदेव बीजम् । यदि कार्यात्मानौ कारणात्मानञ्चा-तिपतेतां, तदा तयोस्तत्त्वं व्याह्न्येत । अत एव सामग्रीनिवेशिनश्चरमकारणादिप कार्यमनुमिमते सौगता अपि । तस्माद्विपक्षबाधकमेव प्रतिबन्धलक्षणम् ।

रहे—कोई प्रन्तर नहीं आता। एवं उक्त प्रकार का हेतु पक्ष में संयोग सम्बन्ध से रहे, अथवा समवाय सम्बन्ध से रहे कि वा इन दोनों सम्बन्ध से भिन्न किसी अन्य सम्बन्ध से ही रहे— सद्धेतुस्व में कोई बाधा नहीं होती है। इसी प्रकार उक्त हेतु माव रूप हो, अथवा अभाव रूप, पक्ष का विशेषण रहे अथवा पक्ष का विशेषण न रहे—अर्थात् जो हेतु जेसा भी रहे यदि विपसवाधकतर्क रूप बल से गुक्त भूयोदर्शन का वह विषय है, तो वह प्रकृत 'हेतु' अर्थात् सद्धेतु है। जिस हेतु में उक्त बलशाली भूयोदर्शन स्वरूप उक्त विशेष नहीं है, वह 'हेतु' नहीं किन्तु 'हेत्वाभास' है।

तादात्म्यतदुत्पथोः ... ... ...

बीदों ने जो तादातम्य एवं तदुत्पत्ति इन दोनों को ज्याप्ति का प्रयोजक मानते हैं, उसके मूल में भी 'विषक्षवाधकतर्क' का यही बल निहित है। क्योंकि तादातम्य मूलक ज्याप्ति का उदाहरण है, वृक्ष और जिञ्चपा की ज्याप्ति। यहाँ भी यह व्यभिवार शङ्का हो ही सकती है कि 'यद्यपि साधारणतः यही देखा जाता है कि जो जिञ्चपा है, वह बृक्ष भी अवश्य है' किन्तु यहाँ भी इस शङ्का का प्रवकाण है हि कि 'कदाचित् कहीं किसी ज्यक्ति को ऐसी जिञ्चपा का भी प्रत्यक्ष हो सकता है, जो बृक्ष न रहे। 'तदुत्पत्ति' मूलक ज्याप्ति का उदाहरण है, धूम एवं विह्न की ज्याप्ति। इसमें ज्यभिवार शङ्का का उपपादन कर आये हैं।

यदि कार्यात्मानौ ••• •• ••

(उक्त शक्द्वाभों के निराकरण के प्रसङ्घ में यह भी कहा जा सकता है कि) (१) यदि कार्य अपने कारण को छोड़कर भी रहे, तो उनमें कार्यकारणभाव ही ज्याहत हो जायगा। (२) एवं 'आत्मा' अर्थात् स्व स्वरूप कोई वस्तु अपनी 'आत्मा' अर्थात् अपने तादात्म्य से युक्त किसी वस्तु को छोड़ कर भी रहे, तो वे दोनों परस्पर तादात्म्य से ही विश्वत हो जाँयगे। ये दोनों ही तर्क को छोड़कर खौर कुछ नहीं हैं।

अत एव · · · · ·

'मत एव' जिस लिये कि तर्क रूप बल से युक्त भूयोदर्शन को ही व्याप्ति का प्रयोजक मानते हैं, मतः कारण समूह रूप 'सामग्री' के मन्तर्गत अन्तिम एक कारण रूप लिङ्ग से भी तथाहि—शाकाद्याहारपरिणितिवरिहिणि मित्रातनये न किञ्चिदिनष्टिमिति नासौ तस्य व्यापिका, व्यापिका तु श्यामिकायाः, कारणित्वावधारणात् । कारणञ्च तत् तस्य, तदितिपत्य भवति चेति व्याहतम् । एवमन्यत्राप्यूहनीयमिति ।

कार्य की अनुमिति बौद्धगण मां स्वीकार करते हैं । अतः विपक्षबाधक तर्क ही व्याप्ति का 'लक्षण' अर्थात् निश्चायक है।

तथा हि · · · · · ·

मित्रा के जिस पुत्र में श्यामत्व का साधन इष्ट है, उससे भिन्न मित्रा के उस पुत्र में जो उनके शाकाहार का परिणाम नहीं है, उसमें श्यामत्व के स्वीकार न करने पर भी किसी धनिष्टापत्ति की संभावना नहीं है, अतः 'शाकाहारपरिणति' (शाकाद्याहारजन्यत्व ) रूप उपाधि भित्रातनयत्व रूप साध्य का ध्यापक है। वयों कि शाकाद्याहारपरिणति में श्यामत्व की कारणता निश्चित है। कोई भी वस्तु (शाकाद्याहार जन्यत्व) किसी का कारण भी हो एवं वे दोनों परस्पर एक दूसरे को छोड़कर भी रहें—ये दोनों बार्ते परस्पर विश्व हैं। इसी प्रकार और सभी स्थलों में कह करना चाहिये। प

१. कहने का तारपर्य है कि केवल किसी एक कारण के रहने पर भी कार्य की उरपित नहीं होती है। एवं सभी कारणों के रहने पर अर्थात् सामग्री के रहने पर कार्य की उत्पत्ति अवश्य होती है। अतः कोई एक कारण कार्य का ज्ञापक लिंग नहीं है, किन्तु सामग्री स्वस्प कारणसमृह ही कार्य का ज्ञापक लिंग है। किन्तु 'चरमकारण' अर्थात् असमवायिकारण के रहने पर कार्य अवश्य होता है, अतः जहाँ सभी कारण अर्थात् सामग्री ज्ञात नहीं भी रहते हैं, वहीं सामग्री के अन्तर्गत चरम कारण रूप एक भी कारण से कार्य की अनुमिति बौद्याण भी मानते हैं। अत एव सुरुङ्ग में आवात के देखने से विधिरों की भी शब्द का अनुमान होता है।

र. जहाँ विपक्षवाधकतक नहीं रहता है, उस अप्रयोजक हेतु में व्याप्ति का निर्याय भी नहीं होता है। जैसे कि 'स श्यामः मित्रातनयश्वात्' इस अनुमान के मित्रातनयश्व हेतु में व्याप्ति का निर्याय नहीं हो पाता है। क्योंकि उक्त स्थल में 'शाकपाकअश्व' उपाधि है। वेषशास्त्र के अनुसार जिस वर्ण से युक्त द्वश्य का आहार गर्मियी करती है, उसी वर्ण से युक्त सन्तान भी उत्पन्न होता है। मित्रा के पूर्वों में जो श्यामता है, उसका भी कारण गर्भावस्था में मित्रा का श्यामवर्ण के शाकादि द्वश्यों का आहार करना ही है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस गर्म के समय मित्राने

क पुनरप्रयोजकोऽन्तर्भवति ?। न।कचिदित्येके। तथा हि सिद्धसाधनं न बाधितविषम्, विषयापहाराभावात्।

पूर पर क पुनः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

('म्रप्रयोजक') यदि 'हेतु' नहीं है तो हेत्वाभास होगा। किन्तु हेत्वाभास तो परिगणित हैं, उनमें 'म्रप्रयोजक' का नाम नहीं है। फलतः यह भी उन्हीं पाँच हेत्वाभासों में से कोई होगा उनमें से) 'म्रप्रयोजक' को किस हेत्वाभास में म्रन्तर्भूत मानते हैं ?

ग्रावान्तर पू० प० न कचित् ''' ''' '' ''

अप्रयोजक हेतु का अन्तर्भाव सन्यभिचारादि पाँच हेत्वाभासों में से किसी में भी संभव गहीं है। अतः जिस प्रकार 'सिद्धसाधन' सन्यभिचारादि किसी हेत्वाभास में अन्तर्भूत न होने पर भी 'हेतुदोष' होने के कारण एक स्वतन्त्र ही हेत्वांभास है, उसी प्रकार 'अप्रयोजक' हेतु भी अतिरिक्त हेत्वाभास ही है।

यथा हि … … … …

िषस प्रकार सिद्धसाधन बोष से युक्त हेतु 'बाबित' हेत्वाभास के अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि उस हेतु से ज्ञाप्य साध्य की सत्ता पक्ष में रहती है (पक्ष से साध्य का अपहार अर्थात् दूरीकरण नहीं होता) इसिलिये सिद्धसाधन रूप हेतु का बाध दोष के अन्तर्गत

स्यामवर्षं के शाकादि प्रध्यों का भाहार न किया होगा, उस गर्म का उनका सन्तान गौरवर्षं का भी हो सकता है। यतः शाकापाकतस्य से शून्य जो मिन्ना का उक्त विशेष पुत्र है, उसमें श्वामत्व नहीं है। मिन्ना के उस पुत्र में शाकपाकतस्य के न मानने पर भी किसी 'आपित' रूप 'अनिष्ठ' की संभावना नहीं है। यतः यहाँ विषया अकत्य नहीं है। इस प्रकार शाकपाकत्य रूप उपाधि मिन्नातनयत्य रूप हेतु का अध्यापक है। एवं उक्त उपाधि स्थामत्य का व्यापक भी है, क्यों के शाकपाकत्य स्थामत्य का कारण है। कार्य कारण के विना नहीं रह सकता। किसी वस्तु को किसी वस्तु का कारण भी कहें, एवं उसके विना उसका रहना भी स्वीकार करें—ये दोनों बांशें नहीं हो सकतीं। फलतः शाकपाकतत्य रूप उपाधि में श्यामत्य रूप साध्य की ब्यापकता को स्वीकार म करने पर यह विषयवाधकतर्षं उपस्थित होगा कि 'श्यामत्य पर्व शाकपाकतत्व हमें स्वीकार म करने पर यह विषयवाधकतर्षं उपस्थित होगा कि 'श्यामत्य पर्व शाकपाकतत्व को स्वीकार म करने पर यह विषयवाधकतर्षं उपस्थित होगा कि 'श्यामत्य पर्व शाकपाकतत्व को स्वीकार म करने पर यह विषयवाधकतर्षं उपस्थित होगा कि 'श्यामत्य पर्व शाकपाकतत्व को स्वीकार म करने पर यह विषयवाधकतर्षं उपस्थित होगा कि 'श्यामत्य पर्व शाकपाकतत्व हमें स्वाकार का स्वापक की स्वापक का स्वापक की स्वापक का स्वापक की स्वापक हमें से अत्र शाकपाकतत्व स्थामत्व का स्वापक और मिन्नातन्वत्व रूप होनु का अध्यापक होने से 'उपाधि' लच्या से आक्रान्त है। सुतरास् उपाधि से युक्त होने के कारण उक्त हेतु 'अप्रयोजक' है।

नापि निर्णये सति पक्षत्वातिपातादपक्षधर्मः, कालातीतिविलोपप्रसङ्गात्। न चानैकान्तिकादिः, व्यभिचाराद्यभावात्,

नहीं आता है, उसी प्रकार यह 'अप्रयोजक' हेतु रूप दोष भी बाघ रूप हेस्व।भास के अन्तर्गत नहीं भ्राता है, क्योंकि पक्ष से साध्य का अपहरण नहीं होता। पक्ष में साध्य के रहने पर भी हेतु अप्रयोजक हो सकता है। (बाधित हेतु के लिये यह भ्रावश्यक है कि उसका ज्ञाप्य साध्य पक्ष में न रहे)।

नापि निर्णये " " "

(किसी सम्प्रदाय का कहना है कि सिद्धसाधन हेरवामास नहीं है, किन्तु 'अपस्वधर्म' है। क्यों कि उससे ज्ञाप्य साध्य पक्ष में निश्चत रहता है। जिससे साध्य सन्देह रूप 'पक्षता' विघटित होकर अनुमिति के उत्पादन को रोक देती है। अतः जिस प्रकार 'सिद्धसाधन' बाधादि हेरवामासों में अन्तर्भूत न होने पर भी 'पक्षता' रूप कारण विघटक होने से ही हेरवामास कहलाता है, क्यों कि उससे अनुमिति का प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार 'अप्रयोधक' हेतु बाधादि हेरवाभासों में अन्तर्भूत न होने पर भी अनुमित्युत्पत्ति का विरोधी होने के कारण हेरवाभास कहला सकता है।

कालातीत ... ...

किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है (क्योंकि 'पक्षता' का विषटक हेतु हेरवाभःस नहीं हो सकता) क्योंकि ऐसा मानने पर 'कालातीत' हेरवाभास न कहला सकेगा ।

न चैकान्तादि ... ... ...

'सिद्धसाधन' स्थल का हेतु साध्य से रहित आश्रय में नहीं रहता, मतः सिद्धसाधन को 'मनैकान्तिक' अर्थात् सव्यभिचार हेत्वामास के अन्तर्गत भी नहीं माना जा सकत । २

<sup>1.</sup> जहाँ पक्ष में साध्याभाव निश्चित रहता है वहीं कालातीत अथवा बाध दोष होता है। जैसे कि पक्ष में साध्य का निश्चय पच में सन्देह रूप पक्षता का विरोधी है, वैसे ही पक्ष में साध्याभाव का निश्चय भी उक्त सन्देह (रूप पक्षता) का विरोधी है। अता वाधस्थल में भी साध्य सन्देह रूप पक्षता का विघटन अवस्य होता है। इसिलिये कालातीत स्थल में पक्षता के विघटन से ही अनुमिति की उत्पत्ति रूक जायगी, किर कालातीत को हेत्वाभास मानने का क्या प्रयोजन ? अता यह कहना ठीक नहीं है कि 'सिस्साधन' चूँकि 'अपक्षधमें' है अर्थात् 'पक्षता' का विघटक है, अता है स्वाभास नहीं है।

२. 'न चैकाम्ताविः' के 'झादि' पद से सिखसाधन का विरुद्ध एवं सरप्रतिष प्रभृति में आनम्तभीव स्वित किया गया है। सिखसाधन च्रुँकि साध्याभाव का व्याप्य नहीं

तथाऽयमपि। सूत्रं तूपलक्षरापरमिति।

तथा ... ... ---

(जिस प्रकार सिद्धसाधन सव्यभिचारादि पाँच हेत्वाभासों में से किसी में अन्तर्भूत न होने पर मी 'अपक्षधमं' ग्रर्थात् पक्षता का विघटक होने से हेत्वाभास है, क्यों कि ग्रनुमिति की उत्पत्ति का वह विरोधी है) उसी प्रकार 'अप्रयोजक' भी ग्रतिरिक्त हेत्वाभास ही है, क्यों कि वह भी ( व्याप्ति निश्चय विघटक होने के नाते अनुमिति की उत्पत्ति का विरोधी है)।

सुत्रकार ने हेत्वाभासों के जो पाँच नाम गिनाये हैं, उस का अभिप्राय हेत्वाभासों की संस्था का निद्धारण नहीं है। प्रतः उन की हेत्वाभास की पञ्चत्वोंक्ति उपलक्षण मात्र है। प्रतः सुत्रकार की उक्त सूत्र के द्वारा कथित पाँच हेत्वाभासों से प्रतिरिक्त किन्तु युक्तिसिद्ध हेत्वाभासों का खण्डन नहीं किया जा सकता।

सि॰ प॰ तदसत् \*\*\* - \*\*\*

(कथित रीति से सिद्धसाघन अथवा ध्रप्रयोजक हेतु को अतिरिक हेत्वामास मानना) उचित नहीं है, क्योंकि 'सव्यभिचार-विरुद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम-काळातीता हेत्वामासाः (न्यायस अ०-१ धा०-१ सू० ४) इस सूत्र के द्वारा महिष् गोतम ने हेत्वामास का 'विमाग' किया हैं। 'विमाग' का मुख्य उद्देश्य न्यूनाधिक संख्या का व्यवच्छेद ही है। तदनुसार उक्त सूत्र का यह अर्थ भी है कि 'हेत्वामास' पाँच ही प्रकार के हैं, इन से न्यून अथवा अधिक नहीं'। ऐसी स्थिति में सिद्धसाधन को अथवा अप्रयोजक को अविरिक्त हेत्वामास मानने पर उक्त 'ध्रवधारण' अवश्य ही विरुद्ध होगा। अतः उक्त दोनों दोषों को कथित पाँच हेत्वामासों में से ही किसी में धन्तर्भूत करना उचित है।

पू० प० क तहि ... ... ...

तो फिर सिद्धसाघन और प्रप्रयोजक इन दोनों का कथित पाँच हैत्वामासों में से किस में अन्तर्माव होगा ?

सि॰ प॰ 'ग्रसिद्ध' एव

मर्थात् इन दोनों का अन्तर्भाव 'असिख' नाम के हेरवामास में ही होगा ।

होता, चतः विक्य में उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता। एवं सिचसाधक हेतु से जिस साध्य की चतुमिति चिमित्रेत रहती है, उस साध्य के अमाव का साधक कोई ब्रार हेतु उपस्थित नहीं रहता, जतः सिच साधक हेतु का सस्प्रतिपक्ष में भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता। व्याप्तस्य हि पक्षधमंताप्रतीतिः सिद्धिः । तदभावोऽसिद्धिः । इयञ्च व्याप्तिपक्षधमंतास्वरूपाणामन्यतमा प्रतीत्या भवन्ती यथासङ्ख्यमन्यथासिद्धिराश्र-यासिद्धिः स्वरूपासिद्धिरित्याख्यायते । मध्यमाऽप्याश्रयस्वरूपाप्रतीत्या, तद्विशेषग्य-पक्षत्वाप्रतीत्या वेति द्वयी । तत्र चरमा सिद्धसाधनमिति व्यपदिश्यते । व्याप्तिस्थितौ पक्षत्वस्याहत्य विघटनात् । न त्वेवं बाधे. व्याप्तेरेव प्रथमं विघटनादिति विशेषः

### सि० प० 'व्याप्तस्य हि-" " "

'न्यास' अर्थात् न्याप्ति से युक्त हेतु में पक्षवर्मता (पक्ष में रहने) की प्रतीति ही प्रकृत में 'सिद्धि' शब्द से अभिप्रेत है। इस 'सिद्धि' का अभाव ही 'असिद्धि' दोष है। एवं इस 'असिद्धि' दोष से युक्त हेतु ही 'ग्रसिद्ध' नाम का हेस्वामास है। यह 'असिद्धि' तीन प्रकार से सम्भव है (१) न्याप्ति की प्रतीति के विघटन से (२) पक्षवर्मता की प्रतीति के विघटन से (३) एवं (४) 'स्व-रूप' अर्थात् पक्षतावच्छेदकधर्म की प्रतीति के विघटन से। इन में से प्रथम विघटन प्रयुक्त 'ग्रसिद्धि' को (१) ग्रन्यथासिद्धि (न्याप्यस्वासिद्धि) दूसरे विघटन प्रयुक्त ग्रसिद्धि को (२) आश्रयासिद्धि एवं तृतीय विघटन प्रयुक्त 'असिद्धि' को (३) स्वरूपासिद्धि कहते हे। इन में से बीचवाली 'आश्रयासिद्धि' दो प्रकार से होती है (१) आश्रय की सर्वथा अप्रतीति से (जैसे कि 'गगनारिवन्दं सुरिभि' इत्यादि स्थलों में होता है)। एवं (२) पक्ष से विशेषणीभूत 'पक्षत्व' ग्रथवा 'पक्षता' के विषटन से—इन दोनों में 'परमा' ग्रथांत् अन्तिम जो पक्षत्वाप्रतीति मूलक 'ग्राष्ट्रयासिद्धि' है, वही 'सिद्धसाघन' दोष कहलाती है। (ग्रथांत् सिद्धसाघन दोष यद्यपि 'पक्षता' विघटन के द्वारा ग्रनुमिति को रोकता है, तथापि कथित रीति के अनुसार वह 'आश्रयासिद्ध' हेत्वाभास ही है, स्वतन्त्र हेत्वाभास नहीं। एवं प्रप्रयोजक का ग्रन्तर्भाव 'अन्यथासिद्ध' में हो समझना चाहिए)।

#### व्याप्तिस्थितो ... ... ...

(साध्यसन्देह रूप पक्षता के विघटन से यदि 'श्रामयासिदि' दोष होता है, तो 'कालातीत' का भी इसी श्रसिद्धि में ही अन्तर्भाव हो जाना चाहिए। 'कालातीत' नाम का श्रितिरिक्त हेत्वाभास मानने की श्रावश्यकता नहीं? इस आक्षेप का यह समाधान है कि) जिस 'असिद्धि' में सिद्धसाधन क्षेष का अन्तर्भाव किया गया है, वह साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु में ही रहता है। कालातीत हेत्वाभास पहिले हेतु में साध्य की व्याप्ति को ही रोकता

यत्त्रप्रयोजकः सन्दिग्धानैकान्तिक इत्यनैकान्तिकेऽन्तर्भाव्यते, तदसत्। व्याप्त्यसिद्धचा हि निमित्तेन व्यभिचारः शङ्कनीयोऽन्यथा वा ?। प्रथमे ग्रसिद्धिरेव दूषण्मुपजीव्यत्वात्, नाऽनैकान्तिकमुपजीवकत्वात्। ग्रन्यथाशङ्का त्वदूषण्मेव, निर्णिते तदनवकाशादिति ॥७॥

उपमानं तु बाधकमनाशङ्कनीयमेव, विषयानतिरेकादिति केचित्।

है। अतः प्रकृत असिबि और कालावीत वोनों में अन्तर है। इस लिये कालातीत का असिबि में अन्तर्भाव की भापति नहीं दी जा सकती। ('अप्रयोजक' हेतु नियमतः उपाधि से युक्त होने के नाते व्याप्ति का विषटक है, अतः उसका अन्तर्भाव प्रथमा असिबि रूप 'अन्ययासिबि' 'प्रयात् व्याप्यस्वासिबि में समझना चाहिए)।

पू० प० यत्वप्रयोजकः " " "

कुछ लोग धप्रयोजक हेतु का अन्तर्भाव सन्धिमानैकान्तिक हेत्वामास में करते हैं। तदसत् ... ... ...

किन्तु यह ठीक नहीं है, जिस लिये कि—उपाधि से हेतु में व्याप्ति का विघटन हो वा है, इसी लिये हेतु में व्यभिनार की शक्का होती है। व्याप्ति का विघटन ही 'व्याप्ति की व्यस्ति हैं। व्यप्ति की व्यस्ति को ही 'व्यय्यसिद्धि' दोष कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रयोजक को व्याप्त्यसिद्धि प्रयुक्त 'सिन्दग्वानैकान्तिक' में अप्तर्भूत करने की अपेक्षा सिन्दग्वानैकान्तिक का मूल जो व्याप्त्यसिद्धि रूप 'वन्यथासिद्धि' है, उसी में अन्तर्भूत करना उचित्त है। यदि उपाधि व्याप्त्यसिद्धि प्रयुक्त व्यभिनारशङ्का का प्रयोजक नहीं है अर्थात् उपाधि के रहने पर भी व्याप्ति की सिद्धि रहती ही है, तव तो व्यभिनार कोई दोष ही नहीं है। व्योक्ति व्याप्ति का विष्टक होने से ही 'व्यभिनार' दोष कहलाता है। व्यभिनार के रहने पर यदि व्याप्ति रहेगी ही तो फिर व्यभिनारश्क्का का रहना और न रहना दोनों वराघर है। वतः अप्रयोजक दोष सिन्दग्वानैकान्तिक नहीं, किन्तु 'ग्रन्यथासिद्ध' ही है ॥७॥

पू० प० उपमानन्तु " " " विषयानितरेकात्।

( चूँ कि अनुमानबाध ईश्वरानुमान में कथित युक्ति से खण्डित हो चुका है, अतः ) उपमान प्रमाण के द्वारा ईश्वरानुमान में बाध की शब्द्धा स्वतः खण्डित हो जाती है; क्योंकि अनुमान का विषय एवं उपमान का विषय दोनों समान हैं, फलतः उपमान का अन्तर्भाव

वर्षमात ने बाज़ायं की इस उक्ति की आलोखना करते हुए लिखा है कि 'ह्रदो निक्रमान धूमात' इत्यादि स्थलों के हेतुओं में साध्य की व्यासि रहते हुये भी कालातीत होय होता है। अर्थात् यह नियम नहीं किया जा सकता कि वाध से व्यासि दा विषयन अवस्य होता है।

## तथाहि—न तावदस्य विषयः सादृश्यव्यपदेश्यं पदार्थान्तरमेव समभावनीयम् ।

अनुमान में ही समझ लेना चाहिए। उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण है ही नहीं। अतः उपमान प्रमाण के द्वारा ईश्वरासिद्धि में किसी बाघ के उपस्थित होने की सम्भावना नहीं है।

(किन्तु यह बात तभी ठीक हो सकती है यदि उपमान का अन्तर्भाव अनुमान भें उपपन्न हो अर्थात् अनुमान और उपमान से एक ही रीति से एक ही प्रकार के जान का सम्पादन हो। क्यों कि तभी यह कहा जा सकता है कि उपमान प्रमाण से जितने भी कार्य संपादित हो सकते हैं, उन सभी कार्यों का संम्पादन यदि अवस्य स्वीकर्त्तक्य संनुमान प्रमाण से ही हो जाय तो फिर उपमान नाम का कोई अतिरिक्त प्रमाण मानना व्यर्थ है। इसकें लिये पहिले यह निर्णय करना आवश्यक है कि उपमान के द्वारा उसकी प्रमाण माननेवालों को किस विषय का प्रमाजान अभिन्नते है ? इस प्रसङ्ग में प्रभाकर संप्रदाय के मीमांत्रकों का कहना है कि उपमान प्रमाण का प्रमेय 'सादृश्य' पद के द्वारा प्रसिद्ध है। यह 'सादृश्य' द्वथ्यादि सात पदार्थों से मिन्न एक स्वतन्त्र पदार्थ ही है। अनुमान की प्रवृत्ति इन सात पदार्थों में ही हो सकती है, अत 'सादृश्य' के प्रमाजान के लिये अनुमान से भिन्न एक 'उग्मान' नाम का प्रमाण मानना आवश्यक है ।

इस प्रसङ्ग में वैशेषिक गण कहते हैं कि 'सादृश्य' द्रव्यादि सात पदयों के ही अन्तर्गत है। द्रव्यादि सात पदार्थों से अतिरिक्त सादृश्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। अतं इस का भी प्रमाजान अनुमान प्रमाण से हो सकता है। इस के लिये उपमान नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण का मानना आवश्यक नहीं है। 'सादृश्य' निम्नलिखित इन युक्तियों से स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है:—क्योंकि—

१. इस स्तवक के आदि से ७ श्लोकों के द्वारा ईश्वर की सिक्ति में सम्भावित प्रत्यक्षराध एवं अनुमानवाध का निराकरण हुआ है। अब उपमान प्रमाण के द्वारा ईश्वरसिक्ति में बाध की सम्भावना का निरास प्रारक्ष होता है। उपमान को ईश्वरसिक्ति में बाधक मानने बालों का अहंकार है कि (१) उपमान प्रमाण ही वस्तुओं का साधक है, क्योंकि सभी पदार्थ किसी न किसी प्रकार किसी रूप में किसी वस्तु के समान है, जो किसी के भी समान नहीं है वह 'वस्तु' ही नहीं है, जंसे कि गानकुसुमादि। (२) सभी शब्द किसी साहरय के घोधक हैं। 'ईश्वर' शब्द किसी भी साहरय का वाचक नहीं है, अतः ईश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं है।

२. इस मतः का समर्थन प्रकरणपंश्चिका के पृ० ११० से ११२ पृ० में देखना चाहिए। चौसम्मा सं०।

# परस्परिवरोधे हि न प्रकारान्तरिस्थितिः। नैकताऽपि विरुद्धानामुक्तिमात्रविरोधतः॥ ८॥

न हि भावाभावाभ्यामन्यः प्रकारः संभावानीयः, परस्परिविधिनिषेधरूपत्वात्। न भाव इति निषेधमात्रेगौवाभाविविधः। ततस्तं विहाय कथं स्ववचनेनैव पुनः सहृदयो निषेधेन्नाभाव इति। एवं नाभाव इति निषेध भाविविधः। ततस्तं विहाय स्ववाचैवानुन्मत्तः कथं पुनिविषेधेन्न भाव इति। ग्रत एवम्भूतानामेकताऽप्यशक्यप्रति-पत्तिः, प्रतिषेधविध्योरेकत्रासंभवात्। तस्माद्भावावेव तत्त्वम्।

भावत्वेऽिप गुरावित्तर्गु एां वेति द्वयमेव पूर्वेवत् । पूर्वं द्रव्यमेव । उत्तरञ्चािश्रत-मनािश्रतं वेति द्वयमेव, पूर्ववत् ।

### परस्परविरोधे हि ... ... ...

सादृश्य या तो (१) भाव पदार्थं होगा अथवा (२) अभाव पदार्थ। या फिर (३) इन दोनों से भिन्न होगा। किस्वा (४) भाव स्वरूप भी होगा, एवं अभाव स्वरूप भी। इन में तीसरा पक्ष इस लिये अयुक्त है कि भाव एवं अभाव ये दोनों चूँ कि परस्पर विश्व हैं, अतः। सादृश्य या तो भाव रूप ही होगा, अथवा अभावस्वरूप (क्योंकि परस्पर विश्व दो कोटियों से भिन्न कोई तीसरा कोटि सम्भव ही नहीं है)। नैकतापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस 'भाव' शब्द एवं 'भ्रभाव' शब्द का बिरोध उच्चारण मात्र से प्रगट है, कोई एक ही पदार्थ इन दोनों से भ्रभिन्न नहीं हो सकता। प्रज्ञाय सावृश्य भाव और भ्रभाव एतदुभयात्मक नहीं हो सकता। प्रज्ञतः सावृश्य भाव और भ्रभाव इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है।

## न हि भावाभावाभ्याम् ... -- ...

'भाव' है 'अभाव' का निषेष सर्यात् अभावाभावस्व रूप। एवं 'भाव' का निषेष ही 'अभाव' है। इस वस्तु स्थिति के अनुमार 'भाव' ग्रीर अभाव ये दोनों जब प्रस्पर विरुद्ध हैं, तो संसार के सभी पदार्थ कथित भाव ग्रीर अभाव—इन दोनों में से कोई एक ही होंगे। उन में से किसी भी पदार्थ का कोई तीसरा प्रकार नहीं हो सकता। परस्पर विरुद्ध दो बस्तुओं के सम्बन्ध में सर्वत्र यही 'न्याय' विद्यमान हैं। ग्रतः सादृश्य भी कथित 'भाव' और 'अभाव' इन दोनों में से कोई एक ही है।

### भावत्वेऽपि ... .. ...

(साहश्य द्रव्यादि छ माव पदार्थों में से ही कोई है) क्योंकि जितने भी 'भाव' पदार्थ है वे 'गुण से युक्त' एवं 'गुण से रहित' इन्हीं दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार के हैं। कोई भी तीयरा प्रकार गुगसहितत्व एवं गुगरहितत्व इन दोनों के परस्पर विरोध के

तत्रोत्तरं समवाय एव, अनवस्थाभयात् । ग्राश्रितन्तु सामान्यवितःसामान्यञ्चेति पूर्ववत् द्वयमेव । तत्र प्रथममि स्पन्दोऽस्पन्द इति द्वयमेव । एतच्च यथासंख्यं कर्मगुण इति व्यपदिश्यते । निःसामान्यं निर्णुणमाश्रितन्त्वेकाश्रितमनेकाश्रितं वेति प्राणिव द्वयमेव । एतदिप यथासंख्यं विशेषः सामान्यञ्चेत्यभिधीयते ।

कारण संभव नहीं है। क्यों कि पहिले कह आये हैं कि सभी पदार्थ परस्पर विरोधी दो प्रकारों में से किसी एक ही प्रकार के हो सकते हैं। (इस सन्दर्भ के सभी 'पूर्ववत' शब्द इसी अभिप्राय से लिखे गये हैं) इन में गुण से युक्त केवल द्रव्य पदार्थ ही है। शेष 'निर्गुण' अर्थात् गुण से रहित भाव पदार्थ' भी 'आश्रित' एवं 'ध्रनाश्रित' दो प्रकार के हैं। क्यों कि आश्रितत्व एवं 'अनाश्रितत्थ' ये दोनों चूं के परस्पर विश्व हैं, अत्य कोई भी पदार्थ या तो ध्राश्रित ही होगा, अथवा अनाश्रित ही, कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है। (इस की युक्ति पहिले कह आये हैं) इनमें 'उत्तर' अर्थात् अनाश्रितभाव केवल 'समवाय' है; क्यों कि ऐसा न मानने पर 'अनवस्था' होगो । एवं 'आश्रित' माव भी दो ही प्रकार के हैं (१) जाति से युक्त एवं (२) जाति से रहित। कथित युक्ति के अनुसार आश्रित भावों का कोई तीसरा प्रकार नहीं हो सकता। इनमें से 'प्रथम' ध्र्यात् सामान्य से युक्त जो निर्गुण ध्राश्रित है वे (१) 'स्पन्द' (क्रिया) एवं (२) 'अस्पन्द' (क्रिया से भिन्न) इन दो प्रकारों में से किसी एक हो प्रकार के हैं। क्योंकि प्रवक्तित्व युक्ति के अनुसार कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है। इन में पथम है कर्म, एवं दूसरा हैं 'गुण'। इसी प्रकार सामान्य से शून्य निर्गुण जितने भी 'आश्रिन' है वे (१) एकाश्रित एवं (२) भनेकाश्रिन भेद से दो ही भागों में वेटे हुए हैं। पूर्वकिथा युक्ति के अनुसार इनका भी कोई तीसरा भेद संभव दो ही भागों में वेटे हुए हैं। पूर्वकिथा युक्ति के अनुसार इनका भी कोई तीसरा भेद संभव

श. जहाँ जो पदार्थ आश्रित रहता है वहाँ आश्रित एवं आश्रिय हन दोनों से सिन्न 'सम्बन्ध' स्वरूप एक तृतीय वस्तु उन दोनों के मध्य में अवश्य रहती है। जैसे कि भूतक्ष और घट इन दोनों से भिन्न संयोग नाम का एक सम्बन्ध है, जो दोनों के बीच है। यदि समचाय को व्रव्यादि में आश्रित मानेंगे तो व्रव्यादि एवं समबाय इन दोनों के बीच किसी तीसरे सम्बन्ध की कव्यना आवश्यक होगी। जिस युक्ति से समबाय को आश्रित मानेंगे, उसी युक्ति से उस कवित्रत सम्बन्ध को भी आश्रित ही मानना होगा। इस प्रकार अनत्त सम्बन्धों की अविमान्त कव्यना चलेगी, जो 'अनवस्था' में परियात होगी। अतः 'स्वरूप' समवाय सम्बन्ध से ही समवाय व्रव्यादि पदार्थों में है। उक्त स्वरूप में व्रव्यादि आश्राणें का मेद रहने पर भी आश्रित समवाय का मेद नहीं है अतः स्वरूप सम्बन्ध आश्राणें का मेद रहने पर भी आश्रित समवाय का मेद नहीं है अतः स्वरूप सम्बन्ध आश्रितस्य का नियासक नहीं है। सुतराम् समवाय अनाश्रित है।

तदेतत्सादृश्यमेतास्वेकां विधामासादयन्नातिरिच्यते । ग्रनासादयन्न पदार्थीभूय स्थातुमुत्सहते । एतेन शक्तिसंख्यादयो व्याख्याताः । ततोऽभावेन सह सप्तेव पदार्था इति नियमः । ग्रतो नोपमानविषयोऽर्थान्तरमिति ।

स्यादेतत् । भवतु सामान्यमेव सादृश्यं, तदेव तस्य विषयः स्यात् । तत्सदृशोऽयमिति हि प्रत्ययो नेन्द्रियजन्यः, तदापातमात्रेगाऽनुत्पत्तेरिति चेन्न।

नहीं है। क्योंकि एकाश्रितत्व एवं अनेकाश्रितस्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इनमें अनेकाश्रित हैं सामान्य, एवं एकाश्रित हैं विशेष। क्योंकि प्रत्येक जाति अनेक व्यक्तियों में अवश्य रहती है, एवं प्रत्येक परमाण्वादि गत 'विशेष' उन परमाण्वादि रूप किसी एक ही व्यक्ति में रहता है, अनेक व्यक्तियों में नहीं।

जितने भी 'भावपवार्ष' हैं वे जब इन इन्हीं प्रकारों में से किसी के अन्तर्गत हैं, तो फिर 'साहश्य' रूप भावपदार्थ भी इन्हीं में से किसी प्रकार का होगा। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 'साहश्य' रूप भाव पदार्थ की सत्ता ही दुर्लभ हो जायगी। क्योंकि 'भावत्व' धर्म कथित गुणवत्त्वादि धर्मों में से ही किसी का व्याप्य है। जहां व्यापक नहीं रहता, वहां व्याप्य भी नहीं रहता। अतः साहश्य में यदि गुणवत्त्वादि धर्मान्यतमत्त्व धर्म नहीं रहेगा, तो भावत्व भी नहीं रहेगा। अर्थात् साहश्य में यदि गुणवत्त्वादि धर्मान्यतमत्त्व धर्म नहीं रहेगा, तो भावत्व के साथ अवश्य रहने वाले गुणवत्त्वादि धर्मान्यतमत्व भी अवश्य है। इस धर्म से गुक्त पदार्थ द्रव्यादि छ पदार्थों में से ही कोई एक है, इनसे भिन्न नहीं। इसी प्रकार चिक्त संख्यादि जिन वस्तुष्ठों को मीमांसक जिस युक्ति से खितिरक्त पदार्थ मानकर 'पदार्थ सात ही हैं' वैशेषिक के इस अवधारण का खण्डन करते हैं, उसका मण्डन करना चाहिये। वस्मात् अनुमान प्रमाण के द्वारा जिन पदार्थों का भान हो सकता है, उनसे भिन्न कोई ऐसा प्रमेय (विषय) नहीं है, जिसके छिये उपमान को अतिरिक्त प्रमाण मानना ग्रावश्यक हो। अत: उपमान नाम का कोई प्रमाण नहीं हैं। इस छिये ईश्वर की सिद्ध में उसके द्वारा बाध की चर्च ही अनावश्यक है।

पू॰ प॰ स्यादेतत् ... ... ... मनुत्पत्तेः

(कुमारिल भट्ट का कहना है कि सादृश्य अव्यादि छ प्रकार के मानों के ही अन्तर्गत है, अविरिक्त पदार्थ नहीं है (देखिय श्लो० वा० आकृतिवाद श्लो० ७६ पृ० १६५ चौ० सं० एव शास्त्र दीपिका पृ० २८६ सुदर्शनाचार्य सं०) 'सादृश्य' जाति रूप है। यह जाति स्वरूप सादृश्य की प्रतीति का बाकार है 'तत्सदृशोऽभ्'। यह प्रतीति इन्द्रिय से नहीं हो सकती। क्योंकि इन्द्रिय से विषय की प्रतीति में विषय के साथ इन्द्रिय का संनिक्ष हो जाने पर बिलम्ब नहीं होता। इन्द्रियं की विषय के साथ संनिक्ष के बाद और किसी की अपेक्षा नहीं पूर्विपिण्डानुसन्धानुरूपसहकारिवैधुर्येगानुत्पत्तेः, सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञानवदिति । नन्वेतत्सदृशः स इति नेन्द्रियजन्यम्, तेन तस्यासम्बन्धात् ।

रहती । किन्तु उक्त प्रतीति के विषय 'म्रथम्' पदार्थ के साथ इन्द्रिय संयोग के बाद तुरत ही उक्त प्रतीति नहीं होती है । उस प्रतीति के विषय 'ततं' पदार्थ के साथ साधर्म्य की चिन्ता भी आवश्यक होती है । अतः 'सादृश्य' की प्रतीति प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती ।

## सि० प० न, पूर्विपण्डानुसन्धानः 🕶 🚥 🚥

उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'तत्सद्वोऽयम्' इस प्रतीति में 'मयम्' पद का मर्थ 'गवय' मुख्य विशेष्य रूप से मासित होता है। एवं विशेषण रूप से जिस 'साद्यय' का उसमें भान होता है, उसमें भी निरूपितत्व सम्बन्ध से 'गो' पदार्थ निशेषण है, जो परोक्ष है। "विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण है" इस नियम से 'तत्सदृशोऽयम्' इस विशिष्ट बुद्धि के उत्पादन में उक्त 'सादृश्यज्ञान' एवं गो का कथित परोक्ष ज्ञान ये दोनों ही (विशेषण ज्ञान विषया ) कारण होंगे। परोक्ष गो में इन्द्रिय संनिक्ष की संभावना ही नहीं है। जैसे कि गवय रूप पिण्ड में चक्षु का संनिकर्ष होते ही पिण्ड का उसमें रहनेवाले रूपादि के साथ भी स्वसंयुक्तसमवाय प्रभृति सम्बन्ध हो जाता हैं, उसी प्रकार प्रकृत 'तत्' पद के अर्थ 'गो' के प्रत्यक्ष के प्रयोजक किमी सम्बन्ध की संभावना नहीं हैं। अतः उक्त प्रतीति के लिये 'तत्' पद के अर्थ गो प्रभृति का स्मृति रूप धनुसन्धानात्मक ज्ञान ही मानना होगा। अतः प्रकृत में यही क्रम मानना होगा कि सबसे पहिले 'ग्रयम्' पद के अर्थ गवय में चक्षु का संयोग होता है, फिर 'तत्' पद के अर्थ परोक्ष गो का स्मरण होता है, इसके बाद 'तत्सदशोऽयम्' यह बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी छिये गवय के साथ चक्षु का संयोग होते ही उसके अभ्यविहत उत्तरक्षण में 'तत्सद्बोऽयम्' यह बुद्धि नहीं उत्पन्न होती। जैसे कि 'सोऽयम् देवदत्त.' इत्यादि प्रत्यमिज्ञान रूप ज्ञान देवदत्त के साथ चक्षु संयोग के होते ही नहीं हो जाता । उसमें 'तत्' शब्द के अनुसन्धान के छिये एक क्षण का विजम्ब अवश्य होता है । वत: जिस प्रकार 'सोऽपम् देवदत्त:' इस प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान के लिये प्रस्यक्ष से भिन्न किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है, 'स्मृति सहकृत प्रत्यक्ष से ही उसकी उत्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृत में 'तत्सदशोऽयम्' इत्यादि स्वलों में भी समझना चाहिये। अतः सादश्य की प्रतीति के लिये उपमान के स्वतन्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

## पू० प० नन्वेतत् सदृशः सः ... ...

'तत्सदृशोऽयम्' इस स्यल में यद्यपि उक्त प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सादृश्य बुद्धि हो सकती है, तथापि 'एतत्सदृश: सः' इस प्राकार की बुद्धि की उपपत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से उक्त रीति से नहीं हो सकती। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के मुख्य विश्वेष्य में इन्द्रिय का न चेदं स्मरणम्, तत्पिण्डानुभवेऽपि विशिष्टस्याऽननुभवात् । न चैतदिप, 'ग्रयं स' इति विपरीतप्रत्यभिज्ञानवदुपपादनीयम् ।

साक्षात् सनिक वं आवश्यक होता है। पूर्व स्थल में मुस्य विशेष्य है 'अयम्' पदार्थ, उसमें चक्षु का संयोग रूप संनिक वं सम्मव है। किन्तु "एतत्स दृशः सः" इस प्रकार के स्थलों में 'तत्' पदार्थ रूप मुस्य विशेष्य में इन्द्रिय का साक्षात्सम्बन्ध सम्मव नहीं है। वयों कि संनिक वं संनिहित एवं वर्तमान वस्तु में ही हो सकता है। 'तत्' पद के सभी अर्थ असंनिहित तो रहते ही हैं, अवर्तमान भी हो सकते हैं। अतः 'तत्' पद के अर्थों में असंनिहित्व प्रयुक्त तो अवश्य ही, कदाचित् अवर्तमानत्व प्रयुक्त मी चक्षु का संनिक वं संभव नहीं है। तस्मात् परोक्ष गो विशेष्यक एवं प्रत्यक्ष गवय निरूपित सादृश्य प्रकारक 'एतत्सदृशः सः' इस आकार का ज्ञान चूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं है, अतः उपमान नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण का मानना आवश्यक है।

न चेदस्''' \*\*\* \*\*\*

( इस पक्ष में कहा जा सकता है कि ) 'तत्सदृश: सः' इस आकार का ज्ञान स्मृति रूप ही है, अनुभव रूप नहीं। प्रमा तो यथार्थानुभव रूप है, अतः उसी का करण प्रमाण हो सकता है। 'तत्सदृशः' इस आकार का ज्ञान चूँ कि अनुभव रूप नहीं है, अतः उसकी उत्पत्ति के लिए प्रमा के करण (प्रमाण) की प्रावश्यकता ही नहीं है। यद्यपि कथित स्मृति से पूर्व 'तत्' पदार्थ का अनुभव अवदय है, किन्तु सादृश्यविशिष्ट तत् पदार्थ का अनुभव नहीं है। क्योंकि विषय का पूर्वानुभव जिस रूप का रहता है, स्मृति भी उसी रूप से या उस से न्यून रूप से होने का ही नियम है। अतः पूर्वानुभव में ग्रुहीत रूपों से अतिरिक्त किसी भी रूप से विषय की स्मृति नहीं हो सकती। तस्मात् 'तत्सदृशोऽयम्' इस आकार का पूर्वानुभव चूँ कि नहीं है, अतः 'तत्सदृशोऽयम्' इस आकार का पूर्वानुभव चूँ कि नहीं है, अतः 'तत्सदृशोऽयम्' इस आकार का पूर्वानुभव चूँ कि नहीं है, अतः 'तत्सदृशोऽयम्' इस आकार की स्मृति नहीं हो सकती। इसलिये उक्त ज्ञान को स्मृति रूप नहीं माना जा सकता।

### न चैतद्दिष्ण ग्या ग्या

(इस प्रसङ्घ में वैशेषिकगण कह सकते हैं कि) जिस प्रकार 'सोऽयं देवदत्तः' इस प्रत्यिमिज्ञा के समान 'तत्सदृशोऽयम्' इस ज्ञान को प्रत्यिमिज्ञा स्वरूप होने का उपपादन कर उके है, उसी प्रकार 'एतत्सदृशः सः' इम ज्ञान को भी प्रत्यिमिज्ञा स्वरूप मानकर इसकी उत्पत्ति स्मृति सहकृत प्रत्यक्ष से ही हो सकती है। इसके लिये भी 'उपमःन' नाम के अतिरिक्त प्रमाण की भावक्यकता नहीं है।

तत्तेवन्तोपस्थापनक्रमविपर्ययेऽपि विशेष्यस्येन्द्रियेण सन्निकर्षाविरोधात्। तस्य सन्निहितवर्तमानगोचरत्वात्। प्रकृते तु तद्भावात् तत्पिण्डस्मरणसहायमे-तित्पण्डवितसादृश्यज्ञानमेव तथाविधं ज्ञानमुत्पादयदुपमानं प्रमाणिमिति।

एतदपि नास्ति:--

साधर्म्यमिव वैधर्म्यं मानमेवं प्रसज्यते । ग्रर्थापत्तिरसौ व्यक्तमिति चेत्प्रकृते न किम् ? ॥९॥

तत्तेदन्ताः ... ...

सि॰ पं॰ एतदिव नास्ति " " "साधम्यं मिव" न किम्।

उपमान प्रमाण मानने की यह युक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तो 'साधम्य' अर्थात् साहश्य के बोधक उपमान प्रमाण के ही समान 'वैधम्य' प्रयात् वैसादृश्य का बोधक भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा। यदि वैसादृश्य का बोध प्रयापित्त प्रमाण से मानेंगे तो तुल्य युक्ति से सादृश्य का बोध भी अर्थापित प्रमाण से ही क्यों नहीं मान सेते ?

यदा हि 'एतद्विसद्दशोऽसौ' इति प्रत्येति, तत्रापि तुल्यमेतत्। न हि तत्प्रत्य-क्षम्, ग्रसिन्नृष्टविषयत्वात्। न स्मरण्म्, विशिष्टस्याननुभवात्। नोपमानम्, ग्रसा-दृश्यविषयत्वात्। नन्वेतद्वर्माभावविशिष्टत्वमेव तस्य वैधर्म्यम्, तज्ञाभाव-ग्रम्यमेवेष्यते। न च प्रकृतेऽपि तथाऽस्तु, सादृश्यस्य भावरूपत्वादिति चेन्न। इतो व्यावृत्तधर्मविशिष्टताया ग्रपि वैधर्म्यरूपत्वात्। तस्य च भावरूपत्वात्।

# यदा हि ... ... ... ( इलोक के पूर्वाई की व्याख्या )

जिस प्रकार 'एतत्सद्धा सः' इस आकार की सादृष्य की प्रतीति होती है, उसी प्रकार 'एति इस दृष्य सः' इस आकार की वैसादृष्य की भी प्रतीति होती है। इस वैसादृष्य विषयक प्रतीति की उपपित्त प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती। क्यों कि इस प्रतीति का मुख्य विशेष्य भी 'तत्ता' से गुक्त 'सः' पद का प्रयं ही है, अतः असंनिहित ग्रीर अवर्तमान होने के कारण इन्द्रिय संनिकर्ष के योग्य नहीं है। एवं उक्त प्रतीति स्मृति रूप भी नहीं हो सकती, क्यों कि 'एत इसादृष्य' से गुक्त पदार्थ का अनुभव पहिले नहीं है, यद्यपि 'तत्ता' से गुक्त 'सः' पद के ग्रथं का पूर्वानुभव है। प्रस्तुत 'उपमान' प्रमाण से भी वैसादृष्य का उक्त अनुभव नहीं हो सकता। क्यों कि उपमान प्रमाण सादृष्य का ही ज्ञापक है, वैसादृष्य का नहीं। तस्मात 'एतत्सदृष्यः सः' इस प्रतीति के लिये यदि उपमान नाम का अविरिक्त प्रमाण मानना आवश्यक हो, तो फिर 'एत इस दृष्य सः' इस स्वारसिक प्रतीति के लिये भी उपमान से भिक्त किसी प्रमाण की ग्रावश्यकता माननी होगी।

## पूर पर दन्वेतर्द्धभिषाव 🕶 … ः भावरपत्वादितिचेत्

एतिहसदृशः सः' इस प्रतीति का विषय है एतत् पदार्थ में रहनेवाले धर्म के ग्रमाव से युक्त वस्तु । ग्रथीत् उक्त धर्मामाव प्रकारक उक्त तद् विशेष्यक प्रतीति ही उक्त वैसादश्य की प्रतीति है । ग्रमाव की प्रतीति के लिये अनुपल्लिष्य ( ग्रमाव ) नाम का प्रमाण स्वीकृत ही है । अतः 'ग्रमाव' नाम के प्रमाण से ही उक्त वैसादश्य की प्रतीति उत्पन्न हो जायगी । इसके लिये प्रलग प्रमाण की कल्पना आवश्यक नहीं है । सुतराम इस प्रतिबन्दि से उपशान के स्वतन्त्रप्रामाण्य का खण्डन नहीं होता । सादश्य की प्रतीति अनुपल्लि प्रमाण से नहीं हो सकती । क्योंकि उसमें केवल अमाव के जापन की ही सामर्थ्य है । सादश्य मावपदार्थ है । तस्मात् सादश्य क्याव के जापन के लिये उपमान को प्रमाण मानना आवश्यक है । एवं वैसादश्य के जापन के लिये ग्रतिरिक्त प्रमाण की कल्पना आवश्यक नहीं है ।

## सि॰ प॰ न, इतः " " " मावरूत्वात्।

उपयुक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि 'वैधर्म्य' अथवा 'वैसाहण्य' अभाव रूप ही हो। 'एतिहसहकः सः' इस प्रतीति से जिस प्रकार तत् पदार्थं में एतत पदार्थ स्यादेतत् । तद्धर्मा इह न सन्तीत्यवगते, ग्रर्थादापद्यते इहाऽविद्यमानास्तत्र सन्तीति । न हि तद्विधर्मत्वमेतस्योपपद्यते । यद्येतद्विधर्माऽसौ न भवतीति चेत्; एवं तिह प्रकृतमप्यर्थापत्तिरेव ।

में रहनेवाले वर्म का धभाव जात होता है, उसी प्रकार तत् पदार्थ में ही एतत्पदार्थ में ध्रिविद्यमान वर्म की सत्ता भी प्रतीत होती है। धतः जिसप्रकार 'वैषम्पं' एतद्वृत्तिवर्मामाव रूप है, उसी प्रकार एतत्पदार्थ में अविद्यमान 'वर्म' रूप भी है। यह 'वर्म' भाव पदार्थ है। अतः केवल ध्रनुपल विव ( ध्रभाव ) प्रमाण से 'वैषम्पं' की प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिये उक्त प्रतिवन्दि ठोक है।

## सि॰ प॰ तद्धम्मां ... ... गन भवतीति चेत्

चनत स्थल में अनुपल विव प्रमाण से जब यह जात हो जायगा कि एतत् पद के अर्थ में रहनेवाले घर्म तत् पद के अर्थ में नहीं हैं, तो इससे यह 'अर्थत:' उपपन्न हो जायगा कि एतत् पदार्थ में न रहनेवाला घर्म तत् पदार्थ में हैं। जब तक किसो वस्तु में वैधम्यं के अविध मूत पदार्थ में रहनेवाले घर्म का अभाव नहीं रहेगा, तब तक उस वस्तु में उक्त अविध मूत पदार्थ में न रहनेवाले घर्म की सत्ता की प्रतोति उपपन्न नहीं हो सकती। अतः वैधम्यं माव रूप हो अथवा अभाव रूप, उसका ज्ञान परस्परानुपपत्ति से ही होता है। अतः वैधम्यं का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से हो होगा। इसके लिये किसी अन्य प्रमाण को स्वोकार करना आवश्यक नहीं है। (यही बात प्रलोक के तीसरे चरण से कही गयी है।)

## सि॰ प॰ एवं तहि ... ... -- ...

इस प्रकार तो साहश्य का ज्ञान भा 'अर्थापति' प्रमाण से हो सकता है। इसके लिये उपमान प्रमाण मानने की आनश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात 'गवय' में पहिले देखे हुए गो के सादृश्य विषयक ज्ञान का ही अभिलाप 'तत्सदृशोऽयम्' इस वाक्य के ढारा होता है। किन्तु भाट्टगण सादृश्य को ज्ञाति पदार्थ मानते हैं। अतः गवय का ज्ञान जिस प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा, उसी से उसमें रहनेवाली सादृश्य स्वरूप ज्ञाति का भी मान होगा। फलता उक्त ज्ञाति रूप सादृश्य का ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होगा।

यह अनुभव से सिद्ध है कि जिस एक वस्तु में दूसरे वस्तु का सादृश्य रहेगा, उस दूसरे वस्तु में भी जक्त एक वस्तु का सादृश्य अवश्य रहेगा। यह तो संभव नहीं है कि गवय में गो का सादृश्य रहे, किन्तु गो में गवय का सादृश्य न रहे। अतः यह मानना ही होगा कि गवय में यदि गो का सादृश्य है तो फिर गो में भी गवय का सादृश्य अवश्य है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि गो में गवय का सादृश्य नहीं है, तो गवय में भी गो का सादृश्य

न हि तत्सादृश्यविशिष्टत्वमेतस्य प्रत्यक्षसिद्धमि तस्यैतत्सादृश्यविशिष्टत्वे विनोपपद्यते ।

एतेन दृष्टासन्निकृष्टप्रत्यभिज्ञानं व्याख्यातम् । तत्रापि तद्धर्मशालित्वं तस्य स्मर्णाभिव्यक्तमनुपपद्यमानं तदिदन्तास्पस्यैकतां व्यवस्थापयति । तस्मान्नोपमान-मधिकमिति ।

नहीं है। इस प्रकार यदि गवय में गो का सादृश्य है ही नहीं, तो फिर उस सादृश्य का ज्ञान इन्द्रिय से कैसे होगा? अता गो में रहनेवाले गवय के सादृश्य के बिना गवय में रहने वाले गो का सादृश्य अनुपपन्न है। इस अनुपपत्ति से यह सिद्ध होता है कि गवय में रहनेवाले गो साश्द्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। 'अनुपपत्ति का ज्ञान' ही 'अर्थापत्ति' है। अतः सादृश्य का ज्ञान भी अर्थापत्ति प्रमाण से ही होता है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत होनेवाले गवय निष्ठ गोसादृश्य के ज्ञान की दशा अर्थापत्ति के बिना ऐसी है, तो फिर गो निष्ठ गवय सादृश्य को अनुपपत्तिज्ञान (अर्थात्ति) के बिना क्या दशा होगो? जिसके प्रत्यक्ष की कोई संमावना ही नहीं है। तस्मात् यह कहा जा सकता है कि उक्त अनुपपन्तत्व ज्ञान के बिना गोनिष्ठ गवयसादृश्य का ज्ञान संभव नहीं है, अतः उक्त सादृश्य ज्ञान की उत्पत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से ही होगो। इसके लिये 'उपनान' को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है।

# एतेन ... ... ... दहासंनिकृष्ट

किसी सम्प्रदाय का कहना है कि पहिले देखे हुए एवं मध्य में न देखे गये, किन्तु वर्त्तमान काल में चक्षु से संनिकृष्ट देवदत्त में जो 'यः मथुरायां पूर्व दृष्टः स एव अधुना उज्जयिन्यां दृश्यते" इस आकार की प्रत्यभिज्ञा होती है, उसी के करण रूप में उपमान प्रमाण को स्वीकार करना आवश्यक है।

पर्या। ति प्रमाण के द्वारा सावर्म्य एवं वैधर्म्य के बोध की उपपत्ति के कथन से इस पक्ष का भी समाधान हो जाता है। क्यों कि अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ही उक्त प्रत्यिश्वा की भी उपपत्ति होगी। इसमें यह युक्ति है कि पूर्वप्रतीत एवं अधुना दृष्ट देवदत्त में एकत्व को उपपत्ति के बिना उक्त प्रत्यिभिज्ञा की उपपत्ति नहीं हो सकती। एकत्व की यह उपपत्ति ववतक संमव नहीं है, जब तक कि पूर्व, अपर छोर मध्य तीनों हो कालों में एक ही देवदत्त का रहना स्वोकृत न हो। प्रर्थात् जिस वस्तु को पहिले देखा था, एवं अभी देख रहा हूँ, उस वस्तु का यदि मध्यकाल में विनाश हो गया रहता तो ग्रमी उसका देखना संमव न होता। अतः 'जिस वस्तु को मैंने पहिले देखा था, उसी वस्तु को मैं ग्रमी देख रहा हूँ' इस

एवं प्राप्ते अभिधोयते-

सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह। प्रत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपमानफलं विदुः ॥१०॥

' 'यथा गौस्तथा गवय' इति श्रुतातिदेशवाक्यस्य गोसदृशं पिण्डमनुभवतः स्मरतश्च वाक्यार्थमयमसौ गवयशब्दवाच्य इति भवति मतिः।

प्रत्याभिज्ञान के विषय उक्त एकत्व का प्रयोजक उसका मध्यकाल में रहना ही है। इस मध्यकाल वृत्तित्व की उपयत्ति तबतक नहीं हो सकती जबतक कि 'तदास्पद' धर्यात् तत्पदवाच्य फलता परोक्ष (पूर्वदृष्ट) देवदत्त एवं 'इदमाश्यद' इदम् शब्द वाच्य फलता प्रत्यक्ष देवदत्त का एकत्व अथवा अभेद उपयन्त न हो। तस्मात् उक्त अभेद प्रमा की उत्यत्ति मध्यकालवृत्तित्व की अनुपपिता विषयक ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ही होगी, इसके लिये मी उपमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

सि॰ प॰ एवम् · · · · · प्राप्ते · · · · ·

(कथित रीति से वैशेषकों के द्वारा उपमान के पृथक्षामाण्य का खण्डन प्राप्त होने पर मैं (सिद्धान्ती) 'सम्बन्धस्य परिच्छेदः' इत्यादि क्लोक से) कहता हूँ कि

जहाँ किसी ने किसी आप्त (प्रामाणिक) पुरुष के द्वारा 'गोसहशो गवयः' यह वाक्य सुन रक्खा हैं। वाद में बन में जाने पर 'गोसदृश' एक पिण्ड का उसे प्रस्यक्ष हुआ। उसके वाद उसी व्यक्ति को 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्यार्थ का स्मरण हुआ। इसके वाद उस पुरुष को 'खसौ गवयपदवाच्यः' (यही पिण्ड गवय शब्द का अर्थ है) इस झाकार का

१. म वीं और ६ वीं कारिकाओं से वैशेषिकों की इस दृष्टि से इंश्वरिसिंद की बाधकता खिण्डत हुई है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण ही नहीं है। किन्तु नैपायिक तो उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। खता वैशेषिकों की युक्ति से वे उपमान में ईश्वरिसिंद की बाधकता का खयहन नहीं कर सकते। एवं उपमान के स्वतन्त्र प्रामायय का स्थापना भी उन्हें खावश्यक है। खता १०वीं कारिका से १२वीं कारिका पर्यन्त के सन्दर्भ से खावायं ने उपमान के स्वतन्त्र प्रामाय हा समर्थन एवं उपमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में बाध का खबहन इन दोनों का संपादन किया है। इसी दृष्टि से 'युवम्' इत्यादि खबतरण किया गया है। 'यथा गीः' इत्यादि ग्रवतन्त्र में के द्वारा श्लोक के पूर्वां की ब्याख्या की गयी है।

सेयं न तावत् वाक्यमात्रफलम्, अनुपलब्धिपण्डस्यापि प्रसङ्गात्। नापि प्रत्यक्षफलम्, अश्रुतवाक्यस्यापि प्रसङ्गात्। नापि समाहारफलम्, वाक्यप्रत्यक्षयो-भिन्नकालत्वात्।

वोष होता है। इसी 'धर्सी गवयपदवाच्यः' इस आकार की शक्तिज्ञान रूप प्रमा का करण 'खपमान' प्रमाण है।

चूं कि यह शक्तिज्ञान प्रत्यक्षादि अन्य किसी भी प्रमाण से संभव नहीं है, अतः इसके छिये एक अतिरिक्त प्रमाण का मानना अनिवार्य है। इस अतिरिक्त प्रमाण का ही नाम 'उपमान' है।

सेयं न तावत ... ... ...

उक्त प्रमाज्ञान की उत्पत्ति 'गोसदृशो गवयः' इस ग्रतिदेशवाक्य रूप शब्द प्रमाण से ही नहीं हो सकतो। क्योंकि जो पुरुष केवल उस वाक्य को ही सुना है, प्रत्यक्ष के द्वारा 'गोसदृश' पिण्ड को नहीं देखा है, उसको उक्त शक्तिज्ञान नहीं होता है। यदि उक्त शक्तिज्ञान की उत्पत्ति केवल उक्त ग्रतिदेशवाक्य जिनत बोध से मानें तो, फिर जो पुरुष गवय को नहीं देखा है, किन्तु 'गोसदृशो गवयः' यह वाक्य सुन चुका है, उसको भी उस शक्ति का ज्ञान होना चाहिये, किन्तु सो इष्ट नहीं है। अतः केवल शब्द प्रमाण से उक्त शक्तिज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

नापि प्रत्यक्ष -- ... प्रसङ्गात्

(कदाचित् यह कहें कि चूंकि गवय का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है, अतः गवय में रहनेवाले शक्ति का प्रत्यक्ष मी चक्षु से ही होगा। फलता शक्ति का उक्त ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जायगा, इसके लिये उपमान नाम के अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है)। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार करेंगे, तो जो पुरूष 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य को कभी नहीं सुना है, किन्तु अरण्य में जाने पर गोसदृश उस पिण्ड को देखा मर है, उस पुरुष में भी शक्ति का बोध मानना होगा। अतः शक्ति का उक्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं माना जा सकता।

नापि ... ... समाहार ... ... भन्नकालत्वात्

( इस प्रसङ्घ में यह कहा जा सकता है कि केवल शब्द प्रमाण से अथवा केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से गवयपद की शक्ति का ज्ञान भले ही न हो, किन्तु शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों मिलकर तो उक्त शक्तिप्रमा का संपादन कर सकते हैं। ऐसा स्वीकार कर लेने पर केवल 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य को सुननेवाले पुरुष में अथवा केवल प्रांखों से गवयपिण्ड को देखनेवाले पुरुष में उक्त शक्ति प्रमा की प्रापत्ति नहीं होगी। अत. उक्त शक्तिज्ञान के लिये प्रतिरिक्त प्रमाण मानने की प्रावद्यकता नहीं है )।

वाक्यतदर्थयोः स्मृतिद्वारोपनीताविप तद्गतसादृश्यानुपलम्भे समयपरिच्छेदासिद्धेः।

गवयपिण्डसम्बन्धेनापीन्द्रियेगा

किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ मिलकर किसी कार्य को उत्पन्न करेंगे, उस कार्य से अव्यवहितपूर्वक्षण में उन दोनों कारणों का सम्मिलन आवश्यक है। किन्तु 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य का अवण रूप कारण छक्तिप्रमा से बहुत पहिले में रहता है। एवं गवय के साथ चक्षु का संनिकर्ष रूप कारण उससे बहुत पश्चात् काल में उत्पन्न होता है। अतः विभिन्नकालिक ये दोनों पदार्थ मिलकर 'शक्तिपरिच्छेद' का संपादन नहीं कर सकते। इसलिये इस प्रकार से मी उपमान के स्वतःत्रप्रामाण्य का खण्डन नहीं किया खा सकता।

# पू० प० वाक्यतदर्थयो · · · · · ·

जिस समय गवय में चक्षु का संनिकष है, उस समय 'गोसद्शो गवयः' इस वाक्य का श्रवण रूप श्रनुभव श्रयवा उक्त वाक्यार्थबोघ रूप श्रनुभव मले ही न रहे, किन्तु उक्त वाक्य की अथवा वाक्यार्थ की स्मृति तो रह सकती है। अतः इस स्मृति के द्वारा प्रत्यक्ष एवं शब्द का समाहार हो सकता है। इसिल्ये समाहार को असंभव मान कर जो उपमान के स्वतन्त्र प्रामाण्य का मण्डन किया गया है, वह उचित नहीं है।

# सि० प० गवयपिण्डसम्बन्धेन · · · · · ·

समाघान का उक्त प्रयास भी ठीक नहीं है, क्योंकि गवयरूप पिण्ड में इन्द्रियसम्बन्ध के रहने पर भी जबतक सादृश्य का ज्ञान नहीं होता, तबतक 'समयपरिच्छेद' अर्थात् 'गोसदृशो गवयपदवाच्या' इस आकार का धाक्तिज्ञान नहीं उत्पन्न होता। ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि गवय प्रत्यक्ष के हो जाने पर गोसादृश्य का ज्ञान हो ही जायगा, क्योंकि मृहमतानुयायियों की तरह आप (वैशेषिकगण) 'सादृश्य' को ज्ञाति नहीं मानते। जिससे यह कहा जा सके कि गवय का प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय से होता है, उसमें रहनेषाछी ज्ञाति स्वरूप सादृश्य का भी प्रत्यक्ष उसी से होगा। उक्त 'समयपरिच्छेद' अथवा शक्तिप्रमा चाहे जिस किसी प्रमाण से हो, किन्तु वह 'प्रमाण' सादृश्यज्ञान रूप व्यापार के द्वारा ही उसका उत्पादन करेगा। किन्तु सादृश्यज्ञान रूप व्यापार के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण उक्त समय परिच्छेद का जनक नहीं है, क्योंकि यह निश्चित है कि 'प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यापार केवल इन्द्रिय संनिकवं' ही होता है।

## फलसमाहारे तु तदन्तभीवे अनुमानादेरिप प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः।

अतः समयपरिच्छेद रूप प्रमा का करण (प्रमाण) प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इस प्रकार उक्त समय परिच्छेद का प्रत्यक्ष प्रमाण से स्त्यन्न न होना निश्चित है, तो फिर वह प्रत्यक्ष घटित किसी समादार का फल हो ही नहीं सकता। 'गोसद्शो गवयः' इस आकार के शाब्दबोध से जो संस्कार के द्वारा स्मृति उत्पन्न होती है, वह प्रत्यक्ष का ब्यापार नहीं हो सकती, क्योंकि ब्यापार को ब्यापारी से—करण से उत्पन्न होना चाहिये।

## पू० प० फलसमाहारे सु ... ... ...

(प्रत्यक्ष प्रमाण एवं शब्द प्रमाण इन दोनों के समाहार से उपमान प्रमाण का निरास भले ही संभव न हो किन्तु) 'फलसमाहार' के द्वारा उपमान के स्वतन्त्र प्रामाण्य का खण्डन किया जा सकता है (उसकी यह रीति है कि ये दो वातें अवश्य स्वीकरणीय है कि—'समय परिच्छेद' रूप प्रमा साद्श्य ज्ञान से उत्पन्न होती है, एवं साद्श्य का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यापार न होने पर भी उस से उत्पन्न होता है। एवं यह भी सर्वंसिद्ध है कि 'गोसद्शो गवय:' इस अतिदेश वाक्य के अर्थ भी उक्त समयपरिच्छेद के लिये प्रावश्यक है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि प्रत्यक्ष के 'फल' साद्श्यज्ञान, एवं वाक्य रूप शावश्यक है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि प्रत्यक्ष के 'फल' साद्श्यज्ञान, एवं वाक्य रूप शावश्यक है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि प्रत्यक्ष के 'फल' साद्श्यज्ञान, एवं वाक्य रूप शावश्यक है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि प्रत्यक्ष के 'फल' साद्श्यज्ञान, एवं वाक्य रूप शावश्यक प्रमाण के 'फल' वाक्यार्थस्मृति इन दोनों फलों के समाहार अर्थात् सम्मिलन से ही उक्त समयपरिच्छेद की उत्पत्ति होती है। जिस प्रमाण के फल के द्वारा जो प्रमिति उत्पन्न होती है, बही प्रमाण उस प्रमिति का करण होता है। जैसे कि वाक्यार्थस्मरण से उत्पन्न शाक्यवोध रूप प्रमिति का करण शव्द प्रमाण होता है, एवं इन्द्रिय और विषय के संनिकर्ष

<sup>1.</sup> अभिप्राय यह है कि ब्यापार से युक्त असाधारण कारण ही 'करण' है। प्रमा का यह 'करण' ही प्रमाण है। 'समयपरिष्छेद' स्वरूप प्रमा की उरपत्ति यदि प्रस्यष प्रमाण से मानेंगे, तो इस प्रस्यक्ष के व्यापार का अन्वेषण करना होगा। ईन्द्रिय ही प्रस्यष प्रमाण है, विषयों के साथ इद्रियों का संनिक्ष ही उसका व्यापार है। किन्तु इस व्यापार के रहते हुये भी सादश्यज्ञान के विना 'समयपरिष्छेद' रूप प्रमा की इत्यित नहीं होती है। अतः सादश्यज्ञान को ही उन प्रमा का रूप फल का व्यापार मानना होगा। यह सादश्यज्ञान इन्द्रिय रूप प्रस्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने पर भी प्रस्थक का व्यापार नहीं हो सकता, क्यों के यह निर्णीत है कि इन्द्रिय और अर्थ का संनिक्ष ही प्रस्थक प्रमाण का क्यापार हो सकता है। अतः सादश्यज्ञान रूप क्वापार से उत्पन्न प्रमाण का फल नहीं हो सकता।

# तत् कि तत्फलस्य तत्प्रमाण्विहभवि एव, अन्तर्भावे वा कियती सीमा ?।

से उश्पन्न प्रत्यक्षप्रमिति का करण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, उसी प्रकार उक्त समयपरिच्छेद रूप प्रमा शब्द एवं प्रश्यक्ष इन दोनों प्रमाणों के फलों से निष्पन्न होती है, इसलिये शब्द एवं प्रत्यक्ष ये दोनों ही उक्त 'समयपरिच्छेद' रूप प्रमा के करण हैं। अतः उत्मान नाम के किसी अतिरिक्त प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है।

# 

इस प्रकार तो अनुमान और शब्द का भी स्वतन्त्र प्रामाण्य विपन्न हो जायगा। क्योंकि अनुमिति का व्यापार रूप कारण है लिङ्गपरामर्छ। प्रायः उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का भी उपयोग भवश्य होता है। अतः कथित फलसमाहारन्याय से अनुमिति का करण भी प्रत्यक्ष होगा। जिससे अनुमान नाम के स्वतन्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं रह वायगी । इसी प्रकार शाब्दबोध का कारण है पदज्ञान । यह पदज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप श्रोत्रेन्द्रिय से उत्पन्न होता है। अतः श्रोत्रेन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही शान्दी प्रमा ( शाब्दबोध स्वरूप प्रमा ) का भी करण होगा। इसके लिये शब्द नाम के मतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता भङ्ग हो जायगी। तस्मात् यह नियम नहीं किया चा सकता कि जिस प्रमिति के उत्पादन में जिस-जिस प्रमाण के फलों का उपयोग हो, वे सभी प्रमाण उस प्रमिति के करण भवश्य हों। इसलिये 'समयपरिच्छेद' रूप प्रमिति में प्रत्यक्ष एवं घट्ट इन दोनों प्रमाणों का जपयोग रहने पर मी 'समयपरिच्छेव' प्रत्यक्ष प्रमिति एवं **शाब्द प्रमिति दोनों नहीं** कहला सकतीं। जैसे कि अनुमिति में प्रत्यक्षादि चारो प्रमाणों का उपयोग होने पर भी वह 'अनुमिति' ही कहलाती है- प्रत्याक्षादि नहीं। अथवा शब्द प्रमाण से शाब्द-प्रमिति के उत्पादन में प्रत्यक्ष एवं भनुपान दोनों का उपयोग होने पर भी शब्द प्रमाण जनित प्रमिति शाब्दबोध ही कहळाती है, अनुमिति प्रथवा प्रत्यक्ष नहीं। इसी प्रकार प्रकृत 'समय-परिच्छेद' रूप उक्त प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रत्यक्ष एवं शब्द इन दोनों प्रमाणों की अपेक्षा रहने पर भी वह उक्त दोनों प्रमाणों का समाहृत फल नहीं कहला सकती।

# तत्कम् · · · · · साहित्यम्

( इस पर वैशेषिकगण कह सकते हैं कि यदि ऐसा ही हो तो सविकल्पकञ्चानस्वरूप प्रमा प्रत्यक्ष प्रमिति नहीं कहरू।यगो। क्यों कि इन्द्रिय से तो पहिले निर्विकल्पकप्रत्यक्ष ही होता है। उसके बाद सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। यदि इद्रिय रूप प्रत्यक्ष से उत्पन्न

# तत्त्वसाधारगेन्द्रियादिसाहित्यम्।

निर्विकल्पक ज्ञान के द्वारा उत्पादित सर्विकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमिति कहला सकती है, तो फिर कथित 'समयपरिच्छेद' प्रत्यक्ष प्रमिति एवं शान्दप्रमिति क्यों नहीं कहला सकती ? अथवा उसके करण शन्द एवं प्रत्यक्ष दोनों ही क्यों नहीं हो सकते, अगर हैं तो उसको 'सीमा' कहाँ है ? ( अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का कितना अथवा कैसा उपयोग रहने पर प्रमिति प्रत्यक्ष कहलायगी ? अथवा प्रत्यक्ष का उपयोग रहने पर भी किस स्थिति में प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं कहलायगी ? किस स्थिति में प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं कहलायगी ? किस स्थिति में प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं कहलायगी ? भिन्न-भिन्न प्रकार के किन उपयोगों से प्रत्यक्ष, शब्द प्रभृति भिन्न-भिन्न प्रमाणों का व्यवहार होगा ? )

सिक्ष्पक तत्त्वसाघारण " ... --

जिसं प्रमिति के अन्यवहित पूर्वक्षण में इिन्द्रियादि में से जिसके असाधारण न्यापार की अवस्य ही अपेक्षा होती है, वही (इन्द्रियादि ही) उस प्रमिति का करण है, वही उस प्रमिति का जनक प्रमाण है। उस प्रमाण से ही प्रमितियों में भी प्रत्यक्ष अनुमित्यादि के व्यवहार नियमित रूप से उपपन्न होते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमा सभी प्रमितिकों का साधारण कारण है। सभी प्रमाकों की खरपत्ति में इन्द्रियों का किसी न किसी प्रकार अवश्य उपयोग होता है। किन्तु जिस प्रकार उसका असाधारण उपयोग प्रत्यक्षप्रमिति के क्षिये अपेक्षित है, उस प्रकार अनुमिति अथवा शान्द प्रमिति में उसका उपयोग अपेक्षित नहीं है। इसी क्षिये प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने पर भी शान्दप्रमिति अथवा अनुमितिप्रमिति 'प्रत्यचप्रमिति' नहीं कहताती। किं वा शब्द प्रमाण का अथवा अनुमानप्रमाण का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में नहीं होता।

<sup>1.</sup> कार्यों का एंक 'साधारण' कारण होता है एवं दूसरा 'असाधारण'। जिस प्रमिति के दंरपादन में जिस प्रमाण का असाधारणकारण रूप से उपयोग हो वह 'प्रमिति उसी प्रमाण के कार्य रूप से प्रसिद्ध होगी। एवं उस प्रमिति का वही प्रमाण होगा। साधारण कारणों में यह नियम नहीं है कि वे कार्य के अव्यवहित पूर्वें संग में अवश्य रहें। ऐसा भी होता है कि साधारण कारण अपने व्यापार का सम्पादन कर पहिले ही निवृत्त हो जाते हैं।

ग्रस्ति र्ताह सादृश्यादिज्ञानकाले विस्फारितस्य चक्षुषो व्यापारः ? न । उपलब्धगोसादृश्यविशिष्टगवयिण्डस्य वाक्यतदर्थस्मृतितः कालान्तरेऽप्य-नुसन्धानवलात् समयपरिच्छेदोपपत्तेः ॥ १०॥

ननु च वाक्यादेवाऽनेन समयः परिच्छिन्नः 'गोसदृशस्य गवयशब्दः संज्ञेति', केवलिमदानीं प्रत्यभिजानात्ययमसाविति । प्रयोगाद्वानुमितः, यो यत्राऽसित वृत्त्यन्तरे वृद्धेः प्रयुज्यते स तस्य वाचको यथा गोशब्द एव गोः, प्रयुज्यते चायं गोसदृश इति किमुपमानेनेति ?।

## ्पू० प० ग्रस्तु तर्हि … … …

यदि कथित व्यवस्था के अनुसार ही प्रमाण प्रमिति की व्यवस्था हो, तो फिर उपमान का अन्तर्माव प्रत्यक्ष में अनिवार्य है, क्योंकि गवयनिष्ठ गोसाहश्य के ज्ञान के प्रव्यवहित पूर्व क्षण में 'विस्कारित' चक्षु के व्यापार की अवश्य अपेक्षा होती है।

## ्रसि० प० न, उपलब्ध \*\*\* \*\*\* उपपत्तेः ।

ंजपमान प्रमाण का फल है 'अयं ग्रवयपदवाच्यः' इस आकार की 'प्रमिति' अयवा 'समयपरिच्छेद'। यह 'समयपरिच्छेद' चक्षुच्यापार के रहने पर भी होता है। किन्तु जिस स्थल में पहिले ही गो साहश्य से युक्त रूप से गवय का प्रत्यक्ष हो चुका है, उससे बहुत समय बाद मी यदि उस प्रमाता में गवय की प्रमुख्य स्मृति रहती है तो 'कालान्तर' में भी अर्थात् जिस समय चक्षु का व्यापार नहीं भो रहता है, उस समय भी उक्त अनुसन्धान (स्मृति) के हारा उक्त 'समयपरिच्छेद' रूप उपमिति होती है। अतः उपमिति में प्रत्यक्ष का असाधारण उपयोग नहीं है। इस लिये उपमान का अन्तर्माव प्रत्यक्ष में नहीं हो सकता।। १०।।

## पूर्ण पर ननु च वाक्यादेव \*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(उपमान का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष प्रमाण में भन्ने ही न हो किन्तु ) 'गोसहको गवया' इस वाक्य रूप काव्य प्रमाण से 'समय' अर्थात् गोसदृश में गवय पद की क्रांक्ति 'परिच्छिन्न' अर्थात् निश्चित (प्रमित्त) हो जायगी। उस निश्चय का आकार होगा 'गवयक्षकरां गो सदृशस्य संज्ञा'। इस प्रकार काव्य प्रमाण से ही उपमान प्रमाण का कार्य उक्त, समयपरिच्छेद उपपन्न हो जायगा। अरण्य में जाने पर केवस्र 'अयमसी' (अर्थात् गोसदृश जिस धर्मी को मैं ने गवयक्षक्ववाच्यत्व रूप से समझा था सो 'यही' है ) इस प्रकार की केवस्र प्रत्यमिजा ही होती है।

## यो यत्र ... ... ... किमुपमानेन

सथवा 'प्रयोग' से अर्थात् अनुमान के प्रयोग से 'समय' का अर्थात् शक्ति का उक्त परिच्छेद हो सकता है। अर्थात् अनुमान प्रमाण से ही जो समयपरिच्छेद रूप अनुमिति होती है, उसी को 'नैयाधिकादि 'उपमिति' नाम की एक स्वतन्त्र प्रमिति मान कर, उसके छिये एक उपमान न।

# सादृश्यस्यानिमित्तत्वान्निमित्तस्याप्रतीतितः । समयो दुर्ग्नाहः पूर्वं शब्देनानुमयाऽपि वा ॥११॥

नाम का अतिरिक्त प्रमाण ही मान लेते हैं। अनुमान प्रयोग का स्वारस्य यह है कि वृद्धगण जिस बोध की इच्छा से जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि उस शब्द में उस अर्थ को समझाने की लक्षणा प्रमृति कोई 'वृत्ति' नहीं है, तो फिर समझाना दाहिये कि उस शब्द में उस अर्थ को समझाने की 'अभिवा' वृत्ति या 'शक्ति' नाम की 'वृत्ति' ही है। अतः वह शब्द उस अर्थ का वाचक है। एवं वह अर्थ उस शब्द का वाच्य 'अर्थ' है। क्योंकि 'अभिधा' वृत्ति ही वाच्यत्व भौर वाचकत्व की नियामिका है।

प्रकृत में 'गोसदृश' अर्थ को समझाने के लिये बृद्धगण 'गवय' शब्द का श्रयोग करते हैं। गवय पद में गो सदृश को समझानेवाली लक्षणा प्रमृति कोई अन्य वृत्तियां नहीं हैं। अत्य यह समझना चाहिये कि गवय पद गोसदृश का वाचक है। इस प्रकार उक्त समयपिरिच्छेद का कार्य जब अनुमान प्रमाण से ही हो जायगा, तो फिर उपमान नाम के स्वतन्त्र प्रमाण मानने की क्या आवश्यकता है?

सि॰ प॰ न, सादृश्यस्यानिमित्तत्वात् ... ...

गोसाहश्य गवय पद का 'निमित्त' धर्यात् प्रवृत्तिनिमित्त' नहीं है। गवयत्व ही गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त है। क्योंकि वरावर बन में ही रहने वाले लोग सादृश्य को न जानते हुये भी गवय शब्द का प्रयोग करते हैं। जब तक प्रवृत्तिनिमित्त का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक शक्ति का ज्ञान संभव ही नहीं है। 'गोसदृशो गवया' इस वाक्य से उस गोसादृश्य की ही प्रतीति होती है, जो गवय शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है। गवय पद के प्रवृत्तिनिमित्त गवयत्व का बोब उस वाक्य से नहीं होता है। अतः उक्त वाक्य रूप शब्द प्रमाण से 'समयपरिच्छेद' नहीं हो सकता।

एवं शक्ति (समय) ज्ञान के बिना पर में वाचकस्य का ज्ञान नहीं हो सकता। इंस 'समयपरिच्छेद की उपपत्ति अनुमान प्रमाण से भी नहीं हो सकती। क्योंकि समय का परिच्छेद जिस अनुमान से वैशेषिकगण करना चाहते हैं, उसका 'गवयशब्दो गवयस्य वाचकः मसित वृत्यन्तरेऽअभियुक्त स्तत्र प्रयुज्यमानत्वात् गवि गोशब्दवत्' यह आकार है। हेतु वाक्य में बो 'असित वृत्यन्तरे, पद है, उस से होनेवाला विशिग्रवीम 'शक्ति' ज्ञान के विना असम्मव है। जब यह ज्ञात हो जायगा कि गवय पद की अभिषावृत्ति (शक्ति) ज्ञान से ही गवय रूप अर्थ का वोष होता है, उसके बाद ही यह समझा जा सकता है कि गाय पद से गवयरूप अर्थ को समझाने की लक्षणा प्रमृति वृत्तियाँ नहीं है। 'वृश्यन्तराभाव'

न हि गवयशब्दस्य सादृश्यं प्रवृत्तिनिमित्तम्, अप्रतीतगूनाक्ष्मव्यवहारप्रसङ्गात् । न चोभयमपि निमत्तम्, स्वयं प्रतीतसमयसंक्रान्तये अतिदेशवाक्यप्रयोगानुपपत्तेः।

रूप हेतु के विशेषण (हेतुतावच्छेदक) ज्ञान के न रहने से उस विशेषण से युक्त हेतु से उक्त अनुमिति नहीं हो सकती।

न हि ... ... ...

गोसादृश्य गवय पद का प्रकृतिनिमित्त नहीं है। क्योंकि प्रवृतिनिमित्त स्वरूप क्रमं का ज्ञान भी शब्द से उत्पन्न वर्ष के व्यवहार का कारण है। यदि गोसादृश्य को गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त मानेंगे तो गवय शब्द के प्रयोग करनेवाले पुरुष के लिए गोसादृश्य का ज्ञान सावश्यक होगा। गोसादृश्य का ज्ञान गोविषयकज्ञान के बिना सम्भव नहीं हैं। अतः बराबर वन में ही रहनेवाले जिस पुरुष ने कभी गाय नहीं देखी हैं, उसके द्वारा होनेवाला गवयपद का व्यवहार अनुपन्न हो जायगा। किन्तु बन में रहनेवाला भी गवयपद का व्यवहार करता है, अतः गो सादृश्य गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है।

पूर पर न चोभयमपि ... ... ...

क शिचित् यह कहें कि 'गोसादृश्य एवं गवयत्व ये दोनों ही विकल्प से गवयपद के प्रवृत्तिनिमित्त हैं। नागरिक पुरुष गवय पद का प्रयोग गोशादृश्य रूप प्रवृत्तिनिमित्त के हारा करते हैं। अरण्यस्य पुरुष गवयत्व रूप प्रवृत्तिनिमित्त के हारा गवय पद का प्रयोग करते हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि गोसादृश्य गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त है ही नहीं।

सि॰ प० स्वयमपि ... ... ...

जिस समय नगरवासी पुरुष अरण्य के उस प्रदेश में जा चहुंचता है, एवं वहां के निवासियों के मुख से 'गवय' पद से युक्त वाक्य को सुनता है, तो स्वभावतः वह नागरिक उस आरण्यक पुरुष से जिज्ञासा प्रकट करता है कि 'गवय पद का कौन सा अर्थ है ?' इस के उत्तर में वह बनस्य व्यक्ति उर्ज 'गो' के बोधक शब्द से युक्त 'गोसदृशो गवय।'

१. 'न हि गवसशब्दस्य' यहाँ से लेकर १२ वें रलोक पूर्व उसकी ग्रम्थारमा के 'मानान्तरमजुसरणीयम्' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ प्रकृत रलोक से उपमान का शब्द प्रमाण में भारत्वर्गाव प्रतिपादक श्रंश की ही व्याख्या स्वरूप है। इस रलोक के 'नाजुमयापि वा' इस श्रंश से जो उपमान के अनुमान में श्रनन्तर्भाव की वात कही गयी है। उसी की व्याख्या 'श्रस्वनुमानम्' श्रागे के इस ग्रमस्वर्भ से की गयी है।

क्ष 'श्रप्रतीतगूनाम्' न प्रतीतो गौबंस्य असो अप्रतीतगूः वैषाम् ।

्गवयत्वे ह्ययं व्युत्पन्नोः वृद्धव्यवहारान्न सादृश्ये । कथमेतन्निर्धारणीयमिति चेत्; वृद्धुगतिस्तावदियम् । तदापाततः सन्देहेऽपि न फलसिद्धिः गन्धवत्त्वमिव पृथिवीत्वस्य, गोसादृश्यं गवयशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्योपलक्षणमिदमेव वा निमित्तमित्यनिर्धारणात् ।

इस नाक्य का प्रयोग करता है, जिस गो शब्द के अर्थ का ज्ञान नागरिक पुरुष को पहिले से ही रहता है। ऐसे स्थलों में 'व्यवहार' के द्वारा शिक्त का ज्ञान सम्भव नहीं है। अतः स्वयं बनस्य पुरुष में गवय पद की शिक्त का जिस प्रकार का ज्ञान है, उसी आकार के शिक्तज्ञान उत्पादन का नागरिक पुरुष के लिये उक्त 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य का प्रयोग वह करता है। किन्तु वनस्थपुरुष को गवय पद के शिक्त का ज्ञान तो बुद्धव्यवहार के द्वारा गवमत्व रूप प्रवृत्तिनिमित्त रूप से ही है, गोसादृश्य रूप से नहीं। फिर अरण्यस्य पुरुष दूसरे को समझाने के लिये 'गोसदृशो गवयः' इस आकार के वाक्य का प्रयोग कैसे करेगा? अतः गोसादृश्य गवयपद का प्रवृत्तिनिमत्त नहीं है।

## पू० प० कथमेतत् ... ... ...

यह कैसे निर्णय करेंगे कि गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त गवयत्व ही है, गोसादृश्य नहीं ? ( वर्षात् इस के लिए विशेष युक्ति की आवश्यकता है।

## सि० प० वस्तुगति … … …

यह तो 'वस्तुस्थिति' है। अर्थात् गवयत्व ही प्रवृत्तिनिमित्त है गोसादृश्य नहीं, अह तो जल के शैरय की तरह वस्तुस्थिति के अनुसार निविवाद है ।

## सि॰ प॰ तदापातत --- --- ...

यद्यांप कथित युक्ति के द्वारा यह स्थिर है कि गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त गवयत्व ही है, गो सादृश्य नहीं। तथापि 'ग्रापाततः' इस निर्द्धारण को न मानकर यह सन्देह ही मानें कि 'गवय पद का प्रवृत्तिनिभित्त गवयत्व है ? अथवा गोसादृश्य ? तथापि वैशेषिकों के 'फल्ल' को उपमान का शब्द में अन्तर्भाव रूप अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि अतिदेश वाक्य से उक्त समय परिच्छेद तभी हो सकता है, जब यह निश्चित रहे कि 'गोसादृश्य ही गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त है। उक्त अनिर्धारण से यह सन्देह तो उपस्थित हो ही जायगा कि 'गोसादृश्य ही गवंय पद का प्रवृत्तिनिमित्त है, गवयत्व असका उपलक्षण है' अथवा गवयत्व

<sup>9.</sup> सिद्धान्तियों का श्रमिशाय है कि गवबत्व है जाति, श्रतः वह च्रष्ठ है। गोसाइश्य है दिपाधि, श्रतः गुरु है। यदि किसी लघु रूप धर्म की प्रवृत्तिनिमित्त मानकर कार्य का कि विद्याह हो सके, तो किसी गुरु धर्म को प्रवृत्तिनिमिश मानना श्रन्याय्य है। इस युक्ति के सर्वस्वीकृत होने के कारण ही श्राचार्य ने उसकी 'वस्तुगति' की संज्ञा दी है।

स्यादेतत् । पूर्वं निमित्तानुपलब्धेर्नं फलसिद्धिः, इदानीं तु तिस्मिन्नुपलब्धे तदेव वाक्यं स्मृतिसमारूढं फिलष्यित, अध्ययनसमयगृहीत इव वेदराशिरङ्गोपाङ्गपर्यं-वदातस्य कालान्तरे । न च वाच्यं वाक्येन स्वार्थस्य प्रागेव बोधितत्वात् प्रागेव पर्यवसितमिति । गोसादृश्यस्योपलक्षगानिमित्तत्वयोरन्यतरत्र तात्पर्ये सन्देहात् । इदानीं तु गवयत्वेऽवगते तर्कपुरस्कारात् सादृश्यस्योपलक्षगातायां व्यवस्थितायाम्, 'गङ्गायां घोष' इतिवदन्वयप्रतिपत्तिरिति चेत् ?

ही प्रवृत्तनिर्मित्त है, गो सादृश्य ही उपलक्षण है। जैसे कि 'गन्धवती पृथिवी' इस वाक्य के प्रयोग के बाद यह सन्देह उपस्थित होता है कि गन्धवत्त्व पृथिवीपद का प्रवृत्तिनिर्मित्त है अथवा पृथिविस्व रूप प्रवृत्ति निर्मित्त का उपलक्षण है ?

## पू० प स्यादेतत् पूर्वम् " " "कालान्तरे

यद्यपि यह सत्य है कि जबतक गवय का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, तब तक 'गो सद्घो गवय।' इस अतिदेश वाक्य के अर्थ का ज्ञान होने पर भी 'गोसदृशो गवयपदवाच्या।' इस आकार का धिक्तज्ञान अथवा 'समयपिरच्छेद' नहीं उत्पन्न होता। किन्तु 'इदानीम' अर्थात् गवय के प्रत्यक्ष की स्थिति में वही अतिदेशवाक्य स्मृत होकर उक्त धिक्तज्ञान रूप फल का संपादन कर सकता है। जिस प्रकार वेदों के अध्ययन के समय उनसे जिन वस्तुओं का ध्यथवा जिन 'इतिकर्ताब्यता' प्रभृति अङ्गों का ज्ञान नहीं हो पाता, उन सब विषयों का ज्ञान भी वेदाङ्गों के अध्ययन से समृत वेदों से ही होता है।

## न च वाच्यम् ः ः ः ः पर्यंवसितमिति

(वैशेषिकों के उक्त प्रिमित्राय का निराकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि ) 'सकुदुच्चरित। शब्द: सकुदेवार्थं क्षमयित' इस न्याय से 'गोसदृशो गवयः' इस अतिदेश वाक्य को सुनने के बाद जो प्रथम बोध उत्पन्न होता है, उसी से वह वाक्य कुलकार्य हो जाता है। गवयविषयक प्रत्यक्ष के बाद फिर उसी वाक्य से समय परिच्छेद रूप कार्य नहीं हो सकता।

### गोसींदृश्यस्य " - - -

(वैशेशिक्षगण इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि जहाँ श्रोता को वक्ता का व तारपर्य निश्चित-रहता है, वहीं 'सकुदुचरित। शब्दा' इत्यादि न्याय उपयुक्त होता है। जहाँ वि वक्ता के तात्पर्य का सन्देह रहता है, वहाँ यह न्याय छागू नहीं होता। क्योंकि तात्पर्य सन्देह के स्थळ में शब्द सुनने के बाद यदि आपाततः कोई प्रतीति हो भी जायगी, तथापि तात्पर्य के न,

# श्रुताब्वयादनाकाङ्क्षं न वाक्यं ह्यन्यदिच्छति । पदार्थान्वयवैधुर्यात्तदाक्षिप्तेन सगतिः ॥१२॥

निर्णायक षड्विघ लिङ्ग दायवा तर्कादि के सहारे जब तारपर्य का निर्णय हो जायगा, उसके बाद वही वाक्य पुनः स्मृत होकर उसी विषय के निष्ट्रयात्मक बोघ को उत्पन्न करेगा, जो निश्चित तारपर्य का भी विषय है।

प्रकृत में 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य के श्रवण के याद श्रोता को यह सन्देह होता है कि 'इस वाक्य में प्रयुक्त गवय पद गवयत्व को 'निमित्ता' बनाकर प्रयुक्त हुमा है ? प्रथवा गो सादृश्य को 'निमित्त' बनाकर ? (अर्थात् इस वान्य से गोसादृश्यविधिष्ट गवय का बोध वक्ता को इष्ट है ? अथवा गोसादृश्योपलक्षित गवयस्वविशिष्ट गवय का बोध ? ) इसके बाद जब गवय का प्रत्यक्ष होता है, तब तर्क उपस्थित होता है कि यदि उक्त वाक्य में प्रयुक्त गवय पद का प्रवृत्तानिमित्त गो सादृश्य होता तो जिस अरण्यस्य व्यक्ति ने कभी गाय देखी ही नहीं, एवं उसे यह भी जात है कि 'इसका नाम गवय है' वह कभी भी इस अर्थ की समझाने के लिये 'गवय' शब्द का प्रयोग न करता। अतः गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्ता गवयस्व ही है, गोसाद्श्य नहीं। गोसादृश्य उक्त गवयत्व का उपलक्षण है। तस्मात् 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य से चूंकि अन्य किसी प्रकार का बोध संभव नहीं है, अतः 'गोसदृशो गययपद-वाच्या इस ग्राकार का शक्तिग्रह अथवा समयपरिच्छेद ही होता है। जैसे कि 'गङ्गायां घोषः' इस वाक्य से लक्षणावृत्ति के द्वारा अगत्या गङ्गातीर के घोष का ही बोघ मानना पड़ता है। फलतः 'गोसवृथो गवयः' इस मतिदेशवाक्य में प्रयुक्त 'गवय' पद 'गवयपदवाच्यत्व' रूप अर्थ में छाक्षणिक है। तस्मात् अतिदेश वाक्य रूप शब्द प्रमाण से ही उक्त समयपरिच्छेद अथवा शक्तिज्ञान की उपपत्ति हो जायगी, इसके लिये 'उपमान' नाम के अविरिक्त प्रमाण को स्वीकार करने की भावश्यकता नहीं है।

सि॰ प॰ श्रुतान्वयात् ... .. ... सङ्गितिः ( इलोक )

उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'गो सद्शो गवयः' इस अतिदेश वाक्य को सुनने के बाद उसमें प्रयुक्त पदों से प्राप्तधा चूलि के द्वारा जिन अर्थों की उपस्थिति होती है, उन सबको यथा योग्य परस्पर अन्वित होने में कोई बाघा नहीं है। अतः उक्त बाक्य के पदों से अभिषा चूलि के द्वारा पर्यों की उपस्थिति के बाद, उन उपस्थितियों से बोध के लिये अन्य किसी की आकांक्षा नहीं रह जाती। अतः प्रतिदेशवाक्य किसी 'अन्य' की अर्थात् शाब्द बोध के उत्पादन में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अवगत गवयत्वादि की प्रपेक्षा नहीं रखते हैं। जहां सुने हुए पदों से अभिषाचूित के द्वारा अर्थों में परस्पर पन्चय का 'बैधुर्यं' अर्थात् अभाव रहता हैं, उन्हीं स्थलों में 'आक्षेप' अर्थात् लक्षणा प्रमृति चूत्तियों के द्वारा उपस्थित धर्ष के साथ अन्वय करना पड़ता है।

'गोसदृशो गवयशब्दवाच्यः' इति सामानाधिकरण्यमात्रेगान्वयोपपत्तौ विशेष-सन्देहेऽपि वाक्यस्य पर्यवसितत्वेन मानान्तरोपनीतानपेक्षगात्, रक्तारक्तसन्देहेऽपि 'घटो भवति' इति वाक्यवत्, ग्रन्यथा वाक्यभेददोषात्।

#### सि॰ प॰ गो सहकाः " " " ...

जब तक गवय का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक 'कोडसी गोसवृद्या' इस प्रथन से 'विशेष' विषयक संशय के रहने पर भी 'यो गवयसदृद्याः स गवयपदवाच्या' इस प्रकार का सामान्य अन्वयबोघ हो सकता है। इसके लिये प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाण से उत्पन्न विशेष निर्णय की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे कि 'घट रक्त है? अथवा अरक्त ?' इन दोनों में से किसी एक पक्ष के निर्णय के न रहने पर भी 'घटो मवित' इस वाक्य से अन्वयबोध की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं आती है। अतः (गवय के प्रत्यक्ष के समय तक यदि यह निर्णय नहीं भी होता है कि 'गवय पद का प्रवृत्तिनिमिश गवयत्व ही है, गोसादृश्य उसका उपलक्षण मात्र है' तथापि 'गोसदृशो गवयः' इस अतिदेश वाक्य के सुनने पर 'यो गोसदृशः स गवयपदवाच्यः' इस प्रकार के बोध के होने में कोई बाधा नहीं होती है। अर्थात् गवय के प्रत्यक्ष के बाद जो अतिदेशवाक्य के स्मरण से 'अयं गवयपदवाच्यः' इस आकार का शक्ति-आन (समयपरिच्छेर) होता है—जिसको हमलोग उपमिति कहते हैं—'गोसदृशो गवय।' इस वाक्य से उत्पन्न अन्वयबोध रूप नहीं है। किन्तु उपमान प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण 'उपमिति' रूप है।

### श्रन्यथा \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्घ में वैशेषिकगण कह सकते हैं कि अतिदेश वाक्य को सुनने के बाद 'यो गोसदृशः स गवयपदवाच्यः' इसी आकार अन्वयबोध मले ही मान हों, किन्तु गवय के प्रस्थक्ष के बाद स्मृतिसमारूढ़ उसी अतिदेशवाक्य से उक्त प्रस्थक्ष के साहाय्य से 'अयं गवयपदवाच्यः' इसी प्राकार के अन्वयबोध को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। एक ही वाक्य के लिये विभिन्न सहकारियों के साहाय्य से अनेक प्रकार के बोधों का उत्पादन 'गतोऽस्तमकं इत्यादि वाक्यों से सभी मानते हैं। प्रतः यह कोई बात नहीं है कि प्रत्यक्ष से पूर्व केवल प्रतिदेशवाक्य से उक्त सामान्य प्रन्वयबोध होता है, केवल इसी लिये गवय के प्रत्यक्ष के बाद उसी वाक्य से 'समयपरिच्छेद' रूप प्रन्वयबोध न हो। किन्तु वैशेषिकों का यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही वाक्य से अनेक प्रकार के बोध नहीं हो सकते ) 'अन्यथा' अर्थात् यदि एक वाक्य से एक ही प्रन्वयबोध को स्वीकार न करें, प्रयवा एक ही वाक्य से अनेक अन्वय बोधों को स्वीकार करें तो 'वाक्यमेद' दोष होगा। अतः एक खितदेशवाक्य से एक ही प्राकार का अन्वयबोध हो सकता है।

न,

# श्रुताब्वयादनाकाङ्क्षं न वाक्यं ह्यन्यदिच्छति । पदार्थान्वयवैधुर्यात्तदाक्षिप्तेन सगतिः ॥१२॥

निर्णायक षड्विघ लिङ्ग द्यायवा तर्कादि के सहारे जब तास्पर्यं का निर्णय हो जायगा, उसके बाद वही वाक्य पुन: स्मृत होकर उसी विषय के निष्ट्रायात्मक बोघ को उत्पन्न करेगा, जो निष्टित तात्पर्य का भी विषय है।

प्रकृत में 'गोसद्शो गवय:' इस वाक्य के श्रवण के वाद श्रोता की यह सन्देह होता है कि 'इस वाक्य में प्रयुक्त गवय पद गवयत्व को 'निमित्त' बनाकर प्रयुक्त हुआ है ? अथवा गो साद्श्य को 'निमित्त' बनाकर ? (अर्थात् इस नान्य से गोसादृश्यविशिष्ट गन्य का बोध वक्ता को इष्ट है ? अथवा गोसादृश्योपलक्षित गवयस्वविशिष्ट गवय का बोध ? ) इसके बाद जब गवय का प्रत्यक्ष होता है, तब तर्क उपस्थित होता है कि यदि उक्त वाक्य में प्रयुक्त गवय पद का प्रवृत्तिनित्त गो सादृश्य होता तो जिस अरण्यस्य व्यक्ति ने कभी गाय देखी ही नहीं, एवं उसे यह भी ज्ञात है कि 'इसका नाम गवय है' वह कभी भी इस अर्थ की समझाने के लिये 'गवय' शब्द का प्रयोग न करता। अतः गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्ता गवयस्व ही है, गोसादृश्य नहीं। गोसादृश्य उक्त गवयत्व का उपलक्षण है। तस्मात् 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य से चूँ कि अन्य किसी प्रकार का बोध संभव नहीं है, अतः 'गोसदृशो गययपद-वाचयां इस ब्राकार का शक्तिप्रह अथवा समयपरिच्छेद ही होता है। जैसे कि 'गङ्गायां घोषः' इस वाक्य से लक्षणावृत्ति के द्वारा अगत्या गङ्गातीर के घोष का ही बोघ मानना पड़ता है। फलतः 'गोसवृशो गवयः' इस मतिदेशवाक्य में प्रयुक्त 'गवय' पद 'गवयपदवाच्यत्व' रूप वर्ष में छाक्षणिक है। तस्मात् व्यतिदेश वाक्य रूप शब्द प्रमाण से ही उक्त समयपरिच्छेद अयवा शक्तिज्ञान की उपपत्ति हो जायगी, इसके लिये 'उपमान' नाम के अविरिक्त प्रमाण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

सि॰ प॰ श्रुतान्वयात् … ः सङ्गतिः ( इलोक )

उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'गो सद्शो गवयः' इस अतिदेश वाक्य को सुनने के बाद उसमें प्रयुक्त पदों से अभिषा चूिन के द्वारा जिन अर्थों की उपस्थिति होती है, उन सबको यथा योग्य परस्पर अन्वित होने में कोई वाषा नहीं है। अतः उक्त वाक्य के पदों से अभिषा चूिन के द्वारा पर्यों की उपस्थिति के बाद, उन उपस्थितियों से बोध के लिये अन्य किसी की आकांक्षा नहीं रह जाती। अतः अतिदेशवाक्य किसी 'अन्य' की अर्थात् शाब्द बोध के उत्पादन में प्रस्थक्षादि प्रमाणों से अवगत गवयत्वादि की अपेक्षा नहीं रखते हैं। जहां सुने हुए पदों से अभिषाचूिन के द्वारा अर्थों में परस्पर अन्वय का 'वैधुर्य' अर्थात् अभाव रहता है, उन्हीं स्थलों में 'आक्षेप' अर्थात् लक्षणा प्रमृति चुत्तियों के द्वारा उपस्थित अर्थ के साथ अन्वय करना पड़ता है।

'गोसदृशो गवयशव्दवाच्यः' इति सामानाधिकरण्यमात्रेगान्वयोपपत्तौ विशेष-सन्देहेऽपि वाक्यस्य पर्यवसितत्वेन मानान्तरोपनीतानपेक्षगात्, रक्तारक्तसन्देहेऽपि 'घटो भवति' इति वाक्यवत्, ग्रन्यथा वाक्यभेददोषात्।

#### सि॰ प॰ गो सहशः " " "

जब तक गवय का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक 'कोऽसी गोसवृद्या' इस प्रश्न से 'विशेष' विषयक संद्यय के रहने पर भी 'यो गवयसदृद्याः स गवयपदवाचया' इस प्रकार का सामान्य प्रन्वयबोघ हो सकता है। इसके लिये प्रत्यक्षादि किसी प्रन्य प्रमाण से उत्पन्न विशेष निर्णय की घपेक्षा नहीं होती है। जैसे कि 'घट रक्त है ? अथवा अरक्त ?' इन दोनों में से किसी एक पक्ष के निर्णय के न रहने पर भी 'घटो भवित' इस वाक्य से अन्वयबोध की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं घाती है। अतः ( गवय के प्रत्यक्ष के समय तक यदि यह निर्णय नहीं भी होता है कि 'गवय पद का प्रवृत्तिनिमिश गवयत्व ही है, गोसादृश्य उसका उपलक्षण मात्र है' तथापि 'गोसदृशो गवयः' इस अतिदेश वाक्य के सुनने पर 'यो गोसदृशः स गवयपदवाच्यः' इस प्रकार के बोध के होने में कोई बाधा नहीं होती है। अर्थात् गवय के प्रत्यक्ष के बाद जो अतिदेशवाक्य के स्मरण से 'अयं गवयपदवाच्यः' इस आकार का शक्ति- ज्ञान ( समयपरिच्छेद ) होता है—जिसको हमलोग उपमिति कहते हैं—'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य से उत्पन्न अन्वयबोध रूप नहीं है। किन्तु उपमान प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण 'उपमिति' रूप है।

### भ्रत्यथा \*\* \*\*\* \*\*\*

( इस प्रसङ्घ में वैशेषिकगण कह सकते हैं कि अतिदेश वाक्य को सुनने के बाद 'यो गोसदृशः स गवयपदवाच्यः' इसी आकार अन्वयबोध मले ही मान लें, किन्तु गवय के प्रत्यक्ष के बाद स्मृतिसमारूढ़ उसी अतिदेशवाक्य से उक्त प्रत्यक्ष के साहाय्य से 'अयं गवयपदवाच्यः' इसी प्राकार के अन्वयबोध को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। एक ही वाक्य के लिये विभिन्न सहकारियों के साहाय्य से अनेक प्रकार के बोधों का उत्पादन 'गतोऽस्तमर्कः इत्यादि वाक्यों से सभी मानते हैं। प्रतः यह कोई बात नहीं है कि प्रत्यक्ष से पूर्व केवल प्रतिदेशवाक्य से उक्त सामान्य प्रन्वयबोध होता है, केवल इसी लिये गवय के प्रत्यक्ष के बाद उसी वाक्य से 'समयपरिच्छेद' रूप प्रन्वयबोध न हो। किन्तु वैशेषिकों का यह कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही वाक्य से अनेक प्रकार के बोध नहीं हो सकते ) 'अन्यथा' अर्थात् यदि एक वाक्य से एक ही प्रन्वयबोध को स्वीकार न करें, प्रयवा एक ही वाक्य से अनेक अन्वय बोबों को स्वीकार करें तो 'वाक्यमेद' दोष होगा। अतः एक खितदेशवाक्य से एक ही प्राकार का अन्वयबोध हो सकता है।

न च गङ्गायाँ घोषः इतिवत् पदार्था एवान्वयाऽयोग्याः, येन प्रमागान्तरोपनीतेनग्न्वयः स्यात् । प्रतीतवावयार्थंबलायातोऽप्ययथों यदि वावयस्यैव, दिवामोजनः
निषेधवावयस्यापि रात्रिभोजनमार्थः स्यात् । तस्माद्यथा गयवशब्दः कस्यचित् वाचकः
शिष्टप्रयोगादिति सामान्यतोः निश्चितेऽपि विशेषे मानान्तरापेक्षा, तथा 'गोसदृशस्य
गवयशब्दो वाचक इति वाक्यान्निश्चितेऽपि सामान्ये विशेषवाचकत्वेऽस्य मानान्तरमनुसरग्रीयमिति ।

### न च गङ्गायाम् ... ...

'गञ्जायां घोषा' इत्याद्य स्थळों में गञ्जा पद के अभिषय अर्थ प्रवाह में घोष पद के अर्थ का अन्वय संभव नहीं है, अता दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित गञ्जातीर रूप अर्थ में घोष का अन्वय मानना पड़ता है। प्रमुत्त में सामान्य रूप से उपस्थित 'गोसहश' पदार्थ में गवयपदवाच्यत्व का अन्वय अनुपपन्न नहीं है, अतः प्रत्यक्ष रूप दूसरे प्रमाण से उपस्थित इदन्त्विधिष्ठ गवय में गवयपदवाच्यत्व का अन्वय स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इसको स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि गोसाहश्य विशिष्ठ में गवयपदवाच्यत्व के ग्रहीत हो जाने पर जब उस व्यक्ति को गवय का दर्शन होता है, तब भी 'अर्थ गवयपदवाच्या' इस आकार का समयपरिच्छेद होता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उक्त सममपरिच्छेद उस अतिदेश वाक्य का ही फल है। क्योंकि इस समयपरिच्छेद की उत्पत्ति तो गवयप्रत्यक्ष के बाद होती है। यदि किसी दूसरे प्रमाण से पर्यवसक्त अर्थ को मी प्रकृत प्रमाणचन्य ही मान लें तो फिर 'पीनो देवदत्तो दिवा न गुंक्त' इस वाक्य से उत्पन्न धावद्योध के बाद बो अर्थापत्ति प्रमाण से अथवा केवलव्यतिरेकी अनुमान से 'रात्रिमोजन' का निश्चय होता है, उस को भी उक्त वाक्य का ही अर्थ मानना होगा।

तस्मात् जिस प्रकार आप के मत में 'गवय शब्द किसी अर्थ का वाचक अवश्य है, क्यों कि शिष्टों के द्वारा उसका प्रयोग होता है, जैसे कि गो शब्द प्रमृति' इस अनुमान के द्वारा सामान्य रूप से किसी वस्तु में गवयपद की शक्ति गृहीत होने पर भी व्यक्तिविशेष में शक्तिआन के लिये गवयपिष्ठ में चक्षुः संनिक्षं रूप दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार उक्त अतिदेशवाक्य से गो सादृश्य से युक्त अर्थ में गवयपदवाच्यत्व का ज्ञान साधारण रूप से होने पर भी व्यक्तिविशेष में शक्तिआन के लिये दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी । यह दूसरा प्रमाण ही। 'उपमान' है। अतः 'समयपरिच्छेद' अतिदेश वाक्य से उत्पन्न अन्वय-वोष रूप नहीं है। किन्तु उक्त उपमान प्रमाण से उत्पन्न उपमिति रूप है।

ग्रस्त्वनुमानम् । तथा हि-गवयशब्दो गवयस्य वाचकः ग्रसति वृत्त्यन्तरेऽ भियुक्तैस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात्, गवि गोशब्दवदिति चेन्न । ग्रसिद्धेः । न ह्यसिति वृत्त्यन्तरे तद्विषयतया प्रयोगः सङ्गतिमविज्ञाय ज्ञातुं शक्यते ।

पू० प० १ ग्रस्त्वनुमानम् \*\* \*\* \* इति चेत्

(वैशेषिकों का यह भी कहना है कि यदि उक्त शक्तिग्रह अथवा समयगरिच्छेद शब्द प्रमाण के द्वारा सम्भव न हो तो फिर अनुमान प्रमाण से ही उसकी उपपत्ति होगी। उसकी रीति यह है कि— )

तथा हि ... ... ...

गो सहरा उक्त निण्ड को समझाने के लिये आसगण 'गवय' पद का प्रयोग करते हैं। यह निश्चित है कि गवय पद में गवय रूप पिण्ड को समझाने के लिये अभिया से मिन्न (लक्षणा प्रभृति) अन्य वृत्तियाँ नहीं हैं। अतः समझते हैं कि गवय शब्द गवय रूप वर्षे का वाचक है। (अर्थात् अभिया वृत्ति के द्वारा ही गवय पद से गवय रूप अर्थ का बोध होता है)। जैसे कि गो शब्द गो रूप अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण उसका वाचक होता है। इस प्रकार 'अर्थ गवयपदवाचयः' इस आकार के समयपरिच्छेद में इस अनुमान का पर्यवसान होगा!

सि॰ प० न, ग्रसिद्धेः ... ... ...

प्रकृत घनुमान का आकार है 'गवय शब्दां गवयस्य वाचकः, घसित वृत्यन्तरे वृद्धेस्तथ प्रयुज्यमानस्वात् गिव गोशव्दवत्'। इस वावय के 'ग्रसित' इत्यादि प्रव्यम्यन्तवाक्य हेतु का बोधक है। इस हेतु का विशेषण है 'असित वृत्यन्तरे' अर्थात् किसी दूसरी वृत्ति का धामाव ( वृत्यन्तराभाव )। यही हेनुतावच्छेदक है। हेतुतावच्छेदक स्वरूप विशेषण से युक्त हेतु का ज्ञान घनुमिति के लिये आवश्यक है। किन्तु 'गग्य पद में गवय रूप धर्च को समझानेवाकी लक्षणा प्रभृति कोई अन्य वृत्तियां नहीं हैं" यह कैसे समझों ? क्यों कि 'अन्तर' शब्द तिमन्त तत्सवातीय अर्थ का बोधक है। अतः धिमधा पद के बोधक 'वृत्ति' पद से युक्त 'वृत्यन्तर' पद का अर्थ होगा 'अभिधावृत्ति से मिन्न वृत्ति'। भेद को समझने के लिये उसके प्रतियोगी को भी समझना आवश्यक है। अतः जब तक गवय पद की अभिधावृत्ति को न समझा वायगा तब तक "गवय पद में गवय रूप पिण्डको समझाने की अभिधावृत्ति को न समझा वायगा तब तक "गवय पद में गवय रूप पिण्डको समझाने की अभिधा से मिन्न कोई वृत्ति नहीं है" यह नहीं समझा जा सकता। अतः प्रकृत में हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतु का ज्ञान सम्भव न होने से उक्त अनुमिति नहीं हो सकती।

<sup>7. &</sup>quot;श्रतुमयापि वा, समयो दुर्याहः" रखोक के इस श्रंश की व्याख्या 'शस्त्वनुमानस्' इत्यादि गवसन्दर्भ से की गयी है।

. सामानाधिकरण्यादिति चेन्न । निण्डमात्रे सिद्धसाधनात्, निमित्ते चासिद्धेः, : 'सादृश्यस्यानिमित्तत्वात्' इत्युक्तम् ।

# पूर्ण पर समानाधिकरण्यात् ... ... ...

धिमधावृत्ति के जिस ज्ञान की बावश्यकता की चर्चा की गयी है, वह गवय सामानाधिकरण्य रूप से 'गोसदृशो गवयः' इत्यादि प्रयोग से ही होगा, वयोंकि इसी से गवयपद की धिमधा गवय रूप अर्थ में गुहीत हो सकती है। अनः गवयपद की अभिधा के धज्ञान से खो धनुमान की धनुपपत्ति दिखलायी गयी है, वह ठीक नहीं है।

## सि॰ प॰ पिण्डमात्रे ... ... ...

इस प्रसङ्ग में वैशेषिकों से पूछना चाहिये कि कथित 'सामानाधिकरण्य' शब्द से यदि
गवय रूप पिण्ड का सामानाधिकरण्य विवक्षित है ? तो इससे गवय पद में केवल
'पिण्ड' की वाचकता की सिद्धि होगी। किन्तु उपमान प्रमाण के द्वारा तो गवय पद में
गवयत्व जाति विशिष्ट गवय की वाचकता की सिद्धि अमीष्ट है। यह कार्य यदि अनुमान प्रमाण
से नहीं हो सका, तो फिर अनुमान में उपमान के अन्तर्भाव की चर्चा ही व्यर्थ है। अर्थात् उक्त
सामानाधिकरण्य की प्रतीति मूलक अनुमान से केवल यदि पिण्ड की वाचकता गवय पद में
सिद्ध की गयी तो फिर सिद्ध वस्तु की हो पुनः सिद्ध की गयी। गवय पद में गवयत्व जाति
विशिष्ट की वाचकता जो पहिले से असिद्ध है, वह सिद्ध नहीं हो सको।

# निमित्ते च ... ... ... इत्युक्तम्

यदि उक्त 'सामानाधिकरण्य' पद से गवय पद के 'निमित्त' अर्थात् 'प्रवृत्तिनिम्त्त', स्वरूप गवयस्य जाति विशिष्ट का सामानाधिकरण्य विविक्षत है, तो इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि गवयस्य जाति में गवय पद की प्रवृत्तिनिम्त्तता अभी सिद्ध नहीं है। क्योंकि जब तक गवयस्य विशिष्ट गवय में गवय पद की वाच्यता की सिद्धि नहीं होगी, तबतक 'गवयस्व' में गवय पद की प्रवृत्तिनिम्त्तता की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 'वाच्यत्ये सित वाच्यवृत्तिस्वे सित वाच्यवृत्तिस्वे सित वाच्यवृत्तिस्वे सित वाच्यवृत्तिस्वे सित वाच्यविष्ठियतीयप्रकारताश्रयस्वम्' ऐसा 'प्रवृत्तिनिम्त्त' का लक्षण है, जिसमें 'वाच्यता' अन्त्रभूत है। गवयस्य विशिष्ट गवय में जब तक गवय पद की शक्ति ग्रुश्त नहीं होगी, तब तक प्रवृत्तिनिम्त्त स्वरूप गवयस्व में गवय पद की वाच्यता नहीं आ सकती।

### साद्दयस्य ... ... ...

पहिले कह आये हैं कि गोसाहश्य गव्य पद का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है।

<sup>1. (</sup>कदाचित कोई विसारणशील वैशेषिक यह कहें कि 'गोतादरय' ही गवय पद का प्रवृत्तिनिमत्त है, तदवच्छेदेन तो गवय पद का वादयस्य गृहीत है। उनको स्मरण दिखाने के लिये ही 'गो सादरयस।' इत्यादि सन्दर्भ विसा गया है।

ननु व्याप्तिपरिमदं वाक्यं स्यात्। "यो गोसदृशः स गवयपदार्थः" इति। तथा च वाक्यादवगतप्रतिबन्धोऽनुमिनुयात् "ग्रयमसौ गवयो गोसदृशत्वादितिदेशवाक्या-वगतिपिण्डविति" न, विपर्ययात्। न हि गोसदृशं बुद्धावारोप्याऽनेन पृष्टः स कि शब्दवाच्य इति, किन्तु सामान्यतो गवयपदार्थमवगम्य स कीदृगिति। तथा च यद्योगप्राथम्याभ्यां तस्यैव व्याप्यत्वम्, ततः किं तेन ? प्रकृतानुपयोगात्।

## पू० प० ननु व्याप्तिपरम् ... ... ...

जो पुरुप गवय पद के अर्थ को कभी आंखों से नहीं देखा है, किन्तु 'गवय' एद को केवल सुन रखा है। वह जब स्वभावत। किसी विज्ञ व्यक्ति से पूछता है कि 'गवय' पद का कौन सा अर्थ है? वह पुरुष 'विज्ञ' होने पर भी हठात इसका उत्तर नहीं दे पाता। अत एव गवय पद वाच्यत्व की अनुमिति के उत्पादक कारणों के समूह (सामग्री) में जो 'अ्पासि' निविष्ट है, केवल उस का ही प्रदर्शन 'गो सहशो गवया' इस वाक्य से कर देता है। इस वाक्य से प्रश्न कर्ता को 'या गो सहशा: स गवय पद वाक्या' इस प्राकार का अ्यासिनिश्चय होता है, अर्थात् जो गो के सादृश्य से युक्त है, वही गवय पद का वाच्य अर्थ है। इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न 'प्रतिबन्ध' अर्थात् व्यासि निश्चय के वाद वह विज्ञासु पुरुष बन में जाने पर गवय पिण्ड को देखता है, तो उसको यह अनुमिति सुलम हो जाती है कि 'उस गवय पद का वाच्य अर्थ यही है, क्योंकि यह गो के समान है, जैसे कि गवय का पिण्ड गो के समान है" तस्मात् गोसादृश्य विशिष्ट में गवयपदवाच्यत्व की अ्यासि से 'अय' गवयपदवाच्य:' इस आकार को समयपरिच्छेदरूप अनुमिति होती है। इस के लिए उपमान नाम के अतिरिक्त प्रमाण को आवश्य कता नहीं है।

## सि॰ प॰ न, विपर्यंथात् ... ... प्रकृतानुपयोगात् ।

वर्षात् िकतासु यदि यह प्रश्न करते कि 'गो सदृशः कि शवद वाच्यः' तो उक्त विज्ञ पुरुष का गो सदृश पिण्ड को उद्देश कर 'गवयशवदवाच्यः' यह उत्तर देना सङ्गत होता, किन्तु जिज्ञासु के प्रश्न का खाकार है 'कीदृग्गवयः ?'' इसका उपयुक्त उत्तर तो यही हो सकता है कि "गवयपदवाच्यः गोसदृशः' यथा गो शब्दस्य वाच्यः सास्नादिमान्" किन्तु 'उदाहरण' रूप इस वाक्य से गवयपदवाच्यस्य में ही गोसदृशस्य की व्याप्ति ज्ञात होती है। क्योंकि उदाहरण वाक्य में जो पहिले प्रयुक्त रहता है एवं 'यत्' शब्द का अन्वय जिसके साथ होता है, वही 'व्याप्य' माना जाता है। (जैसे कि 'यः घूमवान् स विह्नमान्' इस स्थल में 'यत्' पद का अन्वय धूम के ही साथ है, जो प्रथमोपान भी है, अतः उत्ती में विह्न की व्याप्ति या व्याप्यता समझी जाती है, विह्न में घूम को व्याप्ति नहीं ज्ञात होती है )। अतः 'यो गोसद्शः स गवयपदवाच्यः' इस उदाहरण वाक्य के द्वारा ग्रहीत व्याप्ति से प्रकृत अनुमिति की सिद्धि नहीं हो सकती।

ग्रथ किलक्षणकोऽसाविति प्रश्नार्थः, तदा व्यतिरेकपरं स्यात्, लक्षणस्य तथाभावात्। तथा च 'गोसदृशो गवयः'' इत्यस्यार्थो यो गवय इति न व्यवह्नियते नाऽसौ गोसदृश इति। एवक्क प्रयोक्तव्यम्, ग्रयमसौ गवय इति व्यवहर्तव्यः. गोसदृशत्वात्। यस्तु न तथा, नासौ गोसदृशो यथा हस्ती।

## पू॰ प॰ अथ कि लक्षराम् " " " यथा हस्ती " "

सामान्यतः गवयश्वद्याच्यत्व रूप से ज्ञात किसी विशेष वस्तु के प्रसङ्ग में 'जिज्ञासु'
प्रश्न करते हैं कि 'असी गवय शब्दवाच्यः कि लक्षणकः ? (अर्थात् गवय शब्द के अभिधेय
उस खर्ष का स्वरूप क्या है ?) इस प्रश्न का भी उत्तर 'गोसहशः' यह हो सकता है।
लक्षण रूप हेतु के धारा लक्ष्य रूप पक्ष में इतरभेद का केवलव्यतिरेकी अनुमान ही हो
सकता है। जिस उदाहरण वाक्य से व्यतिरेक व्याप्ति सूचित होती है, उसमें व्यापक
(साध्य) का ही उपादान पहिले होता है, एवं 'यत' शब्द का अन्वय भी उसी के
साथ होता है।

<sup>ा.</sup> जैसे कि गन्धरव रूप सक्षया के द्वारा पृथिवी में इतरमेद की अनुमिति होती है। अनुमिति का आकार 'पृथिवी इतरमेदवती गन्धवरवात्' इस प्रकार है। यह 'पृथिवी-तरमेर रूप साध्य केवल पांधवी में ही है, जो कि प्रकृत में पक्ष है। एवं 'गन्धवस्य रूप हेतु भी केवल पृथिवी में ही है। अतः पच से मिन्न किसी भी आअय में दोनों साय-साथ नहीं है। अतः ऐसे स्थलों में न कोई अन्वयद्यान्त मिलेगा, न अन्वय ब्यासि ही उपपन्न होगी। धतः ब्यतिरेक दृष्टान्त प्वं व्यतिरेक व्यासि का ही बढ़ां श्रवतम्बन करना होगा। साध्य का श्रमाव एवं हेतु का श्रमाय, इन दोनों का नियमित रूप से एक आअय में रहना ही व्यतिरेक व्याप्ति का प्रयोजक है। प्रकृत में पृषिवीतरभेद रूप साध्य का श्रमान जलादि धाठ द्रव्यों एवं गुण, कमं, सामान्य विशेष, दुवं समवाय इन पाँध भावीं में है ( अमाव में तो इतरमेंद की सम्भावना ही महीं है ) एन तेरह वस्तुओं में गन्य का अभाव भी है। अतः कथित जलादि तेरह पदार्थं ही प्रकृत में व्यतिरेक दशन्त है। तदनुसार प्रकृति में उदाहरण वाक्य का स्वरूप यत् म इतरमेदवत् तन्न गन्धवत् यथा जलादिकम्' इस स्वरूप का होगा, प्रकृत में यह कहना है कि यदि 'गोभ दशस्व' गवय का लक्षया है, तो किर 'गो सदशो गवयः, इस वाक्य से टक्त व्यक्तिक दृष्टान्त ही स्चित होगा, जिससे प्रकृत में भी व्यतिरेक व्यासि ही सुचित होगी । तत्तुतार प्रकृत में व्यतिरेक दशन्तवाक्य का यह स्वरूप होगा-''यो गवय इति न व्यवह्यते नासी गोसहशः। एवं इस ब्वतिरेक्ष्मूलक ब्यासि के दशन्त से यह केवलब्यतिरेकी अनुमान निष्यन्त

न च हस्त्यादीनां विषक्षत्वे प्रमाण्मस्ति, सर्वाप्रयोगस्य दुरवघारणत्वात् । कतिपयाव्यवहारस्य चानैकान्तिकत्वात् ।

### सि॰ प॰ न च हस्त्यादीनाम् " " "

साध्य का अभाव जहाँ निश्चित रहता है, वही 'विषक्ष' है। 'विषक्ष' ही व्यतिरेक हुए। ति कि तु हाथी प्रकृत अनुमान का 'विषक्ष है' यह कैसे समझें ? क्यों कि उस में गवयपदवाच्यत्व का अभाव निश्चित नहीं है। याद हाथी में गवयपदवाच्यत्व का अभाव (हाथी के लिये गवयपद के अप्रयोग से) मानलें, तो प्रश्न होगा कि किस के अप्रयोग के निश्चय से ? (१) संसार में जितने भी अनुष्य है, उन सभी मनुष्यों के अप्रयोग के निश्चय से अथवा (२) कुछ लोगों के अप्रयोग के निश्चय से ?

#### सर्वाप्रयोगस्य " " "

(यदि सभी लोगों के प्रत्योग से उक्त निश्चय मानें तो वह इस लिये असंभव होगा कि ) संसार के सभी पुरुषों का यदि निश्चय (अवघारण ) नहीं है, तो फिर हाथी में गवय पद के 'सर्वाप्रयोग' का अवघारण नहीं हो सकता । क्योंकि 'सर्वाप्रयोग' को समझने के लिये उसमें विशेषणीभूत 'सर्व' को समझना आवश्यक है । किन्तु अश्मदादि असर्वश्वजनों के लिए उक्त 'सर्व' का ज्ञान संभव नहीं है ।

### कतिपयाव्यवहारस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(यदि कुछ छोगों के अप्रयोग से हाथी में गवयमदवाच्यत्व के प्रमाव का निष्णय मानें तो सो भी संभव नहीं होगा, क्योंकि ) कोई भी पद किसी भी पर्थ को समझाने के छिये

होगा कि "गवयः गवयपद्व्यवहारविषयेतरमदेवान् गोसदशत्वात्, यत् नोक्तेतरमेद्दत् न तत् गोसदशम् यथा हस्त्याविकम् । स्वगत असाधारण धर्म एवं
स्वेतरमेद ये दोनों फलतः एक हो वस्तु है । जैसे कि पृथिधीतरमेद पृथिवीत्व स्वरूप
है । तद्नुसार 'गवयपद्व्यवहारविषयेतरमेद' का पर्यवसान 'गवयपद्व्यवहारविषयःव'
में ही होगा । यही 'गवयपद्व्यवहारविषयःव' गवयपद्वाव्यत्व है । इसके अनुसार
उक्त वाक्य का यह स्वरूप निष्यंन होगा, 'अयं गवयपद्व्यवहारविषयः गोसदश्यात्,
यो न गवयपद्व्यवहारविषयः।, नासी गोसदशः यथा हस्ती'। इस प्रकार
'गो सदशो गवयः' यह अतिदेशवाक्य उक्त व्यतिरेकी अनुमान का स्वक होते हुए
गवयः पद के शक्तिपरिष्ठिद्व का भी स्वक है। अतः उपमान नाम का कोई
अतिरिक्त प्रमाण नहीं है।

ननु लिङ्गमात्रे प्रश्नो भविष्यति ? कीटक् कि लिङ्गमिति ? न, न ह्यनेन लिङ्गमविज्ञाय गवयशब्दस्य वाचकत्वं कस्यचिद्वाच्यत्वं वाऽवगतं, येन तदर्थं प्रश्नः स्यात्।

कुछ लोगों के द्वारा प्रयुक्त नहीं होता, केवल इतने से ही उस खर्थ में तरपदवाच्यता का प्रमाव निर्णीत नहीं हो सकता। इस लिये हाथी में गवयपदवाच्य के खमाव का निश्चय इस हेतु से नहीं किया जा सकता कि संसार के कुछ लोग हाथी को समझाने के लिये गवय पद का व्यवहार नहीं करते। खतः केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा भी 'समयपरिच्छेद' की उपपित्त नहीं हो सकती।

पूर पर ननु लिङ्गमात्रे ... ... -. ...

'स कि शब्दवाच्या' इस वाक्य को व्यतिरेक लिङ्ग विषयक प्रश्नार्थंकता मले ही संभव न हो, किन्तु इस वाक्य को अन्वय व्यतिरेक साधारण लिङ्ग सामान्य के विषय में प्रश्न का बोधक तो माना ही जा सकता है। जिसका यह आकार होगा कि 'गवय रूप अर्थ में गवय पद की वाच्यता का साधक कीन सा हेतु है ?' अथवा 'उस जापक में हेतुता किस रूप से है ?' इन प्रश्नों का भी उत्तर 'गोसहश:' इस वाक्य से देना असङ्गत नहीं होगा। इस प्रकार साधारण रूप से लिङ्गकान के बाद व्याप्ति का कह कर अनुमान के द्वारा 'समय का परिच्छेद' उपपन्न हो सकता है।
सिठ पठ न, नह्यानेन 'का का का

'समय परिच्छेद' के अथवा 'शक्तिज्ञान' के दो स्वरूप हैं, एक पद विशेष्यक दूसरा मर्थ विशेष्यक । 'इदम् पदममुमध" बोधयतु' मथवा 'इदम् पदम् अस्यार्थस्य वाचकम्' इन दोनों आकार के शक्तिज्ञान पदिविशेष्यक हैं। 'अस्माच्छव्दादयमर्थों बोद्धव्यः' अथवा 'ग्रयमर्थः एतरपदवाच्यः' इन माकारों के शक्ति ज्ञान अर्थ विशेष्यक हैं। यदि किसी दूसरे उपाय से गवय पद में किसी अर्थ की वाचकता (अर्थात् पदिविशेष्यक शक्तिज्ञान की विषयता) अथवा किसी अर्थ में गवय पद की वाच्यता (प्रथंविशेष्यक शक्तिज्ञान की विषयता) अगर ज्ञात रहती तो यह प्रमन उचित होता कि 'गवय पद में जो गवय रूप मर्थ की वाचकता है, उसका ज्ञापक कीन है ?' अथवा 'वह ज्ञापक हेतु किस प्रकार का है ?। अथवा यह प्रमन उचित होता कि 'गवय रूप मर्थ में गवय पदवाच्यता का ज्ञापक हेतु कौन है ? अथवा 'वह किस प्रकार का है ?' क्योंकि गवयादवाच्यत्व अथवा गवयरूप प्रथं के वाचकत्व का ही तो अनुमान कर रहे हैं, वह हेतुज्ञान के बिना संभव नहीं है। अतः 'गोसवृशः' यह वाक्य हेतु सामान्य-विषयक प्रशन का उत्तर भी नहीं हो सकता।

प्रवृत्तिनिमित्तिविशेषिक प्रश्नः, येन निमित्तेन ग्रवयशब्दः प्रवर्त्तते तस्य कि लिक्कमिति चेत् ? न, न हि तदवश्यमनुमेयमेवेत्यनेन निश्चितम्, यत इदं स्यात् । ज्ञानोपायमात्रप्रश्ने तिद्वशेषेगोत्तरिमिति चेन्न । ग्रविशेषा-दिन्द्रियसन्निकर्षमप्युत्तरयेत्, पर्यागन्तरं वा । यथा गवयमहं कथं जानीयामिति

पूर्व पर प्रवृत्तिनिमित्तविशेषालक्को ... ... ...

उक्त प्रश्न गवयं पद के प्रवृत्तिनिमित्त विशेष (अर्थात् गवयत्व) के आपके लिख्न के प्रसंज्ञ में इस आकार का है कि 'जिस घर्म को निमित्त बनाकर गवय शब्द भर्य की समझाने के लिये प्रवृत्त होता है, उसका आपक लिख्न कौन है ?' इसी प्रश्न के उत्तर में गवय पद के प्रवृत्तिनिमित्त के उपलक्षण एवं गोसाहृत्य के बोचक 'गोसहृत्यः' इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है।

सि० प० न, न हि ... 🕶 ... 🕶

'अनुमिति रूप ज्ञान में ही ज्ञापक हेतु की आवश्यकता होती है। अतः यदि यह नियम हो कि प्रवृत्तिनिमित्त का ज्ञान अनुमिति रूप ही ही, अथवा उसी का उपयोग हो तो फिर ज्ञापक लिङ्ग के प्रसङ्घ में उक्त प्रश्न उपयुक्त हो सकता है। किन्तु ऐसा नियम तो है नहीं। अतः 'गोसहशाः' इस बाक्य को उक्त प्रश्न का उत्तर स्वरूप भी नहीं माना जा सकता।

पूर् पर ज्ञानोपायमात्रप्रदने ... ... ...

प्रवृत्तिनिमित्त के ज्ञापकिल्झ के प्रसङ्ग में प्रथन मले ही संभव न हो किन्तु 'प्रवृत्ति निमित्त का ज्ञान किस से होगा ! इस सामान्यज्ञान के लिये तो प्रथन किया ही जा सकता है। एवं उस सामान्य प्रथन का उत्तर प्रवृत्तिनिमित्त के धनुमितिरूप ज्ञान विशेष के उपाय-स्वरूप गोसादृश्य रूप लिङ्झ के ज्ञापक 'गोसदृश्य' इस वाक्य का प्रयोग समुचित उत्तर हो सकता है। क्योंकि विशेषोक्ति के द्वारा ही सामान्य प्रथन का उत्तर दिया जाता है। न, अविशेषात् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यह सत्य है कि सामान्य विषयक प्रश्न का विशेषोक्ति के द्वारा उत्तर दिया जा सकता है। किन्तु गवय पद के प्रवृत्तिनिमित्त के ज्ञान के सामान्य विषयक प्रश्न का विशेष उत्तर जिस प्रकार अनुमिति है, उसी प्रकार तद्विषयक प्रत्यक्ष अथवा तद्विषयक शान्य बोध मी तो हैं, प्रता तद्विषयक प्रत्यक्ष का इन्द्रिय संनिक्षे रूप उपाय, अथवा शान्यबोध के पर्याय शान्य के उच्चारण रूप उपाय का प्रतिपादन भी उक्त प्रश्न का उत्तर हो सकता है।

वैसे कि कोई यदि यह प्रश्न करे कि 'मुक्ते गवय का ज्ञान किस प्रकार होगा ?' तो

प्रक्ते, 'वनं गतो द्रक्ष्यसीति,' यथा वा 'कः पिकः,' इत्यत्र कोकिल इति ।
तस्मान्निमत्तभेदप्रक्त एवायं 'गवयो गवयपदवाच्यः कीटक् केन निमित्तेन'
इति युक्तमुत्परयामः । यस्य च निमित्तविशेषस्य साक्षादुपदर्शयितुमशक्यत्वात्
पृष्टस्तदुपलक्षर्णं किञ्चिदाच्हे । तच्चोपमानसामग्रीसमुत्थापनमेव, तस्य च प्रमार्गास्य
सतस्तकः सहायतामापद्यते । सादृश्यस्यैव निमित्ततायां कृष्पनागौरवम् ।
निमित्तान्तरकृष्पने च वृष्टप्तकृष्पविरोध इति तदेव निमित्तमवगच्छतीति ।
लक्षरणन्त्वस्याऽनवतसङ्गतिसंज्ञासमिन्यादृतवाक्यार्थस्य संज्ञिन्यनुसन्धानमुपमानम् ।
वाक्यार्थश्च कृष्वत् साध्मर्यम्, कृष्वद्वेधम्यमतो नाव्यापकम् । तस्मान्नियतविषयत्वादेव,
न तेन बाधो न त्वनतिरेकादितिस्थितः ॥ १२ ॥

इसका यह उत्तर भी हो सकता है कि 'जङ्गल जामो, खुद अपनी आंखों से देखोंगे ?'। अथवा कोई यदि यह प्रश्न करे कि 'पिक' कोन सी वस्तु है ? तो 'पिक' शब्द के पर्याय 'कोकिल' शब्द के प्रयोग से भी उसको 'पिक' शब्द का अर्थ समझाया जा सकता है। अतः गवय पद के 'निमिक्तमेंद' मर्थात् प्रवृत्तिनिर्मित्त के प्रसङ्ग में ही यह प्रश्न है कि 'गवय पद का अभिवेय कैसा होता है ? एवं किस धर्म को निमित्त बनाकर वह अपने अर्थ का ज्ञापन करता है ? किन्तु जिस पुरुष ने गवय को कभी नहीं देखा है, उसको सीघे ही गवय शब्द के द्वारा यह नहीं समझाया जा सकता कि 'गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त गवयस्व है'। अतः गवयस्व के ज्ञापक एवं उपलक्षण के प्रतिपादन के लिये 'गोसहशः' इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य से प्रतिपादित होनेवाले साहश्य का ज्ञान ही 'उपमान' प्रमाण है।

प्रस्त रहा कि गोसाहश्य ही गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त क्यों नहीं है ? गवयत्व ही प्रवृत्तिनिमित्त क्यों है ? यदि साहश्य ही प्रवृत्तिनिमित्त है, तो फिर समयपिरिच्छेद शाब्दबोध रूप ही है ? इन दो पक्षों में से एक के निर्णय में यह तर्क सहायक होता है कि गवयत्व जाति रूप है, अवः अखण्ड है। सुतराम सखण्ड गोसादृश्य से छष्ठ है। जिसने गाय कभी नहीं देखी है, ऐसे आरण्यक पुरुष के द्वारा प्रयुक्त गवय पद से गवयत्व में उसकी प्रवृत्तिनिमित्त नहीं देखी है, ऐसे आरण्यक पुरुष के द्वारा प्रयुक्त गवय पद से गवयत्व में उसकी प्रवृत्तिनिमित्त निर्मात ही। इस प्रकार पूर्व स्वीकृत एवं छष्ठ गवयत्व को गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त नानकर यदि गुरुसूत गोसादृश्य को गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त मानेंगे तो कल्पनागौरव दोष होगा। यदि गवयत्व ग्रीर गोसादृश्य इन दोनों से मिन्न ही किसी को गवय पद का प्रवृत्तिनाने सानें तो "कल्पन धर्म से ही निर्वाह संभव होने पर अवस्तृप्त दूसरे धर्म में प्रवृत्तिनिमित्त को कल्पना अनुचित है" इस न्याय का विरोध होगा। भतः 'गोसदृशो गवयः' इस प्रतिदेशवाक्य से प्रशनकर्ता गवयत्व को ही गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त समझता है।

जिस संज्ञा शब्द की शक्ति ज्ञात नहीं है, उस शब्द से युक्त वाक्य के अर्थ की उस संज्ञा शब्द के धर्य में प्रत्यिभज्ञा ही उपमान प्रमाण का 'लक्षण' है।

उस बान्य का यह अर्थ कहीं साधम्य होगा कहीं वैधम्य, अतः (वैधम्य बोधक

शब्दोऽपि न बाधकमाननुमानितरेकादिति वैशेषिकादयः। तथा हि—यद्यप्येते पदार्था मिथः संसर्गवन्तः

वाक्य स्थल में ) प्रव्याप्ति दोष नहीं है। इस प्रकार अनुमान एवं उपमान के लक्षण भी मिन्न हैं।

तस्मात् उपमान प्रमाण चूंकि (साधम्यं एवं वैधम्यं रूप) नियमित विषयों में ही प्रवृत्त होता है, श्रतः ईश्वरानुमान का बाधक नहीं हो सकता। (वैशेषिकगण जो) श्रनुमान से अभिन्न होने के कारण उपमान को ईश्वरानुमान का बाधक न होने की बात कहते हैं, सो संभव नहीं है। व्योंकि उपमान अनुमान से अभिन्न नहीं है। १२॥

शब्देऽऽपि... ...

वैशेषिकगण यह भी कहते हैं कि शब्दप्रमाण भी अनुमान से अभिन्न होने कारण ही ईश्वरानुमान का बाघक नहीं है।

पू० प० १ तथाहि ... ... ...

( शब्त को धनुमान में धर्न्त भाव सूचक धनुमान ये हैं )

(१) 'ऐते पदार्था: भियः संसर्गवन्तः वाक्यस्वात्' प्रयात् 'सटवद्भूतस्रम्' इत्यादि वाक्यों से जो बोध होते हैं, वे अनुमिति रूप हैं। क्योंकि वाक्य में जितने भी पद रहते हैं, उन सभी के अर्थ परस्पर सम्बद्ध ही होते हैं सर्वथा असम्बद्ध प्रयं के बोधक पदों के समूह 'वाक्य' ही नहीं हैं। परस्पर सम्बद्ध प्रयों के बोधक पदों का समूह ही 'वाक्य' है। इसीस्रिये घटः, विह्नः, जल्जन इत्यादि पदों का समूह वाक्य नहीं है। एवं 'घटवद्मूतलस्' इन पदों का यह समूह 'वाक्य' है। अतः पदों के प्रयों में परस्पर सम्बन्ध ही वाक्यस्व का प्रयोजक है। प्रयोज्य से प्रयोजक का अनुमान होता है। अतः वाक्यस्व से पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध का अनुमान हो सकता है। शहर को प्रमाण मानने वाले भी घट्ट प्रमाण से इतना ही काम लेते हैं।

श. यहाँ 'तथाहि' से द्यारम्भ कर 'तदनुमानमिति' इतने पर्यन्त के प्रन्य से शब्द में अनुमानाभेद साधक जिन अनुमानों का उक्तेख किया गया है, वे वैशेषिकों के ही किसी संप्रदाय का मत है, अतः वे ही इसके उपपादक हैं। 'तथापि' इत्यादि सन्दर्भ से ईन में वोषों का उद्भावन वैशेषिकसिद्धान्सियों का ही है। अत। इस सन्दर्भ में वैशेषिकगण ही संप्रदाय भेद से पूर्वपक्षी एवं उत्तर पक्षी दोनों है। 'तथापि' इत्यादि से वैशेषिकों ने अपने निर्दृष्ट अनुमानों का प्रयोग किया है। आवार्य ने शब्द प्रमाण को अनुमान से भिन्न प्रमाण रूप से प्रतिपादन 'अनोद्यते' इत्यादि सन्दर्भ से किया है।

वाक्यत्वादिति व्यधिकरण्म्, पदार्थंत्वादिति चाऽनैकान्तिकम्, पदैः स्मारितत्वा दित्यपि तथा।

इसिलये शब्द बस्तुत: अनुमान ही है। अता शब्द नाम का कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं है। सुतराम ईश्वरानुमान में अनुमान से बाधित होने की आपत्ति के खण्डन से ही शब्द प्रमाण के द्वारा भी ईश्वरानुमान में बाध की आपत्ति खण्डित हो जाती है। सि० प० व्यधिकरण्म

किन्तु उक्त प्रनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि उसका हेतु 'व्यधिकरण' है। अर्थात् पक्षताबच्छेद के अधिकरण पक्ष में हेतु नहीं है, क्योंकि गिरि: मुक्तः' इत्यादि पदों के अर्थों में मी पदार्थत्व हैं, किन्तु वाक्यत्व नहीं हैं, फलतः हेतु स्वरूपासिन्द हेत्वामान है। पूठ पठ पदार्थत्वात् ... ... ...

( उक्त अनुमान में वाक्यत्य के स्थान पर 'पदार्थत्व' हेतु बना देने से ही उक्त स्वरूप।सिद्धि दोष हट जाता है, क्योंकि पदार्थत्व सभी पदों के अयों में है—चाहे वे पद वाक्य रूप नहीं भी हों।) अर्थात् एते पदार्थाः मियः संसर्गवन्तः पदार्थत्वात्' ऐसा अनुमान करेंगे। इसी अनुमान से सर्वत्र अन्वयबोध की उपपित्त हो जायगी, अतः शब्द नाम के अतिरिक्त प्रमाण की अंवश्यकता नहीं।

उ० प० अनेक हिनक म् -- ... --

उक्त अनुमान का 'पदार्थत्व' हेतु स्वरूपासिद्धि मले हा न हो, किन्तु 'अनैकान्तिक' अर्थात् व्यभिचरित होगा। क्योंकि 'गिरि: भुक्तः, अनिमान् देवदरोन, इत्यादि निराकांस पदों के पर्यों में परस्पर संसर्ग रूप साध्य नहीं है, किन्तु पदार्थत्व रूप हेतु है। अतः यह अनुमान मी नहीं हो सकता।

पू॰ प॰ पदैः स्मारितत्वात् ... ...

कोई कथित अनुमान में 'पदार्थत्वात्' इस हेतुवाक्य के स्थान पर 'पदै। स्मारितत्वात्' इस हेतु वाक्य का प्रयोग करना उचित समझते हैं।

सि॰ प॰ इत्यपि तथा' · · · ·

यह मी हेतु 'तथैव' अर्थात् व्यमिचार दोष से प्रसित ही है। क्योंकि जिस प्रकार निराकांस गिरिः मुक्तः' इत्यादि पदों के अर्थों में उक्त संसर्गवस्य साध्य के न रहने पर भी पक्षार्थरः रूप हेतु है, उसी प्रकार साध्यनाव से युक्त उन्हीं अर्थों में 'पदें: स्मारितत्य' रूप हेतु भी है। अतः यह हेनु भी अनैकान्तिक है ही। यद्यपि चैतानि पदानि स्मारितार्थसंगंवन्ति, तत्स्मारकत्वादित्यादौ साध्या-भावः । न ह्यत्र मत्वर्थः संयोगः समवायस्तादात्म्यं विशेषग्विशेष्यभावो वा संभवति ।

पू० प० यद्यपि चैतानि ... ... ...

शाब्द बोघ के लिये अपेक्षित सभी पदों को पक्ष बना कर उसमें स्मरण किये गये अर्थों के संसर्ग को साध्य करते हैं, और 'तत्स्मारकत्व' को हेतु बनाते हैं। इस धाकार के अनुमानों से शब्द प्रमाण से होने वाले कार्यों का निर्वाह हो सकता है।

उ० प० नह्यत्र मत्वर्थः ... ... ...

इस अनुमान में वाघ दोष है, क्योंकि 'स्मारितार्थंसंसर्गवन्ति' इस साध्यबोधक वाक्य में जो 'मतुप्' प्रत्यय है, उसका अर्थ संयोग, समवाय, तादारम्य, एवं विशेष्यविशेषणभाव

१. अनुमान प्रयोग करनेवालों का यह आशय है कि कृब्द से अर्थ बोध इस प्रकार होता है कि पहले वाक्य में प्रयुक्त पदों से शलग-प्रलग प्रयों की स्मरण रूप उपस्पिति होती है। जिसको 'पदजन्यपदार्थोपस्थिति' कहते हैं। उसके बाद 'योग्यता' के बल से उन पदार्थों के परस्पर अभिमत संका की प्रतीति होती है, इस प्रतीति को ही अन्वयबोध' प्रथवा 'शाब्दबोध कहा जाता है। किन्तु यह भी 'श्रनुमिति' इए ही है। क्योंकि पहिले यह श्रनुसन्धान करना चाहिये कि पदों से अर्थों का स्मरख क्यों होता है ? इस प्रश्न का सर्वसम्मत उत्तर यही है कि पहों में अर्थों के बोध को उत्पन्न करने की अभिधा 'शकि' नाम का एक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का प्रतियोगी है सर्थ, एवं अनुयोगी है सन्द । सन्दन्य चूँकि द्विनिष्ठ ही होता है, सता इस सम्बन्ध का 'सम्बन्धी' पद एवं अर्थ ये दोनों ही हैं। अतः 'एकसम्बन्धि ज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम' इस न्याय से जिस प्रकार हाथी के देखने से महावत का, अथवा महावत के देखने से हाथी का स्परण होता है, उसी प्रकार पद और अर्थ दोनों चूँ कि शक्ति रूप सम्बन्ध के सम्बन्धी हैं, अतः पद के ज्ञान से शक्ति रूप सम्बन्ध के ज्ञाता पुरुष की अर्थ का स्मरण होता है। इस प्रकार पद अपने अर्थ का स्मारक है। अतः अर्थीरमारकरव रूप हेतु पक्ष स्वरूप पदों में है। पदजनित पदार्थ स्मृति की इस प्रकार की उपपत्ति से यह सिन्द होता है कि पद और वर्ष इन दोनों में कोई सम्बन्ध अवश्य है। इससे यह ब्यासि निष्पन्न होती है कि जो पद जिस अर्थ का स्मारक है, उस पद में उस अर्थ को समस्ताने की 'शकि' अवस्य है। इसी व्यासिमुलक श्रनुमान का प्रदर्शन 'यथिप चैतानि' इत्यादि सन्दर्भ से हेबा है। श्रयात् शब्द के द्वारा जिस रीति से उक्त प्रमिति की उत्पत्ति होती है, वह 'श्रवुमिति' रूप ही है। यतः शब्द नाम का कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं है।

# ज्ञाप्यज्ञापकभावस्तु स्वातन्त्र्येगानुमानान्तर्भाववादिभिर्नेष्यते ।

न च लिङ्गतया ज्ञापकत्वं यिलङ्गस्य विषयस्तदेव तस्य, परस्पराश्रयप्रसङ्गात् । तदुपलम्भे हि व्याप्तिसिद्धिस्तित्सिद्धौ च तदनुमानमिति ।

ये चार सम्बन्ध नहीं हो सकते। अतः प्रश्न होता है कि स्मारित प्रर्थ का कौन सा सम्बन्ध प्रकृत में साध्य है? यदि (१) संयोग सम्बन्ध को साध्य मानें तो बाध स्पष्ट है, क्योंकि संयोग सम्बन्ध द्रव्यों में ही होता है, अतः पद चूँिक शब्द रूप होने के कारण गुण है, अतः उसमें किसी का संयोग सम्बन्ध संमव ही नहीं है (२) 'समवाय' सम्बन्ध को साध्य मानने पर भी बाध दोष का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि पद रूप पक्ष चूँिक शब्द होने के कारण गुण है, अतः समवाय सम्बन्ध से उसमें केवल जाति ही रह सकती है, 'स्मारितार्थसंसर्ग' चूँिक जाति नहीं है, अतः उसकी भी सत्ता पक्ष में संभव नहीं है। (३) 'तादात्म्य' सम्बन्ध के रहने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंिक तादात्म्य अभिन्न वस्तुओं में ही होता है। अतः पद रूप पक्ष के साथ 'स्मारितार्थ' का तादात्म्य संभय नहीं है। (४) 'पद' एवं उक्त 'अर्थ' दोनों में 'विशेष्यविशेषणभाव संबन्ध मी संभव नहीं है, क्योंिक 'स्मारितार्थसंसर्ग' है परस्पर अन्वित पदार्थों का धर्म, अतः वह पदार्थ का ही विशेषण हो सकता है, पद रूप पक्ष का नहीं। अतः इस पक्ष में भो बाध स्पष्ट है।

#### ज्ञाप्यज्ञापकभावस्तु · · · · · · · ·

(इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि अन्य सम्बन्ध मले ही संमव न हो, किन्तु उक्त पदार्थ का संसर्ग तो पद का जाप्य है, एवं पद उसका जापक है। इस प्रकार 'पद' एवं 'स्मारितार्थ' इन दोनों में जाप्यज्ञापकभाव सम्बन्ध सम्मव है। अतः पद रूप पक्ष में इस सम्बन्ध के रहते बाध दोष की सम्भावना नहीं है। किन्तु यह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि) जो समुदाय शब्द को अनुमान विधया प्रमाण मानते हैं, उनके मत से उक्त संसर्ग में जो पदज्ञाप्यता है, वह 'अनुमितिविषयता' रूप ही है। अतः उक्त अनुमिति के बाद ही उक्त संसर्ग में जाप्यता अथवा पद में जापकता आवेगी, अनुमिति से पहिले नहीं। अतः अनुमिति से पहिले जाप्यज्ञापकभाव सम्बन्ध की सत्ता पद में उपपन्न नहीं हो सकती। इसल्लिय इस प्रकार से भी बाध दोष का निराकरण नहीं हो सकता।

## न च लिङ्गतया \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्घ में वैशेषिकगण वह सकते हैं कि प्रकृत में जो 'तत्स्मारकत्य' हेतु विया गया है, वह तबतक उपपन्न नहीं हो सकता जबतक कि पद को उक्त संसर्ग का ज्ञापक न मानें। क्योंकि पद में जो 'अर्थ' अथवा 'अर्थसंसर्ग' की स्मारकता है, उसका मूल 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्' यह न्याय ही है। किन्तु पद में अर्थ की

# तथाप्याकांक्षादिमद्भिः पदैः स्मारितत्वात् 'गामभ्याज' इति पदार्थंवदिति स्यात् ।

स्मारकता तो सभी स्वीकार करते हैं। इसके लिए पर और अर्थ दोनों में ज्ञाप्यज्ञापकमाव सम्बन्ध स्वीकार करना आवश्यक है। इस से कथित बाध थोष का उद्धार हो जाता है। किन्तु यह समाधान भी उचित नहीं है, क्योंकि) पर में लिङ्गिविध्या जो अर्थ संसर्ग के ज्ञापकत्व का उपपादन किया गया है, यह 'तस्मारकत्वात' इस हेतु वाव्य का विवरण मात्र है। फलता अनुमिति से पहिले ही हेतु में साध्य की ज्ञापकता को स्वीकार करने के समान है। ऐसा करने पर 'ग्रन्थोन्याश्रयं' दोष होगा' क्योंकि जब पद में लिङ्गिविध्या किसी दूसरे प्रमाण से अर्थ संसर्ग की ज्ञापकता की उपलब्धि होगी। प्रयात् जब प्रमुमिति हो जायगी) तब पद में उक्त ज्ञापकता की उपलब्धि होगी। एवं जब पद में ज्ञापकता की उपलब्धि होगी। वन्तुमिति को उत्पत्ति ख्याप्ति निश्चय के बाद ही होगी। अता इस प्रकार प्रकृत अनुमान में बाध दोष का उद्धार नहीं किया जा सकता। सुतराम कथित प्रमुमानों से शब्द प्रमाण से होनेवाले कार्य का निर्वाह सम्भव नहीं है ।

# तथापि ग्रकांक्षादिमद्भिः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(सिद्धान्ती वैशेषिकों का कहना है कि उक्त धनुमानों से शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव अनुमान प्रमाण में भले ही सम्भव न हो, किन्तु निम्निल्लिखत दोनों धनुमानों से वह सम्भव है। प्रथम अनुमान का धाकार है 'एते पदार्थाः तात्पर्यविषयस्मारितार्थसंसर्गवन्तः धाकांक्षादि-मिद्धिः पदैः स्मारितत्वात् गामम्याजेति पदार्थवत्।

इस अनुमान में पर्दों के अर्थ ही पक्ष हैं। एवं वक्ता के अभिशेत एवं पदों के हारा स्मारित मर्थों का परस्पर सम्बन्ध ही साध्य है। आकांक्षा योग्यता प्रमृति से युक्त पदों से उरपन्न स्मृति की विषयता ही हेतु है।

आशय यह है कि जो सम्प्रदाय शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं, उन लोगों के मत से भी आकांक्षा योग्यता प्रभृति से युक्त पदों से ही शाब्दबोव होता है। अतः यही कहना होगा कि आकांक्षा-योग्यतादि से संबल्ति पदों से पदार्थों की उपस्थिति होने के बाद ही शाब्दबोध या अन्वयबोध होता है। इस से यह निष्कर्ष निकला कि अन्वयबोध उन्हीं पदार्थों के परस्परसंसर्ग का होता है, जिनकी उपस्थित आकांक्षा-योग्यता प्रभृति से युक्त

इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से वैशेषिङकैक देशी के अनुमानों का सिखानती देशेषिङों
ने ही खरहन किया है। अब 'तथापि आक्रांचादिमिद्धिः' इत्यादि सन्दर्भ के सिखानती
वैशेषिकों के अनुमान प्रदर्शित हुए है।

## न च विशेषासिद्धिदींषः, संसगैस्य संसृज्यमानविशेषादेव विशिष्टत्वात् ।

पदों के द्वारा होती है। इस से यह ज्याप्ति निष्पन्न होती है कि 'जिन पदार्थों की उपस्थिति (स्मृति) आकांक्षादि से युक्त पदों ने होती है, वे पदार्थ अवस्य ही परस्पर उस संसर्थ से युक्त होते हैं, जिस संसर्थ में वक्ता का तास्पर्य है। ग्रतः 'चंत्रा पचिति' इस वाक्य से यह अनुमान हो सकता है कि "उक्त वाक्य में प्रयुक्त पदों के ग्रर्थ अवस्य ही परस्पर अभिमत संसर्थ से युक्त हैं, क्यों कि उन पदार्थों की उपस्थिति आंकांक्षादि से युक्त पदों के द्वारा होती होती है। जैसे कि 'गामम्याज' इस वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ। इस प्रकार जब चक्य प्रमाण से होने वाले बीच का निर्वाह अनुमान प्रमाण से भी हो सकता है, तो फिर शब्द नाम के अतिरिक्त प्रमाण को स्वीकार करना खनावश्यक है।

#### पू० प० न च विशेषासिद्धि ... ...

उक्त अनुमान के द्वारा आकांकादि से युक्त पदों के द्वारा उपस्थित पर्थों में परस्पर जिलने भी प्रकार के संबन्ध संभावित हैं, सामान्य रूप से उन सभी सम्बन्धों की सिद्धि होगी। किन्तु शब्द के प्रयोक्ता को तो किसी विशेष सम्बन्ध की सिद्धि ही अभिन्नेत रहती है, अवाधित सभी सम्बन्धों की नहीं। अतः यह कार्य तात्पर्य के बल से शाब्दबोध के द्वारा भी हो सकता है। अनुमान में तो उक्त विशेष प्रकार के सम्बन्धभान का नियामक कोई भी नहीं हैं। अतः शब्द प्रमाण से होने वाला यह 'विशेषसम्बन्ध की प्रतिपत्ति' रूप कार्य अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकता।

#### सि० संसर्गस्य \*\*\* \*\*\*

(यह आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि) उक्त समान्य विषयक अनुमान का पर्यवसान भी विशेषानुमान में ही होता है। अदा जहां जिस वाक्य से जो बोध अभिन्नेत होगा, उस वाक्य में प्रयुक्त पदों के द्वारा उपस्थित अर्थों को ही पक्ष बना कर उसमें उन पदार्थों के अवाधित संसगों में से जितने ही सम्बन्ध की सिद्धि अभिन्नेत होगी, केवल उतने ही सम्बन्ध की साध्य बनावेंगे। इस प्रकार सामान्यसिद्धि के बाद पक्षधर्मता के बस्न पर 'संसर्गविशेष' की सिद्धि होगी।

श. जैसे कि 'चैन्नः पचित' इस वाक्य स्थल में चैन्न, सु. पच् तिए इन चारों पदों के बार्थ पच हैं, एवं सुप् के बार्थ एकत्व का चैन्न पदार्थ में समवाय सन्वक्व, तिवर्थ कृति का पच् चातु के बार्थ का अनुकृतस्य सम्बन्ध, तिवर्थ कृति का चैन्न में ही समवाय सम्बन्ध का बोध बामिमेत है। बातः उक्त पच में उक्त हेतु से इन्हीं सम्बन्धों की सिद्धि होती है। बिसका बाकार है 'समवायेन एकत्विशिष्टश्चेन्नः समवायेन पाकानुकृतकृतिमान्' शाब्दवोध भी तो इसी बाकार का होता है। बात: शब्द भी बानुमान ही है।

यद्वा, एतानि पदानि स्मारितार्थं संसर्गपूर्वकािए आकांक्षादिमत्त्वे सित तत्स्मारकत्वात् गामभ्याजेति पदवत्। नचैवमर्थासिद्धिः, ज्ञानावच्छेदकत्यैव तिसद्धेः।

यद्वा''' ''' '''

अथवा अनुमानवावय में प्रयुक्त होनेवाले पद को ही पक्ष करेंगे। पदों के द्वारा उपस्थित अथों के परस्परसम्बन्धज्ञानपूर्वंकत्य को ही साध्य बनावेंगे, एवं आकांकादिमत्व सहित पदार्थस्मारकत्व को ही हेतु मानेंगे, 'गामम्याज' इत्यादि वाक्य के पदों को हष्टान्त मानेंगे।

अनुमान के प्रयोक्ता का प्राश्य है कि वक्ता को जब ब्रोता में किसी बोध को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तभी वह शब्द का प्रयोग करता है। अतः वक्ता के लिये पहिले यह अनुसन्धान आवश्यक है कि 'ब्रोता में किस प्रकार के बोध का उत्पादन करना है'। जब प्रयोक्ता को इस ज्ञान का पता चल जाता है, तब वह उपयुक्त शब्दों का अनुसन्धान कर, उनका प्रयोग करता है। ब्रोता चूं कि पदों की सामध्यों को जानता रहता है, अतः उसे यह मान होता है कि 'बक्ता को इस प्रकार के ज्ञान का उत्पादन मेरी आत्मा में इष्ट है'। फलतः ये सभी पद वक्ता के उक्त ज्ञानपूर्वक हैं। क्योंकि ये सभी पद परस्पर सांकांस होते हुए उक्त ज्ञान के विषयोभूत प्रयों के ही उपस्थापक (स्मारक) हैं। इस रीति से पदों में उक्त संसर्गज्ञानपूर्वकत्व की वक्ता की अनुमिति से ब्रोता को वह शान स्वतः हो जाता है, जो वक्ता को अभीष्ट रहता है। क्योंकि विशेषण को जाने बिना विधिष्ट को जानना संभव हो नहीं है। अतः यह मान लेना होगा कि जिस (ब्रोता) को उक्त 'संसर्गज्ञानपूर्वकत्व' का अनुमिति रूप विशिष्टज्ञान होता है, उसको उससे पूर्व ही उक्त 'संसर्ग का ज्ञान भी प्रवश्य हो चुका रहता है। उक्त 'संसर्गज्ञान' को ही शब्द को प्रमाण मानने वाले 'अन्वयबोध' खयबा 'शाब्दबोध' कहते हैं। उक्त रीति से यह प्रक्ययबोध जब अनुमान प्रमाण से भी हो सकता है, तो फिर शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है।

# पू॰ प॰ न चेवस् ... ... ...

किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि (१) इस मनुमान से केवल ज्ञान की ही सिद्धि हुई मर्थ की नहीं। एवं (२) यदि अर्थ की सिद्धि मान भी लें, तो संसर्गसामान्य रूप अर्थ की ही सिद्धि होगी 'अभिमत संसर्ग रूप विशेष मर्थ' की नहीं।

सि० प० ज्ञानावच्छेदकतया ... ...

(१) ज्ञान की सिद्धि से अर्थ की भी सिद्धि होगी, क्यों कि अर्थ ही ज्ञान का भेदक है। बिना विषय का (निविधयक) ज्ञान कभी नहीं होता। इस प्रकार विषय ज्ञान का 'अवच्छेदक' है अर्थात् ज्ञानों में परस्पर एक दूसरे का 'भेदक' है। अतः संसर्गविषयक ज्ञान के हो जाने पर 'ज्ञानवच्छेकतया' विषय की भी सिद्धि स्वतः हो जायगी।

तस्य च संसुज्यमानोपहितस्यैवावच्छेदकत्वान्न विशेषाप्रतिलम्भ इति । ग्रत्रोच्यते—

> श्रनैकान्तः परिच्छेदे सम्भवे च न निश्रयः । श्राकाङ्क्षा सत्तया हेतुर्योग्यासित्तरबन्धना ।।५३।।

तस्य चः • • • • • •

(२) विशेषसंसर्ग की खप्रतीति का प्रसङ्घ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान में ध्रवच्छेदक रूप से जिस संसर्ग का मान होता है, वह किसी वस्तु विशेष (प्रतियोगी) का किसी आश्रय (अनुयोगी) में रहनेवाला संसर्ग हो है संसर्ग सामान्य नहीं, क्योंकि यदि संसर्ग सामान्य को ज्ञान का भेदक मानेंगे तो वह ज्ञानों में परस्पर भेद रूप अपना कार्य नहीं कर सकेगा। ध्रतः संसर्ग विशेष का 'अप्रतिलम्म' ध्रष्टांत विशेषसंसर्ग के ज्ञान की ध्रनुपपत्ति भी प्रकृत में नहीं है।

# भत्रोच्यते ... ... ... ग्रानेकान्तः परिच्छेदे

इस प्रसङ्ग में हम (सिद्धान्ती) कहते हैं कि (कथित पदार्थ पक्षक प्रथम अनुमान के साम्ययोधक वाक्य में जो 'संसर्गवःतः' पद है, वह यदि) 'परिच्छेद' रूप प्रधांत् निश्चितसंसर्गवत्त्व रूप रहे, तो उसका साधक (आकांक्षादिमिष्ट्रिः पदैः स्मारितत्वात् यह हेतु अनैकान्तिक हो जायगा (क्योंकि अनाम पुरुष के द्वारा उच्चरित पदों के द्वारा उपस्थित अयों में साध्य नहीं है, अय च हेतु है)।

(यदि उक्त साध्यबोषक 'संसर्गवन्तः' इस पद के द्वारा पदार्थी में परस्पर संसर्ग की संमाधना का साधन प्रभिन्नेत हो तो उस से) पदार्थों के संसर्गवत्त्व का निश्चय (रूप अग्वयबोध ही) न सकेगा।

(यदि पदपक्षक अनुमान का अवस्त्रम्बन करें तो प्रकृत हेतु में विशेषणीभूत आकांका को ज्ञात होकर अनुमित रूप अन्वय बोध का कारण मानना होगा, किन्तु) आकांका केवस्र प्रपनी सत्ता के द्वारा ही ग्रन्वयबोध का हेतु है (ज्ञात होकर नहीं)।

(यदि इसके वारण के लिए केवल प्रासित्त को कारण न मान कर) योग्या आसित्त को खाब्रबोघ का कारण मानें, तथापि समाधान संभव नहीं है, क्योंकि 'योग्यासित्त' में साध्य की व्याप्ति ही नहीं है। ?

<sup>1.</sup> इस स्बोक के द्वारा पदार्थपक्षक एवं पदपक्षक कथित दोनों ही अनुमानों में दोष बिलाये गये हैं। इस स्बोक के पूर्वांव से पदार्थ पक्षक अनुमान में एवं उत्तराव से पद पक्षक अनुमान में दोष दिखलाये गये हैं। स्बोक के पूर्वांव की ब्याक्या के बिषे प्रथम अनुमान बाक्य के प्रसङ्ग में इन विकक्षों का राथापन करना होगा कि

एते पदार्था मिथः संसर्गवन्त इति संसृष्टा एवेति नियमो वा साध्यः, सम्भा-वितसंसर्गा इति वा ?। न प्रथमः, ग्रनाप्तोक्तपदकदम्बस्मारितैनैनकान्तात्। ग्राप्तोक्त्या विशेषग्रीयमिति चेन्न।

# एते पदार्थाः \*\* \*\* \*\*\*

'एते पदार्था मिथः संसर्गवन्तः' इस साध्य बोषक वाक्य के अन्तर्गत पदों के अर्थ अवश्य ही परस्पर संसर्ग से युक्त है ? 'अथवा' पदों के अर्थों में परस्पर संसर्ग की संभावना है ? इन दोनों अर्थों में से पहिला अर्थ इसिलये ठोक नहीं है कि ऐसा स्वीकार करने पर 'आकांक्षादिमिद्धिः पदैः स्मारित्रत्वात्' यह हेतु व्यभिचरित हो जायगा, क्योंकि अनास (अप्रामाणिक) पुरुष के द्वारा उच्चरित पदों में आकांक्षादि का साहित्य रहने पर भी उनमें परस्पर संसर्ग निश्चित नहीं रहता, परस्पर संसर्ग की संभावना भले हो रहे। अतः अनास व्यक्तियों से उच्चरित पदों में साध्य नहीं है, अथ च हेतु है। अतः इस पक्ष में व्यक्तिचार स्पष्ट है।

## पू० प० ग्राप्तोक्त्या ... ... ...

इस व्यभिचार दोष को हटाने के लिये हेतु घटक प्रसमूह में 'आप्तोक्तस्व' विशेषण लगावेंगे। प्रशीत ''आप्तोक्तः आकांक्षादिमिद्धः: पर्दः स्मारितस्वात्" ऐसे हेतु वाक्य का प्रयोग करेंगे। यह हेतु भी अनाप्त पुरुष से उच्चरित पदों में चूँकि नहीं है, अतः उसमें साष्य के न रहने पर भी व्यभिचार दोष की संभावना नहीं है।

## सि॰ प॰ न, वाक्यार्थंप्रतीतेः ... ...

किन्तु उक्त समाधान मो उचित नही है, क्योंकि उक्त हेतु में आप्तोक्तत्व विशेषण देने से मी व्यभिचार दोष के हटने की संभावना नहीं है। क्योंकि कीन सा वाक्य आप्त पुरुष से उचिरित है—इसका निर्णय वाक्यार्थबोध के बाद जब उप बोध में प्रामाण्य का निश्चय होगा सभी हो सकता है। वाक्यार्थ बोध से पहिले वाक्य में धाप्तोक्तत्व का निश्चय हो ही नहीं

<sup>(1)</sup> पदार्थों में जो परस्पर संसगं का साधन करना चाहते हैं, उससे क्या पदार्थों में परस्पर संसगं की सत्ता के नियम की साधन करना चाहते हैं अर्थात 'क्या ये पदार्थ अवश्य ही परस्पर संबन्ध से युक्त हैं' यह साधन करना चाहते हैं ? अर्थता पदार्थों में परस्पर सम्बन्ध की संभावना को अर्थात् परस्पर सम्बन्ध की योग्यता को साधन करना चाहते हैं ? इन दोनों में से प्रथम विकल्प का खायहन पूर्वांचे प्रथम चरवा से प्रवं उत्तराखें का उसके द्वितीय चरवा से खबहन किया गया है।

वाक्यार्थंप्रतोतेः प्राक् तदसिद्धेः । न ह्यविप्रलम्भकत्वमात्रमिहाप्तराब्देन विवक्षितम्, तदुक्तेरपि पदार्थसंसर्गव्यभिचारात् । श्रपि तु तदनुभवप्रामाण्यमपि ।

सकता। वाक्यार्थ का बोध उक्त धनुर्मित से ही स्वीकार करते हैं, अतः अनुमिति के बाद होनेवाले आसोक्तस्य निश्चय के विषयी भूत 'ग्रासोक्तस्य' हेनु का विशेषण नहीं हो सकता। क्योंकि हेतुताबच्छेदक विशिष्ट हेतु का निश्चय अनुमिति का कारण है। आसोक्तस्य होगा हेतुताबच्छेदक, अतः तिहिशिष्ट हेतु का ज्ञान संभव न होने से अनुमिति नहीं होगी। अतः हेतु में भासोक्तस्य विशेषण नहीं दिया जा सकता।

# न ह्यविप्रलम्भकत्वमात्रम् … … …

(इस प्रसङ्ग में वंशेषिकगण कह सकते हैं कि—'आप्तोक्तरन' का प्रकृत में 'अविप्रलम्भकरन' ही मर्थ है। अर्थात् जिसने कभी किसी को नहीं ठगा है, जिसकी बातें कभी मिथ्या प्रमाणित नहीं हुई है, उक्त व्यक्ति के वाक्य में ग्राप्तोक्तरन का निश्चय वर्त्तमान वाक्य के बोध से पहिले भी हो सकता है। अतः यह कहना ठोक नहीं है कि "आप्तोक्तरन का निश्चय जिस लिये कि वाक्यार्थ बोध से पहिले संभव नहीं है, ग्रतः हेतु में ग्राप्तोक्तरन िश्चण नहीं दिया जा सकता" किन्तु ऐसा कहना भी ठोक नहीं है। क्योंकि जिस पुरुष को सभी 'ग्रांवप्रलम्भक' मानते हैं, जनकी बातें कभी भी मिथ्या न हों—ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि भ्रान्तिवश ने भी मिथ्यानाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। भ्रतः प्रकृत में आप्तरन का अर्थ प्रविप्रलम्भक नहीं हो सकता। क्योंकि उक्त प्रकार के पुरुषों से प्रयुक्त पदों के अर्थों में भी कभी परस्पर सम्बन्ध का प्रमाव रह सकता है। अतः हेतु में ग्राप्तोक्तरन विशेषण के देने पर भो प्रविप्रलम्भक पुरुष के द्वारा उन्चरित भ्रान्तवाक्य के पदों में अपिनार रहेगा ही।

अतः उक्त व्यमिचार के वारण के लिये जो 'झ'होक्तस्व' विशेषण दिया है, उसमें प्रयुक्त 'आहं शब्द का वाक्य प्रयोग के उपयुक्त प्रमाज्ञान से उक्त पुरुष ही अर्थ करना पड़ेगा। (वाक्य के प्रयोग से पहिले वक्ता में जो वाक्यार्थं विषयक बोध के समान बोध रहता है, उसको प्रमा रूप होना म्नाहत्व के लिये आवश्यक है)। इस प्रकार के म्नाहोक्तत्व विशेषण के देने से यद्यपि उक्त व्यमिचार का वारण हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के म्नाहपुरुष के

नं चैतच्छक्यमसर्वज्ञेन सर्वदा सर्वविषये सत्यज्ञानवानयमिति निश्चेतुम्, भ्रान्तेः पुरुषधर्मत्वात् । तत्र कचिदाप्तत्वमनाप्तस्याप्यस्तोति न तेनोप-योगः । ततोऽस्मिन्नर्थेऽयमभ्रान्त इति केनचिदुपायेन ग्राह्मम् । न चैतत् संसर्गं-विशेषमप्रतीत्य शक्यम् ; बुद्धे रथंभेदमन्तरेण निरूपयितुमशक्यत्वात् । पदार्थमात्रे चाऽभ्रान्तत्वसिद्धौ न किञ्चित्, अनाप्तसाधारण्यात् । एतेषां संसर्गेऽयमभ्रान्त इति शक्यमिति चेन्न । ऐतेषां संसर्गे इत्यस्या एव बुद्धेरसिद्धैः ।

हारा उचिरत वाक्य के पदों से उपस्थित अथों में परस्पर सम्बन्ध का अमाव (रूप साध्यामाव) कभी नहीं रह सकता। किन्तु आप्तोक्तरव विशेषण देना संभव ही नहीं है। क्योंकि अनुमिति से पहिले आप्तोक्तरव से युक्त उक्त हेतु का ज्ञान ही संभव नहीं है। जिस पुरुष का कोई भी वाक्य आजतक मिथ्या प्रमाणित नहीं हुआ है, उनके प्रसङ्घ में भी यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि उनका कोई भी वचन आगे भी मिथ्या नहीं होगा। क्योंकि आन्ति तो पुरुष का धर्म है, अत! कोई कितना भी नैष्ठिक क्यों न हो उसके वाक्य में अप्रामाण्य की संमावना बनी ही रहेगी। (यदि योगियों में कोई ऐसे पुरुष हों भो, तथापि उनमें भी कथित आप्तत्व का निश्चय सर्वज्ञ योगियों को हो हो सकता है, अस्मदादि को नहीं)। अतः उक्त रीति से धब्द मूलक अनुमिति जन साधारण को न हो सकेगी।

# तत्र कचित् … … … अनुपपत्तिरिति

दूसरी बात यह है कि जिस पुरुष को सभी ठग ही समझते हैं, या जिस को सभी अनात ही मानते हैं, वह पुरुष भी कभी सत्य बोळता ही है। अतः वह भी किसी विषय में अवश्य हो आत है। इसिळ ए आत पद से ऐसा पुरुष अभिन्नेत होना चाहिए जो कभी किसी को नहीं ठगा है (सर्वया अविन्नळ म्मक) है। ऐसी स्थिति में आतोक्त स्विटित उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध हो जायगा। क्योंकि कथित 'म्नात्त' पुरुष के द्वारा उच्चरित पदों से उपस्थित अर्थों में आतोक्तत्व विशेषण से युक्त हेतु नहीं है। किन्तु शाब्दबाध तो वहां भा इष्ट है। अतः प्रकृत हेतु में यदि 'आतोक्तत्व' विशेषण देना है, तो उस में प्रयुक्त 'आत' शब्द का यहो अर्थ करना होगा कि ''जिस वक्ता में स्वोच्चारेतवाक्यायं का प्रमाज्ञान रहे, वही पुरुष उस विषय में 'मात' है ''। वस्तुतः अनुमिति में इसी प्रकार के आतोक्तव उपयोग हो सकता है। अतः इस प्रकार के आतोक्तव का ज्ञान हो जिस किसी प्रकार वावश्यक होगा। किन्तु अनुमिति से पहिले यह ज्ञान सम्भव ही नहीं है। क्योंकि ''मयं एतावत्यवार्धसंसर्गविशेष-विषयकप्रमाज्ञानवान्'' इस ज्ञान के प्रति विशेषणज्ञान विषया उक्त पदार्थों का संसर्गज्ञान आवश्यक है। क्योंकि इस ज्ञान से ही आत और अनात के भेद का निर्णय होगा। असाधारण विषय ही ज्ञानों में परस्पर भेद के नियामक हैं। प्रकृत में पदार्थों का परस्पर विशेष संसर्ग विषय ही ज्ञानों में परस्पर भेद के नियामक हैं। प्रकृत में पदार्थों का परस्पर विशेष संसर्ग

भ्रननुभूतचरे स्मर्णायोगात्, तदनुभवस्य लिङ्गाधीनतया तस्य च विशेष्णा-सिद्धत्वेनानुपपत्तेरिति ।

नापि द्वितीयः, योग्यतामात्रसिद्धावपि संसर्गानिश्चयात्, वाक्यस्य च तदेक-फलत्वात्, योग्यतामात्रम्य प्रागेव सिद्धे:। अन्यथा तदसिद्धावासन्नसाकाङ्क्षपद-स्मारितत्वादित्येव हेतुः स्यात्। तथा च 'ग्रग्निना सिञ्चेदि' त्यादिना स्मारितैर-नैकान्तः, तथाविधानां सर्वथा सेंसर्गायोग्यत्वादिति।

ही उक्त घसाघारण विषय हैं। क्योंकि केवल पदायों में ही अञ्चान्तस्व के निर्णय से धाप्त और अनाम में जो भेद है—उसको नहीं समझा जा सकता। क्योंकि केवल पदार्थ का ज्ञान सो घनामपुरुषों को भी रहता ही है। अतः धामस्व के निश्चय के लिए पदार्थों के संसर्ग का ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान अनुमिति से पहिले सम्भव नहीं है।

## भननुभूतचरे ... ... ...

पदार्थों के संसर्ग का स्मरणात्मक ज्ञान भी अनुमिति से पहिले सम्भव नहीं है, क्योंकि खोता को पदार्थों के उक्त संसर्ग का पहिले धनुभव नहीं है। पदार्थों के संसर्ग का धनुभव अनुमिति रूप ही होगा। अनुमिति की उत्पत्ति हेनुतावच्छेदक विशिष्ठ हेनु ज्ञान के विना सम्भव नहीं है। हेनु के विशेषण कोटि में कथित धाप्तोक्तत्व भी है, जिसमें पदार्थों का उक्त संसर्ग ज्ञान भी अन्तिनिविष्ट है। धतः उक्त संसर्गज्ञान के बिना हेनुत्व का उक्त विशिष्टज्ञान ही सम्भव नहीं है। इस लिये प्रथम अनुमान के प्रथम विकल्प के विषय "ऐते पदार्थोः परस्परं संसष्टा एव' इस 'नियम' विषयक धनुमिति वाला प्रथम पक्ष ठीक नहीं है।

#### नापि दितीयः \*\*\* --- ---

'एते पदार्थाः परस्परं सम्भावितसंसर्गकाः' इस धाकार की अनुमिति से भी शब्द प्रभाण से होनेवाले फार्य की उत्पर्णत्त सम्भव नहीं है, क्योंकि इस प्रमुमान से एतत् पदार्थीं के समूह में परस्पर संसर्ग की 'योग्यता' धर्यात् सम्भावना की ही सिद्धि होती है। यह तो प्रमुमिति से पहिले यो सिद्ध ही है। अतः इस अनुमान में सिद्धसाधन दोष है।

पदों के अर्थों में परस्पर संसर्ग की योग्यता तो इस अनुमिति से पूर्व ही सिद्ध है। क्यों कि हेतु वाक्य में प्रयुक्त 'आकांक्षादिमत्व' पद के 'आदि' शब्द से 'योग्यता' मो अभिप्रेत है। अगर ऐसा न हो—अर्थात् उक्त आदि पद से केवल 'आसित' का ही प्रहण अभिप्रेत हो—तो फिर हेतु का स्वरूप 'आसन्नगंकांक्षपदस्मारितत्व' मात्र होगा। किन्तु यह हेतु 'विद्विना सिख्यित' इस वाक्य में प्रयुक्त पदों से उपस्थित अर्थों में व्यभिचरित है। क्यों कि इन पदार्थों में परस्पर संसर्ग रूप साध्य नहीं है, किन्तु (योग्यता से अधित ) उक्त परस्मारितत्व रूप हेतु है। अतः उक्त 'आदि' पद से 'योग्यता' का भी ग्रहण करना ही

द्वितीयेऽपि प्रयोगे हेतुराकाङ्क्षादिमत्त्वे सतीति । तत्र केयमाकाङ्क्षा नाम ? न तावद्विशेषण्विशेष्यभावः, तस्य संसर्गंस्वभावतया साध्यत्वात् । नाऽपि तद्योग्यता,

होगा। सुतराम् अनुमिति के लिए हेतुत।वच्छेदकीभूत योग्यता के ज्ञान संपादक के रूप में पदार्थों के संसर्ग का ज्ञान अनुमिति के पहिले ही आवश्यक होगा। जिस से प्रकृतानुमिति में सिद्धसाधन अनिवार्य होगा। अतः इस अनुमिति से शब्द प्रमाण का कार्य नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह भी है कि निश्चयात्मक ज्ञान ही शब्द प्रमाण का फल है। किन्तु प्रकृत अनुमान प्रमाण से तो सम्भावनात्मक ज्ञान ही होगा। अतः इस अनुमान से भी शब्द प्रमाण से होनेवाले कार्य का निर्वाह नहीं हो सकता।।

( इस न्यायप्रयोग को समझने के लिये पहिले यह विकल्प करना चाहिये कि ) हेसुवाक्य में जिस 'भाकांक्षा' पद का प्रयोग किया गया है, उस 'आकांक्षा' पद का क्या भर्ष है ?

न तावत् \*\* \* साध्यत्वात्

(१) कोई कहते हैं कि पदों से उपस्थित अर्थों में परस्पर विशेष्यविशेषणमाव ही 'आकांक्षा' है। किन्तु प्रकृत हेतुवाक्य में प्रयुक्त 'आकांक्षा' पद का यदि विशेष्यविशेषणमाव रूप अर्थ रहे, तो उक्त अनुमान ही अनुपपन्न हो जायगा। क्योंकि प्रकृत में विशेष्यविशेषणमाव वस्तुतः पदों के द्वारा उपस्थित अर्थों में परस्पर सम्बन्ध रूप ही है। वही इस अनुमान की साष्यकोट में भी है। इसिलये वह 'साष्य' है 'सिद्ध' नहीं। हेतु को अथवा हेतु के विशेषण को पहिले से 'सिद्ध' रहना चाहिये। तस्मात् जिस 'आकांक्षा' का अर्थ विशेष्यविशेषणमाव हो, उस से युक्त हेतु के द्वारा अनुमान नहीं हो सकता।

२. नापि तद्योखता ... ... ...

(किसी का कहना है कि विशेष्यविशेषणभाव की योग्यता ही प्रकृत में 'आकांका' है। यदि विशेष्यविशेषणभाव पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध रूप है भी, तथापि 'तत्पूर्वंकत्व' ही साध्य है।

१. 'द्वितीयेऽपि प्रयोगे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वांरा रलोक के दूधरे चरण की व्याक्या की गयी है। 'यद्वा एतानि पदानि' इत्यादि से कारिका के अवतरण सन्दर्भ में जो अनुमान-वाक्य जिल्ला गया है, वही यहाँ 'द्वितीयप्रयोग' शब्द से असिश्रेत है। इस अनुमान के हेतु में 'आकांचादि' पद के उपादान प्रयुक्त ही दोष दिल्लाया गया है। किन्तु प्रथम अनुमान के हेतु में भी 'आकांक्षादि' विशेषण है ही, अतः आकांचादि पद के उपादान से होनेवाले दोषों का सम्बन्ध प्रथम अनुमान में भी समझना चाहिये।

योग्यतयैव गतार्थंत्वात् । नाप्यविनाभावः, नीलं सरोजमित्यादौ तदभावेऽपि वाक्यार्थप्रत्ययात् । तत्रापि विशेषाक्षिप्तसामान्ययोरविनाभावोऽस्तीति चेत् ? न,

भतः 'योग्यता' घटित आकांक्षा को यदि हेतु का विशेषण मान हों तो उक्त सिद्ध-सांघन दोष का उदार हो सकता है।

#### योग्यतयेव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किन्यु यह समाधान भी ठीक नहीं है क्योंकि इस दूसरे अनुमान के हेतुवाक्य में जी 'आकौक्षादि' पद है, उस में प्रयुक्त 'आदि' पद से भी 'योग्यता' को ही लेना होगा। उसी से विशेष्यविशेषणभाव की योग्यया रूप आकौक्षा भी गतार्थ हो जायगी। फिर हेतु में 'आकौक्षा' रूप विशेषण व्यर्थ हो जायगा। जिस अनुमान के हेतु का विशेषण व्यर्थ हो, उसे हेतु हुष्ट हेतु कहा जाता है। अतः प्रकृत में आकौक्षा को विशेष्यविशेषणभाव रूप भी नहीं कहा जा सकता।

३. कोई कहते हैं कि विशेष्य एवं विशेषण इन दोनों के 'अविनामाव' अर्थात् व्याप्ति ही प्रकृत में 'आकांक्षा' पद का अर्थ है। इस से पक्ष में उक्त दोषों की सम्भावना नहीं है।

किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'नीलम् सरोजम्' इस वाक्य से नील का मान विशेषणविषया एवं सरोज का विशेष्यविषया भान सभी स्वीकार करते हैं। किन्तु सभी 'सरोज' (कमल ) तो 'नील' ही नहीं होते। कमल के फूल प्रवेत एवं लाल भी होते हैं। अतः सरोज एवं नील इन दोनों में व्याप्ति नहीं हो सकती। किन्तु उक्त वाक्य से बोध तो होता है। यदि प्राकाक्षा को विशेष्य एवं विशेषण की व्याप्ति स्वरूप माने, एवं उस को प्रकृत अनुमान के हेतु मैं विशेषण मानें, तो वह हेतु 'नीलं सरोजम्' इस वाक्य के पदों में न रहने के कारण स्वरूपासिद्ध हो जायगा। अतः प्राकाक्षा को विशेष्य एवं विशेषण का प्रावनाभाव रूप भी नहीं कहा जा सकता।

## पू० प० तत्रापि ... -- ...

नीछ रूप एवं सरोज इन दोनों में प्रविनाभाव रूप सम्बन्ध भन्ने ही संभव न हो ।
किन्तु द्रव्यसामान्य एवं गुणसामान्य इन दोनों में अविनाभाव है। विशेष सामान्य का
उपलक्षक होता है, प्रतः नीलरूप विशेषगुण से गुणसामान्य एवं सरोज रूप द्रव्य विशेष से द्रव्य
सामान्य ही प्रकृति में विवक्षित हैं। अतः नीलरवेन सरोजरवेन अविनाभाव सम्बन्ध भन्ने ही
सम्भव न हो, किन्तु गुणरवेन एवं द्रव्यत्वेन अविनाभाव संबन्ध हो सकता है। इस प्रकार
सामान्यमुखी व्याप्ति के द्वारा नीलरूप गुणविशेष एवं सरोजरूप द्रव्य विशेष में व्याप्ति का
उपादान किया जा सकता है।

न, 'ग्रहो विमलं जलं नद्याः कच्छे महिषश्चरती' त्यादौ वाक्यभेदानुपपत्तिप्रसङ्गात्। नापि प्रतिपत्तुजिज्ञासा, पटो भवतीत्यादौ शुक्लादिजिज्ञासायां 'रक्तः पटो भवती' त्यस्यैकदेशवत् सर्वदा वाक्यापर्यवसानप्रसङ्गात्।

## सि॰ प॰ न, ग्रहो विमलम् · · · ·

'अहो विमलं जलम् नद्याः, कूले महिषश्चरित' इस स्थल में वाक्य भेद को सभी स्वीकार करते हैं। अर्थात् 'नद्या'ः पर्यन्त एक वाक्य है, 'कूले' इत्यादि से दूसरा वाक्य है। आकांक्षा के उक्त व्याप्तिघटित लक्षण के धनुसार 'अहो' यहाँ से लेकल 'चरित' पर्यन्त एक वाक्य मानना होगा। क्योंकि 'एकवाक्यस्व' का लक्षण इस प्रकार है।—

जो शब्द समूह विभक्त होने पर साकांक्ष रहे, एवं 'अविभक्त रहने पर एक ही विशिष्ट अर्थ का बोधक हो, उन वाक्यों का अथवा पदों का समूह ही 'एकवाक्य' है। (देखिये मीमांसा सूत्र एवं शाबर भाष्य अ० २ पा० १ अधिकरण १४ सू० ४६)। प्रकृत में 'नशाः' एतदन्त के पद समूह को अलग कर 'कूले' इत्यादि को पृथक् कर देते हैं, तो विभक्त यह समूह परस्पर सांकांक्ष रहते हैं। क्योंकि नदी एवं कूल में ज्याति है। फलता विभक्त रहने पर इन दोनों में साकांक्षात्व है। एवं 'चरित' पर्यन्त को यदि एक ही वाक्य मान नेते हैं, अर्थात् सभी पदों को अविभक्त समझ नेते हैं, तो 'विमलजलविशिष्टनदीकूले महश्वश्वरतीति 'अहो' आश्चर्यम्'' इस प्रकार का विशिष्टवोध ही हो सकता है। अतः प्राकांक्षा को व्याति रूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे उक्त स्थल में सार्वजनीन 'वाक्यमेंद' की अनुपपत्ति होगी।

# पू० प्० नापि प्रतिपत्तुर्जिज्ञासा · · · ·

'प्रतिपत्ता' अर्थात् बोद्धा की 'जिज्ञासा' हो आकांका है। प्रकृत में 'नद्याः' पर्यन्त के शक्दों के सुनने से बौद्धा की जिज्ञासा शान्त हो जाती है। एवं 'कूले' इत्यादि शक्दों से बोध होने पर कुछ जिज्ञास्य नहीं रहता। अतः उक्त दोंनों वाक्य परस्पर साकांक्षा नहीं हैं। इस छिए साकांक्षत्व घटित एकवाक्यता भी उन में नहीं है। मतः हेतु में विशेषणीभूत आकांक्षा के निर्वचन न होने से जो आकांक्षा घटित हेतु से उत्पन्न होने वास्री अनुमिति की अनुपपन्नता दिख्छायी गयी है, वह ठीक नहीं है।

#### सि॰ प॰ पटो भवति \*\*\* \*\*\*

'पटो भवति' इस वावय के प्रयोग के गद यदि कोई प्रश्न करता है कि 'सा पटा शूल्को वा रक्तो वा' सो वही वक्ता 'रक्त: पटो भवति' इत्यादि रक्तादि पदों से युक्त वाक्यों के बारा ही उक्त आकांक्षा को निवृत्त करता है। अतः उक्त प्रश्न के अध्यवहित पूर्ववर्ती 'पटो भवति' यह वाक्य रक्त पद घटित 'रक्तः पटो भवति' इस वाक्य के बाद ही स्वार्थ में पर्यवसित होता है।

गुर्गिक्तियाद्यशेषिवशेषिजज्ञासायामि पदस्मारितिवशेषिजज्ञासा ग्राकाङ्क्षा । पट इत्युवते कि रूपः कुत्र कि करोतीत्यादिरूपिजज्ञासा । तत्र भवतीत्युवते कि करोतीत्येषैव पदस्मारितिवषया, न तु कि रूप इत्यादिरिप । यदा तु रक्त इत्युच्यते तदा कि रूप इत्येषापि स्मारितिवषया स्यादिति न किञ्चिदनुपपन्नमिति चेतु;

एवं षहीं 'पटो भवति' इस वाक्य को सुनने के बाद एट में रूप विषयक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है, वहाँ रक्त पद से रहित उक्त वाक्य अपने अर्थ के बोघ में समर्थ होता है।

ऐसी स्थिति में यदि बोढा की जिज्ञासा को ही आकांका पद का अर्थं मानेंगे तो वितीय 'पटो भवति' इस वाक्य के पदों में आकांका नहीं रहेगी। अतः निराकांका होने के कारण उस से कोई बोघ नहीं हो सकेगा। इस लिये जिस प्रकार पहिले के 'रक्तः पटो भवति' इस वाक्य के अन्तर्गत 'पटो भवति' यह वाक्य रक्तादि पद घटित दाक्य के विना अपने कार्य सम्पादन में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार 'पटो भवति' इस आकार के सभी वाक्य सर्वदा अपने कार्यसम्पादन में असमर्थ ही रहेंगे। अतः आकांका 'प्रतिपत्ता की जिज्ञासा' स्वरूप भी नहीं है।

पू० प० गुराकियादि " " न किञ्चिदनुपपन्नमितिचेत् " "

इस प्रसङ्ग में वैशेषिकों का यह प्रनिष्टम कथन है कि केवल प्रतिपत्ता की जिज्ञासा ही 'प्राकांका' नहीं है, किन्तु पद के द्वारा स्मरण किये गये अर्थों की जो नोढ़ा (प्रतिपत्ता ) की जिज्ञासा, नहीं 'प्राकांका' है। 'पटा' केवल इस पद के उच्चारण के नाद 'असी कि गुणा? 'प्रसो कि क्रिया' इस्यादि जिज्ञासायें स्वभावता उदित हो सकतीं हैं। इसके वाद जब 'पटो मवित' इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तो समझते हैं कि श्रोता को प्रकृत पट में 'क्रिया' की ही प्राकांका है, क्योंकि वक्ता ने 'भवनाक्रया' से युक्त पट के उपपादन के द्वारा उक्त आकांका को शान्त की है। अतः इस स्थल में 'भवित' पद से उसी 'क्रिया' की उपस्थित हुई है, जिसकी जिज्ञासा श्रोता पुरुष को थी। अतः ऐसे स्थलों में चूंकि श्रोता की आकांका क्रियाविषयिणी है, अतः केवल 'पटो भवित' इस वाक्य को स्वार्थ का प्रपर्यवसायी नहीं कहा जा सकता।

'रक्तः पटो मनित' इस स्थल में 'रक्त' पद से पट में रहने नाले गुण एवं 'भवित' पद से क्रिया, इन दोनों विषयों की जिज्ञासा सूचित होती है। अतः प्रकृत में यही कहना होगा कि 'रक्त' पद से गुणाकांक्षा के निषय एवं 'भवित' इस क्रिया पद से भवनिक्रया की आक्रांक्षा के विषय, इन दोनों की उपस्थित होती है। अतः उक्त स्थल में गुणविषयक एवं क्रिया-विषयक दोनों आकाक्षायं उक्त दोनों पदों के द्वारा उपस्थित विषयक ही हैं। इन में गुणाकांक्षा

ं एवं तिंह चक्षुषी निमील्य परिभावयतु भवान्, किमस्यां जातायामन्वय-प्रत्ययोऽय ज्ञातायामिति ।

तत्र प्रथमे नाऽनया व्यभिचारव्यावर्तनाय हेर्तुविशेषणीयः, मनःसंयोगादिवत् सत्तामात्रेणोपयोगात्।

का निवर्त्तक है, 'रक्त' पद, एवं क्रिया की आकांक्षा का निवर्त्तक है 'भवति' पद। इन दोनों पदों में से किसी के भी न रहने पर आकांक्षा की पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी। अतः वाक्य अपर्यवसन्न ही रह जायगा। इसिलिये उक्त स्थल में दोनों पदों के उपादान के बिना वाक्य की अपर्यवसन्नता दूर नहीं की जा सकती।

# सि॰ प॰ एवं तर्हि ... ... ...

( आकांक्षा का उक्त रुक्षण यद्यपि निर्दुष्ट है, फिर मी आकांक्षादि घटित हेतु से जो अनुमान होगा, उससे शान्द प्रमिति को गतार्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुमिति में 'हेतु' प्रयवा हेतु का विशेषण (हेतुतावच्छेदक) दोनों ज्ञात होकर ही कारण हैं, स्वरूपतः वे दोनों अनुमिति के कारण नहीं है। क्योंकि घूम अथवा घूमत्व के रहते हुए भी जबतक उनका ज्ञान नहीं होता, तब तक विह्न की अनुमिति में उनका कोई उपयोग नहीं होता।

यदि शब्द खनित अनुभिति में आकांक्षा का उपयोग हेतु में विशेषण के रूप में (हेतुतावच्छेदक विधया) मानेंगे तो ज्ञात होकर ही आकांक्षा का उपयोग मानना होगा, 'स्वरूपतः' नहीं। अर्थात् उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा के ज्ञान का शब्द जनित अनुमिति रूप बोध में उपयोग मानना होगा। फिर आँख मूंद कर अवधान पूर्वक प्राप ही विचार करिये कि शब्द से उत्पन्न होनेवाले बोध में उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा का स्वरूपतः उपयोग होता है ? प्रथवा ज्ञात होकर ? अर्थात् शब्द से उत्पन्न होनेवाले बोध का कारण उक्त जिज्ञासा है, प्रथवा उक्त जिज्ञासा का ज्ञान कारण है ?

#### तत्र प्रथमे ... ... ...

हन में यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करते हैं, तो फिर यह पूछना है कि प्रकृत हेतु में 'आकांक्षा' रूप विशेषण क्यों लगाते हैं ? क्योंकि उसके न देने से हेतु व्यभिचरित तो होता नहीं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि व्यभिचार के वारण के लिये हेतु में प्राकांक्षा विशेषण देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मनः संयोगादि अनुमिति के स्वरूपसत् कारण हैं, उसी प्रकार 'आकांक्षा' भी शब्दजनित प्रमा का स्वतः कारण है, ज्ञात होकर नहीं। अतः हेतु में 'श्राकांक्षा' रूप विशेषण व्यभिचार का वारक नहीं है। '

१. इस ध गृह अभिनाय यह है कि यथि निराकांक्ष वाक्यों के घटक जो पद हैं, उनमें 'वरस्वरज्ञानपूर्वकरव' रूप साध्य नहीं है, किन्तु आकांचा रूप विशेषण से रहित उक्त 'पद्स्वे सित तरस्मारकस्व' रूप जो हेतु है, उसमें आकांदा पद के न देने से

भ्रासत्तियोग्यतामात्रेण विशिष्टस्तु निश्चितोऽपि न गमक; 'भ्रयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्' इत्यादौ व्यभिचारात्।

इसिलिये प्रकृत हेतु में 'आकांक्षा' रूप विशेषण न दें तो आसित्तियोग्यताविधिष्ठस्ये सित तत्स्मारकत्व रूप हेतु 'अयमेति' इत्यादि वाक्य के घटक पदों में व्यभिर्वारत हो जायगा। स्रतः आकांक्षा को स्वरूपतः कारण मान कर उक्त ध्रनुमिति की उपपत्ति नहीं की जा सकती।

द्यासत्तियोग्यतामात्रेण ... ... ...

(यदि आकांक्षा रूप विशेषण से किसी व्यभिचार का वारण नहीं होता है, तो अप्रयोजनीय होने से उसकी छोड़ देने में लाघन ही है। 'आसित्योग्यतादिमस्त्रे सित तस्मारकत्व' को ही हेतु बनावेंगे। आसित्त एवं योग्यता ये दोनों ज्ञात हो कर ही शब्द जित बोच के कारण हैं, स्वरूपतः नहीं। यदि आकांक्षा से अघटित इस हेतु से भी 'अन्वयबोध' की उपपत्ति हो जायगी, तथापि शब्द नाम के स्वतःत्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। वैशेषिकों के इस आपेक्ष का यह समाधान है कि ) पदस्मारितस्व रूप हेतु में आसित एवं योग्यता इन दोनों के निश्वत रहने पर भी उस हेतु से अनुमिति नहीं होती है। क्योंकि 'अयमेति राज्ञ। पुरुषोऽपसार्यताम्' इस वाक्य में 'यह राजा के पुत्र आ रहे हैं, पुरुष को हटाओ' इसी आकार का बोध सभी मानते हैं। किन्तु जिस प्रकार उस वाक्य में उपर्युक्त बोध के उपयुक्त आसित्त एवं योग्यता है, उसी प्रकार 'यह पुत्र आ रहा है,

क्यिभिचार हो सकता है, एवं 'आकांका' पद के देने से इस क्यिभिचार का वारण भी हो सकता है, क्योंकि उक्त निराकांक्ष वाक्यों के घटक पदों में यदि साध्य नहीं है, तो आकांक्षा रूप विशेषण सहित उक्त हेतु भी नहीं है। उक्त पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं है। इस प्रकार व्यभिचार वारक के रूप में आकांक्षा विशेषण की सार्थकता हो सकती है।

फिर भी उक्त व्यभिचार का उत्भावन एवं उसका वारण ये दोनों ही निर्धक हैं। इस क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति के प्रतिरोध के द्वारा ही अनुमिति का प्रतिरोधक है। इस 'अन्वयवोध' रूप अनुमिति का 'आकांक्षा' स्वयं कारण है, अतः निराजांस वाकों के घटक पदों से जिन अथों की उपस्थित होगी, उनकी परस्ररान्वयवोध रूप अनुमिति तो आकांक्षा रूप कारण के अभाव से ही क्र जायगी। हेतु में व्यभिचार रहे चाहे न रहे। जैसे कि अन्य सभी कारणों के रहते हुये भी हिन्द्रय के साथ मन का संयोग न रहने पर प्रत्यक्त प्रतिरुख हो जाता है। सुतराम् आकांका यदि अन्ययवोध का स्वरूपतत् कारण रहे, तो हेतु में 'आकांका' रूप विशेषण व्यर्थ है। एवं 'व्यर्थविशेषणक' हेतु से प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती।

# द्वितीयस्तु स्यादिप,

राजा के पुरुष को हटा लो' इस आकार के बोध को उत्पन्न करनेवाली ग्रामित एवं गोग्यता मी उक्त वाक्य में है। क्योंकि जिस प्रकार उस वाक्य को 'अयमेति पुत्रो राज्ञ: पुरुषोऽ पसार्यताम्' इस अखण्ड रूप में पढ़ा जाता है, उसी प्रकार 'अयमेति पुत्रो राज्ञः, पुरुषोऽ-पसार्यताम्' इस सखण्ड रूप में भी पढ़ा जा सकता है। अत: पक्षोभूत उस वाक्य के पदों से उपस्थित अर्थों में कथित द्वितीयबोधविषयसंसर्गपूर्वकत्व रूप स.च्य नहीं है, किन्तु आसत्तियोग्यताविधिष्टपदस्मारितत्व रूप हेन है। अतः व्यभिवार दोष के कारण 'ग्रासित-योग्यताविधिष्टपदस्मारितत्व' द्वेतु नहीं हो सकता।

## द्वितीयस्तु ... - - म स्यादिप

यदि आकांक्षा को अन्वयबोध के प्रति स्वरूपतः कारण न मान कर ज्ञात होकर ही कारण मानते हैं, तो हेतु में 'आकांक्षा' को विशेषण देने की सार्थकता व्यभिचार वारण के द्वारा हो सकती है, क्योंकि आकांक्षा के न रहने पर भी आकांक्षा का ज्ञान रह सकता है। जिस वाक्य के पद वस्तुतः निराकांक्ष ही हैं, किन्तु किसी ने उनको परस्पर कांक्ष्म समझ रखा है, उन पदों के अर्थों में परस्परसंसर्गज्ञानपूर्वकत्व रूप साध्य नहीं है, किन्तु आकांक्षा से अघटित उक्त हेतु है, अतः व्यभिचार होगा। इस व्यभिचार के वारण के लिये हेतु में आकांक्षा रूप विशेषण का सार्थक्य हो सकता है। क्योंकि उक्त स्थल में अन्वयबोध रूप अनुमिति की अनुत्पत्ति केवल आकांक्ष के अभाव से संपादित नहीं हो सकती। यदि आकांक्षा में स्वरूपतः अन्वयबोध की कारणता मानते, तो उसके अभाव से अनुमित्यनुत्पाद का निर्वाह हो सकता था। किन्तु आकांक्षा तो कारण है नहीं, आकांक्षा का ज्ञान कारण है। वह तो प्रकृत स्थल में है ही, अतः आकांक्षाज्ञान को कारण माननेवाले दित्यपक्ष में व्यभिचार वारक के रूप में 'आकांक्षा' विशेषण का सार्थक्य हो सकता है।

किन्तु वह व्यभिचार एवं उसका निवारण दोनों ही निरर्थक हैं। क्योंकि व्यभिचार से व्याप्ति प्रतिरोध के द्वारा अनुमिति ही प्रतिरुद्ध होती है। किन्तु अन्वयबोध रूप इस अनुमिति का तो आकांक्षा स्वयं ही कारण है, अतः निराकांक्ष वाक्य के पदों के द्वारा उपस्थित अर्थों का परस्परान्वयबोध रूप अनुमिति तो आकांक्षा रूप कारण के अभाव से ही प्रतिरुद्ध हो जायगी। व्यभिचार के न रहने पर भी यदि आकांक्षा रूप कारण न रहेगा, तो अन्वयबोध रूप अनुमिति नहीं हो सकती। जैसे कि और सभी कारणों के रहते हुये भी यदि इन्द्रिय के साथ मन का संयोग नहीं रहता है, तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। अतः आकांक्षा को यदि अन्वयबोध का स्वरूपसत् कारण मानें तो हेतु में 'आकांक्षा' रूप विशेषण व्यर्थ है। जिस हेतु का विशेषण व्यर्थ हो, उस हेतु से होनेवालो अनुमिति अवश्य ही दृष्ट होगी। इसल्यि यदि हेतु में आकांक्षा रूप विशेषण व्यर्थ हो, उस हेतु से होनेवालो अनुमिति अवश्य ही दृष्ट होगी। इसल्यि यदि हेतु में आकांक्षा रूप विशेषण न दें तो केवल 'आसत्ति-योग्यताविधिष्ट तरस्मारकहव' हेत

यद्यनुमानान्तरवत्तत्सद्भावेऽपि तज्ज्ञानवैधुर्यादन्वयप्रत्ययो न जायते। न त्वेतदस्ति, ग्रासित्तयोग्यतामात्रप्रतिसन्धानादेव साकाङ्क्षस्य सर्वत्र वाक्यार्थप्रत्ययात् निवृत्ताकाङ्क्षास्य च तदभावात्।

कथमेष निश्चयः, साकाङ्क्ष एव प्रत्येति, न तु ज्ञाताकाङ्क्ष इति चेत् ; तावन्मात्रेणोपपत्तावनुपलभ्यमानज्ञानकल्पनाऽनुपपत्तेः । ग्रन्यत्र तथादर्शनाच ।

'प्रयमेति' इत्यादि वाक्य के पदों में व्यमिचरित होगा, श्रवः श्राकांक्षा की स्वरूपसत् अन्वय-बोष का कारण मानकर उक्त अन्वयबोध रूप धनुमिति की उपपत्ति नहीं हो सकती।

यद्यनुमानान्तरवत् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किन्तु 'आकांका' स्वरूपतः ही अन्वयबोध का कारण है। ज्ञात होकर आकांका अन्वयबोध का कारण नहीं है। क्योंकि कारणता का ज्ञापक है, अन्वय एवं व्यत्तिक । जिस प्रकार अन्य 'अनुमान' अर्थात् अनुमितियां अनुमितिकरण के अभाव से प्रतिरुद्ध होती है, उसी प्रकार यदि अन्वयबोध रूप अनुमिति आकांकाज्ञान के अभाव से प्रतिरुद्ध होती ? तो अन्वयबोध-रूप अनुमिति की कारणता आकांका ज्ञान में मानी जाती । किन्तु सर्वत्र यही देखा जाता है कि सांकाक्षवाक्य के सुनने के बाद जब आसत्ति एवं योग्यता का 'प्रतिसन्धान' अर्थात् ज्ञान हो जाता है, तो अन्वयबोध की उत्पत्ति हो जाती है। एवं आकांक्षा के न रहने पर अन्वयबोध उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार अन्वयबोध का अन्वयव्यतिरेक आकांक्षा के साथ ही है, आकांक्षा ज्ञान के साथ नहीं । अतः आकांक्षा ही अन्वयबोध का कारण है, आकांक्षा का ज्ञान अन्वयव्यतिरेक नहीं है।

पू० प० कथमेष ... -- ...

किस युक्ति से यह निर्णय करते हैं कि अन्वयबोध की उत्पत्ति 'आकांका' से ही होती है, आकांका के ज्ञान से नहीं ?

सि॰ पं॰ तावन्मात्रेण ... ... ...

(१) प्रथम युक्ति तो लावन रूप ही है, क्योंक यदि केवल आकौता से ही अन्वयबोध की उपपत्ति हो जाय, तो आकौता के ज्ञान से शाब्दबोध की उत्पत्ति की कल्पना गौरवास्पद होगी। फलतः इसी युक्ति से आकौताज्ञान में शाब्दबोध की कारणता का निषेध हो जाता है।

धन्यत्र तथा ... ... ...

(२) दूसरी युक्ति यह है कि 'अन्यत्र' अर्थात् बाव्दबोघ से भिन्न किसी विशेष प्रत्यक्ष की उत्पत्ति केवल आकांक्षा से (आकांक्षाज्ञान के विना ही) होती है। (विशदार्थं यह है कि) यदा हि दूरात् दृष्टसामान्यो जिज्ञासते कोऽयिमिति, प्रत्यासीदँश्च स्थाणुरयिमिति प्रत्येति, तदाऽस्य ज्ञातुमहिमिच्छामीत्यनुव्यसायाभावेऽिप स्थाणुरयिमत्यर्थप्रत्ययो भवति, तथेहाप्यविशेषात् विशेषोपस्थानकाले संसर्गावगितरेव जायते, न तु जिज्ञासा-वगितिरिति। न च विशेषोपस्थानात्प्रागेव जिज्ञासावगितः प्रकृतोपयोगिनी,

#### यदा हि ... ... ...

जिस समय पुरुष को दूरी के कारण स्थागु का केवल उच्चेस्तरस्व ( ऊंचाई) हप सामान्य घर्म के साथ ही प्रत्यक्ष होता है, उसके स्थागुत्य रूप विशेष घर्म के साथ नहीं। इसके बाद उस पुरुष को यह 'आकांक्षा' होती है कि "यह कौन सी वस्तु है ?" इस इच्छा रूप धाकांक्षा से प्रेरित होकर जब वह स्थागु के समीप जाता है, तो उस पुरुष को 'धयं स्थागु' इस आकार का प्रत्यक्ष ही होता है। 'ध्रहं ज्ञातुमिच्छामि' इस धाकार के ( अनुव्यवसायात्मक ) धाकांक्षा का ज्ञान नहीं।

श्रतः जिस प्रकार कथित प्रत्यक्ष स्थल में जिज्ञासा ( धाकांक्षा ) के बाद स्थागुत्व धर्म के साथ स्थागु के प्रत्यक्ष की सामग्री का संबलन होने पर स्थागु का प्रत्यक्ष ही होता है। छक्त जिज्ञासा ( रूप आकांक्षा ) का 'ज्ञातुमिन्छामि' इस आकार के ज्ञान का उदय नहीं होता, उसी प्रकार शान्दवीध स्थल में भी शब्द से विशेष अर्थ की उपस्थिति के समय आकांक्षा के रहने पर भी उसके बाद शब्द जिनत उपस्थित विशेष अर्थों का परस्पर संसर्गबोध रूप अन्वयबोध ही होगा, 'आकांक्षा' की 'अवगित' अर्थात् ज्ञान नहीं।

#### पू० प० न च विशेषोपस्थानात्... ... ...

उक्त प्रत्यक्ष स्थल में भी जिज्ञासा (धार्काक्षा) के बाद जिज्ञासा के ज्ञान की उत्पादिका सामग्री भी है, एवं स्थागु का विशेष रूप से प्रत्यक्ष की सामग्री भी है। ऐसी स्थिति में धगले क्षण में किसकी उत्पत्ति होगी? जिज्ञासाविषयक ज्ञान की? अथवा उक्त विशिष्ट प्रत्यक्ष की?

यदि स्थारणु का विशेष रूप से प्रत्यक्ष को पहिले स्वीकार करेंगे, तो उसके अन्य कारणों के एकत्र होते-होते आकांक्षा का ज्ञान ही न हो सकेगा, क्योंकि तब तक जिज्ञासा स्वयं विनष्ट हो जायगी। जिज्ञासा का 'अवगित' रूप ज्ञान तो प्रत्यक्षात्मक ही होगा। किन्तु विषय भी प्रत्यक्ष का कारण है। अतः जिज्ञासा के विनष्ट हो जाने पर उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा।

<sup>1.</sup> अर्थात् शाब्दबोध स्थत में भी उक्त प्रत्यक्ष रूप दशन्त के वज से यह कल्पना करते हैं
कि आकांचा के उदय होने के बाद झरकांक्षा के जान से पहिंचे ही शाब्दबोध की
उत्पत्ति हो जायगी। अत: आकांका ही शाब्दबोध का कारण है, आकांचा का जान
कारण नहीं है।

तावन्मात्रस्यानाकाङ्क्षत्वात् । न चैवम्भूतोऽप्ययमैकान्तिको हेतुः यदा 'ह्ययमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्यतामि' ति वक्ता उच्चारयति, श्रोता च व्यासङ्गादिना

यदि उक्त स्थित में 'जिज्ञासा' (आकांक्षा) की अनगति पहिले मानते हैं, एवं स्थाया का विशिष्ट प्रत्यक्ष बाद में मानते हैं, तो स्थाया के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं आती है। अतः जिज्ञासा की अवगति को ही पहिले स्वीकार करना उचित है। सुतराम उक्त प्रत्यक्ष स्थल में भी जिज्ञासा ही कारण है, उसका ज्ञान नहीं।

इसी प्रकार बाब्दबोध स्थल में भी शब्द विशेष की उपस्थित से पहिले ही आकांक्षा उरपन्न होकर बाब्दबोध को उरपन्न कर सकती है।

सि॰ प॰ तावन्मात्रस्य ... ...

ज्ञान की इच्छा ही आकांक्षा है। ज्ञान किसी विषय का ही होता है, बिना किसी विषय का नहीं। एवं ज्ञान जिज्ञासा का कारण है। फलतः जिज्ञासा जिस विषय की होगी, उस विषय का ज्ञान उस जिज्ञासा का कारण होगा। अब यह पूछना है कि किस विषय की जिज्ञासा अथवा आकांक्षा से किस विषय का चान्दबोघ उत्पन्न होगा? क्योंकि किसी भी विषयक इच्छा से किसी अन्य विषयक शान्दबोघ की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः यही कहना होगा कि पदों से उपस्थित अर्थों के परस्पर संसर्ग विषयक ज्ञान ही उक्त जिज्ञासा का विषय है। (फलतः विषयक आकांक्षा ही विद्विषयक अन्वयबोध का कारण है)। इस प्रकार पद जिन्त पदार्थ विशेष की उपस्थित रूप ज्ञान उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा का कारण है। सुतराम पदार्थ विशेष की उपस्थित स्प ज्ञान उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा का ही संबलन नहीं हो सकता, तो फिर उक्त जिज्ञासा विषयक ज्ञान रूप 'जिज्ञासावगित' के संबलन की बात तो बहुत दूर की बात हो जाती है।

न चैवम्भूतोऽपि ... ...

(दूसरी बात यह है कि यदि आकांक्षा को ज्ञात होकर शान्दबोध का कारण मान भी छें तथापि) प्राकांक्षा से घटित उक्त हेतु 'ऐकान्तिक' नहीं होगा अर्थात् व्याप्ति से युक्त नहीं होगा प्रयात् व्यभिवार से युक्त ही होगा।

यदा स्यमेति ... ...

क्योंकि जिस समय वक्ता ने 'अयमेति पुत्रो राजः पुरुषोऽपसार्यताम्' इस संपूर्ण वान्य का अञ्चारण किया, किन्तु सुननेवाला प्रमादवश 'राजः पुरुषोऽपसार्यताम्' केवल इतना अंश ही सुना। सुने गये इस वाक्यांश के पदों में आकांक्षादिमस्य भी है, एवं तत्स्मारकपद समूहत्व भी है, अतः प्रकांक्षाघटित संपूर्ण हेतु की सत्तां है। किन्तु 'स्मारितार्थासंसर्गज्ञान-पूर्वकत्व' रूप साध्य वहाँ नहीं है। क्योंकि वक्ता ने इस बोध के प्रमिप्राय से उक्त वाक्य का उच्चारण किया है कि— निमित्तेनाऽयमेति पुत्र इत्यश्रुत्वैव 'राज्ञः पुरुषोऽपसार्यंतामि'ति श्रुगोति, तदाऽस्त्या-काङ्क्षादिमत्त्वे सति पदकदम्बकत्वं न च स्मारितार्थंसंगंज्ञानपूर्वंकत्वमिति।

स्यादेतत् । यावत्समिन्याहृतत्वेन विशेषिते हेतौ नायं दोषः, तथाविधस्य व्यभिचारोदाहरणासंस्पर्शात् । कुतस्तिहं कितपयपदश्राविणः संसर्गप्रत्ययः ?। ग्रालिङ्ग एव लिङ्गत्वाध्यारोपात्।एतावानेवायं समिभव्याहार इति तत्रश्रोतुरिभमानः।

'राजा के पुत्र ग्रा रहे हैं, अतः इस पुरुष को यहां से हटा दो'। अतः वक्ता जिस बोध के भ्रमुसन्धान से वाक्य का प्रयोग किया है, राजा एवं उनके पुत्र के बंच जो 'निरूपितत्व, रूप सम्बन्ध है, वही उस बोध का विषय है। किन्तु श्रोता के द्वारा सुने गये ग्रंश में तो 'पुत्र' पद नहीं है। ग्रतः इस वाक्यांश में पुत्रानुयोगिकसंसर्गज्ञानपूर्वकत्व रह ही नहीं सकता। अतः ग्राकांक्षा रूप विशेषण से युक्त उक्त हेतु मी व्यभिचार दोष से ग्रसित ही है। सुतराम उससे अन्वयबोधात्मक मनुमिति की सिद्धि नहीं हो सकती।

पू० प० स्यादेतत्, यावत् … … —

जो 'झाकांक्षा' प्रकृत हेतु में विशेषण है, उसमें मी 'समिम्ब्याहृतयावत्पवित्रहृषि-तरव' विशेषण देंगे। अर्थात् जितने भी पदों में 'परस्पर समिम्बयाहार' ज्ञात हो, उन सभी पदों की आकांक्षा को ही हेतु में विशेषण देंगे। ऐसा करने पर कहीं भी व्यभिचार नहीं होगा। क्योंकि 'अयमेति' इस स्थल में जितने भी परस्पर समिम्बयाहृत पद हैं, उनमें 'पुत्र' पद भी है। विन्निरूपिता आकांक्षा 'राज्ञः पुत्रबोडपसार्यताम्' इस वाक्य के पदों में नहीं है। अतः 'राज्ञः पुत्रबोडपसार्यताम्' पुत्र पद से अषटित इस वाक्य के पद उक्त व्यभिचार के 'उदाहरण' प्रयत् लक्ष्य-नहीं हो सकते।

सि० प० कुतस्तिह \*\*\* \*\*\*

(यदि उक्त पुत्र भद से आघटित उक्त वाक्य के पद अन्वयबोध के प्रयोजक ही नहीं हैं, तो फिर उस से घोता को अनुमिति स्वरूप शाब्दबोध ही क्यों कर होता है ? अलिङ्ग एव "" अभिमानः " " "

(इस प्रथन का यह समाधान है कि) उक्त बाक्य से स्रोता को जो पुत्रविषयक उक्त सन्वयंबोध रूप सनुमिति होती है, उसका कारण है 'सिल्झि' में अर्थात् पुत्र पद से समित राजः पुरुषोऽपसार्यताम् इस वाक्य के पद रूप 'सहेतु' में 'लिझ्झित्व' की अर्थात् हेतुस्व की भ्रान्ति । क्यों कि स्रोता को यह घारणा होती है कि 'वक्ता के हारा उच्चरित वाक्य में इतने ही पद प्रयुक्त हैं, जिनमें परस्पर समित्याहार' है ही। अत। उक्त स्थल में जिस अन्वयंबोध रूप अनुमिति की उत्पत्ति होती है, उसमें पुत्र प्रतियोगिक संसर्ग विषय नहीं होता है है।

१. अर्थात् ओता को राजा, पुरुषः, अपसार्थताम् इन्हीं तीन पर्दो में परस्पर समिन्हार का 'अभिमान' अर्थात् विषयंथ है। प्रकृत में खिक्क है अषम्, प्रति, राजाः, पुरुषः अप-

न । तत्सन्देहेऽपि श्रुतानुरूपसंसर्गावगमात् । भवति हि तत्र प्रत्ययः 'न जाने किमपरमनेनोक्तमेतावदेव शुतं यद्राज्ञः पुरुषोऽपसार् तामिति' भ्रान्तिरसाविति चेत् ; न तावदसौ दुष्टेन्द्रियजा, परोक्षाकारत्वात् ? न लिङ्काऽऽभासजा, लिङ्काभि-भिमानाभावेऽपि जायमानत्वात् ।

## सि॰ १० न, तस्सन्देहेऽपि ... ...

तथापि उक्त हेतु व्यभिचरित है ही, क्यों कि जिन सभी पदों में समिन्याहतत्य नहीं मी रहता है, कि नतु समव्याहतत्व का सन्देह भी रहता है वहाँ भी अन्वयबोध होता है। जैसे कि पूर्वोक्त स्थल में ही जहाँ श्रोता यह कहता है कि 'वक्ता के द्वारा उचिरित सभी पद तो मैंने नहीं सुने' किन्तु 'राज्ञः पुरुषा अपसार्यताम्' ये तीन पद मैंने अवश्य सुने' एताहश स्थल में भी स्रोता को पुत्रानुषोगिक सम्बन्ध विषयक अन्वय बोध होता है। अतः उक्त स्वरूप आकांक्षा को यदि ज्ञात होकर कारण मान कर आकांक्षा को हेतु में विश्लेषण दें, तथापि उक्त स्थल में व्यमिचार अनिवाय है।

## पू० प भ्रान्तिरसी ... - ...

उक्त स्थल में बक्ता का तास्पर्य जिन पदों के अथों के परस्पर सम्बन्ध में है, उनमें पुत्रानुयोगिक सम्बन्ध भी है। श्रोता को जिन सन्बन्धों का अन्वय बीध सुने गये पदों से होता है, उनमें से किसी में भी पुत्रानुयोगिकस्य नहीं है। श्रोता का अन्वयबोध चूँकि वक्ता के तास्पर्य विषयीभूत सम्बन्ध से भिन्न विषय का है, अतः वह भ्रान्ति रूप है। १

#### सि॰ प॰ न तावदसी ... ...

उक्त अमारमक अन्वयवोध किससे उथ्यन्न होता है ? सर्दत्र श्रम की उत्पत्ति प्रमाण।भास से ही होती है। वैशेषिक प्रत्यक्ष भीर अनुमान यें दो ही प्रमाण मानते हैं। इस लिए उनकें मत में प्रमाणामास भी (१) दुष्ट इन्द्रिय एवं (२) हेस्वरमास ये दो ही प्रकार के होंगे। उक्त अन्वयवोध यदि श्रम रूप होगा, तो उसको इन्हीं दोंनों प्रमाणस्मासों में से किसी से उत्पन्न

सार्यंताम्' इतने पर्वे में रहने वाला समुदायत्व । राज्ञः, पुरुषः, अपसार्यंताम् इन तीन पर्दे में ही रहने बाला समुदायत्व प्रकृत में हेतु नहीं है, किन्तु श्रीता को इसी श्रलिक में पर्यांत् प्रहेतु में लिंगत्व का अभिमान होता है। जिससे उस को पुत्र प्रतियोगिक सम्बन्धाविषयक रक्त प्रन्वयवीध रूप श्रजुमिति होती है।

अर्थात् उक्त वाक्य से यदि शीता को आन्ति रूप शाब्द्वोध होता भी है, तथापि वह शब्द 'प्रमार्था' नहीं हो सकता। क्योंकि 'श्मा' का कारण ही प्रमाण है। उक्त शब्द में प्रमा की करणता नहीं है, किन्तु अम की करणता है।

एताद्दक्पदकदम्बप्रतिसंघानमेव तां जनयतीति चेत्; यद्येवमेतदेवादुष्ट' सदभ्रान्ति जनयत् केन वारणीयम् ? व्याप्तिप्रतिसन्धानं विनाऽपि तस्य संसर्ग-प्रत्यायने सामर्थ्याऽवधारणात्, चक्षुरादिवत् ।

नास्त्येव तत्र संसर्गप्रत्ययः, असंसर्गाग्रहमात्रेण तु तथाव्यवहार इति चेत्;

होगा। किन्तु अन्वयबोध चूँकि परोक्षाकारक है, अतः उसकी उरपत्ति दुष्ट इन्द्रिय रूप प्रमाणमास से नहीं हो सकती। क्योंकि दुष्ट इन्द्रिय रूप प्रश्यकामास से उत्पन्न ज्ञान मी अपरोक्षाकारक ही होता है।

एवं उक्त अन्वयवीष लिङ्गामास से भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि लिङ्गामास (हेत्वामास) के द्वारा जो अमारमक अनुमिति होती है, उसके लिए यह आवश्यक है कि उस हेत्वामास को बोद्धा 'हेतु' समभे (अर्थात् हेत्वामास में हेनुत्व की आन्ति रहे)। 'किन्तु राज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्' इस वाक्य से जो अमारमक अन्वयबोध होता है, उसमें इस प्रकार के किसी अम की आवश्यकता नहीं होती है। अनः उक्त अन्वयबोध अम रूप अनुमान के उत्पादक प्रमाणामास से भी उत्पन्न नहीं हो सकता।

#### पू० प० एताहक् ... ...

श्रान्ति रूप ज्ञान प्रमाणाभास से ही हो, एसी कोई राजाज्ञा नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है, कि 'राज्ञः पुरुषोऽयसार्यताम्' इस पद समूह के प्रतिसन्धान से ही श्रोता को उक्त श्रमात्मक बोध होता है।

# सि॰ प॰ यद्येवम् … … …

यदि ऐसी बार्त है, तो फिर यह स्वीकार करना होगा कि शब्द में ऐसी सामर्थ्य है कि कि वह व्याप्ति प्रभृति के अनुसन्धान का साहाय्य न पाने पर भी भनुभृति को उत्पन्न करे। ऐसी स्थिति में शब्द यदि 'अदुष्ट' रहे प्रयात उसमें भाकांक्षादि रहे, तो उस अदुष्ट अर्थात दोष रहित शब्द से व्याप्ति प्रभृति के अनुसन्धान के विना ही प्रमात्मक अनुभव को भी उत्पत्ति हो सकती है। जैसे कि चक्षुरादि इन्द्रियाँ यदि दोष से युक्त रहतीं है, तो उनसे भ्रमात्मक अनुभव होता है। यदि उन में दोष नहीं रहते, तो उन्हीं इन्द्रियों से प्रमात्मक भनुभव उत्पन्न होता है (शब्द: प्रमाजनक: दोषसाहाय्ये सित भ्रमधनकत्वात् चक्षुरादिवत्) चूंकि प्रमा का करण होना ही प्रामाण्य है, अतः शब्द नाम का भी भ्रतिरक्त प्रमाण भवश्य है।

#### पू० प० नास्त्येव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कथित 'राज्ञा पुरुषोऽपसार्यताम्' इस स्थल में यदि भ्रान्ति के अनुमानाभासाहि कारणों में से कोई भी नहीं है, तो फिर वहाँ पदार्थों के परस्पर संसर्ग विषयक भ्रमास्मक बोध भी नहीं होता है। किन्तु 'राज्ञा पुरुषोऽपसार्यताम्' सुने गये इस वाक्यांच में जितने

ताह यावत्समिक्याहारेणापि विशेषणेनाप्रतिकारः, तथाभूतस्यानाप्तवाक्यस्य संसर्गज्ञानपूर्वंकत्वाभावात् । असंसर्गाग्रहपूर्वंकत्वमात्रे साध्ये न व्यभिचार इति चेत् ; एवं ताह संसर्गो न सिद्धचेत् ।

ही पद परस्पर समिन्याहार से युक्त हैं, उनके अर्थों में परस्पर 'असंसर्ग' का ज्ञापक भी कोई नहीं है। ग्रतः उन पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध के 'श्रज्ञान' से श्रोता में 'असंसर्गाग्रह' का व्यवहार होता है। सुतराम् व्याप्ति के प्रतिसन्धान के बिना शब्द में भ्रम के उत्पादन की भी सामर्थ्य नहीं है। ग्रतः कथित रीति से भी शब्द के स्वतन्त्र प्रामाण्य का समर्थन नहीं किया जा सकता।

#### सि॰ प॰ तर्हि ... ... ...

यदि ऐसी बात है तो फिर हेतु में 'यावत्पदसमभिव्याहृतस्व' दिशेषण के देने पर मी अनात पुरुष के द्वारा उच्चरित 'घटमानय' इस वाक्य के पदों में व्यभिचार अवश्य होगा। (मले ही 'राज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्' सुने गये इस वाक्यांश के पदों में उक्त विशेषण से व्यभिचार का वारण हो जाय)। क्योंकि आप शब्द से पदार्थों का आन्तिरूप संसर्गबोध को मो अस्वीकार करते हैं। अतः उक्त स्थल में उक्त संसर्गज्ञानपूर्वकस्व' रूप साध्य नहीं है, किन्तु कथित तस्मारकत्वरूप हेतु तो है ही।

## पू० प० भ्रसंसर्गाग्रहपूर्वंकत्व 🕶 · · · · ·

उक्त अनुमान में 'पदार्थसंसर्गज्ञानपूर्वकत्व' के स्थान में 'पदार्थों के परस्पर असंसर्ग के अग्रह' (अज्ञान ) को ही साध्य भी करेंगे। अनामपुरुषोंचनित वाक्य के पदों में यह साध्य भी है ही, अतः व्यभिवार दोष नहीं है।

## सि॰ प॰ एवं तर्हि ... ... ...

उक्त रीति से शब्द के द्वारा यदि पदार्थों का असंसर्गाग्रह ही होगा, तो वह मी पदार्थों के परस्पर संसर्गरूप अन्वय का बोध नहीं होगा। किन्तु सो दृष्ट नहीं है, क्योंकि 'घटमानय' इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न बोध से आज्ञापालक श्रोता में जो घटानयन की प्रवृत्ति देखी जाती है, यह प्रवृत्ति अनुपपन्न हो जायगी। क्योंकि प्रवृत्ति जिस विषय की होती है, उसी विषय का ज्ञान उस प्रवृत्ति का कारण होता है, अतः घटानयन की प्रवृत्ति घटानयन विषयक ज्ञान से ही होगी। घटकर्मक आनयन ही 'घटानयन' है। फलतः घट में जो आनयन का कर्मत्व रूप सम्बन्ध है, एवं आनयन में घट का जो स्वनिष्ठकर्मतानिरूपितत्व रूप सम्बन्ध है, इन संसर्गों का ज्ञान रूप ही घटानयन का ज्ञान है। इस प्रकार पदार्थसंसर्ग का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है। कथित असंसर्गाग्रह को प्रवृत्ति का कारण नहीं माना जा सकता, वर्शोंक जिन पदार्थों के परस्पर संसर्ग का ज्ञान नहीं है पदार्थों का असंसर्गज्ञान भी गहीं है, उस समय भी पदार्थों के परस्पर संसर्ग का ज्ञान नहीं है पदार्थों का असंसर्गज्ञान भी गहीं है, उस समय भी पदार्थों

श्राप्तवाक्येषु सेत्स्यतीति चेन्न । सर्वेविषयाऽऽप्तत्वस्यासिद्धे: । यत्र कचिदाप्तत्वस्यानैकान्तिकत्वात् । प्रकृतिवषये चाऽऽप्तत्वसिद्धौ संसर्ग विशेषस्य प्रागेव सिद्धचभ्युपगमादित्युक्तम् ।

के असंसर्ग का अग्रह तो है ही, उस समय भी प्रवृत्ति की आपत्ति होगी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि शब्द से भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं, केवल प्रनाप्त पुरुषोचिति वाक्य से पदार्थी का अपंसर्गाग्रह मात्र होता है।

## पू॰ प॰ ग्राप्तवाक्येषु 🕶 · · · · ·

ग्राप्तपुरुष के द्वारा उच्चरित वाक्य से जो बोध होता है, उसी से प्रवृत्त्यादि कार्य होते हैं। इसलिए माप्तवाक्य से पदार्थों के परस्पर संसर्ग का अन्वय बोध होता है। अनाप्त-वाक्य से केवल पदार्थों का ध्रससर्गाहग्रह हो होता है, अतः उससे प्रवृत्यादि कार्य नहीं होते। फलतः प्रकृत में दो अनुमान अलग प्रलग हैं। एक में पदार्थों का संसर्गग्रहपूर्वकरव साध्य है, जिसका उपयोग आप्तोच्चारत वाक्य से होनेवाले अन्वयबोधारमक अनुमान में होता है। दूसरे अनुमान का साध्य है 'असंसर्गाग्रहपूर्वकरव', जिस का उपयोग अनाप्तवाक्य से अथवा निराकांक्षवाक्य से अथवा बक्ता के अनिभन्नेतार्थ विषयक बोध के जनक किन्तु भकांक्षा से युक्त 'राज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्' इत्यादि वाक्यों से उत्पन्न उक्त असंसर्गाग्रह में होता है। अतः प्रवृत्ति की कथित अनुपपत्ति रूप दोष नहीं है।

#### सि० प - सर्वविषयाप्तत्वस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वैशेषिकों के उक्त कथन के अनुसार जिस अन्वयनोध रूप अनुमिति से प्रवृत्यादि की उत्पत्ति होगी, उस के हेतु में 'आसोक्तस्व' विशेषण देना आवश्यक होगा। किन्तु यही जानना कठिन है कि 'आस' कौन है ? क्योंकि जिन्हे परम आस समझा जाता है, उनसे मी कभी आन्तिवध ही सही, झूठ बोला ही खाता है। जिनको सभी 'अनास' समझते हैं, वे मी कदाचित् सस्य बोलते ही है। अतः हेतु में जिस 'आसोक्तस्व' को विशेषण देगें, तद्घटक आसत्व से सर्वविषयक आसत्व विवक्षित हो तो वह मंभव नहीं होगा, क्योंकि सभी विषयों के लिए कोई भी 'आस' नहीं हैं। यदि कुछ विषयों में 'आसत्व' इष्ट हो, तो फिर उक्त हेतु

# न च सर्वंत्र जिज्ञासा निबन्धनं, ग्रजिज्ञासोरपि वाक्यार्थप्रत्ययात्।

अनामो व्यरितवाक्य में व्यभिचरित होगा। अतः उक्त रीति से भी शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव की बात ठोक नहीं है।

यदि 'प्रकृत विषय' में आसस्य दिविसत रहे अर्थात् जिस वक्ता को स्वोच्चरित शब्द से उत्पन्न प्रमाज्ञान के समान यथार्थ ज्ञान रहे, वही पुरुष उस विषय में आस है— इस प्रकार का मास्त्र यि विविस्त रहे, तथापि अनुमिति की अनुपपित रहेगी ही ( उक्त व्यभिचार दीष का बारण भले ही हो जाय )। क्योंकि 'प्रकृत विषय में आसत्व' का अर्थ होगा, पदार्थों के परस्पर संसर्ग का ज्ञान। इस प्रकार के आसत्व को यदि हेतु में विशेषण देंगे, तो हेतु के विशेषण के रूप में ( हेतुवावच्छेदकज्ञान विषया ) पदार्थों के संसर्ग का ज्ञान भी अनुमिति से पहिले ही आवश्यक होगा। इस प्रकार पदार्थों के परस्पर संसर्ग का ज्ञान यदि पहिले ही हो जायगा तो फिर अनुमान की प्रवृत्ति ही व्यर्थ हो जायगी, क्योंकि उसी ज्ञान के संपादन के लिए तो अनुमिति की प्रवृत्ति हो रही है। हेतु में आसत्व विशेषण के देने से इस दोष का प्रतिपादन पहिले भी कर चुके हैं।

सि० प॰ १न च सर्वेत्र \*\*\* \*\*\* \*\* ग्वाक्यार्थंप्रत्ययात् \*\*\* \*\*\*

पाकांक्षा यदि जिज्ञासा स्वरुप हो, तो उसमें ज्ञात होकर अनुभिति कारणत्व का समर्थन किया भी जा सकता है, किन्तु प्रकृत में 'ग्राकांक्षा' जिज्ञासा स्वरूप हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर शान्दवोध के प्रति जिज्ञासा को कारण मानना होगा, किन्तु जिस पुरुष में जिज्ञासा नहीं है, प्रथ च पदों की शक्ति का ज्ञान है, ऐसे 'आजिज्ञासु' पुरुष भी जब वाक्य को सुनता है, तो उसको भी शान्द बोच अवश्य होता है। अतः जिज्ञासा (रुप आकांक्षा) शान्दबोध का कारण नहीं हो सकती।

श. यहाँ प्रकृत सन्दर्म का थोड़ा पूर्वापर अनुसन्धान आवश्यक है। शब्द प्रमाण से होनेवाले कार्य के संपादन के लिये हो अनुमानों का प्रयोग आदि में किया गया है। इन दोनों ही अनुमानों के हेतु में आकांक्षा विशेषण है। सिद्धान्ती ने पहिले इस युक्ति के द्वारा खयडन किया है कि शब्द से उरपन्न होने वाले बोध में आकांक्षा स्वरूसत् (स्वयं ही) कारण है, जात होकर नहीं। यदि आकांक्षाघटित हेतु से अन्वययोध मानेंगे, तो उस योध में आकांक्षा का उपयोग ज्ञात होकर ही हो सकता है, स्वरूपत: नहीं। अत: स्वरूपत: आकांक्षा से उरपन्न होने वाला अन्वयबोध अनुमिति इप नहीं हो सकता। सिद्धान्ती ने शोडिवश आकांक्षा को ज्ञात होकर

श्राकाङ्क्षापदार्थंस्तिहं कः ?। जिज्ञासां प्रति योग्यता । सा च स्मारित-तदाक्षिप्तयोरिवनाभावे सित श्रोतिर तदुत्पाद्यसंसर्गावगमप्रागभावः । न चैषोऽपि ज्ञानमपेक्षते, प्रतियोगिनिरूपणाधीनिरूपणत्वात् तदभावनिरूपणस्य च विषयनिरूप्यत्वादिति ।

'प्रमा' निक्चयात्मक ही होती है, अतः जो निश्चयात्मक ज्ञान के उत्पादन में समर्थ नहीं है, अथवा आमोक्तत्व के सन्देह से ग्रसित है, उस वाक्य से 'प्रमा' रूप ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ( क्योंकि वह निश्चयात्मक होता है )।

पू० प० ग्राकांक्षापदार्थंस्तिह \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि आकांक्षा जिज्ञासा रूप नहीं है तो फिर 'आकांक्षा' पद का क्या अर्थ है? अर्थात् आकांक्षा का क्या स्वरूप ( छक्षण ) है ?

सि॰ प॰ जिज्ञासाम् -- - -- --

जिज्ञासा की 'योग्यता' श्रयांत् जिज्ञासा की उत्पत्ति की स्थिति अर्थात् संभावना ही 'आकांक्षा' पद का अर्थ है।

जिज्ञासा की यह योग्यता पदों से वृत्तिज्ञान के द्वारा उपस्थित दो अर्थों में अथवा पदों से प्राक्षित रे दो अर्थों में परस्पर 'प्रविनामाव' (व्याप्ति) सम्बन्ध के रहते हुये स्रोता

अनुमिति का संपादक मानकर मी 'न वैवन्भूतोऽपि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त दोनों अनुमानों का खबरन किया है। इसी सन्दर्भ में पुनः आकांचा को जात होकर शनुमिति कारणता के खबरन के द्वारा पुनः दोनों अनुमानों का खण्डन करने उपक्रम किया गया है।

१. 'तयहुल्लस्पचिति' इस वाक्य के दोनों ही पदों में से प्रत्येक से क्रमशा उपित्यत तयहुल एवं पाक रूप दोनों ही अथों में परस्पर 'अविनाम व' या ज्यासि अवस्य है। क्योंकि उक्त पाक किया में कर्माव सक्ष्यच से (स्वित् इक्मेंतानिरूपितत्व सम्बन्ध से) तयहुलादि वर्म अवस्य हैं। क्योंकि कोई भी सक्ष्मेंक किया विना कर्म के नहीं होती। एवं कोई वर्म भी विना कारफ के नहीं रहता। अता विलक्षण तेला संयोग रूप पाक भी समवाय सम्बन्ध से उक्त वाक्य घटक 'तयहज्ञम्' पद से उपस्थित तयहुल रूप अर्थ में अवस्य है। इस प्रकार पदों के द्वारा उपस्थित दो अर्थों में क्यांसि (अविनामाव) रहती है।

प्राभाकरास्तु, लोकवेदसाधारण्व्युत्पत्ति बलेनाऽन्विताभिधानं प्रसाध्य वेदस्यापौरुषेयतया ववद्वज्ञानानुमानानवकाशात् संसर्गे शब्दस्यैव स्वातन्त्र्येण् प्रामाण्यमास्थिषत । लोके त्वनुमानत एव वक्तृज्ञानोपसर्जनतया संसर्गस्य सिद्धे रन्विताभिधानबलायातेऽपि प्रतिपादकत्वे ग्रनुवादकतामात्रं वावयस्येति निर्णीतवन्तः ।

पुरुष में वाक्य से उत्पन्न होनेवाले शान्यबोध या अन्ययबोध रूप 'श्रवगम' के प्रागमाव की सत्ता स्वरूप है।

पू० प० प्राभाकारास्तु ... ... ... निर्गीतवन्तः

प्रमाकर संप्रदाय के मीमांसकों का कहना है कि वेद रूप शब्द राशि ही स्वतन्त्र प्रमाण है। एवं लोकिक शब्द से तदर्थं विषयक अनुमान ही होता है, अतः लोकिक शब्द स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है।

किन्तु 'नीलं सरोजम्' इत्यादि स्थलों में 'सरोज' पद से उपस्थित 'कमलादि' अनील भी होते हैं, एवं नील पद से उपस्थित 'नील रूप' सरोज से भिन्न पटादि में भी रहता है, अत: इन दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध संभव नहीं है। कि: तु उक्त स्थल में भी आकांका रहती है, अत: 'तदाक्षिसयो:' पद रखा गया है। अर्थात् उक्त दोनों अर्थों में ज्यासि के न रहने पर भी 'नील' पद से उपस्थित 'नीलरूप' विशेष गुण से गुणसामान्य का आक्षेप होता है, एवं सरोज पद से उपस्थित कमलपुष्प रूप द्रव्य विशेष से भी द्रव्य सामान्य का आक्षेप होता है। इस प्रकार 'आक्षिस' द्रव्य सामान्य एवं गुण सामान्य में जो व्याधि है, उसी के द्वारा 'नीलं सरोजम्' इत्यादि स्थलों में आकांका का निर्वाह होता है।

२. बक्ता को पदार्थों के संसगं का ज्ञान यथि वाक्य के प्रयोग से पहिले ही रहता है।
क्योंकि प्रागमाय मी कार्य का एक कारण है। अतः शान्दबोध रूप कार्य का प्रागमाय
मी शान्दबोध का कारण है। प्रागमाय रूपा उक्त आकांका से शान्दबोध रूप कार्य
के उत्पादन में उक्त प्रागभाय का ज्ञान अपेचित नहीं है। यदि शान्दबोध रूप कार्य
की कारणाता प्रागमाय के ज्ञान में स्वीकार करेंगे तो उस प्रागमाय के ज्ञान संप.दन
के लिये पदार्थों का ज्ञान आवश्यक होगा। क्योंकि प्रतियोगिज्ञान अमाय ज्ञान का
कारण है। इस प्रकार प्रागमाय रूपा उक्त आकांचा को ज्ञात होकर शान्दबोध का
कारण मानने पर शान्दबोध रूप 'स्व' को ही 'शान्दबोध' रूप कार्य का कारण मानना
होगा। अतः आकांचा ज्ञात होकर अन्यययोध का कारण नहीं हो सकती। सुतराम्
शन्दजनित अन्वयबोध अनुमिति नहीं है। शब्द अवश्य ही स्वतन्त्र प्रमाण है।

(उन लोगों का अभिप्राय है कि) शक्तिज्ञान शाब्दबोध का कारण है। शक्तिज्ञान का सर्वसम्मत प्रकार यह है कि 'गामानय' इत्यादि आज्ञा सूचक वाक्य के प्रयोग के बाद आज्ञा का पालन करनेवाला भृत्य प्रथम शिष्यादि सास्नादि से युक्त गो रूप अर्थ को ला देता है। वहां यदि कोई ऐसा पुरुष रहता है, जिसे 'धानय' पद का धर्य ज्ञात है, किन्तु 'गोपद' की शक्ति ज्ञात नहीं है, तो उस अज्ञ पुरुष से धानयन रूप क्रिया के कर्म स्वरूप सास्नादि से युक्त उक्त धर्य में गोपद की शक्ति हो जाती है। शक्तिज्ञान की उत्पत्ति की इस रीति से समझते हैं कि केवल गो रूप धर्य में गोपद की शक्ति नहीं है, किन्तु गो रूप अर्थ से 'इतर' जो 'आनयनादि' रूप अर्थ, उस इतर अर्थ से अन्वित नो रूप अर्थ में ही गो पद की शक्ति है। इस प्रकार प्रामाकर मीमांसकों के मत में शक्तिज्ञान का अभिलापक शब्द है 'इतरान्वितो गी: गोपदशक्यः'। यही मत 'अन्विताभिधानवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। धर्यात् जिस 'वाद' में इतर में अन्वित धर्थ ही पद से 'ध्रमिहित' होता हो बही है 'अन्विताभिधानवाद'।

'य एव लीकिकास्त एव वैदिकाः' इस न्याय से वेद में जो शब्द प्रयुक्त हैं, उनके शिक्तज्ञान में भी यही रीति जाननी चाहिये। किन्तु शिक्तज्ञान की इस राति के अनुसार लीकिकवाक्य से जो अन्वयंबोध अथवा शाब्दबोध होगा, वह अनुभिति रूप ही होगा। क्योंकि वक्ता का शब्दप्रयोग नियमतः 'स्व' में (वक्ता में) शब्द से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के समान ज्ञान के रहने पर ही होता है। अतः उक्त दोनों अनुमान लीकिक वाक्य स्थल के सर्वया उपयुक्त हैं।

किन्तु वेद तो अपीरुषेय हैं। उनका तो कोई प्रथम उच्चारण करनेवाला 'वक्ता' नहीं है। अतः वैदिकवाक्यों से उत्पन्न होनेवाले पदार्थसंसर्गवीय या अन्वयवीय के स्त्रिये शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण ही मानना होगा।

लौकिक शब्दों से भी यद्यपि पदायों के संसर्ग का बोध (अन्वयबोध) भवश्य होता है। किन्तु लौकिक शब्द अन्वयबोध के उत्पादन में स्वतन्त्र नहीं है। किन्तु लौकिक वाश्य से पहिले उक्त वाश्य में प्रयुक्त पदों में प्रवार्थ संसर्ग विषयक प्रमाजन्यत्व का अनुमान होता है। इस अनुमान के साध्य में 'पदार्थ संसर्गप्रमा' विशेषण है। इस प्रकार विशिष्ट साध्यज्ञान के उत्पादन में विशेषण ज्ञान विश्वया अपेक्षित होने से (गौणतया) लौकिकवाश्य से अन्वयबोध रूप प्रमा की भी उत्पत्ति होती है।

यह मी सत्य है कि जिस प्रकार वैदिकवाक्यों से शाक्यबोध में 'अन्विताभिधान' वाकी रीति के उपयोग से शब्दबोध होता है, उसी रीति से लौकिक वाक्यस्थलमें भी शाब्दबोध होता है। तथापि लौकिक शब्दों में स्वतन्त्रप्रामाण्य नहीं है, क्योंकि लौकिक शब्द अन्वयबोध रूप प्रमाज्ञान के उत्पादन में स्वतन्त्र नहीं है, उसको इस कार्य के लिये वक्तापुरुष में रहनेवाले प्रमाज्ञान की भी अपेक्षा होती है। अतः लौकिक शब्द से प्रमाज्ञान की भी अपेक्षा होती है। अतः लौकिक शब्द से प्रमाज्ञान की उत्पत्ति तभी

#### तदतिस्थवीयः।

# निर्गीतशक्तेर्वाक्याद्धि श्रागेवार्थस्य निर्णये। ज्याप्तिस्मृतिविलम्बेन लिङ्गस्यैवानुवादिता।।१४॥

यावती हि वेदे सामग्री तावत्येव लोकेऽपि भवन्ती कथमिव नार्थं गमयेत्। न ह्यपेक्षग्रीयान्तरममस्ति, लिङ्के तु परिपूर्णेऽप्यवगते व्याप्तिस्मृतिरपेक्षग्रीयाऽस्तीति विलम्बेन कि निर्णेयम्?। अन्वयस्य प्रागेव प्रतीतेः।

होती है, जब कि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध अथों को ही विषय करे। इसिलये लोकिक शब्द से होनेवाले प्रमाजानों के स्वतन्त्र करण प्रत्यक्षादि प्रमाण ही हैं। लौकिकशब्द प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध अथों के अनुवादक मात्र हैं। अतः लौकिक शब्द अनुवादक होने के कारण प्रमाण ही नहीं है। क्योंकि प्रामाण्य के लिये प्रमाज्ञान के उत्पादन में स्वातन्त्र्य की भी आवश्यकता है। अत एव प्रमाल्य स्मृति का करण होने पर भी संस्कार पूर्वानुभव से परतन्त्र होने के कारण प्रमाण नहीं होता। अतः लौकिकशब्द का अनुमान में अन्तर्भाव तो उचित है, किन्तु वैदिक शब्द स्वतन्त्र प्रमाण ही हैं।

# सि॰ प॰ तदति " " " ग्रनुवादिता

किन्तु प्रमाकरों का उक्त विमाग भी स्यूलबुद्धि से प्रेरित होने के कारण ठीक नहीं है, क्योंकि:—

वैदिक वाक्यों में प्रयुक्त जिन पदों की शक्ति पहिले से निश्चित है, उन्हीं पदों का का प्रयोग लोकिक वाक्यों में भी होता है। इस प्रकार 'निर्णीतशक्ति' वाले पदों से युक्त लोकिक वाक्य से भी अनुमिति होने से पहिले शाब्दबोध ही हो जायगा। क्योंकि व्याप्ति सापेक्ष होने के कारण अनुमित पीछे होगी। वैदिकशब्द में पहिले से ही शाब्दबोध की स्वतन्त्रकरणता सिद्ध है। अतः प्रकृत में शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञात अर्थ का प्रतिपादक होने से 'सिड्क' ही अर्थात् अनुमान प्रमाण ही अनुवादक होगा, शब्दप्रमाण अनुवादक नहीं होगा।

# सि॰ प॰ यावती हि \*\*\* 🕶 🐃 …

'वेद में' अर्थात् वैदिकवाक्य से उत्पन्न होनेवाले शाब्दबोध में 'यावती सामग्री' अर्थात् जितने कारणों के समूह की अपेक्षा होती है, छीकिकवाक्य से होनेवाले अन्वयबोध में भी उतने ही कारणों के समूह की अपेक्षा होती है। उससे अधिक कारणों के समूह की नहीं। 'आंकांक्षादि' से युक्त वाक्यत्व को ही 'अन्वय' का अनुमापक कहा है। किन्तु हेतुज्ञान के बाद व्याप्ति स्मरण की भी अपेक्षा अनुमित्ति में होती है। हेतुवाक्य में विशेषणीभूत जो लोके वक्तुराप्तत्विश्वयोऽपेक्षणीय इति चेन्न । तद्रहितस्यापि स्वार्थप्रत्यायने शब्दस्य शक्तेरवधारणात्, ग्रन्यथा वेदेऽप्यर्थप्रत्ययो न स्यात्, तदभावात् । न च लोके ग्रन्यान्येव पदानि, येन शक्तिवैचित्र्यं स्यात् ।

'आकांक्षादि' पद है, उसमें प्रयुक्त 'आदि' पद से 'शक्तिज्ञानं' मी अभिप्रेत है। इस प्रकार 'आकांक्षा' एवं 'शक्तिज्ञान' प्रभृति से युक्त केवल पदों के ज्ञान से हो जब अन्वयबाध की उत्पत्ति सम्भव है, तो फिर कौन सा पदार्थ ऐसा अर्वाश्चष्ट रहता है, जिसके लिये उसमें व्याप्ति की अपेक्षा स्वीकार कर अन्वयबोध को नियमतः धनुमिति रूप स्वीकार किया जाय। अतः वैदिक शब्द के सहश लौकिक शब्द मा स्वतन्त्र हो प्रमाण है।

## पू० प० लोके वक्तुः \*\* \*\* \*\*\*

क्रोंकिक शब्द से उत्पन्न होने वाले प्रमाज्ञान की सामग्री एवं वैदिक शब्द से उत्पन्न होने वाले यथार्थ ज्ञान के कारण समूह, दोनों समान नहीं हैं, दोनों में अन्तर है, दोनों विभिन्न खाति के हैं। क्योंकि वेद अपीरुषेय हैं, अतः उनसे उत्पन्न होने वाले बोध की सामग्री में आसोक्तरब का निश्चय अन्तिनिहित नहीं है। किन्तु लौकिक शब्द से जो अन्वयबोध होता है, उसमें आसोक्तरब का निश्चय सा कारण हैं, अतः उसकी सामग्री आसोक्तरब के निश्चय से युक्त होगी। सुतराम दोनों सामग्रियाँ समान नहीं हैं।

#### सि॰ प॰ न, तद्रहितस्यापि \*\*\* \*\*\*

जिस स्रोता को वाक्य में आप्तोक्तत्व का निश्चय नहीं भी रहता है, उस स्रोता को भी शब्द से प्रन्वयबोध अवश्य होता है। इससे यह निष्पन्न होता है कि आप्तोक्तत्व के निश्चय का साहाय्य रहने पर भी प्रन्वयबोध को उत्पन्न करने की समता शब्द में ही है। स्रोता में यदि शब्द धार्मिक धाप्तोक्तत्व के निश्चय की अपेक्षा प्रन्वयबोध में नियमत: स्वोकार करें तो प्रभाकरों के मत से वे वाक्य के द्वारा अध्वयबोध नहीं होगा। क्योंकि उनके मत से वेदवाक्य धार्मिक आप्तोक्तश्व का निश्चय समव नहीं है। 'य एव लौकिकास्त एव बैदिकाः' इस न्याय के रहते हुये यह कहना संभव ही नहीं कि लौकिक शब्द एवं वैदिक, शब्द भिन्न हैं, अतः वैदिक शब्दों में एक ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जिसके रहते प्राप्तोक्तरव निश्चय के साहाय्य के विना भी उससे शब्दबोध होता है"। इस लिए यही मानना होगा कि बैदिक शब्दों से होनेवाले प्रन्वयबोध में प्राप्तोक्तरव की प्रपेक्षा नहीं है, तो फिर लौकिक शब्द से होने वाले अन्वयबोध में भी प्राप्तोक्तरव के निश्चय की भपेक्षा नहीं है। अतः लौकिक शब्द से होने वाले अन्वयबोध एवं वैदिक शब्दों से उत्पन्न होने वाले प्रन्वयबोध एवं वैदिक शब्दों से उत्पन्न होने वाले बोध, इन दोनों के उत्पादन की रीति में कोई भी अन्तर नहीं है।

अनाप्तोक्तो व्यभिचारदर्शनात् तुल्याऽपि सामग्री सन्देहेन शिथिलायत इति चेत्?

न, चक्षुरादौ व्यभिचारदर्शनेन शङ्कायामपि सत्यां ज्ञानसामग्रीतस्तदुत्पत्तिदर्शनात्।

## पू० प० मनाप्तोको ... ...

यद्याप लीकिक शब्द से होने वाले अन्वयबोध एवं वैदिक शब्द से होने वाले अन्वयबोध, इन दोनों की उत्पादक सामग्रियों में कोई मं। अन्तर आपाततः ज्ञात नहीं होता है, फिर भी इतना अन्तर अवश्य है कि अनाप्त पुरुष के द्वारा उचवरित लीकिकवाक्य से शाब्दबोध नहीं होता है। इस व्यतिरेक व्यभिचार से निष्पन्न होता है कि वाक्य में प्राप्तोक्तस्व निश्चय के नहीं रहने पर भवना आप्तोक्तस्य के सन्देह के रहने पर भी उस वाक्य से निश्चय रूप शान्दबोध की उत्पत्ति नहीं होगी। जिस प्रकार किसी वृक्ष के ठूंठ (स्थासा ) में 'स्थासावि पुरुषः' इस प्रकार के सन्देह के रहने पर, उसमें चक्षुः संयोग के रहते हुये भी चक्षु रूप प्रत्यक्ष प्रमाण स्थासुरव या पुरुषस्य के निश्चय का उत्पादन नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिस वास्य में आप्तोनतत्व का अथवा धनाप्तोक्तत्व का संशय रहेगा, वह वाक्य निश्चय का उत्पादक नहीं हो सकता। स्त्रीकिक वाक्य में इस सन्देह का अवकाश रहता है, किन्तु वैदिकवाक्य में इस संशय का भवकाश नहीं रहता, अतः लीकिक वाक्य घटित सामग्री प्रमा के उत्पादन में 'शिथिल' पड़ बाती है। इस रीति से लीकिक शब्द से जिस प्रमाज्ञान की उत्पत्ति होगो, उसमें बाप्तोक्तस्य के निश्चय की अपेक्षा अवश्य होगी। किन्तु वैदिकशब्द से जिस प्रमाज्ञान की उत्पत्ति होगी, उसमें आप्तोक्तत्व निष्टवय की आवश्यकता किसी भी प्रकार नहीं होगी। लोकिक शाब्द से होने वाले अन्वयबोध एवं वैदिकशब्द से होने वाले भन्य बोन, इन दोनों की उत्पादक सामग्रियों में सर्वथा साम्य नहीं है।

(जिस वाक्य में आसोक्तत्व सन्धिष है, उस वाक्य में यद्यपि अपने अयों के बोध' को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, किन्तु स्वार्थ के 'निश्चय' को उत्पन्न करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। इस प्रकार अन्वय के निश्चयात्मक बोध की सामग्री में उक्त बोध में असमर्धी वाक्य का न रहना ही, उसकी 'शिथिस्रता' है )।

## सि॰ प॰ न, चक्षुरादी \*\* \* \* \* \*

उक्त कथन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि चक्षु से प्रमा एवं अप्रमा दोनों ही प्रकार के शान उत्तन्त होते हैं, इस प्रकार चक्षु में भी प्रमाज्ञान की कारणता सन्दरव है। किन्तु इस प्रकार के सन्देह के रहते हुये भी चक्षु से निष्वयात्मक प्रमाज्ञान की उत्तित्ति होती है। एवं 'अयं पुरुषो न वा' इस आकार के संशय के रहते पुरुषत्व का निष्वय नहीं होता। अतः यही

ज्ञायमानस्यायं विधिर्यत्सन्देहे सित निश्चायकम्, यथा लिङ्गम्, चक्षुरादि तु सत्तयेति चेत् ? न,

मानना पड़ेगा कि समानविषयक संशय ही समान विषयक निश्चय का विरोधी है, विभिन्नविषयक संशय विभिन्न विषयक निश्चय का विरोधी नहीं है। अतः वाक्य धार्मिक अमिन्नतिषयक संशय से वाक्य धार्मिक आसोक्तरव का निश्चय ही प्रतिरुद्ध होगा, वाक्यार्थविषयक निश्चय प्रतिरुद्ध होगा, वाक्यार्थविषयक निश्चय प्रतिरुद्ध नहीं होगा। वाक्यार्थ विषयक निश्चय के लिये वाक्यार्थ विषयक ज्ञान सामान्य की सामग्री ही अपेक्षित है, विशेष इतना ही है कि उस सामग्री को वाक्यार्थ विषयक संशय की सामग्री का सामोप्य न रहे। केवल इतने से ही वाक्यार्थविषयक निश्चय हो जायगा। रे

### पू० प० ज्ञायमानस्य · · · · · · ·

वाक्षुष प्रत्यक्ष रूप निश्चय ज्ञान सामान्य की सामग्री से मले ही उत्पन्न हो, किन्तु इससे यह समियत नहीं होता है कि वाक्यार्थविषयक निश्चय रूप शाब्दबोध भी 'केवल ज्ञान की सामान्य सामग्री से ही उत्पन्न होता है। वयोंकि ज्ञान के 'करण' दो रीतियों से ज्ञान का उत्पादन करते हैं, एक स्वरूपतः दूसरा ज्ञात होकर। ज्ञात होकर लिङ्गादि करण ज्ञानों का उत्पादन करते हैं। बो 'करण' ज्ञात होकर ज्ञानों का उत्पादन करते हैं। बो 'करण' ज्ञात होकर ज्ञानों का उत्पादन करते हैं, उनमें लिङ्ग रूप 'करण' का यह स्वभाव है कि स्वज्ञाप्य साध्य के संशय के रहने पर ही वह उक्त ज्ञाप्य रूप साध्य के निश्चय रूप (अनुमिति) का उत्पादन करता है। ग्रत एव साध्य सन्देह के रहने पर ही साध्य की अनुमिति होती है। ग्रतः ज्ञात होकर ज्ञान के उत्पादक 'वाक्य' रूप करण भी अपने अर्थ विषयक संशय के रहने पर ही वाक्यार्थ विषयक संशय के रहने पर ही वाक्यार्थ विषयक निश्चय का उत्पादक हो सकता है। ग्रतः प्रत्यक्षात्मक निश्चय रूप प्रभा केवल ज्ञान सामान्य के उत्पादक सामग्रो से मले हो उत्पन्न हो, किन्तु परोक्षज्ञान रूप वाक्यार्थविषयक निश्चय तो संशय की सामग्रो से युक्त ज्ञान सामग्रो से ही उत्पन्न हो सकता है, केवल ज्ञानसामग्रो से नहीं।

कहने का तारपर्य है कि निश्चयस्य नाम की ज्ञानस्य की स्याप्य कोई जाति नहीं है। संश्यान्य ज्ञानस्य ही निश्चयस्य है। खतः ज्ञान की उत्पादिका जो सामग्री है, उसीसे संशय और निश्चय दोनों ही प्रकार के ज्ञानों की उत्पत्ति होती है। जिस समय उक्त ज्ञान सामग्री को संशय सामग्री का सामीप्य प्राप्त हो खाता है, तथ उक्त ज्ञान सामग्री से संशयक्ष्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जिस समय ज्ञान की सामान्यसामग्री को संशयसामग्री का सांनिष्य नहीं प्राप्त होता है, उस समय ज्ञान की उक्त सामान्य सामग्री से ही जो ज्ञान उत्पत्त होगा, वह संशय रूप न होने के कारण 'द्रार्थतः' निश्चय रूप ही होगा। अतः ज्ञान की सामान्यसामग्री ही निश्चयात्मक ज्ञान का उत्पादक है।

वाक्यस्य निश्चितत्वात् । फलप्रमाण्यसन्देहस्य च फलोत्तरकालीनत्वात् । स्राप्तोक्तत्वस्य चार्थप्रत्ययं प्रत्यनङ्गत्वात् ।

सि० प० न, वाक्यस्य \*\* '\*\* \*\*\*

यदि अनुमिति में साध्यसशय को (पक्षता विषया) कारण मान भो छें, तथापि वाक्यार्थबोध के प्रति किसी संशय को कारण अवश्य मानें—ऐसो कोई राजाज्ञा नहीं है। धतः यदि अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा किसी संशय में अन्वयबोध की कारणता गृहीत होगी, तभी वाक्यार्थ बोध के प्रति संशय को कारण माना जा सकता है। इसके छिये पहिले यह विचार करना होगा कि किस संशय को वाक्यार्थबोध का कारण माना जाय। (१) वाक्य के संशय को ? कि वा (२) वाक्य। धामिक प्रामाण्य संशय को।

(१) इन दोनों मे पहिला पक्ष इस लिये असङ्गत है कि सभी वाक्यार्थ बोवों के पहिले बाक्य का निश्चय अवश्य रहता है। अतः वाक्यार्थ बोव से पहिले वाक्य का संशय कभी रह ही नहीं सकता। सुतराम वाक्यार्थबाव के साथ 'अन्वय' न रहने के कारण हो बाक्य के सशय को वाक्यार्थबोव का कारण नहीं माना आ सकता।

#### फलप्रामाण्यसंशय · · · · · ·

(२) फलोश्रुत वाक्यायंज्ञान धांभक प्रामाण्यसंशय को भी फलीभून वाक्यार्थ बोध का कारण नहीं माना जा सकता, जिसलिये कि वाक्यायंबोध के पहिले उसका रहता भी संभव नहीं है। क्योंकि वाक्यार्थबोध में जो प्रामाण्य का संशय उत्पन्न होगा, उस संशय में धिमज्ञान विधया वाक्यार्थबोध स्वयं कारण है। अतः वाक्यार्थबोध से पहिले वाक्यार्थबोध धार्मिक प्रामाण्य संशय भा नहीं रह सकता। अतः अन्वय' के ध्रभाव से ही उक्त प्रामाण्य सशय में भी वाक्यार्थ बाध को करणता नहीं मानी चा सकती।

### ग्राप्तोक्तवस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(वस्तुत: 'लोके वनतुः' इत्याद सन्दर्भ के द्वारा जो लोकिक वाक्य से उत्पन्त होनेवाले बोध में वनतु धार्मिक आत्रत्व प्रकारक निश्चय को कारण मानने का उत्यान किया गया है, वही असङ्गत है, क्योंकि ) वाक्य धार्मिक आतोक्तत्व का निश्चय वाक्याधांबोध का कारण है ही नहीं, क्योंकि अर्धबोध के साथ वनतु धार्मिक आतत्व निश्चय का जो अन्वय-ध्यतिरेक है. उसी के द्वारा वाक्य धार्मिक आतोक्तत्व का निश्चय वाक्यार्धबोध का कारण हो सकता है। यदि वक्ता में आतोक्तत्व निश्चय में ही अन्वयबोध का अन्वयब्यक्तितिरेक नहीं रहेगा, तो फिर वाक्य में आतोक्तत्व का निश्चय वाक्यार्धबोध का कारण कैसे होगा ? क्योंकि प्रामाकरों के मत से बक्ता में आत्रत्व निश्चय के न रहने पर भी अथवा 'वेदवाक्य में आतोक्तत्व का निश्चय न रहने पर भी वेद वाक्य से शाब्दबोध होता है।

लोकेऽपि चाप्तत्वानिश्चयेऽपि वाक्यार्थप्रतीतेः । भवति हि वेदानुकारेगा पाठ्यमानेषु मन्वादिवाक्येषु श्रपौरुषेयत्वाभिमानिनो गौडमीमांसकस्यार्थनिश्चयः। न चासौ भ्रान्तिः, पौरुषेयत्वनिश्चयदशायामपि तथा निश्चयादिति।

स्यादेतत् । नाऽऽप्तोक्तत्वमर्थंप्रतीतेरङ्गमिति ब्रूमः । किन्त्वनाप्तोक्तत्वशङ्का-निरासः । स च कचिदपौरुषेयत्वनिश्चयात्, कचिदाप्तोक्तत्वावधारणादिति चेत्;

लोकेऽपि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्घ में प्राभाकर कह सकते हैं कि वेदों का कोई मादि कर्ता नहीं है, इसिलिये वेदवानय से जो अन्वयबोध होगा, उसमें वक्ता के आसरव का निश्चय मथवा वेदवानय में आसोक्तरव का निश्चय मले ही भ्रपेक्षित न हो, किन्तु लौकिक्वाक्य से जो अन्वयबोध होगा, उसके लिये वक्ता में आसरव का निश्चय एवं वाक्य में आसोक्तरव का निश्चय अवश्य ही अपेक्षित है, क्योंकि वक्ता में अनासरव निश्चय के रहने पर अथवा वाक्य में अनासोक्तरव निश्चय के रहने पर लौकिक वाक्य से काञ्चबोध नहीं होता है। इस आक्षेप का यह समाधान है कि ) वक्ता में आसरव निश्चय के न रहने पर भी भ्रयबा वाक्य में आसोक्तरव निश्चय के न रहने पर भी लौकिक वाक्य से अन्वयबोध होता है। भवति हि ••• ••• ••• •••

जैसे—'गौड़ मीमांसक' (पिंड्यकाकार घालिकनायिम ) को मनु प्रभृति के उन लौकिक वाक्यों से भी घान्दबोध होता है, जिन मन्वादि वाक्यों को किसी के द्वारा वेदानुरूप स्वर में पढ़ देने के कारण ही उन लोगों को अपौरुषेयस्व का 'अभिमान' होता है। (अर्थात् वैदिक स्वरों में पढ़े गये मनुस्मृति के वाक्यों को वेद समझकर वे अपौरुषेय ही समझते हैं, मता उसके वक्ता में आसत्व का निश्चय अथवा उन वाक्यों में आसोक्तत्व का निश्चय उन्हें हो ही नहीं सकता )।

न चांसी · · · · · ·

(इस पर कहा जा सकता है कि गौड़मीमांसक का मन्वादि वाक्यों से उत्पन्न उक्त अन्वयबोध आन्ति रूप है। मैंने प्रमा रूप अन्वयबोध में ही आतत्विनश्चय अथवा आतोक्तत्व निश्चय को कारण कहा है, अतः उक्त आपित ठीक नहीं है, किन्तु यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि मन्वादि के उन वाक्यों में पौरुषेयत्व के निश्चय (मन्वादि प्रणीतस्व विषयक निश्चय) के बाद भी उन मन्वादि वाक्यों से होनेवाले बोध उसी प्रकार के होते हैं। पु० प० स्यादेतत्, नाम्नोक्तत्वय \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(यह नियम है कि जिसका संशय अथवा जिसके अमाव (व्यतिरेक) का निश्चय जिस (ज्ञान) का प्रतिबन्धक होगा, उस विषय का निश्चय उस प्रतिबच्य रूप ज्ञान का

कारण होगा। जैसे कि अध्यक्षिचार (व्याप्ति) का संधय एवं व्याप्ति के व्यक्तिरेक (अर्थात् व्यक्तिचार) का निश्चय अनुमिति का प्रतिबन्धक है, अतः प्रक्यभिचार रूप व्याप्ति तित्कमपौरुषेयत्वस्याप्रतीतौ सन्देहे वा वेदवावयाद्विदितपदार्थसङ्कतेरर्थप्रत्यय एव न भवेत्; भवन्नपि वा न श्रद्धेयः ?। प्रथमे सत्यादय एव प्रमाणम् ।

का निश्चय अनुमिति का कारण है। तदनुसार ही आसोक्तत्व का निश्चय वाक्यार्थ वीघ का कारण है। क्योंकि आसोक्तत्व के संशय धौर आसोक्तत्व के व्यतिरेक स्वरूप अनासोक्तत्व के निश्चय के बाद अन्वयबोध नहीं होता है। यदि आग्रहवश आसोक्तत्व के निश्चय को वाक्यार्थ का कारण न भी मानें, तथापि अनासोक्तत्व के संशय को वाक्यार्थ बोध का प्रतिबन्धक मानना ही होगा। किन्तु वेद तो अपौरुषेय है। अतः वेदों में अपौरुषेयत्व के निर्णय के रहने पर वेदों में न आसोक्तत्व की प्रतीति होगी, न अनासोक्तत्व की ही प्रतीति होगी। अतः वेदों में अनासोक्तत्व शङ्का का निवारण अपौरुषेयत्व के निर्णय से ही होगा, आसोक्तत्व के निश्चय से नहीं।

किन्तु लोकिक शब्द तो अपीरुषेय नहीं है। प्रतः उनमें अनाप्तोक्तत्व शङ्का का निरास प्राप्तोक्तत्व के निश्चय से ही हो सकता है। इस प्रकार लौकिक वाक्य से उत्पन्न होनेवाले अन्वयबोध में वाक्य धर्मिक आप्तोक्तत्व का निश्चय प्रवश्य ही आपेक्षित है।

## पू० प० तंत्किम् ....

उपयुक्त कथन से वेदों के प्रसङ्ग में ये दो बातें उपस्थित होतीं हैं—(१) वेदवाक्यों से उत्पन्न होनेवाले अन्वयबोध में वेदवाक्य धर्मिक अपीरुषेयत्व का निश्चय कारण है। एतदनुसार जिस पुरुष को वेदवाक्य में अपीरुषेयत्व का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को वेदवाक्य में प्रयुक्त पदों के संक्ट्वीतज्ञानादि के रहते हुये भी वेदवाक्य से अन्वयबोध नहीं होगा।

(२) अथवा जिस पुरुष को वेद में अपीरुषेयत्व का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को वेदवाक्य के पदों की शक्ति ज्ञान प्रभृति कारणों के बल से यदि वेदार्थ विषयक शाब्दबोध होगा भी तो वह बोध 'अश्रद्धेय' होगा, अर्थात् अप्रामाण्य ज्ञान से ग्रसित (अप्रामाण्याज्ञाना-स्कन्दित) होगा।

### प्रथमे ... ... ...

चन दोनों में प्रथम पक्ष इस लिये ठीक नहीं है कि जिस व्यक्ति को वेद में अपीरुषेयस्य का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को भी 'सत्यादि' पद घटित 'सत्यज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्यादि वाक्यों से अन्वयबोध होता है। अतः वेदवाक्य से होनेवाले अन्वयबोध में वेदवाक्य' धामिक अपीरुषेयस्य का निश्चय कारण नहीं है।

प्रकृत सन्दर्भ में जो 'सत्याद्या' एव प्रमाण्यम्, यह वाक्य है, उसका विवरण इस
प्रकार जानना चाहिये :—वेदधार्मिकनिष्णयाभाववतोऽपि वुरुषस्य सःवादिपदघटितवेदवाक्यजन्यशाञ्ज्वोध एव वेदार्थंबोधस्प्रति वेदधार्मिकापौरुषेयुत्व निष्णयस्मा

न चासंसर्गाग्रहे तदानीं संसर्गव्यवहारः, बाधकस्यात्यन्तमभावात्, तथापि तत्कल्पनायामन्वयोच्छेदप्रसङ्गात्।

द्वितीये त्वश्रद्धा प्रत्यक्षवित्तिमित्तान्तरान्निवर्त्स्यंतीति वेदे यदि, लोकेऽपि तथा स्यादिवशेषात् । अन्यथा वेदस्याप्यनुवादकताप्रसङ्गः ।

## पू० प० न चासंसर्गाग्रहे ... ... ...

पदार्थों के परस्पर संसगीं का बोध ही अन्वयबोध है। वेदवाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थों का परस्पर संसग् का बोध वेदों में अपीरुषेयस्व के निश्चय से ही होता है। अतः उक्त निश्चय से रहित पुरुष को सत्यादि पद घटित सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्यादि वेद वाक्यों से— उन वाक्यों में प्रयुक्त पदों के अर्थों में परस्पर संसग् के अभाव ( असंसग् ) का अग्रह मात्र होता है। इस अससर्गाग्रह में ही ( उक्त स्थलों में ) पदार्थों के ससंगंवीध का अ्यवहार होता है। अतः 'सस्यादय''''एव प्रमाणम्' इससे जो प्रमाण दिखलाया गया है, वह असंगत है।

## सि० प० बाधकस्यात्यन्तम् " "

जहाँ पदायाँ के संसर्गप्रह का कोई बाधक रहता है, एवं संसर्गभाव की प्राहिका सामग्री नहीं रहती है, अथवा पदार्थों की उपस्थित रहती है, तो अगत्या 'असंसर्गाग्रह' की कल्पना करनी पड़ती है। प्रकृत में पदार्थों के संसर्गबोध का कोई बाधक नहीं है। यदि पदार्थों के संसर्ग विषयक बोध के बाधक के न रहने पर भी असंसर्गाग्रह ही माना जाय तो फिर सर्वत्र संसर्गबोध रूप अन्वयवोध का उच्छेद ही हो जायगा। क्योंकि तुल्यन्याय से सर्वत्र असंसर्गाग्रह ही मानना होगा।

## द्वितीये तु ... ... ... वेदस्याप्यनुवादकताप्रसङ्गः।

कथित दितीयपक्ष इसिलिये अयुक्त है कि जिस प्रकार प्रत्यक्षश्चान में अप्रामाण्यशिक्षा का निवारण प्रामाण्य के ज्ञापक संवादिप्रकृत्तिजनकरवादि लिङ्गक अनुमान से होता है, उसी प्रकार देवापौरुषेयत्वनिष्ण्यशृत्य पुरुष में वाक्यार्थ का जो अप्रामाण्यशञ्चास्कन्दित बोध होगा, उस बोध धर्मिक अप्रामाण्यशञ्चा की निवृत्ति भी प्रामाण्य के ज्ञापक किसी दूसरे प्रमाण से हो जायगी। अतः यदि उक्त पुरुष का वाक्यार्थबोध अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दित भी होगा, तो भी कोई क्षति नहीं है। सुतराम वेदापौरुषेयस्य का निष्ण्य वेद जनित वाक्यार्थबोध का कारण नहीं है।

करण्यत्वे 'प्रमाण्यम्' । अर्थात् जिस पुरुष को वेद्धार्मिक अपौरुषेयत्व का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को भी 'सत्यज्ञानमान्दनम्दं ब्रह्म' इत्यादि वाक्यों से अन्वयदोध का होना ही वेदापीरुषेयत्यनिश्चय में वेद्वाक्यजन्यशाब्दबोध के अकारण्य का आपक प्रमाण है।

तदुच्यते

## व्यस्तपुंदूषगाशंकैः स्मारितत्वात्पदैरमी । श्रन्विता इति निर्गिति वेदस्यापि न तत्कुतः ॥१४॥

यदा ह्यपौंरुषेयत्विनिश्चयात् प्राक् वेदो न किञ्चिदिभिधत्ते इति पक्षः, तदाऽऽप्तोक्तत्विनिश्चयोत्तरकालं लोकवत् वेदेऽप्यपौरुषेयत्विनश्चयात् पश्चादनुमाना-वतारः । इयांस्तु विशेषो यदत्र पदार्थानेव पक्षीकृत्य निरस्तपुंदोषाशंकेराकांक्षादि-मिद्धः पदैः स्मारितत्वादाप्तोक्तपदकदम्बकस्मारितपदार्थवत् संसर्ग एवाहत्य साध्यो बुद्धिव्यवहितस्त्वितरत्रेति फलतो न कश्चिद्विशेष इति ।

## तदुच्यते ... ... ... व्यस्तपुंदूषणाशस्त्रे: ... ...

इसिक्षये मैं कहता हूँ कि यदि वेद घिमक अपीरिषेयत्व निश्चय के रहने पर ही वेदार्थ का बोघ हो, तो वेद भी 'अनुवादक' (ज्ञातज्ञापक) होने के कारण अप्रमाय हो जायों। क्योंकि इस स्थिति में यह अनुमान हो सकता है कि 'वेदवाक्य में प्रयुक्त इन पदों के द्वारा उपस्थित ये सभी अर्थ परस्पर संसर्ग से युक्त है, क्योंकि इन की उपस्थित उन पदों से हुई है, जो अमादिदोषों से युक्त पुरुष के द्वारा प्रणीत न होते हुए आकांक्षादि से भी युक्त है (तदेते पदार्था। मिथा संस्रष्टा। दोषवत्युक्षाप्रणीताकांक्षादिमत्पदस्मारितत्वात्)।

## सि॰ प॰ यदा हि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि वेशों में अपीरुवेयस्य निश्चय के बाद ही उनसे अन्वयबोध हो तो फिर लौकिक घट्यों के समान ही वेदों में भी अनुवादकता अनिवार्य है। क्योंकि जिस प्रकार लौकिक घट्य से उस में आप्तोक्तरविष्चय के होने तक कोई अन्वयबोध नहीं होता है, एवं आप्तोक्तरविष्चय के बाद अनुमान के द्वारा अन्वयबोध होता है, उसी प्रकार की स्थिति वेदों में भी है, क्योंदि वेदों में अपीरुवेयस्वनिश्चय तक उनसे कोई अन्वयबोध नहीं होता है, एवं वेदों में अपीरुवेयस्वनिश्चय तक उनसे कोई अन्वयबोध नहीं होता है, एवं वेदों में अपीरुवेयस्वनिश्चय के हो जाने से उनसे अन्वयबोध होता है, तो फिर यह अन्वयबोध भी उक्तरीति से अनुमिति रूप ही है।

भन्तर केवल इतना ही है कि लीकिकव।क्य से को अन्वयबोध रूप अनुमिति होती है, उस में पदार्थों का संसर्ग वक्ता की बुद्धि में विशेषण रूप से मासित होता है। अर्थात्

१. इस सन्दर्भ का 'श्रव' पद का अथं है ''वैदिकशब्द सन्यानुमितौ । एवं 'इतरत्र' शब्द का अथं है 'सौकिकशब्द सन्यानुमितौ' । 'श्राहस्य' शब्द का अथं है 'साक्षात्' एवं 'बुब्धियवहितः' का अथं है वक्तृबुद्धि विशेषण्तया अनुमितिविषयः' तद्बुसार ही उक्त स्याक्षा क्षित्री गई है ।

तथा चान्विताभिधानेऽपि जघन्यत्वाद्वे दस्यानुवादकत्वप्रसङ्गः । न चैवं सित तत्र प्रमाणमस्ति । विशिष्टप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या हि शब्दस्य तत्र शक्तिः परिकल्पनीया । सा चानुमानेनैवोपन्नेति वृथा प्रयासः । तस्माल्लोके शब्दस्यानुवादकतेति विपरीतकल्पनेयमायुष्मताम् ।

इस अनुमान में पदार्थों का संसर्ग साध्य के विशेषण (साध्यतावच्छेदकविषया) रूप से मासित होता है। किन्तु वैदिकवाक्य से जो अन्वयबोध रूप अनुमिति होगी, उस में पदार्थों के संसर्ग का इस रूप में मान संभव नहीं है, क्योंकि उसका कोई आदिवक्ता पुरुष नहीं है। अतः इस अनुमिति में पदार्थं रूप पक्ष में पदार्थों का संसर्ग साक्षात् साध्य रूप में ही मासित होता है।

इस प्रकार दोनों में स्वरूपतः समानता के न रहने पर भी 'छौकिकवत्' यह दृष्टान्त अनुपपन नहीं है, क्योंकि—'फछतः' इन दोनों अनुमानों में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि—छौकिक शवः के दृष्टान्त से वैदिक शवःों में अनुवादकरम की आपत्ति ही प्रकृतग्रन्थ का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति पदार्थरूप पक्ष में पदार्थससर्ग रूप विषय के साक्षात् बोध से भी हो सकती है, एवं परम्परया विशेषण रूप से मासित होने पर भी हो सकती है। दृष्टान्त में पक्ष का सवीश में सादृश्य न रहने पर भी अनुमिति में कोई बाधा नहीं आती है। अतः कोई अनुपत्ति नहीं है।

#### तथाच -- ...

इस प्रकार वैदिक पदों के अर्थों में परस्पर संसर्ग का बोध अनुमान प्रमाण से मान लेने पर 'अन्विताभिधान' पक्ष में भी वेदों में अनुवादकता अनिवार्य होगी।

## न चैवम् सति ... ... ...

'एवं सिंव' इस प्रकार की स्थिति में 'अर्थात् पदार्थ संसर्ग रूप अन्वय के बोध की सम्मावना अनुमान प्रमाण से ही होने पर' 'अन्वयिविधिष्ठ अर्थ' में शब्द की प्रमिधावृत्ति की कल्पना निरर्थक है। क्योंकि प्रन्वय से युक्त प्रश्ने के बोध की अनुपानि से ही उक्त 'प्रन्वितामिधानपक्ष' स्त्रीकार किया जाता है, किन्तु यह कार्य जब प्रनुमान प्रमाण से ही हो जायगा, तो 'अन्वित' अर्थ में शब्द की प्रमिधावृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तस्मात् आकांक्षादि घटित कारणों के समूह (सामग्री) के द्वारा शब्द प्रमाण से ही अन्वयबोध की उत्पत्ति ही पहिले सम्भव है। व्याप्ति स्मृति सापेक्ष होने के कारण प्रनुमिति की उत्पत्ति चूँ कि देर से होगी, प्रतः 'लिङ्ग' प्रयात् प्रनुमान प्रमाण ही प्रनुवादक है। अतः प्रमाकरों का यह कहना निरर्थक है कि 'लोकिकशब्द' प्रनुवादक होने से प्रमाण नहीं है।

कि चेदमन्विताभिधानं नाम ? । न तावदन्वितप्रतिपादनमात्रम्, ग्रविवादात् । नापि स्वार्थाभिधायास्तत्र तात्पर्यम्, ग्रविवादादेव । नापि सङ्गतिबलेन तत्प्रतिपादनम् वाक्यार्थस्यापूर्वत्वात् ।

## किक्रोदम् " " " "

दूसरी बात यह है कि यह 'अन्विताभिधान' है क्या वस्तु? (१) यदि 'अन्वितस्य अभिधानन्' इस व्युत्पत्ति के प्रमुसार प्रन्वित अर्थ का प्रतिपादन ही 'प्रन्विताभिधान' हो तो फिर सिद्धसाधन दोष होगा, क्योंकि इस में किसी को भी (अन्विताभिधानवादियों के विरोधी अभिहितान्वयवादियों को भी) इस में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वे छोग भी प्रत्येक पद की शक्ति को इतरान्वयबोध का कारण मानते ही हैं। फिर भी 'इतरान्वितग्र्य' में पद की 'प्रभिषा' वृत्ति नहीं मानते।

### नापि स्वार्थाभिघायाः \*\*\* \*\*\*

(२) (कोई कहते हैं कि) पद की ग्रमिया वृत्ति तो केवल अर्थ में ही है, किन्तु उससे भी केवल पर्य का बोध नहीं होता है। उस अभिया वृत्ति से भी 'इतरान्वित अर्थ' का ही बोध होता है। अतः उस अभियावृत्ति में इतरान्वित अर्थ के बोध की जनकता मानना आवश्यक है। इस 'इतरान्वितबोधजनकत्व' को ही 'ग्रन्विताभियान' कहते हैं।

किन्तु इस प्रकार के अन्विताभिषान को स्वीकार करने में अभिहितान्वयवादी नैयायिकों को भी कोई बाषा नहीं हैं। इस प्रकार का 'अन्विताभिषानवाद' इनको भी अभिप्रेत ही है। अतः इस पक्ष में भी सिद्धसाधन दोष समझना चाहिये।

### नापि सञ्चतिबलेन " " "

(३) कोई कहते हैं कि 'सङ्गिति' के बल से अर्थात् अभिषा वृत्ति के बल से अन्वित अर्थ का परिपादन ही 'अन्विताभिषान' है। पद से जो इतरान्वित अर्थ का बोध होता है, उसका व्यापार अभिषा वृत्ति ही है। अभिहितान्वयवादी नैयाथिकादि वाक्यार्थ बोध में प्रत्येक पद की शक्ति को कारण तो मानते हैं, किन्तु इतरान्वितार्थनिरूपित शक्ति रूप व्यापार के द्वारा शक्ति को कारण नहीं मानते। अतः इस पक्ष में सिद्धसाधन दोष नहीं है।

किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि वाक्यार्थ 'अपूर्व' है। अर्थात् वाक्यार्थ का बोध मुख्य शाब्दबोध से पहिले नहीं होता है। 'अनन्यलम्यो हि शब्दार्थं।' इस सिद्धान्त को सभी शब्दप्रामाण्यवादी स्वीकार करते हैं। यदि इतरान्वित स्वार्थ में पद की शक्ति मानेंगे तो मुख्य शाब्दबोध से पहिले उक्त शक्तिज्ञान के द्वारा इतरान्वितस्वार्थ की स्मृति रूप उमस्थित अवश्य माननी होगी। क्योंकि पद के द्वारा वृत्तिज्ञानाधीन पदार्थ की उपस्थिति शाब्दबोध का कारण है। अतः इतरान्वितस्वार्थ की स्मृति इतरान्वितस्वार्थ के शाब्दबोध

नापि स्वार्थसङ्गतिबलेन, तस्य स्वार्थं एवोपक्षयात् । नापि सेव सङ्गति-रुभयप्रतिपादिका, प्रतीतिक्रमानुपपत्तेः । यौगपद्याभ्युपगमे तु योग्यत्वादिप्रतिसन्धान शून्यस्यापि पदार्थप्रत्ययवत् वाक्यार्थप्रत्ययप्रसङ्गात् ।

का कारण अवश्य होगा। इसलिये अग्निम मुख्य शान्दबोघ के समय से पहिले ही इतरान्वित स्वार्थ रूप वाक्यार्थ ज्ञात हो जायेगा। अता वाक्यार्थ 'अपूर्व' नहीं रहेगा। इसलिये यह पक्ष भी असङ्गत है।

नापि सङ्गति बलेन ... ... ...

(४) कोई कहते हैं कि पद की 'सङ्गति' अर्थात् शक्ति तो उसके अर्थ में ही है, किन्तु पद निष्ठ उस 'शक्ति' से ही वाक्यार्थ का भी 'अभिषान' अर्थात् प्रतिपादन होता है। पद निष्ठ शक्ति में 'अन्वित' के (अर्थात् वाक्यार्थ) बोध की यह कारणता ही 'अन्विता-मिषानवाद' है।

तस्य ••• ••• •••

किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्यों कि पद में जो अर्थ ज्ञापन की शक्ति है, उससे केवल 'अर्थ' की ही उपस्थिति हो सकती है, पदार्थ से अन्वित अर्थ की (वाक्यार्थ की) उरिस्थिति उससे नहीं हो सकती है।

नापि सेव \*\*\* · · · ·

(१) अन्वितामिघान की व्याख्या कोई इस प्रकार करते हैं कि पद की शक्ति तो केवल स्वार्थ में ही है, वही शक्ति पदार्थ बोध एवं वाक्यार्थ बोध दोनों की उत्पादिका है। इस पक्ष में पद से होने वाली पदार्थों परियति ही वाक्यार्थ बोध का भी कारण है। वाक्यार्थ बोध के लिये वाक्यार्थ की उपस्थित आवश्यक नहीं है। अतः 'वाक्यार्थ' के 'अपूर्वत्व' में कोई बाधा नहीं है।

किन्तु यह पक्ष भी युक्त नहीं है, क्यों कि प्रश्न यह होगा कि पद की केवल पदार्थ निष्ठ शक्ति से पदार्थों के बोध एवं वाक्यार्थ का बोध ये दोनों क्रमशा उत्पन्न होंगे ? अथवा साथ हो उत्पन्न होंगे ? दोनों की उत्पत्ति क्रमशा तो हो नहीं सकती, क्यों कि उक्त शक्ति में जब दोनों बोधों की कारणता समानरूप से है, तो उनमें से कीन पहिले ? एवं कौन पीछे ? इसका नियमन कौन करेगा ? किन्तु शक्ति के धारा पहिले पदार्थों का ज्ञान, वाद में वाक्यार्थ का ज्ञान, इस क्रम को सभी स्वीकार करते हैं, इस प्रकार दोनों का युगपत् बोध मानने से यह क्रम अनुपपन्न हो जायगा।

यदि सर्वानुभव का तिरस्कार कर हठपूर्वंक दोनों बोधों की उत्पत्ति एक ही समय स्वीकार भी कर छें, तथापि निस्तार नहीं है, क्योंकि चित्तिज्ञान के द्वारा जो प्यायों का बोध होता है, उसमें योग्यता आदि का अनुसन्धान अपेक्षित नहीं होता। किन्तु उसी चित्ति-

नापि सेव सङ्गतिः स्वार्थे निरपेक्षा, वाक्यार्थे तु परार्थप्रतिपादना-ऽवान्तरव्यापारेति युक्तम्, तस्याः स्वयमकरणत्वात् । सङ्गतानि पदानि हि करणम्, न तु सङ्गतिः । तथापि तत्प्रतिपादनानुगुणसङ्गतिशालीनि पदानीति चेत्;

ज्ञान से जो वाक्यार्थ का बोघ होता है, उसमें योग्यता आदि के अनुसन्धान की अपेक्षा होती है। ऐसी स्थित में यदि पदार्थबोध के क्षण में वाक्यार्थ बोध मानेंगे तो जिस पुरुष को योग्यता प्रमृति का अनुसन्धान नहीं है, उसको वाक्यार्थ का भी बोध मानना होगा। यदि वाक्यार्थ बोध के क्षण में ही पदार्थों का भी बोध मानेंगे, तो जिस पुरुष को शक्ति ज्ञान तो है, कि तु योग्यतादि का प्रतिसन्धान नहीं है, ऐसे पुरुष को जो पदार्थों का बोध होता है, वह न हो सकेगा। अतः यह पक्ष भी ठीक नहीं है।

## ६. सेव ... ... - ... स्वार्थे निरपेक्षा ... ...

कुछ लोग अन्विताभिवान की ध्याख्या इस प्रकार करते हैं कि पद में जो अर्थ को समझाने की शक्ति है, वह स्वतन्त्र होकर अपने अर्थ के अनुभव का करण नहीं है, किन्तु पदार्थोपस्थित के द्वारा ही वाक्यार्थवोघ का (अन्वयबोध का ) 'करण' है। अतः पर निष्ठा अभिधा दृत्ति के द्वारा पदार्थ की उपस्थिति हो उक्त अभिधा दृत्ति रूप करण का ज्यापार है। अन्वितार्थ प्रतिपत्ति रूप अन्वयबोध के प्रति पद निष्ठ शक्ति में उक्त करणता हो 'अन्विताभिधान शब्द का अर्थ है।

किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रिमिश रूप शक्ति स्वयं अन्त्रयबोध का करण नहीं है, किन्तु शक्ति से युक्त पद ही उक्त अन्त्रयबोध के करण हैं। पू॰ प॰ तथापि \*\*\* \*\*\*

मान लिया कि पद ही अन्वय बोध के करण हैं, किन्तु धन्वयबोध के अनुकूल शक्ति से युक्त पद ही अन्वय बोध के करण है। केवल पद तो करण नहीं है। अतः करण के कुिक्त में शिक्ति' मी प्रविष्ठ है। शक्ति विशिष्ठ पद रूप करण में यदि व्यापार का सम्बन्ध हैं, तो फिर विशेषणी भूत शक्ति में भी व्यापार का सम्बन्ध है ही। एवं विशिष्ठ में यदि करणता है, तो विशेषण में भी करणता अवश्य है। व्यापार के साथ कारणता ही 'करणता' है। यदि शक्ति में उक्त रीति से व्यापार भी हैं, एवं करणता भी है, तो शक्ति भी करण अवश्य है। अतः अन्वित्ताभिधान के उक्त लक्षण में शक्ति में करणता के न रहने से जो दोष विया गया है, वह नहीं है। तस्मात् पद निष्ठ शक्ति, में जो वाक्यार्थ में 'अन्वितार्थ के प्रदिपादन की अनुकूलता (अनिगुष्य) है, वही है 'अन्विताभिधान।'

न तावद्वावधार्थप्रतिपादनानुगुराता संगतेस्तदाश्रयत्वेन, सामान्यमात्र-गोचरत्वात्, तद्वन्मात्रगोचरत्वाद्वा । नाऽपि तदनुगुराव्यापारवत्त्वेन, भ्रकररात्वा-दित्युक्तम् । तदनुगुराकरराव्यापारोत्यापकत्वात्तदनुगुरात्वे न नो विवाद:।

## सि॰ प॰ न, तावत् \*\*\* --- ---

किन्तु यह षष्ठ पक्ष भी ठीक नहीं हैं, वयोंकि इस पक्षमें पद में रहने वाली शक्ति के अन्वितार्थ प्रतिपत्ति के जिस आनुकूल्य (आनुगुण्य) को 'अन्विताभिषान' कहा गया है, उस 'आनुगुण्य' या 'आनुकूल्य' का (अन्विताभिषान का) निम्नलिखित तीन लक्षणों में से ही कोई छक्षण हो सकता है!

(१) पद निष्ठ शक्ति में अन्वित अर्थ के बोध की साक्षात् करणता ही 'अन्विता-मिधान' है (२) अथवा पद निष्ठ शक्ति में अन्वितार्थ बोध के अनुकूल व्यावापार का रहना ही 'अन्वितामिधान' है। (६) वाक्यार्थ (अन्वितार्थ) प्रतिपत्ति के अनुकूल जो पदार्थ की उपस्थिति है, पद निष्ठ शक्ति में उसका कारणत्व ही 'अन्वितामिधान' है।

### न तावत् " " "

इन में (१) प्रथम पक्ष इस लिये प्रयुक्त है कि शक्ति अपने ज्ञान में मिसत होने नाले बोघ का ही कारण हो सकता है। इस प्रसङ्घ में नैयायिक और मीमांसकों में इतना ही अंतर है कि नैयायिक पद का अर्थ जात्याश्रय व्यक्ति को मानते हैं, एवं मीमांसक जाति को ही पद का प्रर्थ मानते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाक्यार्थ में पद की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। घटपद की शक्ति से घट का बोध ही होता है, पट का नहीं। अत: पद में रहने वाली शक्ति के ज्ञान का आकार है 'अयमर्थ एतत् पद वाज्यारे'। अर्थ वाक्यार्थ। एतत्पद पदवाज्यारे' पद निष्ठ शक्ति ज्ञान का यह आकार नहीं है। इसिक्यि अन्वितार्थ (वाक्यार्थ) पद निष्ठ शक्ति का अपना विषय ही नहीं है। अत: पद निष्ठ शक्ति अन्वितार्थ प्रतिपत्ति का साक्षात्कारण नहीं हो सकता।

## नापि तदनुगुए। -- · · · ·

(२) उपपादन कर चुके हैं कि पद निष्ठ शक्ति वाक्यार्थ (अन्वितार्थ) बोध का कारण नहीं है, अतः पद निष्ठा अभिषा चृत्ति में वाक्यार्थ-प्रतिपत्ति के अनुकूल व्यापार का रहना संगव नहीं है, क्योंकि जो जिसका करण होता है, उसी में तदनुकूल व्यापार रहता है। अतः कथित दितीय विकल्प भी ठीक नहीं है।

### तदनुगुणकरण ••• ••• •••

अर्थात् उक्त तृतीयपक्ष अभिहितान्वयवादी नैयायिकों को भी इष्ट ही है। क्योंकि हम लोग भी 'शक्ति' को (ज्ञात होकर) पदार्थों की उपस्थिति का कारण मानते ही हैं। फुलत: इस प्रकार के अन्विताभिषान का साधन व्यर्थ है। श्रन्वित एव शक्तिरिति चेत्; उक्तमत्र वाक्यार्थस्यापूर्दत्वात्, प्रतीतिक्रमानुपपत्तेश्चेति स्मृतिक्रयान्विते कारके स्मृतकारकान्विततायाञ्च क्रियायां संगतिरतो नोक्तदोषावकाशः। नाऽपि पर्यायतापत्तिः, प्रधान्येन नियमात्।

पू० प० म्रन्वित एव ... ... ...

बुदं व्यवहार ही शंक्ति का मुख्य जाएंक (ग्राहकं) है, बुद्ध व्यवहार से तो अन्वय-विशिष्ट (ग्रन्थित ) अर्थ ही ग्रहीत होता है। अतः इतरान्थित ग्रंथ में ही पद की शक्ति है, केवल अर्थ में नहीं।

सि० प० वाक्यार्थस्य \*\*\* • • • •

पहिले ही कह जुके हैं कि अन्वित धर्य में पद की शक्ति नहीं मानी जी सकती, क्योंकि इससे वाक्यार्थ की 'अपूर्वता' मङ्ग हो जायगी। एवं पदार्थ प्रतीति एवं वाक्यार्थ प्रतीति में जो आनुमविक क्रम है, वह अनुपंपन्न हो जायगा।

पु॰ प॰ स्मृतिक्रियान्विते -- · · · --

किसी कारण विशेष में किसी कारक विशेक का अन्वय रूप विशेष ही 'अपूर्व' है। इस अपूर्व रूप विशेष का बोध एवं पदार्थ का बोध इन दोनों का क्रमशा उत्पत्ति ही अनुभव से सिद्ध है, अता कारक विशेष में अन्वित क्रिया विशेष में पद की शक्ति मले ही स्वीकृत न ही सके। क्यों कि ऐसा मानने पर ही कथित 'अपूर्वताभक्न' एवं दोनों वोधों के क्रिमिकत्व की अनुपपत्ति ये दोनों दोष होते हैं। किन्तु कारक में क्रिया अवश्य ही अन्वित होती है, एवं कारक भी क्रिया में अवश्य अन्वित होता है' इस अकार की सामान्य अ्याप्ति से शक्ति का यह स्वरूप निष्यन्न होता है कि "बटपद क्रिया में अन्वित घट का ही वाचक है' एवं 'भवित पद भी किसी कारक में अन्वित क्रिया का ही वाचक है'। इस प्रकार के अन्वितामिधान को स्वीकार करने में कथित अपूर्वत्व की हानि, एवं कथित प्रवीतिक्रम की अनुपपत्ति रूप दोष, दोनों नहीं होते। अतः यही अन्वितामिधान की हम लोगों की परिभाषा है।

नापि पर्यायतापत्ति \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(१) (अन्विताभिधान के इस लक्षण में कुछ लोग क्रियापद एवं कारकपद इन दोनों में पर्यायता की भापत्ति देते हैं। उन लोगों का कहना है कि कारदपद जब क्रिया के अन्वय से युक्त कारक का वाचक है, तो फिर क्रिया का भी वाचक है ही, एवं क्रियापद जब कारक से अन्वित क्रिया का वाचक है, तब क्रियापद भी कारक का वाचक है ही। इसं प्रकार कारकपद एवं क्रिया दोनों ही चूँकि एक अर्थ के वाचक हैं, अतं इन दोनों में पर्योवता (एकार्थता) की भापत्ति होगी। किन्तु सो उचित नहीं है। किन्तु यह दोष भी देना संगत नहीं है, क्योंकि।)

# नापि पौनरुक्त्यम्, विशेषान्वये तात्पर्यात् । नापीतरेतराश्रयत्वम्,

## प्राघान्येन ... ... ...

शक्ति में विशेष्य रूप से जिसका मान होता है, वही पद का 'प्रधान' वाच्य है। घत: शक्ति में जो विशेषण विधया भासित होता है, वह भी यद्यपि पद का वाच्य प्रवश्य है, किन्तु प्रधानवाच्य नहीं है, किन्तु गौणवाच्य है। जिन दो पदों के प्रधान वाच्य एक होते हैं, वे ही दोनों पद पर्याय प्रथवा एकार्थक होते हैं। पर्यायत्व का यही नियम है। प्रकृत में क्रियापद का प्रधान अर्थ है क्रिया एवं गौण अर्थ है कारक, इसी प्रकार कारक पद का प्रधान अर्थ है कारक, एवं गौण अर्थ है क्रिया। अत्य दोनों पदों में एक के प्रधान के साथ दूसरे के गौण प्रर्थ के ऐक्य को लेकर दोनों में पर्यायत्व की आपित्त नहीं दो जा सकती। नापि पौन श्वस्यस्य ••• ••• •••

(२) अग्वितामियान की उक्त परिमाषा को स्वीकार करने पर कोई पुनरुक्ति की आपित इस प्रकार देते हैं कि—जब क्रियापद के उपादान से ही कारक का भी बोध होता है, एवं कारक पद से ही जब क्रिया का भी बोध होता है, तो फिर उन में से एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे पद का उच्चारण केवल पुनरुक्ति का ही प्रयोजक होगा।

### विशेषान्वये -- ...

किन्तु 'पुनरुक्ति' की उक्त अ।पित भी उचित नहीं है, क्यों कि केवल कारक पद अथवा केवल क्रिया पद का प्रयोग कोई नहीं करता। अतः क्रियासामान्य एवं कारकसामान्य इन दोनों का बोध केवल कारक पद के प्रयोग से अथवा केवल क्रियापद के प्रयोग से मले हो सम्भव हो, किन्तु क्रिया विशेष एवं कारक विशेष इन दोनों की प्रतीति किसी एक पद के प्रयोग से नहीं हो सकती। अतः इस विशेष प्रतीति के लिये दोनों पदों का प्रयोग आवश्यक है। समात् प्रकृत में 'पुनरुक्ति' दोष नहीं है।

### नापीतरेतरा ... ... ...

(३) प्रन्वितामिषान की उक्त परिमाषा को स्वीकार करने से कोई 'इतरेतराव्यस्व' दोष का उद्ध्यावन इस अभिप्राय से करते हैं कि—परस्परान्वित पदार्थ विषयक शान्दबोष के प्रति क्रिया पद से कारक सामान्य की उपस्थिति, एवं कारक पद जन्य कारक की विशेषोपस्थिति दोनों ही कारण हैं। इसी प्रकार परस्परान्वित पदार्थ विषयक शान्दबोष के प्रति कारक पद जनित कारक की विशेषोपस्थिति एवं कारक पद जनित क्रिया की सामान्यो-

## स्वार्थंस्मृतावनपेक्षणात्। नापि वाक्यभेदापत्तिः,

पस्थित दोनों ही कारण हैं। इस प्रकार चूँकि एक उपस्थित से सापेक्ष दूसरी उपस्थित बाग्दबोध में कारण है, घतः 'अन्योन्याश्रय' दोष धनिवार्य है। वयोंकि क्रियापद जन्य क्रिया की विशेषोपस्थित के साथ कारकपद जन्य क्रिया की जो विशेषण विध्या (शक्यतावच्छेक विध्या) सामान्य उपस्थित होती है, वह भी अपेक्षित होती है, एवं कारकपदजन्य कारक की विशेषोपस्थित के साथ साथ कारक पद से जो क्रिया की उक्त सामान्योपस्थित होती है, बह भी अपेक्षित होती है, इस प्रकार दोनों ही परस्पर सापेक्ष होकर ही शाब्दबोध का उत्पादन कर सकते हैं। अतः इस प्रकार के अन्विताभिधान में अन्योन्याश्रय दोष अनिवार्य है।

### स्वार्थंस्मृतो -- · · · ·

किन्तु यह अन्योग्यात्रय दोष नहीं है, क्यों कि अन्वयबोध (शाब्दबोध ) में ही उक्त सामान्योपस्थित एवं विशेषोपस्थित दोनों की अपिक्षा होती है। किसी एक पद से स्वार्थारूप विशेष की उपस्थित एवं विशेषोपस्थित दोनों की अपिक्षा होती है। किसी एक पद से स्वार्थारूप विशेष की उपस्थित के सामान्य की उपस्थित अपिक्षत नहीं है। प्रधात क्रियापद से जो क्रिया विशेष की उपस्थित होती है, उसमें कारक पद से क्रिया सामान्य की होने वाली उपस्थित कारण नहीं है। एवं कारक पद से जो कारक विशेष की उपस्थित उत्पन्न होती है, उसमें क्रिया पद से होनेवाली कारक सामान्य की उपस्थित कारण नहीं है। दोनों ही सामान्योपस्थितयाँ एवं दोनों ही विशेषोपस्थितयाँ स्वतन्त्र रूप से परस्पर प्रन्वितार्थीवष्यक शाब्दबोध के साक्षात ही कारण हैं। अतः प्रन्योन्याश्रय दोष की कोई संमावना नहीं है।

## नापि वाक्यमेदापत्तिः ... ... ...

(४) बन्तिसाभिघान की इस परिभाषा के मानने से कोई 'वाक्यभेव' रूप दोष का उद्भावन इस प्रकार करते हैं कि 'घटमानय' इस वाक्य के केवल 'घटम्' इसी पद से प्रानयन किया में प्रन्वित घट का बोध हो जायगा। एवं केवल 'छानय' पद से भी घट में अन्वित प्रानयन का भी बोध हो जायगा। विशेष्य एवं विशेषण के इस विनिमय से वे बोनों बोध फलतः समान-विषय होने पर भी स्वरूपता मिन्न वो बोध ही होंगे। घतः 'घटमानय' इस एक ही वाक्य से विभिन्न विशेष्य विशेषणों के विभिन्न दो बोध होंगे। यही प्रकृत में 'वाक्यभेद' है। सभी मीमांसक वाक्यभेद को गहित मानते हैं। अतः अन्विताभिधान की उक्त परिभाषा ठीक नहीं है।

परस्परपदार्थस्मृतिसन्निघौ तदितरानपेक्षगादिति चेत् ? न, ग्रन्विते संगतिग्रह इति कोऽर्थः ?।

यदि यत्र संगतिस्तद्वस्तुगत्या पदार्थान्वितम्, न किञ्चित् प्रकृतोपयोगि । न हि यत्र चक्षुषः सामर्थ्यमवगतं तद्वस्तुगत्या स्पर्शवदिति तद्वत्ताऽपि तस्य विषयः ।

#### परस्पर ... ...

ष्यन्विताभिषान की उक्त परिभाषा के स्वीकार करने पर 'वाक्यभेद' की उक्त आक्षेप भी उचित नहीं है, क्योंकि 'वाक्यभेद' दोष उस स्थित में होती है, जहाँ एक ही वाक्यार्थ के पर्यवसन्न होने के बाद पुन: उसी वाक्य से उससे भिन्न वाक्यार्थ विषयक शाब्दबोध होता हो, प्रकृत में विशेष्य-विशेषणभाष में व्यत्यास के रहने पर भी 'घटकर्मकानयन' रूप विषय में कोई अन्तर नहीं प्राता है। अत: 'वाक्यभेद' दोष प्रकृत में संभव नहीं है।

यदि प्रकृत में वाक्यभेद दोष को स्वीकार करेंगे तो 'आनय' पद के समिन्याहत 'घटम्' इस पद से 'धानयन' में प्रान्वत घट का बोध, एवं 'घटम्' इस पद के समिन्याहत 'धानय' पद से घट में अन्वित आनयन का बोध—इस प्रकार दो बोधों को कल्पना करनी होगी। किन्तु 'संनिधि' भा शाब्दबोध का एक कारण है, तदनुसार प्रकृत में भी 'घटमानय' एवं 'आनय घटम्' इन दो संनिधियों की कल्पना करनी होगी, क्योंकि जहाँ वाक्यभेद माना जाता है, वहाँ विभिन्न संनिधियों भी माननी पढ़ती है। जैसे कि 'ध्रयमेति राज्ञः पुत्रोऽपसार्यताम्' इस स्थल में 'ख्रयमेति पुत्रः' इतने पर्यन्त की संनिधि से एक बोध, एवं 'राज्ञः पुत्रोऽपसार्यताम्' इस स्थल में 'ख्रयमेति पुत्रः' इतने पर्यन्त की संनिधि से एक बोध, एवं 'राज्ञः पुत्रोऽपसार्यताम्' इतने पर्यन्त की दूसरी संनिधि की कल्पना से दूसरे प्रकार का बोध होता है। एवं 'अयम्' से लेकर 'अपसार्यताम्' पर्यन्त एक ही संनिधि से एक तीसरे ही प्रकार का विशिष्टबोध होता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी 'घटमानय' इस पद से विभिन्न दो बोधों की कल्पना करेंगे तो तदनुकूल विभिन्न दो संनिधियों की भी कल्पना करेंगे ही होगी। किन्तु 'घटम्' और 'धानय इन दो पदों के एक वाक्य से जो बोध होता है, उसमें किसी दूसरो संनिधि की खपेका नहीं होती है। अत यहां 'वाक्यमेद' संभव नहीं है।

सि॰ प॰ न, म्रन्विते ... ... ... तस्य विषयः

( अन्विताभियान का खण्डन करते हुये आचार्य पूछते हैं कि ) 'अन्तिते सङ्गतिग्रह।' ( अर्थात् अन्वित में ही पद की सङ्गति है' ) इस वाक्य का क्या अर्थ है ?

(१) यदि इसका यह प्रथं हो कि "जिस अर्थ में पद की शक्ति है, वह अर्थ कहीं अवस्य ही अन्वित है" तो इस प्रकार के 'अन्वितामिधान' का शाब्दबोध में कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि शक्य अर्थ में इतरान्वितत्व धर्म का रहना इतरान्वितत्वविशिष्ट शक्यार्थकोध

## भ्रथान्विततयेव तत्र व्युत्पत्तिरित्यर्थः, तदसत्, प्रमागाभावात्।

का प्रयोजक नहीं हो सकता। यह तभी समव हो सकता है, जब कि यह व्याप्ति रहे कि "जिस वस्तु में जिस विषय के जान के उत्पादन का सामर्थ्य है, उस ज्ञापक वस्तु में उस ज्ञेयवस्तु में जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों के ज्ञापन की भी सामर्थ्य हैं" (अतः पद में रहनेवाली शक्ति में यदि शक्यार्थ विषयक बोध के उत्पादन की सामर्थ्य है, तो फिर उस शक्य अर्थ में रहनेवाले इतरान्वितत्व रूप अर्थ के ज्ञापन की सामर्थ्य भी है ) किन्तु ऐशी व्याप्ति संभव नहीं है, क्योंकि चक्षु में आम के ज्ञापन की शक्ति है' किन्तु धाम में चूँकि विशेष स्पर्ध रूप धर्म है, केवल इतने से चक्षु में उक्त स्पर्श के ज्ञापन की शक्ति नहीं मानी जा सकती। खतः 'अन्विताभिधान' शब्द का 'अन्विते सङ्गितः' इस आकार का विवरण नहीं मानी जा सकता।

द्यय · · · · · · · ·

(२) यदि 'अन्विताभिधान' शब्द का यह अर्थ करें कि 'इतरान्वितत्वविशिष्ट धर्य में ही पद की शक्ति है' तो यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई 'प्रमाण रे' नहीं है।

श्राचार्य ने 'झिन्वतस्वविशिष्ट अर्थ में पद की शक्ति को अस्वीकार करते हुये कुछ युक्ति न देकर केवल इसमें 'प्रमाय' के श्रमाव का सिखवत् उक्तेख किया है। श्रतः वर्समान ने अपनी प्रकाश व्याख्या में उक्त प्रमाणाभाव का बड़े उहापोह से विचार किया है। उनका कहना है कि सभी विशिष्टबोधों में विशेष्य नियमित रहता है, एवं विशेषण अनियमित रहते हैं। घट कभी आनयन किया में अन्वित होता है, हो कभी जलाहरण किया में। किन्तु घट पद से युक्त जितने भी वास्य होंगे, उन समी बाक्यों से होनेवाके बोधों में घट अवश्य ही भासित होगा। अतः लाघतवश घट पद की शक्ति केवल घट रूप ऋथें में ही मानते हैं। अनन्त इतरान्वितत्व धर्म से युक्त घट में शक्ति को स्वीकार करना गौरवदोषाधायक है। घट पद की जो केवल बट में रहनेवासी शक्ति है, उसी से इतराश्वितस्य का भी बोध हो जायगा। जैसे कि जातिशक्तिवादी भीमांसकगण काति में रहनेवाखी को पद की शक्ति है, उसी से व्यक्ति का भी मान स्वीकार करते हैं। जाति रूप धर्थ विषयकवोध को बही शक्ति ज्ञात होकर उरपन्न करती है, वही शक्ति व्यक्ति विषयक्षोध को स्वरूपता उत्पन्न करती है। इसी प्रकार प्रकृत में भी घट रूप अपने अर्थ की बुद्धि को वही शक्ति ज्ञात होकर उत्पन्न करेगी, एवं घट में जो इतरान्वितत्व धर्म है, उसके बोध को वही शक्ति स्वरूपता उत्पन्न हरेगी। इससे यह निष्पन्म होता है कि जिस अर्थ के बोध को शक्ति ज्ञात होकर उत्पर्ण करती है, वही 'शक्यार्थ' है। तद्नुसार 'घट' रूप अर्थ ही घट पद का शक्यार्थ है । इतरान्विसत्व का बोध केवल शक्ति से ही होता है, अतः वह शक्यार्थ नहीं है।

श्रन्वितार्थंप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्तिरिति चेन्न । ध्रनन्विताभिधानेनाप्युपपत्तेः। श्राकाङ्क्षाऽनुपपत्तिरस्तु । न हि सामान्यतोऽन्वितानवगमेऽन्वयिवशेषे जिज्ञासा स्यात् ।

पू० प० ग्रन्वितार्थ ... ... -- ...

पदों के जितने 'शक्य' अर्थ हैं, वे सभी पदों में रहने वाली अपनी आपिका शक्ति के बल से शाब्दवोध में मासित होंगे, किन्तु जन पदार्थों के परस्परान्यय (परस्पर-सम्बन्ध) का फलत: परस्परान्वयविशिष्ट अर्थका बोध किस से होगा ? अतः यदि 'अन्वितत्व-विशिष्ट' अर्थ में पद की शक्ति नहीं स्वीकार करेंगे, तो अन्वितत्व विशिष्ट अर्थ का बोध अनुनपन्न हो जायगा। अन्वितत्व-विशिष्ट अर्थ' विषयक बोध की इस अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ही यह सिद्ध होता है कि अन्वितत्वविशिष्ट प्रर्थ में ही पद की शक्ति है। सिठ प० न, ग्रनन्विताभिधानेन ... ... ...

'अनिन्वताभिवाद' से भी अर्थात् केवल अर्थ में ही पद की शक्ति स्वीकार करने पर भी अन्वयविशिष्ट अर्थ की प्रतीति हो सकती है, यदि आकांकाज्ञानादि अन्य सभी सहकारियों का उसे साहाय्य प्राप्त हो। अत: अन्वितस्वविशिष्ट में शक्ति माने बिना अन्वितस्वविशिष्ट अर्थ के बोध की अनुपपत्ति नहीं है।

पू॰ प॰ ग्राकांक्षानुपपत्ति · · · · · ·

(उक्त अर्थापत्ति से अन्विताभिषान का समर्थन भले ही सम्भव न हो, किन्तु दूसरी प्रथिपित्त के द्वारा बन्विताभिषान का समर्थन किया जा सकता है। उसकी रीति यह है कि) 'ओदनम्' इस पद के सुनने पर 'अन्वय' के प्रसङ्घ में यह सामान्य जिज्ञासा उदित होती है कि 'प्रोदनम्पचित' अथवा 'ओदनमानयित'। जिज्ञासा पूर्ण जात विषय की, प्रथवा सर्वथा अज्ञात् विषय को नहीं होतो, किन्तु कुछ अंशों में ज्ञात एवं कुछ अंशों में प्रज्ञात विषय को ही जानने की इच्छा (जिज्ञासा) होती है। प्राकांका है ज्ञिज्ञासा रूप। अतः जिज्ञास्यविषयक या प्राकांक्यविषयक सामान्यज्ञान आकांका के छिये प्रावश्यक है। प्रकृत में आकांक्य या जिज्ञास्य है 'अन्वित्तत्त्व' प्रतः उसका सामान्य ज्ञान प्रकृत में प्रपेक्षित है। इसके विना प्रन्वितस्व विशिष्ट अर्थ में पद की शक्ति उपयन्त ही नहीं हो सकती, फळतः आकांक्षा ही अनुपपन्त है। इसिछये प्रन्वितस्व विशिष्ट प्रर्थ में पद की शक्ति अपनना ही नहीं हो सकती, फळतः आकांक्षा ही अनुपपन्त है। इसिछये प्रन्वितस्व विशिष्ट प्रर्थ में पद की शक्ति अपनना उचित है।

म, दृष्टे फलविशेषे रसविशेषिजिज्ञासावदाक्षेपतोऽप्युपपत्तेः, शब्दमहिमानमन्तरेग् यतः कृतिश्चिदपि स्मृतेषु पदार्थेषु ग्रन्वयप्रतीतिः स्यात् । न चैवम् । ततः शब्दशक्तिरवश्यं कल्पनीयेति चेत् ; कुतस्तिहं कविकाव्यानि विलसन्ति ? न हि संसर्गविशेषमप्रतीत्य वाक्यरचना नाम । न च स्वोत्प्रेक्षायां प्रत्यक्षमनुमानं शब्दस्तदाभासा वा संभवन्ति, ग्रन्यत्र चिन्तावशेन पदार्थस्मरगोभ्यः ।

## सि॰ प॰ न, हब्टे ... ... ...

यह विकासानुपंपत्ति रूप अर्थापति भी प्रकृत में संभव नहीं हैं। क्योंकि जिस प्रकार मान प्रमृति फलों को देखने पर उसमें दींखनेवाले रूप से रस सामान्य का अनुमान होता है, किर इस अनुमान से ही विशेष प्रकार के रस की जिज्ञासा होती है। उसी प्रकार पंद से केवल पदार्थ की उपस्थिति होने पर उसमें सामान्य रूप से इतरान्वितस्य का बोध भी अनुमान प्रमाण से हो होगा। इस अनुमान से ही विशेष रूप से अन्वयं की जिज्ञासा उत्पन्न हो जायगी।

## पूर् पर शब्दमहिमानम् ... -- ...

'जो प्राकांका शब्द के द्वारा उठती है, उसकी पूर्ति भी शब्द से ही होना उचित है' इस नियम को शब्द को प्रमाण माननेवाले सभी लोग स्वीकार करते हैं। प्रतः 'पचित' पद से उपस्थित पाक में प्रत्यक्ष दृष्ट कलाय का प्रत्येय कोई भी नहीं मानता। उसकी निवृत्ति 'कलायम' पद से उपस्थित कलाय के अन्वय से ही होती है। इसी प्रकार अनुमान के द्वारा जो इतरान्वितस्व सामान्य की उपस्थिति होगी, उसका उपयोग इतरान्वितविशिष्ट विषयक शाब्दबोध में नहीं हो सकता।

सि० प० कुतस्तिह ... ... ...

वहीं पदार्थ शाब्दबोंच का 'करण' है, जिसकी उपस्थिति पद की द्वारा हुई हो।

१. 'कुतरंति हैं' इत्यादि सन्दर्भ से आंचार्य ने भट्टमतिंविलम्बन कर प्रामाकर सम्मत अन्विता-भिवानवाद का खंगडन किया है। 'कुतस्ति हैं' यहाँ से लेकर 'तस्मात प्रकारान्तरेण' इसने तक का सन्दर्भ भट्टमत का उपपादक हैं। फलतः माट्टों एवं प्रभाकरों के विवाद का स्चक है। जागे 'न चेवम् सित' से लेकर 'कृतं प्रसक्तानुप्रसक्त्या' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से आचार्य ने 'पदार्थं करणस्व' रूप भट्टमत का भी खंगड न किया है।

पद स्वयं शाक्यबोध रूप प्रभा का 'करण' नहीं है। शाक्यबोध के उत्पादन में पद का इतना ही उपयोग है कि वह पदार्थ को उपस्थित कर दे। अठा पद शाक्यबोध का कारण ही नहीं है, किन्तु अन्यथासिद्ध है। इसिलए पद में जब शाक्यबोध की 'कारणता' ही नहीं है, तो फिर 'करणता' तो दूर की बात है। अता पदार्थ ही स्वोपस्थित के हारा शाक्यबोध का 'करण' है, पद नहीं। पदार्थ की यह उपस्थिति जिस किसी से भी हो, इसमें कोई आग्रह नहीं। यदि यह आग्रह रखेंगे कि पदार्थ की उक्त उपस्थिति पद के हारा ही हो, तो फिर 'नवीनकाक्य' की रचना नहीं हो सकेगी। क्योंकि किन की कल्पना मात्र से प्रसूत जो उत्प्रेक्षित अर्थ हैं, उनकी उपस्थिति प्रत्यक्षादि प्रमाणों से तो संभव ही नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाणाभासों से भी उनकी उपस्थिति संभव नहीं हैं। वहाँ किन की चिन्ता मात्र से उत्पन्न स्मृति से ही उन उत्प्रेक्षित पदार्थों की उपस्थिति माननी होगी।

(इसी प्रकार यदि कोई वेग से दौड़ते हुये घोड़े का श्वेत रूप की शलक ही देखता है, फिर उसकी हिनहिनाहट एवं उसके टाप को सुनता है, तो वाद में उस पुरुष को 'श्वेतोऽश्वो घावति' (सफेद घोड़ा दौड़ रहा है) इस प्राकार का शाब्दवोध होता है। इसलिए मानना होगा कि चक्षुरादि प्रमाणों से उपस्थित 'श्वेतिमा' प्रमृति का मी मान शाब्दवोध में होता है। एवं शब्द के द्वारा उपस्थित 'हें था' (हिनहिनाहट) एवं 'खुरविक्षेप' (टाप) का मान शाब्दवोध में नहीं होता है। सुतराम यह नियम नहीं है कि शब्द के द्वारा उपस्थित धर्म का ही शाब्दवोध में मान हो, न यही नियम है कि शब्द के द्वारा उपस्थित धर्म का नान शाब्दवोध में मान हो, न यही नियम है कि शब्द के द्वारा उपस्थित धर्म का मान शाब्दवोध में प्रवस्थ हो, अतः इतरान्वितत्व की उपस्थित यदि धनुमान से ही होगी, तथापि उसका शाब्दवोध में भान हो सकता है, इसके छिए इतरान्वितत्व में पद की शक्ति को स्वीकार करना अनावश्यक है।

'प्वति' पद से उपस्थित पाक में प्रत्यक्ष के द्वारा उपस्थित कलाय के प्रत्यय के वार्ण लिए ही 'शाब्दी आकांक्षा शब्दनैव प्रपूर्यते' यह नियम माना गया है। प्रकृत में 'प्वति' पद के द्वारा ही पाक क्रिया के कर्म की प्राकांक्षा जाग्रत होती है, उक्त नियम के धनुसार चूँ कि 'कलायम्' इस कर्म पद के द्वारा उपस्थित कलाय से ही उसकी नियुत्ति हो सकती है, अतः प्रत्यक्ष के द्वारा उपस्थित कलाय का प्रान्वयबोध में भान नहीं होता है। )

१. डक्त नियम वाक्य का यह अभिप्राय है कि शाब्दबोध में विषयीसूत जिस अर्थ की आकांक्षा शब्द के द्वारा उत्पन्न होती है, उस आकांक्षा की निवृत्ति शब्द अनित अपस्थिति से ही होती है। इस नियम वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि शाब्दबोध में उपयोगिनी वितनी भी आकाचार्ये हों, उन सबों की निवृत्ति शब्द जित अपस्थिति से ही हो।

असंसर्गाग्रहोऽसाविति चेत्; मम तावत् संसर्गग्रह एवासौ । तवाऽिप सैव पदावली कविदन्वये पर्यवस्यति, कविदनन्वयाग्रहे इति कुतो विशेषात् ? आप्तानाप्तवक्तृकतयेति चेत् ; कि तथाविधेन वक्त्रा तत्र किविद्विशेष

## पू० प श्रसंसार्गाग्रहः ... ...

पदार्थों के परस्पर संसर्ग का बोध ही अन्वयबोध अथवा शब्दबोध है। अभिनव काव्य से अथवा मनेतिमा के देखने से एवं होषा एवं खुर विक्षेपादि के श्रवण से जो मनेत अपवा मनेतिमा के देखने से एवं होषा एवं खुर विक्षेपादि के श्रवण से जो मनेत अम्ब का बोध कहा जाता है, वह बोध वस्तुतः पदार्थों के संसर्ग का बोध है हो नहीं, फलतः अन्वयबोध ही नहीं हैं। वे पदार्थों के संसर्गों के अभावों का अज्ञान ( असंसर्गाग्रह ) मात्र हैं। अतः उक्त स्थलों में व्यामिधार नहीं है। सुतराम् इतरान्वितत्व में भी शब्द की शक्ति अवस्य है।

### पू० प० मम तावत् ... ...

'पदार्घ' को ही शान्दबोध का 'करण' माननेवाले मेरे (मट्ट) मत में अभिनव कान्य से अथवा श्वेतिमा के दर्शनादि से जितने भी बोध उत्पन्न होते हैं, वे सभी पदार्थों के संसर्गबोध रूप-शान्दबोध ही हैं, असंसर्गाग्रह नहीं। आप (प्रभाकरों) के मत से शन्दों के द्वारा कहीं तो पदार्थों के संसर्ग का बोध होता है, एवं कहीं पदार्थों का असंसर्गाग्रह होता है।

इस प्रसङ्घ में यह पूछना है कि एक ही प्रकार की पदावली कभी संसर्गबोध का, एवं कभी असंसर्गाग्रह का उत्पादन करती है ? किन्तु इसका नियामक कौन है कि कब किस प्रकार के 'विशेष' वश एक ही प्रकार की सामग्री से संसर्ग बोध होगा ? एवं कब ग्रसंसर्गाग्रह होगा ?

### पू० प० माप्तानाप्त \*\* \*\* \*\*\*

सामग्री में प्रन्तर्भूत 'पद' जब भ्राप्त पुरुष के द्वारा उच्चारित होते हैं, तो उन पदों से युक्त सामग्री से पदार्थों का संसर्गबोध रूप शान्दबोध होता है। एवं वे ही पद जब अनाप्त पुरुष के द्वारा उच्चारित होते हैं, तो उन्हीं पदों से युक्त सामग्री के द्वारा असंसर्गाग्रह उत्पन्न होता है। फलतः पद में रहने वाले भ्राप्तोक्तत्व रूप 'विशेष' वश अन्वयबोध या संसर्गबोध होता है, एवं पदों में ही रहने वाले अनाप्तत्व रूप विशेष वश असंसर्गाग्रह होता है।

### सि० प० कि तथाविषेन ... -- ...

(१) बया वक्ता प्रपने उच्चारण के द्वारा पर्दों में किसी 'विशेष' अतिशय (सामर्थ्य) को उत्पन्न करता है ? (२) अथवा पद प्रवच्छेदक विषया स्वयं ही 'विशेष' स्वरूप है ? सर्थात् पर्दों में वक्ता का उच्चारितस्व रूप सम्बन्ध ही 'विशेष' या अतिशय है ?

स्राहितः ? स्राहो वक्तैवावच्छेदकतया विशेषः ?। प्रथमे स्रभिहितान्वयवादिनामिव तवापि शक्तिकल्पनागौरवम् । द्वितीये तु वक्तुरिव पदानामप्यवच्छेदकतयैव विशेष-कत्वमस्तु । एवं तर्हि पदानामप्यन्वयप्रतीतावस्त्युपयोगः ?

प्रथमे ... ... ...

यदि इनमें पहिला पक्ष स्वीकार करें तो 'ग्रिमिहितान्वयवादियों (भाट्टमीमांसकं) के मत में तुमने जो त्रिविघ शक्ति की कल्पना रूप गौरव की ग्रापत्ति दी है, वही त्रिविघशक्ति की कल्पना रूप आपत्ति बुद्धारे मत में भी आ पहेगी? अतः प्रथम विकल्प अयुक्त है।

दूसरे पक्ष में यह कहना है कि हम ( माट्ट ) छोग भी पद को पदार्थोपस्थिति में विशेषण होने से बान्दबोघ में उपयोगी मानते ही हैं। ( धर्यात् धिस प्रकार पद में आप्रोक्तर रूप 'विशेष' को प्रामाकर स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार माट्टमत में भी पदार्थों-पस्थिति में ही 'पदजन्यत्व' रूप विशेष को स्वीकार कर लेने से ही निर्वाह हो सकता है इसके छिये धन्वितत्वविशिष्ट वर्ष में शक्ति की करपना व्यर्ष है )।

पू० प० एवं तर्हि ... - ...

यदि पदार्थं को ही धान्दबोघ का 'करण' मानते हुये भी पदार्थोस्थिति के सम्पादक होने के कारण पद का भी उपयोग धान्दबोध में मानें तो माट्टों के मत में भी धन्वयबोध में पद का उपयोग स्वीकार करना पड़ेगा।

<sup>9.</sup> ग्रामिद्दितान्वयव। दिगया पद से केवल पदार्थों परियति ही मानते हैं, पद से श्रम्वयवोध नहीं मानते। इस मत के श्रनुसार पदों से जिस समय पदार्थों परियति होती है, उसी समय पदार्थों में श्रम्वयवोध की जनकता रहती है। तदनुसार (१) पदों में पदार्थों परियति को उत्पन्न करने की शक्ति, (२) एवं पदों में ही पदार्थेगत संसर्गवोध के श्रमुख शक्ति के श्राधान की शक्ति (३) पदार्थों में संसर्गवोध की शक्ति, इन तीन शक्तियों की कल्पना की श्रापति प्रामास्त देते है, क्यों कि उनके मत से दो ही शक्तियों की कल्पना करनी पदती है (१) पदों में पदार्थंस्मारिका शक्ति एवं (२) श्रामिश्रान की शक्ति। श्रम यदि प्रामाकर यह कहते है कि जिस समय पद श्राप्तपुरुप के द्वारा उत्परित होता है, असी समय पदों में श्रम्वयवोध की शक्ति रहती है, तो उनको भी श्राप्तपुरुप में पदिनष्ठ शन्वतत्वविधिष्ट शर्थ के शन्वयवोध जिनका शक्ति भी माननी होगी। फल्लता प्रामास्त के मत में भी तीन शक्तियों की कल्पना करनी पदेगी। फल्लता दोनों पक्षों में श्रिविध शक्तियों की कल्पना समान है। श्रम प्रामाकर एक गौरवद्योध साट्टों के अप नहीं दे सकते।

कः सन्देहः ? परं पदार्थाभिधानेन, न त्वन्यथा । ग्रन्यथा गुरुमतविदामेव क्लोक ग्राप्तपदप्रक्षेपेगा पठनीयः—

"प्राथम्यादिभिषावृत्वात् तात्पर्योपगमादिप । ग्राप्तानामेव सा शक्तिर्वरमभ्युपगम्यताम्" इति ॥

सि० प० कः सन्देहां ... -- --

जिस प्रकार पाप (प्रामाकरों के ) मत में पदाथरांसर्ग के बोध के अथवा अन्वयबोध के उपयुक्त उचारण कर देना ही घान्दबोध में आतों का उपयोग है, आत पुरुष का शान्दबोध में मौर कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार मेरे मत से पद भी शान्दबोध में उपयोगी है, किन्तु उसका इतना ही उपयोग है कि वह पदार्थ को उपस्थित कर दे। किसी दूसरी रोति से पद शान्दबोध में उपयोगी नहीं है (माट्टगण पद में शान्दबोध की कारणता तो मानते हैं, किन्तु 'करणता' को अस्वीकार करते हैं )। इस प्रकार अभिहितान्वय क्रम से ही पद शान्दबोध में उपयोगी है। इसके लिये अन्वितत्वविशिष्ट अर्थ में उसकी शक्ति मानने की आवादयकता नहीं है।

'अन्यया' यदि पदों को उच्चारण कर देने से भिन्न भी ग्राप्त पुरुष का कोई उपयोग शान्दबोष में जाप (प्राभाकर) मानें तो गुरुमत के सबसे बड़े जाता (पिद्धकाकार भी शालिकनाय मिन्न) के दलोक के 'शब्दानाम्' के स्थान पर 'श्राप्तानाम्' ऐसा पाठ स्वीकार उस श्लोक को इस प्रकार पढ़ देना चाहिये।

> प्रायम्यादिभिषातुत्वात् तात्त्योपगमादिषि । 'माप्तानामेव सा शक्तिवंरमभ्युपगम्यताम् ॥'

1. कुमारिसट्ट 'श्रसिहितान्वय' नादी हैं, एवं वे पद की शक्ति केवल 'श्रथं' में ही मानते हैं 'श्रन्वितत्विविशिष्ट' अर्थं में नहीं। एवं पदार्थं को ही शाब्दबोध का करण मानते हैं, उनके हन्हीं दोनों सिद्धान्तों का खरहन प्रभाकर के सबसे बढ़े समर्थं क श्री शाखिकनाथ मिश्र ने निम्निकिसित इस बलोक से किया है---

प्राच भ्याद्भि श्वातुष्वत्तात्वर्यो १ वर्गमाद्वि । शब्दानामेव सा शक्तिवैरमम्युपगम्यताम् ॥

प्रकरणपश्चिका प्र• परिच्छ्रेद स्होक ११

(१) प्रायम्यास् च पहिले पह की उपस्थित होती है, बाद में पदार्थं की उपस्थित होती है, अतः प्रथमीपस्थित पद की ही शान्द्रवीध का 'क्र्या' मानना उचित है, पश्चाहुपस्थित पदार्थं को क्रया मानना अञ्चित है। तस्मात्प्रकारान्तरेण संसर्गप्रत्ययो भवतु मा वा, पदार्थानामाकाङ्क्षादिमत्त्वे सित ग्रिभिहितानामवश्यमन्वय इति कुतोऽतिप्रसङ्गः ?

### तस्मात् … … …

इसिलिये हम लोगों का केवल यही कहना है कि संसर्गवोध अथवा अन्वयबोध जिस किसी प्रकार से हो, यदि उसके आकांका। प्रमृति अन्य सभी कारणों का समवधान रहे, तो पद की अभिधावृत्ति के द्वारा उपस्थित अर्थ का अन्वय कहीं अवश्य हो। इसके लिये अन्वितस्वविधिष्ट अर्थ में पद की अभिधा वृत्ति को स्वीकार करना (अन्विताभिधानवाद को स्वीकार करना) आवश्यक नहीं है।

- (२) श्रमिश्रामुत्वात् व्यय में श्रमिश्रामुत्व (श्रमिश्रा) रूप शक्ति तो भट्ट भी मानते ही हैं। श्रयात् पद में पदार्थोपस्थिति की कारणता जय स्वीकृत ही है, तो उसी में शाब्दवोध की 'करणता' भी क्यों न मान ली जाय ? पद को कारण मान कर फिर 'पदार्थ' को 'करण' मानें, इसमें गौरव है।
- (३) तारपर्योपगमात् = वाक्यार्थं बोध की इंच्छा से पद का उचारण सभी मानते हैं। इस लिये 'वक्ता की इंच्छा' रूप 'तारपर्य' के निष्पादक के रूप में पद का उचारण सभी स्वी कार करते हैं। शाब्दबोध में 'तारपर्य' के उपयोग को भी सभी स्वीकार करते हैं, तो फिर तारपर्यं के सम्पादक पद को ही शाब्दबोध का 'करण' भी मान लेना उचित है।

श्रतः पद ही शाब्दबोध का 'करण' है। एवं पद में ही श्रन्वयबोध को उत्पन्न करने की 'शक्ति' भी है। सुतराम् श्रन्वितरविशिष्ट श्रधं में ही पद की शक्ति है। केवल शर्ध में नहीं। एवं पद ही शाब्दबोध का 'करण' है, पदार्थ नहीं।

भाट्रों का कहना है कि यदि आसपुरुष का शान्द्वीध में पदोचारण से 'श्रन्यथा' अर्थात 'श्रन्य' उपयोग मी रहे, तो उक्त रस्तोक में कथित 'शाथम्य' प्रभृति हेतु से 'आसपुरुष' में ही 'करणता' का साधन अधिक सुखभ होगा। क्योंकि (१) पद से पहिस्ने उसके उचारण कर्या आसपुरुष की उपस्थिति ही होती है, अतः उसी की उपस्थिति में 'शाथम्य' है। इसिन्ये प्रथमोपस्थित आसपुरुष को ही करण मानना उचित है, पश्चादुपस्थित पद को नहीं। (२) एवं वाक्यार्थ के 'अभिषान' में भी आसपुरुष का उपयोग है ही, अतः अभिषात्र हेतु भी है। (३)तात्पर्यं तो उचारणकर्ता आसपुरुष का है ही। अतः शाब्दवोध की करणता आसपुरुष में ही मानिये, पदों में नहीं। इसके लिये उक्त रखोक के 'पदानाम्' इस शब्द के स्थान पर 'श्राक्षानाम्' इस पद को रखकर भी उक्त रखोक को पदा जा सकता है।

न चैवं सित पदार्था एव करणम्, तेषामनागतादिरूपतया कारकत्वा-नुपपत्तौ तद्विशेषस्य करणत्वस्यायोगात् । तत्संसर्गे प्रमाणान्तरासङ्कीर्णोदाहरणा-भावाच्च ।

पू० प० न चैवम् ... ...

ैतो क्या इससे यही समझें कि 'पदार्थ ही शाब्दबेश का करण है पद नहीं" माट्टों का यह सिद्धान्त ही ठीक है ?

सि॰ प॰ तेषाम् … …

नहीं, ( प्रयांत पदार्थों को शान्दबोध का करण स्वीकार करने का माट्टों का सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर ) जहां प्रतीत अथवा मावी अर्थ को समझाने के किए पद प्रयुक्त होते हैं, वहां शान्दबोध न हो सकेगा। क्योंकि उक्त पदों से उपस्थित अर्थों की सत्ता शान्दबोध से पहिले संभव नहीं है। अविद्यमान पदार्थ किसी का उत्पादक कारण नहीं हो सकता। पत: पदार्थ शान्दबोध का कारण नहीं हो सकता। जब उसमें कारणत्व ही संभव नहीं, तो फिर उसको 'करण' होना तो दूर की बात है। तत्संसर्गे ... ... ...

दूसरी बात यह मी है कि पद को करण मानने पर श्रमिनव काव्य जिनत शाब्दबोध की अववा 'स्वेतोऽस्वो धावति' इस अकार के शाब्दबोध की ओ अनुपपत्ति दी गयी है, एवं इसके लिए पदार्थ को ही कारण मानने की धिनवार्यता बतलायी गयी है, वही अयुक्त है, क्योंकि जिन स्थलों के लिए पदार्थ को शाब्दबोध का करण मानना वे आवश्यक समझते है, उन स्थलों में अर्थात् धामिनवकाध्यजितिबोध में अथवा किथत 'श्वेतोऽस्वो धावति' इस धाकार के बोध में अन्य प्रमाण भी अवश्य रहते हैं, जैसे कि अभिनव काव्य स्थल में उर्श्रकी सहक्रत मन रूप प्रत्यक्ष प्रमाण, 'एवं श्वेतोऽस्वो धावति' इस स्थल में 'खुरविक्षेपादिलिङ्ग' रूप अनुमान प्रमाण भी अवश्य रहते हैं। अतः उन सभी स्थलों में यथा योग्य उन्ही में से कोई 'करण' है। उन सभी स्थलों में भी 'पदार्ध' करण नहीं हैं। शब्दजितबोध का कोई ऐशा उदाहरण नहीं है, जिसके लिये पदार्थ को ही करण मानना पड़े। जहाँ प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाकरणों की सम्भावना न रहे, सुतराम् पदार्थ शाब्दबोध का करण नहीं है।

श्वास्ति हैं यहाँ से लेकर "कुतोऽतिप्रसङ्गः" इसने पर्यन्त के सन्दर्भ से मट्ट मत के द्वारा प्रभाकर सम्मत अन्विताभिषान का खराइन किया गया है। यहाँ भट्ट मत का मूल है 'पदार्थ' को ही आत्व बोध का 'करवा' मानना। किन्तु यह पष नैयायिकों को स्वीकृत नहीं है। अतः 'न दैवं सित' यहाँ से लेकर 'प्रसक्तानुप्रसक्त्या' इतने पर्यन्त से आधार्य ने उक्त यह मत का खण्डन कर अपने 'पद्करणस्व' पक्ष का समर्थन किया है। इस सन्दर्भ में प्वेपचवादी है भट्ट सम्प्रदाय के स्रोग, एवं सिखान्तवादी है 'नैयायिक'।

पदानां तु पूर्वभावनियमेन पदार्थस्मारगाऽवान्तरव्यापारवत्तया तदुपपत्तेः व्यापारस्याव्यवधायकत्वादिति कृतं प्रसक्तानुप्रसक्त्या ॥१५॥

(पदार्श को करण न मानने के प्रसङ्ग में जो पहिली यह युक्ति दी गयी है कि शाब्द-बोघ चूँ कि अतीत एवं धनागत अर्थविषयक भी होता है, किन्तु वहाँ पदार्थ रूप करण की सत्ता संमावित नहीं है, अतः पद ही करण है पदार्थ नहीं। इस युक्ति के प्रसङ्ग में यह आक्षेप हो सकता है कि कुछ स्यलविशेषों में ही शाब्दबोध से पहिले पदार्थ की सत्ता धर्समावित है, सभी शाब्दबोधों से पहिले पदार्थों की सत्ता असंभावित नहीं है, किन्तु) पद को करण मानने के पक्ष में तो यह आक्षेप सभी शाब्दबोधों में उपस्थित होगा कि पद शाब्द बोध से पूर्वक्षण में कदापि नहीं रह सकते, क्योंकि पद शब्द स्वरूप हैं, अतः क्षणिक है। शाब्दबोध से पूर्व में न रहने से पद में शब्दबोध की कारणता अथवा करणता संभव ही नहीं है।

इसी प्रसङ्घ में दूसरी बात यह कही गयी हैं कि कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में नियमता रहने वाले ही कारण हैं। पद शाव्दबोध से कितपय क्षण पूर्व ही रहता है, अव्यवहित पूर्वक्षण में नहीं। क्योंकि पदोक्चारण के बाद पदार्थीपस्थित प्रभृति अन्य कारणों के समब्धान के बाद ही शाब्दबोध होता है। अतः पद शाब्दबोध का कारण ही नहीं हो सकता, उसके करण होने की बात तो बहुत दूर की है। इनमें से प्रथम आक्षेप का समाधान यह है कि — )

## पदानान्तु == == ==

(१) शाब्दबोध से अन्यविहत पूर्वक्षण में पद भले ही न रहे, किन्तु शब्दबोध से पिहले तो अवश्य रहता है। उसी से उसमें 'करणता' का निर्वाह हो जायगा। क्योंकि अपने व्यापार के उत्पादन के द्वारा ही 'करण' कार्य के उत्पादन में उपयोगी होता है। अतः आवश्यम्भावी व्यापार के व्यवधान से करणीभूत वस्तु में शब्दबोध का अव्यवहितपूर्वत्व खण्डित नहीं होता। (अत एव चिरविनष्ट अनुभव से संस्कार के द्वारा स्मृति की उत्पत्ति होतीं है)। अतः प्रथम आक्षेप निराधार है।

### व्यापारस्य · · · · · ·

(कियत दूसरे प्राक्षेप का समाधान यह है कि) सर्वत्र 'करण' व्यापार के मध्यवर्ती होने के कारण कार्य से एकक्षण व्यवहित ही रहता है। (अतः करण स्वरूप कारण के लक्षण में कार्य का प्रव्यवहित पूर्वस्व दो क्षण तक मानना प्रावश्यक है। इस लिये उक्त प्रव्यवहित पूर्वस्व की परिमाषा ऐसी बनानी होगी, जिससे 'करण' की स्थिति क्षण मी कार्य का प्रव्यवहित पूर्वस्व हो सके। प्रन्यथा 'करणस्व' का उक्त लक्षण ही असम्मव दोष से प्रसित हो जायगा। प्रतः पद में भी शव्यवोध का उक्त प्रव्यवहितपूर्वकाणवृत्तिस्व अवश्य है। इस लिये यह दितीय प्राक्षेप भी निराधार है, (दितीयादि क्षण साधारण अव्यवहित पूर्वस्व के समझने के लिये 'पक्षता' प्रन्थ का सावंभीम प्रकरण देखना चाहिए)।

अस्तु तर्हि शब्द एव बाधकं सर्वज्ञे कत्तंरि ? तथा हि—
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः।
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ इत्यादि पठन्ति ।

अस्यायमर्थः—न पारमाथिकं चेतनस्य कर्तृत्वमस्ति, आभिमानिकं तु तत्। न च सर्वज्ञस्याभिमानः, न चासर्वज्ञस्य जगत्कर्तृत्वमस्ति । उच्यते—

> न प्रमाणमनाप्तोक्तिर्नाहष्टे स्वचिवाप्तता । स्रदृश्यदृष्टौ सर्वज्ञो न च नित्यागमः क्षमः ॥१६॥

इति कृतम् ... ...

णब्द में स्वतन्त्र प्रामाण्य के स्थापन के क्रम में 'प्रसङ्ग' वश चूँ कि 'प्रन्विवाभिधान' को चर्चा की गयी है, प्रतः 'अन्विवाभिधान' ही प्रकृत में 'प्रसक्त' प्रयांत् 'प्रसङ्गतः' आ गया है। इस प्रकार 'प्रसक्त अन्विवाभिधान' के विचार के क्रम में भी 'प्रसङ्ग' वश ही पदार्थ करण मूलक 'प्रसिहितान्वयवाद' भी निरूपित हुआ है। अतः प्रकृत अभिहितान्वयवाद की चर्चा 'प्रनुप्रसक्त' है। इसका विस्तार से खण्डन करना प्रकृत में अनुप्रयुक्त है, प्रतः इस विचार को यहीं छोड़ देना उचित है।।१४।।

पू॰ प॰ ग्रस्तु तिह् " " " जगत्कत्त् त्वमस्ति

(संस्थ के अनुयायियों का आक्षेप यह है कि इत प्रकार से समिथित) शब्द रूप स्वतन्त्र प्रमाण ही कथित ईश्वर की सिद्ध में बावक है। क्योंकि 'प्रकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि श्लोक गीता में पिठत है। इस श्लोक का यह अर्था है कि "चैतन्य से युक्त पुरुष में वस्तुतः कर्तुतः कर्तुतः वहीं है, क्योंकि अभिमानिक चैतन्य है। अर्थात् उसमें चैतन्य का 'अभिमान' मात्र है। 'अश्कुर' का मूल है 'मिथ्याज्ञान'। सवंज (ईश्वर) में मिथ्याज्ञान का रहना संगव हो नहीं है। यह मानना होगा कि जिस में अहक्कुरमूलक यह कर्तृत्व रहेगा, उसमें मिथ्याज्ञान मी अवश्य रहेगा। मिथ्याज्ञान से युक्त पुरुष कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो सवंज्ञ नहीं होगा वह जगत् का कर्ता नहीं हो सकता। अतः "सर्वज्ञ परमेश्वर ही जगत कर्ता है" यह कहना ठीक नहीं है।

सि॰ प॰ उच्यते ... ... न प्रमाणमनाप्तोकिः

(इस बाक्षेप के समावान में हम छोग ) कहते हैं कि-

('प्रकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि वाक्य रूप शब्द तभी प्रमाण हो सकते हैं, जब कि वे माप्त के द्वारा उच्चरित हों ? अथवा नित्य हों ? शब्द का नित्यत्व खण्डित हो चुका है, मतः उनके प्रामाण्य के लिये माप्तपुरुष द्वारा उच्चरित होना ही एक मात्र उपाय है। यदि हि सर्वज्ञकर्त्रभावावेदकः शब्दो नाप्तोक्तः, न तर्हि प्रमाणम् । अथाप्तोऽस्य वक्ता, कथं न तदर्थदर्शी । अतीन्द्रियार्थदर्शीति चेत् ; कथमसर्वज्ञः ? । कथं वा न कर्ता ? । आगमस्यैव प्रणयनात् । न च नित्यागमसम्भवो विच्छेदादित्यावेदितम् ।१६। अपि च,

## न चासौ क्वचिवेकान्तः सत्त्वस्यापि प्रवेदनात्। निरञ्जनावबोधार्थो न च सन्नपि तत्परः॥ १७॥

मतः उक्त वाक्य के प्रसङ्घ में यह विकल्प उपस्थित होता है कि ) वे आप्तों से उच्चरित हैं ? अथवा मनात्तों से ? यदि उन शब्दों को मनात्तोच्चरित माना जाय, तो वे प्रमाण ही नहीं होंगे। मप्रमाणिक शब्द न किसी के साधक हैं न किसी के बाधक, मता उन्हें मनात्तोचरित मानने पर उस शब्द से ईश्वर की सिद्धि वाधित नहीं हो सकती।

यदि उन शब्दों के वक्ता पुरुष आप्त हैं, तो फिर उनमें उक्त वाक्य के अयों का यथार्थज्ञान अवस्य ही मानना होगा, क्योंकि आप्तत्व का लक्षण ही उच्चारण करनेवाले पुरुष में तदर्शिवषयक यथार्थज्ञान का रहना है। 'प्रकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि शब्दों से होनेवाला ज्ञान घटादि ज्ञानों के सहश स्थूल विषयक नहीं है, किन्तु अतीन्द्रिय सुक्षम विषयक है। अतीन्द्रिय विषयों के द्रष्टा को घवश्य सर्वज्ञ मानना होगा। इस प्रकार 'प्रकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि आगम (शब्द) के रचयिता को भी सर्वज्ञ मानना ही होगा। अतः कर्त्ता पुरुष का सर्वज्ञ होना अनुपन्न नहीं है।

## सि॰ प॰ यदि हि \*\*\* \*\*\* --- \*\*\*

'प्रकृते। क्रियमाणानि' इत्यादि जिन शब्दप्रमाणों से कर्ता में सर्वज्ञत्व का निषेष करना चाहते हैं, वे शब्द यदि 'आस' पुरुष के द्वारा रचित नहीं हैं, तो फिर वे प्रमाण ही नहीं है। यदि उक्त रचिता पुरुष आस हैं, तो फिर उनमें उक्त शब्द से प्रतिपाद्य प्रतिन्द्रिय अथीं का ज्ञान भी क्यों नहीं है ? यदि वे उक्त अतीन्द्रिय अर्थों के ज्ञान से युक्त हैं, तो उन्हें असर्वज्ञ ही कैसे कहा जा सकता है ? एवं यदि वे 'ग्रागम' के 'कर्त्ता' है, तो उन्हें 'ग्रक्ता' ही कैसे कहा जा सकता है ? 'ग्रागम' ( शब्द ) नित्य नहीं हो सकता, इसका प्रतिपादन द्वितीयस्तवक में कर चुके हैं।। १६।।

### ग्रपि च " " " न चासी

दूसरी बात यह भी है कि शब्दप्रमाण नियमतः ईश्वरसिद्धि के बाधक ही नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की सत्ता भी (कुछ) शब्दप्रमाणों से ज्ञात होती है। एवं 'निरक्षनः परमं साम्यमुपैति' इत्यादि श्रुतियों का भी तास्पर्य ईश्वर में ज्ञानादि विशेषगुणों की असत्ता के ज्ञापन में नहीं है, किन्तु 'ईश्वर की उपासना ज्ञानादि विशेषगुणों से शून्य रूप में ही करनी चाहिये' इसी में उन श्रुतियों का तात्पर्य है। चूकि 'मागम' प्रमाण नियमतः ईश्वर न ह्यसत्त्वपक्ष एवाऽऽगमो नियतः। ईश्वरसद्भावस्यैव भूयःसु प्रदेशेषु प्रतिपादनात्। तथा चाग्रे दर्शयिष्यामः। तथा च सति कविदसत्त्वप्रतिपाद-नमनेकान्तं न बाधकम्। सत्त्वप्रतिपादनमपि तर्हि न साधनमिति चेत्, ग्रापाततस्तावदेवमेतत्।

की प्रसत्ता का ही प्रतिपादन नहीं करते, क्यों कि 'खावा भूमी जनयन्' इस्यादि ईश्वर की सामक श्रुतियों मी उपलब्ध हैं——जिनका उल्लेख पञ्चमस्तवक में किया जायगा। इसलिये ईश्वर की असत्ता के ज्ञापक जो भी मागम प्रमाण उपलब्ध होते हैं, वे सभा 'अनेकान्त' हैं। उनसे ईश्वर की प्रसत्ता का अप्रमाण्य से रहित निश्चयात्कक बोध नहीं हो सकता। प्रतः इस प्रकार के (अप्रमाण्यज्ञानास्कन्दित संख्यात्मक) ज्ञान से ईश्वर की सिद्धि बाधित नहीं हो सकती।

### पू० प० सत्त्वप्रतिपादनमपि ... ... ...

ईश्वर सत्ता के साधक जितने वाक्य मिलते हैं, वे यदि इस लिये 'अनेकान्त' है कि
कुछ वाक्य ईश्वर के साधक भी मिलते हैं, तो फिर तुल्य न्याय ये ईश्वर के साधक जितने भी
वाक्य मिलते हैं, वे भी 'अनेकान्त' ही होंगे, क्योंकि ईश्वर के बाधक भी कुछ वाक्य मिलते
हैं। फलता ईश्वर के साधक वाक्यों से भी ईश्वर का अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दित एवं
संख्य रूप बोध ही होगा। अता उक्त शब्द प्रमाणों के बल पर ईश्वर की सिद्धि मही
की जा सकती।

### पू० प० द्यापाततः ... ...

तब तक मैं मान सेता है कि उन्त शब्द प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती। किन्तु जब यह निश्चित हो जायगा कि 'निरखनः परमं साम्यमुपैति' इत्यादि जितने भी वाक्य उपलब्ध होते हैं, उनका तात्पर्य केवल इतना ही है कि ईश्वर को सभी विशेषगुणों से शून्य समझ कर ही उनकी उपासना करनी चाहिये। उन वाक्यों का तात्पर्य

<sup>1. &#</sup>x27;न प्रमाणमनाम्नोक्तः' इस १६ वें श्लोक से यह कहा गया है कि शब्द प्रमाण से इंश्वराजुमान वाधित नहीं हो सकता। 'न चासौ' इत्यादि १७ वें श्लोक से यह कहा जाता है कि इंश्वर के साधक भी शब्द प्रमाण हैं। एवं ईश्वर में सर्वज्ञस्वादि गुणों के निषेषक जितनी भी 'निरञ्जनत्वादि बोधक भृतियाँ है, वे सभी इंश्वर में ज्ञानादि विशेषगुणों के सभाव की बोधिका नहीं हैं, किन्तु अनका इतना ही तात्वयें है कि ईश्वर सभी विशेषगुणों से रिश्व हैं' इस रूप में उनकी उपासना करनी चाहिये। इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा (१) इंश्वर साधक शब्द प्रमाण की सत्ता का (२) एवं इंश्वर में सर्वज्ञस्वादि निषेषक भृतियों का अन्यन्न तात्वयें है, ये दोनों बार्ते मुक्यत। उपासित हुई हैं।

यदा तु निःशेषविशेषगुर्णशून्यात्मस्वरूपप्रतिपादनार्थत्वमकर् कत्वागमाना-मवधारियष्यते, तदा न तिश्वषेघे तात्पर्यममीषामिति सत्त्वप्रतिपादकानामेवाऽऽगमानां प्रामाण्यं भविष्यतीति । न च तेषामप्यन्यत्र तात्पर्यमिति वक्ष्यामः ॥ १७ ॥

ग्रस्त्वर्थापत्तिस्तिहिं बाधिका। तथाहि—यद्यभविष्यन्नोपादेक्ष्यत्, न ह्यसावनु-पदिश्य प्रवर्त्तियतुं न जानाति। ग्रत उपदेश एवान्यथानुपपद्यमानस्तथाविधस्या-भावमौदासीन्यं वाऽऽवेदयति।

ईश्वर में सभी विशेष गुणों के लमाव (फलतः कृत्यभाव रूप कर्त्यु स्वामाव) में नहीं है। तब (इन दोनों बातों के निश्चित हो जाने पर) प्रात्मा में कर्त्यु के साधक अथवा ईश्वर में सर्वज्ञत्व के साधक जितने भी वाक्य हैं, उन सबों से ईश्वर के जितने भी बोध होंगे, उनमें प्रप्रामाण्य की शक्का अथवा संशय रूपता नहीं रहेगी। फिर ईश्वर के साधक वाक्यों में 'प्रनैकान्तिकता' भी नहीं रहेगी।

(इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि ईश्वर के साधक जितने मी वाक्य उपलब्ध होते हैं, उन सबों का जब अन्यत्र तात्पर्य की कल्पना कर लेते हैं, तभी जाकर ईश्वर के साधक वाक्यों का प्रामाण्य स्थिर हो पाता है। किन्तु जिस प्रकार ईश्वर के बाधक वाक्यों का अन्यत्र तात्पर्य किल्यत होता है, उसी प्रकार ईश्वर के साधक वाक्यों का भी तात्पर्य प्रन्यत्र फिल्पत होकर ईश्वर के बाधक वाक्यों का प्रामाण्य स्थिर कर सकता है। अतः उक्त युक्ति प्रवल नहीं है। इस प्राक्षेप का यह समाधान है किः—) पञ्चम स्तवक के अन्तिम अंश में हम यह दिखलायों कि किस हेतु से ईश्वर के बाधक वाक्यों का अन्यत्र तार्पर्य है। एवं ईश्वर के साधक वाक्यों का अन्यत्र तार्पर्य है। एवं

पू॰ प॰ ग्रस्त्वर्थापत्तिः ... ...

न च तेषासः " " "

मीमांसकगण पुनः आक्षेप करते हैं कि शब्दादि प्रमाण ईश्वर सिद्धि का बाघक मले ही न हो, किन्तु उनसे अतिरिक्त एक अर्थापत्ति नाम का मी तो प्रमाण है, वही ईश्वर सिद्धि में बाघक होगा।

वेदों के कर्ता रूप में ईश्वर की सिद्धि मानने वालों का अभिप्राय है कि उपदेष्टा
पुरुष को उपदेश्य विषयों का ज्ञान अवश्य रहता है। अता यह मानना होगा कि वेदों के
उपदेश करने वाले पुरुष को भी वेदार्थ विषयक ज्ञान अवश्य है। वेदों में अनेकानेक इन्द्रियातीत
विषयों का उपदेश है। अतीन्द्रियार्थ द्रष्टा पुरुष अवश्य ही सर्वज्ञ होंगे। अतः वेदों का
उपदेष्टा पुरुष भी अवश्य ही सर्वज्ञ है। यह 'सर्वज्ञ पुरुष' ही 'परमेश्वर' है।

किन्तु छोगों को यागादि इष्ट कार्यों में प्रवृत्त कराने के छिए एवं हिंसादि भनष्ट कार्यों से निवृत्त कराने के छिए ही वेदों के उपदेश हैं। अतः यह मानना होगा कि, वेदों का उपदेश

न, भ्रन्थथैवोपपत्तेः।

हेत्वभावे फलाभावात्प्रमाणेऽसति न प्रमा । तदभावात्प्रवृत्तिनों कर्मवादेऽप्ययं विधिः ।। १८ ॥

करने वाले पुरुष को उपदेश के द्वारा ही पुरुष को इष्ट में प्रवृत्त कराने का एवं अनिष्ट से निवृत्त कराने का ज्ञान है। बिना उपदेश से प्रवृत्त अथवा निवृत्त कराने का ज्ञान उन्हें नहीं है। यदि ऐसी बात न होती तो बेदों के उपदेश का आयास वे स्वीकार नहीं करते। उस्मात् वेदोपदेष्टा पुरुष में चूँकि बिना उपदेश के प्रवृत्त प्रथवा निवृत्त कराने के उपयुक्त ज्ञान नहीं है, अतः वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि किसी एक विषय को भी न ज्ञानने वाला सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अत। वेद के कर्ता में सर्वज्ञत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। एवं अनन्तज्ञानराशि वेदों के कर्ता ही जब सर्वज्ञ नहीं हो सकते, तो फिर दूसरे पुरुष को सर्वज्ञ मानना दुराशा मात्र है। इस प्रकार सर्वज्ञ पुरुष के निराकरण से जगत के कर्ता रूप प्रयम्भार का अनुमान बाधित हो जाता है। सि० प० न, अन्यथोपपत्ती "" " " " "

उक्त आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि वेद रूप उपदेश की उपपत्ति 'अन्यथा' भी हो सकती है ( अर्थात् वेदों के उपदेष्टा पुरुष को सर्वज्ञ मानें अथवा असर्वज्ञ, डोनों ही स्थितियों में वेदोपदेश की उपपत्ति हो सकती है, इसके लिए वेदों के उपदेष्टा को असर्वज्ञ मानना अनिवार्य नहीं है। अतः उक्त अर्थापत्ति प्रमाण ईश्वर सिद्धि का बाधक नहीं हो सकता )। हेस्वभावे फलाभावात् पर्ण पर्ण पर्ण पर्ण

(यह सभी मानते हैं कि 'हेतु' के न रहने पर (कारण के न रहने पर ) 'फल' की अपित 'कार्य' की उत्पत्ति नहीं होती। इसी लिये 'प्रमाण' के न रहने पर 'प्रमा' की उत्पत्ति नहीं होती है। (इस नियम के अनुसार ही उपदेश के बिना हम छोगों की वाजपेयादियागों की) प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती ।

श. प्रमाज्ञान सफल प्रवृत्ति का कारण है। वेदों में जिन वाजपेयादि यागों के उपदेश किये गये हैं, उनमें प्रवृत्ति के उपयुक्त प्रत्यक्षादि रूप प्रमाज्ञान केवल वेद्कर्शा पुरुष में ही संभव है। एक पुरुष में रहने वाले ज्ञान के समान दूसरे ज्ञान का पुरुषात्तर में उत्पादन बिना उपदेश के नहीं हो सकता। ध्रता हम लोगों में वाजपेयादि की प्रवृत्ति के उपयुक्त प्रमाज्ञान का उत्पादन 'उपदेश' के विना संभव नहीं है। ब्रतः परमेश्वर ने वेदों का उपदेश किया। यदि वे उपदेश नहीं करते तो हम लोगों की वाअपेयादि में प्रवृत्ति ब्रजुपपन्न हो जाती। श्रतः वेदों के उपदेश से वेद्कर्शा में असावंद्रय एवं तन्मूलक जगरक पृरंति स्थात की सिद्धि नहीं की जा सकती।

बुद्धिपूर्वा हि प्रवृत्तिनं बुद्धिमनुत्पाद्य शक्यसम्पादना । न च प्रकृते बुद्धिरप्युपदेशमन्तरेण शक्यसिद्धिः ; तस्यैव तत्कारणत्वात् । भूतावेशन्यायेन प्रवर्त्तयेदिति चेत् ?

यदि ऐसी बात न हो तो इस प्रकार का प्राक्षेप तो 'कर्मवाद' में अर्थात् मीमांसकों के मत में भी किया जा सकता है। प्रयात् 'ग्रहष्ट' सभी कार्यों का कारण है, अतः वाजपेयादि याग विषयक प्रवृत्ति रूप कार्यं का भी कारण है। ऐसी स्थिति में वेदों का उपदेश व्यर्थ है, क्योंकि वेदों का उपदेश रहने पर भी अहष्ट के बिना याग की प्रवृत्ति नहीं होतो है। प्रतः उक्त ग्राक्षेप व्यर्थ है)।

## सि० प० बुद्धिपूर्वा हि ... ... ...

बुद्धि से प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। खतः बब तक बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब तक वाजपेयादि के अनुष्ठाताओं में उनके उपयुक्त ज्ञान न हो— वाजपेयादि योगों की प्रवृत्तियाँ तब तक उत्पन्त नहीं होगी। इस ज्ञान का संपादन बिना उपदेश के संभव नहीं है, क्योंकि उक्त प्रवृत्ति के उत्पादन के उपयुक्त ज्ञान का उत्पादन उपदेश से ही संभव है। अर्थात् जिस पुरुष में प्रवृत्ति के उपयुक्त ज्ञान का उत्पादन अपदेश से ही संभव नहीं रहता है, उनको केवल शब्द प्रमाण रूप उपदेश का ही मरोसा है। अस्मदादि में वाजपेयादि यागों की प्रवृत्ति के उपयुक्त प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति प्रत्यक्षादि प्रमाणों से संभव नहीं है। अतः उपदेश रूप शब्द प्रमाण के बिना हमलोगों की घाजपेयादि यागादि की प्रवृत्तियाँ उपयन्त नहीं हो सकती। अतः सर्वज्ञ होते हुए मी परमेश्वर को उपदेश का भ्रायास स्वीकार करना पड़ा। इसल्यिये उपदेश की भ्रनुपपत्ति से परमेश्वर में असर्वज्ञत्व की कल्पना भ्रथवा अकत्तृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि प्रवृत्ति की उक्त अनुपपत्ति से उपदेश की उपदिश की उपदिश की उपदेश की उपदेश की उपदेश की उपदिश की उपदिश की उपदेश की अनुपपत्ति से उपदेश की उपदिश की अनुपपत्ति से उपदेश की उपदिश की जा सकती।

## पूर् पर भूतावेशन्यायेन · · · · ·

उपदेश के बिना भी परमेश्वर लोगों को प्रवृत्त करा सकते हैं। जैसे प्रेत (पिशाच) श्वरीर में प्रविष्ठ होकर ऐसे लोगों से भी सप्तश्वती पाठादि करा देता है, जिन्हें उस पाठ के उपयुक्त ज्ञान नहीं है। जब नगण्य भूत प्रेतादि में भी इस प्रकार की सामर्थ्य देखी जाती है, तो फिर सर्वशिक्तमान परमेश्वर में ऐसी सामर्थ्य की कल्पना निराधार नहीं कही जा सकती। अतः उपदेश के बिना प्रवृत्तियाँ अनुपपन्त नहीं हैं। इस लिए प्रवृत्ति की प्रनुपपित्ति से उपदेश की कल्पना नहीं की जा सकती।

प्रवर्तयेदेव, यदि तथा फलसिद्धिः स्यात् । न त्वेवम् । कुत एतदवसितम् ? उपदेशान्यथानुपपत्त्येव । यस्यापि मते ग्रदृष्टवशादेव भूतानां प्रवृत्तिस्तस्याऽपि तुल्यमेतत् । यद्यस्ति प्रवृत्तिनिमित्तमदृष्टम् ? किमुपदेशेन ? तत एव प्रवृत्तिसिद्धेः । न चेत्; तथापि किमुपदेशेन ? तदभावे तस्मिन् सत्यप्यप्रवृत्तेः ।

## सि॰ प॰ प्रवर्त्तयेत् ... ... ...

यदि उसत 'भूतावेशन्याय' से उपदेश के विना ही वाज्येयादि में प्रवृत्ति रूप फल के उत्पादन की संभावना रहती, तो वे अवश्य ही ऐसा करते, उपदेश के आयास को स्वीकार न करते। किन्तु भूतावेशन्याय से भी यह संभर नहीं है कि उनमें बालुका से तैल के उत्पादन की अथवा सुवर्ण से घाण्य के उत्पादन की रीतियाँ उन्हें ज्ञात हैं, किन्तु वस्तुस्थिति के अनुसार जिन वस्तुओं में जिन कार्यों के उत्पादन की सामर्थ्य है, उन सभी वस्तुओं से उन सभी कार्यों के उत्पादन की सामर्थ्य है, उन सभी वस्तुओं से उन सभी कार्यों के उत्पादन की रीति उन्हें ज्ञात है—यही उनकी 'सवँशक्तिमत्ता' का अर्थ है। इस लिये उपदेश अनुपन्त नहीं है। भूतों में भी कोई विशेष प्रकार का प्रेत ही प्रपने आदेश के द्वारा किसी विशेष प्रकार की प्रवृत्ति का उत्पादन कर सकता है। सभी प्रेत सभी प्रवृत्तियों का उत्पादन नहीं कर सकते। एवं वाजयेयादि के प्रत्येक अनुष्ठताता में प्रवृत्ति के लिए सर्वज्ञ परमेश्वर के 'आवेश' की कल्पना की अपेक्षा इसी में लाधव भी है कि किसी एक ही पुरुष में उन सभी प्रवृत्तियों के अनुकूल उपदेश करने की क्षमता की कल्पना की खाय। जिससे वाजपेयादि के सभी प्रवृत्तियों के अनुकूल ज्ञान ही सके। अत्य उपदेश वृत्वा नहीं है।

## यस्यापि मते ... ... ... (कारिका के चतुर्थ चरण की व्याख्या)

पूर्वपक्षवादी मीमांसक गण भी केवल 'उपदेश' की वाजयेयादि की प्रकृति का कारण नहीं मानते। क्यों कि जितने पुरुषों की वाजपेयादि के अनुष्ठान की रीतियाँ ज्ञात है, वे सभी पुरुष बाजपेयादि के अनुष्ठानों में प्रवृत्त नहीं होते। मले ही उनके और भी सभी कारणों का सम्बलन रहे। इसके लिये उन लोंगों को भी 'अदृष्ट' को उक्त प्रवृत्तियों का कारण मानना पहता है। किन्तु जिस प्रकार वे 'उपदेश' के द्वारा उपदेशा पुरुष की उपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार केवल अदृष्ट को ही प्रवृत्ति का कारण मान लेने से 'उपदेश' में भी प्रवृत्ति की कारणता उपेक्षित हो जायगी।

#### यद्यस्ति \*\*\* \*\*\*

क्योंकि यदि अनुष्ठाता पुरुष में प्रवृत्ति के जनकी भूत घरष्ट की सत्ता है, तो किर, वहीं अहष्ट प्रवृत्ति के उपयुक्त ज्ञान का भी सम्पादन कर देगा। उसी से प्रवृत्ति की उपपत्ति हो जायगी। यदि अनुष्ठाता पुरुष में उक्त अहष्ट नहीं है, तथापि उपदेश अपर्य ही होगा, क्योंकि उपदेश के रहते हुए भी अदृष्ट के विना प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होगी।

नित्यः स्वतन्त्र उपदेशो न पर्यनुयोज्य इति चेत्; यूर्यं पर्यनुयोज्याः, ये तमवधानतो धारयन्ति विचारयन्ति चेति ॥ १८ ॥

न चार्थापत्तिरनुमानतो भिद्यते, लोके तदसंकीर्णोदाहरणाभावात् । प्रकारान्तराभावाच ।

तथा हि-

श्रनियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपादकः । न मानयोविरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाऽप्यसौ समः ॥ १९ ॥

### पू० प नित्य \*\*\* - \*\*\*

पुरुषकृत अत एव मनित्य (पुरुष परतन्त्र) जो उपदेश हैं, उनके प्रसङ्ग में यह 'पर्यनुयोग' (प्रत्यभियोग) हो सकता है, किन्तु वेद तो नित्य है, अत एव वे 'स्वतन्त्र' है। अतः उनके प्रसङ्ग में ये अभियोग नहीं चल्न सकते।

## सि० प० यूयम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वेदों के उपर हमलोगों का कोई भी घिमयोग नहीं है, आप भीमांसकों के ऊपर हम लोगों का घिमयोग है, क्योंकि आपलोग ज्ञान पूर्वक वेदों का घ्रष्ट्ययन एवं विचार करते हैं।। १८।।

### सि॰ प॰ न चार्थापत्ति \*\* \*\* \*\*\*

बस्तुतः अर्थापत्ति अनुमान से मिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है, (१) क्योंकि ऐसी कोई विशेष प्रकार की प्रमिति उपलब्ध नहीं है, जिसका सम्पादन अनुमान प्रमाण से न हो सके, एवं उसके लिए 'प्रयोपत्ति' नाम के अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता हो।

अर्थापत्ति को अनुमान से प्रभिन्न मानने की दूसरी युक्ति (२) यह है कि जिस रीति से प्रनुमान प्रमाण के द्वारा प्रमिति की उत्पत्ति होती हैं, उसी रीति से अर्थापत्ति के द्वारा भी प्रमिति की उत्पत्ति होती है। अर्थापत्ति के द्वारा प्रमिति की उत्पत्ति की कोई दूसरी रीति अपलब्ध नहीं होती है, अतः प्रथापत्ति अनुमान ही है। (सुतराम् अनुमान प्रमाण के द्वारा बाध की संभावना के निराकरण से ही तदिमिल प्रयापिति प्रमाण के द्वारा बाध की संभावना निराकृत हो जाती है)।

### तथा हि. अनियभ्यस्य · · · · ·

(१) 'अनियम्य' की अर्थात् व्याप्ति से रहित की--- 'अयुक्ति' अर्थात् अनुपपत्ति नहीं होती। (अर्थात् व्यापक के विना ही व्याप्य की अनुपपत्ति होती है। )

१. 'नियम' कहते हैं 'ब्यासि' को । 'नियम' से युक्त ही है 'नियम्य'। फलत: 'नियम्य' शब्द 'ब्याप्य' का बोधक है। विद्या का नियम धूम में है, अतः धूम नियम्य

(ब्याप्य) है। इसी तिये बित्त घूम का नियामक है। बित्त के विना धूम नहीं रह सकता। यही है बिद्ध रूप 'नियन्ता' के विना धूम रूप नियम्य की 'श्रयुक्ति' सर्थात् श्रतुपपति।

'जीवंश्चेत्रो गृहे नास्ति' इस वाक्य के प्रश्रंबोध के बाद जो चेत्र के बादर रहने की कदाना की जाती है, वही प्रयापत्ति का प्रसिख उदाहरण है। 'प्रस्पत्त' शब्द के समान ही 'प्रयापत्ति' शब्द मी ब्युत्पत्तिभेद से प्रमाण एवं प्रमिति दोनों का ही बोधक है। 'प्रथंस्य जापत्तिः' इस ब्युत्पत्ति के प्रजुतार 'अर्थापत्ति' शब्द प्रमिति का बोधक है। एवं 'प्रयंस्य जापत्तिः यस्मात्' इस ब्युत्पत्ति के द्वारा वहीं 'प्रयोपत्ति' शब्द प्रमाण का भी बोधक है। प्रकृत में उक्त वाक्यार्थबोध है 'अर्थापत्ति' प्रमाण, एवं उस बोध से प्रनुपपत्ति के प्रनुसन्धान के द्वारा उत्पन्न बहिरस्तित्व का जान है प्रयोपत्ति प्रमिति।

रलोक के शयमचरण के द्वारा आचार्य ने अपना यह आशय व्यक्त किया है कि जिसमें जिस वस्तु की व्याप्ति रहती है, वही ब्याप्य पदार्थ उस ब्यापक पदार्थ के विना अनुपपन्न होता है। बह्नि के विना धूम ही अनुपपन्न होता है, धूम के विना बह्नि की अनुपपत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार गृह में न रहनेवाले एवं जीवन से युक्त चैत्र की ब्याप्ति चूँ कि जीवित चैत्र के बहिरस्तिस्व में है, इसी लिये जीवित चैत्र के बहिरस्तिस्व के विना जीवित चैत्र का घर में न रहना अनुपपन्न है। यहि घर में न रहनेवाले जीवित चैत्र में जीवित चैत्र के बहिरस्तिस्व की ब्याप्ति न रहती, सो असके विना जीवित चैत्र का घर में न रहना अनुपपन्न नहीं होता। अतः 'अनियम्य' की अर्थात् व्याप्ति से रहित की 'अयुक्ति' अर्थात् अनुपपित नहीं होती।

श्रतः उपपाद्य में उपपादक की व्यतिरेक व्याप्ति का रहना श्रयांपित्त के जिये श्रावश्यक है। जिसकी व्याप्ति जिस वस्तु में रहेगी, वह उसका व्यापक श्रवश्य होगा। इस प्रकार जीवित चैन्न का बहिरित्तित्व गृह में न रहनेवाले चैन्न का श्रवश्य ही व्यापक है। श्रतः व्याप्य है 'नियम्य' एवं व्यापक है 'नियम्ता'। जो जिसका व्यापक नहीं है, वह उसका 'उपपादक' नहीं हो सकता। वृद्धि चूँ कि धूम का व्यापक है, इसी लिये यह कहना सम्भव होता है कि पर्वत में चूँ कि धूम को देखते हैं, सतः उसमें वृद्धि भी श्रवश्य ही होगा। क्योंकि धूम वृद्धि के विना नहीं रह सकता।

इसी प्रकार गृह में न रहनेवाबे जीवित चैत्र की ब्यापकता जीवित चैत्र के बहिरस्तित्व में है, इसी लिये यह कहना सन्भव होता है कि 'चैत्र जीवित है, क्योंकि घर में नहीं बीकते हैं, तो फिर वे घर से बाहर कहीं अवस्य होंगे। यदि जीवित चैत्र के बहिरस्तित्व में गृह में न रहनेवाबे जीवित चैत्र की व्यापकता न रहती अर्थाद जीवित चैत्र के बहिरस्तित्व के विना भी जीवित चैत्र का घर में न रहना 'अपपन्न' 'ज़ीवंश्चेत्रो गृहे नास्ती' त्यनुपपद्यमानमसति बहिःसाद्भावे तमापादयती-त्युदाहरन्ति । तत्र चिन्त्यते किमनुपपन्नं जीवतो गृहाभावस्येति । न ह्यनियम्यस्या-नियामकं विना किञ्चदनुपपन्नम्, अतिप्रसङ्गात् ।

#### न मानयो। \*\*\* - \*\*

(१) ( चू कि दो विरोधी ज्ञान प्रमा नहीं हो सकते। किसी भी वस्तु में रज्जु एवं सप दोनों का ज्ञान प्रमा नहीं हो सकता। दोनों ज्ञानों में से एक मिथ्या अवश्य होगा। अत: उनमें से किसी एक ही ज्ञान का करण प्रमाण होगा। अतः ) दो प्रमाणों में कोई विरोध नहीं है।

## (४) प्रसिद्धे वाप्यसी -- ... ...

अगर ऐसी बात हो ( अर्थात् जं वित देवदत्त के घर में न रहने से जीवित देवदत्त के बिहरस्तित्व की कल्पना को ज्याप्ति मूलक होने पर भी अनुमान न मार्ने तो फिर ) 'प्रसिद्ध' अर्थात् सर्वसिद्ध अनुमान के प्रसङ्ग में भी यह बात समान रूप से लागू होगी। (क्यों कि धूम से होने बाले विह्न के ज्ञान को भी अर्थापत्ति कहा जा सकता है, क्यों कि यहाँ भी अर्थापत्ति की अनुपपत्ति एवं दो प्रमाणों का विरोध, ये दोनों ही प्रयोजक विद्यमान हैं। क्यों कि यह कहा जा सकता है कि पवंत में जिस धूम को देखते हैं, वह बिह्न के विना अनुपपन्त है, अता पर्वत में विह्न की कल्पना करते हैं। अता अर्थापत्ति मी अनुमान ही है। श

सि॰ प॰ जीवरचेत्रः " " ( प्रथम चरण की व्याख्या )

जीवित चैत्र के बहि।सत्त्व के विना जीवित चैत्र का घर में न रहना अनुपपन्न है। इसी अनुपपन्नता से जीवित चैत्र के बहिसल्य की कल्पना (आपादन) की जाती है। अर्थापित को अतिरिक्त प्रमाण मानने वाले इसी को अर्थापित को उदाहरण मानते हैं।

हो सकता तो जीवित चैन्न का बहिरस्तित्व गृह में न रहनेवले चैन्न का स्थवा चैन्न में रहनेवाले गृहबुत्तित्व के सभाव का उपपारक नहीं हो सकता। सर्थात् सनुमान के समान ही सर्थापत्ति के भी ब्याप्यक्यापकमाव के द्वारा विषय का प्रमापक है, प्रसः सर्थापत्ति भी सनुमान ही है, उससे अतिरिक्त प्रमाण नहीं।

१. कहने का तारवर्ष है कि वेदों के रचयिता में उपदेश कर्'रव मूलक असर्वज्ञास की कक्ष्यना से जो ईश्वर का स्वयटन करना चाहते हैं, वह सम्भव नहीं है, क्योंकि अर्थापित अनुमान ही है। अतः अर्थापित से भी प्रकृत में यह अनुमान ही करना होगा कि 'ईश्वरा असर्वज्ञा तिह्नना उपदेशकर्त्तृश्वस्य अनुपपयमानत्वात्'। किन्तु इस प्रकार के अनुमानों का निराकरण 'कानुमानमनाश्रयम्' हत्यादि से आअयासिस्यादि दोषों का उद्भावन के द्वारा कर चुके हैं। उन्हीं दोषों से अर्थापित के द्वारा भी ईश्वर की सिक्सि में होने वाली वाधाओं का निराकरण हो आता है।

ननु स्वरूपमेव तत्, न तावद्वहिःसत्त्वेन कर्तव्यम्, तदकार्यत्वात्तस्य। स्थितिरेवास्य तेन विना न स्यादित्यस्य स्वभाव इति चेत्; एवं तिहं तिन्नयतस्वभाव एवासी, व्याप्तेरेव व्यतिरेकमुखनिरूप्यायास्तथा व्यपदेशात्।

इस प्रसृष्ट्र में यह विचार करना चाहिए कि जीवित चंत्र के बहि:सस्व के विना गृह में न रहने वाले जीवित चेत्र में कौन सी 'अनुपपत्ति' है। 'अनियामक' के विना 'अनियम्य' में कोई भी अनुपपत्ति नहीं होती है। अर्थात् जिस वस्तु में जिस वस्तु की ज्याप्ति है, वही ज्यापकी मूत वस्तु के विना अनुपपन्न होता है। जिस वस्तु में जिस वस्तु की ज्याप्ति नहीं है, वह 'अज्याप्य' वस्तु मी यदि उक्त अज्यापकी भूत वस्तु से अनुपपन्न हो तो 'अतिप्रतङ्क्त' होगा। प्रयात् यह कहना मी सङ्गत होगा कि घट के विना पट अनुपपन्न है' इसिल्ये चूँ कि घट है, अत: पट भी अवश्य ही होगा। किन्तु इस स्थिति को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। तस्मात् 'नियन्ता' (ज्यापक) के विना 'नियम्य, प्रथांत् ज्याप्य की ही अनुपपत्ति होती है।

## ननु स्वरूपमेव ... ...

यह भी मानना संभव नहीं है कि 'स्वरूप' का घर्यात् ग्रह में न रहने वाले खीवित चैत्र का उत्पादन ही जीवित चैत्र के बहिरस्तित्व से होता है, वयोंकि उक्त बहिरस्तित्व चैत्र रूप इस्य का उत्पादक कारण नहीं है।

### पू॰ प॰ स्थितिरेव • • • •

ग्रह में न रहने वाले जोवित चैत्र का यह स्वमाव ही है कि उसकी सत्ता उक्त बहिर-स्तित्व के विना न हो। इस स्वमाव का संपादन ही उक्त बहिरस्तित्व से होता है।

### सिवं प० एवं तहिं ... ...

तो फिर यही कहिये कि बह 'स्वभाव' गृह में न रहने वाले जीवित चैत्र में उक्त बहिरस्तित्व के 'नियम' स्वरूप ही है। अगर ऐसी बात है तो फिर गृहावृत्ति जीवित चैत्र में उक्त बहिरस्तित्व की ब्याप्ति ही कियत हो जाती है। क्यों कि व्यतिरेकमु बी व्याप्ति ही 'स्वभाव' शब्द से प्रसिद्ध है। जिसके विना जो न रहे उसी में उसकी व्यतिरेकव्याप्ति रहती है। दूम विद्ध के विना नहीं रहता, अतः धूम में विद्ध की व्यतिरेकव्याप्ति है। इसी लिये धूम 'बिद्धिनियतस्वमाव' का कहलाता है। अतः गृह में जीवित चैत्र के न देखने से जो चैत्र के बहिरस्तित्व का बोब होता है, वह उक्त व्यतिरेकव्याप्ति से हो होता है। इसलिये उक्त बोब अनुमिति रूप ही है, एवं उसका करण भी अनुमान प्रमाण ही है, प्रयापित्त रूप स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है।

कर्यं वा बहिः सत्त्वमस्योपपादकम् ?।

न हि ग्रनियामको भवन्नप्यनियम्यमुपपादयति, ग्रतिप्रसङ्गादेव। स्वभावोऽस्य यदनेन बहिःसत्त्वेन गेहासत्त्वं क्रोडीकृत्य स्थातव्यमिति चेत्; सेयं व्याप्तिरेवान्वय-मुखनिरूप्या तथा व्यपदिश्यत इति।

न वयमविनाभावमर्थापत्तावपजानीमहे, किन्तु तज्ज्ञानम्।

#### सि॰ प० कथम्बा · · · · ·

(कारिका के द्वितीय चरण की व्याख्या) यदि बहिःसस्य में चैत्र में रहनेवाले गृहावृत्तित्व क्षायकता न रहे, तो फिर बहिःसस्य से गृहावृत्तित्व उपपन्न ही कैसे होगा? जो जिसका व्यापक नहीं होता, वह उसका उपपादक नहीं हो सकता। विद्व व्रम का व्यापक है, इसी लिये विद्व व्रम का उपपादक है। अगर यह स्वीकार न करेंगे तो यहां भी 'अवित्रसङ्ग' होगा। अर्थात् यह मानना भी अयुक्त नहीं होगा कि अयोगोलक में चूं कि बिद्व है, अतः उसमें घूम भी अवश्य रहेगा। किन्तु ऐसा कोई भी नहीं मानता। अतः यही सत्य है कि 'अनियन्त।' अर्थात् अव्यापक कभी 'उपपादक' नहीं होता।

### पू० प० स्वभावोऽस्य · · · · ·

कथित बहिःसत्त्व उक्त गृहासत्त्व का व्यापक है, इस लिये उसका उपपादक नहीं है, किन्तु जीवित चैत्र का यह 'स्वभाव' ही है कि स्वगत बहिःसत्त्व के साथ वह नियमपूर्वक बहिःसत्त्व को भी अपने साथ अवश्य रखे। अतः 'नानियन्तोपपादकः' यह वाक्य ठीक नहीं है। सि० प० सेयस् \*\* \*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त स्वभाव' अन्वयमुखी व्याप्ति को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। एवं जो जिसके साथ नियमतः रहता है, उसमें उसकी अन्वयव्याप्ति भी अवश्य रहती है। घूम विद्व के साथ नियमपूर्वक रहता है, अतः विद्व की अन्वयव्याप्ति घूम में रहती है।

इसिलये बाहर रहनेवाले जीवित चैत्र के साथ यदि चैत्र में ग्रहावृत्तिस्व अवश्य रहता है, तो फिर यह मानना ही होगा कि उक्त बहिरस्तिस्व में उक्त ग्रहावृत्तिस्व की अन्वयव्याप्ति अवश्य है। सुतराम् इस (अन्वयव्याप्ति प्रदर्शन की) रीति से भी अर्थापत्ति अनुमान से अभिन्न ही निष्पन्न होता है।

#### पू० प० न वयम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

हम ( मीमांसकगण ) यह नहीं कहते कि अर्थापिता प्रमाण से प्रमिति के उत्पादन में व्याप्ति का कोई उपयोग ही नहीं है, हम छोगों का तो इतना ही कहना है कि अनुमान में व्याप्ति का उपयोग ज्ञात होकर होता है। अर्थात् अनुमिति में व्याप्ति का ज्ञान कारण है, व्याप्ति स्वरूपतः कारण नहीं है, किन्तु अर्थापत्ति में व्याप्ति का स्वतः उपयोग होता है, न चाऽसौ सत्तामात्रेगा तदनुमानत्वमापादयतीति चेन्न । ग्रनुपपत्तिप्रतिसन्धानस्यावश्याभ्युपगन्तव्यत्वात् । ग्रन्यथा त्वतिप्रसङ्गात् । ग्रर्थापत्त्याभासाऽनवकाशाच्च ।

यदा ह्यन्यथैवोपपन्नमन्यथाऽनुपपन्नमिति मन्यते तदाऽस्य विपर्ययः, न स्वन्यथेति ।

वर्षात् वर्षापत्ति में व्याप्ति ही कारण है, उसके ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार अनुमान एवं वर्षापत्ति में भेद स्पष्ट है, अतः वर्षापत्ति स्वतन्त्र प्रमाण ही है, अनुमान नहीं है। सि० प० न, अनुपपत्तिप्रतिसन्धानस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

अर्थापत्ति में भी व्याप्ति का ज्ञान ही कारण है, व्याप्ति स्वरूपतः कारण नहीं है। क्योंकि बबतक उपपादक (व्याप्क) के अभाव से उपपाद्य (व्याप्य) की अनुपपत्ति का प्रतिसन्धान नहीं होता, तबतक अर्थापत्ति नहीं होती। (पहिले कह आये हैं कि अनुपपत्ति व्याप्ति ही है)। यदि अनुपपत्ति (व्याप्ति) के विना प्रतिसन्धान के ही अनुपपत्ति रूप व्याप्ति की सत्ता मात्र से अर्थापत्ति माने तो यहाँ भी 'अतिप्रसङ्ग' दोष ही होगा। अर्थात् वीवित चैत्र में जो गृहबुत्तित्व का अभाव देखा जाता है, वह उनके वहिरस्तित्व के विना अनुपपन्त है" इस आकार का ज्ञान जिस पुरुष को नहीं भी है, उस पुरुष में भी जीवित चैत्र के बाहिरस्तित्व का बोष मानना होगा। किन्तु यह अनुभव के विरुद्ध है।

वर्षापत्यासास ••• • • ••

फलतः वो "ग्रन्ययैव" उपपन्न है, अर्थात् घट बिना पट के भी उपपन्न है उसमें वो 'अन्ययानुपपन्नस्व की अन्ति अर्थात् 'पट के बिना घट उपपन्न नहीं हो सकता' इस प्रकार की वो आन्ति है, उसी से उक्त 'विपर्यंय' अर्थात् घटज्ञान विषयक ज्ञान के बाद उक्त अनुपपत्ति के प्रतिसन्धान से पट का अभारमक निश्चय रूप 'विपर्यंय' उत्पन्न होता है। एवं इस अभारमक निश्चय रूप 'विपर्यंय' की जनिका जो 'अनुपपत्ति' वह 'अर्थापत्यामास' कह्छाती है।

तथापि कथमत्र व्याप्तिर्गृ ह्योते इति चेत्; यदाऽहमिह तदा नान्यत्र, यदाऽन्यत्र तदा नेहेति सर्वप्रत्यक्षसिद्धमेतत् । का तत्रापि कथन्ता ?।

सर्वदेशाप्रत्यक्षत्वे तत्राभावो दुरवधारण इत्यपि नास्ति, तेषामेव संसर्गस्याऽऽत्मनि प्रतिषेधात्।

यदि अर्थापत्ति में उक्त अनुपपत्ति रूप व्याप्ति को स्वरूपतः कारण माने, उसके लिये व्याप्ति के ज्ञान की अपेक्षा न माने तो उक्त 'अर्थापस्यामास' की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। क्योंकि अर्थापस्यामास स्थल में व्याप्ति की स्वरूपतः सत्ता नहीं रहती। अगर वहाँ भी व्याप्ति की स्वरूपतः सत्ता रहे, तो वह अर्थापत्यामास न हो कर अर्थापत्ति ही हो। यदि अर्थापत्ति में व्याप्ति को स्वरूपतः कारण न मान कर उसके ज्ञान को ही कारण मानते हैं, तो फिर अर्थापत्ति एवं अर्थापत्यामास इन दोनों की व्यवस्था हो जाती है। जहाँ व्याप्ति नहीं रहेगी, वहाँ मो व्याप्ति का ज्ञान ( अमारमक ही सही ) रह सकता है। अतः तथा कथित अर्थापत्ति में भी व्याप्ति का ज्ञान ही कारण है, स्वरूपतः व्याप्ति कारण नहीं है।

पू० प० तथापि ... ... ...

श्रर्थापत्ति के कथित प्रसिद्ध उदाहरण में व्याप्ति ग्रहीत कैसे होगी ? सि० प० यदाहम् · · · · ·

सभी को स्वयं अपने में ही प्रत्यक्ष के द्वारा यह सिद्ध है कि जिस समय में घर रहता हूँ, उस समय बाहर नहीं रहता। एवं जिस समय बाहर रहता हूँ, उस समय घर में नहीं रहता। अतः जीवित चैत्र जिस समय घर में नहीं हैं, उस समय प्रवश्य ही बाहर कही हैं। इस प्रकार ज्यांति का ग्रहण प्रकृत में सुलग है। ग्रतः इस प्रसङ्घ में 'क्रयन्ता' का अर्थात् संशय का कोई प्रसङ्घ नहीं है।

पू॰ प॰ सर्वंदेशाप्रत्यक्षत्वे · · · · · ·

नैयायिक गण घ्रमाव के प्रत्यक्ष में घ्रविकरण के प्रत्यक्ष को कारण मानते हैं। अतः घर में स्वयं रहने पर जो 'मैं घर से 'अन्यत्र' नहीं हूँ, इस घ्रकार का प्रत्यक्ष होगा, उसमें ग्रह से 'अन्यत्र' अर्थात् भिन्न सभी देशों के प्रत्यक्ष की अपेक्षा होगी। किन्तु घर से भिन्न सभी देशों के अन्तर्गत व्यवहित, विष्रकृष्ट एवं घ्रतीन्द्रिय वे सभी देश मी हैं, जिनका प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं है। अतः 'ग्रन्यत्र' स्वकीय घ्रमाव का प्रत्यक्ष असम्भव है। इस लिये तन्मूलक उस व्याप्ति ज्ञान भी ग्रसम्भव है।

सि॰ प॰ वेषामेव ... ... ...

सम्बन्ध द्विनिष्ठ है, ग्रत। वह प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों में ही रहता है। इसिलिये जिस देश का सम्बन्ध 'ग्रहम' पदार्थ का

अयोग्यानां प्रतिषेधे का वार्तेति चेत्; तदवयवानां तत्संसर्गप्रतिषेधादेवानुमानात्, अन्येषां न काचित्।

न ह्यकारणीभूतेन परमाणुना नेदं संसृष्टमिति निश्चे तुं शक्यमिति।

सम्बन्ध अवश्य है। तदनुसार 'यदाहमिह' इस दाक्य का यह अर्थ भी हो सकता है कि 'जिस समय मैं इस देश के सम्बन्ध से युक्त रहता हूँ, (यदाऽहम् एतह् शसम्बन्धवान्)। एवं 'तदा नान्यत्र' इस बाक्य का यह अर्थ भी हो सकता है कि 'उस समय मैं अवश्य ही तह् श से भिन्न सभी देशों के सम्बन्ध के अभाव से युक्त भी रहता हूँ' (तदाऽहम् तद् शिमिन्नयावद्देश-सम्बन्धामाववान्) तदनुसार 'यदाहम्' इत्यादि व्याप्ति के बोधक वाक्य के द्वारा तद्देश से भिन्न यावद्देश के सम्बन्ध का अभाव ही 'म्रहम्' पटार्थ में अभिन्नते है। अतः कोई दोष नहीं है। 'क्योंकि उक्त एतद्देशिनन्न सभी देशों के सम्बन्ध के अभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरणीभूत केवल अस्मत् पदार्थ का ही प्रत्यक्ष आवश्यक है, सो यहां सुलम है। प्रकृत में 'तदा अन्यत्र' इस बाक्य के ढारा जिन देशों के प्रत्यक्ष हो सकते हैं उन्हीं देशों के सम्बन्ध के अभाव का बोध अभिन्नते है। (तदनुसार प्रकृत सन्दर्भ के 'तेषामेव' का अर्थ है 'एतद्शिमिन्नसर्वदेशानाम्')।

पू॰ प॰ भ्रयोग्यानाम् \*\*\* ...

( उक्त रीति से यद्यपि प्रत्यक्ष से जात होने वाले जितने देश हैं, उनके सम्बन्ध के अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है। क्योंकि प्रतियोगी अथवा प्रतियोगितावच्छेदक का किसी भी प्रकार का ज्ञान ही ग्रभाव प्रत्यक्ष के लिये पर्याप्त है, तथापि ) प्रकृत 'ग्रन्यत्र' शब्द से अतीन्द्रिय परमासु प्रमृति भी तो लिये जा सकते हें, उनके सम्बन्धों के निषेष का बोध किस प्रकार होगा ? प्रतः एतन्पूलक ब्याप्ति की दुर्लभता ज्यों की त्यों है।

सि० प० तदवयवानाम् · · - ·

ऐसी कोई अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकार के परमाशु प्रभृति अतीन्द्रिय देश दो प्रकार के हैं (१) इन्द्रिय गोचर देशों के अवयभूत परमाण्वादि एवं (२) प्रत्यक्ष सिद्ध अवयियों के अनवयवभूत स्वतन्त्र परमाण्वादि । इन में प्रथम प्रकार के जो परमाण्वादि हैं, उनका ज्ञान अनुमान से संभव है । यह अनुमान हो सकता है कि जिस जवयवी का सम्बन्ध जहाँ नहीं है, उनके अवयवों का सम्बन्ध भी उसमें नहीं है । यह नहीं हो सकता कि भूतल में घट का सम्बन्ध न रहे, किन्तु घट के अवयव क्यालों का सम्बन्ध रहे । अतः प्रत्यक्ष सिद्ध जिन अवयवियों के सम्बन्ध का निषेध किया गया है, उनके अवयवीभूत अतीन्द्रिय देशों के सम्बन्ध

<sup>1.</sup> व्यासिज्ञान की उक्त अनुपपशि उक्त दोनों वाक्यों का क्रमशः यह अर्थ मान कर वी गयी है। (१) यदा अस्मत् सम्बन्धवानेत हेशः (२) तदा एत हेशिभक्षाः सर्वे देशाः अस्मत्सम्बन्धाः भाववन्तः।

न चाऽविनाभावनिश्चयेनापि गमयन्नपक्षधर्मोऽर्थापत्तिरिति युक्तम्; पक्षधर्मताया स्रिनिमत्तत्वप्रसङ्गात्, स्रविशेषात् । व्यधिकरेगोनाविनाभावनिश्चयायोगाच्च । यत् यत्र यदेति प्रकारानुपपत्तेः ।

का निषेध अनुमान प्रमाण से ज्ञात होगा। 'श्रन्येषाम्' श्रर्थात् उक्त अतीन्द्रियों भिन्न स्वतन्त्र परमासु प्रभृत जो अतीन्द्रिय देश हैं, उनके सम्बन्धों का निषेध संभव ही नहीं है। कदाचित् संभव होने पर भी उसका कोई उपयोग नहीं हैं। (कहने का तास्पर्य है कि जिन देशों में सम्बन्ध के रहने पर व्याप्ति मङ्ग की आशङ्का है, उन्हीं देशों के सम्बन्ध के निषेध का ज्ञान प्रकृतोपयोगी है। चंत्र में जिन देशों के सम्बन्ध की संभावना ही नहीं है, उनके निषेध का भी प्रयोजन नहीं है। धतः प्रकृत में व्याप्ति दुर्लभ नहीं है)।

#### पू॰ प॰ न चाविनाभाव ... ...

किसी प्रमिति को अनुमिति होने के लिए इतना ही आवश्यक है कि नहीं है कि वह व्याप्तिज्ञानजन्य हो, किन्तु उसके क्षिये यह में! आवश्यक है कि वह पक्षधर्मताज्ञान जन्य भी हो। अर्थानित में व्याप्तिजन्यत्व या व्याप्तिज्ञानजन्यत्व के रहने पर भी पक्षधर्मताज्ञानजन्यत्व नहीं है, क्योंकि पक्ष है चैत्र, हेतु है ग्रहवृत्ति ग्रभाव, यह अभाव ग्रह में ही रहेगा, चैत्र रूप पक्ष में नहीं। अतः 'ग्रहवृत्ति ग्रभाव' रूप हेतु बहिश्सत्त्व रूप साध्य का व्याप्य होने पर भी 'पक्षधर्मं' नहीं है। सुतराम् ग्रथपित्ति में पक्षधर्मताज्ञानजन्यत्व नहीं है। अतः श्रथपित्ति भीर अनुमान एक नहीं है।

#### सि॰ प॰ पक्षधमंतायाः ... ...

ऐसी बात नहीं है कि जिसको ग्राप अर्थापति कहते हैं, उसमें पक्षवमंता का कोई उपयोग ही नहीं । यदि प्रकृत में 'चैत्र: बिहरस्ति गृहवुत्तिचैत्राभावात्' ग्रनुमान का यह ग्राकार हो, तो पक्षवर्मता की उक्त अनुपपत्ति अवश्य होगो । किन्तु प्रकृत में ऐसा ग्रनुमान इट्ट ही नहीं है, किन्तु "चैत्रः बिहरस्ति गृहवुत्त्यभावप्रतियोगित्वात्' इस प्रकार का अनुमान प्रकृत में ग्रामिप्रेत है, उक्त 'प्रतियोगित्व' रूप हेंतु चैत्र रूप पक्ष में है ग्रतः इस हेतु को 'पक्षवर्म' होने में कोई बाघा नहीं है ।

यदि धर्यापित स्थल में हेतु का पक्ष में रहना आवश्यक नहीं मानेंगे ( धर्यात पक्षधर्मता की धावश्यकता को स्वीकार नहीं करेंगे ) तो जिस व्यक्ति की धावश्यकता अर्थापित में स्वीकार कर चुके हैं, उसकी भी उपपित नहीं होगी। क्योंकि व्यक्ति है हेतु और साध्य का समाना- धिकरण्य रूप। प्रकृत में यदि चैत्र में रहनेवाले बहिरस्तित्व साध्य है, एवं गृह में रहने वास्रा चैत्रामाव हेतु है, तो फिर दोनों का समानाधिकरण्य संभव ही नहीं है, अतः यहाँ समानाधिकरण्य मूलक व्यक्ति की भी संभावना नहीं है। सुतराम दो विभिन्न अधिकरणों में रहने वासे

प्रमाणयोर्विरोधे ग्रर्थापत्तिरिवरोधोपपादिका, न त्वेवमनुमानिमत्यिप नास्ति । विरोधे हि रज्जुसर्पादिवदेकस्य बाध एव स्यान्नतूभयोः प्रामाण्यम् । प्रामाण्ये वा न विरोधः ।

( व्यधिकरण ) उक्त दोनों में व्याप्य व्यापक माय ही नहीं हो सकता। अगर व्यधिकरण घमीं में भी परस्पर व्याप्य व्यापकमाव स्वीकार करें तो यत् (हेतु:) यत्र (देशे) यदा यस्मिन्काले म्रांस्ठ, तत्र तदा वा साव्यम्' इस आकार के शब्दों से जो व्याप्ति का प्रदश्चन किया जाता है—वह मनुपपक्त हो जायगा। इसी प्रकार के कालिक वा दैशिक सामानाधिकरण्य के द्वारा तो व्याप्ति गृहीत होशी है। यदि व्याप्ति में हेतु एवं साव्य के समानाधिकरण्य (दोनों का एक म्रांधकरण्य में रहने) की अपेक्षा ही न तो फिर व्याप्ति प्रदर्शन के लिये उक्त प्रकार के शब्दों के प्रयोगों का वैयर्थ अनिवार्थ है। मतः मर्थापिश में भी पक्षधर्मता का उपभोग धवश्य होता है।

पू० प॰ प्रमाणयोविरोघे ... ... कारिका के वृतीयचरण की व्याख्या ... ...

'जीवी चैत्रः क्विचिदिस्त' इस वाक्य में जो 'क्विचित' पद है, उसका अर्थ 'गृह' मी है। प्रतः उक्त वाक्य से गृह में भी चैत्र के प्रस्तिस्व का बोध होता है। इसके बाद 'जीवी चैत्रः गृहे नास्ति' इस वाक्य से गृह में चैत्र के अभाव का बोध होता है। फलता उक्त अस्तित्व एवं नास्तिस्व का विरोध प्रकृत में उसी प्रकार उपस्थित होता है, जैसे कि 'चैत्रः गृहे प्रस्ति' एवं 'चैत्रः गृहे नास्ति' इन दोनों वाक्यों के अर्थों में होता है। यह 'विरोधज्ञान' ही अर्थापिश प्रमिति का करण रूप 'अर्थापिश प्रमाण' है। इस 'विरोधज्ञान' के बाद प्रथम वाक्य के 'क्विचित' पद का 'गृह रूप देश से भिन्न देश' रूप प्रर्थं की 'करपना' की जाती है। इस कल्पना के द्वारा उक्त विरोध मिट जाता है। अविरोध की यह कल्पना ही 'प्रयोपिश' प्रमिति है। यह कार्यं अनुमान प्रमाण से संभव नहीं है। अतः अर्थापिश का अन्तर्भाव अनुमान में नहीं हो सकता। सि० प० विरोध हि ••• ••• ••

परस्पर विरोधि दो ज्ञानों में से कोई एक ही ज्ञान प्रमा होगा। अतः विरोधी दो ज्ञानों में से किसी एक ही ज्ञान का 'करण' प्रमाण होगा। दूसरे ज्ञान का करण प्रमाणामास ही होगा। पुरोशिंत इदंकारास्पद किसी सर्पाकार के वस्तु में किसी को 'रज्जुरियम्' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एवं किसी को उसी वस्तु में 'सप्रेंडियम्' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एवं किसी को उसी वस्तु में 'सप्रेंडियम्' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। किसी एक विशेष्यक रज्जुत्व प्रकारक एवं सप्रेंत्व प्रकार का दोनों ज्ञान प्रमा महीं हो सकते। अतः उक्त दोनों ज्ञानों के करणों में से कोई एक ही प्रमाण होगा, एवं दूसरा प्रमाणामास होगा।

स्थूलिमदमेकिमितिवत् सहसंभवात् । चैत्रोऽयमयं तु मैत्र इतिवद्वा विषयभेदात् । प्रकृते काप्यतीति सामान्यतो गेहस्यापि प्रवेशादेकविषयताऽध्यस्तीति चेत् ? यद्ये वं कचिदस्ति कचिन्नास्तितिवन्न विरोधः।

म्रत्रापि विरोध एवेति चेत्; एकं तर्हि भज्येत।

एतदनुसार प्रकृत में चूँकि 'चैत्रः क्वचिदस्ति' एवं 'चैत्रो गृहे नास्ति' इन दोनों वाक्यों से उत्पन्न दोनों ही बोध यथार्थ ( प्रमा ) है, अतः उनके उत्पादक उक्त दोनों वाक्य प्रमाण ही हैं, उनमें से कोई भी वाक्य 'प्रमाणामास' अथवा 'अप्रमाण' नहीं है। इस लिये प्रकृत में कोई विरोध ही नहीं हैं। तस्मात् जिस प्रकार किसी एक ही विशेष्य में 'इदमेकम्' एवं 'इदं स्यूलमः; इत्यादि अविरुद्ध अनेक विशेषणों (प्रकारों) का ज्ञान हो सकता है। ष्यवा विभिन्न विशेष्यक विभिन्न प्रकारक 'मर्य चैत्रः, अयन्तु मैत्रः' इस्यादि आकारों के ज्ञान हो सकते हैं। उसी प्रकार चैत्र में क्वचिदस्तित्व प्रकारक ज्ञान एवं चैत्र में ही गृहवृिलात्वामाव प्रकारक ज्ञान-ये दोनों ही हो सकते हैं। प्रतः प्रकृत में प्रमाणिवरोघ की कोई बात ही नहीं है।

पु० प० प्रकृते ... -- ... ...

ज्शोतिः धास्त्र के द्वारा चैत्र का जीवित रहना सिद्ध है। एतन्मूलक अनुमान के द्वारा यह मी सिद्ध है कि 'चैत्र कहीं किसी देश में अवश्य हैं। उस देश का विशेष रूप से निर्घारण मले ही न हो। इस प्रकार चैत्र के अस्तित्व की जो सिद्धि देश सामान्य में होती है, उस सामान्य के अन्तर्गत चैत्र का ग्रहसत्त्व भी है। अतः उक्त सामान्यसिद्धि से चैत्र का गृहसत्त्व भी अर्थतः सिद्ध हो ताता है। एवं अनुपलव्धि रूप प्रमाण के द्वारा चैत्र का गृह में न रहना ( ग्रहासक्त ) मी सिद्ध होता है। ज्योति: शास्त्रमूलक इस अनुमान से चैत्र में गृहसत्त्व की एवं अनुपल्लिब प्रमाण से चैत्र में ही गृहासस्व की सिद्धि प्राप्त होती है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त दोनों प्रमाणों में कोई विरोध ही नहीं है। सि॰ प॰ यद्येवस ... -- -- ...

यदि ऊपर कही हुई बात मान ली जाय तो उक्त दोनों बातों को प्रामाणिक हो मानना होगा । अतः उन दोनों में कोई विरोध ही नहीं है। (कहने का तास्पर्य है कि समान्य रूप से कचिदस्तित्व का ज्ञान रहने पर भी 'कचित्रास्ति' यह ज्ञान हो सकता है। अतः 'क्रचिदस्तित्व' बुद्धि का 'क्रचिन्नास्तित्व' बुद्धि विरोधिनी नहीं है। अतः वे दोनों ही बुद्धियां एक ही समय रह सकतीं हैं। 'क्रिविदिस्तित्व' की विरोधिनी है 'सर्वनास्तित्व' बुद्धि। इसके रहने पर ही 'क्रचिदस्तित्व' बुद्धि प्रतिरुद्ध हो सफती है। इस प्रकार यदि चैत्र में 'क्रचिस्तित्व' की बुद्धि रहेगी, तथापि गृह में न रहने की बुद्धि हो सकती है। तस्मात 'कचिवस्ति' एवं 'कचिन्नास्ति' इन दोनों बुद्धियों की ही तरह 'कचिवस्ति' एवं 'ग्रुहे नास्ति' इन दोनों बुढियों में भी कोई विरोध नहीं है)। यदि इन दोनों में भी विरोध माने तो इनमें से एक का मङ्ग हो जायगा। अर्थात् उनमें से एक वाक्यवनित बोध में प्रमास्य का विघटन हो जायगा।

न भज्येत, ग्रर्थापत्या उभयोरप्युपपादनादिति चेत्; किमनुपपद्यमानम् ? विरोध एवान्यथानुपपद्यमानो विभिन्नविषयतया व्यवस्थापयतीति चेत्; ग्रथाऽभिन्नविषयतयैव कि न व्यवस्थापयेत् ?

## पू० प० न मज्येत ... ... ...

यदि दोनों में विरोध निर्णात रहता तो विरोधिप्रमाण जन्यत्व हेतु से दोनों में से एक ज्ञान में प्रप्रमास्व का सावन हो सकता था, किन्तु अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा जब दोनों ज्ञानों में अविरोध निष्णन्त हो गया है, अर्थात् विरोध पराहत हो गया है, तो फिर विरोध के द्वारा जो दोनों में से एक में अप्रमात्व के साधन की आशा थी, उसे छोड़ ही देनी होगी। सि० प० किम् " " " — —

प्रकृत में अनुपन्न ही कौन सी वस्तु है ? जो अनुपन्न होकर प्रमाणों के अविरोध का सम्पादन करेगा । पुरु पर्व विरोध एव · · · · · ·

यदि 'क्रचिदिस्त' इस वाक्य से गृह में भी चैत्र के अस्तित्व का वोध न माना जाय तो फिर 'चैत्रो गृहे नास्ति' इस वाक्य के साथ उसका विरोध ही नहीं रह सकेगा। यह विरोध ही अनुपपन्न होकर इस कल्पना को उत्पन्न करता है कि "चैत्र क्रचिदिस्त' यह वाक्य गृह से अतिरिक्त देशों में चैत्र के अस्तित्व का बोधक है। एवं 'चैत्रो ग्रहे नास्ति' यह वाक्य गृह में चैत्र के नास्तित्व का बोधक हैं। एवं 'चैत्रो ग्रहे नास्ति' यह वाक्य गृह में चैत्र के नास्तित्व का बोधक हैं। इन दोनों में से पहिले वाक्य को यदि आदि में हीं गृह से अतिरिक्त देशों में चैत्र के अस्तित्व का बोधक मान छें, तो दोनों वाक्यों में विरोध ही अनुपपन्न होकर इस निश्चय को उत्पन्न करता कि उक्त दोनों वाक्य दो विभिन्न विषयों के बोधक हैं। अतः दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध समान विषय के दो विभिन्न प्रमाणों में ही होता है। किन्तु 'चैत्र क्रचिदस्ति' यह वाक्य चैत्र में गृह से अतिरिक्त देशों में अस्तित्व का बोधक है। खतः दोनों वाक्य अविरुद्ध दो विषयों के बोधक हैं, क्योंकि गृहातिरिक्त निरूपित वृत्तित्व एवं गृहिन्छितवृत्तित्वामाव इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। गृह में न रहने वाले चैत्र का गृह से अतिरिक्त किसी देश में रहने में कोई वाधा नहीं है।

सि॰ प॰ ग्रयाभिन्नविषयतयेव · · · ·

उक्त 'विरोध' कथित दोनों वाक्यों में विभिन्न विषयक बोध के उत्पादकरन के सम्पादन द्वारा ही उक्त 'अविरोध' का 'व्यवस्थापन' क्यों करता है ? ( अभिन्न विषयक बोध के उत्पादकरन के संपादन द्वारा ही क्यों नहीं अविरोध का व्यवस्थापन करता है ? ) व्यवस्थापनमिवरोधापादनम् । एकविषयतयैव चाऽनयोविरोधः । स कथं तयैव शमियतव्यः ? । न हि यो यद्विषमूर्ष्टिछतः स तेनैवोत्थाप्यते इति चेत्; एकविषयतया अनयोविरोध इत्येतदेव कुतः ? । विभिन्नदेशस्वभावतयैव सर्वत्रोपलम्भादिति चेत्; निन्वयं व्याप्तिरेव । तथा च घट्टकुटघां प्रभातिमिति ।

### पू० प० व्यस्यापनम् -- -- -- इति चेत -- -- --

प्रकृत में 'व्यस्थापन' शब्द का अर्थ है 'अविरोध का संपादन, विरोध समान विषयों में ही होता है, विभिन्न विषयों में नहीं। विरोध चूँ कि समान विषयत्व मूलक है, अतः उसका उपशम अर्थात् अविरोध का संपादन भी दोनों को समान विषयक बोध के उत्पादकत्व के उपपादन से नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जिस विष से मूळित होता है, उसी विष से उस मूळि का उपशम क्ष्याप नहीं हो सकता। इस लिए अर्थापत्ति प्रमाण ही उक्त दोनों वाक्यों में विभिन्न विषयक बोध की जनकता की उपपत्ति करते हुए अविरोध का संपादन कर सकता है।

### सि० प० एक विषयतया ... -- ...

( मीमांसकों ने यह सिद्धवत् किखा है कि ) उक्त दोनों वाक्यों में विरोध का मूल है, दोनों से समानविषयक दोषों का उत्पन्न होना। किन्तु इसमें भी यह पूछना है कि समान ( एक ) विषय में प्रदुत्त होने से ही दोनों में विरोध क्यों है ?

#### पू० प० विभिन्न ... -- ...

किसी एक व्यक्ति में बहिवुं तिस्व (घर से बाहर रहना) एवं ग्रुहवुत्तिस्व ये दोनों घर्म एक ही समय नहीं रह सकते । वे दोनों एक समय विभिन्न व्यक्तियों में ही रह सकते हैं । जिस प्रकार किसी एक अधिकरण में गोत्व एवं अश्वस्य ये दोनों चूँ कि नहीं रहते, अतः ये दोनों प्रस्पर विरुद्ध हैं, उसी प्रकार एक काल में एक प्रधिकरण में न रहने से एवं विभिन्न बाजयों में रहने से ग्रुहबुत्तित्व एवं बहिवुं तिस्व ये दोनों घर्म मी परस्पर विरुद्ध हैं । एवं एक ही समय ग्रुहबुत्तित्व एवं बहिवुं तिस्व ये दोनों ही घर्म विभिन्न बाजयों में रहते हैं । यदि एक ही समय एक ही प्रान्त्य में उक्त दोनों घर्म रह सकते तो, उन दोनों में कोई विरोध ही नहीं होता । जैसे रूप एवं रस इन दोनों में कोई विरोध नहीं होता है । तस्मात् यह जानना कुलम है कि ग्रुहवुत्तित्व एवं बहिवुं तिस्व ये दोनों धर्म नियमतः एक समय में विभिन्न व्यक्तियों में ही रहते हैं, किसी एक व्यक्ति में नहीं । प्रतः इन दोनों में जो विभिन्न देशों में ही रहने का 'स्वभाव' है, वही उक्त विरोध का नियामक है ।

### सि० प० नन्वियम् ... --- ---

ग्रहावृश्चित्व एवं बहिवृश्चित्व इन दोनों के नियमत। विभिन्न देशवृश्चित्व रूप जिस 'स्वभाव' की चर्चा की गयी है, वह 'स्वभाव' 'स्याप्ति' को छोड़कर कोई प्रत्य बस्तु नहीं है। घूमोऽपि वा अनुपपद्यमानतयैव विह्न गमयेत् । न हि तेन विना असाबुपपद्यते । विरोधोऽपि घूमाद्वह्निना भवितव्यम्, अनुपलब्धेश्च न भवितव्यमिति ।

यह 'अविरोधापादन' मी चूँ कि व्याप्ति मूलक ही है, अतः यह मी अनुमान को छोड़कर श्रीर कुछ नहीं है। अर्थात् उक्त विरोध से इतना ही सिद्ध होता है कि जिस समय जो वस्तु ग्रह में नहीं रहती, उस समय उसकी सत्ता घर के बाहर कहीं अवश्य रहती है। यदि इस व्याप्ति को ही उक्त 'स्वमाव' कहें तो फिर 'घट्टकुटीप्रभात' न्याय की आपित्त होगी। अर्थात् व्याप्ति के भय से विरोध के रहने पर अविरोधापादन का माच्छादन ओढ़कर भागने वाले मीमांसकों को आगे आकर पुनः व्याप्ति के ही सम्मुख उपस्थित हो जाना पड़ेगाः अतः यह 'अविरोधापादन' भी व्याप्ति मूलक होने के नाते अनुमान ही है। वि

घूमोऽपि वा ... .. ( इलोक के चतुर्थ चरण की व्याख्या ) ... ...

षर्थापित के दो प्रकार कहे गये हैं। (१) एक के विना दूसरे की अनुपपित से उस 'एक की कल्पना, एवं (१) दो प्रमाणों में परस्पर विरोध के उपस्थित होने पर अविरोध का सम्पादन। इन दोनों ही प्रकार की अर्थापित्यों का उपयोग अनुमान के प्रसिद्ध उदाहरण विह्निमान भूमात' इस स्थल में हो सकता है। फलत: अनुमान भी अर्थापित में अन्तभूत होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता को खो बैठेगा।

(१) घूम भी अपनी अनुपपत्ति के द्वारा ही विह्न का ज्ञापन कर सकता है। फलता वह भी अथापत्ति प्रमाण होगा। क्योंकि घूम विह्न से उत्पन्न होता है, अतः घूम विह्न के विना अनुपपन्न है। किन्तु पर्वत में घूम प्रत्यक्ष दीख पड़ता है। अतः पर्वत में विह्न भी अवश्य ही होगा। इस प्रकार इस अर्थापत्ति का 'पर्वतो विह्नमान् विह्निम्बना अनुपपद्यमानधूमवत्त्वात्' यह स्वरूप निष्यन्न होता है।

## विरोघोऽपि - ... ...

(२) चूँ कि घूम विह्न के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः घूम अवस्य ही विह्न के साथ ही रहेगा। पर्वत में घूम का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु विह्न अनुपल्लाब से बाधित है। यतः विह्न की अनुपल्लाब रूप जो वह्नयमान का ज्ञापक प्रमाण है, इन दोनों में 'विरोष'

<sup>1. &#</sup>x27;घट्टकुटी प्रभातन्याय, के सूज में यह जोकिक कहानी है कि कोई बाग्रिक राजशुक्कन देने के श्रमिश्राय से राजमार्ग को छोड़ कर पगढ-ही के रास्ते चल पड़ा। रात में वह रास्ता भूल गया। किन्तु भूलते भटकते प्रातः काल वह घाट पर की शुल्कशाला (कुटी) पर ही पहुँच गया। फिर तो उसे शुक्क देना ही पड़ा। इस न्याय का अकूतोपयोग स्पष्ट है।

तथा चानुपलब्धेरविष्भागव्यवस्थापनम्, धूमस्य च व्यवधानेनानुपलभ्यविद्वविषयत्व-स्थितिरर्थापत्तिरिति कुतोऽनुमानम् ? । विद्वमानयमित्यनुमानं व्याप्तेः । ग्रन्थथाऽनुमानाभावे विरोधासिद्धेः । ग्रविष्भागानुपलिब्धिवरोधेन परभागेऽस्य विद्विरित्यर्थापत्तिरेवेति चेन्न । व्याप्तिग्राहकेण प्रमाणेन विरोधस्योक्तत्वात् ।

उपस्थित होता है। अर्थापित प्रमाण इस विरोध को इस प्रकार मिटा सकता है कि पर्वत का जो ग्रंश धूम से ढंका हुआ है, उसी अंश में विह्न होगा। एवं अनुपर्लाब्ध प्रमाण से जो बिह्न का अभाग ज्ञात होता है, वह पर्यंत के किसी दूसरे ग्रंश में होगा। धूम से बिह्न का अनुमान भी पर्वंत के सभो अंशो में नहीं हो सकता। ग्रद्ध बिह्न में धूम की व्यापकता से पर्वंत के जिस अंश में बिह्न की सिद्धि होगी, अनुपर्लाब्ध प्रमाण से बिह्न के अभाव की सिद्धि पर्वंत के दूसरे अंश में होगी। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुपर्लाब्ध प्रमाण इन दोनों का विरोध मिट जाता है। इस प्रकार सभी अनुमानों की बात ही मिट जायगी। यह स्थिति तो मीमांसकों भी मान्य नहीं होगी।

#### पू० प० वह्निमानयम् - " -

विल्ल एवं घूम की व्याप्ति से होने वासे जिस बोध को अनुमिति कही जाती है, उसका खाकार है 'अयम् (पर्यतः ) विल्लमान्'। यदि ऐसा न मानें तो अर्थापत्ति के ढारा जो अविरोध संपादन की रीति दिखलायी गयी है, वह अनुपपन्न हो जायगी, क्यों कि किसी प्रमाण के ढारा जब पर्वत में विल्ल को प्राप्ति होगी, तमा वल्लयभाव के ज्ञापक अनुपल्लि प्रमाणों से उसका विरोध उपस्थित होगा। एवं जब किसी प्रकार का विरोध उपस्थित होगा, तभी अर्थापत्ति प्रमाण अविरोध का संपादन करेगा। अतः नैयायिकों को भी यह मानना ही होगा कि उक्त क्याप्ति से होने वाला यह बोध 'विल्लमानयम' इसी आकार होता है। व्याप्ति से होनेवाला यह बोध ही अनुमान है। यह अर्थापत्ति नहीं है। इस अनुमिति के बाद पर्वत के चक्षासंनिक्कष्ठ अंध से मिन्न प्रन्थ में जो बिल्ल की सिद्धि होती है, वह अर्थापत्ति प्रमाण से होती है। अता वह अर्थापत्ति रूप प्रमिति ही है।

#### सि॰ प॰ न, व्याप्तिग्राहकेन \*\*\* \*\*

धूम में जो विह्न की ज्याप्ति है, उसका ग्राहक है प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि अनेक स्यकों जब घूम भीर विह्न साथ-साथ देखे जाते हैं, उसके बाद ही 'नियत सामानाधिकरण्य' रूप उन दोनों की ज्याप्ति भी गृहीत होती है। किन्तु प्रकृत पर्वत में तो केवल घूम ही देखा जाता है, विह्न नहीं। विह्न की इस अनुपलिंग से विह्न और घूम की जो नियत सामानाधि-क्ररण्य रूप व्याप्ति है, वह खण्डित हो जाती है। अतः व्याप्ति के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण के नाप्युत्तरार्थापत्तिः । भ्रन्यथा पाण्डरत्वस्याऽपालालत्विवरोघेन पालालत्व-स्थितिरप्यर्थापत्तिरेव स्यात् ।

साथ पर्वत में वह्यचभाव के ग्राहक अनुपर्लाब्ध प्रमाण का विरोध उपस्थित होता है, अनुमान प्रमाण के साथ नहीं। इसलिये अनुमान के साथ अनुपलाबि प्रमाण के विरोध को मिटाने के लिये अर्थापत्ति प्रमाण का स्वातन्त्र्य स्वीकार करना उचित नहीं है। सि० प० नाष्युत्तरार्थापत्तिः ... ... ... ...

'पर्वतो विह्नमान्' इस अनुमिति के वाद को 'पर्वतस्य परभागे विह्नः' इस आकार का बोघ होता है, वह अर्थापित्त का उदाहरण नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात हो तो जिस समय 'यह विह्न पळाळ (पुत्राळ) से उत्पन्न नहीं है' इस आकार का निश्चय जो घूम के पाण्डरस्य से होता है, उस निश्चय को भी अर्थापत्ति मानना होगा।'

1. नैयायिकों ने 'विह्निमान् घूमात्' इस स्थल को प्रतिवन्धि रूप से अर्थाविश के उताहरण रूप में उविश्यत कर वो अनुमानोच्लेंद की बात कही है, उस प्रसङ्ग में मीमां-सक कह सकते हैं कि उसकी दूसरी उपविश ज्याप्ति के प्राहक प्रत्यक्षप्रमाण एवं पवंत में वद्याय के प्राहक अनुपल्लिक प्रमाण इन दोनों में विरोध के द्वारा पहिले कहा जा चुका है। किन्तु 'विद्यमानयम्' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा हमलोगों ने अनुमान का स्वतन्त्र उदाहरण, एवं पवंत के दूसरे अंश में विह्न की अनुपल्लिक रूप विरोध के द्वारा अर्थावित्त का स्वतन्त्र उदाहरण भी दिल्ला दिया है। अतः अर्थावित्त के इस अदाहरण के मूल में प्रत्यक्ष का विरोध न रहने पर भी कोई हानि नहीं है। मीमांसकों की इसी बात को ज्यान में रक्षकर आचार्य ने 'नाप्युत्तरार्थावित्तः' यह सन्दर्भ किसा है।

इस सन्दर्भ का श्रमित्राय यह है कि पुत्राल (पलाल) की आग से उरपश्च भूम का वर्ण पायटर नहीं होता (अपायटर होता) है। पर्वंत में दीक्षानेवाले सभी भूम सामान्यतः अपायटर ही दीक्षते हैं। क्यों कि उन धूमों की उत्पत्ति पुत्राल की आग से नहीं होती। अतः पुत्राल की आग से जिन धूमों की उत्पत्ति होगी, वे पायटरवर्ण के हो ही नहीं सकते हैं। यही है 'पाण्डरत्व' के साथ 'अपालालत्व' का विरोध। पायटरवर्ण के धूम से जिस वित्त की अनुमिति होती है, उक्त विरोध के कारण उस विद्त में पालालत्व की धर्मात्त पलालजन्यत्व की भी सिक्त उक्त अनुमिति के बाद होती है। इसका यह स्वारस्य है कि चूँ कि यह धूम पायटर वर्ण का है, अतः उसका कारण पालाल से उत्पन्न वित्त ही होगा। इस लिये धूम के इस शाअय (पर्वंत) में जो वित्त है, वह पलालबन्य ही है। किन्तु बित्त में पलाश्चलत्यत्व की इस सिक्ति को कोई भी अर्थापित प्रमायानन्य नहीं मानता। किन्तु उक्त अनुमिति के बाद वह 'मानसबोध' ही माना जाता है। जैसे कि 'घटेन जलमाहर' इत्यादि वाक्यों से होनेवाले शाब्दबोध के बाद घट में छिद्रेतरत्वादि का मानसबोध होता है।

तिह्रशिष्टस्य तेनैव व्याप्ते नैविमिति चेत्; यद्ये वमर्वाग्भागानुपलभ्यमानविह्नत्वेन विशिष्टस्य घूमस्य तेनैव व्याप्ते: कथमेवं भविष्यतीति तुल्यम् ।

केवलव्यतिरेक्यनुमानं पराभिमतमर्थापत्तिरन्वयाभावादिति चेत्; एवमेतावता विशेषेगानुमानेऽर्थापत्तिव्यवहारं न वारयामः।

### तद्विषिष्टस्यः ... ...

पाण्डुर वर्ण के घूम में पलाल से उत्पन्न विद्धा की ही व्याप्ति है। अतः पाण्डुर घूम से पलालजन्य विद्धा की ही धनुमिति होगी। क्योंकि जिस रूप में साध्य की व्याप्ति हेतु में ग्रहीत रहेगी, उसी रूप में साध्य की धनुमिति भी होगी।

### सि॰ प॰ यद्येवम् · · - · · ·

यदि ऐसी बात है तो फिर पर्धत में दीखनेवाले घूम में भी पर्वत के दूसरे माग में रहनेवाले विह्न की ही ब्याप्ति ग्रहीत होती है, अतः उक्त घूम से पर्वत के अपरभाग में रहनेवाले विह्न की ही अनुमिति होगी। फलतः साध्य में विशेषण विषया साध्यतावच्छेदक रूप से अनुमान प्रमाण के द्वारा ही पर माग के वैधिष्टघ का बोध हो जायगा। इसके लिये प्रयोपित्त रूप अन्य प्रमाण को कोई धपेका नहीं है।

## पू० प० केवलव्यतिरेक्यनुमानम् ... ...

बाप (नैयायिक) जिसको 'केवलन्यतिरेकी धनुमान' कहते हो, उसी को हम (मीमांसकगण) 'धर्यापित' कहते हैं। क्योंकि धनुमिति की उत्पत्ति हेतु में साध्य के नियत सामानाधिकरण्य रूप धन्वयव्याप्ति से ही होती है। केवलन्यतिरेकी स्थल में यह अन्वय व्याप्ति नहीं रहती है, वहां तो साध्यं के अभाव में हेतु के अभाव का नियतसामानाधिकरण्य रहता है। धतः उसको अनुमान नहीं कहा जा सकता।

#### सिं० प० एवमेतावता ... - ...

यदि कोई अनुमान केवल व्यक्तिरेकव्यप्ति से ही उत्पन्न होता है, एवं इस विशिष्टता के कारण उसको धर्यापिता कहते हैं, तो इसमें मुक्ते कोई विवाद नहीं है।

तत्रानुमानव्यवहारः कुत इति चेत्; ग्रविनाभूतलिङ्गसमुत्पन्नत्वात् । साध्यधर्मेगा विना ह्यभवनमन्वयिन इव व्यतिरेकिगोऽप्यविशिष्टं, तन्निर्चयरचाऽन्वयितरेका-भ्यामन्यतरेगा वेति । तस्मादर्थापत्तिरित्यनुमानस्य पर्यायोऽयं तद्विशेषवचनं वा पूर्ववदादिवदिति युक्तम् ॥ १६ ॥

#### पूर्व पर तत्र ... ... ...

व्यतिरेक व्याप्ति से उत्पन्न बुद्धि को आप 'अनुमिति' क्यों कहते हैं ? (अर्थात् एक घन्द से व्यवहृत होनेवाले दो वस्तुओं में साधारण रूप से रहनेवाला कोई एक धर्म चाहिए। अन्वयव्याप्तिनन्य बुद्धि एवं व्यतिरेकव्याप्तिजन्य बुद्धि इन दोनों बुद्धियों में ऐसा कौन सा साधारण धर्म है ? अर्थात् उन दोनों में रहनेवाला कोई साधारण धर्म नहीं है, अतः दोनों का एक 'अनुमान' शब्द से व्यवहार नहीं हो सकता )।

### सि॰ प॰ मिवनासूत ... --- ---

'अविनाभूत' अर्थात् व्याप्ति से युक्त हेतु से उत्पन्न होना (व्याप्ति विधिष्ट हेतु जन्यत्व ) ही दोनों में एक ही अनुमान शब्द से व्यवहार का प्रयोजक वर्म है। अर्थात् उक्त दोनों ही बुद्धियाँ चूँ कि व्याप्ति से युक्त हेतु से उत्पन्न होती है, इसी सावर्म्य के कारण दोनों एक ही 'अनुमान' शब्द से व्यवहृत होती है।

साध्य रूप धर्म के 'बिना' अर्थात् साध्य के बिना जो हेतु न रहे, नही हेतु 'अ्यास' अथवा 'अविनामूत' हेतु है । अन्वयो हेतु एवं व्यितरेकी हेतु दोनों ही साध्य के बिना नहीं रहते, अतः वे दोनों ही हेतु 'अविनामूत' अर्थात् व्यास हेतु हैं। अन्वर इतना ही है कि यह 'नियतसामानाधिकरण्य' रूप व्यासि कहों 'यत्र यत्र हेतुस्तत्र तत्र साध्यम्' इस 'अन्वय' से प्रहीत होता है, एवं कहीं वह 'यत्र यत्र साध्यामावस्तव तत्र हेरवमावः इस 'व्यितरेक' से प्रहीत होता है। प्रवाद साध्य की व्यासि से युक्त हेतु से उत्पन्न होना दोनों बुद्धियों में समानरूप से है, अता दोनों का 'अनुमान' शब्द से व्यवहार होता है, क्योंकि वही (साध्यनिरूपित क्यासि विशिष्ट हेतुक्त्यस्त ) अनुमानस्त्र व्यवहार का प्रयोजक है। चूँ कि व्यक्ति के प्राहक दोनों के मिन्न-मिन्न हैं, अतः प्राहक की विभिन्नता से दोनों 'अन्वयी' एवं 'व्यतिरेकी' क्रमशः इन दो विभिन्न शब्दों से भी व्यवहत होते हैं। तस्मात् 'प्रर्थापित्त' या तो अनुमान का ही दूसरा नाम है, अथवा अनुमान का ही एक प्रभेद है। जैसे कि पूर्वनत्, शेषवत्, सामान्यसो-वृद्ध प्रमृति उसके भेद हैं। अतः अर्थापित्त नामका कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है।। १६।।

अनुपलव्धिस्तु न बाधिकेति चिन्तितम् । न च प्रत्यक्षादेरितिरिच्यते, तदुच्यते —

## प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिन्द्रियस्यानुपक्षयात् । श्रज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः॥ २०॥

श्रनुपलव्धिस्तु · · · · · · ·

मीमांसकाभिमत अनुपल्लिं प्रमाण भी ईश्वर की सिद्धि में बाधक नहीं हो सकता इसका विचार कर चुके हैं।

न च \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अतिरिक्त अनुपलम्बि नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। (अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों के ईश्वरबाधकत्व के निराकरण से ही अनुपलम्ब प्रमाण का भी ईश्वर बाधकत्व को भी निराकृत समझना चाहिए)। 'अनुपलम्ब स्वतन्त्र प्रमाण वयों नहीं हैं? इसकी युक्तियों कहते हैं:—

प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यात् " " "

(म्ह्रोक के इस प्रथम चरण का यह अभिश्राय है कि ) अनुप्रकृत्य प्रमाण से जिस प्रमिति रूप 'प्रतिपत्ति' की बात कही जाती है, वह प्रतिपत्ति या प्रमिति 'प्रयोशाकारक' है। अर्थात् 'साक्षास्कार' रूप हैं। एवं उत्पत्तिक्षील जितने भी अपरोक्षकान हैं, वे सभी इत्दियों से ही उत्पन्न होते है। इसलिए अनुपल्लब्ध प्रमाण से उत्पन्न 'घटामाववद्भूतल्लम्' यह जान भी अपरोक्ष रूप ही है। अतः इन्द्रिय ही उसका भी 'करण' है। इसका यह अर्थ नहीं कि अभाव की प्रतीति में प्रतियोगी की अनुपल्लब्ध कारण नहीं है। इसका इतना ही अभिप्राय है कि अनुपल्लब्ध अभाव प्रतीति का 'करण' नहीं है, किन्तु सहकारि कारण है। सुतरास इन्द्रिय और अनुपल्लब्ध दोनों में ही अभाव प्रमिति की कारणदा अन्वय भीर व्यविरेक से सिद्धि है। इन्द्रिय में प्रतीति की क्रणता पहिले से सिद्ध है। अतः इन्द्रिय में प्रभाव प्रतीति

१. सीमांसकादि 'खनुपन्नियं नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण सानते हैं, जिस से सभाव की प्रमिति उत्पान होती है। वे ईश्वरसिद्धि के बाधक रूप में इस अनुपन्निय प्रमाण को भी उपस्थित करते हैं। पृद्ध दो प्रकार से ईश्वर की सिद्धि में बाधक हो सकती है (१) स्वरूपतः एवं (२) जात होकर। भूतक में घट की स्वृपन्निय से जो घटामाय का प्रहणा प्रथम प्रकार से होता हैं,। इस रीति से ईश्वर की सिद्धि में अनुपन्निय प्रमाण का बाधकाय 'बोग्याहिंछ' इस्यादि रक्षोक से कविडत हो जुका है। अनुपन्निय प्रमाण के ईश्वरवाधकाय का दूसरे प्रकार को भी 'कानुमा-मनाश्रयम' इस सन्दर्भ के द्वारा कथित युक्तियों से ही स्विद्धत समझना चाहिये। इसकी स्वान ही शावाय ने 'अनुपन्नियस्त्र' इस्यादि समझमें से दी है।

की 'करणता' भी मान लेते हैं, तो घितिरिक्त प्रमाण नहीं मानना पड़ता है। अनुपल्लिंघ में यदि अमाव प्रतीति की करणता मानते हैं, तो 'अनुपल्लिंघ' नाम का एक अतिरिक्त प्रमाण मानना पड़ता है। इससे गौरव दोष की आपित होती है। अतः अनुपल्लिंघ नाम का स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है।

### (२) इन्द्रियस्यानुपक्षयात् · · · -

श्वमाव प्रवीति के अन्वय और व्यतिरेक से युक्त इन्द्रिय 'अन्यत्र' अर्थात् अमाव के अधिकरणादि ज्ञान में 'उपसीण' नहीं है। अर्थात् अमाव के अधिकरण के ज्ञान का संपादक होने के नाते ही इन्द्रिय के साथ अमाव ज्ञान का अन्वय और व्यक्तिरेक नहीं है। किन्तु इन्द्रिय स्वतः अमावज्ञान के लिए उपयोगी है, इसीलिये उसका अन्वयव्यतिरेक उसमें है। अतः इन्द्रिय अमावज्ञान का कारण ही है, अन्यथासिद्ध नहीं। सुतराम् इन्द्रिय से उत्पन्न होने के कारण अमावज्ञान अपरोक्षारमक ही है अर्थात् प्रत्यक्षारमक ही है।

#### (३) अज्ञातकरणत्वाच्च -- ---

'घटामानवर्भूतलम्' इत्यादि प्रमितियाँ अपरोक्षारमक ही है, क्योंकि वे 'अज्ञातकरणक' हैं। प्रत्यक्ष से मिन्न जितनों भी प्रमुभूतियाँ हैं, जनके 'करण' ज्ञात होकर ही प्रपने कार्यों का उत्पादन करते हैं, क्यांति एवं पद रूप करण जैसे कि ज्ञात होकर ही प्रमुभिति एवं शास्त्रकोष रूप परोक्षानुभूतियों का उत्पादन करते हैं। केवल प्रत्यक्षात्मक अनुभूतियों के करण इन्द्रिय ही स्वरूपतः (ज्ञात होकर नहीं) प्रपने कार्यों को उत्पन्न करते हैं। इससे यह निष्पन्न होता है कि जो अनुभूति 'प्रज्ञातकरण' से उत्पन्न हो, वह प्रत्यक्षात्मक है। 'बटामाववद्भूतलम्' इत्यादि अनुभव भी 'अज्ञातकरण' से ही उत्पन्न होते हैं, अतः वे भी प्रत्यक्षात्मक ही है। सुतराम् इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही उनका भी 'करण' हैं, इसके लिये । अनुप्रकृत्व रूप स्वतन्त्र प्रमाण मानने की प्रावश्यकता नहीं है।

श्रीमांसकों का कहना है कि 'घटाभावधद्यमूतलास्' इत्यादि प्रकार के अभाव के प्रत्यक्षों में भूतलादि अधिकरणों के प्रत्यक्ष कारण हैं। प्रस्यकों के प्रति इन्द्रिय कारण हैं। फलता अधिकरण प्रत्यक्ष के सम्पाइक के रूप में अभाव प्रतीति के लिये भी इन्द्रिय की अपेक्षा होती है। इस प्रकार इन्द्रिय चूँ कि अभाव प्रतीति से 'अन्यम्न, अधिकरण के प्रत्यक्ष में 'उपक्षीण' है, चितार्थ है, जतः अन्वयम्यक्तिरेक रहने पर भी इन्द्रिय अभाव प्रतीति का कारण नहीं है। किन्तु 'अन्यथासिकि' है। लैसे कि कुलालपिता घट का कारण नहीं होता। अतः अभाव की प्रतीति प्रत्यक्तरमक नहीं है। इस लिये 'प्रतिप्रत्यात्र' वहां वाक्य संगत नहीं है। इसी असङ्गति का परिहार 'इन्द्रियस्यानु-प्रत्यात्र' वहां हतु वाक्य से आवार्थ ने निक्त है।

या हि साक्षात्कारिणी प्रतीतिः सेन्द्रियकरिणका, यथा रूपादि प्रतीतिः । तथेह भूतले घटो नास्तीत्यपि । साक्षात्कारित्वमस्या ग्रसिद्धमिति चेन्न । एकजातीयत्वे ज्ञाताज्ञातकरणत्वानुपपत्तेः ।

### (४) भावावेशाच्च चेतसः 🕾 ... --

मन (चेतस्) के साहाय्य के विना कोई भी 'करण' जानों का उत्पादन नहीं कर सकता। खता अनुपल्लिं को भी यदि प्रभाव प्रभिति का 'करण' मानेंगे तो उसको भी उक्त प्रमिति के उत्पादन में मन का साहाय्य प्रपेक्षित होगा। किन्तु सो सम्भव नहीं है। क्योंकि मन का यह स्वभाव है कि 'भावपदार्थ' रूप ज्ञानकरण (इन्द्रियादि) का ही सहायक हो। (यही है मन का चेतस् का 'भावावेश' वर्षात् भाव पदार्थ रूप ज्ञानकरण करण को साहाय्य करने का स्वभाव)। अनुपल्लिंब है उपलब्धि का प्रभाव रूप, इसल्लिये उसको ज्ञान के उत्पादन में मन का साहाय्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतः अनुपल्लिंब प्रभाव प्रमिति की करण नहीं है। इन्द्रियाँ हो अभाव प्रमिति करण हैं।

## या हि 🕶 🕶 ग नास्तीत्यादि ( प्रथम चरण की व्याख्या )

जिस प्रकार रूपादि की साक्षात्कारात्मक सभी प्रतीतियाँ इन्द्रिय रूप करण से ही सत्पन्न होती है, उसी प्रकार 'बटामाववद्भूतल्लम्' इत्यादि प्राकारों की प्रभावप्रमितियाँ भी चूँ कि साक्षात्कारात्मक हैं, अतः उनकी उत्पत्ति भी इन्द्रिय रूप करण से ही होती है, अर्थात् इन्द्रिय ही उनके भी करण हैं। इसके लिए अनुपलन्धि नाम के प्रतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

#### पू० प० साक्षात्कारित्वम् · · · ·

यह निर्णीत नही है अभाव की उक्त प्रवीति साक्षारकारात्मक ही है। हेतु को पहिसे पक्ष में निर्णीत रहना चाहिये। अतः प्रभाव प्रतीति रूप पक्ष में 'साक्षारकारत्व' हेतु नहीं है। युवराम् उक्त हेतु स्वरूपासित हेत्साभात है, हेतु नहीं। अतः इस अनुमान से उक्त अभावप्रतीति में इन्द्रियकरणकत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती।

#### सि॰ प॰ एकजातीयत्वे · · · · · ·

ज्ञानों के (१) साक्षात्कार एवं (२) असक्षात्कार ये दो ही भेद हैं। जिन ज्ञानों का करण स्वरूपतः अर्थात् ज्ञात न होकर उन्हें उत्पन्न करते हैं, वे ज्ञान साक्षात्कारात्मक हैं।

१. 'बा हि' यहाँ से खेकर 'नास्तीत्यपि' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से आचार्य ने अपने अभीष्ठ अनुमान की सूचना दी हैं। प्रकृत में अनुमान का आकार इस प्रकार का समस्तना चाहिए 'मूतले बटो नास्तीत्याद्यभावप्रतीति। इत्त्रियकरियाका साचारकार कपत्वाच् कपावि प्रत्यक्षवाच् ।

न हि तस्मिन्नेव कार्ये तदेव करणमेकदा ज्ञातमज्ञातञ्चैकदोपयुज्यते, लिङ्गे न्द्रिययोरपि व्यत्ययप्रसङ्गात्, ज्ञानस्याकारणत्वप्रसङ्गाच्च न । हि तदितपत्यापि भवतस्तत्कारणत्वम्, व्याघातात् ।

तस्माज्ज्ञातानुपलब्धिजन्यस्यासाक्षात्कारित्वात्, तद्विपरीत्कारणकिमिदं तद्विपरीतजातीयमिति न्याय्यम् ।

एवं जिन ज्ञानों के करण ज्ञात होकर उन्हें उत्पन्न करते हैं, वे है, असाक्षास्कारात्मक—जैसे कि अनुमित्यादि। अनुपछि कुछ अभाव विषयक ज्ञानों को ज्ञात होकर उत्पन्न करतीं हैं, एवं कुछ अभाव विषयक ज्ञानों को स्वरूपतः उत्पन्न करतीं हैं। अभावविषयक सभी ज्ञानों को यदि नियमतः 'असाक्षास्कारात्मक' ही मानें तो यह स्वीकार करना होगा कि अनुपछि ज्ञात होकर ही अभाव विषयक ज्ञान का उत्पादन करती है। यह तो संभव नहीं है कि अभाव विषयक ज्ञान नियमत असाक्षास्कारात्मक होते हुये भी कभी स्वरूपतः अनुपछि विषयक करना से उत्पन्न हों।

यह अनुमव के विरुद्ध है कि एक ही जाति के कार्य को एक ही करण कमी स्वरूपता उत्पन्न करें, एवं कमी ज्ञात होकर उत्पन्न करें। यदि ऐसी बात हो तो फिर इन्द्रियां भी कभी प्रस्थक का स्वरूपता उत्पादन करेगी, एवं कभी ज्ञात होकर प्रस्थक का उत्पादन करेगी। प्रयाय यह भी कहना संभव होगा कि ज्याप्ति भी कभी बिना ज्ञात हुये ही अनुमिति का उत्पादन करती है। यदि ऐसा हो तो फिर इन्द्रिय एवं इन्द्रिय के ज्ञान दोनों में ही परस्पर निरपेत होकर स्वतन्त्र रूप से प्रस्थक की कारणता माननी होगी। एवं इसी प्रकार ज्याप्ति एवं ज्याप्तिज्ञान इन दोनों में भी स्वतन्त्र रूप से अनुमिति की कारणता माननी होगी। ऐसी स्थिति जो प्रत्यक्ष केवल इन्द्रिय से उत्पन्न होगा, उसके प्रसङ्घ में कहा जा सकता है वह बिना इन्द्रियज्ञान के ही उत्पन्न होती है। एवं जो अनुमिति विना ज्याप्तिज्ञान के ही उत्पन्न होगी, उसके प्रसङ्घ में मो कहा जा सकता है कि यह अनुमिति विना ज्याप्तिज्ञान के ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार इन्द्रिय के ज्ञान से उत्पन्न प्रत्यक्ष की कारणता इन्द्रिय में निरस्त हो जाती है। इसी प्रकार इन्द्रिय के ज्ञान से उत्पन्न प्रत्यक्ष की कारणता इन्द्रिय में निरस्त हो जाती है, एवं ज्याप्तिज्ञान जिनत अनुमिति की कारणता ज्याप्ति में खण्डित हो जाती है। क्योंक न रहने पर भी जो उत्पन्न हो सके, वह उसका कारण नहीं हो सकता।

इसिल्ये यही कहना पड़ेगा कि अनुपल्लिं के ज्ञान से अमान की जो प्रतीति उत्पन्न होती है, वह अवश्य ही 'असाक्षात्काराहमक' है। इसके 'विपरीत' जो अमावज्ञान केवल-अनुपल्लिंग से (अनुपल्लिंग के ज्ञान से नहीं) उत्पन्न होगा, वह ज्ञान असाक्षात्कार के 'विरुद्ध' साक्षात्काराहमक ही होगा। अत: 'घटामाववद्मूतलम्' इत्यादि ज्ञानों में 'साक्षात्कारित्व' प्रसिद्ध नहीं है। इसिल्ये उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं है। ननु क नाम ज्ञातानुपलिब्धरसाक्षात्कारिग्गीमभावप्रतीति जनयति ?। तद्यथा निपुणतरमनुस्ततो मया मन्दिरे चैत्रो न चोपलब्ध इति श्रुत्वा श्रोताऽनुमिनोति, नूनं नासीदेवेति । एतेन प्राङ्नास्तिताऽपि व्याख्याता ।

#### पू० प० ननु कनाम \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(यह तो समझा कि 'घटाभाववद्भूतलम' धमाव का यह ज्ञान स्वरूपतः केवल अनुपल्जिंच से हो उत्पन्न होता है, किन्तु यह नहीं समझा कि ) धनुपल्जिंच ज्ञात होकर धमाव विषयक किस प्रतीति को उत्पन्न करती है ?

#### सि॰ प॰ तद्यथा ~ \*\* \*\*\*

'मैंने मन्दिर में अच्छी तरह देखा, तथापि 'चैत्र' मुक्ते नहीं मिले' किसी आस पुरुष से ऐसा सुनने वाले पुरुष को यह अनुमान होता है कि 'मन्दिर में चैत्र नहीं थे'। यह अनुमिति रूप अभाव की प्रतीति उक्त श्रोता को उक्त शब्द के द्वारा अनुपरुष्धि का ज्ञान होने पर ही होती है।

#### एतेन \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इसी से यह भी जानना चाहिये कि 'प्राञ्चनास्तिना' अर्थात् प्रागमाव की भी केवल अनुपर्कविषयन्य एवं अनुपर्कविषयानजन्य दो प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं।

#### पूर पर ननु तथापि ... ... -- ...

यदि यह निर्णीत भी हो जाय कि अनुपरुग्धि के ज्ञान से जो अभाव की प्रतीति होतो है, वह 'असाकारकारात्मक' (परोकारमक) ही होती है, वथापि इससे यह निर्णीत नहीं होता कि केवल अनुपल्जिब से जो अभाव की प्रतीति होती है, वह 'साक्षात्कारात्मक' (प्रत्यकारमक) ही होती है। इससे इतना हो सिद्ध होता है कि अनुपल्जिब के ज्ञान से जो अभाव की प्रतीति होती है, उससे भिन्न जाति की प्रतीति ही स्वरूप्त अनुपल्जिब' से उत्पन्न

१. (१) नहाँ घट के कपाखादि सभी कारणों को एकत्र देखा जाता है, किन्तु घट की उपलब्धि नहीं होती है। वहाँ घट की केवल इस अनुपद्धविष्ठ से ही 'यहाँ घट उत्पन्न होगा' इस प्रकार की जो प्रागमाय की प्रतीति होती है, वह है केवल अनुपद्धविष्ठ जन्य 'प्राञ्चाहितता' (प्रागमाय) की प्रतीति। (२) किसी आअपुरुष के द्वारा "घट के उत्पादक कुछ कारण तो थे, किन्तु घट के अमुक अमुक कारण को नहीं देखा। एवं उनके सम्वतन की कोई संभावना भी नहीं जान पदी" ऐसा धुनने पर ओता को अनुमान होता है कि 'वहाँ घट नहीं उत्पन्न होगा' प्रागमाय की यह अनुमिति रूप प्रतीति सामम्यनुपद्धविष्ठ की उक्त शब्दक प्रतीति से उत्पन्न होती है। यह अनुपद्धविष्ठान जनित 'प्राञ्चाहितता' की प्रतीति का उदाहरण है।

ननु तथाप्यवान्तरजातिभेदोऽस्तु, भ्रज्ञातानुपलब्धिजन्ये साक्षात्कारस्तु कुत इति चेत्; कारएविरोधात् कार्यविरोधेन भिषतव्यमित्युक्तमेव । भ्रनन्यत्रोपक्षीर्योन्द्रय-व्यापारानन्तरभावित्वाच्च । म्रिधिकरएाग्रहर्गे तदुपक्षीरामिति चेन्न ।

होती है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि स्वरूपतः अनुपलन्धि से ही उत्पन्न अभाव की प्रतिति में रहनेवाली वह विलक्षण जाति 'साझात्कारत्व' रूप ही है। ( प्रयात् उक्त अभाव प्रतीति साझात्कार स्वरूप है)। वह 'भिन्न जाति' साझात्कारत्व को छोड़ कर कोई दूसरी भी जाति हो सकती, जो ज्ञानत्व की ज्याप्य (अवान्तर) हो। प्रतः केवल अनुपलन्धि जनित घटाभाववद्भूतलम्' इत्यादि अभाव प्रतीतियों में 'साझात्कारत्व' का निर्णय नहीं किया जा सकता।

# सि० प० कारणविरोधात् … … …

जितनी भी 'असाक्षात्कारात्मक' प्रवीतियां हैं, वे सभी 'ज्ञातकरणों' से ही उत्पन्त होती हैं (स्वरूपतः करणों से उत्पन्न नहीं होती हैं) यतः 'असाक्षात्कारत्व' का ज्यापक है 'ज्ञायमानकारणजन्यत्व' व्यर्गत जो भी प्रतीति यसाक्षात्कारात्मक (परोक्षात्मक) होंगी वे अवस्य ही ज्ञायमानकरण से उत्पन्न होंगी। 'ज्यापकामाव व्याप्याभाव का प्रयोजक है' इस न्याय से 'वटामाववद्भूतरूम' इत्यादि प्रतीतियां चूं के ज्ञातकरण से उत्पन्न नहीं होती है, यत। वे 'असाक्षात्कारात्मक' (परोक्षात्मक) नहीं है। असाक्षात्कारत्व का अभाव वस्तुतः साक्षात्कारत्व या प्रत्यक्षत्व रूप ही है। अतः यह ठीक है कि 'वटामाववद्भूतरूम' इत्यादि अमावप्रतीतियां साक्षात्कारात्मक ही है। यही बात 'एक जातीयत्वे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दूसरे घडदों में पहिले भी कही जा चुकी है।

# मनन्यत्रोपक्षीगातया ... ... - ... द्वितीयचरगा की व्याख्या

'घटामाववद्भूतलम' इत्यादि मभाव की प्रतीतियाँ घवश्य ही साक्षास्कारात्मक हैं, क्योंकि इन्त्रिय के व्यापार के बाद ही उनकी उत्पत्ति होती है। अय च उस 'इन्त्रिय व्यापार' का उपयोग प्रकृत में किसी दूसरे कार्यों में नहीं है। (उक्त अमाव प्रतीति से 'मन्यत्र' मनुपयोग ही प्रकृत में इन्त्रिय व्यापार की 'अनन्यत्रोपसीणता' है) अतः उक्त अमाव प्रतीति के प्रव्यवहित पूर्व में नियत रूप से रहनेवाले उक्त इन्द्रियव्यापार को उक्त अमाव प्रतीति का 'मन्यवासिद्धि' होने की कोई संभावना नहीं है।

# पू० प० अधिकरणग्रहणे -- ... ...

उक्त अभाव प्रतीति से ग्रन्थविहतपूर्वकाल में नियत रूप से रहनेवाला जो इन्द्रिय का ज्यापार है, उसका इतना ही प्रयोजन है कि अभाव के अधिकरणीभूत भूतलादि के प्रत्यक्ष श्रन्धस्यापि त्वगिन्द्रियोपनीते घटादौ रूपविशेषाभावप्रतीतिप्रसङ्गात् । श्रस्ति हि तस्याधिकरणग्रहण्गम्, श्रस्ति च प्रतियोगिस्मरणम्, श्रस्ति च श्यामे रक्तत्वस्य योग्यस्याभावोऽनुपलब्धिश्च । श्रिधिकरणग्राहकेन्द्रियग्राह्माभाववादिनोऽपि समानमेतदिति चेन्न ।

का वह उत्पादन कर दे। मभाव के ज्ञान में उसका कोई उपयोग नहीं है। अतः इन्द्रिय का उक्त व्यापार अभावप्रह से 'मन्यत्र' अधिकरणग्रह में 'उपक्षीय' (चरितार्थ) है। अतः। उक्त कथन प्रसङ्गत है।

सि० प० न, अन्धस्यापि ... -.. ...

0

चक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि समाव के प्रत्यक्षके लिये प्रतियोगी का स्मरण, प्रतियोगी की (प्रत्यक्ष ) योग्यता, धिकरण में प्रतियोगी की अनुपल्लिख, एवं अधिकरण में समाव की बास्तविकसत्ता इतने ही यदि अपेक्षित हों (धर्यात् अमाव के प्रत्यक्ष में अमाव के साथ इन्द्रिय के संनिकर्ष की अपेक्षा न रहे ) तो घट में न रहने वाले किसी रूपविशेष के अमाव का प्रत्यक्ष त्विगिन्द्रिय के द्वारा अन्व पुरुष को भी होना चाहिये। किन्तु अन्वपुरुष को किसी भी वस्तु के रूपविशेष के अमाव का प्रत्यक्ष नहीं होता (त्विगिन्द्रिय के द्वारा घट के काष्टित्यादि को समझने पर रूप सामान्य का आन यद्यपि हो बाता है )। व्योंकि इस रूपविशेषामाव के प्रत्यक्ष में इस अमाव रूप विषय के साथ इन्द्रिय के सैनिकर्ष को छोड़ कर कथित अन्य सभी कारण विद्यमान हैं। अतः सभाव के प्रत्यक्ष में (अधिकरणप्रत्यक्ष रूप प्रयोजन के अतिरिक्त भी) इन्द्रिय के क्यापार की अपेक्षा अवश्य है।

जिस इन्द्रिय के व्यापार से विशेष प्रकार के रूप का प्रत्यक्ष होता है, उसी इन्द्रिय का व्यापार उस रूप विशेष के अभाव के प्रत्यक्ष का भी कारण होता है। अन्य पुरुष को चक्षु नहीं रहता, अथवा उसका चक्षु व्यापार करने में असमर्थ होता है, अतः जैसे अन्य पुरुष को रूपविशेष की प्रतिपत्ति नहीं होती, वैसे ही रूपविशेष के प्रमाव की भी प्रतिपत्ति नहीं हौती है। अतः अभाव के प्रत्यक्ष से प्रव्यविश्व पूर्व क्षण में नियत रूप से रहनेवाला इन्द्रिय को व्यापार 'अन्यत्र' उपक्षीण नहीं है (चरितार्थ नहीं है)। वह अभाव के प्रत्यक्ष का स्वतन्त्र रूप से भी सहायक है।

### पू० प० ग्रघिकरणग्राहक ... ... --

जो (नैयायिक) सम्प्रदाय प्रधिकरण के ग्राहक इन्द्रिय से ही अभाव का भी ग्रहण मानते हैं, उनके मत में भी प्रत्य पुरुष के द्वारा रूप विशेष के समाव के प्रत्यक्ष की सापित होगी। क्योंकि कोई भी इन्द्रिय हो, समाव के साथ उसका सम्बन्ध 'स्वसम्बद्धविशेषणता' प्रतियोगिग्राहकेन्द्रियग्राह्योऽभाव इत्यभ्युपगमात् । ममापि प्रतियोगिग्राहकेन्द्रिय-गृहीतेऽधिकरणे ग्रनुपलब्धिः प्रमाणमित्यभ्युपगम इति चेन्न । वायौ त्वगिन्द्रियोपनीते रूपामावप्रतीत्यनुदयप्रसङ्गात् ।

कप ही होगा (स्व = इन्द्रिय, उसका सम्बन्ध है भूतल में, उसमें विशेषण है अभाव। इस प्रकार) चक्षु का स्वसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध ही अभाव में रह सकता है। किन्तु विशेषणता रूप यह सम्बन्ध तो घट में रहनेवाले रूपविशेषामान के साथ अन्ध के त्वागिन्द्रिय का भी है ही, क्योंकि त्वगिन्द्रिय से सम्बद्ध है घट, उसमें विशेषण है रूपविशेष का अभाव, अतः चक्षु.की तरह त्वगिन्द्रिय का भी उक्त विशेषणता रूप सम्बन्ध रूपविशेषामान में है ही। एवं यह सम्बन्ध सम्ब के त्वगिन्द्रिय में भी निरवाध है। अतः अन्ध पुरुष में रूप विशेषामान की प्रतीति रूप आपत्ति तो दोनों ही पक्षों में समान है।

### सि॰ प॰ न, प्रतियोगिप्राहक \*\*\* \*\*\* \*\*\*

दोनों पक्षों में उक्त दोष समान नहीं है, क्योंकि हम लोग यह नहीं कहते कि समान के साश्रय का प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय से हो, उसी इन्द्रिय से प्रमान का भी प्रत्यक्ष हो। हम लोगों का यह कहना है कि लमान के प्रतियोगी का प्रहण जिस इन्द्रिय से हो, उसी इन्द्रिय से उसके प्रमान का भी प्रहण हो। प्रतः प्रतियोगी का प्राहक जो इन्द्रिय, तत्सम्बद्ध विशेषणता हो प्रमान के प्रत्यक्ष का कारणीभूत सम्बन्ध है। प्रकृत में रूपनिशेष (स्वरूप प्रतियोगी) का प्राहक चक्षुरिन्द्रिय है, त्विगिन्द्रिय नहीं। प्रन्ध को चक्षु नहीं होता। अत। तत्सम्बन्ध विशेषणता रूप सम्बन्ध घटगत रूप विशेष के अभान में नहीं है, अतः अन्ध को रूपनिशेषामान का प्रत्यक्ष नहीं होता। यद्यपि उसके त्विगिन्द्रिय का उक्त विशेषणतास्वरूप सम्बन्ध रूपनिशेष के प्रमान में विद्यमान है।

#### पूर्व पर्व मंमापि - \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इस प्रकार तो हम भी कह सकते हैं कि जिस इन्द्रिय से प्रतियोगी का ग्रहण हो, उसी इन्द्रिय से ग्रहीत होनेवाले अधिकरण में विद्यमान अभाव का ही ग्रहण अनुपल्लिय प्रमाण से होता है। 'रूपविशेष' स्वरूप प्रतियोगी का ग्राहक इन्द्रिय है चझु, उस से चूँकि आअयीभूत घट का ग्रहण अन्य को नहीं होता है। अतः अन्य को अनुपल्लिय प्रमाण से घट में रूपविशेष के अभाव का ज्ञान नहीं होता।

### सि॰ प॰ न, वायो -- -- ...

उक्त कर्यन ठीक नहीं हैं क्योंकि—नायु का प्रत्यक्ष केवल स्विगिन्द्रिय से होता है। स्विगिन्द्रियमात्र से गृहीत होनेवाले बायु में रूप के श्रमाव की प्रतीति को सभी मानते है। किन्तु कथित नियम के अनुसार उक्त प्रतीति नहीं हो सकेगी। क्योंकि रूपामाव का तथापि तत्तत्र सन्निकृष्टमिति चेत्; हन्तैवमनन्यत्र चरितार्थमिन्द्रियमवश्य-मपेक्षरणीयं रूपाभावानुभवेन । स्यादेतत् । तथापि वस्तवन्तरग्रह एव तस्योपयोग इति चेन्न ।

प्रतियोगी है रूप, एवं रूप का प्राहक इन्द्रिय है चक्षु। किन्तु रूपाभाव के अधिकरणीभूत वायु का प्रत्यक्ष चक्षु से संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकृत अभाव के प्रतियोगी के ग्राहक इन्द्रिय से उसके अधिकरण का ज्ञान संभव नहीं है। अतः अनुपल्जि से वायु में रूपाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। इस लिये उक्त नियम को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

#### पू० प० तथापि ... - ... ...

चक्षु से वायु का ग्रहण मले ही म हो, तथापि चक्षु का सम्बन्ध तो वायु के साथ है ही ( अर्थाए नियम का यह स्वरूप स्वीकार करते है कि "प्रतियोगी के ग्राहक इन्द्रिय से सम्बद्ध अधिकरण में ही अनुपल्लिंध रूप करण के द्वारा अभाव का प्रमाज्ञान हो" अन्ध को चक्षु नहीं है, उसके चक्षु का सम्बन्ध घट रूप प्रतियोगी में नहीं है। इसी लिये अन्ध के स्वागन्द्रिय से ग्रहीत होनेवाले घट में भी रूप विशेष के अभाव की प्रतीति अनुपल्लिंध प्रमाण से अन्ध को नहीं होती है। ( रूपाभाव के प्रतियोगी रूप के ग्राहक चक्षु का सम्बन्ध वारु में है, अदा वायु में रूपाभाव का प्रमाज्ञान अनुपल्लिंध रूपाण से होता है )।

### सि॰ प॰ हन्तेवस् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वो फिर इस से यह निष्कर्ष निकला कि जिस इन्द्रिय से प्रतियोगी का ग्रहण होता है, जस से अधिकरणादि किसी अन्य वस्तु का ज्ञान हो चाहे न हो, तथापि अमाव की प्रतिति में उसके प्रतियोगी के ग्राहक उस इन्द्रिय की अपेक्षा अवश्य होती है। क्योंकि वायु इन्प्रिय की अपेक्षा अवश्य होती है। क्योंकि वायु इन्प्रिय का अपयोग वायु इन्प्रिक रूपामाव के प्रत्यक्ष में आपने स्वीकार कर लिया है। इस से यह सिद्ध होता होता है कि अधिकरणादि के प्रत्यक्ष से अनुपक्षीण (अचरितार्थ) भी इन्द्रिय का उपयोग इपामाव की प्रतिति में होता है। अतः 'इन्द्रियस्यानुपक्षयात्' इस वाक्य का कथित अर्थ ठीक है।

### पू० प० स्यादेतत् " " " "

'प्रतियोगी के प्राहक हिन्नय के द्वारा ग्रहीत 'आश्रय' में अनुपल्लिं से अभाव का ग्रहण हो' इस नियमवाक्य का 'आश्रय' पर अभाव से भिन्न सभी मर्थों में लाखाणक है। अर्थात अमाव से भिन्न किसी भी पदार्थ के ज्ञानार्थ प्रतियोगी के ज्ञाहक हिन्दय का ज्यापार रहने पर अभिमत आश्रय में अनुपल्लिं से उक्त प्रतियोगिक अभाव का ग्रहण हो। वायु में जो रूपाभाव का ग्रहण होता है, उस में भी 'वस्त्वन्तर' का अर्थात वायु से भिन्न इसाबि वस्तुयों का ग्रहण तो चक्षु के आपार से होता ही है। अतः उक्त परिष्कृत नियम के ग्रनुसार अनुपल्लिंग प्रमाणों से वायु में अभाव का ग्रहण होने में कोई वाया नहीं है।

तस्य तं प्रत्यकारण्त्वात् । कारण्त्वे वा महान्धकारे करपरामर्शेन स्पर्श-वद्दृ व्याभावं न प्रतीयात् । प्रतीयाच्च पुरोविरफारिताक्षः पृष्टलग्नस्याऽश्यामत्वम् । प्राजंवावस्थानमप्यिषकरणस्योपयुज्यते इति चेत्;

सि॰ प॰ तस्य तम्प्रति \*\*\* \*\*\* \*\*\*

चूं कि 'वस्तवन्तर' का ज्ञान गर्यात् अभाव के आश्रय से भिन्न उदासीन पदार्थों का ज्ञान ग्रमावज्ञान का कारण नहीं है, ग्रतः जिस इन्द्रिय के व्यापार से 'वस्त्वन्तर' का ग्रहण होता है, उस इन्द्रिय क्यापार की सत्ता को अभाव ग्रह के अव्यवहितपूर्वक्षण में नियमतः स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। यदि ग्रमावज्ञान के लिये उक्त 'वस्त्वन्तर' के प्रत्यक्ष को कारण मानें तो (१) अत्यन्त वने अन्धेरे में भी टटोल कर स्पर्श से युक्त वटादि द्रक्यों के अभाव का जो बोध होता है, वह अनुपपन्न हो जायगा। क्योंकि प्रतियोगि स्वरूप एवं स्पर्श से युक्त द्रक्यों के ग्राहक स्विगिन्द्रिय के द्वारा उस गहरे अन्धेरे में किसी उदासीन वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता।

प्रतीयाञ्च - - ... ...

(१) एवं यदि घमाव के ज्ञान के प्रति उसके प्रतियोगि के प्राहक इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न उदासीन किसी पदार्थ (बस्त्वन्तर) का ज्ञान कारण रहे, तो जो पुरुष (जो कि घाँख फाइकर सामने की तरफ देख रहा है) किन्तु उसके पीछे रक्तघट रखा है, रक्तघट में जो 'अक्यामस्व' घर्षात् श्याम रूप का घमाव है, उसका ज्ञान उस पुरुष में मानना होगा। क्योंकि श्यामरूप के बमाव का प्रतियोगी जो श्याम रूप उसके प्राहक चछुरिन्द्रिय के द्वारा वह पुरुष सामने की किसी वस्तु को तो देखता ही है। किन्तु उस 'पुरोविस्फारिताक्ष' पुरुष को 'पृष्ठलक्न' रक्तघट में रहने वाले श्याम रूप के बभाव का ज्ञान नहीं होता। बता उक्त 'कार्यकारणमाव' की कस्पना असङ्कत है।

पूर पर प्राजैवावस्थानम् \*\*\* - \*\*\*

सभावप्रहण के प्रति उसके अधिकरण की 'आर्जनस्थित प्रयांत् ज्ञाता पुरुष के सामने रहना भी एक कारण है। उक्त स्थामक्यामाब का आश्रय रक्तबट ज्ञाता पुरुष के पीठ की तरफ है, सामने नहीं, प्रतः उस प्रभाव का प्रहण उस पुरुष को नहीं होता। सिठ पठ तिह ••• ••• •••

यदि अभाव के प्रत्यक्ष में उसके अधिकरण का जाता के सम्मुख रहना भी कारण है, तो फिर इन्त्रिय का सम्निकर्ष भी अभाव के ग्रहण में अवश्य होता। क्योंकि अधिरे में सामने

तर्हि नयनसन्निक्षांऽप्युपयोक्ष्यते । तदेकसहकारि प्रभासन्निक्षांपेक्षरणात् । ग्रन्यथा वातायनिवरिवसारिकरपरामृष्टेऽप्यधिकरणे तदुलम्भप्रसङ्काच्च । तथापि योग्यताऽऽपादनोपक्षीराञ्चक्षुः । यदितरसामग्रीसाकल्ये ह्यनुपलभ्यमानस्याभावो निश्चीयते, तच्च चक्षुष्यधिकरणसन्निकृष्टे सित स्यादिति चेत्;

अवस्थित अधिकरण में आखों को सावधानता पूर्वक ज्यापृत करने पर भी कोई भी वस्तु नहीं दीखती। अतः अधिकरण की भ्राजवावस्थिति से होनेवाला अभाव का ग्रह हो, अथवा चक्षुः संनिकर्ष से उथ्यन होने वाला घट का प्रत्यक्ष ही हो—सभी में 'प्रमा' का संनिकर्ष भावश्यक है। अतः प्रकाश में अवस्थित अधिकरण में ही अभाव का भी ग्रहण होता है। 'अन्यथा' वातायन के लिद्र में हाथ डाल कर ख़ुए हुये रक्त घट में श्याम रूप के भ्रभाव का ग्रहण मानना होगा। क्योंकि चक्षु से वातयनादि के कुछ वस्तुभों का ग्रहण तो वहाँ भी होता ही है। अतः अभाव के ग्रहण में भी अभाव गत इन्द्रिय संनिकर्ष भावश्यक है।

### पू० प० तथापि ... ... ...

'अनुपल विष प्रभावज्ञान का कारण है' इसमें किसी को मी विवाद नहीं है। अनुपल विष में अमावज्ञान की 'करणत।' को स्वीकार करने में ही विवाद है (अर्थात अनुपल विष को स्वतन्त्र प्रमाण मानने में ही विवाद है) किन्तु (चार्वाक को छोड़ कर) किसी के भी मत से 'केवल अनुपल विष' प्रभाव का ग्राहक नहीं है। किन्तु 'योग्यानुपल विष' ही अमाव का ग्राहक है। बत एवं स्वर्ग, अपूर्व, देवता एवं परमाणु प्रभृति की अनुपल विष से उनके अभाव का निर्णय नहीं होता। 'योग्या चासी अनुपल विषय विवादणीय है कि 'अनुपल विष' में रहनेवाली इस 'योग्यता' का स्वरूप को अनुपल विष । यह विचारणीय है कि 'अनुपल विष' में रहनेवाली इस 'योग्यता' का स्वरूप क्या है? इसका यही उत्तर है कि प्रतियोगी के प्रस्थक में जितने भी कारण अपेक्षित होते हैं, उनमें से 'विषय' को छोड़ कर (अर्थात् प्रतियोगी को छोड़ कर) और सभी कारणों का समवधान ही 'अनुपल विष' की योग्यता है। प्रतियोगी से इतर प्रतियोगि प्रस्थक के सभी कारणों में इन्द्रिय एवं अधिकरण के साथ इन्द्रिय का संनिक्ष भी है। इस प्रकार इन्द्रिय अथवा इन्द्रियसंनिक ध्रमाव ग्रहण से 'अन्यत्र' उक्त 'अनुपल विष' के योग्यता संपादन में उपक्षीण है। अतः इन्द्रिय में 'अनन्यत्रोपक्षीणस्व' नहीं है। इसलिये अमाव का ज्ञान इन्द्रियलनित नहीं हैं।

ननु परिपूर्णानि कारणान्येव साकल्यम् । तथा च किं कुत्रोपक्षीरणम् ?। प्रथान्योन्यमेलकं मिथः प्रत्यासत्त्यादिशब्दवाच्यं तदुपक्षयः, न तर्हि कचिच्चक्षुः कारणं स्यादिति । न हि रूपाद्युपलब्धिमप्यसन्निकृष्टमेतदुपजनयति ।

### सि॰ प॰ ननु परिपूर्णानि ... ...

इन्द्रिय के व्यापार से अनुपल्लिंघ में जिस 'योग्यता' के संपादन की बात कही गयी है, उसकी प्रतियोगी से मिन्न एवं प्रतियोगिप्रत्यक्ष के अन्य सभी कारणों का साकल्य रूप कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'कारणसाकल्य' नाम की कोई प्रतिरिक्त वस्तु नहीं है, जिसकी उत्पत्ति अनुपल्लिंब में इन्द्रिय संनिक्ष से हो। किन्तु 'कारणों की परिपूर्णता' ही कारणों का साकल्य है। उसके अन्तर्गत इन्द्रिय एवं अधिकरण का संनिक्ष भी है। फलता इन्द्रिय भी है। अतः इन्द्रिय के न रहने पर भी कारणों की परिपूर्णता अवश्य भङ्ग होगी। किन्तु यह बात तो कारण समूह घटक प्रत्येक कारण के प्रसङ्ग में कहा जा संकता है। किसी भी एक कारण के न रहने पर ही उक्त परिपूर्णता अथवा साकल्य विघटित हो जायगा। इस युक्ति से सभी कार्यों का प्रत्येक कारण 'अन्यत्रोपक्षीण' है। फलता एक कार्य का एक कारण उसी कार्य के दूसरे कारण में कारणत्य संपादक होने के नाते 'अन्यत्रोपक्षीण' होगा। अतः इस रीति से इन्द्रिय को अनावोपल्लिंब का 'अन्यथासिख' नहीं कहा जा सकता।

## पू० प० ग्रथान्योन्यमेलकम् \*\* \*\* \*\*\*

एक कार्य के कारणों का जो समूह है, उन में से प्रस्थेक कारण परस्पर एक दूसरे के साथ किसी विशेष रूप से सम्बद्ध होकर ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। परस्पर असम्बद्ध (विश्लेष से युक्त-विश्लिष्ट) कारणों के समूह मात्र से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अता कारणों में जो परस्पर सम्बन्ध की सम्पादकता है, वही है 'अन्यत्रोपक्षीणत्व'।

### सि॰ प॰ न, तिहि ... ... ...

यह उत्तर भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का 'मन्यत्रोपक्षीणत्व' यदि 'कारणत्व' का विघटक हो तो फिर चक्षु भी रूप विषयक प्रत्यच्च का कारया नहीं हो सकेगा। क्योंकि रूप के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही रूप विषयक प्रत्यक्ष का उत्पादक है। यदः कहा जा सकता है कि उक्त संनिकर्ष का संपादन ही इन्द्रिय का प्रयोजन है। रूप विषयक प्रत्यक्ष में उसका कोई उपयोग नहीं है। अर्थात् रूप विषयक प्रत्यक्ष से 'अन्यत्र' इन्द्रिय थीर विषय के संनिकर्ष में 'उपक्षीण' होने के कारण रूपादि प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय 'अन्यथासिद्ध' है, कारण नहीं है। जब कारण ही नहीं है, तो फिर करण की बात तो दूर है।

अथाऽधिकरणसमवेत किब्चिदुपलम्भोऽपि तद्विषयाभावग्रहेऽनुपलब्धेरपेक्षणीयः। ततस्तत्रेदं चरितार्थम्। वाय्वादिषु तु रूपाद्यभावप्रतीतिरानुमानिकी।

तथाहि-ग्रनुपलब्ध्या ह्यनुमीयते, ग्रयं नीरूपो वायुरिति । न, ग्रसिद्धे:।

#### पू॰ प॰ अथाधिकरणसमवेत ... ... ...

जिस श्रीयकरण में अनुपलिय के द्वारा अभाव का ज्ञान होगा, उस अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले किसी अन्य यस्तु का ज्ञान भी उक्त अनुपलिय का सहायक है। अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली वस्तु का यह ज्ञान इन्द्रिय से ही होता है। अतः अभाव पह से 'अन्यत्र' इस अधिकरणसमवेत वस्तु के ज्ञान में इन्द्रिय का उपयोग (उपक्रय) होता है। अतः अभावप्रह में इन्द्रिय को अपेक्षा रहते हुए भो 'अन्यत्रोपक्षीण' होने से इन्द्रिय उसका कारण नहीं है।

### वाय्वादिषु तु · · · · ·

(किन्तु रूप की अनुपलिब से वायु में जो रूपाभाव का ज्ञान होता है, उस में चक्षु का उपयोग तो होता है, किन्तु उसकी उपपत्ति कैसे हो ? क्यों कि वायु में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले किसी वस्तु का ज्ञान चक्षु से नहीं होता। इसका यह समाधान है कि ) प्रजी जितनी भी बातें हो रहीं हैं, वे सभी स्वरूपतः केवल अनुपलिख से (अनुपलिख के ज्ञान से नहीं) होनेवाल ग्रभान ग्रह के प्रसङ्ग में ही हो रही है। इस अभावज्ञान को नैयायिक प्रस्यक्ष कहते हैं।

ज्ञातानुपलिक मूलक ( प्रयात् प्रानुपलिक के ज्ञान से उत्पन्न जो अमावग्रह है ) वह बास्तव में प्रानुभिति स्वरूप है, उसमें कोई विवाद ही नहीं है । वायु में जो रूपामाव का ज्ञान होता है, वह अनुमिति रूप ही है, क्योंकि अनुपलिक के ज्ञान से ही 'वायु में रूप नहीं है' इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है । अनुपलिक स्वरूपता उसका कारण नहीं है । अता इसमें यदि इन्द्रिय का उपयोग उपपत्न नहीं भी हो, तथापि को क्षति नहीं है ।

### सि॰ प॰ न, ग्रसिद्धे। \*\*\* \*\*\*

अनुपल्लिक रूप हेतु से वायु में रूपामान की अनुमिति हो ही नहीं सकती। क्योंकि वह अनुमिति 'वायुः नीरूपः रूपानुपल्लिके।' इस आकार की होगी, प्रधात वायु में रूप नहीं है, क्योंकि वायु में रूप की उपल्लिक प्रधात प्रत्यक्ष नहीं होता)। किन्तु मीमांसकगण ज्ञान को अतीन्द्रिय मानते हैं, प्रकृत में हेतु स्वरूप अनुपल्लिक है, उपल्लिक का अमाव। उपल्लिक है ज्ञान रूप। अतीन्द्रिय मान पदार्थ की तरह उसके अमाव का मो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। प्रतः उपल्लिक चूँ कि अतीन्द्रिय है, अतः उपल्लिक का अमाव अर्थात् अनुपल्लिक

न ह्युपलम्भाभावो भवतामभावोपलम्भः, उपलम्भस्यातीन्द्रियत्वाभ्युपगमात्। प्राकट्याभावेनानुमेय इति चेन्न ।

वायौ रूपवत्ताप्राकट्याभावस्याप्यसिद्धेः, रूपाभावेन समानत्वात्। व्यवहाराभावेनानुमेय इति चेन्न ।

भी अतीन्द्रिय ही है, अत: उसका प्रत्यंक्ष नहीं हो सकता। इसलिये वायु रूप पक्ष में रूपानु शलीब्स हेतु की सिद्धि अर्थात् प्रत्यक्ष नहीं है। सुतराम् पक्षधर्मता ज्ञान के अभाव से ही अनुमित्ति अनुपपन्न है।

पू॰ प॰ प्राकट्याभावेन -- ... --

ज्ञान यद्यपि अतीन्द्रिय है, अतः उसका प्रत्यक्ष मले हो न हो, तथापि ज्ञान से जो ज्ञातता अथव। 'प्राकट्य' की उत्पत्ति विषयों में होती है, उससे ज्ञान का अनुमान तो होता है! वायु में यदि रूप की प्रतीति होती तो वायु घामिक रूप निष्ठ कोई 'प्राकट्य' स्वीकृत होता, विन्दु किसो भी ज्ञान के बाद 'वायो प्रकटं रूपम्' इस आकार को प्राक्ट्य की प्रतीति नहीं होती है। अतः यह समझते हैं कि 'वायुः रूपवान्' इस आकार को उपलब्धि (ज्ञान) नहीं है जिस से उक्त प्राकट्य की उत्पत्ति हो सके। अतः 'वायुः (विशेष्यता सम्बन्धेन) रूपानुप-रूबिमान् उक्तप्राकट्याभावात्' इस अनुमान से ही वायु स्वरूप पक्ष में रूपानुपर्श्विच हेतु का निम्चय होगा। यह कोई राजाज्ञा नहीं हैं कि पक्ष में हेतु की सिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा रहे तमी अनुमिति हो। अतः 'वायुः रूपाभाववान् रूपानुपलब्धेः' इस अनुमान में कोई बाधा नहीं है।

सि॰ प॰ न, वायी प्राकट्याभावेन ... ...

उक्त अनुमान के द्वारा भी वायु में रूपानुपल्लाब्ब स्वरूप हेतु का निश्चय नहीं हो सकता। क्यों कि 'रूपवान वायुः' यह प्रतोति यदि कहीं प्रसिद्ध होती, तो वायु घाँमक रूप में प्रावट्य मा सकता था। उक्त प्रतीति चूं कि कहों भी नहीं है, अतः उक्त प्राकट्य भी कभी कहीं भी नहीं है। अतः प्राकट्य का ग्रभाव भी कहीं नहीं रह सकता। अतः जो दशा 'वायुः रूपाभाववान रूपानुपल्लब्धे।' इस अनुमान का है, वही दशा 'वायुः विशेष्पत्यसम्बन्धविक्ठिन्नप्रतियोगिताक रूपानुपल्लब्धे।' इस अनुमान का है, वही दशा 'वायुः विशेष्पत्यसम्बन्धविक्ठिन्नप्रतियोगिताक रूपानुपिब्यमान प्राकट्याभावात' इस पक्षवर्मता साधक अनुमान का भी होगा। अतः वायु में रूपाभाव की सिद्धि का यह प्रकार भो ठीक नहीं है। पूर्ण पर व्यवहाराभावेन ः पर पर स्व

जिस में जिसकी उपलब्धि होती है, उस में उसका 'व्यवहार' भी होता है।
(१) कायिक एवं (२) वाचिक भेद से व्यवहार के दो भेद हैं। घट की प्राप्त की इच्छा वाले जिस पुरुष को भूतल में घट की उपलब्धि होती है, वह या तो दूसरे के द्वारा घट को मंगवाने के लिये 'घटमानय' इत्यादि शब्द प्रयोग रूप व्यवहार करता है, प्रथवा घटानयन के उपयोगी व्यापार का संपादन स्वयं अपने शरीर से ही करता है। वायु में यदि रूप की उपलब्धि होती

# कायवाख्यापाराभावेऽप्युपेक्षाज्ञानाभावाभ्युपगमात् । सूकस्वप्नोपपत्तेश्च ।

तो वह व्यक्ति 'वायुरूपम्पश्य' इस आकार का शाब्दिक व्यवहार ही करता, अथवा पुनः स्वयं वायु को देखने के लिये चक्षु का उन्मीलनादि व्यापार ही करता। किन्तु वायु धर्मिक रूपोपल्याव मूलक उन में से एक भी व्यापार नहीं उपलब्ध होता है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि 'वायुः विशेष्यतासम्बन्धेन रूपानुपिब्धमान् रूपोपलिब्धजन्यव्यवहाराविषयत्यात्'। तस्मात् वायु में रूपव्यवहाराभाय हेतु से रूपानुपलिब्ध को सिद्ध कर इस रूपानुपलिब्ध से वायु में रूपाभाव का अनुमान विना किसी बाधा के हो सकता है।

### सि॰ प॰ कायवाग् ... ... ...

यदि यह नियम रहे कि जितनी भी उपलिक्धियाँ हों, वे किसी न किसी व्यवहार को अवश्य उत्पन्त करें, तो वायु में रूपानुमान की उक्त उपपत्ति ठीक हो सकती है, किन्तु ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि किथत कायिक और वाचिक दोनों ही व्यवहार या तो इष्ट की प्राप्त के लिये होती है। इन में इष्ट करनु विषयक उपलिक्ध से इष्ट की प्राप्त के उपयोगी व्यवहार की उत्पत्ति होती है। एवं अनिष्ट कस्तु विषयक उपलिक्ध से अनिष्ट के परिहार के जनक व्यवहार की उत्पत्ति होती है। एवं अनिष्ट कस्तु विषयक उपलिक्ध से अनिष्ट के परिहार के जनक व्यवहार की उत्पत्ति होती है। किन्तु इष्ट एवं अनिष्ट इन दोनों से भिन्न भी विषय हैं, जिन्हें 'उपेक्ष्य' कहा जाता है। उपेक्ष्य विषयक भी उपलिक्ध होती है। जैसे कि राह चलते व्यक्ति को राह पर पड़े सूचे पत्ते की उपलिक्ध होती है। उपेक्ष्य विषयक उपलिक्ध से कोई व्यवहार नहीं होता। भतः यह 'नियम' नहीं किया जा सकता कि जितनों भी उपलिक्धियाँ हों, उन से कोई न कोई व्यवहार अवश्य हो। इस नियम के खिल्डत होने पर इस नियम के द्वारा उत्पन्न 'जिसका व्यवहार न हों, उसकी उपलिक्ध भी न हो' यह नियम भी खिल्डत हो जाता है। 'नियम' ही है व्याप्ति, अतः व्याप्ति के न रहने से व्यवहाराभाव के द्वारा प्राकट्याभाव का उक्त अनुमान नहीं हो सकता।

#### मुकस्वप्न \*\*\* \*\*\* \*\*\*

दूसरी बात यह भी है कि गूंगे मनुष्य को जो स्वप्नात्मक उपलब्धि होती है, उस से कोई भी व्यवहार नहीं होता । क्योंकि स्वप्न में देखे गये पदार्थों में कायिक व्यवहार सम्भव हो नहीं है। वाचिक व्यवहार गूंगे पुरुष से हो ही नहीं सकता। यह कहना भी सम्भव नहीं है कि मूक पुरुष को स्वप्न होता ही नहीं। इस युक्ति से भी व्यवहार में उपलब्धि की व्याप्ति खण्डित हो जाती है, अतः तन्मूलक व्यवहाराभाव से अनुपलब्धि का अनुमान भी निरस्त हो खाता है। सुतराम् अनुगलब्धि हेतु से वायु में रूपामाव का अनुमान नहीं हो सकता।

न च व्यवहाराभावमात्रेणाऽनुमातुमि शक्यते । ग्रनैकान्तिकत्वादसिद्धेश्च । तद्विषयस्तु व्यवहारस्तद्विषयज्ञानजन्यो वा ?। तद्विषयज्ञानजनको वा ? तदाश्रय-धर्मजनको वा ?।

## न च व्यवहाराभावमात्रेण ... ... ...

(इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि जिस व्यवहार से इष्टवस्तु की प्राप्ति हो सके, उस विशेष प्रकार के व्यवहार का इष्ट विषयक उपलब्धि ही कारण है। एवं जो विशेष प्रकार का व्यवहार अनिष्टवस्तु के परिहार का उत्पादक है, उस व्यवहार की उत्पत्ति ग्रनिष्टवस्तु की उपलांक्य से ही होती है। इस 'ब्यवहारिवशेष' का कारण 'उपलिव्यविशेष' है। अतः कायिक व्यवहार विशेष से उपलब्धि सामान्य के अभाव का अनुभान भले ही न हो सके। किन्तु 'यद्विशेषयों: कार्यकारणभावः तत्सामान्ययोरिप कार्यकारणभावः' इस न्याय के अनुसार व्यवहार सामान्य के प्रति उपलब्धि सामान्य भी कारण हैं ही। अतः वायु में रूप के व्यवहार सामान्य के सभाव से रूपोपर्लाब्बसामाभ्य का धभाव भी उपलब्ध होगा हो। इस प्रकार वायु में रूपानुपलन्धि का अनुमान होता है। इस युक्ति के खण्डन के लिये यह पूछना है कि ) स्वकीय जी व्यवहार सामान्य है, उसके अमाव से अनुपलव्यि सामान्य की सिद्धि अभिप्रेत है ? अथवा सभी के व्यवहार सामान्य के अभाव से अनुपलन्धि सामान्य की सिद्धि अभीष्ट है ? इन में प्रथम पक्ष की स्वीकार करने से 'भ्रनैकान्तिक' दोष होगा, क्योंकि जिस समय स्वयं व्यवहार नहीं मी करते है, उस समय भी दूसरे जन जिस विषय का व्यवहार करते हैं, उस विषय की उपलब्धि रहती है। द्वितीयपक्ष स्वीकार करने पर 'हेत्वसिद्धि' होगी। क्योंकि समी जनों के व्यवहार का ज्ञान ही संभव नहीं है। अतः सभी जनों के व्यवहार के अमाव (रूप हेतु) का ज्ञान ही संभव नहीं है।

## तिद्विषयस्तु · · · · - · ·

(यद्यपि कुछ विषय ऐसे भी हैं जो न प्राह्म ही हैं, न त्याज्य ही किन्तु 'उपेक्ष्य' हैं। इस उपेक्ष्य विषय की भी उपलब्धि होती हैं। इस प्रकार 'उपलब्धि' के साथ 'अवहार' की ज्याप्ति यद्यपि खण्डित हो जाती है, तथापि यह कहने का अवकाश रह जाता है कि अनुपेक्ष्य विषय की उपलब्धि के साथ अनुपेक्ष्य विषयक ज्यवहार की ज्याप्ति अवश्य है। 'क्प' उपेक्ष्य विषय नहीं है, किन्तु अपेक्ष्य विषय है। अतः यह कहा जा सकता है कि 'क्प' की उपलब्धि से रूप का ज्यवहार खबश्य होता है। ऐसा होने पर यह कहना भी संभव है कि चूंकि वायु में रूप का ज्यवहार नहीं होता है, अतः वायु में (विशेष्यता सम्बन्ध से) रूप की उपलब्धि नहीं है। जैसे कि बट में स्वधरीरगत रूपव्यवहार के भगाव से स्वधरीर

के रूप को उपलिश्व का धमान घट में निर्णीत होता है। अतः रूपबह्यवहारामान स्वरूप हेतु से वायु में रूपानुपिन्न रूप हेतु की अनुमिति रूप सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार वायु में सिद्ध रूपानुपलिन रूप हेतु से वायु में रूपामःन का अनुमान हो सकता है। इस समाधानामास का यह उत्तर है कि) जिस वस्तु में जिस वस्तु की न्याप्ति रहती है, न्याप्ति से युक्त 'न्याप्य' उस वस्तु के भ्रमान (न्याप्यामान) की न्याप्ति न्यापकी मूत उक्त वस्तु के अमान में अवश्य रहती है। विह्न की न्याप्ति धूम में है, अतः विह्न के अमान में धूमामान की न्याप्ति रहती है। इसी युक्ति से तिद्वषयक न्यवहार की न्याप्ति चूँ कि तिद्वषयक उपलिन्ध में है, अतः तिद्वषयक न्यवहार के अभान में तिद्वषयक उपलब्ध्यमान की न्याप्ति रह सकती है।

किन्तु यही विचारणीय है कि ति विषयक व्यवहार की व्याप्ति ति विषयक उपलब्धि में हैं ? (१) यह हो सकता है कि चूँ कि ति विषयक व्यवहार ति विषयक उपलब्धि से उत्पन्न होता है, इसीलिये ति विषयक व्यवहार की व्याप्ति ति विषयक उपलब्धि में हैं। क्यों कि कार्य की व्याप्ति कारण में रहती है। (२) अथवा यह भी हो सकता है कि व्यवहार ही यदि उपलब्धि का 'जनक' हो (ऐसा भी होता है, क्यों कि व्यवहार से शक्तिग्रह रूप उपलब्धि होती है) तथापि व्यवहार की व्याप्ति उपलब्धि में रह सकती है, क्यों कि कारण की भी व्याप्ति कार्य में रहती है। (१) ऐसा भी हो सकता है कि ति विषयक ज्ञान के (विषयता सम्बन्ध से) विषय स्वरूप 'आश्रय' में रहनेवाकी जो ज्ञातता प्रथवा प्राकट्य रूप धर्म है, वही व्यवहार से उत्पन्न हो। फलतः यह ज्ञातता व्यवा प्राकट्य रूप 'धर्म' चूँ कि उपलब्धि एवं व्यवहार दोनों से ही उत्पन्न होता है, इसल्यि भी व्यवहार की व्याप्ति उपलब्धि में रह सकती है, उनमें उस कार्यकाल में नैयत्य (व्याप्ति) रहता है। अतः उपलब्धि में चूँ कि इन तीन ही प्रकार से व्याप्ति का रहना संभव है, अत। व्यवहारानाव में भी उपलब्धि के अभाव की व्याप्ति इन्हीं तीनों प्रकारों से संभव है।

प्रथात (१) व्यवहार चूँ कि ज्ञान ( उपलब्धि ) से उत्पन्न होता है, अतः षहाँ व्यवहार नहीं है, वहाँ उपलब्धि मी नहीं है। वायु में रूप का व्यवहार नहीं है, अतः रूपविषयक ज्ञान भी (विशेष्यता सम्बन्ध से) नहीं है। किन्तु अपेक्षाज्ञान एवं उपेक्षाज्ञान एवडु भयसाधारण व्यवहार एवं 'उपलब्धि' एक ही वस्तु है। अतः व्यवहार के धभाव से जो उपलब्ध्यमाव की अनुमिति होगी, वह वास्तव में ज्ञानामाव से ज्ञानामाव की ही अनुमिति होगी। 'स्व' से 'स्व' की उत्पत्ति की आपत्ति है 'आत्माश्रय' दोष। इस पक्ष में यह 'धात्माश्रय' दोष अनिवार्य है।

तदभावश्च तज्ज्ञानतदाश्रयधर्माभावान्तभूँत एवेत्यशवधनिश्चय एव, म्रात्माश्रयेतरेतराश्रयचक्रकप्रवृत्तिप्रसङ्गात्।

### इतरेतराश्रयः ... ... ...

- (२) यदि यह मार्ने कि व्यवहार ज्ञान का कारण है, अतः 'कारणाभावात् कार्याभावः' इस न्याय से व्यवहार रूप कारण के अभाव से उपलब्धि रूप कार्य का अभाव मनुभित्त होता है, तो इस पक्ष में 'अन्योन्याश्रय' दोष होगा। क्यों कि चक्षुरादि व्यापार जैसे ज्ञान के कुछ कारण मतीन्द्रिय भी हैं, वे भी ज्ञानजनक व्यवहार के अन्तर्गत माते हैं। किन्तु चक्षुरादि व्यापार रूप कारण का ज्ञान उन के कार्य के ज्ञान से ही हो सकता है, कारण के ज्ञान से नहीं। मतः अतीन्द्रिय स्वरूप चक्षुरादि के व्यवहार का अभाव उपलब्धि के मात्र से ही समझा जा सकता है। इसका यह फल्लितार्थ हुमा कि उपलब्ध्यभाव से व्यवहारामाव को समझें; एवं व्यवहारामाव से उपलब्ध्यभाव रूप मनुपलब्धि को समझें। इस प्रकार इस पक्ष में 'मन्योन्यास्य' दोष है।
- (३) यदि कथित तीसरा पक्ष मानें तो 'चक्रकापत्ति' दोष होगा। क्योंकि प्राकट्यामाव के ज्ञान से उपलब्ध्यमाव का ज्ञान' उपलब्ध्यमाव के ज्ञान से व्यवहारामाव का ज्ञान, व्यवहारामाव से प्राकट्यामाव का ज्ञान, प्राकट्यामाव के ज्ञान से उपलब्ध्यमाव का ज्ञान। अथवा ज्ञानामाव से प्राकट्यामाव का ज्ञान, प्राकट्यामाव से व्यवहारामाव का ज्ञान, व्यवहारामाव से ही ज्ञानामाव (अनुपलब्ध) का ज्ञान यदि मानें तो चक्रकापत्ति खेष होगा।

इस प्रकार कथित आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय एवं चक्रकापत्ति रूप दोषों के कारण विशेष व्यवहारामाव से विशेष विषयक अनुपछिष्य की सिद्धि मी नहीं हो सकती।

<sup>1. (</sup> इस प्रसन्न में मीमांसक कह सकते हैं कि—वायु पत्तक रूपामाव साध्यक अनुमिति में ओ रूपानुपत्निध्य को, एवं रूपानुपत्निध्य के अनुमिति में प्राकट्यामान को हेतु माना गया है. उन में ये आत्माअयादि दोष तभी हो सकते हैं, जब कि उक्त हेतुओं के ज्ञानों की अनुमिति का कारण मानें। अर्थात् उन हेतुओं को ज्ञात होकर उन अनुमितियों का उत्पादक मानें। यदि स्वरूपता उन हेतुओं को ही अनुमितियों का उत्पादक मानें, तो वे आत्माअयादि दोष नहीं आ सकते, अता ऐसा ही स्वीकार करेंगे। इसके समाधान के लिये यह पूछना है कि अनुपत्निक्व अथवा प्राकट्यामाव स्वरूपता वायु में रूपामाव का जापक क्यों है ? (१) रूप का साधक है उपलिख, अथवा प्राकट्य

#### न चाऽज्ञातस्योपलम्भाद्यभावस्य लिङ्गता।

न चाज्ञातस्य भ · · · · · · ·

यह नियम नहीं है कि जो जिसका (ज्ञापक) लिङ्ग हो, उस (लिङ्ग) का अमाव भी उक्त ज्ञाप्य के अभाव का ज्ञापक हो। अगर ऐसा हो तो धूम विह्न का ज्ञापक है, अत: धूम

तद्भाव रूप है श्रमुपलिटिष, श्रयवा प्राकट्याभाव रूप है श्रमुपलिष्म, श्रयवा प्राकट्य-भाव, इस लिये वे ( श्रमुपलिटिष श्रयवा प्राकट्याभाव ) रूपाभाव के साधक हैं। श्रयवा (२) रूपानुपलिटिष एवं रूपात प्राकट्य के श्रभाव में रूपाभाव की व्याप्ति है, श्रतः वे रूपाभाव के श्रमुमापक हैं? (३) श्रयवा रूप का कार्य है, इप की उपलिटिष, एवं रूप गत प्राकट्य, (प्राकट्य चूँ कि उपलिटिष जिनत है, श्रतः उपलिटिष जनक उसका विषय भी प्राकट्य का कारण है ) अतः 'कार्याभाव से कार्याभाव की श्रमुमिति' की न्याय से वे दोनों रूपगत ग्राकट्याभाव एवं रूपानुपलिटिष ये दोनों वायु में रूपाभाव का साधन करते हैं। इन में 'नवाज्ञातस्य' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रथम विकटप एव तृतीय विकटप खिरस्त हुया है।

शर्यात् प्रत्यक्ष प्रमाण से स्नगर रूपानुस्तिध का ज्ञान बायु में होगा तो फिर चक्षु रूप प्रमाण से ही वायु में रूपाभाव का भी ज्ञान होगा। इस शिरोवेष्टनेन नासिका स्पर्श की कोई स्नावश्दकता नहीं है कि प्रत्यक्ष से रूपानुपत्तिका को समस्त कर उस से बायु में रूपाभाव का सनुमान किया जाय। यदि रूपोपलिख के श्रमाव को बायु में समस्ताने की शक्ति ज्ञान प्राइड मन रूप इन्द्रिय में हैं, तो फिर रूप माइक चतु में भी रूपाभाव को समस्ताने की सामध्य क्यों नहीं है ?

किन्तु इस प्रसङ्ग में कहा का सकता है कि समाव का प्राथम जिस इन्द्रिय से होता है, उसी इन्द्रिय से उसके अधिकरण का प्रत्यच भी होना चाहिए। तभी समाव का प्रत्यच उस इन्द्रिय से हो सकता है। एतदनुसार वायु में रूपानुपलिंघ के प्राथम में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि रूपानुपलिंघ है रूपज्ञानाभाव, ज्ञान का प्राहक इन्द्रिय ही उस का प्राहक है। इसलिये मन रूप इन्द्रिय से अधिकरणीभृत आहमा का भी प्रहण हो सकता है। किन्तु रूपाभाव का प्रतियोगी है रूप, उसका प्राहक है चचु, उससे वायु रूप अधिकरण का प्रत्यच नहीं हो सकता। अतः रूपानुपलिंघ का ज्ञान प्रयच्च के द्वारा प्राप्त कर उसी से बायु में रूपाभाव का अनुसान करना परेगा। क्योंकि वायु में रूपाभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसी का ख्रवन आवार्य ने प्रकृत सन्दर्भ से किया है कि सभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरण के प्रत्यच की कोई स्वववश्यकता ही नहीं है।

न च प्राकट्याभावः सत्तामात्रेगोपलम्भाभावमावेदयतीति युक्तम्; लिक्काभावस्य तथात्वेऽतिप्रसङ्कात्। भ्रविनाभावबलेन तु नियते तत्प्रतिसन्धानापत्तेः।

न ह्यविनाभावः सत्तामात्रेण ज्ञानहेतुं नियमयति, घूमादाविप तथाभाव-प्रसङ्गादिति । ज्ञानप्रत्यक्षत्वेन त्विद्शा भविष्यतीति चेन्न ।

का अभाव भी विद्ध के अभाव का ज्ञापक होगा ! जिससे अयोगोलक में घूम के समाव से बह्नप्रभाव की अनुमिति माननी होगी । तस्मात् रूपव्यवहार अथवा रूपप्राकट्य ये दोनों रूपानुमिति के हेतु हैं, इस लिये रूपव्यवहार के अभाव अवया रूपप्राकट्य के अभाव से रूपानुपलन्य की अनुमिति नहीं हो सकती ।

#### ग्रविनाभावबलेन " - - -

यदि रूपानुपरुचि की व्याप्ति रूपव्यवहार के स्रभाव में अथवा रूपप्राकट्य के स्रभाव में है, इसी लिये रूप व्यवहाराभाव से अथवा रूप प्राकट्याभाव से वायु में रूपानु-परुच्य की स्रनुमिति हो, तो फिर उक्त दोनों ही हेतुओं में रूपानुपरुच्य स्वरूप साध्य की व्याप्ति का प्रतिसम्बान भी उक्त अनुमिति में अपेक्षित होगा। फलत: रूपानुपरुच्य की व्याप्ति से युक्त ही दोनों हेतुओं का ज्ञान आवश्यक होगा। क्योंकि व्याप्ति स्वरूपत: अनुमिति के हेतु का नियमन नहीं करता। प्रयात् हेतु में साध्य की व्याप्ति के रहने से ही वह साध्य की स्वनुमिति के उत्पादन में उपयोगी नहीं होती।

यदि ऐसा न हो तो घूमादि हेतुओं में भी 'तथाभावप्रसङ्ग' होगा। अर्थात् जिस व्यक्ति को घूम में विद्ध की व्यक्ति गृहीत नहीं हैं। उस व्यक्ति को भी घूम से विद्ध की ध्वामित होगी। अतः इस पक्ष में भनुपल्लिश रूप हेतु से रूपामान के अनुमान में अनुपल्लिश का ज्ञान प्रावश्यक है। उक्त दोनों ही हेतुओं के ज्ञानों की अनुपपन्नता आत्माश्रयादि दोषों के द्वारा प्रदिश्ति हो चुकी है।

#### पू॰ प॰ ज्ञानप्रत्यक्षत्वेन · · · · · · · ·

नैयायिकों के समान ही हम ( मीमांसक कोग ) मी जानों का प्रत्यक्ष मान लेंगे।
सुतराम् प्रनुपक्ष ( ज्ञानामाव ) का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही हो सकता है। क्योंकि नैयायिकों
के मत से बिसका प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय के द्वारा हो, उसके खमाव का प्रत्यक्ष भी उसी इन्द्रिय से
होना उचित है। अतः ज्ञान का ग्रहण यदि मन स्वरूप इन्द्रिय के द्वारा हो, तो फिर
सानामाव ( अनुपक्ष विध ) का ग्रहण भी मन से ही होगा। रूप विषयक ज्ञान का ग्रमाव
ही 'स्पानुपव्यि' है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात रूपानुपळ्बिय के द्वारा ही वायु में रूपामाव
का खनुमान हो सकता है।

शब्दध्वंसादिनोक्तोत्तरत्वात् । ग्रपि च प्रतियोगिग्राहकेन्द्रियेणाधिकरणधर्म-प्रतीतिरनुपलब्धेरङ्गमिति, तद्रहितायास्तस्याः कार्यव्यभिचाराद्वयवस्थाप्येत, व्याप्तिबलाद्वा ? ।

न तावदुक्तरूपानुपलब्धिस्तां विना भ्रभावप्रत्ययमजनयन्ती दृश्यते।

सि॰ प॰ न, शब्दध्वंसादिना ... ... ...

दूसरी बात यह है कि—"मनुपलिय के द्वारा को अमान की प्रतीति होगी; उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उस अभान के प्रतियोगी का ग्रहण जिस इन्द्रिय से संभव है, उस इन्द्रिय से उस अभान के प्रधिकरण में रहने वाले किसो भी वर्म का ज्ञान भी ग्रावश्यक है" यह कैसे समझते हैं ?

(१) क्या उक्त अधिकरण में रहनेवाले वर्म का ज्ञान उक्त इन्द्रिय से नहीं रहने पर उस अधिकरण में अभाव का ग्रहण नहीं होता है, इस हेतु से अनुपल्ल के द्वारा प्रभाव के ग्रहण में उक्त अधिकरण वृत्ति किसी वर्म के इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान को अनुपल्ल का सहायक मानते हैं ? अथवा (२) इन्द्रियजनित उक्त अधिकरणवृत्ति वर्म के ज्ञान में उक्त अनुपल्ल की व्याप्ति ही है, इसी लिये उक्त ज्ञान को अनुपल्ल का 'अङ्ग' मानते हैं ?

न तावत् \*\* \*\* \*\*\* \*\*\*

इनमें प्रथम पक्ष तभी युक्त हो सकता है जब कि अधिकरणवृत्ति धर्म के ज्ञान के बिना अभाव की प्रतीति कहीं भी नहीं होती (किन्तु श्रविशेन्द्रिय से आकाशवृत्ति किसी धर्म का

श. वायु में रूपानुपिटिश्व का ज्ञानी प्रत्यक्ष के द्वारा हो सकता है, किन्तु वायु में रूपामान का ज्ञान प्रश्यक्ष से नहीं हो सकता इसमें दूसरी युक्ति मीमांसक जोग यह देते हैं कि जिस इंग्लिय के द्वारा जिस अधिकरण में अभाव का प्रत्यक्ष होगा, उस इंग्लिय से उक्त अधिकरण में रहनेवाले किसी धर्म का ज्ञान मी आवश्यक है। आत्मा में रूपानुलिश्व के प्राहक मन रूप इंग्लिय से आत्मा रहनेवाले इंग्लिय अनेक गुणों का ज्ञान होता है, किन्तु वायु में रूपामाव के प्राहक चक्षुरिन्त्रिय के द्वारा वायु में रहनेवाले किसी भी धर्म का ज्ञान नहीं होता है, मतः वायु में रूपामाव का प्रत्यक्ष चच्चु से नहीं हो सकता। इसी समाधानामास का खयहन आचार्य ने 'अपि च' इत्यादि सन्दर्भ से किया है।

नापि व्याप्तेः। तथा सित वायौ रूपाभावप्रत्ययस्तामाक्षिपेत्, एवम्भूतत्वात्। ग्रनाक्षेपे, वा, न तत्काररणको भवेत्, न वा भवेत्। ततो न भवत्येव, लिङ्गात्ते दुत्पत्तिरिति चेत्; ननु लिङ्गमपि सैव, न तत्त्वान्तरम्।

ज्ञान न रहने पर भी आकाश में अनुपल्लिक के द्वारा शब्दब्वंस रूप श्रमाव के प्रत्यक्ष का उपपादन (द्वितीयस्तवक में तस्मात् संनिकर्षेतित इत्यादि सन्दर्भ से ) कर चुके हैं। श्रतः 'कार्य व्यभिचार' से अर्थात् अनुपल्लिक स्वरूप कारण के रहने पर भी अनिकरणवृत्ति उक्त धर्म के ज्ञान के विना उक्त श्रमाव प्रतीति की अनुत्पत्ति स्वरूप 'व्यभिचार' से श्रधिकरणवृत्ति उक्त धर्मज्ञान में श्रमुपल्लिक की 'श्रङ्गता' (सहायक होना—सहकारिता) उपपादित नहीं हो सकती।

#### नापि -- ... --

दूसरा पक्ष इस लिये प्रयुक्त है कि प्रिषकरणवृत्ति धर्म के उक्त इन्द्रियजनित जाने में प्रमुपल्लिंध की व्याप्ति नहीं है। अंगर ऐसी बात होती तो नायु में जो (विशेष्यता सम्बन्ध में ) रूपामाव की प्रतीति होती है, नहां भी नायु में रहनेनाले किसी धर्म का ज्ञान चेक्षु से अवस्य रहता। किन्तु नायु में उसका रहना संभव ही नहीं है। क्योंकि नायुगत किसी धर्म का प्रहण रूपप्राहक चेक्षुरिन्द्रिय से संभव ही नहीं है। यदि अनुपल्लिंध की व्याप्ति उक्त अधिकरणवृत्ति धर्म के ज्ञान में रहती, तो नायु में रूप प्रहण से भी यह आक्षेप (करपना) हो सकता था कि वहां भी उक्त अधिकरणवृत्तिधर्म का ज्ञान आवश्यक है। चूँकि यह प्राक्षेप संभव नहीं है; खता यह कहना भी संभव नहीं है कि धनुपल्लिंध से होनेनाली नायु में रूपामान की प्रतीति का कारण नायुगत किसी धर्म का चाक्षुषज्ञान भी है। तस्मात् या तो नायु में रूपामान की प्रतीति ही न हो, यदि हो तो उसके लिये नायुगत किसी धर्म का चाक्षुषज्ञान भी बीनिध्यक है। किन्तु दोनों में से एक भी पक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यही मार्नना होगा कि प्रिकरणवृत्ति धर्म का ज्ञान अधिकरण वृत्ति अभाव निषयक ज्ञान को कारण नहीं है।

#### पू० प० ततो न ... ... ...

वायु में रूपामाव की प्रतीति उक्त आपत्तियों के कारण अधिकरणवृत्ति वर्म के ज्ञान से मन्ने ही न हो, किन्तु 'शिंक्न्य' से होती है। प्रर्थात् वायु से रूपामाव का अनुमान ही होता हैं।

### सि॰ प॰ ननु लिङ्गमपि - ... -

वायु में रूपामान की प्रनुमिति जिस 'शिक्न' से होगी, वह लिक्न 'अनुपलिय' ही है। अर्थात् अनुपलिय रूप हेतु से ही बायु में रूपामान की प्रनुमिति होती है। अता प्रनुपलिय से उत्पन्न होनेबाले किसी भी ज्ञान में यदि अमान की प्रतियोगी के ग्राहक इन्द्रिय के द्वारा यथा योनिसम्बन्धोऽलिङ्गदशायामिन्द्रियसन्निकर्षमपेक्षते, लिङ्गदशायां तु तदनपेक्ष एव ब्राह्मण्यज्ञाने, तथैतत् स्यादिति चेन्न । कार्यजातिभेदात्तदुपपत्तेः । प्रकृते च तदनभ्युपगमात् ।

उत्पन्न अधिकरण गत धर्म का ज्ञान आवश्यक है, तो फिर अनुलिब स्वरूप हेतु से जो वायु में रूपामाव का अनुमित्यात्मक ज्ञान होगा, उसके लिए भी वायुगत किसी धर्म का चालुषज्ञान आवश्यक होगा ही। अतः अनुपलिब के द्वारा अमाव के ज्ञान में उक्त इन्द्रियजनित ज्ञान को अधिकरणगत धर्म का सहायक मानने से वायु में अनुपिब लिङ्गक रूपामाव की अनुमिति भी अनुपन्न हो जायगी।

### पू० प० यथा योनिसम्बन्धः -- ... --

जिस प्रकार किसी ब्राह्मण में किस समय इन्द्रिय का संनिक्ष नहीं है, किन्तु यह जात है कि इस पुरुष के माता-पिता ब्राह्मण थे। ऐसी अवस्था में माता-पिता रूप 'योनि' अर्थात कारणों के सम्बन्ध से उस व्यक्ति में 'ब्राह्मणय' की अनुमिति होती है। 'योनिसम्बन्ध' रूप इस हेतु को ब्राह्मणत्व के ज्ञापन में ब्राह्मण व्यक्ति स्वरूप आश्रय में इन्द्रिय सनिक्ष की अपेक्षा नहीं होती है। किन्तु वही 'योनिसम्बन्ध' जब 'अलिङ्गविधया' उसी व्यक्ति में ब्राह्मणत्व का ज्ञापन करता है, तो ब्राह्मणगत इन्द्रिय संनिक्ष की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार अनुपलविध जब 'लिङ्गविधया' अभाव के ज्ञान को उत्पन्न करती है, तो उसे अभाव प्रतियोगी के अधिकरण में रहने वाले किसी धर्म के इन्द्रियजनित ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। किन्तु वही अनुपलविध जब 'अलिगविधया' स्वतम्त्र रूप से अभाव विषयक ज्ञान को उत्पन्न करती है, तो उसे अधिकरण गत किसो धर्म के इन्द्रियज्ञान का साहाय्य अपेक्षित होता है। अतः वायु में रूपानुपलविध चूं कि लिगविधया रूपामाव की अनुमिति स्वरूप ज्ञान को उत्पन्न करती है, तो उसे अधिकरण गत किसो धर्म के इन्द्रियज्ञान का साहाय्य अपेक्षित होता है। अतः वायु में रूपानुपलविध चूं कि लिगविधया रूपामाव की अनुमिति स्वरूप ज्ञान को उत्पन्न करती है, अतः वायु के किसी भी धर्म का चाक्षुषज्ञान यदि प्रकृत में नहीं भी है, तथापि कोई क्षित नहीं।

## सि॰ प॰ न, कार्यंजातिभेदात् -- ... ...

सामग्री का वैजात्य ही कार्यों के वैजात्य का प्रयोजक है। प्रकृत में 'योनिसम्बन्ध' हेतुविषया ब्राह्मण्य के जिस ज्ञान का उत्पादन करता है, वह ज्ञान 'अनुमिति' रूप है। एवं विश्वद्ध मातापितृजन्यत्व रूप योनिसम्बन्ध के अनुसन्धान के साहाय्य से ब्राह्मण्यात इन्द्रियसंनिकर्ष के द्वारा ब्राह्मण्य का जो बोध होता है, वह 'प्रत्यक्ष' रूप है। अतः ब्राह्मण्य के विभिन्न दोनों ही बोधों की सामग्री अवश्य ही विभिन्न होंगी। यह विभिन्नता पहिली सामग्री में इन्द्रियसंनिकर्ष के प्रवेश एवं दूसरी में उसके अपवेश से होती है। किन्तु अनुपल्य से बायु में रूपामाव का जो ज्ञान होता है, एवं भूतल में घटामाव का जो ज्ञान होता है,

पारोक्ष्यापारोक्ष्ये विहायान्यथाऽप्यसौ भविष्यतीति चेन्न । अनुपलम्भात् । सम्भाव्यते तावदिति चेत्; सम्भाव्यताम्, न त्वेतावताऽपि तमाश्रित्य करणिनयमनिश्चयः ।

उन दोनों में किसी 'वैजात्य' का अनुभव नहीं होता ( क्योंकि इन दोनों में तो वैजात्य पारोक्ष्य एवं अपारोक्ष्य रूप ही होता, सो आप मीमांसक मानते नहीं हैं )। अत: अभाव के इन दोनों ज्ञानों में कोई अन्तर नहीं होगा। इसिल्ये इसमें कोई विशेष युक्ति नहीं है कि अनुपलिब से उत्पन्न अभाव विषयक एक ज्ञान में अधिकरणगत किसी घम के इन्द्रियजनित बोध को अपेक्षा है, एवं अनुपलिब जनित ही दूसरे बोध में उक्त इन्द्रियजनित बोध की अपेक्षा नहीं है।

### पू० प० पारोक्ष्यापारोक्ष्य ... --- ...

उक्त दोनों जानों में पारोक्ष्य (परोक्षता) एवं अपारोक्ष्य (अपरोक्षता) दोनों के द्वारा वैज्ञात्य मले हो न हो, किन्हीं दूसरे घर्मों के द्वारा ही उनमें वैज्ञात्य हो सकता है। उसी दूसरे प्रकार से वैज्ञात्य के संपादन के लिये अभाव के एक ज्ञान में अधिकरणगत घर्म के इन्द्रियजनित ज्ञान की अपेक्षा मानेंगे। अभाव विषयक ही दूसरे ज्ञान में उसकी अपेक्षा नहीं मानेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं है।

### सि० प० अनुपलम्मात् … … …

उक्त दोनों ही ज्ञानों में पारोक्ष्य एवं अपारोक्ष्य इन दोनों से मिन्न किसी अन्य प्रकार के वैजात्य का अनुभव नहीं होता। अतः उक्त कथन उचित नहीं है।

### पू॰ प॰ संमाव्यते ... ... ...

अभाविषयक उक्त दोनों ज्ञानों में पारोक्ष्य एवं अपारोक्ष्य रूप वैजात्य की संभावना मले ही न रहे। अथवा किसी अन्य वैजात्य का भी अनुभव भले ही न हो। तथापि पारोक्ष्य एवं अपारोक्ष्य इन दोनों वर्मों को छोड़कर किन्हीं अन्य वर्मों के द्वारा उन दोनों अभाव ज्ञानों में वैजात्य की संभावना तो है ही।

### सि॰ प॰ संभाव्यताम् · · · --

ऐसी संमावना मले ही रहे, तथापि उस संमावना के बल पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि 'घटामाववद्मूतलम्' इत्यादि अभाव विषयक प्रतीतियों का 'करण' अनुपल्लि ही है। मतः इससे यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि अनुपल्लि नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण है।

अज्ञातकरणत्वाच्च । यदज्ञायमानकरणजं ज्ञानं तत्साक्षादिन्द्रियजम् यथा रूपप्रत्यक्षम् । तथा चेह भूतले घटो नास्तीति ज्ञानमिति । यथा वा स्मरणमज्ञायमानकरणजं साक्षान्मनोजन्म । कुतस्तिहि न साक्षात्कार्यनुभवरूपम् ? । संस्कारातिरिक्तसन्निकर्षाभावादिति वक्ष्यामः ।

# अज्ञातकरण्ह्वाच्च · · · · · मनोजन्म ( तृतीय चरण् की व्याख्या )

जिन ज्ञानों की उत्पत्ति के लिये उनके करणों के ज्ञात होने की अपेक्षा नहीं होती वे ( अज्ञात करणक ज्ञान ) अवश्य ही साक्षात् ही इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे कि 'रूप प्रत्यक्ष' स्वरूप ज्ञान को चक्षु से उत्पन्न होने के लिये चक्षु के ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः वह साक्षात् चक्षु स्वरूप इन्द्रिय से ही उत्पन्न होती है।

अथवा जैसे कि-स्मरण रूप ज्ञान को अपनी उत्पत्ति के लिये 'पूर्वानुभव'स्वरूप ग्रपने 'करण'के ज्ञात होने की मावश्यकता नहीं होती है, मतः स्मरण सामात् मन स्वरूप इन्द्रिय से ही उत्पन्न होता है।

उसी प्रकार 'भूतले घटो नास्ति' इस ग्रभाव प्रतीति को भी ग्रपनी उत्पत्ति के लिये करण के जात होने की बायश्यकता नहीं होती है, अतः वह भी 'अज्ञातकरणक' ज्ञान ही है। अतः वह भी अवश्य ही साक्षात् इन्द्रिय से ही उत्पन्न होता है। तस्मात् ( इह भूतले घटो नास्तीत्याभावबुद्धिः साक्षादिन्द्रियजा अज्ञायमानकरणजन्यत्वात् रूपप्रत्यक्षवत्' स्मरण वद्धा ) " इस प्राकार के अनुमान से उक्त अभाव बुद्धि में सोक्षात् इन्द्रियजन्यत्व सिद्ध है। प्रतः उसकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जायगी। इसके लिये अनुपल्य नाम के स्वतन्त्र प्रमाण को स्वीकार करने की ग्रावश्यकता नहीं है।

## पू० प० कुतस्तिहि ... ... --- ---

स्मृति यदि इन्द्रिय से साक्षात् ही उत्पन्न होती है, तो फिर 'अयम् घटा' इत्यादि
सामात्कारात्मक अनुमनों की तरह उसका अभिलाप ( शब्दों से अभिव्यक्ति ) क्यों नहीं
होता है? ( किन्तु स्मृति को तो कोई असाक्षाकारात्मक अनुमन रूप भी स्वीकार नहीं
करता ) क्योंकि साक्षात्कार तो अनुमन रूप ही होता है, अतः स्मृति की उत्पत्ति में
इन्द्रिय का साक्षात् उपयोग नहीं होता है, किन्तु संस्कार के द्वारा उसमें इन्द्रिय का उपयोग
होता है । अतः उक्त अनुमान स्मृति रूप दृष्टान्त में व्यभिष्ठित होने के कारण असदनुमान
है, उससे अनुपर्श्वि का स्वतन्त्र प्रामाण्य खण्डित नहीं हो सकता ।

## सि॰ प॰ संस्कारातिरिक्त -- ...

वही ज्ञान साक्षात्कारात्मक है, जिसकी उत्पत्ति विषय एवं इन्द्रिय के ऐसे संनिकर्ष से हो जिस के मध्य में संस्कारादि की कोई बात न हो । स्मृति की उत्पत्ति में मन का तथापि भावविषये इयं व्यवस्था, स्रभावज्ञानं त्वज्ञातकरणत्वेऽपि न साक्षा-दिन्द्रियजं भविष्यतीति चेन्न । उत्सर्गस्य बाधकाभावेन सङ्कोचानुपपत्तेः । स्रन्यथा सर्वव्याप्तीनां भावमात्रविषयत्वप्रसङ्कोऽविशेषात् । तथापि विपक्षे कि बाधकमिति चेत्;

'स्वजन्यसंस्कारविषयतः' रूप संनिकर्ष ही प्रयुक्त होता है, मन के किसी अन्य संनिकर्ष की बहाँ संभावता नहीं है। क्योंकि स्मृति भूत एवं भविष्यत् वस्तुओं का भी होता है। अतः स्मृति अज्ञात् करण जन्य होती हुई भी साक्षात्कारात्मक नहीं है। सुतराम् उक्त अनुमान का हेतु दृष्टान्त में व्यभिचरित नहीं है।

### पूर्व पर तथापि भावविषये 🎹 🤭 \cdots

'प्रज्ञात करणजन्य ज्ञान साक्षात् इन्द्रिय जन्य ही हो' यह नियम भाव विषयक ज्ञान के ही प्रसङ्ग में स्वीकार करेंगे। प्रतः 'घटाभाववद्भूतलप्' इत्यादि सभाव विषयक ज्ञान यदि प्रज्ञात करण जन्य हैं भी, तथापि उनमें साक्षात् इन्द्रियजन्यत्व नहीं है। स्रतः कथित युक्ति से खनुपरुच्यि के स्वतन्त्र प्रामाण्य का खण्डन नहीं हो सकता।

### सि० प० उत्सर्गस्य · · · · ·

'उत्सर्ग' में अर्थात् सामान्य नियम में तव तक कोई सङ्कोच नहीं किया जा सकता, जबतक कोई विशेष बाधक उपस्थित न हो। यदि ऐसी बात हो तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि ज्याप्तिज्ञान केवल भावविषयक अनुमिति को ही उत्पन्न कर सकती है, असाव विषयक अनुमिति को नहीं। इस प्रकार अभाव विषयक प्रत्यक्ष की तरह अभाव विषयक अनुमिति की भी सत्ता उठ जायगी। इसी प्रकार शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति अभाव में निरस्त हो जायगी। अतः यदि माव विषयक ज्ञान में साक्षात् इन्द्रियजुन्युत्व का ज्ञापक आजातकरणजन्यत्व चुंकि अभाव विषयक ज्ञान में मी है, अतः उसमें भी साक्षात् इन्द्रियजन्यत्व चुंकि अभाव विषयक ज्ञान में भी है, अतः उसमें भी साक्षात् इन्द्रियजन्यत्व चुंकि अभाव विषयक ज्ञान में भी है, अतः उसमें भी साक्षात् इन्द्रियजन्यत्व चुंकि अभाव विषयक ज्ञान में भी है, अतः उसमें भी साक्षात् इन्द्रिय-जन्यत्व अवस्य है।

#### पू० प० तथापि ः ः ः

फिर मी 'विषक्ष में' प्रयात यह स्वीकार करने में कि अमाव विषयक ज्ञान में प्रजातकरणजन्मत्व के रहते हुये भी साक्षात् इन्द्रिय जन्यात्व को नहीं स्वीकार करेंगे? ऐसी स्वीकार करने में कोई बावक तो नहीं है, जैसे कि घट एवं पट दोनों कभी साथ-साथ रहते हैं, और कभी कभी अकेले-अकेले भी रहते हैं, उसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि माव विषयक ज्ञान में अज्ञातकरणजन्मत्व कभी साक्षात् इन्द्रिय जन्मत्व के साथ ही रहता है, किन्तु वही अज्ञातकरणजन्मत्व अभाव विषयक ज्ञान में कभी साक्षात् इन्द्रियजन्मत्व को खोरकर भी रहता है।

नन्विदमेव तावत् । अन्यदप्युच्यमानमाकर्णय । तद्यथा—अकारणककार्यप्रसंगः, रूपाद्युपलब्धीनामपि वाऽनिन्द्रियकरणत्वप्रसंगः।

न ह्यनुमित्यादिभिरुपलभ्यमानकरिएकाभिरुचक्षुरादिव्यवस्थापनम्, ग्रपि तु रूपाद्युपलब्धिभिरेव।

सि॰ प > निन्वदमेव · · · · ·

पहिन्ने तो ( इदमेव ) अर्थात् समाव विषयक अनुमिति एवं शान्दबोध की कथित अनुपपत्ति को ही उक्त 'विपक्ष' का बाघक समझें। अन्य भी विपक्ष के वाषकों का उल्लेख करता है, उसे ज्यान पूर्वक सुनिये।

तद्यथा · · · · अकारण · · · ·

यदि अज्ञातकरणक केवल माव विषयक ज्ञान में ही साक्षत् इन्द्रियजन्यन्व मानेंगे, एवं धज्ञात करणजन्य ही अमाव विषयक ज्ञान में साक्षात् इन्द्रियजन्यत्व नहीं मानेंगे, तो 'अकारणक कार्यंप्रसङ्ग' रूप आपत्ति होगीं।

अर्थात् अज्ञातकरणजन्य जितने भी ज्ञान हैं, इन्द्रिय में उन सभी ज्ञानों की कारणता जन्य और व्यतिरेक से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में अज्ञात करणक अभाव विषयकञ्चान की उत्पत्ति बिना इन्द्रिय रूप कारण के ही मानें, तो इसका यह अर्थ होगा कि बिना कारण के भी कार्य की उत्पत्ति होती है। किन्तु सो इष्ट नहीं है। अतः यह 'ग्रनिष्टापत्ति' भी प्रकृत में विपक्ष का बावक है।

## कपाचुपलव्यिभिरेव ... ... ...

(३) प्रकृत में तीसरा 'विपक्षवाधक' यह है कि यदि ध्रज्ञातकरणक होने पर मी विना इन्द्रिय के साक्षात् उपयोग के भी ज्ञान उत्पन्न हो, तो यह भी मानना होगा कि 'रूपावि विषयक ज्ञान भी विना इन्द्रिय रूप कारण के ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि चक्षु है ध्रतीन्द्रिय, उसकी सत्ता ध्रयवा कारणता रूपादि की उन्हीं उपलब्धियों से वानी जाती है, जो अज्ञातकरण-वन्य हैं, ज्ञातकरणक रूपादि की अनुमित्यादि रूप उपलब्धियों से नहीं। ('विस्फारिताक' पुरुष को स्थाप्ति प्रभृति के धनुसन्धान के बिना भी रूपादि की उपलब्धि होती है, धाँख पुदे हुए पुरुष को रूप की उपलब्धि नहीं होती है)। धरा। यह करूपना करनी पड़ती है कि स्पादि की जो व्याप्त्यादि ज्ञानों से निर्पेक्ष उपलब्धि होती है, उसका कोई ऐसा कारण है जो ध्रक्षसंस्थान में रहता है, एवं ध्रतीन्द्रिय है। इस 'चक्षुरादिव्यवस्था' का व्यात् चक्षुरिन्द्रिय के बनुमान का मूल है ध्रज्ञातकरणजन्यत्व, एवं साक्षात् इन्द्रियजन्यत्व इन दोनों का नियमित रूप से साथ रहने का 'ध्रसंकुचित नियम'। उस में यदि यह विपक्षवाधक

यद्यपि साक्षात्कारिताऽपि तत्रेव पर्यवस्यति, तथापि प्रथमतोऽनुपलभ्यमान-करणत्वमेव प्रयोजकं चक्षुरादिकल्पने।

रहे कि ज्ञान प्रज्ञात करणजन्य होने पर भी इन्द्रिय के साक्षात् उपयोग के बिना भी उत्पन्न हो सकता है, तो यह कहना भी संभव होगा कि रूपादि की उक्त उपलब्धि भी बिना इन्द्रिय के ही हो सकती है। इसके लिये अतीन्द्रिय चक्षु की करूपना व्यर्थ हैं। इस प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियों की सत्ता ही विपन्न हो जायगी। तस्मात् व्याप्ति प्रभृति के ज्ञानों के बिना भी उत्पन्न होने वाली रूपादि की इन उपलब्धियों में चूँ कि विना इन्द्रिय के ही उपपन्न होने का प्रसन्न (आपत्ति) उपस्थित हो जायगा, अतः इस नियम को स्वीकार करना आवश्यक है कि ज्ञाने भी ज्ञान प्रज्ञातकरणक है, वे सभी अवश्य ही साक्षात् इन्द्रिय से उत्पन्न होते हैं। पू० प० यद्यपि साक्षात्कारितापि करना प्राप्त करना होते हैं।

सासारकरात्मक ज्ञान उन व्याति प्रभृति करणों से भिन्न करणों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, जो ( व्याप्त्यादिकरण ) ज्ञात होकर ही अपने कार्य को उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार साक्षात्कारात्मक ज्ञान में सिद्ध अज्ञातकरणजन्यता से ही साक्षात्कारत्य के प्रयोजक जिस 'बजातकरणजन्यत्व' का बाक्षेप होता है, उसी से चक्षुरादि इन्द्रियों का बाक्षेप (स्वरूप सिद्धि ) होती है। प्रतः रूपादि की उपलब्धियों में साक्षास्कारत्व है। वही चक्षुरादि इन्द्रियों का ज्ञापक है, 'स्रज्ञातकरणजन्यत्व' से चक्षुरादि का माक्षेप नहीं होता। स्रतः प्रकृत में रूप की उक्त उपलब्ध को यदि 'ज्ञातकरण' जन्य मान भी लेते हैं, तथापि चक्षुरादि की कल्पना में कोई बाधा नहीं आती है। नियमतः ज्ञात होकर उपयोगी होने वाले व्याप्ति प्रमृति कारणों की जन्यता जब उक्त रूपोपल कि में ज्ञात हो जाती है, तभी जाकर व्याप्ति प्रभृति जात होकर उपयुक्त होनेवाले व्याप्स्यादि कारणों से भिन्न किसी कारण सामान्य का अनुमान होता है। इसके बाद यह बात उपस्थित होती है कि उक्त चक्षुरादि करण व्याप्ति प्रभृति करणों की तरह ज्ञात होकर ही उपयुक्त होती है ? अथवा दण्डादि की तरह स्वतः उपयुक्त होती हैं ? इसके बाद अन्वय और व्यक्तिरेक के द्वारा जब चक्षुरादि में स्वरूपतः कारणत्व का निश्चय हो जाता हैं, तब यह जानने की स्थिति आती है कि 'साक्षात्कारात्मक ज्ञान अज्ञात करणक हैं।' अतः यह कहना अयुक्त है कि रूपादि की उपलब्धि में जो अज्ञातकरण-जन्मता है, वही चझुरादि इन्द्रियों का ज्ञापक है। सि॰ प॰ तथापि " " चक्षुरादि कल्पने।

'रूपादि की उपलक्षियाँ साक्षारकारात्मक हैं' यह पहिले उनके अज्ञातकरणज्ञस्यत्य से ही समझा जाता है। अन्यथा यह कैसे समझेंगे कि रूपादिकी उक्त उपलक्षियाँ

न ह्युपलभ्यमाने करणान्तरे साक्षात्कारिणीष्वपि तासु चक्षुराद्यनुपलभ्यमानं किचदकलपयिष्यत्।

ग्रत एव साक्षात्कारित्वेऽपि स्मृतेर्मन एव करणमुपागमन् घीराः। संस्कार-स्त्वर्थंविशेषप्रत्यासत्ताबुपयुज्यते, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वव्यवस्थापनात्।

साक्षात्कारात्मक हैं' अतः यह मानना होगा कि रूपादि की उपलब्धियों में पहिले प्रज्ञात-करणजन्यत्व स्वरूप हेतु के द्वारा साक्षात्कारस्व की सिद्धि होती है। उसके बाद उस साक्षात्कारात्मक ज्ञान की 'अन्ययानुपपत्ति' से चक्षुरादि इन्द्रिय स्वरूप उनके अज्ञातकरणों का अनुमान होता है। अतः 'प्रज्ञातकरणस्य भी चक्षुरादि की सिद्धि का प्राथमिक हेतु प्रवश्य है। अन्यया "साक्षात्कारात्मक उपलब्धि का करण ज्ञात होकर भ्रपने कार्य का 'उत्पादन' करता हैं" यह निर्णय हो जाने पर उस प्रतीति के करण स्वरूप में ऐसे चक्षुरादि की कल्पना नहीं की षा सकेगी, जो अज्ञात होकर स्वतः ही उक्त उपछि विष का संपादन करे। मतएव " - चीराः।

"अत एव' प्रयांत् जिस किये कि प्रजातकरणजन्यस्य ही इन्द्रियजन्यस्य का प्रयोजक है, इसी लिये 'बीर' विद्वदुन्द स्मृति में साक्षात्कारत्व के न रहने पर भी मन स्वरूप इन्द्रिय को ही स्मृति का 'करण' मानते हैं। मर्थात् स्मृति यद्यपि साक्षात्कारात्मक नहीं है, तथापि पण्डितगण मन स्वरूप इन्द्रिय को स्मृति का करण कहते हैं। यह तभी हो सकता है जब कि अज्ञात-करणजन्यत्व को इन्द्रियजन्यत्व का प्रयोजक मानें। ऐसा स्वीकार करने पर ही यह कहना संभव होगा कि रूपादि की उपलब्धियों की तरह स्मृतियाँ भी चुँकि मज्ञातकरणजन्य है, मतः इन्द्रियजन्य भी अवश्य हैं। वह इन्द्रिय है 'मन'। मतः स्मृति का करण 'मन' है। यदि साक्षारकारित्व को इन्द्रियजन्यत्व का प्रयोजक मार्ने तो फिर स्मृति में इन्द्रियजन्यत्व की कोई चर्चा ही नहीं उठ सकती, क्योंकि स्मृति साक्षारकारात्मक नहीं है। फिर स्मृति में इन्द्रिय-जन्यत्वमूलक मन स्वरूप करणजन्यत्व की कोई बात ही नहीं उठेगी। इसके बाद तो मन में स्मृतिकरणत्व की वात स्वतः खण्डित हो जायगी। तस्मात् अज्ञातकरणजन्यस्य ही इन्द्रिय-जन्यत्व का प्रयोजक है, सामात्कारित्व इन्द्रियजन्यत्व का प्रयोजक नहीं है।

संस्कारस्तु ः ः ः

P.

( इस प्रसङ्ग में यह आपत्ति हो सकती है कि तो फिर स्मृति को साक्षारकारात्मक ही क्यों नहीं मान लिया जाय ? क्यों कि इन्द्रिय जन्य ज्ञान तो साक्षास्कारात्मक होता ही है। स्पृति भी मन स्वरूप इन्द्रिय से उत्पन्न होता है, फिर उसे साक्षात्कार स्वरूप मान सेने में

भावावेशाच्च चेतसः। सर्वत्र हि बाह्यार्थानुभवे जनयितन्ये भावभूतप्रमाणा-विष्टमेव चेत उपग्रुज्यते, नातोऽन्ययेति व्याप्तिः।

कौन सी बाघा है ? इस आक्षेप का यह समाघान है कि ) केवल इन्द्रियजन्य होने से ही कोई ज्ञान साक्षात्कारात्मक नहीं होता । किन्तु जो ज्ञान इन्द्रिय के उस संनिक्ष के द्वारा उत्पन्न हो, जिस संनिक्ष में 'संस्कार' का प्रवेध न हो, वही इन्द्रियजन्य ज्ञान साक्षात्कारात्मक होता है । स्मृति के उत्पादन में मन का 'स्वजन्य यंस्कारवत्त्व' स्वरूप सम्बन्ध ही प्रयोजक है । मन का प्रत्य कोई उपयुक्त सम्बन्ध स्मृति के विषय के साथ संभव ही नहीं है । अतः स्मृति इन्द्रिय से उत्पन्न होने पर भी स्मृति साक्षात्कारात्मक नहीं है । श

भावावेशाच्च चेतसः ... ...

चेतस् अर्थात् मन का यह स्वमाव है कि वह बाह्य घटादि विषयों के अर्थ विषयक अनुभव का उत्पादन किसी माब रूप प्रमाण के साथ सम्बद्ध होकर ही करे। 'अभाव' भी बाह्य पदार्थ ही है ( क्योंकि बात्मा में रहने वाले ज्ञानादि ब्रान्तर पदार्थों से वह भी मिनन

<sup>1.</sup> उक्त 'धीर' पिरदितगण संस्कार को ही स्सृति का करण क्यों नहीं मान खेते ? मन क्ष्म इन्द्रिय को स्मृति का करण मान जेने से जो स्मृति में साद्यारकारत की धापित आती है, उसको इटाने के जिये इतना प्रयास क्यों करते हैं ? इस आक्षेप का यह समाधान हैं कि न्यायसूत्रादि प्रन्थों में यह वर्णित है कि इन्द्रियां 'प्राप्यकारी' है अर्थात् अर्थों के साथ सम्बद्ध होकर ही झान की उत्पादिका है। इस सिद्धान्त के अनुसार मन से जो स्मृति की उत्पत्ति होगी, उसके जिए यह आवश्यक है कि स्मृति के विषय के साथ मन का 'सम्बन्ध' हो। उक्त विषय के साथ मन का 'सम्बन्ध ही से सकता है ( 'स्व' है मन, तत्सम्बद्ध है आत्मा, उसमें संस्कार दिवयत्व' क्ष्म सम्बन्ध ही हो सकता है ( 'स्व' है मन, तत्सम्बद्ध है आत्मा, उसमें संस्कार है, इस संस्कार की विषयता स्मृति के विषय में है ) इस सम्बन्ध के सम्पादक रूप में ही संस्कार का उपयोग स्मृति के विषय में है । संस्कार के सम्पादक रूप में ही संस्कार का उपयोग स्मृति के विषय में है । संस्कार के सम्पादक रूप में ही संस्कार का उपयोग स्मृति के वरपादन में है । संस्कार के सम्पादक रूप में ही संस्कार का उपयोग स्मृति के वरपादन में है । संस्कार के सम्पादक रूप में ही संस्कार का उपयोग स्मृति के वरपादन में है । संस्कार के सम्पादक रूप में ही संस्कार का उपयोग स्मृति के वरपादन में है । संस्कार

तथैव शक्तेरवधारणात्। न ह्यनुपलिव्धमात्रसहायं तदभावेऽप्यनुभवमाधातु-मुत्सहते। शब्दिलगादेरपेक्षादर्शनात्। न च यत्र यदपेक्षं यस्य जनकत्वमुपलव्धम्, तदेव तस्यैव तदनपेक्षं जनकिमिति न्यायसहम्; ग्राह्रेन्धनसंबन्धमन्तरेणापि दहनात् धूमसम्भावनापत्तेः। तथा च गतं कार्यकारणभावपरिग्रहव्यसनेन ॥ २०॥

श्रपि च-

प्रतिनोगिनि सामर्थाद्वचापाराव्यवधानतः ॥ श्रक्षाश्रयत्वाद्दोषागामिन्द्रियागि विकल्पनात् ॥ २०॥

है ) अतः मन अभाव विषयक अनुभव का उत्पादन भी किसी माव रूप प्रमाण के साथ सम्बद्ध होकर ही कर सकता है। अभावों के साथ शाब्द तथा अनुमिति रूप अनुभवों में मन का यह 'मावावेश' (अर्थात् किसी माव प्रमाण के साथ मिलकर ही समाव विषय को ज्ञान के उत्पादन की क्षमता ) को सभी स्वीकार करते हैं। अतः मन शान्दादि प्रनुभवों से भिन्न 'घटाभाववद्भूतलम्' इस ग्राकार के ग्रभावानुमव को भी अनुपलक्षि रूप अभाव प्रमाण के साथ सम्बद्ध होकर उत्पन्न नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ भी उसका उक्त 'मावावेश' रूप स्वमाव का व्यक्तिक्रम संभव नहीं है। जिस लिये कि 'जिस वस्तु में रहने वाली कारणता जिस वस्तु के सहारंग की अपेक्षा रखती है, उस वस्तु की सहारंग की अपेक्षा को छोड़कर वह कारण अपने कार्य का संपादन करे' यह अनुभव के विरुद्ध है। मत में श्रभाव के ज्ञान की कारणता भावरू प्रमाण के साथ सम्बन्ध सापेक्ष होकर ही ग्रहीत है। अमाय के कुछ ( अनुमिति शाब्दादि ) अनुमव तो भावाविष्ट ( भावावेश से युक्त ) मन के बारा हो, एवं समाव के कुछ अन्य अनुमव अनुपलविष रूप समाव प्रमाण से साविष्ट मन के द्वारा हो-यह 'ग्रद्धं जरती' नहीं स्वीकार की जा सकती। यदि ऐसा हो तो माद्रेन्चन से संयुक्त विह्न में ही घूम की कारणता के ग्रहीत रहने पर भी, उक्त संयोग से रहित विह्न से भी धूम की उत्पत्ति की प्रापत्ति होगी। विससे किसी भी कार्यकारणमाव को स्वीकार करना ही व्यर्थ हो जायेगा ।। २०।।

सि॰ प॰ ग्रवि! च प्रयियोगिति सामध्यीत् -- • • •

(१) 'प्रतियोगिनि सामार्थात्' इस प्रथम हेतुनाक्य से यह प्रतिपादन भ्रमीष्ट है कि घटामावनद्भूतलम् इत्यादि लभाव प्रतीतियों का करण भी इन्द्रियौ ही हैं। क्योंकि इन्द्रियौ घटादि के लभाव के प्रतियोगो घटादि को उपल नि करण हैं। जो जिसके सनुभव का करण होता है, वह उसके लभाव के अनुभव का भी करण होता है। यह अपित शब्द

<sup>1.</sup> इंग्रिय में धमाव के धनुमव की करगता के साधक एवं सनुवस्तिध के स्वतन्त्रप्रामायय के प्रतिक्षेपक सन्य चार हेतु भी प्रावार्य ने दिखनाये हैं।

प्रमाण रून करण एवं अनुमान प्रमाण रूप करण में सिद्ध है। तस्मात् इन्द्रियां मी ग्रमावी-पलिंब की करण हैं। प्रतुमिति एवं घाट्द से मिन्न प्रमाय के प्रतुभव के लिये 'प्रतुपलिंब' स्वरूप स्वतन्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

## (१)व्यापाराव्यवधानतः' \*\*\* \*\*\*

सभी 'करण' व्यापार के द्वारा ही कार्यों का उत्पादन करते हैं। अथवा यह कहिये कि व्यापार के द्वारा कार्य सम्पादन करना ही 'करण' का स्वरूप है। अनुमिति का करण व्याप्ति कान मी परामर्श्व के द्वारा ही अनुमिति का, शाब्दबोध का करण भी पदार्थोपस्थित रूप व्यापार के द्वारा ही शाब्दबोध का उत्पादन करता है। इसी प्रकार इन्द्रियों भी घटादि प्रत्यक्ष का उत्पादन वटादिगत स्वकीय संयोग रूप व्यापार के द्वारा ही करती हैं, अतः करण में जो कार्य का अव्यवहित पूर्वत्व है, उसमें व्यापाराविरिक्तत्वेन संकोच करना पड़ेगा। अर्थात् करण का यही स्वसण करना होगा कि व्यापार से भिन्न वस्तुओं से अव्यवहित नियतपूर्ववर्त्ती ही कारण है,। इन्द्रिय में जो अभावोपस्थि की 'करणता' है, उसका व्यापार अधिकरणज्ञान ही है। अधिकरणज्ञान स्वरूप व्यापार से व्यवहित होने पर भी इन्द्रिय में प्रभावोपस्थित की करणता' है, उसका व्यापार अधिकरणज्ञान ही है। अधिकरणज्ञान स्वरूप व्यापार से व्यवहित होने पर भी इन्द्रिय में प्रभावोपस्थित की करणता में कोई बाधा नहीं है।

करण में रहने वाले दोष से ही विपर्यंय (निष्वयात्मक भ्रम) की उत्पत्ति होती है। चसु में कमलादि रोगों के उत्पत्न होने पर ही पाण्डुर रङ्ग के शक्क में पीतिमा की भ्रान्ति होती है। चो करण स्वगत दोष के द्वारा जिस विषय के विपर्यंय को उत्पत्न करेगा, वही

श. मीयां तकों का कहना कि 'घटा मावत् भूत काम्' इस ज्ञान का विशेष्य को भूतक, उसी का ज्ञान इष्ट्रिय से होता है। उस ज्ञान में प्रकार को घटा भाव-उसका ज्ञान हिन्द्रय से नहीं होता है, व्यांकि इन्द्रिय 'अन्यत्र' अर्थात् उससे भिन्न भूतक में घरिताये है। अतः घटा भाव के ज्ञान के ज्ञिए 'अनुपक्षिय, नाम के प्रमाया की आवश्यकता है। इसी का उत्तर इन हेतुवाक्यों के द्वारा आचार्य ने दिया है।

इस रकोक का 'इन्द्रियाणि' पर पक्ष का बोधक है। उसके बाद् 'म्रमावोपलिक्षकरणम्' साध्यबोधक इस वाक्य का प्रध्याहार करना चाहिये। अविशिष्ट पञ्चरवन्त तीनों ही वाक्य एवं पञ्चमी का प्रतिकृपक तिसस् प्रस्थान्त 'डवापाराव्यवधानतः' यह बाक्य, ये चारो ही हेतुबोधक वाक्य हैं। इससे निम्न-खिकित न्यायवाक्य निष्यन्न होते हैं। (१) 'इन्द्रियाणि स्नमावोपलिक्षकरणानि प्रतिबोगिनि सामध्यात् (२) व्यापाराब्यअधानात् (३) दोषांग्रामसाश्रवस्थात् (३) विकटपनात्।

यद्धि प्रमा गाँ यध्द्रावावगाहि, तत् तदभावावगाहि, यथा लिंगं शब्दो वा। घटाद्यवगाहि चेन्द्रियमिति । अन्यथा हि शब्दादिकमपि नाऽभावमावेदयेत् भाव एव सामर्थ्यावधारएगत्।

न चैवमेव न्याय्यम् । 'देवदत्तो गेहे नास्ती' ति शब्दात्, मया तत्र जिज्ञास-मानेनापि न दृष्टो मैत्र इत्यवगतानुपलब्ध्याऽनुमानादप्यवगतेः।

'करण' उस विषय के प्रमाज्ञान को भी उत्पन्न करेगा, भूवल में घट के रहने पर भी चक्षु में रहने वाले दौर्वल्यादि दोंषों से घटामाव का विपर्यय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रता भूतल में घट के न रहने पर जो घटामाय का प्रमात्मक ज्ञान होता है, उसका भी करण चक्षु ( इन्द्रिय ) ही है।

## (४) विकल्पनानात् -- -- -

'घटामाव वद्भूतलम्' यह विधिष्टबुद्धि ६प 'विकल्प' सर्वसिद्ध है। इस प्रतीति में इन्द्रिय के उपयोग को सभी स्वीकार करते हैं। यदि इस 'विकल्प' (विशिष्टज्ञान) के 'विशेष्य' मूतल में चरितार्थ होने के कारण चक्षु अभाव ज्ञान का उत्पादन नहीं कर सकता, फलता अभाव की विधिष्ट बुद्धि का संपादन नहीं कर सकता। तो यह भी कहा जा सकता है कि 'अनुपलिंघ' मू कि उक्त अभावज्ञान के प्रकारी भूत 'घटामाव' के ज्ञान का ही सम्पादक है, अतः उससे उस विशिष्टबुद्धि का उत्पादन नहीं हो सकता, जिसमें कि प्रनुपल व्य से प्रज्ञाप्य भूतल विशेष्य है। अर्थात् उक्त विशिष्टबुद्धि में कारणीभृत के ज्ञान का उत्पादक है 'अनुपलव्यि' एवं उसी विशेषणविशिष्टबुद्धि रूप कार्य का संपादक इन दोनों में से कोई भी नहीं है। क्योंकि दोनों ही अन्यत्र चरितार्थं हैं। इस विधिष्ट मुद्धि के लिए मीमांसकों को प्रनुपल्लिक से भिन्न ही कोई सातवा प्रमाण मानना होगा।

किन्तु ऐसा वे भी नहीं मानते । किन्तु विशेषणज्ञान जनक अनुपल्लि प्रमाण से ही उक्त विधिष्टबुद्धि की उत्पत्ति मानते हैं। ऐसी स्थिति में यदि केवल विशेष्यज्ञान के जनक इन्द्रिय रूप प्रमाण से ही हम ( नैयायिकगण ) विधिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति मान लेते हैं, तो इसके लिये इतनी व्यग्रता क्यों ? जब कि 'प्रत्यत्र' उपक्षीण (चरितार्थ) प्रनुपलन्धि प्रमाण से वे भी विशिष्टबुद्धि को स्वीकार करते हैं, तो हम भी अगर 'मन्यत्र' उपक्षीण ही इन्द्रिय से मभाव की विशिष्टबुद्धि रूप 'विकल्पन' को स्वीकार कर छ तो कम से कम लाघव तो होगा ही। क्योंकि 'बटवब्मूतलम्' इस प्रतीति के उत्पादन के लिये प्रत्यक्ष (इन्द्रिय) में स्वतन्त्रप्रामाण्य मीमांसकों को भी मानना ही है। तस्मात् 'घटामावद्मूतलम्' इत्यादि प्राकार की विशिष्ट प्रतीति रूप 'विकल्पन' चूँ कि अवस्य है, सतः इन्द्रिय भी अभाव का ज्ञापक 'करण' (ज्ञापकप्रमाण) अवस्य है।

यदि का का का अवगते। (प्रथमचरण की व्यास्था)

जो प्रमाण जिस माव पदार्थ को समझाता है, वही प्रमाण उसके समाव को भी समझा सकता है। जैसे कि शब्द प्रमाण सथना अनुमान प्रमाण। इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राह्यतु वा ऽऽश्रयमिन्द्रियम् । तथापि न तेनेदं व्यवधीयते व्यापारत्वात् । ग्रन्यथा सर्वसविकल्पकानां प्रत्यक्षत्वाय दत्तो जलास्त्रलिः स्यात् ।

मी घटादि मान पदार्थों को अवगत कराता है, अतः वह घटादि के अमानों का भी जापन कर सकता है। यदि यह नियम न रहे कि 'जो प्रमाण जिस मान पदार्थं का ग्राहक हो, उससे उस पदार्थ के अमान का भी बोध हो' तो घट्द प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण से भी अभाव का ग्रहण नहीं हो सकेगा। अनुमानादि में भी तो पहिले मावपदार्थों के ग्रहण की सामर्थ्य ही उपलब्ध होती है। उसके बाद ही ग्रभान के ग्राहक उक्त नियम के अनुसार अनुमानादि में अमान ग्रहण की सामर्थ्य उपलब्ध होती है। यदि यही 'न्याय्य' मानें कि घट्ट प्रया अनुमान से भी केवल भावपदार्थों का ही ग्रहण हो तो 'देवदक्तो गेहे नाहित' इस घट्ट के ब्रारा ग्रह विशेष्यक देवदत्तामान की शाब्द प्रतीति, एवं "मैंने वहाँ पूछने पर भी 'मैंन' को कहीं नहीं देखा' इस प्रकार की ज्ञात अनुपलब्ध के ब्रारा उत्पन्न 'उस समय वहाँ मैंन नहीं ये' इस प्रकार का सार्वजनीन अनुमान स्वरूप प्रतीति, ये दोनों अनुपपन्न हो जायगी। अतः जिस इन्त्रिय से भाव का ग्रहण होता है, उस से अमान का भी ग्रहण अवश्य होगा।

## (२) ग्राह्यतु वा ... ... ... जलाञ्जलिः स्यात् (द्वितीयचरण् की व्याख्या)

इन्द्रिय घटामाव के पाष्ट्रय भूतल का ज्ञापन भले ही कर ले, इससे इन्द्रिय में 'षटामाववद्भूतलम्' इस बुद्धि के प्रव्यवहित पूर्व रहने में इसलिये भले ही व्याघात हो जाय कि मच्य में अधिकरण का ज्ञान है। तथापि इन्द्रिय में अभाव की विशिष्टबुद्धि की कारणता में कोई अन्तर नहीं आता है। क्योंकि कोई भी 'करण' मध्यवर्त्ती व्यापार के अवस्य रहने से कार्य का व्यवहितपूर्ववर्शी नहीं हो जाता। अतः 'करण' में रहनेवाला जो कारणस्व का छक्षण है, उसमें निविष्ट मन्यविहतपूर्वत्व घटक 'व्यविहतत्व' व्यापार से मिन्न वस्तुधों का व्यवहितस्य ही समझना चाहिये। अधिकरण का ज्ञान समाव की उक्त विशिष्टबुद्धि का व्यापार ही है। अतः उससे व्यवहित होने पर भी इन्द्रिय में धमाव की विशिष्टबुद्धि के अव्यवहितपूर्वस्व में कोई बाबा नहीं घाती है। यदि ऐसा न मानें ( अर्थात् व्यापार की व्यवधानता को भी करणत्व का विघटक मानें ) तो जितने भी सविकल्पक ज्ञान हैं, उनमें से किसी को भी 'प्रत्यक्ष' नहीं कहा जा सकेगा। क्योंकि घटादि में लक्षुः पात के बाद 'घट घटत्वे' इस आकार का जो परस्पर विशेष्य विशेषणभाव शून्य ज्ञान होता है-जिसे निर्विकल्पक कहते है-उसके बाद ही सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। यह सविकल्पक ज्ञान 'प्रत्यक्ष' नहीं कहला सकेगा। क्योंकि वही ज्ञान 'प्रत्यक्ष प्रमिति' शब्द से व्यवहृत होता है, को इन्द्रिय से उत्पन्न हो। किन्तु इन्द्रिय एवं सविकल्पकज्ञान के मध्य में तो निर्विकल्पक ज्ञान बैठा है। अतः अञ्यवहित पूर्ववर्ती न होने के कारण इन्डियी जब सविकल्पकज्ञान का कारण ही नहीं है, तो फिर उसका नन्वेवं सित धूमोपलम्भोऽप्यस्य व्यापारः स्यात् । तथा च गतमनुमानेनापीति चेन्न । यया क्रियया विना यस्य यत्कारणत्वं न निर्वहिति, तं प्रति तस्या एव व्यापारत्वात् । न च धूमाद्युपलव्धिमन्तरेण चक्षुषो विह्नज्ञानकारणत्वं न निर्वहिति, संयोगविदिति ।

'करण' होना तो दूर की बात है। मतः यही कहना होगा कि न्यापार की न्यवधानता ( बीच में रहना ) करणत्व के लिये कोई बाधक नहीं है। निर्विकल्पकज्ञान चूँ कि सर्विकल्पकज्ञान के उत्पादन में ज्यापार रूप है, अतः उसका व्यवधान इन्द्रिय में स्विकल्पकज्ञान की करणता का विघटक नहीं हो सकता। मतः इन्द्रिय में स्विकल्पक ज्ञान की करणता की मनुपपत्ति से 'करणता' की मनुपपत्ति नहीं होती। मतः व्यापार के बीच में रह जाने से 'करण' होने में वाधा नहीं खाती है।

## पू॰ प॰ नन्वेवं सति ... -- - अनुमानेनापीति चेत्

इन्त्रिय यदि स्वजनित एक ज्ञान रूप ज्यापार के द्वारा दूसरे ज्ञान का 'करण' हो, तो पर्वत में जो घूम का दर्धन होता है, वह भी पर्वत में विह्नज्ञान का ज्यापार हो सकता है। यतः पर्वत व्यापार हो सकता है। यतः पर्वत व्यापार हो प्रमिति का करण इन्द्रिय हो, वही प्रमिति प्रत्यक्ष कहलाती है। अतः घूम दर्धन व्यापार पर्वत विह्निमान' इस प्राकार के जिस प्रमिति को आप प्रमुमिति कहते हैं, वह भी प्रत्यक्ष ही कहलायेगी। इस प्रकार सभी अनुमितियों में साक्षात् या परम्परा किसी न किसी प्रकार इन्द्रिय का उपयोग प्रवश्य है। अतः सभी अनुमितियों प्रत्यक्ष हो जायगी। प्रमुमान का स्वतन्त्र प्रामाण्य ही विनष्ट हो जायगा। प्रतः अधिकरण ज्ञान को मध्यवत्ती व्यापार मानकर इन्द्रिय से अभाव की विशिष्टबुद्धि नहीं हो सकती।

सि॰ प॰ न, यया क्रियया -- -- --

जिस क्रिया के द्वारा जिस कारण में जिस कार्य का कारणस्य ही उपपन्न न हो सके, वही क्रिया उस कारण का उस कार्य का उत्पादक 'ब्यापार' है। संयोग रूप क्रिया

<sup>1.</sup> पहाँ ध्यान रखना चाहिये कि इन्द्रिय रूप करण के द्वारा उत्पन्न होने से ही कोई प्रमिति 'प्रस्थक' कहकाती है। ध्यापार से युक्त असाधारण कारण ही 'करण' है। (१) सिविक्ष्पक (२) एवं निर्विक्ष्पक मेद से प्रस्थक्ष प्रमिति दो प्रकार की है। ध्यापि दोनों के ही करण इन्द्रिय हैं, फिर भी दोनों के उत्पादन में इन्द्रिय के ध्यापार मिन्न सिन्न हैं। निर्विक्ष्पकज्ञान के किये विषय एवं इन्द्रिय का संनिक्ष्पं ही 'ध्यापार' है। एवं सर्विक्ष्पकज्ञान के उत्पादन में उक्त निर्विक्ष्पकज्ञान ही ध्यापार है। अत: आगे के 'चषुषि विद्यानारणत्वम्' इस वाक्य में प्रयुक्त 'ज्ञान' पद से 'निर्विक्ष्पक' ज्ञान ही सममना चाहिये।

ग्रस्ति च भावाभावविपर्ययः । सोऽयं यस्य दोषमनुविधत्ते, तदेवात्र करणमिति न्याय्यम् । न चानुपलिष्यः स्वभावतो दुष्टा, नाप्यधिकरणग्रह्णं प्रतियोगिस्मरणं वा स्वभावतो दुष्टम् । ग्रनुत्पत्तिदशायामनुत्पत्तेरुत्पत्तिदशायाञ्च स्वार्थप्रकाशनस्वभावताया ग्रपरावृत्तेः।

( घात्वर्ष ) के बिना इन्द्रिय में निर्विकल्पक ज्ञान की कारणता अनुपयन्न है, अतः निर्विकल्पक ज्ञान के उत्पादन में विषयनिष्ठ इन्द्रिय का संयोग इन्द्रिय का व्यापार है। किन्तु आगे रखी हुई आग का चक्षु से जो ज्ञान होता है, उसमें चक्षु को घूमदर्शन रूप क्रिया की अपेक्षा नहीं होती है। वैधे कि उक्त स्थल में चक्षु की कारणता विह्न के साथ अपने संयोग की अपेक्षा रखता है। अतः चक्षु में जो विह्न प्रत्यक्ष की कारणता है, उसका निर्वाहक व्यापार उक्त घूमदर्शन रूप क्रिया नहीं है। पर्वत में जो विह्न का ज्ञान होता है, उसकी कारणता ही जब चक्षु में नहीं है, तो फिर आगे उसके व्यापार की चर्चा निरर्थक है।

प्रस्ति च ... ... ( इलोक के तीसरे चरण की व्याख्या )

जिस प्रकार मावनिषयक विपर्यय होता है, उसी प्रकार अभाव विषयक विपर्यय का होना भी सर्वसिद्ध है। यह स्वभावसिद्ध है कि जिस वस्तु में रहनेवाले 'दोष' से विपर्यय होगा, उसी वस्तु से तिद्धष्यक प्रमाज्ञान भी होगा। चक्षु के दोष से शंख में पीतिमा का विपर्यय होता है, खतः हरिद्धा में जो पीतिमा का प्रमारमक ज्ञान होगा, उसका भी कारण उक्त दोष का धाब्य चक्षु ही होगा। अभाव का भी विपर्ययास्मक ज्ञान होता है। कथित नियम के अनुसार जिसमें रहनेवाले दोष से अभाव का उक्त विपर्ययास्मक ज्ञान होगा, वहीं अभाव विषयक प्रमारमक ज्ञान का कारण होगा। अभाव के विपर्यय में चक्षु भी कारण है। चक्षु के अविरिक्त अभाव के विपर्यय में घिकरण का ज्ञान, प्रतियोगी का स्मरण, एवं प्रतियोगी की अनुपल्लब्ध ये सभी भी अपेक्षित होते हैं। अतः चक्षु, अधिकरण ज्ञान, प्रतियोगिस्मरण एवं अनुपल्लब्ध ये सभी भी अपेक्षित होते हैं। अतः चक्षु, अधिकरण ज्ञान, प्रतियोगिस्मरण एवं अनुपल्लब्ध इन चारों में से ही किसी में रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय होगा, वही अभाव की विषय्य होगा। जिस में रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय होगा, वही अभाव की विषय्व होगा। जिस में रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय होगा, वही अभाव की विषय्व होगा। जिस में रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय होगा, वही अभाव की विषय्व हित्त है स्व प्रमा का 'करण' होगा।

#### न चानुपलिब्धाः 🕶 🕶 🚥

इन चारों में से 'धनुपछन्धि' चूँ कि खंभाव स्वरूप है, अतं उसमें दोव की कोई सम्मावना नहीं है। अतः अनुपछन्धि के दोव से अभाव का विपर्यायात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। इसिछये अभाव की प्रमा अनुपछन्धि से नहीं हो सकती। अधिकरणग्रह एवं प्रतियोगि-स्मरण ये दोनों ही (ज्ञान स्वरूप होने के कारण) चूँ कि 'प्रकाश' स्वरूप हैं, अतः इन दोनों की बब उत्पत्ति हो जायगी, तब भी वे दोनों ही खंपने 'प्रकाश' रूप स्वधाव का अति-

श्रमंसृष्टयोरिधकरणप्रतियोगिनोः संसृष्टतया प्रतिभानं दुष्टम्, संसृष्टयो-श्रासंसृष्टतयेति चेत्; नन्वयमेव विपर्ययः, तथाच श्रात्माश्रयो दोषः।

तस्मात् दु॰टेन्द्रियस्य तद्विपर्ययसामर्थ्ये ग्रदुष्टस्य तत्समीचीनज्ञानसामर्थ्यमि । तथा च प्रयोगः इन्द्रियमभावप्रमाकरणम्, तद्विपर्ययकरण्त्वात् । यत् यद्विपर्ययकरण् तत् तत्प्रमाकरणम्, यथा रूपप्रमाकरणम् चक्षुरिति ।

क्रमण नहीं कर सकते । अतः उत्पत्ति को दशा में चूँ कि इन दोनों में किसी मी दोष की सम्मावना नहीं है, अतः अधिकरणग्रहण एवं प्रतियोगिस्मरण इन दोनों में से किसी में भी रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय नहीं हो सकता । जिस समय अधिकरणग्रहण एवं प्रतियोगिस्मरण ये दोनों अनुस्पन्न रहते हैं, उस समय धमाव के किसी मी ज्ञान की तो सम्मावना ही नहीं है । अतः उस समय धमावज्ञान की जब कारणता ही उन दोनों में सम्माव नहीं है, तो फिर उनमें रहनेवाले दोषों से अभाव के विपर्यय की कोई बात ही नहीं उठती । तस्मात् अधिकरण ग्रहण एवं प्रतियोगिस्मरण इन दोनों में से किसी में भी रहनेवाले किसी दोष से अभाव का विपर्यय नहीं हो सकता । इसीलिये प्रतियोगिस्मरण एवं अधिकरण-ग्रहण इन दोनों में से किसी के दोष से भमाव का प्रमारमकज्ञान नहीं हो सकता ।

श्रव केवल इन्द्रिय ही भविष्ठ है, जिसमें रहनेवाले दोष से भ्रभाव का विपर्यंय हो सकता है। भ्रतः इन्द्रिय में रहनेवाले दोष से ही भ्रभाव का विपर्यंय होता है। इस्लिये भ्रभाव के प्रमात्मकज्ञान का करण भी इन्द्रिय ही हैं।

पू॰ प॰ असंसृष्टयोः ... ... ...

जिस अधिकरण में जिस अभाव का विपर्यय होगा, उस प्रधिकरण में उस प्रभाव का प्रतियोगी अवश्य रहेगा। अतः उस प्रतियोगी का सम्बन्ध मी उस अधिकरण में अवश्य रहेगा। किन्तु उस अधिकरण में उस प्रतियोगी के सम्बन्ध का ज्ञान जब नहीं रहेगा, तभी उस प्रतियोगी के अभाव का विपर्यय उस अधिकरण में होगा। अतः तद्धिमिक अभाव के विपर्यय से पहिले इस प्रतियोगी के असम्बद्ध रूप से उस अधिकरण का ज्ञान आवश्यक है। किन्तु यह ज्ञान भी आन्ति रूप ही होगा। इस ज्ञान का यह 'अमस्य' ही वह 'दोष' है जिससे अभाव का विपर्यय होगा। इसी दोष से, अथवा अधिकरण सम्बद्धत्व रूप से प्रतियोगी के स्मरण रूप दोष से ही अभाव का विपर्यय होगा। एवं अधिकरण में असम्बद्धत्व रूप से आधिय के ज्ञान में रहनेवाले अमत्व रूप दोष से अथवा आधिय से असम्बद्धत्व रूप से अधिकरण के ज्ञान में रहनेवाले अमत्व रूप दोष से ही अभाव का विपर्यय होगा। अतः अधिकरण का ग्रहण अथवा प्रतियोगी का स्मरण ही अभाव के प्रमात्मकज्ञान का कारण है। क्योंकि उन्हों दोनों में रहनेवाले किसी के अमत्व दोष से अभाव का विपर्यय होता है।

सि० प० नन्वयमेव · · · · ·

जिस मिषकरण में को वस्तु है, उस अधिकरण मिषक उस वस्तु के अभाव का ज्ञान ही उस अभाव का विपर्यंय है। यह विपर्यंय वस्तुतः प्रतियोगी से 'असंस्रष्ट' मिषकरण का प्राहक है

विकल्पनात् खल्विप । 'ग्रघटं भूतलम्' इति हि विशिष्टधीरवश्यिमिन्द्रय-करिएका स्वीकर्तंच्या, प्रमार्णान्तरं वा सप्तममास्थेयम् । यथा हि विशेष्यमात्रो-पक्षीरिएमिन्द्रियमकरिएमत्र, तथा विशेषिएमात्रोपक्षीरिए ग्रिनुपलिधरिप न करिएं स्यात् । स्वस्वविषयमात्रप्रवृत्तयोः प्रमार्गयोः समाहारः कारिएमिति चेन्न ।

धारंस्षष्ट रूप से मान भ्रान्ति स्वरूप ही है। घत: तज्ञत्य अमाव की भ्रान्ति को 'तज्जत्य' कहना फलतः 'स्व' को 'स्वजन्य' ही कहना है। स्व में स्वजन्यत्व है 'ग्रात्माश्रय' दोष । सो इस पक्ष में अनिवार्य है। घतः अधिकरण का ग्रहण ग्रथवा प्रतियोगी का स्मरण इन दोनों में से किसी में रहनेवाले किसी दोष से विपर्यय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ग्रतः केवल 'इन्द्रिय' ही एक अविषष्ट रहता है, जिसमें रहनेवाले दोष से ग्रमाव का विपर्यय हो सकता है। ग्रतः 'इन्द्रिय' ही ग्रमाव के प्रमात्मक ज्ञान का भी करण है। इससे यह अनुमान निष्यन्न होता है कि जिस प्रकार रूप के विपर्यय का जनक चक्षु ही रूपप्रमा का करण होता है, जसी प्रकार इन्द्रिय ही अभाव प्रमा का करण है, क्योंकि जो जिसके विपर्ययात्मक ज्ञान का करण होता है, वही उसके प्रमाज्ञान का भी करण होता है। सुत्रास् अनुपल्जिंच अभावप्रमा की करण नहीं है, इसिल्ये अनुपल्जिंच को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की धावस्थकता नहीं है।

विकल्पनात् खलु " - " ( चथुर्यचरण की व्याख्या

'वटामाववद्भूतलम्' इस विशिष्टबुद्धि का करण इन्द्रिय को ही मानना होगा, ऐसा न मानने पर मीमांसकों को ( धनुपल्लिंब से मिन्न ) एक सातवां प्रमाण खौर मानना होगा। क्योंकि जिस प्रकार विशिष्ट से 'प्रन्यत्र' विशेष्य ज्ञान में ( प्रधिकरण ज्ञान में ) चरितार्थ होने के कारण 'इन्द्रिय' में उक्त विशिष्टबुद्धि की कारणता निरस्त होगी, उसी प्रकार 'विशिष्ट' से अन्यत्र केवल प्रभाव रूप विशेषणज्ञान में ही चरितार्थ होने के कारण अनुपल्लिंब में भी प्रभाव की उक्त विशिष्टबुद्धि की कारणता निरस्त जायगी ( देखिये इस म्लोक का विवरण ) पूठ पठ स्वस्वविषय \*\*\* • • • कारणामिति

सप्तम प्रमाण न मानने पर भी एवं इन्द्रिय को ग्रमाव प्रमा का करण न मानने पर भी 'अघटं भूतलम्' इस प्राकार की विधिष्ठबुद्धि की उपपत्ति हो सकती हैं। क्योंकि उक्त विधिष्ठबुद्धि के दो विषय हैं एक भूतल, दूसरा घटाभाव। इनमें भूतल का ग्राहक है इन्द्रिय, एवं घटाभाव का ग्राहक है अनुपल्लिय। इन दोनों ग्राहकों के समाहार (एकत्रीकरण) से भूतल एवं घटाभावविषयक प्रतीति होगी। श्रतः केवल अपने-अपने विषय में प्रवृत्त उक्त दोनों करणों के समाहार ही उक्त विधिष्ठबुद्धि का करण है।

विषयभेदे फलवैजात्ये च तदनुपपत्तेः । न हि मृत्सु तन्तुषु च व्याप्रियमाणयोः कुलालकुविन्दयोः समाहारः स्यात् । नापि घटपटादिकारिणां चक्रवेमादीनां समाहारः क्विदुपयुज्यते ।

तत्र कर्बु रकार्याभावान्न तथा, प्रकृते तु विशिष्टप्रत्ययस्य परोक्षापरोक्षरूपस्य दर्शनात्तथेति चेत् ? विरुद्धजातिसमावेशाभावात् ।

सि॰ प॰ न, विषयभेदे … … … …

उक्त उपपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि गीमांसकों मत से इन्द्रिय से मावविषयकज्ञान ही होता है, एवं वह 'साक्षारकारास्मक' ही होता है। एवं अनुपल्लिं से केवल प्रमाव का ही ज्ञान होता है, एवं वह ज्ञान 'परोक्षास्मक' ही होता है। इस प्रकार इन्द्रिय एवं प्रमुपल्लिं इन दोनों के फल के विषय एवं जातियाँ भिन्न हैं। दण्ड एवं कपाल का समाहार घटस्व रूप एक ही जाति के कार्यों का उत्पादन करता है। ऐसा नहीं होता कि मिट्टी में व्यापृत कुम्हार एवं वन्तु में व्यापृत जुलाहे के समाहार से घट और पट से भिन्न किसी 'विशेष' कार्य की उत्पत्ति हो। एवं घट के कारण चक्रादि एवं पट के कारण तुरीवेमादि इन सबों के समाहार से भी किसी विचित्र कार्य का उत्पत्ति नहीं होती है। तस्मात् इन्द्रिय एवं प्रनुपल्लिं इन दोनों के समाहार से भी 'प्रघटं भूतलम्' इस प्राकार की विधिष्ठबुद्धि की उत्पत्ति नहीं हो सकता।

पू॰ प॰ तत्र कर्बुर · · · · · ·

षट एवं पट इन दोनों में से प्रत्येक कार्य 'कर्बुर' अर्थात् दोनों से भिन्न किसी विचित्र जाति का नहीं है। अतः कुम्हार एवं जुलाहे के समाहार से अथवा चक्रवेमादि के समाहार से किसी कर्बुर जाति के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि उन समाहारों में से कोई भी समाहार विचित्र जाति के कार्य का जनक नहीं है। प्रकृत में 'अघटं भूतलम्' इस आकार का विधिष्टबुद्धि रूप कार्य 'परोक्ष' एवं 'अपरोक्ष' एतदुभयात्मक है। अर्थात् एक ही जानव्यक्ति परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्व रूप विभिन्नजातीय होने के कारण 'कर्बुर' (विचित्र) रूप है। अतः इन्द्रिय एवं अनुपल्लिष्य इन दोनों के समाहार की अपेक्षा उसके लिये होती है। घट एवं पट का प्रतिदृष्टान्त देना यहाँ उचित नहीं है।

सि॰ प॰ विरुद्धजाति \*\* \*\* \*\*\*

परस्पर विरुद्ध दो जितयों से युक्त किसी एक कार्य की सत्ता को मानना ही अप्रामाणिक है। जैसे कि कोई कार्य व्यक्ति जलरत्र एवं सितित्व इन दोनों जातियों से युक्त

भावे वा कर्राम्बत एव कार्ये द्वयोरिप शक्तिरम्युपगन्तव्या, दर्शनबलात्। न हि नियतविषयेण सामर्थ्येन कर्बुरकार्यसिद्धिः ; श्रन्यथापि तथाप्रसङ्गात्। ननूमयोरप्युभयत्र सामर्थ्ये कोऽर्थो मिथः सन्निधानेनेति चेन्न। तत्सहितस्यैव तस्य तत्र सामर्थ्यादिति।

नहीं हो सकता, उसी प्रकार 'प्रघटं भूतस्त्रम्' यह विशिष्ट प्रतीति रूप कार्य परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्व इन दोनों जातियों से युक्त नहीं हो सकता । यदि विरूद्ध जाति के दो विषयों के किसी एक ज्ञान व्यक्ति की उत्पत्ति में उन विषयों में से प्रस्येक के ज्ञापक विभिन्न प्रमाणों का उपयोग होता है तो प्रकृत में 'अघटं मूतलम्' इस विशिष्ट प्रतीति रूप एक ही कार्य व्यक्ति में प्रस्यक्ष एवं अनुपल्ल इन दोनों का उपयोग मानना होगा। इसमें यह विभाग नहीं हो सकता कि उक्त विविष्ट प्रतीति के भूतलांश का ज्ञापक प्रत्यक्ष है, एवं घटाभाव रूप ग्रंश की शापिका अनुपल्लिक है। यही मनना होगा कि प्रत्यक्ष एवं अनुपल्लिक इन शेनों के संमिलन से 'अवट' मृतलम्' इस धाकार के परोक्षापरोक्षात्मक 'कर्बुर' विचित्र एक ही कार्य की उत्पत्ति होती है। 'कर्बुर' जाति के सभी कार्यों में यही स्थिति देखी जाती है। अतः केवल भाव के 'अपरोक्ष' ज्ञान में समर्थ इन्द्रिय, एवं केवल अभाव विषयक 'परोक्ष' ज्ञान में समर्थ अनुपलिष इन दोनों के समाहार से 'परोक्षापरोक्षात्मक अघटं मूतलम्' इस आकार की एक विधिष्ट बुद्धि रूप 'कर्बुर' कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि ऐसा स्वीकार करेगें तो 'अन्यत्र' भी ऐसे कर्बुर कार्यों की उत्पत्ति माननी होगी ( प्रयांत् जहाँ घट के उत्पादक कपाछदि के साय साथ पट के उत्पादक तन्तु ग्रादि भी है, वहां घट एवं पट रूप विभिन्न जाति के कार्य की उत्पत्ति न होकर 'घटपटात्मक' एक विलक्षण कार्यं की उत्पत्ति माननी होगी)। अवः उक्त समाधान भी ठीक नहीं है।

पू० प० ननूभयोरपि ... ...

धनुपल्लिक एवं प्रत्यक्ष इन दोनों में से प्रत्येक में अपने घपने निषय घटाभाव एवं भूतक इन दोनों निषयों के ज्ञापन की क्षमता है ही, तो फिर इन्द्रिय एवं अनुपल्लिक इन दोनों के 'साहित्य को 'अषट' मूतलम्' इस निशिष्टबुद्धि का प्रयोजक मानने से क्या लाम ? सि० प० तस्सिहितस्तैव ••• ••• ••

अनुपल्लिक्य 'सहित' इन्द्रिय में ही च कि उक्त विधिष्ट बुद्धि के उत्पादन की सामक्यं है, केवल इन्द्रिय में नहीं । इसी लिये उक्त 'साहित्य' को उक्त विधिष्ट बुद्धि का प्रयोजक मानना पड़ता है। सामर्क्य की कल्पना तो अन्वय और व्यत्तिरेक से ही होती है, इस पर कोई 'पर्यनुयोग' अर्थात् अभियोग नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्यों ? एवं ऐसा क्यों नहीं ? एतेन 'सुरभिचन्दनिम' त्यादयो व्याख्याताः। तथा चाभावविषयेऽपीन्द्रिय-सामर्थ्यस्य दुरपह्मवत्वादलमसद्ग्रहेगोति ॥२१॥

एतेन … … …

इसी युक्ति से 'सुरिभवन्दनम्' इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति भी हो जाती है र सि० प० तथा चाभावविषये " " "

इस प्रकार चूँ कि धमाव रूप विषय को समझाने की सामर्थ्य भी इन्द्रिय में धवश्य है। अतः अभाव प्रमा के लिये अनुपर्काच्च नाम के स्वतन्त्र प्रमाण की कल्पना का दुराग्रह व्यर्थ हैर ॥ २०॥

- 1. अनेक प्रमाणों से उत्पन्न एक प्रमिति के उदाहरण के रूप में मीमांसकाण 'सुरिमचन्दनम्' ६स प्रमिति को उपस्थिति करते हैं। उन लोगों का फहना है कि 'सीरभ' का प्रत्यच प्राणोन्त्रिय से ही, एवं चन्दन का प्रत्यच चक्षु से ही हो सकता है। अतः इन दोनों इन्त्रियों को जबतक परस्पर साहित्य रूप सहयोग प्राप्त नहीं, होता तम तक 'सुरिभचन्दनम्' इस प्रतीति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः यह प्रतीति चक्षु एवं प्राणा एतदुभयकरणक है। इसी के खण्डन के लिये 'तत्सहितस्यैव' इत्यादि सन्दर्भ से कहीं हुई गुक्ति का अतिदेश 'सुरिभचन्दनम्' इस स्थल में भी 'एतेन' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है।
- र. श्रामित्राय यह है ति 'सुरमिष्ण्यनम्' इस स्थल में भी 'चक्षु' ही करण है 'म्राख' उसका 'सहकारी' है। यदि 'चन्दन' को विशेषण मान कर 'सुरमि' को ही विशेषण मान का 'प्राण' ही करण होगा, एवं 'चषु' ही 'सहकारी' होगा। श्रश्नांत विशिष्ट विशेषण मान्न का प्रयोजक जो 'करण' है, वही विशेषण विशिष्ट विशेषण द्विशिष्ट विशेषण द्विशिष्ट विशेषण का श्रयांत 'विशिष्ट' दुद्धि का भी 'करण' है विशेषण मासक 'करण' उसका सहकारी है। इस हि के अनुसार 'अवटं भूतकम्' इस ज्ञान के भूतल रूप विशेषण का भासक को 'हिन्द्रण' कर प'करण' है, वही 'घटाभाव विशिष्ट भूतक' रूप 'विशिष्ट' का भी मासक है। 'घटाभाव' रूप विशेषण की भासिका अनुपल्यक्षिप हैन्द्रण की सहकारिणी है। अतः अभावप्रमा के सम्पादन की सामर्थ भी 'इन्द्रिण' में है ही, इसके किये 'अनुपल्यक्षिप' स्वरूप एक अतिरिक्त प्रमाण मानने की आवश्यकता महीं है।

स्यादेतत् । नागृहीते विशेषगो विशिष्टबुद्धिरुदेति, तत्कार्यत्वात् । न च विशिष्टसामर्थ्ये केवलविशेषगोऽपि सामर्थ्यम् ; केवलसौरभेऽपि चाक्षुषो वृत्तिप्रसङ्गात् । ग्रतोऽभावविशेषग्रहणाय मानान्तरसम्भवः । ग्रपि च कथमनालोचितोऽर्थं इन्द्रियेण् विकल्प्येत ? । न च मानान्तरस्याप्येषा रीतिः ; ग्रनुमानादिभि-रनालोचितस्याप्यर्थस्य विकल्पनात्,

## पू॰ प॰ स्यादेतत् नागृहीते ... ... ...

(१) 'अघट' भूतलम्' यह 'विधिष्टबुद्धि' है। विशेषण का ज्ञान भी विधिष्टबुद्धि का कारण है। अतः उक्त विष्टिबुद्धि से पहिले 'घटामाव' रूप विशेषण का ज्ञान आवश्यक है। केवल घटामाव का ज्ञान इन्द्रिय से नहीं हो सकता, नयों कि अधिकरण के द्वारा ही अमाव में इन्द्रिय का संनिकर्ष होता है। मतः अभाव की विशिष्टबुद्धि में उसका अधिकरण अवश्य पृहीत होगा । फिर प्रभाव की सभी बुद्धियाँ विधिष्टबुद्धि ही होंगी । अतः यही कहना होगा कि उक्त स्थल में विशेषणज्ञान विषया अपेक्षित अमाय का ज्ञान 'अनुपलक्षि' रूप 'करण' से ही होता है। यदि ऐसा न मानकर ऐसा मानें कि विशिष्टकान में समर्थ जो इन्द्रिय है, उसी में केवल विशेषण ज्ञान के उत्पादन की भी सामर्थ्य मानें ( धर्णात चू कि इश्विय घटामावद्भूतक' रूप 'विशिष्ट' का प्राहक है, अतः विशेषणीभूत घटामाव का भी प्राहक है, ऐसा स्वीकार करें ) तो सौरम विशिष्ट चन्दन रूप विशिष्ट के ग्राहक को चक्षुरिन्द्रिय उससे ही विशेषणीमूत केवस्त्र सौरभ का भी मान मानना होगा। किन्तु सो उचित नहीं है। तस्मात् यह मानिये कि जिस प्रकार केवल घ्राणोन्द्रिय से ही ज्ञात होनेवाले सौरम का मान 'सुरिभचन्दनम्' इस आकार की विशिष्टबुद्धि में चक्षु से ही होता है, उसी प्रकार अनुपलव्धि से नात होनेवाले घटाभाव रूप विशेषण का भी 'घटामावयद्भूतल्लम्' इस आकार की विशिष्ट बुद्धि में बिलु से ही मान होता है। अतः प्रमावविधिष्ट की उक्त प्रतीति इन्त्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से भने ही उरपन्न हो, किन्तु उसके स्त्रिये अवश्य अपेक्षित विशेषणज्ञान के सम्पादक विषया व्यनुपछ्डिय को भी स्वतन्त्र प्रमाण मानना बावश्यक है।

### मपि च कथम् ः ः --

(२) अमाव का सविकल्पक ज्ञान ही होता है अमाव का कभी निर्विकल्पक (आक्रोचन) ज्ञान नहीं होता। यह भी निश्चित है कि प्रत्यक्षात्मक विशिष्ट बुद्धि से पहिले निविकल्पक बुद्धि सवश्य रहेगी, क्योंकि यह उसका कारण है। अतः यह कहा जा सकता है कि सभाव रूप विशेषण ज्ञान से उत्पन्न अभाव की विशिष्ट बुद्धि निविकल्पक ज्ञानजनित नहीं है, अता वह प्रत्यक्षात्मक भी नहीं है। फलतः जो परोक्षात्मक नहीं होता है, उसमें निविकल्पज्ञान की आवश्यकता अनुमित्यादि परोक्षं विशिष्ट ज्ञानों के दृष्टान्त से खण्डित है। सतः अभाव के निविकल्पज्ञान के न रहने से अभाव की उक्त विशिष्ट बुद्धि को परोक्षात्मक होने में कोई बाधा

ग्रप्राप्तेश्च, न ह्यभावेनेन्द्रियस्य संयोगादिः संभवति । न च विशेषग्रत्वम्, सम्बन्धान्तरपूर्वंकत्वात्तस्य ।

बाघा नहीं है। अतः 'अघट' भूतलन्' इस आकारं की अभाव विषयक विधिष्ट बुद्धि 'परोक्षात्मक' ही है, प्रत्यक्ष रूप नहीं है। अनुमानादि परोक्षज्ञान के व्याप्तिज्ञान प्रभृति करणों के न रहने पर भी 'अघट भूतलम्' इस आकार की परोक्षात्मक विधिष्टबुद्धि की उत्पत्ति होती हैं। इस विधिष्टबुद्धि रूप प्रमा के करण रूप 'अनुपल्णिक' नाम के प्रमाण को मानना प्रावश्यक है।

## (३) अप्राप्तेश्च · · · · · ·

इन्द्रिय जिस विषय के ज्ञान का उत्पादन करता है, उसके साथ इन्द्रिय की 'प्राप्ति' अर्थात् सम्बन्ध प्रावश्यक है। अभान के साथ इन्द्रिय का साक्षात् सम्बन्ध नहीं हो सकता। क्यों कि 'संयोग' रूप सम्बन्ध वो द्रव्यों में ही होता है। अतः अभाव के साथ इन्द्रिय का संयोग सम्मन नहीं है। समवाय सम्बन्ध भी द्रव्य, गुण एवं कमं इन तीन पदायों में ही रहता है (अर्थात् समवाय के अनुयोगी ये तीन हैं। प्रतियोगी मले ही इन तीनों के प्रतिरिक्त सामान्य एवं विशेष ये दोनों पदार्थ भी हों)। अतः प्रभाव में इन्द्रिय का समवाय सम्बन्ध भी नहीं रह सकता। अविशिष्ठ है "विशेषणता" रूप सम्बन्ध, यह सम्बन्ध तो स्वयं ही अपनी स्थिति के छिये दूसरे सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है। अतः अभाव में इन्द्रिय का विशेषणता रूप सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता ।

१. इन्द्रिय का श्रभाव के साथ विशेषणता सम्बन्ध इस प्रकार हो सकता है कि भूतक में विशेषण है घटाभाव। भूतल के साथ चक्षु का संयोग रूप सम्बन्ध है। भूतल में रहनेवाली जो विशेषणता है, तन्निक्पित विशेषणता घटाभाव में है। अतः इन्द्रिय का स्वसंयुक्तविशेषणता रूप सम्बन्ध घटाभाव में है (स्वसंयुक्त है भूतल, उसकी विशेषणता घटाभाव में है)। इन्द्रिय का श्रभाध में रहनेवाले विशेषणता' रूप सम्बन्ध का छपपावन इस प्रकार किया जा सकता है।

किन्तु इन्द्रिय का यह विशेषणाता रूप सम्बन्ध भी श्रभाव में नहीं माना जा सकता। क्यों कि विशेषण में किसी सम्बन्ध से विषमान वस्तु ही उसका 'विशेषण' होता है। भूतल में संयोग सम्बन्ध से विषमान घट ही उसका विशेषण होता है। श्रथना घट में समवाष सम्बन्ध से विषमान 'रूप' ही उसका विशेषण होता है। श्रतः यह निर्णेष करना पड़ेगा कि भूतल में घटामान का कौन सा सम्बन्ध है? जिससे भूतल रूप विशेषण का वह विशेषण होगा। यह हिर्णेष हो जाने पर ही घटामान का की वश्रेषण हो सकता है।

अवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाचानुपलब्धेः । न हि तदुपलब्धौ तस्याभावोपलम्भ इति चेत् ; उच्यते—

## श्रवच्छेदग्रहध्रोध्यादध्रीच्ये सिद्धसानात् । प्राप्त्यन्तरेऽनवस्थानान्न चेदन्योऽपि दुर्घटः ॥२१॥

#### भवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाच्च " " "

यह सर्व सम्मत है कि घट की उपलब्धि रहने पर घटामाव की उपलब्धि नहीं होती है। घटामाव के ज्ञान के लिये घट की अनुपलब्धि की अपेक्षा स्वीकार करनी ही होगी। अतः अनुपलब्धि को अभावबुद्धि का कारण स्वीकार करना ही होगा। फिर उसे 'करण' मान लेने में ही कौन सी बाधा है ? अतः बाधक के न रहने से भी अनुपलब्धि प्रमा का करण है, अर्थात् प्रमाण है।

## सि॰ प॰ उच्यते, ग्रवच्छेदग्रहधीन्यात्

(१) ग्रविष्ठियते भिद्यते प्रनेन' इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार 'अवच्छेद' शब्द का अर्थ का अर्थ है प्रतियोगी। 'प्रतियोगी' के निरूपण के अधीन ही अभाव का निरूपण है। जैसा कि ज्ञान का निरूपण विषय के निरूपण के ग्रधीन है। फलता अभाव का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के विना संभव नहीं है। (अभाव ज्ञान के प्रति 'अवच्छेद' का ग्रर्थात् प्रतियोगी के ग्रह की यह प्रवस्य ग्रपेक्षा ही प्रतियोगिग्रह का 'घ्रीव्य' है)।

प्वं इसके बाद ही अभाव में इन्द्रिय का विशेषणता सम्बन्ध भी उपपन्न हो सकता है। नैयापिक गण अधिकरण में अभाव का 'स्वरूप' नाम का सम्बन्ध मानते हैं, किन्तु यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध को अनुयोगी और प्रतियोगी रूप दोनों ही सम्बन्धियों से भिन्न ही होना चाहिए। क्योंकि संयोग एवं समवाय ईन दोनों से भिन्न बस्तु ही उनके अनुयोगी एवं प्रतियोगी होते हैं। किन्तु उक्त 'स्वरूप' सम्बन्ध या तो अपने प्रतियोगी के अभाव का स्वरूप होगा? अथवा भूतजादि अनुयोगी स्वरूप ही होगा, अतः उक्त 'स्वरूप' नाम के किसी सम्बन्ध में उन दोनों का भेद नहीं रह सकता। इसिचिये 'स्वरूप' नाम के किसी सम्बन्ध में उन दोनों का भेद नहीं रह सकता। इसिचिये 'स्वरूप' नाम के किसी सम्बन्ध का मानना संभव नहीं है। अतः 'स्वरूप' सम्बन्ध के हारा भी अभाव में विशेषणता सम्बन्ध का उपपादन नहीं किया जा सकता। सुतराम् अभाव में वृंकि इन्द्रिय का कोई भी सम्बन्ध संभव नहीं है, अतः इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से अभावप्रमा की उत्पक्ति नहीं हो सकती, अतः उसके जिये अनुपत्निव नाम का अतिरिक्त प्रमाण मानना आवश्यक है।

उसी 'विशिष्टबुद्धि' में विशेषण के ज्ञान की अपेक्षा होती हैं, जिस बुद्धि में भासित होने वाला विशेषण नियमतः 'इतर निरूप्य' नहीं होता । इसी लिये ग्रभाव की विशिष्टबुद्धि में अमाब रूप विशेषण के पृथक ज्ञान की प्रावश्यकता नहीं है। यदि उक्त इतर निरूप्य पदार्थ रूप विशेषण विषयक विधिष्ट बुद्धि में भी उक्त विशेषण के ज्ञान की पृथक् रूप;से अपेक्षा स्वीकार करें, तो घटजान विषयक ज्ञान रूप 'घटमहं जानामि' इस आकार का अनुव्यवसान्तमक बुद्धि अनुपपन्न हो जायगो, क्योंकि वह भो 'विशिष्टबुद्धि' रूप ही है। इस बुद्धि में आत्मा है विशेष्य, एवं घटजानादि हैं विशेषण। किन्तु अनुव्यवसाय स्वरूप उक्त विशिष्ट बुद्धि में 'घटजान' ही विशेषण रूप से भानित होता है। यह विशेषण रूप 'घटजान' भी स्वयं विशिधबृद्धि रूप है। क्योंकि विशेषणी भूत 'घटजान' घट विशेषणक 'ज्ञान' विशेष्यक ज्ञान रूप ही है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि 'घटमहं जानामि' इस अनुन्यवसाय रूप विशिष्टबुद्धि में 'घटजान' जप विशेषण का ज्ञान कारण है। एवं यह 'घटजान' रूप विशेषण भी चूँ कि 'विशिष्ठबृद्धि' स्वरूप ही है, अतः इसमें भासित होने वाले 'घट' रूप विशेषण का ज्ञान भी भावश्यक है, जिसका पर्यवसायन 'आत्माश्रय' दोष में होता है, क्योंकि अनुव्यवसाय रूप घट विषयक ज्ञान में घट विषयक ज्ञान को ही कारण कहा गया है। इस प्रकार की 'स्व' में स्वापेक्षा आत्माश्रय दोष है। अथवा प्रकृत में आत्माश्रय दोष का उपपादन इस प्रकार भी किया जा सकता है कि अनुव्यवसाय रूप उक्त विशिष्टबृद्धि में 'बटज्ञान' रूप जिस विशेषण के ज्ञान को मावश्यक बतलाया गया है, उस विशिष्ट ज्ञान रूप 'घटजान' का उक्त अनुव्यवसाय रूप विशिष्ट बुद्धि को छोड़कर श्रीर कोई कार्य नहीं है, अतः साक्षात् हो उक्त विशिष्टबृद्धि रूप अनुग्यवसाय में उसी अनुग्यवसाय रूप उक्त विशेषण ज्ञान की अपेक्षा हो गया।

किन्तु कुछ विशिष्टबुद्धियों में तो विशेषणज्ञान की अपेक्षा अन्वय एवं व्यतिरेक से सिद्ध है। इस लिये यह व्यवस्था करनी होगी कि जो विशेषण नियमतः इतर निरूप्य हो, तिद्धषणक विशिष्टबुद्धि में विशेषण के ज्ञान की अपेक्षा नहीं स्वीकार करेंगे। अतः अनुव्यवसायस्थल में 'घटज्ञान रूप विशेषण चूँ कि नियमतः 'घट' रूप विषय निरूप्य है, अतः घटज्ञान विशेषणक 'घटमहं जानामि' इस अनुव्यवसाय रूप विशिष्ट बुद्धि में विशेषणज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 'अयं घटः' इस विशिष्टबुद्धि में जो 'घटत्व' रूप विशेषण भासित होता है, बह इतर निरूप्य नहीं है, अतः तिद्धशेषणक उक्त विशिष्टबुद्धि में घटत्व रूप विशेषण के ज्ञान की आवश्यकता होती है।

प्रकृत में 'अघटं 'भूतलम्' इस विधिष्ठ बुद्धि में मासित होने वाला 'ग्रभाव' रूप विशेषण चू कि नियमता 'ग्रवच्छेर' अर्थात् प्रतियोगी निरूप्य है, अतः तक्षिशेषणक उक्त विशिष्टबुद्धि में

'अमाव' रूप विशेषण के ज्ञान की पृथक् धावश्यकता नहीं है। अतः विशेषण रूप अभाव के ज्ञान के लिये 'अनुपरुच्यि' नाम के स्वतन्त्र प्रमाण की कल्पना अनावश्यक है।

उक्त नियम से ही अनुपल्लिंग के पृथक् प्रामाण्य के सांचक दूसरी युक्ति का भी खण्डन हो जाता है। अर्थात् उक्त युक्ति के अनुसार 'विशिष्ठ प्रत्यक्ष में निविकल्पक ज्ञान की अपेक्षा होती है' इस नियम में भो यह सब्द्वीय करना होगा कि जिस विशिष्ठ प्रत्यक्ष में भासित होने वाला विशेषण नियमतः इतर पदार्थ से निरूप्य हों, उस विशेषण विषयक विशिष्ठ प्रत्यक्ष में विशेषण के निविकल्पक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो 'घटमहं जानामि' यह अनुव्यवसाय रूप प्रत्यक्ष ही अनुपपन्न हो जायगा। इस विशिष्ठबुद्धि में अपेक्षित 'घटजान' रूप विशेषण का ज्ञान नियमतः सविकल्पक हो होता है।

इसी प्रकार घटाभावादि रूप विशेषणों का ज्ञान भी नियमतः सविकल्पक ही होता है। घतः यह नियम नहीं किया जा सकता कि 'सभी विशिष्ट प्रत्यक्षों में निविकल्पक ज्ञान की अपेक्षा धवश्य होती है।' इसिल्ये यह कहना ठीक नहीं है कि 'अभाव विशेषणक 'अघटं भूतलम्' यह विशिष्टवृद्धि चूँ कि निविकल्पकज्ञान से उत्पन्न नहीं होती है, अतः वह प्रत्यक्ष रूप नहीं है' तस्मात् चूं कि अभाव की उक्त विशिष्ट वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप मानने में कोई बाधा नहीं है, अतः उसको परोक्ष मानना भी आवश्यक नहीं है। सुतराम् इस परोक्षज्ञान के संपादन के लिये अनुपल्चि नाम का स्वतन्त्र प्रमाण मानना अनावश्यक है।

अघ्रोव्ये सिद्धसाधनात् … … --- ---

अवच्छेदग्रह (प्रतियोगिज्ञान) का "घ्रोव्य" अर्थात् नियतपूर्ववित्तस्य यदि खमाब ज्ञान के लिये न स्वीकार करें तो 'अनुपलव्धि के स्वतन्त्र प्रामाण्य के ज्ञापक उक्त दोनों ही अनुपपत्तियाँ स्वतः खण्डित हो जाती हैं।

<sup>9.</sup> कहने का वास्तयं कि अनुस्यवसाय क्य विशिष्ट प्रस्यक्ष में भासित होने वाला 'घट-ज्ञान' भी विशिष्टज्ञान ही है, अतः उसमें यदि दिशेषण के ज्ञान की अपेता न हो। एवं 'अघटं भूलम' इस विशिष्ट वृक्षि में भासित होने वाले 'घटामाव' का ज्ञान भी (प्रतियोगित्व सम्बन्ध से घट विशिष्ट अभाव का ) विशिष्टज्ञान ही है, उसमें यदि विशेषण्यान की अपेता न हो, तो किर विशिष्टज्ञान में विशेषण्यान की अपेता ही निरस्त हो जाती है। इस स्थित में यह कहना पूर्ण युक्त होगा कि 'विशिष्टबुक्ति में विशेषण्य ज्ञान चूँ कि कारण ही नहीं है, अतः 'घटाभावग्रह्भूतलम्' इस विशिष्ट बुक्ति में विशेषण्याभूत 'श्रभाव' के ज्ञान के लिए अनुपल्यक्ति नाम के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। एवं यदि यह कहे कि 'अनुस्यवसाय रूप ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष में

स ह्यर्थंविशेषग्रीभविष्यन् केवलोऽपि विस्फुरेत्, यस्यावच्छेदकज्ञानं न व्यक्षकम्।

### प्राप्त्यन्तरेऽनवस्थनात् ... ...

(भ) 'घटामाववद्भूतलम्' इस आकार की 'विशिष्ट प्रतीति को सभी स्वीकार करते हैं। मूतल में घटाभाव को विशेषण माने विना यह प्रतीति उपपन्न नहीं हो सकती। अतः भूतल में घटाभाव को विशेषण मानना ही होगा। किन्तु सभी 'विशेषणतायें' यदि विशेष्य में विशेषण के (स्वरूप से प्रतिरिक्त) किसी स्वामाविक (संयोंग समवायादि) सम्बन्ध की अवश्य अपेक्षा रखतीं हों, तो प्रकृत में 'अनवस्था' दोष होगा। क्योंकि भूतल में घटाभाव का जो भी सम्बन्ध मानेंगे, उन सभी सम्बन्धों के प्रसङ्घ में यह प्रश्न उपस्थित होगा 'वह सम्बन्ध मूतल में किस सम्बन्ध से है? इस प्रकार की प्रवाधित प्रश्न की परम्परा अनवस्था दोष की जननी है। अतः अमाव में भूतल की 'विशेषणता' के लिए 'प्राप्यन्तर' अर्थात् किसो दूसरे सम्बन्ध का अनुसरण करने से 'अनवस्था' दोष होगा। अतः उक्त तीसरी युक्ति भी असङ्कृत है।

न चेन्योऽपि ... ... ...

यदि भूतल की विशेषणता घटाभाव में इस लिये न मानें कि उसके सम्बन्ध का कोई दूसरा सम्बन्ध भूतल में नहीं है, तो फिर 'श्रन्य' प्रमाण से भी धर्यात प्रत्यक्षादि से अन्य अनुपल्लिंब रूप प्रमाण से भी 'घटाभावद्भूतल्रम्' यह भूतल विशेष्यक एवं घटाभाव विशेषणक प्रमा 'दुर्घट' हो जायगो। जिस किसी भी प्रमाण से उत्पन्न घटाभाव विशेषणक बुद्धि के लिये घटाभाव में विशेषणता का होना धावश्यक है। खता उक्त तृतीय युक्ति से भी अनुपल्लिंध का स्वतन्त्रप्रामाण्य व्यवस्थित नहीं हो सक्षण।

स हि ... ... ...

विशिष्टबुद्धि में विशेषण रूप से मासित होने वाली उसी वस्तु का 'केवल' अर्थात् उस विशिष्टबुद्धि को छोड़कर ज्ञान भी आवश्यक है, जिसकी ग्रिमिट्यक्ति के लिये 'अवच्छेदक' रूप किसी (प्रतियोगी या विषय दूसरे का ज्ञान ग्रावश्यक नहीं होता। ग्रतः 'नाग्रहीते' इत्यादि से दी गयी आपत्ति, ठोक नहीं है)।

निर्विकलपक ज्ञान कारण नहीं है' तो यह भी कह सकते हैं कि समाव के 'सबरें सूतलम्' इस आकार के प्रत्यक्ष में भी निर्विकलप क ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सता यह कहा जा सकता है कि 'सभी प्रत्यक्षों में निर्विकलप क ज्ञान की स्रपेक्षा नहीं है। इस लिये यह कथन स्रयुक्त हो जाता है कि—''स्रभाव की विशिष्ठ बुक्ति चूँ कि निर्विकलप क ज्ञान जिनत नहीं है, स्रतः वह प्रत्यक्ष ही नहीं है, इस लिये सभाव की उक्त विशिष्ठ बुक्ति के लिये स्रजुपलिस्व को प्रमाण मानना चाहिये।'' तहमात् स्रजुपलिस्व के प्रामायय का साध ह यह दित्रीय स्रक्ति भी स्रसङ्गत है।

स च विकल्पियतव्य ग्रालोच्यते, यो विशेषग्रज्ञानिनरपेक्षेग्रोन्द्रियेग्र विज्ञाप्यते । यस्तु तत्पुरः सर एव प्रकाशते, तत्र तस्य विकल्पसामग्रीसमवधानवत एव सामर्थ्यान्नायं विधिः ।

स्वभावप्राप्तौ सत्यामप्यधिका प्राप्तिः प्रतिपत्तिबलेन रूपादावभ्युपगता। इह त्वनवस्थादुस्थतया न तदभ्युपगमो न तु स्वभावप्रत्यासत्तिरेतावतैव विफलायते।

#### स च ... ... ... व्यद्वितीय चरण की व्याख्या

'विकल्प' अर्थात् सविकल्पकज्ञान के उसी 'विषय' का निर्विकल्पकज्ञान हो सकता है, इन्द्रिय के द्वारा जिसके ज्ञान की उत्पत्ति में किसी 'इतर' अर्थात् दूसरे के ज्ञान की अपेक्षा न हो ' 'घटामाववद्भूतल्लम' इस विधिष्टबुं दें में मासित होनेवाले घटाभाव का इन्द्रियजनित ज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिये नियमतः घटज्ञान की अपेक्षा रखता है। इस लिये घटामाव रूप उक्त विशेषण का ज्ञान भी नियमतः सर्विकल्पक हो होता है। अतः यह 'विधि' अर्थात् नियम ही नहीं हो सकता कि प्रत्यक्षात्मक सभी विधिष्टबुद्धियों में निविकल्पकज्ञान की अपेक्षा अवश्य हो। स्वभाव प्राप्ती प्रत्यक्षात्मक सभी विधिष्टबुद्धियों में निविकल्पकज्ञान की अपेक्षा अवश्य हो।

( रूपवान् घटा इस स्थल में ) घट में विशेषण रूप से भासित होनेवाले 'रूप' का 'स्वभावप्राप्ति' अर्थात् समवाय रूप स्वाभाविक सम्बन्ध है। एवं यह सम्बन्ध मान लेने पर भी अनवस्थादि किसी दोष की संभावना नहीं है, अतः उस सम्बन्ध के मानने में कोई बाधा नहीं है। भूतल में विशेषणीभूत घटाभाव का भूतल में कोई 'स्वभावप्राप्ति' स्वाभाविक सम्बन्ध मान लेने पर 'अनवस्था' दोष की संभावना है, अतः भूतल में घटाभाव का कोई स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं मानते। किन्तु भूतल में घटाभाव की विशेषणता भी अनुभव से सिद्ध है, अतः यह नियम ही स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 'जिसमें जो विशेषण हो, उसमें उसका कोई स्वाभाविक सम्बन्ध मी अवश्य रहे।

<sup>1.</sup> घटाभाववद्भूनत्तम् इस सविकत्तपक ज्ञान में भासित होने के लिये 'घटामाव' का स्वतः श्र रूप से निर्विकत्तपकज्ञान में मासित होना आवश्यक नहीं है, क्यों कि 'घटामाव' अपनी 'घिनिध्धित' के लिये 'घट' रूप 'अवच्छेद' का अर्थात् प्रतियोगी के प्रद का नियमतः अपेदा रक्षता है। इसी प्रकार 'घटमहं ज्ञानाभि' इस अनुव्यवसाय रूप विशिष्टबुद्धि में मासित होने के लिये 'घटज्ञान' को निर्विकत्तपक ज्ञान में मासित होना आवश्यक नहीं है, घटज्ञान भी स्वयं अपनी अभिन्यक्ति के लिये नियमतः 'घट' रूप 'अवच्छेद्द' के निरूप्य की अपेदा रक्षता है।

न चेदेवम्, प्रमागान्तरेऽपि सर्वमेतदुर्घटं स्यात्।

तथाहि—सर्वमेव मानं साक्षात्परंपरया वा निर्विकल्पकविश्रान्तम्। न ह्यनुमानादिकमप्यनालोचनपूर्वकम्। ततोऽनालोचितोऽभावः कथमनुपलब्ध्याऽपि विकल्प्येत।

न च तया तदालोचनमेव जन्यते, प्रतियोग्यनविच्छन्नस्य तस्य निरूपियतु-मशक्यत्वात् । शक्यत्वे वा किमपराद्धमिन्द्रियेगा ? तथा, सम्बन्धान्तरगर्भत्विनयमेन विशेषग्यत्वस्य, मानान्तरेऽपि कः प्रतीकारः ? तदभावस्य तदानीमपि समानत्वात् ।

# न चेदेवम् " " "चतुर्थं चरण की व्याख्या

यदि मीमांसकों की कथित युक्तियों को स्वीकार कर लिया जाय एवं उन से 'घटाभाव-वद्भूतलम्' इस विधिष्ठबुद्धि को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुस्पन्न मानी जाय, तो अनुमान अथवा कथित अनुपल्लिष प्रमाण से भी उक्त विधिष्ठबुद्धि की उत्पत्ति न हो सकेगी। क्योंकि किसी न किसी प्रकार सभी प्रमाण प्रत्यक्ष की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। इस स्थिति में सभी प्रत्यक्षों में यदि 'आलोचन' अर्थात् निविकल्पक की अपेक्षा को भी स्वीकार करें, तो इसका यह अर्थ होगा कि 'सभी प्रमाणों को निविकल्पक ज्ञान की अपेक्षा है। फिर अनुपल्लिष से भी अभाव की विधिष्ठबुद्धि कैसे होगी ? क्योंकि अभाव का निविकल्पज्ञान ही नहीं हो सकता। न च तथा तदा पर पर पर कर

यदि यह कहें कि उस समय अनुपल्लिं में प्रभाव का निर्विकल्पक ज्ञान ही उत्पन्त होता है'' तो सो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि केवल अमाव का तो मान होगा ही नहीं, अभाव का खब भी मान होगा, प्रतियोगि रूप विशेषण के साथ ही होगा। इस लिये अमाव का 'आलोचन' अर्थात् निर्विकल्पक ज्ञान असम्भव है। यदि अनुपल्लिं से धमाव का निर्विकल्पक ज्ञान ही मानें तो फिर इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ने ही कौन सा अपराध किया है कि उससे अभाव का निर्विकल्पक ज्ञान नहीं होगा। अतः यदि यह नियम मानें कि 'जो ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान से उत्पन्न हो वही प्रत्यक्ष है' तो फिर किसी अन्य प्रमाण से भी अमाव की विशिष्टबुद्धि नहीं होगी।

तथा, सम्बन्धान्तर ... ... ... चतुर्यंचरण की व्याख्या

हती प्रकार 'यदि विशेषण होने के लिये विशेष्य का कोई प्रन्य सम्बन्ध प्रावश्यक हो तो' 'मानान्तर' अर्थात् अनुपल्लिख अनुमानादि जो प्रत्यक्ष से 'प्रन्य प्रमाण' है, उन से जो प्रभाव की विशिष्टबुद्धि रूप प्रमाय होंगी, उन्हीं का क्या उपाय करेंगे ? क्योंकि उन स्वक्षों में भी अभाव रूप विशेषणों में भूतलादि विशेष्यों की विशेषणता आवश्यक है। विशेषणता के लिये उससे मिन्न किसी दूसरे सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैं। किन्तु अभाव का भूतल में 'विशेषणता' को छोड़कर कोई दूसरा सम्बन्ध संभव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष से 'अन्य' अनुमानादि प्रमाणों से ही अभाव की विशिष्टबुद्धि किस प्रकार होगी ?

परस्य तादात्म्यमस्तीति चेत् ; ननु यद्यसावस्ति, अस्त्येव, न चेन्ने व । न ह्यभ्युपगमेनार्थाः क्रियन्ते, अनभ्युपगमेव वा निवर्तन्त इति । अवश्याभ्युपगन्तव्यत्वे कारणत्वं सिद्धचेत, न तु मानान्तरत्वम् ।

ग्रन्यथा भावोपलम्भेऽप्यभावानुपलब्धिरेव प्रमार्गं स्यात्, नेन्द्रियम्। ग्रभावोपलम्भे भावानुपलम्भवत् भावोपलम्भे ग्रभावानुपलम्भस्यापि वज्जलेपा-यमानत्वादिति।

पूर् पर परस्य \*\*\* व्यान

मीमांसकगण अभाव को प्रधिकरण स्वरूप मानते हैं। अतः उनके मस से भूतल में घटाभाव का विशेषणता को छोड़ कर एक अभेद (तादास्म्य) सम्बन्ध भी संभव है। अतः उनके मत से प्रनुमानादि अन्य प्रमाणों से घटाभाव की विशिष्ठबुद्धि उपपन्न हो सकती है। सि० प० नन् "" "" ""

किसी के मानने और न मानने से न किसी की सत्ता किसी में हो सकती है, न जिसमें जिसकी सत्ता नहीं है, वह स्वीकृत ही हो सकती है। अतः मीमांसकगण ऐसा मानते हैं कि 'अमाव अधिकरणाश्मक है' इससे घटाभाव में भूतल का तादात्म्य हो नहीं जाता। अतः उक्त कथन ठीक नहीं है।

भ्रवश्याम्युपगन्तव्यत्वे -- -- ...

अभावप्रमा से पूर्व प्रतियोगी की अनुपर्काञ्च की नियम से अपेक्षा होती है, अतः प्रतियोगी की अनुपर्काञ्च की कारण मानेंगे। किन्तु अनुपर्काञ्च में कारणत्व के 'अवश्याम्युपगम' से 'करणता' एवं तम्पूरूक 'मानान्तरता' नहीं स्वीकार की जा सकती। पन्यया मावोपलम्मेऽपि उत्तर का का सकती।

'अन्यया' अर्थात् केर्नल प्रवश्य अपेक्षित होने से ही अनुपलन्धि अमान प्रमा का 'करण' हो। एवं प्रवश्य प्रपेक्षित ही इन्द्रिय 'करण' न हो तो घटादि मान पदार्थों की जो इन्द्रियजनित प्रमाय होंगी, उनका 'करण' मी 'प्रनुपलन्धि' ही होगी, इन्द्रियादि नहीं। क्योंकि घटामान की उपलन्धि के रहने पर घट का प्रमाज्ञान नहीं होता है। एवं घटामान की उपलन्धि के न रहने पर घट रूप मानपदार्थ का प्रमाज्ञान होता है। इसलिये मानोपलन्धि में भी अमानानुपलन्धि प्रवश्य अपेक्षित है, अतः वह 'करण' मी होगी। इसलिये 'अनुपलन्धि' स्वतन्त्र प्रभाण है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। ।

१. क्योंकि मीर्गासकों का उक्त कथन उनके स्वीकृत सिखान्त के ही विरुख है। घटा मीर्व एवं मृतल यदि एक ही वस्तु रहे, तो जिससे मृतल की प्रमा होगी, उसीसे मृतलाकिन घटामाव की भी प्रमा होगी। फलतः 'घटामाववद्मृतलम्' विशिष्ट दुखि रूप यह अभाव की प्रमा भी प्रस्थल से ही हो लायगी। इसके लिये अनुपलिय प्रमाय को स्वीकार करने की कीन सी आवश्यकता है?

प्रत्यक्षाविभिरेभिरेवमधरो दूरे विरोधोदयः प्रायो यन्मुखवीक्षग्रौकविधुरैरात्माऽपि नासाद्यते । तं सर्वानुविधेयमेकमसमस्वच्छन्वलीलोत्सवं देवानामपि देवमुद्भवदितश्रद्धाः प्रपद्यामहे ॥२३॥

।। इति गद्यपद्यात्मके श्रीन्यायकुसुमाञ्जलौ तृतीयस्तबकः।।

(ईश्वर नमस्कारात्मक एवं इस स्तवक में कहे गये विषयों का संक्षेप में अनुसन्धान प्रयोजक इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है।—)

एवम् यन्मुखवीक्षणैकविषुरैः प्रत्यक्षादिभिः प्रायः आत्मापि न आसाधते । तं सर्वानुविधेयम्, एकम्, असमस्वच्छन्दलीलोत्सवम् देवानामपिदेवम्, उद्भवदिष्ठद्धाः, (वयम् ) प्रपद्मामहे ।

अर्थात् इस स्तवक में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापित एवं अनुपल्लिब ( अमाव ) स्वरूप जिन छ। प्रमाणों के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में बाबा डालने की चर्चा की गयी है, वे सभी प्रत्यक्षादि प्रमाण 'प्रायः' जिन ( परमेश्वर ) का मुँह जोहे बिना अपने स्वरूप की सत्ता को ही नहीं लाभ कर सकते ( अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणों की अपनी ही सत्ता जिन परमेश्वर की सत्ता के बिना खतरे में है ) उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में विरोध की बात बहुत दूर है। ( इनमें प्रत्यक्षापदि सभी प्रमाण 'कार्य' होने के कारण सर्वकारण स्वरूप परमेश्वर की अपेक्षा रखते हैं। अनुमानादि प्रमाण तो अपनी सत्ता के लिये धिमञ्चान के संपादन के लिये ईश्वर के साधक प्रमाणों की भी अपेक्षा रखते हैं )।

इंस प्रकार प्रत्यक्षावि प्रमाणों के विरोध के निरस्त हो जाने के कारण 'उद्मब-वैतिष्मद्धाः' उनके ऊपर अति उत्कृष्ट ( प्रवश्य ही मुक्ति देने वाली ) श्रद्धा के कारण हम छोग उन प्रतिश्वर की प्रणाम करते हैं, जो इन्द्रावि देवों के भी स्तुत्य हैं, सभी जिनके 'अनुविधेय' अर्थात् अधीन हैं ( अथवा जो सभी के अधिष्ठान स्वरूप हैं ) एवं जो 'एक' हैं अर्थात् सजातीय दितीय रहित हैं, जिनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। एवं जिनकी 'छीला' स्वरूपा इच्छा अथवा यत्नात्मक कृति कभी ग्रन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखती और विफल नहीं होती। एवं जिनमें सदा ही दु:खमाव स्वरूप 'उत्सव' विश्वमान रहता है।



१. 'अन्यान्ते प्रन्य मध्ये वा हरि। सर्वंत्र गीयते' इस शास्त्र बचन को ध्यान में इखकर 'अयांसि बहुविध्नानि' इस उक्ति के अनुसार इस महत्कार्य में बहुविध्न विध्न की श्रष्टा से एवं इस स्तवक में कहे गये विषयों को संक्षेप संग्रह की इष्टि से आचार्य ने 'अत्यवादिनिः' इस क्कोक की रचना कर प्रन्थ में निवद किया है।

#### ॥:श्रीगग्रेशाय नमः ॥

# गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमाञ्जलौ

### चतुर्थः स्तबकः

-::8:--

ननु सदपीश्वरज्ञानं न प्रमाण्य ; तल्लक्षणायोगात्। अनिधगतार्थंगन्तुस्तथा-भावात्। अन्यथा स्मृतेरिप प्रामाण्यप्रसङ्गात्। न च नित्यस्य सर्वविषयस्य चानिधग-तार्थता ; व्याघातात्।

पू० प० ननु सदिष ... ... ...

यदि (सर्वज्ञ) ईश्वर की सत्ता मान मी लें, तथापि उन का ज्ञान प्रमाण (प्रमा) नहीं हो सकता, नयों कि प्रमाज्ञान का लक्षण उस में नहीं रह सकता। जिस पुरुष का ज्ञान पहिले से अज्ञात विषय का (अग्रुशेतप्राही) होता है, वही ज्ञान प्रमाण (प्रमा) है, यदि अग्रुतप्राहित्व को प्रमा का लक्षण न मानें, तो स्मृति में प्रमा के लक्षण की अतिव्यासि होगी। नित्य एवं सर्व विषयक ज्ञान कभी भी अग्रुहीतग्राही नहीं हो सकता ।

किन्तु प्रमा का यह खर्चण ईसर ज्ञान में नहीं रह सकता, क्यों कि उनका ज्ञान 'निस्य' एवं 'सवंविषयक' है। ज्ञता उन्हें सभी विषयों का ज्ञान सभी समयों में है ही। इसिबये उनका कोई भी ज्ञान किसी भी समय अज्ञात विषयक नहीं हो सकता। यदि उनके किसी ज्ञान को अनिवातार्थ विषयक मानेंगे तो यह स्त्रीकार करना होगा कि उससे एवं उनको उस विषय का ज्ञान नहीं था। इससे उस 'अनिवास च्या' में उनकी सर्वज्ञता खिरहत हो जायगी। अतः यदि अदृष्ट के किसी अधिष्ठाता पुरुष की कद्याना भी करेंगे, एवं उनका सर्वज्ञ होना भी संभव हो, तथापि उनका ज्ञान 'प्रमाया' (प्रमा) नहीं हो सकता। जिनका ज्ञान यथार्थ (प्रमा) नहीं है, उस पुरुष को 'अप्रमाया' ही कहा जायगा। 'अप्रमायापुरुष' के उत्रर विश्वास नहीं हिया जा सकता। खुतराम वेद के कर्जा परमेश्वर नहीं हो सकते। अतः वेद के कर्जा रूप में हैश्वर की कर्पना निराधार है।

१. 'सत्वेऽिष तस्याप्रमाय्यत्वात्' इस वाक्य द्वारा जो चौथी विप्रतिपत्ति की सूचना प्रथम स्तवक में दी गयी है, उसी का निराकरय इस चौथे स्तवक में किया गया है। मीमांसक गया 'अनिधगतावाधितार्थविषयकत्व की ही प्रमाज्ञान का जलाय कहते हैं। अर्थात् जो विषय पहले से अवगत न रहे, एवं जिसके विशेष्य में विशेषण का बाध न रहे, वही ज्ञान प्रमा है। स्मृति को नैयायिकगया भी प्रमा नहीं मानते, यदि केवल 'अवाधितार्थविषयकत्व' ही प्रमा का जलया कहेंगे, तो स्मृति में भी प्रमा जलाया की आपत्ति ( अतिव्याति—अधिकव्याति ) होगी। अतः 'अनिधगतविषयस्व' विशेषया देना आवश्यक है। क्यों कि स्मृति नियमतः पूर्वज्ञात विषयक ही होती है।

भ्रत्रोच्यते-

## भ्रव्याप्तेरधिकव्याप्तेरलक्षरामपूर्वदिक । यथार्थानुभवो मानुसनपेक्षतयेष्यते ॥ १ ॥

स्रप्राप्तेरिषकप्राप्ते ... ... ...

इस आक्षेप के उत्तर में हम (नैयायिक) कहते हैं कि 'अपूर्वहरूत्व' अर्थात् अगृहीत ग्राहित्व प्रमा का लक्षण नहीं है, क्योंकि इस लक्षण में आप्ति' एवं 'अधिकव्याति' ग्राहित्व प्रमा का लक्षण नहीं है। यथार्थत्व से युक्त अनुमवस्व ही प्रमा का लक्षण है (यथार्थत्व से युक्त केवल ज्ञानत्व नहीं, क्योंकि इस से स्मृति में अतिब्याप्ति होगी। स्मृति इस लिये प्रमा नहीं है कि उस का तहित तस्प्रकारकत्व रूप प्रमास्व 'अनपेक्ष' अर्थात् स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु कारणीमूत अनुमव में रहनेवाले प्रामाण्य के अधीन है ) हम नैयायिक गण प्रमास्व से युक्त 'अनपेक्ष' ज्ञान को ही प्रमा मानते हैं ।

यहाँ एक प्रश्न सठता है कि 'यथार्थस्व' को ही यदि 'प्रमात्व' का प्रयोजक मानें तो स्मृति भी प्रमा नवीं नहीं होगी। क्योंकि यथार्थत्व है 'तहति तत्प्रकारकस्व' रूप; सो स्मृति में भी है ही। यह भी नियम नहीं है कि स्मृति अवधार्थ ही हो अर्थात् तदमावति तत्प्रकारक ही हो। अतः यथार्थस्व को प्रमास्य का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता।

<sup>1.</sup> श्रिप्वंद्व्यं अर्थात् अगृहीत प्राहिश्व प्रमा का लक्षण है ही नहीं, क्यों कि इसमें अव्याप्ति एवं अतिक्याप्ति दों में ही दों प हैं। प्रमा का यह लक्षण घटादि के आरावाही ज्ञान में नहीं है। सामग्री का सरवलन रहने पर एक ही विषय के एक ही शाकार के कभी कभी कई ज्ञान कुछ चर्णों तक निरन्तर होते रहते हैं। एक ही विषय के एक ही शाकार के ये अनेक ज्ञान 'धारावाहिक' ज्ञान कहलाते हैं। योगिगण जब ध्यान से एकाग्रता का साधन करते हैं, तब इसी प्रकार के ज्ञान उन्हें अनेक आणों तक होते रहते हैं। अतः धारावाहिक ज्ञानों के द्वितीयादिशान अवगतार्थं विषयक ही होते हैं, अतः वे प्रमा नहीं हो सकेंगे। किन्तु 'एक ही ग्राहार का एक ज्ञान प्रमा है, एवं उसी आकार प्रकार के दूसरे ज्ञान प्रमा नहीं हैं, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। एवं प्रमा का यह लक्षण छिक में 'इदं रजतम्' हत्यादि आकार के विपयंगे में भी है, क्यों कि विपयंग कप यह ज्ञान भी पूर्वज्ञात विषयक नहीं है, अतः यह लक्षण विपयंग में अतिक्यास भी है। इसिक्ये यथार्थानुभवत्व ही प्रमा का कक्षण है। प्रमा का यह लक्षण ईश्वर के ज्ञान में भी है ही। सुतराम ईश्वर में अप्रामाण्य की संभावना नहीं है।

न ह्यधिगतेऽर्थं अधिगतिरेव नोत्पद्यते, कारणानामप्रतिबन्धात् । न चोत्पद्य-मानाऽपि प्रमातुरनपेक्षितेति न प्रमा; प्रमाण्यस्याऽतदधीनत्वात् ।

## सि॰ प॰ न हि ग्रधिगते ... ...

ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक वार जाने हुये विषय का पुनः ज्ञान ही न हो, क्यों कि जिन सभी कारणों से एक बार जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है, उन सभी कारणों के रहते उस विषय के ही दूसरे दूसरे ज्ञानों की उत्पत्ति तब तक होती रहेगी, जब तक कोई प्रतिवन्य न उपस्थित हो जाय। अतः एक क्षण के उत्पन्न घट के प्रमाज्ञान के बाद जो उसी प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उन में भी अवश्य ही प्रमात्व है। किन्सु उन ज्ञानों में अन्धिगत विषयकत्त्व नहीं है। अतः अन्धिगत विषयका अधुनीतग्राहित्व प्रमात्व का प्रयोजक नहीं हो सकता।

## न वोत्पद्यमानापि ... ...

ज्ञान में रहनेवाले प्रमास्व को ज्ञाता के प्रयोजन की कोई भ्रपेक्षा नहीं है। ऐसे बहुत से ज्ञान हैं, जिन्हें ज्ञाता नहीं चाहता। अथ च उन ज्ञानों को समी प्रमा मानते हैं। जैसे कि क्याध्रादि के ज्ञान।

इसी अश्न का समावान 'अन्पेचतयेव्यते' इस अन्तिम चरण से किया
गया है। जो स्मृति यथार्थ अनुभव से अपन्न होती है, वही प्रमा होती है। (यह भी
नियम नहीं है कि यथार्थानुभव से अपन्न सभी स्मृतियाँ प्रमा ही होती है) इस
से यह निव्यन्न होता है कि स्मृति की यथार्थता का मूल है, कारणीभून अनुभव की
यथार्थता। अतः स्मृति के यथार्थत्व से होनेवाले सभी व्यवहार उस कारणीभूत
अनुभव के यथार्थत्व से ही उपपन्न हो जांयगे—स्मृति में अलग से प्रमात्व मानने
की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक कारणीभूत अनुभव में यथार्थत्व निर्णीत
नहीं हो जाता, तब तक स्मृति से भी यथार्थत्व सूलक कोई व्यवहार नहीं होता।
अतः जिस ज्ञान की यथार्थता किसी दूसरे ज्ञान की यथार्थता के अधीन न हो,
उसी ज्ञान को प्रमा मानना चाहिये। स्मृति की जो यथार्थता है वह अनुभव की
यथार्थता के अधीन है, अता स्मृति में प्रमा जच्या की अतिव्यासि नहीं है।

1. इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि प्रथम क्षया में ओ घट विषयक जान उत्पत्न होता है, उसी से घटजान से होनेवाले सभी कार्यों का सम्पादन हो ही जायगा। उसके बाद जाता को घटजान की कोई भी 'घपेक्षा' नहीं रहेगी। प्रतः प्रयोजन संपादक होने के नाते प्रथम चयोत्पन्न (प्राथमिक) जान ही प्रमा है, हितीयादिज्ञान प्रमा नहीं है।

नापि पूर्वाविशिष्टतामात्रेगाप्रामाण्यम्; उत्तराविशिष्टतया पूर्वस्याप्यप्रामाण्य-प्रसङ्गात् । तदनपेक्षत्वेन तु तस्य प्रामाण्ये तदुत्तरस्यापि तथैव स्यादविशेषात् । छिन्ने कुठारादीनामिव परिच्छिन्ने नयनादीनां साधकतमत्वमेव नास्तीत्यपि नास्ति । फलोत्पादानुत्पादाभ्यां विशेषात् ।

#### नापिर ... ... -- ...

किसी ज्ञान की अपेक्षा किसी ज्ञान में विशेष या अविशेष का रहना उसके प्रमात्व का प्रयोजक नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो फिर यह भी कहा जा सकता है कि द्वितीयादि ज्ञान चूंकि अप्रमा हैं, एवं प्राथमिक ज्ञान में उन से कोई विशेष नहीं है, अतः प्राथमिक ज्ञान भी अप्रमा है। यदि प्राथमिक ज्ञान के प्रमात्व के लिये उस में उत्तर ज्ञान से किसी विशेष की अपेक्षा नहीं है, तो फिर उत्तर ज्ञानों में प्रमात्व के लिये भी उन में प्राथमिक ज्ञान की किसी विशेष की अपेक्षा क्यों हो ? अतः यह बात नहीं है कि उत्तर ज्ञानों में प्राथमिकज्ञान की अपेक्षा कोई 'विशेष' नहीं है, अतः वे प्रमा नहीं है।

### पू० प० छिन्ने ... ... ...

प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान ही प्रमा है, एवं प्रमा का करण ही प्रमाण है। 'क्रिया' के 'सामकतम' को 'करण' कहते हैं। किन्तु काठ का छेदन हो जाने पर जैसे कि कुठार छेदन किया का 'सामकतम' नहीं रह जाता, उसी प्रकार नयन रूप करण से एक बार घटजान रूप क्रिया की निष्पत्ति हो जाने पर नयन दूसरे क्षणों में उत्पन्न घटजान रूप क्रियाओं का 'सामकतम' ही नहीं रह जाता। मतः उक्त घारावाहिकज्ञान के अन्तर्गत जो द्वितीयादिज्ञान हैं, वे प्रमाणजन्य ही नहीं हैं। मतः वे प्रमा नहीं हैं। इस छिये प्रमास्व का अगुतीतग्राहित्व रूप कक्षण ठोक है।

## सि॰ प॰ फलोत्पादानुत्पादाभ्याम् --- --- ---

काठ के छेदन हो जाने पर जुठार प्रवश्य ही छेदन क्रिया का साधकतम नहीं रह जाता। क्योंकि 'साधकतम' वहीं है जिससे 'कर्म कारक' में प्रकृत क्रिया के फल का उत्पादन हो सके। काठ का जैसा छेदन हो गया रहता है, ठीक वैसा हो छेदन पुन: नहीं हो सकता। काठ के उक्त छेदन के बाद जुठार उक्त छेदन क्रिया का साधकतम नहीं रह जाता। किन्तु एक बार घटजान की उत्पत्ति के बाद मी तत्सहश ही दूसरे घटजान की उत्पत्ति होती है। 'जाक्रिया' का फल है 'ज्ञान की विषयता'। घट में एक बार घटजान की

२. किसी समुदाय का कहना है कि द्वितीयादिष्यों में उत्पन्न उक्त ज्ञानों में प्रथमक्षया में उत्पन्न ज्ञान से कोई 'विशेष' नहीं रहता, श्रतः द्वितीयादिज्ञान प्रमा नहीं है। इसी का खबरन 'नापि' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है।

तत्फलं प्रमैव न भवति, गृहीतमात्रगोचरत्वात्, स्मृतिवदिति चेन्न।
यथार्थानुभवत्वनिषेधे साध्ये बाधितत्वात्।

विषयता के आ जाने के बाद मा जब घट दूसरे घटजान का विषय होता है, तो यह कहना सम्मव नहीं है कि घट रूप कर्म कारक में एक बार घटजानीय विषयता के आ जाने पर पुन: दितीयघट ज्ञान की विषयता की उत्पत्ति नहीं हो सकती'। अतः चक्षु से एक बार घटजान की उत्पत्ति के होने में कोई बाधा नहीं है। तस्मात् दितीयादि ज्ञान भी चूँकि इन्द्रिय रूप प्रमाण से उत्पन्न होते हैं, अतः वे ज्ञान अवश्य ही प्रमा हैं। किन्तु उन में अग्रहीतप्राहित्व नहीं हैं, अतः घारावाहिकज्ञान में जो अध्याप्ति दी गयी है, वह ठीक है।

पू० प० तत् फलस् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'तत्' प्रयात् घारावाही ज्ञान के अन्तर्गत द्वितीयादि ज्ञान रूप फल 'प्रमा' नहीं है, क्योंकि वे (फल रूप ज्ञान) 'ग्रहीतग्राही' हैं। ग्रहीतग्राही ज्ञान रूप फल प्रमाण (प्रमा के करण) से उत्पन्न होने पर भी प्रमा नहीं होते, जैसे कि स्मृति रूप फल। ग्रत: उक्त द्वितीयादिज्ञान प्रमालक्षण के लक्ष्य ही नहीं हैं।

सि॰ प॰ यथार्थानुभवत्वनिषेघे \*\* \* \*\* \*\*\*

(कथित 'प्रमैव न भवति' इस साध्यबोधक वाक्य में जो 'प्रमा' शब्द प्रयुक्त है, उसका कौन सा अर्थ धमिप्रेत है ? (१) यथार्थानुभवत्व अथवा (२) मग्रहीतप्राहित्व धथवा (३) प्रमा का व्यवहार।

- (१) इनमें प्रथम अर्थ के अनुसार अनुमान का आकार होगा। 'तत्' अर्थात् ''द्वितीयादिज्ञानरूप' फलम् यथार्थत्वामाववत् ग्रहीतग्राहित्वात्'' किन्तु इस अनुमान का साध्य 'यथार्थानुमवत्वामाव' पक्ष में वाधित है। क्यों कि ये द्वितीयादिज्ञान भी प्रथमज्ञान के समान विषयक ही हैं। जो प्रकार विशेष्य प्रथमज्ञान में हैं, वे ही द्वितीयादि ज्ञानों में भी हैं। यथार्थत्व है, तद्वित तत्प्रकारकत्व रूप। यदि प्राथमिकज्ञान में यह प्रमात्व है, तो उसी के समान प्रकार विशेष्यक द्वितीयादिज्ञानों में भी प्रमात्व अथवा यथार्थत्व है ही। इस प्रकार यथार्थनुमवत्व के रहने से उक्त पक्ष में यथार्थानुमवत्वामाव रूप साध्य नहीं है। अतः इस अनुमान में बाघ दोष स्पष्ट है।
- (२) दूसरा धर्यं मानने पर अनुमानवाक्य का यह धाकार होगा 'तत्' दितीयादि-ज्ञानरूपं फलम् ग्रहीतग्राही ग्रहीतग्राहित्वात्' इस अनुमान में सिद्धसाधन एवं साध्यसमत्व ये दो दोष हैं। हेतु को पहिले से ही पक्ष में निश्चित रहना आवश्यक हैं। तदनुसार यदि 'ग्रहीत-ग्राहित्व' रूप हेतु उक्त दितीयादज्ञान रूप पक्ष में सिद्ध है, तो फिर साध्य भी सिद्ध ही है।

ग्रनिधगतार्थत्वे सिद्धसाधनात्, साध्यसमत्वाच्च । व्यवहारनिषेधे तिन्निमित्त-विरहौपाधिकत्वात्, बाधितत्वाच । न चानिधगतार्थत्वमेव तिन्निमित्तम् ।

क्यों कि उक्त साध्य और हेतु दोनों अभिन्न हैं। अतः सिद्धसाधन दोष अनिवार्य है। यदि पक्ष भे प्रहीतप्राहित्व रूप हेतु सिद्ध नहीं मी है तथापि दोनों में अभेद तो है ही। साध्य और हेतु का 'अविशेष' अर्थात् अभिन्न होना ही 'साध्यसम' दोष है। तस्मात् प्रमा' शब्द के द्वितीय पर्य के अनुसार अनुमान में सिद्धिसाधन एवं साध्यसम इन दोषों के कारण अप्रमात्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

(३) 'प्रमा' शब्द के तीसरे अर्थ के प्रसङ्ग में यह कहना है कि 'व्यवहार' शब्द की मर्थ है 'शब्द प्रयोग'। जो प्रकृत में 'प्रमाशब्दवाच्यत्व' रूप होगा। तदनुसार अनुमान वाक्य का यह स्वरूप निष्पन्न होता है 'तत' अर्थात् फछीभूतम् द्वितीयादिज्ञानम् प्रमापद-वाष्यत्वामाववत् अगृहीसग्राहित्वात्' इस अनुमान में 'तन्निमित्त विरहः प्रयत् प्रमापद का प्रवृत्तिनिमित्त का विरहं रूप' 'उपावि' एवं 'बाध रे' ये दो दोष हैं।

पूर पर न चानिधगताथम् ... ... ...

'सम्बद्धित तत्प्रकारकत्वामुभवत्व' स्वरूप धर्म प्रमा पद का प्रवृत्तिनिसित्त नहीं है, किन्तु 'मग्रहीतग्राहित्व' ही प्रमा पद का प्रवृत्तिनिसित्त है। अतः जितने ज्ञान अग्रहीतग्राही हैं, वे ही प्रमा पद के वाष्य अर्थ हैं। इसलिये प्रमापदप्रवृत्तिनिसित्तामाव वास्तव में 'अग्रहित ग्राहित्वामाव' ही है। अतः उक्त अनुमान में उपाधि दोष नहीं है, क्योंकि प्रमापदवाच्यत्वामाव क्य साध्य की व्यापकता के रहने पर भी 'मग्रहीतग्राहित्वमाव' फलतः ग्रहीतग्राहित्व क्य हेंतु का व्यापक ही है। क्योंकि स्व-स्व का व्यापक होता ही है। प्रकृत उपाधि एवं हेतु दोनों एक हैं, क्योंकि प्रमापदप्रवृत्तिनिमित्तामाव क्य उपाधि का पर्यवसित अर्थ 'ग्रहीतग्राहित्व' ही होता है। अतः उक्त अनुमान में प्रमा पदप्रवृत्तिनिमित्तामाव क्य उपाधि दोष नहीं है।

<sup>1.</sup> सीड्यब्यापकरें सेति साधनाव्यापकरव है 'डेपाधि'। प्रकृत में साध्य है प्रमापद-वार्ष्यत्यामान उसका अधिकरें हैं अप्रमाज्ञान, उसमें प्रमापद्वाञ्यस्यामान रूप उपाधि है, जतः प्रमापद्वाष्यस्यामान में साध्य का व्यापकरेन है। एवं हेतु है अप्रदीत प्राहित्य उसका अधिकरण है पक्षीभूत उक्त द्वितीयादिज्ञान, उनमें प्रमापद का प्रवृत्ति-निमित्त को तद्वतितःप्रकारकरंच वह भी है—इसक्तिये उसमें प्रमापद के प्रवृत्तिनिमित्त का सभाव नहीं है, इसक्तिये प्रमापद के प्रवृत्तिनिमित्त के सभाव में साधन का अस्मापकरें भी है।

रे. उक्त अनुमान में बांच दोष स्पष्ट है, क्योंकि—ठक्त द्वितीयादिशानों में भी प्रमापद का व्यवहार होता ही है। अतः उन गृहित्तिमाही द्वितीयादिशानों में प्रमापद्वाक्यत्वा-साव वहीं है, क्योंकि उनमें प्रमापद वाक्यत्व ही है।

विपर्ययेऽपि प्रमान्यवहारप्रसङ्गात् । नाऽपि यथार्थत्वविशिष्टमेतदेव; धारावहन-बुद्धयव्याप्तेः । न च तत्तत्कालकलाविशिष्टतया तत्राप्यनिधगतार्थत्वमुपपादनीयम्; क्षरारोपाधीनामनाकलनात् ।

#### सि॰ प॰ विपयंयेऽपि - \*\*\* --- \*\*\*

जो घर्म चिस पद का प्रवृत्तिनिमित्त होता है, उस घर्म से युक्त अर्थ ही उस पद का वाच्य होता है। घट पद का प्रवृत्तिनिमित्त है घटत्व, इसिल्ये घटत्व से युक्त घट रूप प्रथं घटपद का वाच्य है। इस नियम के अनुसार जो घर्म प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त होगा, उस घर्म से युक्त वस्तु प्रमा पद का वाच्य भी घवश्य होगा। अग्रहीतप्राहित्व रूप धर्म (प्रायमिक) विपर्ययात्मक ज्ञान में भी है। यदि अग्रहीतप्राहित्व को प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त मानेंगे तो अग्रहीतप्राहित्व रूप धर्म से युक्त उक्त विपर्यय को प्रमा पद का वाच्य अर्थ मानना होगा। अतः विपर्यय रूप अप्रमाजान में भी प्रमा पद का स्वारसिक प्रयोग होने छगेगा। अतः विपर्यय रूप अप्रमाजान में भी प्रमा पद का स्वारसिक प्रयोग होने छगेगा। अतः वग्रहीतग्राहित्व प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं हो सकता।

नापि ... ... ...

केवस्त्र 'सगृहीतग्राहित्व' प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त मले ही न हो सके, किन्तु यथार्थत्व विधिष्ट अगृहीतग्राहित्व को प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त मान कर विपर्यंय में प्रमा पद के स्वारसिक प्रयोग की ग्रापत्ति को दूर किया जा सकता है।

#### सि० प० घारावहन \*\*\* \*\*\* \*\*\*

घारावाहिक बुद्धियों में अर्थात् उक्त दितीयादि जानों की घारा के प्रश्येक ज्ञान में प्रमा पद का स्वारसिक प्रयोग होता है। किन्तु इन जानों में उक्त 'विशिष्ट' प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूप घर्म नहीं है, क्योंकि उनमें प्रगृहीतग्राहित्व नहीं है। उनके विषय प्राथमिक ज्ञान के द्वारा गृहीत हैं। प्रतः उक्त कथन भी ठीक नहीं है।

#### न च -- ... ... ---

प्रथम ज्ञान में जितने विषय भासित होते हैं, दिवीयादि ज्ञानों में उन विषयों के अतिरिक्त उन ज्ञानों के आश्रयीभूत काल भी भासित होते हैं। काल रूप यह विषय प्राथमिक ज्ञान से अवगत नहीं रहता है। अतः उक्त क्षण रूप अनिषगत विषयक होने से दितीयादि ज्ञान मी भूनिषगतार्थ विषयक हैं। इसिलये उनमें भी अगृहीतग्राहिस्य भी है, यथार्थस्य तो है ही। अतः उक्त ज्ञानों में उक्त विशिष्ट प्रयुक्तिनिमित्त की सत्ता में कोई विवाद नहीं है।

#### प० स० क्षणोपाधीनासु ... -- ...

द्वितीयादि ज्ञानों में उनके आश्रयीमूत क्षणों का मान नहीं होता है। अर्थात् क्षण रूप काल भाजय होने पर भी वे उन ज्ञानों के विषय नहीं है। अतः द्वितीयादि ज्ञानों में भी उक्त क्षणविषयकत्व रूप विशेष से भी अग्रहीतग्राहित्व का उपपादन नहीं किया जा सकता। न चाज्ञातेष्विप विशेषगोषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशत इति कल्पनीयस्; स्वरूपेण तज्जननेऽनागतादिविशिष्टताऽनुभवविरोधात् । तज्ज्ञानेन तु तज्जनने सूर्यगत्यादीनामज्ञाने तिद्वशिष्टताऽनुत्पादात् ।

### पू० प० न चाजातेषु \*\* \*\* \*\*\*

विशेषण से विशेष्य में 'विशिष्टता' नाम के एक धर्म की उत्पत्ति होती है। विशिष्टता की यह उत्पत्ति ज्ञात विशेषण से भी होती है, अज्ञात विशेषण से भी होती है। जो विशेषण विशेष्य के ज्ञान में स्वयं नहीं भी भासित होते हैं, तथापि उनकी विशिष्टता अवश्य भासित होती हैं। अतः दितीयादि ज्ञानों के वाध्ययीमूत क्षण की विशिष्टता भी उनमें अवश्य उत्पन्न होती हैं, एवं भासित भी होती है। प्राथमिक ज्ञान के विषय एवं दितीयादिज्ञानों के विषय यद्यपि स्वरूपतः एक ही हैं, तथापि प्रथमक्षणविशिष्ट घटादि एवं दितीयक्षणवृत्ति घटादि दोनों भिन्न हैं। अतः घारावाहिक ज्ञान के घटक प्रत्येक ज्ञान का तत्तास्क्षणविशिष्ट विषय भिन्न-भिन्न ही है। इस प्रकार उनमें से कोई भी ज्ञान अधिगतार्थविषयक नहीं है। अतः घारावाहिक ज्ञान में अग्रहीत ग्राहित्व के रहने में कोई अनुपपत्ति नहीं है।

### सि० प० स्वरूपेगा ? -- -- ---

'स्वरूपतः' अर्थात् केवल विशेषण से, फलतः विशेष्य में विद्यमान वर्म मात्र से विशेष्य में 'विशिष्टता' की उत्पत्ति मानें, एवं उसका मान विशिष्टबुद्धि में मानें तो अनिधगत घट में 'सनागतत्व' की जो स्वारसिक प्रतीति होती है, वह अनुपपन्न हो जायगी। क्योंकि उस समय घट की सत्ता ही नहीं है, फिर खनागतत्व रूप विशेषण कहीं 'स्वविशिष्टता' का संपादन करेगा? अत। यह भी पक्ष ठोक नहीं है।

#### तज्ज्ञानेन ••• •••

यदि विशेषण के ज्ञान से विशेष्य में 'विशिष्टता' की उत्पत्ति मानेंगे, तो प्रकृत द्वितीयादि ज्ञानों के विशेष्य में तत्काल 'विशिष्टता' की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सूर्यादि की गति हो काल की ज्ञापिका हैं। सूर्यादि की गतियाँ अत्यन्त सुक्ष्म हैं। अतः स्थानान्तर प्राप्ति से उक्त गतियों की अनुमिति ही होती है। क्षण की ज्ञापिका ये गतियाँ अपनी अत्यन्त सुक्ष्मता

१. इस समाधान सन्दर्भ को समम्रने के लिये पूर्वपक्षी के उक्त कथन के प्रसङ्ग में यह विकल्प उपस्थित करना चाहिये कि (१) विशेष्य में उक्त विशिष्टता की उत्पत्ति केवल विशेषया से होती है ! इनमें प्रथम पक्ष का खरदन 'स्वक्पेया' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है । पूर्व 'तल्ज्ञानेन' इत्यादि से द्वितीय पक्ष खरिवत द्वारा है ।

न चैतस्यां प्रमाण्मस्ति । नन्वनुपकार्यानुपकारकयोविशेषण्विशेष्यभावे कथमतिप्रसङ्गो वारणीयः ? व्यवच्छित्तिप्रत्यायनेन, व्यवच्छित्तौ स्वभावेन । म्रन्यथा तवाप्यनवस्थानादिति ।

के कारण द्वितीयादि (प्रत्यक्षात्मक) ज्ञानों में भासित नहीं हो सकती। अतः उस समय काल रूप विशेषण का ज्ञान संभव हो नहीं है। यदि उक्त द्वितीयादि ज्ञानों में खनिषगतविषयत्व के संपादन के लिए ही उनमें काल के वैशिष्ट्य का भान मानना है, और वह मान संभव नहीं है, तो फिर विशेषण से विशेष्य में 'विशिष्टता' नाम की किसी यस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार करना ही व्यर्थ है।

न चैतस्याम् \*\* \*\* \*\*\*

इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि 'विशेष्य में विशेषण के द्वारा विशिष्टता नाम की किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है'।

पू० प० नन्वनुपकार्यं \*\*\* \*\*\* \*\*\*

विशेषण वहीं हो सकता है जो 'विशेष्य का कोई 'उपकार' कर सके। विशेष्य में केवल विद्यमान रहने से ही विशेषण नहीं हो जाता। यदि ऐसा स्वीकार करे तो भूतल रूप विशेष्य का जैसे कि घट विशेषण है, उसी प्रकार भूतल में रहने वाले प्रमेयत्वादि उसके विशेषण हो जाँयगे। इस अतिप्रसङ्ग को हटाने के लिए मानना होगा कि विशेष्य में विद्यमान रहकर जो उसके किसी उपकार का संपादन कर सके वही 'विशेषण' है। यह 'उपकार' विशेष्य में 'विशिष्ठता' नाम की वस्तु के उत्पादन को छोड़कर और कुछ नहीं है। अतः किन्हीं दो वस्तुमों में विशेष्यविशेषण भाव को स्वीकार करने के लिए दोनों में उपकार्य-उपकारभाव का मानना भी आवश्यक है। इसका पर्यवसान ही विशेष्य में विशेषण से विशिष्ठता नाम की वस्तु के उत्पादन को स्वीकार करने में होती है। अतः 'विशिष्ठता' मानाणक नहीं है।

सि॰ प॰ व्यवखित्तिप्रत्यायनेन ... ...

विशेष्यविशेषणभाव के लिए उपकार्योगकारकभाव का स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, विशेषण का प्रयोजन है विशेष्य को उसके सजातीयों से पृथक् रूप में समझाना, स्व

१. 'न चा जातेषु' इश्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'विशेष्य में विशेषया के द्वारा विशिष्ठता नाम की कोई वस्तु उत्पन्न होती है' इस पक्ष के बावक युक्तियों का प्रदर्शन किया गया है। किन्तु इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि यदि उक्त पक्ष प्रमाया के द्वारा सिन्द है, तो फिर सहस्तों बाधक उसको अन्यथा नहीं कर सकते। इसिन्निये आचार्य ने 'न चैतस्याम्' यह सन्दर्भ लिखा है। अर्थात् उक्त सिन्दान्त के बाधक प्रमाया ही केवल नहीं है किन्तु साधकप्रमाण का अभाव भी है।

### ज्ञाततैवोपाधिरिति चेत् ?

में स्वेतर भिन्नत्व की बुद्धि ही 'ब्यविच्छिरि। अथवा 'ब्यवच्छेद' है। मूतल का घट रूप विशेषण अपने आश्रयीभूत मूतल प्रदेश की घटशून्य अन्य प्रदेशों से विलक्षण रूप से उपस्थित करता है। यह कार्य मूतल में रहने वाले घट के ढारा ही हो सकता है, उसी में रहने वाले प्रमेयत्वादि धर्मों के द्वारा नहीं। क्यों कि प्रमेयत्वादि तो व्यवच्छेद्य स्वरूप घट शून्य प्रदेशों में भी हैं।

कहने का ग्रमिषाय यह है कि 'ग्यविन्छित्ति' प्रत्यय की उत्पन्न करना ( व्यविन्छित्ति-प्रत्ययजनकरव ) ही 'विश्वेषण का लक्षण है। यह लक्षण कथित घटादि में हैं, श्रतः वे विश्वेषण हैं, प्रमेयत्वादि में नहीं है, अतः वे भूतल के विश्वेषण नहीं हैं। यह काम तो विश्वेष्य में विश्वेषण के सम्बन्ध को मान लेने से ही अच्छी रीति से सम्पन्न हो सकता है। इसके लिए विश्वेष्य में विश्वेषण के द्वारा विश्विष्ठता नाम के किसी पदार्थ की उपरत्ति की स्वीकार करना आवश्यक नहीं हैं।

'अन्यया' यदि विशेषण का विशेष्य में सम्बन्ध के रहते हुये भी वह अपने व्यच्छितिप्रस्यय' रूप कार्यं को न कर सके तो फिर उक्त 'विशिष्टता' को स्वीकार करने पर भी यह
प्रश्न उपस्थित होगा कि यह 'विशिष्टता' अपने आश्रयी भूत विशेष्य में ज्यवच्छित्तिप्रस्यय
रूप 'उपकार' का सम्पादन ही किस प्रकार करेगी ? यदि विशेष्य में उस विशिष्टता के द्वारा
भी किसी अविरिक्त वस्तु की उत्पादन के विना भी यदि 'अववच्छित्त' प्रत्यय रूप अपने कार्य
का संपादन कर सकती है, तो फिर विशेषण भी विशेष्य में केवल अपने सम्बन्ध से ही
अवविष्ठिति प्रत्यय का उत्पादन कर सकता है, इसके लिये विशेषण से विशेष्य में 'विशिष्टता'
नाम के किसी पदार्थं के उत्पादन को स्वोकार करना अनावश्यक है।

### पू० प० जाततेव -- -- --

घटजान के बाद 'जातो घटा' इस आकार की प्रतीति को सभी मानते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा मानता होगा कि घारावाहिकज्ञानों में से जो पहिला ज्ञान है, उसमें मासित होनेवाले घट में जातता नहीं है। अतः यह घटजान ज्ञातता से रहित घट विषयक है। दिवीयादि ज्ञानों में भो यद्यपि वही घट मासित होता है, उस समय घट में प्रथमज्ञान से ज्ञातता की उत्पत्त हो गयी रहती है। अतः दिवीयादि ज्ञान प्रथमज्ञान से उत्पत्न ज्ञातता से युक्त घट विषयक हैं। प्रथमज्ञान के द्वारा केवल घट ही अवगत है, ज्ञातता नहीं। अतः दिवीयदिज्ञान 'ज्ञातता' रूप अनवगत विषयक हैं। इसी प्रकार तृतीयज्ञान में दो ज्ञातताओं का मान होता है, एक है प्रथमज्ञानजन्य ज्ञातता जो दिवीयज्ञान में मासित होने के कारण 'खवगत' है। दूसरी है दिवीयज्ञानजन्य ज्ञातता जो पहिले से अवगत नहीं है।

न, निराकरिष्यमाण्त्वात् । तत्सद्भावेऽपि वा स्मृतेरपि तथैव प्रामाण्यप्रसङ्गात् । जनकागोचरत्वेऽप्युत्तरोत्तरस्मृतौ पूर्वपूर्वस्मरण्जनितज्ञातताऽवभासनात् ।

अत: तृतीयज्ञान भी अनवगत विषयक है ही। इसी प्रकार घारावाहिक चतुर्थादि ज्ञानों में अनवगत विषयकत्व का सम्पादन करना चाहिये। अतः प्रमा का 'अपूर्वंडक्त्व' स्रक्षण घारावाहिकज्ञानों में अब्यास नहीं है।

### न, निराकरिष्यमाण्यात् ... ... ...

(१) (पहिली बात यह है कि जातता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है) जातता ही आगे (श्लोक ३) खण्डनीय है।

### तत्सःद्भावेऽपि ... ...

यदि ज्ञातता की सत्ता को स्वीकार भी करलें, एवं उक्त द्वितीयादि ज्ञानों में ज्ञातता रूप अनिषगत विषय का भान मान कर उनमें प्रामाण्य का सम्पादन करें, तो फिर इसी रीति से स्मृति में भी प्रामाण्य को स्वीकार करना होगा। अर्थात् उक्त अपूर्वंहक्त रूप प्रमा लक्षण स्मृति में भिविव्याप्त हो जायगा। र

#### जनकागोचरस्वेऽपि ••• ••• •••

(मीमांसक कह सकते हैं कि उक्त अतिब्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि नियमानुसार स्मृति में उतने ही विषय भासित हो सकते हैं, जिनका पूर्वानुभव में मान हो चुका हो। पूर्वानुभव में ज्ञातता का भान नहीं होता, अतः स्मृति में ज्ञातता का मान हो ही नहीं सकता। अतः स्मृति ज्ञातता का अनि अनिष्य अनिष्य नहीं है, किन्तु पूर्वानुभव के द्वारा ज्ञात

<sup>1.</sup> इस सन्दम का 'उपाधि' पद का अर्थ है 'अनिधात विषयत का प्रयोजक विशेष धर्म'। अर्थात् 'ज्ञतता' ही धारावाहिकज्ञानों में 'अनिधातविषयत्व' का प्रयोजक विशेष धर्म है।

२. अशिष यह है कि अनुभव के द्वारा पहिले को विषय आत रहता है, स्मृति उसी विषय की होती है। अतः स्मृति के जितने भी विषय होंगे वे सभी पूर्वांतुभव के विषय होने से ज्ञातता से भी अवश्य युक्त होंगे। किंग्तु यह 'श्चातता' पूर्वांतुभव के द्वारा आत नहीं रहती है। अतः एतद्विषयक स्मृति रूप ज्ञान अनवगतार्थं विषयक हो जायगी। अतः बिस स्मृति में प्रमात्व के वारण के खिये आप प्रमा के ज्ञायगी में अगृशीतग्राहिस्व विशेषण देते है, प्रमात्व काचण की वह अतिस्थासि उक्त विशेषण देते पर भी है ही। अतः उक्त विशेषण को ही वैयथ्यं हो जायगा।

ग्रस्तु वा प्रत्यक्षे यथा तथा, गृहीतिवस्मृतार्थंश्रुतौ का वार्ता ? ग्रप्रमैवाऽसा-विति चेत्; गतिमदानीं वेदप्रामाण्यप्रत्याशाया ?

विषयक ही है। अतः स्मृति अनिधगत विषयक नहीं है, इस लिये स्मृति में प्रमा लक्षण की प्रतिव्याप्ति नहीं है। किन्तु यह समाधान भी ठीक नहीं है क्योंकि—

### उत्तरोत्तरस्प्रती ··· -- ··· --

जिस प्रकार घारावाहिक अनुभव होता है, उसी प्रकार स्मृति की भी घारा होती है। एवं जिस अनुभव के बल पर अनुभव के विषय में अनुभव से जातता का उत्पत्ति माननी पड़ती है, उसी प्रकार अनुभव के बल पर हो स्मृति के विषय में स्मृति से 'स्मृतता' (रूप जातता) की उत्पत्ति भी माननी होगी। इससे घारावाहिक स्मृतियों की जो दूसरी तीसरी स्मृतियों होंगी, उनमें प्रमा लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि ये स्मृतियों भी 'स्मृतता' रूप जातता विषयक हैं। यह स्मृतता पूर्व से ज्ञात नहीं है। अतः यदि जातता के द्वारा घारावाहिक दितीयस्मृति में अतिव्याप्ति के वारण का प्रयास करेंगे, तो घारावाहिक स्मृति की दितीयादिस्मृतियों में अतिव्याप्ति हो जायगी।

### (३) अस्तु वा · · · · ·

जिस श्रुति से एकबार शाब्दबोध हो चुका है, बाद में उस श्रुति का अर्थ विस्मृत भी हो जाता है। फिर उसी श्रुति के सुनने से पुरुष को उस श्रुति के अर्थ का प्राथमिक ही बोध होता है। यह दितीय बोध भी 'प्राथमिक शाब्दबोध' हो है, अतः उसमें अग्रुहीतग्राहित्व घटित प्रमा छक्षण की अध्याप्ति अनिवार्थ है।

### पूर् पर अप्रमेव सा \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त बितीय प्राथमिक कान 'धप्रमा' ही है, अतः प्रमा स्वकाण का वह स्वध्य ही नहीं है, फिर अव्याप्ति कैसी ?

### सि० प० गतम् --- --- ...

तो फिर मीमांसकों को वेद प्रामाण्य की आशा को छोड़ ही देनी उचित होगी। क्योंकि उनके मत से संसार खनादि एवं अनन्त है, एवं वेद नित्य हैं। आत्मा भी नित्य है। ऐसी स्थित में जिस समय जिस पुरुष को 'स्वर्ग कामो यजेत' इस वाक्य से बोध होगा, उससे पूर्व भी उसी विषय का उसी प्रकार का बोध अवश्य हुआ रहेगा। फलतः अतियों से होनेवाले सभी बोध 'ग्रहीतग्राही' ही होंगे। अतः वेदार्थ विषयक सभी बोध अप्रमा हो खायेंगे। अतः वेद के प्रामाण्य की आशा छोड़ देनी होगी।

न ह्यनादौ संसारे 'स्वर्गंकामो यजेते' ति वाक्यार्थः केनचिन्नावगतः । सन्देहेऽपि प्रामाण्यसन्देहात् । न च तत्रापि कालकलाविशेषाः परिस्फुरन्ति । न चैकजन्मावच्छेदपरिभाषयेदं लक्षरणम् ।

#### सन्देहेऽपि \*\*\* • • •

(यदि मीमांसक ऐसा कहें कि यह कोई निश्चित नहीं है कि जिस पुरुष को जिस समय श्रुत्यर्थ का बोध होगा, उससे पूर्व भी उस पुरुष को श्रुर्थ्य विषयक बोध अवश्य हुआ होगा। अतः श्रुत्यर्थ विषयक सभी बोधों में अग्रहीतग्राहित्व सन्दिग्ध है, निर्णीत नहीं। इसका यह समाधान है कि मीमांसकों के मत से) सृष्टि चूंकि अनादि है, एवं वेद और बातमा दोनों ही नित्य हैं, श्रतः प्रत्येक व्यक्ति के वेदार्थ विषयक बोध में यह सन्देह खवश्य होगा कि 'इसका विषय कदाचित पूर्व जात न हो, इस व्यक्ति को कदाचित पहिले भी इसका ज्ञान म हो गया हो। जिसका निश्चय जिसके निश्चय का कारण होता है, उसका संध्य भी उसके संध्य का कारण होता है। अर्थात् व्याप्य का संध्य व्यापक के संध्य का कारण होता हैं (जैसे कि घूम का निश्चय विद्वा के निश्चय का कारण हो, अतः घूम का संध्य भी विद्वा संध्य का कारण होता हैं)। प्रकृत में ज्ञान में अग्रहीतग्राहित्व का निश्चय यदि ज्ञान में प्रमात्व निश्चय का कारण है, तो ज्ञान में प्रमात्व निश्चय का संध्य भी ज्ञान में प्रमात्व के संध्य को अवश्य हो उत्पन्न करेगा।

#### न च तत्रापि \*\*\* \*\*\*

(यदि यह कहें कि जिस प्रकार घारवाहिक ज्ञानों के खन्तर्गत विसीयादि ज्ञानों में स्वाझयीभूत काल क्ष्म अनवगत विषय के परिस्फुरण से अग्रहीतग्राहित्व का सम्पादन कर आये हैं, उसी प्रकार वेदार्थ विषयक इन धाब्दबोधों में भी स्वाझयीभूत काल के परिस्फुरण से ही अग्रहीतग्राहित्व का संपादन कर लेंगे, तो सो भी संभव ) नहीं होगा, क्योंकि 'स्वर्गकामो-यजेत' इत्यादि शब्दजनित बोधों में स्वर्गादि विषयों के आखयीभूत काल का परिस्फुरण अनुभव के विरुद्ध है।

### न चैक ... ...

एक पुरुष की एकजन्म की अविध में बो प्रमाज्ञान उत्पन्न होता है, 'अग्रहीतप्राहित्य' उसी प्रमाज्ञान का स्नक्षण किया गया है। अतः सृष्टि की अनादि होने से जो प्रन्य जन्म के सम्बेदार्थ विषयकज्ञान से इस जन्म के वेदार्थ विषयकज्ञान में ग्रहातग्राहित्व की कोई सम्मावना नहीं है ।)।

श्चांत् प्तजनगाविषक प्रवद्वयक्ति के एति द्विषयक प्रमाञ्चान का सक्षय है, एतद्वयक्ति का एतजनगाविषक प्रविद्वयकञ्चानागृहीति विषयक्ता । अतः सम्यजनम के वेदार्थं विषयक्षोध में गृहीतमाहित्व की आपित्त नहीं दी जा सकती ।

तत्राप्यनुभूतिवस्मृतवेदार्थं प्रति ग्रप्रामाण्यप्रसङ्गात् । कथं तींह स्मृतेर्व्यं-वच्छेदः ?। ग्रननुभवत्वेनैव। यथार्थो ह्यनुभवः प्रमेति प्रामाणिकाः पश्यन्ति। 'तत्त्वज्ञानात्' इति सूत्रणात्। 'ग्रव्यभिचारिज्ञानमि'ति च।

यह समाधान भी उचित नहीं है, क्योंकि (१) पहिली बात यह है कि एकजन्म के प्रमाज्ञान के लिये प्रमा का एक लक्षण करना ही अनुचित है। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा मान भी लिया जाय, तथापि यह कहने का अवसर है कि जिस पुरुष को इसी जन्म में अनुभूत वेदार्थ रूप विषय का विस्मरण इसी जन्म में हो गया है, उस व्यक्ति को वेदों में अप्रामाण्य की आपत्ति होगी ही। अतः प्रमा के लक्षण में अग्रहोंत ग्राहित्व रूप विद्येषण देना ही अनुचित है।

पू० प० कथं तहि --- --- ---

यदि प्रमा के छक्षण में अगृहीत प्राहित्य विशेषण न देंगे, तो स्मृति में प्रमात्य व्यवहार का प्रतिरोध कैसे होगा ?

सि० प० 'ग्रननुभवत्वेनेव ••• -- •••

स्पृति चूँ कि अनुभव से भिन्न है, केवल इसी से उसमें प्रमात्य का व्यवहार नहीं होता है। तहित तत्प्रकारकानुभवत्व ही प्रमा का लक्षण प्रामाणिकों को प्रभिन्नत है। क्योंकि महिष गौतम ने प्रथम सूत्र में 'तत्त्वज्ञानात्' इस वाक्य का एवं 'इन्द्रियार्थ संनिक्तवींत्पन्नम्' इस वाक्य का प्रयोग किया है। र

<sup>1. &#</sup>x27;बनदुमवर्षेनैव' इत्यादि सम्दर्भ के द्वारा बाचार्य ने प्रत्नोक के तीसरे चर्या की व्यक्ता बारक्म की है।

न. इहने का अमित्राय है कि प्रथम स्त्र के द्वारा तरवज्ञान से निःश्रेयस के अधिगम की बात कही है। निःश्रेयस है मोझ। एवं आगे 'तुःख बन्म प्रवृत्ति' इत्यादि स्त्र के द्वारा तरवज्ञान से मोच की उत्पत्ति कम का उपपादन करते हुये महर्षिने कहा है कि तरवज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होता है, एगं मिथ्याज्ञान के नाश से होष, प्रवृत्ति, जन्म इंनके नाश कम से दुःखनिवृत्ति कप मोक्ष की उत्पत्ति होती है। इससे यह फलित होता है कि वश्य के कारयीभूत ज्ञान चूँ कि मिथ्या हैं— अयवार्थ हैं, अतः तरवज्ञान से उनका नाश होता है। तदमाध्याति तत्र्यकारकनुभवास्य ही अयथार्थता है। तरवज्ञान को इस अयथार्थज्ञान का विरोधी अवश्य होना वाहिये। अतः 'तत्वज्ञान' अर्थात् तहतितत्र्यकारकनुभवा ही यथार्थकान है।

ननु स्मृतिः प्रमैव कि न स्यात् ? यथार्थंज्ञानत्वात्, प्रत्यक्षाद्यनुभूतिवदिति चेन्न । सिद्धे व्यवहारे निमित्तानुसरणात् ।

न च स्वेच्छाकित्पतेन निमित्तेन लोकव्यवहारिनयमनम्; ग्रव्यवस्थया व्यवहारिवप्लवप्रसङ्गात्।

पु० प० नन् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि (तद्वतितत्प्रकारकज्ञान रूप) यथार्थज्ञान ही प्रमा है (प्रमा के लक्षण में अनिधात विषयस्व का देना आवश्यक नहीं हैं) तो फिर 'स्मृति' मी यथार्थज्ञान क्यों नहीं हैं ? क्योंकि कुछ स्मृतियाँ भी प्रत्यक्षादि प्रनुभवों के समान ही तद्वति तत्प्रकारक होतीं हैं। एवं ज्ञान तो वे हैं ही।

सि॰ प॰ न, सिद्धे \*\* \*\* \*\*\*

व्वहार के अनुसार (प्रवृत्त ) 'निमित्त' को कल्पना की जाती है। यदि स्मृति में मी प्रामाणिक गण 'प्रमा' पद का प्रयोग रूप व्यवहार करते, तो प्रमा पद के इस प्रकार के प्रवृत्तिनिमित्त की कल्पना की जा सकती थी, जिससे उस प्रवृत्तिनिमित्तभूत धर्म की सत्ता स्मृति में भी रहे। जिससे स्मृति में भी प्रमा पद का व्यवहार हो, किन्तु प्रमाणिकगण स्मृति से भिन्न तद्वतितरप्रकारक ग्रनुभव में ही प्रमा पद का व्यवहार करते आये है। यदि 'परम्परा व्यवहार' रूप 'व्यवस्था' को स्वीकार न कर अपनी इच्छा के ग्रनुसार हो पदों के प्रवृत्तिनिमित्त की कल्पना करें तो छोक व्यवहार में विष्ठव उपस्थित हो जायगा।

षतः प्रभा पद के ऐसे ही प्रवृत्तिनिमित्त की कल्पना करनी पड़ती है, जो स्मृतियों में न रहे, एवं यथार्थ प्रत्यक्षादि अनुभवों में रहे। वह प्रशृतिनिमित्त वर्म है 'तव्वित तत्प्रकारका-नुभवत्व' रूप। तव्वितितत्प्रकारकनुभवत्व रूप यह प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त वर्म पूर्ं कि स्मृतियों में नहीं है, अत: उनमें प्रमा पद का व्यवहार नहीं होता है। क्योंकि स्मृति में तव्वितितत्प्रकारकत्व के रहने पर भी अनुभवत्व नहीं है। अत: स्मृति में प्रमा रूक्षण की अतिव्याप्ति (अग्रहीतप्राहित्व के न देने पर भी) नहीं है।

इसी प्रकार कथित 'शब्यभिचारि शिशेषया से मी प्रमाजान का टक लक्ष्य श्रमिप्रेत जान पहता है। जो शिशेषया गिशेष्य में न रहे, उस विशेष्य में गिशेषया का जान ही 'व्यभिचारि' जान है। इसका प्रयेशसान तदमावावति तरप्रशासकर्य में होता है। इससे स्पष्ट है कि गौतमादि 'प्रामायिक' गया तहति तत्प्रकारकज्ञान को ही यथार्थज्ञान मानते हैं, क्योंकि तत्वज्ञान को मिथ्याज्ञान का शिरोधी होना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब कि प्रमाजान को सहति तरप्रकारकज्ञान रूप माना जाय। न च स्मृतिहेतौ प्रमाणाभियुक्तानां महर्षीणां प्रमाणव्यवहारोऽस्ति, पृथगनुपदेशात् । उनतेष्वन्तर्भावादनुपदेश इति चेन्न । प्रत्यक्षस्यासाक्षात्कारिफलत्वा-नुपपत्तेः, लिङ्गशब्दादेश्च सत्तामात्रेण प्रतीत्यसाधनत्वादिति ।

# न च स्मृति हेती -- · · · ·

(प्रश्न रह जाता है कि प्रमाणिक गण स्मृति में प्रमा पद का प्रयोग (व्यवहार) नहीं करते हैं—इसमें क्या प्रमाण है ? इसका यह उत्तर है कि स्मृति में भी प्रमा पद का व्यवहार यदि महर्षियों को अभीष्ट रहता तो वे स्मृति रूप प्रमा के करणभूत प्रमाण का मी स्वतन्त्र रूप से उल्लेख करते। चूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, अतः यह समझना सरल है कि वे स्मृति में प्रमा पद का व्यवहार वे नहीं करते थे। अतः स्मृति प्रमा नहीं है। पूठ पठ उक्ते पु क्या का व्यवहार वे नहीं करते थे। अतः स्मृति प्रमा नहीं है।

प्रमा के जिन 'करणों' का महर्षियों ने उल्लेख किया है, उन्हीं करणों से स्मृति रूप प्रमा की भी उपपत्ति हो जायगी। अतः उन्होंने स्मृति रूप प्रभा के करणों का अलग से उल्लेख नहीं किया है। अतः स्मृति के करणीभूत प्रमाणों के स्वतन्त्र रूप से उल्लेख न रहने से स्मृति में प्रमास्य का निराकरण नहीं हो सकता।

## सि॰ प्॰ न, प्रत्यक्षस्य · · - -

महर्षि ने प्रत्यक्षादि जिन चार प्रमाणों का उल्लेख किया है, उनमें से किसी से मी स्मृति की उपपत्ति नहीं हो सकती। स्मृति परोक्षाकारक होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से परोक्षाकारक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से स्मृति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रमुमान और शब्द ये दोनों ही प्रमाण स्वयं ज्ञात होकर ही प्रपने प्रपने फल रूप प्रमा ज्ञानों का उत्पादन करते हैं। स्मृति में पूर्वानुमव को छोड़कर प्रन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। अतः अनुमान और शब्द इन दोनों में से भी किसी के करण से स्मृति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपमान प्रमाण से तो स्मृति की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि उससे तो केवल 'श्रक्तिज्ञान' ही उत्पन्त होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से चूंकि स्मृति की उत्पत्ति संभव नहीं है, प्रतः महर्षि के स्मृति रूप प्रमा के लिये स्वतन्त्र रूप से किसी प्रमाण के अनुस्लेख से यह समझा जा सकता है कि स्मृति में वे प्रमा पद का व्यवहार नहीं करते थे।

एवं व्यवस्थिते तक्यंतेऽपि। यदियमनुभवेकविषया सती तन्मुखनिरीक्षिणेन तद्ययार्थंत्वायथार्थंत्वे अनुविधीयमाना तत्प्रामाण्यमव्यवस्थाप्य न यथार्थंतया व्यवहर्नुं शक्यत इति। व्यवहारेऽपि पूर्वानुभव एव प्रमितिरनपेक्षत्वात्। न तु स्मृतिः, नित्यं तदपेक्षणात्। असमीचने ह्यनुभवे स्मृतिरिप तथैव। नन्वेवमनुमानमप्यप्रमाण-मापद्येत, सूलप्रत्यक्षानुविधानात्। न। विषयभेदात्।

### एवं स्थिते ... ... ( चतुर्थं चरण की व्याख्या )

यद्यपि उक्त रीति से स्मृति में अप्रभात्व की सिद्धि की जा जुकी है, तथापि 'तर्क' के द्वारा मी स्मृति में अप्रभात्व की उपपित्त इस प्रकार की जा सकती है कि स्मृति में वे ही विषय मासित होते हैं, जिनका मान उसके कारणी भूत पूर्वानुभव में हो जुका रहता है। अतः पूर्वानुभव थिद प्रमात्मक होगा, तभी तज्जनित स्मृति प्रमा होगी। इसिल्ये स्मृति को यद्यार्थता या प्रमात्व पूर्वानुभव की यद्यार्थता के प्रधीन है। (स्मृति के प्रमात्व में जो पूर्वानुभव गत यद्यार्थत्व की अधीनता है, वही स्मृति का अपनी यद्यार्थता के लिये पूर्वानुभव का मुह जोहना है)।

सुतराम् किसी स्मृति में तब तक प्रभात्व स्थिर नहीं हो सकता, जब तक कि उसके कारणीमूत पूर्वानुमन का प्रभात्व स्थिर न हो जाय। इस प्रकार चूं कि स्मृति का प्रभात्व पूर्वानुमन के प्रभात्व के स्रवीन है, अत: स्मृति में जो प्रभा पद का व्यवहार या प्रयोग होगा, उसके छिए मो पूर्वानुभन का प्रामाण्य अपेक्षित होगा। ध्रतः स्मृति के मूलभूत पूर्वानुभन में ही प्रभात्व एवं प्रभा पद का प्रयोग (व्यवहार) उचित है, पूर्वानुभन सापेश स्मृति में नहीं।

एवं अनुभव यदि 'असमीचीन' रहेगा अधनात्मक रहेगा, तो उससे होने वाली स्मृति भी अप्रमा ही होगी। सुतराम् स्मृति चूँ कि नियमतः पूर्वानुभव की अपेशा रखती है, अंतः प्रना महीं हो सकती।

### पू॰ प॰ नन्वेवमनुभानम् " " "

इस प्रकार तो अनुमिति भी प्रमा न रह जायगी, क्योंकि उसे भी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष प्रमा की अपेक्षा अवश्य होती है।

### सि० प० न, विषय -- ...

धनुमिति में हेतु प्रमृति के प्रस्यक्ष की ही अपेक्षा होती है, साध्य विषयक प्रत्यक्ष की ध्रमेला नहीं होती हैं। स्मृति के प्रामाण्य में पूर्वातुमव के प्रामाण्य की जिस अपेक्षा का वर्णन किया गया, वह इससे भिन्न प्रकार की है। क्योंकि स्मृति जिस विषय की होती है, स्मृति में प्रामाण्य के लिए उसी विषय के पूर्वातुमव के प्रामाण्य की अपेक्षा होती है। अत: माननां होगा कि ज्ञान गत प्रमास्व के लिये जिस 'अनपेक्षत्व की चर्चा की गयी है वह स्वाम्यूनानतिरिक्त-

श्चागमस्तिहि न प्रमाएां, तिद्वषयमानान्तरानुविधानात् । न । प्रमानुभेदात् । धारावाहिकबुद्धयस्तिहि न प्रमाएम्, श्राद्यप्रमाएगानुविधानात् ।

विषय का किसी दूसरे ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व के प्रयोजकत्व की अनपेक्षा स्वरूप ही है। अतः अनुमित्ति में प्रमात्व की कोई अनुपपत्ति नहीं है। पुठ पठ ग्रागमस्तिहिं ... ...

उक्त रीति से यद्यपि अनुमिति में प्रमास्य की अनुपपित का उद्धार हो सकता है, फिर मी 'म्रागम' जिनत ज्ञान ( घाड्दबोध ) में 'अप्रमात्व' की आपित हो जायगी। क्यों कि स्रोता को जिस विषयक जैसा ज्ञान होता है, उसी विषय का वैसा ही ज्ञान वक्ता को पहिले से रहता है, क्यों कि उसी के अनुसार वह घाड्द का प्रयोग करता है। अतः श्रोता में पुरुष गत शाड्दबोध का प्रमात्व उच्चारियता पुरुषगत बोध में रहने वाले प्रमात्व के अधीन है। क्यों कि उच्चारियता का बोध अगर यथार्थ है, तो श्रोता का बोध मी यथार्थ होता है। यदि उच्चारियता का बोध अयथार्थ रहता है, तो श्रोता का बोध मी अयथार्थ ही होता है। खता श्रोतात बोध अर्थात घाड्दबोध का प्रमात्व चूँक उच्चारियता पुरुष के बोध में रहने वाले प्रमात्व के छधीन है, अतः घाड्दबोध अप्रमा है। एवं प्रमा का करण नहीं होने से भागम प्रमाण नहीं रह जाता है। तस्मात् उक्त सापेक्षत्व प्रमात्व का विघटक नहीं है, प्रथवा उक्त अनपेक्षत्व प्रमात्व का सायक नहीं है।

सि॰ प॰ न, प्रमात्भेदात् \*\* \*\* \*\*\*

ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्मृति के पूर्वानुभव की सापेक्षत्व एवं शाब्धबोध में उच्चारियता गत बोध की सापेक्षता इन दोनों में बड़ा अन्तर है। जिस पुरुष में स्मृति की उत्पत्ति होती है, उसी पुरुष में उत्पन्न पूर्वानुभव को सापेक्षता ही स्मृति में रहती है, किन्तु श्रोता में होने वाने जिस ( शाब्ध ) बोध को स्वस्ता विषय ह दूपरे बोध की अपेक्षा हो हि है, वह बोध उच्चारियता पुरुष में रहता है। अतः प्रथोग हा शाब्ध वोध को अपेक्षा हो हि है, वह बोध उच्चारियता पुरुष में रहता है। अतः प्रथोग हा शाब्ध वोध के प्रमात्व का प्रयोजक को उसी पुरुष में रहने वाले उसी विषयक बोध निष्ठ प्रमात्व का अनपेक्षता ही है। इस प्रकार की धनपेक्षता शाब्ध वोध दि अतः वे प्रमा है, उक्त अनपेक्षता समृति में नहीं है, अतः वे प्रमा नहीं हैं।

पू० प० घारावाहिक बुद्धयः ... ...

तब तो घारावाहिक ज्ञान के अन्तर्गत जो दितीयादि बुद्धियाँ हैं, उनमें अप्रमात्व की धापति होगी। क्योंकि घारावाहिक ज्ञान का पहिला ज्ञान अगर यथाय (प्रमा) होता है, तो तदन्तर्गत धागे के ज्ञान भी प्रमा होते हैं, अन्यथा नहीं। अतः प्रथमज्ञान रूप ध्राद्ध 'प्रमाण' अर्थात् प्रमा, में रहने वाला प्रमात्व—उसका धनु-विधान (अनुगमन) दितीयादि ज्ञानों के प्रमात्व में है। एवं प्रथम ज्ञान एवं दितीयादि ज्ञान सभी समान विधयक एवं समान पुरुषीय भी है। अतः उक्त 'धनपेद्धत्व' प्रमात्व का प्रयोजक नहीं हो सकता।

न । कारणविशुद्धिमात्रापेक्षया प्रथमवदुत्तरासामि पूर्वमुखनिरोक्षणाभावात् । कारणवलायातं काकतालीयं पौर्वापर्वमिति । यदि हि स्मृतिर्न प्रमितिः, पूर्वानुभवे कि प्रमाणम् ?

### सि॰ प॰ कारणविधिद्धि " " "

धारावाहिक ज्ञानों की उत्पत्ति उस स्थिति में होती है, जहां प्राथमिक ज्ञान की सामग्री अनेक क्षणों तक रहती है। उन क्षणों में उस सामग्री के रहने से उत्तरोत्तरक्षणों में एक ही प्रकार के ज्ञानों की परम्परा उत्पन्न होती है। ज्ञानों की यह परम्परा ही धारावाहिक ज्ञान कहलाती है। इनमें प्रथमज्ञान की अपेक्षा दितीयादि ज्ञानों को नहीं है। अतः जिस प्रकार धारावाहिक ज्ञानों के अन्तर्गद्ध प्राथिकक ज्ञान अपने कारणों की विशुद्धि से ही प्रमा है; तदन्तर्गत द्वितीयादिज्ञान भी अपने अपने कारणों की विशुद्धि से ही प्रमा है; तदन्तर्गत द्वितीयादिज्ञान भी अपने अपने कारणों की विशुद्धि से ही प्रमा हैं। (अर्थात् विशुद्ध कारणों से उत्पन्न होने से ही वे प्रमा हैं)। अतः जिस प्रकार उक्त प्राथमित ज्ञान अपनी प्रमात्व के लिये किसी दूसरे ज्ञान के प्रमात्व की अपेक्षा नहीं रखता है, उसी प्रकार दितीयादि ज्ञान भी अपने प्रमात्व के लिये किसी ज्ञान के प्रमात्व की अपेक्षा नहीं रखते।

तब रही बात धारावाहिक ज्ञानों के अन्तर्गत सभी ज्ञानों में नियमित पौर्वापर्य के क्रम की-उसका यह उत्तर है कि काकतालीयन्याय से उक्त सभी ज्ञानों के कारणों का सम्बलन उतने समय तक रहता है, अतः ज्ञानों का पौरार्य क्रम भी बना रहता है। इससे उन ज्ञानों में से कोई किसी का कारण या कार्य नहीं है। जिन क्षण में जिस ज्ञान की सामग्री सम्बल्जित होगी, उसके अव्यवहिततोत्तर क्षण में उस ज्ञान को उत्ति होगी। अतः धारा-वाहिक ज्ञान के घन्तर्गत दितीयादि ज्ञानों में ग्रामात्त्र को प्रापत्ति नहीं है।

# पू० प० यदि हि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

स्मृति भी अन्तर्य ही प्रमा है। क्यों कि प्रमार कि ता सही वस्तु की सिद्धि होती है।

स्मृति का आकार हैं 'सः अयवा 'स एव यन' इत्यः दि। स्मृति से कारणीमून पूर्वानुभव
के विषय में 'तला' की सिद्धि होती है। 'तला' अतीन अनुभन की विषयता रूप है। अनुभव
के समय उसके विषय में यह 'तला' नहीं थी। अतः स्मृति में जिन घटादि विषयों का भान
होता है, वे यद्यपि पूर्वानुभन के विषय हैं, किन्तु स्मृति में भासित होने वाली जो 'तला' रूप
धर्म है ( भ्रष्यांत् ) अतीतानुभव विषयत्व रूप धर्म है—वह पूर्वानुभव से ज्ञात नहीं है। अतः
'तला' रूप अज्ञात विषयक होने के कारण स्मृति भी प्रमा है।

स्मृत्यन्यथाऽनुपपत्तिरिति चेन्न । तया कारणमात्रसिद्धेः । न तु तेनानुभवेनैव भिवतव्यमिति नियामकमस्ति । भ्रननुभूतेऽिप तिहं स्मरणं स्यादिति चेत् ;

यदि ऐसा न हो तो इसमें प्रमाण ही क्या है ? कि स्मृति से पहिले पूर्वानुभव है ही। क्योंकि वस्तु की सिद्धि प्रमात्मक ज्ञान से ही होती है। स्मृति से पूर्वानुभव की सिद्धि तभी हो सकती है, जब कि स्मृति प्रमा हो। स्मृति में चूँकि 'तत्ता' में अन्तः प्रविष्ठ 'पूर्वानुभव' भी विषय होता है, इसी लिये स्मृति से पूर्वानुभव की सिद्धि होती है। सत। स्मृति भी प्रमा है।

सि० प० स्मृत्यन्यथा · · ·

चूँ कि स्मृति कार्य है, अतः उसका कोई कारण भी अवश्य है। वह कारण पूर्वानुभव ही है। अतः स्मृति रूप कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, तो उससे पूर्वानुभव रूप कारण की सिद्धि होती है। स्मृति से पूर्वानुभव की सिद्धि के लिये स्मृति के प्रमात्व की अपेक्षा नहीं है। पूरु परु न, तया \*\*\* \*\*\*

स्मृति के कार्यत्व से वो इतना ही सिद्ध होता है कि 'उसका कोई कारण है' उससे यह सिद्ध नहीं होता कि 'वह कारण पूर्वानुभव ही है' १ सि० प॰ ग्रान्तुभूतेऽपि -- · · · · ·

यदि स्मृति के प्रति पूर्वानुभव को कारण न मार्ने तो अननुभूत विषयों की भी स्मृति होने लगेगी। अतः स्मृति के प्रति पूर्वानुभव को कारण मानना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में स्मृति में प्रमास्य को माने विना ही स्मृति रूप कार्य से पूर्वानुभव रूप कारण की सिद्धि हो सकती है। इसके लिए स्मृति को प्रमा मानना व्यर्थ है।

अहाँ ज्ञान में विषय विषया भासित होने से विषय की सिखि होती हैं, वहाँ जान के प्रभारत की भी आवश्यकता होती है। किन्तु जहाँ ज्ञान हेतु विषया वस्तु का ज्ञापक होता है, वहाँ ज्ञान के प्रमारत की आवश्कना नहीं होती है। क्यों कि अपारमक ज्ञान क्य कार्य से भी तो उसके कारयीभूत वस्तु का अनुमान होता है। प्रकृत में जब यह सिख नहीं है कि 'स्मृति पूर्वानुभव का कारया है' उस स्थित में स्मृति से जो प्रशेतुभव की सिखि होगी, वह 'तत्ता; के द्वारा प्रवातुभव का स्मृति में भान होने से ही हो सकता है, इसके जिये स्मृति में प्रमारत का मानना आवश्यक नहीं है।

कि न स्यात्। न ह्यत्र प्रमाणमस्ति। पूर्वानुभवाकारोल्लेखः स्मृतेर्द्धश्यते, सोऽन्यथा न स्यादिति चेत्; तित्क बौद्धविद्धषयाकारान्यथाऽनुपपत्त्या विषय-सिद्धिस्त्वयाऽपीष्यते, तथाभूतं ज्ञानमेव वा तिसिद्धिः?। श्राद्ये तद्वदेवानैकान्ति-कत्वम्। न हि यदाकारं ज्ञानं तत्पूर्वकत्वं तस्येति नियमः, श्रनागतज्ञाने विभ्रमे च व्यभिचारात्।

#### पू० प० कि न \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किसी वस्तु की सिद्धि केवल बाधक के न रहने से ही नहीं हो जाती। उसके लिए घलम से साधक प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। स्मृति में यदि धननुभूत वस्तु के मान का ज्ञापक कोई प्रमाण रहे, तो अननुभूत विषयक का भी भान स्मृति में हो सकता है। फिन्तु सो नहीं है, अतः स्मृति में पूर्वानुभव को कारण न मानने पर केवल किसी बाधक के न रहने से ही स्मृति में पूर्वानुभूत विषय का भान नहीं हो सकता।

### सि॰ प॰ पूर्वानुभवाकारोल्लेख · · · -

'सा' यह स्मृति के मान का झाकार है, उसी का अभिकाप 'सा' पद से होता है। अवः यह मानना होगा कि स्मृति में 'तत्ता' का मान अवश्य होता है। पूर्वानुभव की विषयता ही 'तत्ता है। ऐसी स्थिति में स्मृति से पहिले यदि पूर्वानुभव नियमता नहीं रहेगा, तो स्मृति में पूर्वानुभव की विषयता रूप 'तत्ता' का मान उपपन्न नहीं होगा। यतः यह माना जाता है कि स्मृति जिस विषय की होगी, उससे पूर्व उसी विषय का पूर्वानुभव भी अवश्य रहेगा। इस रीति से जो स्मृति के पहिले पूर्वानुभव की सिद्धि होती है, उसके लिये स्मृति को प्रमा होने की आवश्यकता नहीं है।

# पू० प० तत्किम् ... ...

बौद्धे गण ज्ञान में विषयाकार की अनुपपत्ति से जो विषय की सांवृत सत्ता को स्वीकार करते हैं। क्या आपलोग (स्मृति को अप्रमा मानने वाले नैयायिकादि) भी ऐसा ही मानते हैं ? (२) अथवा विषय के भान को ही विषय की सिद्धि समझते है ?

#### ग्राचे " " "

प्रथम पक्ष का तारपर्य यह है कि स्मृति से पहिले पूर्वानुमव की सत्ता के बिना स्मृति में यदि पूर्वानुमवाकार (तत्ता) का उल्लेख सम्भव नहीं है, इसीलिये स्मृति से पहिले पूर्वानुमव की सत्ता की स्वीकृति आवश्यक हो तो क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धमतावलम्बी हो जाना पड़िगा। उन लोगों का कहना है कि विज्ञान से मिन्न घटादि किसी भी वस्तु की अपनी पृथक् 'सत्ता' नहीं है ? विज्ञान में घटादि विभिन्न विषयों के आकार संपादन के

द्वितीये तु स्मृतिप्रामाण्यमवर्जनीयम् । मा भूत्पूर्वानुभवसिद्धिः, कि निरुद्धन्न-मिम्रि चेत्; न तर्हि स्मृत्यनुभवयोः कार्यकारणभावसिद्धिरिति । न । तदप्रामाण्येऽपि पूर्वापरावस्थावदात्मप्रत्यभिज्ञातप्रामाण्यादेव तदुपपत्तेः ।

िलये घटादि विषयों की संावृत सत्ता को वे स्वीकार कर लेते हैं। इस रीति के अनुसार स्मृति से पूर्व पूर्वांनुमव की सिद्धि इस श्रकार होगी कि तिद्धिषयक अनुभव अवश्य था, वयों कि स्मृति पूर्वांनुमवाकारक होती है। जो ज्ञान जिस वस्तु के आकार का होता है, वह वस्तु उस ज्ञान से पहिले अवश्य रहती है। जैसे कि घटानुभव से पहिले घट रहता है। स्मृतेः पूर्वम् तिद्धिषय-यकानुभवीऽचश्यमस्ति तिम्बना स्मृतेः पूर्वांनुभवाकारानुपपत्तेः, यद्धि ज्ञानम् यद्धिषयाकारकम् मवित तिष्वां स्मृतेः पूर्वांनुभवाकारानुपपत्तेः, यद्धि ज्ञानम् यद्धिषयाकारकम् मवित तिष्वां निद्धिषयीभूतवस्त्ववश्यमस्ति, यथा घटज्ञानात् पूर्वम् घटादि, इस अनुमान का हेतु अनैकान्तिक है प्रथात् व्यभिचारी है। क्योंकि 'घटो भविष्यति' इस सनागत विषयक ज्ञान से पहिले घट की सत्ता नहीं रहती है। अथवा यह नियम भी नहीं है कि घुक्ति में रजत की आन्ति से पहिले रजत की सत्ता अवश्य रहती है। अतः उक्त हेतु के द्वारा स्मृति से पहिले स्मृति में विषयीभूत पूर्वांनुभव की सिद्धि नहीं हो सकती।

#### द्वितीये ... ... ---

यदि 'विषय की सिद्धि' उस 'विषय' का 'ज्ञान' रूप ही हो, तो फिर पूर्वानुभव विषयक स्मृति ही पूर्वानुभव विषयक स्मृति रूप है। किन्तु तव तो स्मृति में प्रमास्व का मानना अनिवार्य होगा। क्योंकि प्रमाज्ञान विषयसिद्धि रूप ही है। म्रमास्मक ज्ञान विषयसिद्धि रूप नहीं है, क्योंकि पहिले विषय की सत्ता के न रहने पर भी विद्ययक अमात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः स्मृति को जब तक प्रमा न मानी जाय, तब तक स्मृति से पहिले नियमतः पूर्वानुभव की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती।

#### सि॰ प॰ मा सूत -- --

स्मृति से पूर्व यदि नियमतः पूर्वानुभव की सिद्धि नहीं होगी, तो इस से हम लोगों को सिति ही कीन सी होगी ?

#### पू० प० न तर्हि

यदि तदिल्यक स्मृति से पहिले तदि वयक अनुभव की सत्ता की सिदि नहीं होगी, तो स्मृति एवं पूर्वानुभव इन दोनों में जो कार्यकारणमाव सर्वजन सिद्ध है; वह विघटित हो जायगा।

#### सि० प० तदमामाण्येऽपि · · · ·

स्मृति में प्रमात्व के न रहने पर भी उससे पूर्व नियमतः तिहिविषयक अनुभव का रहना सिद्ध हो सकता है। क्योंकि स्मृति के बाद 'योऽहमन्त्रभवममुमर्य' सोऽहमिदानी स्मरामि' इस 'योऽहमन्वभवममुमंर्थं सोऽहं स्मरामी'ति मानसप्रत्यक्षमस्तीति । न च गृहीत-ग्राहित्वमीश्वरज्ञानस्य; तदीयज्ञानान्तरागोचरत्वाद्विश्वस्य । न च तदेव ज्ञानं काल-भेदेनाप्रमाण्म्; ग्रनपेक्षत्वस्यापरावृत्तेः । तथापि वा ग्रप्रामाण्येऽतिप्रसङ्गादिति ॥ १ ॥

धाकार का प्रत्यिक्ता रूप यथार्थ अनुभव उत्पन्न होता है। इस प्रत्यिक्ता से जिस प्रकार अनुभवितृत्व रूप पूर्वावस्था से युक्त एवं स्मर्तृत्व रूप अपरावस्था से युक्त आत्मा की सिद्धि होती है; उसी प्रकार स्मृति में विषय होने वाले पूर्वानुभव की भी सिद्धि होती है। क्योंकि उक्त प्रत्यिक्ता में पूर्वानुभव के द्वारा विषयीभूत अर्थ में स्मृति की विषयता भी भासित होती है। तस्मात केवल अनुभव में प्रमात्व को स्वीकार कर लेने से ही, स्मृति में प्रमात्व के न मानने पर भी, तिद्धषयक पूर्वानुभव में स्मृति की नियतपूर्वित्ता की सिद्धि हो सकती है। इससे स्मृति एवं पूर्वानुभव में जो कार्यकारणभाव सर्वेसिद्ध है, उसमें भी कोई बाधा नहीं आती है। सिठ प० न च गुहीतग्राहित्वम् "" ""

ईश्वर का ज्ञान 'गृहीतग्राही' है ही नहीं। यदि प्रमा को अग्रहीतग्राही होना आवश्यक मान ही लें तथापि ईश्वरज्ञान में अप्रमात्व की आपित्त नहीं दी जा सकती। क्योंकि ईश्वर को समी विषयों का एक ही अखण्डज्ञान है। ग्रहीतग्राहित्व तत्पुरुषीयत्व घटित है। अर्थात् तत्पुरुषीय तिद्वविषयक प्रमाज्ञान में तत्पुरुषीय तिद्वविषयक किसी दूसरे ज्ञान में विषयीभूत किसी पवार्थ का मासित न होना ही अग्रहीतग्राहित्व है। ईश्वर को जब किसी विषय का दूसरा ज्ञान है ही नहीं, तो फिर जनके किस विषय के दूसरे ज्ञान के द्वारा ग्रहीत विषयक होने के कारण ईश्वर का ज्ञान ग्रहीतग्राही होगा ?

### सि॰ प॰ न च तदेवज्ञानम् ... ... ---

( इस प्रसङ्ग में मीमांसक कह सकते हैं कि जो ज्ञान प्रथम क्षण में अगृहीत ग्राही है, वही ज्ञान दूसरे क्षण में गृहीतग्राही हो सकता है। क्योंकि दितीय क्षण में वह विषय प्रथम क्षणवित्त ज्ञान के द्वारा गृहीत हो चुका रहता है। इस प्रकार हम लोगों की तरह ईश्वर का मी एक ही ग्रखण्डज्ञान गृहीतग्राही होने के कारण अप्रमा हो सकता है। अतः हम लोगों की तरह ईश्वर में भी अनाश्वास की सम्भावना विद्यमान है। इसका यह उत्तर है कि) यह सम्भव नहीं है कि एक ही ज्ञान एक ही क्षण में प्रमा हो ग्रीर दूसरे क्षण में वही ज्ञान ग्रप्रमा हो जाय। क्योंकि आप ( मीमांसक ) प्रमात्व में जिस 'अनपेक्षत्व' को प्रयोजक मानते है, वह दितीय क्षणवित्त ज्ञान में भी है ही। अतः एक ही ज्ञान विभिन्न क्षणों में प्रमा ग्रीर ग्रप्रमा दोनों नहीं हो सकता।

स्यादेतत् । अनुपकारकं विषयस्य तदीयमेतदीयं वा न भवितुमर्हत्यविशेषात् । न च तस्येत्यनियतं तत्र प्रमाणमितप्रसङ्गात् । न च तदिभज्ञमन्तरेण तदुपकार-स्योपत्तिः, तथाऽनभ्युपगमात् । अभ्युपगमे वा, कार्यत्वस्यानैकान्तिकत्वात् ।

'तथापि' प्रयात प्रथम क्षण में विद्यमान 'स्व' रूप ज्ञान के हारा गृहीत विषयक होने के कारण हितीय क्षणवित्त उसी ज्ञान में धप्रमास्य की सम्भावना हो तो सभी प्रपनी स्थिति क्षण रूप हितीय क्षण में प्रप्रमा होंगे। फलता सभी ज्ञानों में प्रमास्व एवं प्रप्रमास्व एतदु भयापत्ति रूप 'प्रतिप्रसङ्ग' होगा। अतः इस्वरीय ज्ञान में क्षप्रमास्व की सम्भावना नहीं।।१।।

पू० प० स्यादेतत्, अनुपकारकम् ... ...

ज्ञान से विषय में 'ज्ञातहा' नाम की एक वस्तु की उरपिता अवश्य माननी होगी।
ऐसा मानने पर घारावाहिक बुद्धि में मगुहीतग्राहित्व घटित प्रमा लक्षण की अव्यासि हट
जाती है। क्योंकि ऐसा सार्वजनीन प्रमुमव है कि 'घट ही घटज्ञान का विषय है, पट नहीं।
यदि घट में घटज्ञान से किसी 'उपकार विशेष' (ज्ञातता का आधान रूप) न हो तो 'घटज्ञान
घट विषयक ही हैं, पट विषयक नहीं' इस नियम का प्रयोजक कौन होगा ? घट ज्ञात में
घट के ही समान पट का भी कोई सम्बन्ध तो है ही। प्रतः घट ज्ञान से घट में एक 'ज्ञातता'
नाम की वस्तु की उत्पत्ति माननी होगी। जिस से यह कहना सम्भव हो कि 'घट में
ज्ञातता को उत्पत्न करने वाला ज्ञान घट विषयक ही हो सकता है, पटादि विषयक नहीं।
(स्व निष्ठ ज्ञाता जनकत्व ही ज्ञान में स्व विषयकत्व का नियामक है)। फलतः घटज्ञानीय
घट में रहने वाली विषयता घटज्ञान से उत्पत्न ज्ञातता का आश्रयत्व रूप है। यह आश्रयता
पट में नहीं है, प्रतः पट में घटज्ञान की विषयता नही है।

इस प्रकार घटजान से घट में 'ज्ञावता' रूप कार्य की उत्पत्ति के स्थित हो जाने पर यह पूछना है कि कार्य त हेतु से क्षित्यादि में जो 'सकत् त्व' का अनुमान रूप ज्ञान होता है, उसके बल से 'ज्ञातता' रूप कार्य में भी 'सकर्तृकत्व' की सिद्धि होनी चाहिये। क्योंकि तभी कार्यत्व भीर सक्त् कत्व की व्याप्ति स्थिर रह सकती है। यदि कार्यत्व रूप हेतु की आश्रयीभूत ज्ञातता में सकर्तृकत्व रूप साध्य न रहे तो उक्त नियम व्यभिचरित हो जायगा। किन्तु ज्ञातता में यदि सक्त् कृत्व को स्वीकार करेंगे तो 'अनवस्था' होगी। क्योंक्ति 'सकर्तृकत्व' है 'उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षकृतिमज्ञत्यत्व' रूप (घट में कुलालकत्त करव इसी लिये है कि घट के उपादान कारण कपालों का अपरोक्षज्ञान, 'कपालेन घट कर्त्व मिच्छामि' इस ब्याकार की चिकीर्षा एवं तदनन्तर छति; कुलाल इन तीनों से युक्त है। इस लिये कुलाल जन्यत्व घट में है। घट बनाने के लिये जलादि जुटानेवाला पुरुष मी यद्यपि घट का कारण अवस्य है, किन्तु उसका 'कर्त्ता' रूप कारण वह नहीं है, क्योंकि उस में घट के उपादान के उक्त अपरोक्षज्ञानादि नहीं है)।

ग्रत्रोच्यते--

# स्वभावनियमाभावादुपकारोऽपि दुर्घटः । सुघटत्वेऽपि सत्पर्थेऽसति का गतिरन्यथा ॥ २ ॥

ऐसी स्थिति में घट में उत्पन्न होने वाले ज्ञातता रूप कार्य में सकर्तृ करव की रक्षा के लिये उक्त ज्ञातता के उपादानभूत घट की जन्यता का मानना आवश्यक है। किन्तु घटज्ञान से जब घट में ज्ञातता की उत्पत्ति हो जायगो, तब वह ज्ञान घट विषयक हो सकेगा। अतः उक्त उपादान ज्ञान रूप घटज्ञान में घटविषयकत्व नियम की उपपत्ति उससे आगे उत्पन्न होनेवाले ज्ञातता से नहीं हो सकती। अतः इस घटविषयक ज्ञान में घटविषयकत्व के नियम की उपपत्ति के लिये दूसरे घटज्ञान से उध्यन्न होनेवाली दूसरी ही ज्ञातता माननी होगी। ऐसा स्वीकार करने पर दितीय ज्ञातता के कारणीभूत दितीय घट विषयक ज्ञान में भी उक्त शक्का उत्पन्न होकर अनवस्था में परिणत हो जायगी। तस्मात् अवस्य स्वीकर्त्तव्य उक्त ज्ञातता के द्वारा ईश्वर के साधक उक्त अनुनान प्रमाण की सत्ता संकटापन्न हो जायगी।

### सि॰ प॰ स्वभावनियमाभावात् ... ... ... (कारिका)

इस प्रसङ्ग में हम लोग कहते हैं कि 'घटजान की विषयता घट में ही रहे' इस नियम की उपपत्ति के लिये जान से विषय में 'जातता' नाम की वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। क्यों कि घटजान में ही ऐसे 'स्वमाव' की कल्पना करेंगे कि 'घट जान अवश्य ही घटविषयक हो, उसी से घटजान में घटविषयकत्व की उपपत्ति हो जायगी। यदि उक्त 'स्वमाव' को स्वीकार न करें तो 'जातता' के प्रसङ्ग में भी यह प्रभियोग उपस्थित होगा कि 'घटजान से घट में ही जातता की उत्पत्ति क्यों हो ? पट में भी घटजान से 'जातता' की उत्पत्ति क्यों न हो ? इस अभियोग के उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि 'घटजान का यही 'स्वमाव' है कि वह घट में ही 'जातता' का उत्पादन करे, घटजान का ऐसा स्वमाव स्वीकार करने की प्रयेक्षा इसी कल्पना में लावव है कि 'घटजान अवश्य ही घट विषयक हो' वा 'घटजानीयविषयता अवश्य ही घट में रहे' इस के लिये 'जातता' को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि शांतता की उपपत्ति किसी प्रकार 'सुघट' मी हो तो वह वर्तमान विषय में ही होगी, अतीत का विषय में नहीं ।

<sup>1.</sup> अभिप्राय यह है कि चूँ कि चंटजान वर्ष मान बट विषयंक भी होता है, अतीत घट विषयंक भी । वर्ष भाग बंट विषयंक जो ज्ञान है, वह कंद्राचित् 'ज्ञातता' का आधान कर भी सकेता है, किन्तु अतीत घट विषयंक जो ज्ञान हैं, वह ज्ञातता का आधान किस विषय में करेता ?

विशेषाभावात्तत्रैव फलं नान्यत्रेत्येस्यापि नियमस्यानुपपत्तेः । स्वभावनियमेन चोपपत्तौ तथैव विषयव्यवस्थोपपत्तेः । अवश्यक्र्यतेदनुमन्तव्यम्, अतीतादिविषयत्वा-नुरोधात् । न हि तत्र ज्ञानेन किश्चित् क्रियत इति शक्यमवगन्तुम्, असत्त्वात् ।

पतः ज्ञातता की सिद्धि ही जब नहीं हो सकती, तब ईश्वरानुमान में तन्मूलक विघटन का प्रयास व्यर्थ है।

### सि॰ प॰ विशेषाभावात् ... ... -- --

यदि 'स्वभाव नियम' रूप 'विशेष' को स्वीकार न करें तो 'घटजान से घट में ही जातता की उत्पत्ति हो, पट में नहीं' इस नियम की भी उपपत्ति न हो सकेगी। अता घटजान के इस 'स्वभाव नियम' को स्वीकार ही करना होगा कि 'घटजान से घट में ही जातता की उत्पत्ति हो 'पट में नहीं'। अगर यह नियम मानना ही है तो फिर तुल्य युक्ति से घटजान का ही यह 'स्वभाव' रूप 'नियम' विशेष माना जा सकता है कि 'घटजान का विषय घट ही हो'। इस नियम को स्वीकार कर लेने से ही जातता से होनेवाले 'विषयनियम' रूप कार्य की भी उपपत्ति हो जायगी। इस के बाद 'जातता' को स्वीकार करने की कोई भावश्यकता नहीं रह जायगी।

# सि॰ प॰ ग्रवश्यद्ध (कारिका के उत्तराई की व्याख्या ) \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ज्ञातता के मानने पर मी 'विषयनियम' के लिये 'घटजान घट विषयक ही हो' ऐसा नियम मानना ही होगा। क्योंकि अतीतादि अवर्तमान घट विषयक ज्ञान में 'विषयनियम' की उपपत्ति 'ज्ञातता' के द्वारा नहीं हो सकतो। क्योंकि 'धर्म' की उत्पत्ति में 'धर्मि' भी एक कारण है। अतः अतीतादि घट विषयक ज्ञान से ज्ञातता रूप धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अतीतादि धर्म रूप कारण की सत्ता वहाँ नहीं है।

इस स्थित में प्रश्न यह होता है कि वर्त्तमान घट विषयक ज्ञान की विषयता घट में इस लिये है कि घटज्ञान खनित ज्ञातता का वह प्राश्रय है। किन्तु अतीतादि घट विषयक ज्ञानोय विषयता अतीतादि घटों में ही रहे—फलतः 'भ्रतीतादि घट विषयक ज्ञान अतीतादि घट विषयक ही हो' इस नियम का प्रयोजक कौन होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना प्रदेगा कि 'ज्ञतीतादि घट विषयक ज्ञान का यह 'स्वभाव' ही है कि वह 'म्रतीतादि घट विषयक ही हो'। इस प्रकार का 'नियम' जब मानना ही पड़ता है तो फिर यह सामान्य नियम ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि 'सभी घट विषयक ज्ञानों का यही स्वभाव है कि वे घट विषयक ही हों' इस सामान्य नियम से ही सभी घट विषयक ज्ञानों में घट विषयकत्व की उपपत्ति हो जायगी, ज्ञातता को स्वीकार करने की क्या मावश्यकता है ? न च तद्धमंसामान्याधारं किञ्चित् क्रियत इति युक्तम्; तेन तस्यैव विषयत्व-प्राप्तेः । तादात्म्याद्विशेषस्यापि सैव ज्ञाततेति चेत् ; तर्तिक चक्षुषा घटे ज्ञायमाने रसोऽपि ज्ञायते, तादात्म्यात् ?

पू० प० न च तद्धर्मं " " "

घट विषयक सभी ज्ञानों में घटस्वादि धर्म भी विषय होते हैं। अतीतघट विषयक ज्ञान के समय घट की सत्ता भले ही न रहे, किन्तु घट में विशेषण होने वाले घटस्वादि धर्मों की सत्ता अवश्य रहती है। उन घटस्वादि विशेषणों में ही ज्ञातता की उत्पत्ति होगी, उसी से अतीत अथवा भविष्यस्कालिक घटविषयक ज्ञानों में भी 'विषयिनयम' की उपपत्ति हो जायगी। इस के लिये 'घटज्ञान घट विषयक ही हो' इस दूसरे नियम को मानने को आवश्यकता नहीं है।

सि॰ प॰ तेन तस्यैव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ज्ञातता को स्वीकार कर जो नियम उपपन्न होता है, उसका आकार इस प्रकार का है 'जो ज्ञान जिस विषय में ज्ञातता को उत्पन्न करे, वह ज्ञान उस विषय का अवश्य हो'। तदनुसार अवीत घट विषयक ज्ञान से यदि घटत्व में ज्ञातता की उत्पत्ति स्वीकार करेंगे, तो इससे यही नियम निष्पन्न होगा कि 'अतीतघट विषयक ज्ञान अवश्य ही घटत्व विषयक हो' किन्तु अतीतघट विषयक ज्ञान अवश्य ही घटत्व विषयक हो' किन्तु अतीतघट विषयक का नियम भी तो है—उसकी उपपत्ति घटत्व में ज्ञातता के आधान से नहीं हो सकती। वह तो अतीतघट में ज्ञातता के आधान से ही हो सकती है। किन्तु अतीत घट में ज्ञातता का आधान संभव ही नहीं है।

पू॰ प॰ तादास्म्यात् ... ... ...

धर्म एवं धर्मी दोनों अभिन्न हैं। घतः घट और घटत्व ये दोनों ही धर्मिन्न हैं। इस लिये घट में रहनेवाली ज्ञावता और घटत्व में रहनेवाली ज्ञावता ये दोनों भी अभिन्न हैं। घतः जो ज्ञान घटत्व में ज्ञावता का प्राधान करता है, वही ज्ञान घट में भी ज्ञावता का आधान प्रवश्य करता है। इस प्रकार अवीतादि घट विषयक ज्ञानों में भी घटविषयकत्व नियम की कोई अनुपपत्ति नहीं है।

सि० प० तत्किम् · · · ·

तो क्या जिस समय चक्षु से घट स्वरूप घर्मी का ज्ञान होता है, उस समय घट के 'रस' स्वरूप घर्म का भी प्रत्यक्ष होता है ।

श. धर्म एवं धर्मी ये दोनों यदि अभिन्त रहें, इस अभेद के कारख यदि धर्म के प्रहण से धर्मी का भी प्रहण हो जाय, तो फिर तुद्य युक्ति से धर्मी के प्रहण से धर्म का भी प्रहण मानना होगा। ऐसा मानने पर घट के धाषुष प्रस्थक्ष से तद्गत रस का भी धाषुष प्रस्थक्ष मानना होगा। अतः धर्म और धर्मी न एक हैं, न दोनों में से किसी एक के प्रहण से दूपरे का प्रहण हो सकता है।

घटाकारेण ज्ञायत एवासी रसः इति चेत्। अथ रसाकारेण कि न ज्ञायते ?। तेन रूपेण ज्ञातताऽनाधारत्वादिति चेत्।

# पू॰ प॰ घटाकारेण -- ... ...

षमं श्रीर वर्मी ये दोनों जब एक हैं, तो यह मानना होगा कि घटादि घिमयों के दो आकार हैं। एक 'स्व' रूप घटादि आकार, एवं दूसरा घर्म रूप रसादि आकार। इन में चक्षु से जब 'स्व' रूप के आकार का ग्रहण होता है, तब चक्षु से हो तद्गत रस रूप घर्म का भी अनुभव अवश्य होता है। एवं जिस सयय रसनेन्द्रिय से रस का ग्रहण होता है तो रसना से रसाकार से घट का ग्रहण भी अवश्य होता है। इनमें घटाकारक जो घट का ग्रहण होता है वह 'घटग्रहण' कहलाता है, एवं रसाकारक जो रस का ग्रहण होता हैं, वह रस ग्रहण कहलाता है। इसीलिये चाक्षुष घटग्रहण को रसग्रहण नहीं कहा जाता है। अतः रसाकारक रस का चाक्षुष ही अनुपपक है, घटाकारक रस का चाक्षुष अनुपपन्न नहीं है। तस्मात् उक्त दोष नहीं है।

### सि० प० ग्रथ रसाकारेण ... ...

घट एवं उसमें रहनेवाला रस ये दोनों जब एक हैं, तब जिस प्रकार चक्षु से घट का 'घटा' इस्थाकारक प्रहण होता है, उसी प्रकार चक्षु से ही 'रसा' इस आकार से ही घट का प्रहण नयों नहीं होता ? प्रथवा ऐसा कहिये कि चक्षुरान्द्रिय से उत्पन्न 'घटा' इस आकार की बुद्धि से जैसे घट का प्रहण होता है, उसी प्रकार चक्षु से ही उत्पन्न 'घटा' इस आकार की बुद्धि से ही तद्गत रस का भी प्रहण वयों नहीं होता है ? अथवा रसनेन्द्रिय से "रसा" इस आकार की जो प्रतीति होती है, उसी से घट का भी प्रहण वयों नहीं हो जाता ? अतः धर्म घौर धर्मी एक है ही नहीं। तस्मात् धर्म और धर्मी को एक मान कर जो समाधान किया गया है, वह ठीक नहीं है।

### पू० प० तेन रूपेण ... ... ...

ज्ञानविषयता की नियामिका है ज्ञातता। जिस रूप से युक्त होकर जो ज्ञातता का भाषार होता है, उसी रूप से वह ज्ञान का भी विषय होता है। जिस रूप से युक्त होकर जो जिस ज्ञान का विषय होगा, उस ज्ञान से तद्रूप विशिष्ट आकार की बुद्धि ही उसका 'प्रहण' कहछायेगा। प्रकृत में चक्षु से घट प्रहण के द्वारा जिस ज्ञातता को उत्पत्ति होती है, उसका अधिकरण घटना रूप से घट एवं रस हैं ( प्रयात् उक्त घटनान जन्य ज्ञातता का आधार यद्यपि रस भी है, किन्तु रस में जो ज्ञातता की अधिकरणता है, वह रसत्वाविष्ठलन नहीं है किन्तु घटत्वाविष्ठलन है। उक्त ज्ञान जन्य ज्ञातता की रसत्वाविष्ठका अधिकरणता का अवच्छेदक घटत्व ही है रसत्व नहीं। रस निष्ठा जो ज्ञातता की रसत्वाविष्ठका अधिकरणता है, वही ज्ञान में रसाकारत्व की नियामिका है। इसीछिये 'घटा' इस प्राकार

न तर्हि वर्तमानसामान्यज्ञानेऽप्यतीतानागतादिज्ञानम्, तेनाकारेगा प्राकट्यानाधारत्वादिति ॥ २ ॥

के ज्ञान से रसाकार से तद्गत रस का ग्रहण नहीं होता है। किन्तु घट एवं रस चूँ कि 'घट' इस ग्राकार के ज्ञान में भी है, अतः रस का भी मान ग्रवश्य होता है।

सि॰ प॰ न तहिः । । । ।

त्व तो अतीत घट विषयक जिस ज्ञान से वर्तामान रूप सामान्य धर्म से युक्त घट में ज्ञातता का आधान होता है, उस अतीत घट विषयक ज्ञान से घट ग्रहीत नहीं हो सकेगा। क्योंकि वर्त्तमानस्व रूप से घट ज्ञातता अधिकरण नहीं है।

किन्तु घटरव चूँ कि वरांमान है, केवल इसी लिये वह जातता का अधिकरण है, तब घटरव में जो जातता की अधिकरणता है, उसका अवच्छेदक भी वच मानरव ही है, अर्थात् घटरव में जो जातता की अधिकरणता है, वह बच मानरवाविद्या है। अत। उक्त नियम के बल से वच मानरव से युक्त घटरव में जो जातता है, वरांमानरव रूप से ही विषय के भान का मियामक हो सकता है। यह अलग विषय है कि बह वर्शमानरव विशिष्ट वस्तु घटरव स्वरूप हो, अथवा घटरव से अभिनन घट रूप हो। तस्मात् वक्त रीति से जातता के 'विषयनियम' में अतीत घटादि विषयक जान में स्यमियार अवश्य होगा। अतः विषयनियम के लिये जातता का मानना अनावश्यक है।

श्रीमित्राय यह है कि 'जिस रूप से जो ज्ञातता का अधिकरण हो, वह अधिकरणीभूत वस्तु उस हातता के जनकी भूत जान में तद्रूपविशिष्ट आकार से ही मासित हो' इस नियम को मान खेने पर अतीत घटादि विषयक ज्ञान के द्वारा अतीतस्व विशिष्ट घट आतीतस्वविशिष्ट घटाकार से गृहीत नहीं हो सकता, क्यों कि पहिले कहा जा जुका है कि अतीतस्व विशिष्ट घट ज्ञातता का आधार हो ही नहीं सकता। उक्त ज्ञान के द्वारा अतीत घट का मान केवल इस रीति से हो सकता है कि घट एवं घटरव चूँ कि अमिनन हैं, एवं घटरव अतीत घट में भी हैं, अतः घटरव निष्ट ज्ञातता के द्वारा अतीत घट के मान की उपपत्ति हो सकती है।

ननु क्रियया कर्मिं कि क्रित् कर्त्तंव्यमिति व्याप्तेरस्त्वनुमानम् ?। न, ग्रनैकान्त्यावसिद्धे वा न च लिङ्गिमिह क्रिया। सद्वै शिष्ट्यप्रकाशत्वान्नाष्यक्षानुभवोऽधिके ॥ ३॥

पूर पर क्रियया ...

'घटं जानाति' यह प्रयोग सर्व सिद्ध है। इसमें घट है कर्म कारक। क्रिया से उत्पन्न फल से युक्त ही 'कर्मकारक' होता है। 'ग्रामं गच्छिति' इस वाक्य में प्रयुक्त ग्राम इसी लिए कर्म कारक है कि गमन क्रिया से उत्पन्न ग्राम संयोग रूप फल का आधार है। 'घटं जानाति' इस वाक्य में घट पद का ग्राम्य भी कर्मकारक है, ग्रातः उसको 'जानाति' पद से वोध्य क्रिया से उत्पन्न किसी फल से युक्त होना ही चाहिये। यदि ऐसा न हो तो उक्त घट में कर्मता ही प्रनुपपन्न हो जायगी। अतः घट रूप विषय में ज्ञान क्रिया से जिस वस्तु की उत्पत्ति होगी, वही वस्तु है 'ज्ञावता'।

इस से यह प्रनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार गमन रूपा क्रिया अपने कर्मीभूत ग्राम में कर्जू संयोग रूप फल का उत्पादन करती है, उसी प्रकार ज्ञान क्रिया भी कर्मीभूत अपने विषयों में किसी फल का उत्पादन अवश्य करती है। वर्यों कि समी (सकर्मक) क्रियाय अपने कर्म में किसी फल का उत्पादन अवश्य करती है। (ज्ञानिक्रया स्वविषये किश्चित फलमुत्पादयति क्रियात्वात, या सकर्मिका क्रिया सा स्वकर्मणि किश्चिववश्यमुत्पादयति, यथा गमनिक्रया)। यह किश्चित फल 'ज्ञातता' ही है।

# सि० प० न, म्रनेकाल्यादसिद्धेर्वा ... ... ( पूर्वार्द्ध )

( उक्त प्रनुमान वाक्य में जिस 'क्रिया' पद का प्रयोग किया गया है, यह 'क्रिया' क्या 'वात्वर्ष' रूप है ? प्रथवा चलनात्मक (स्पन्द) रूप है ? यदि इन में प्रथम पक्ष प्रमिग्रेत हो, तो प्रनुमान का हेतु वाक्य 'घरवर्षत्वात' इस आकार का होगा। (अर्थात ज्ञान रूप क्रिया चू कि घात्वर्ष है, अता अपने विषय में किसी वस्तु का उत्पादन अवश्य करती है )। किन्तु 'धारवर्षत्व' रूप क्रियास्व हेतु 'विषयनिष्ठिकिञ्चिक्तनकस्व' रूप साध्य का व्यभिचारी है। क्योंकि 'गगनं सन्धापयित चैत्रा' इस स्थल में घात्वर्थ है 'धर का संयोग', किन्तु उससे गगन में किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। अता क्रियाचन्य फलगालिस्व रूप कर्मस्व गगन में नहीं है। इसी प्रकार 'अन्त्यखब्द' जानाति चैत्रः' इस स्थल में ज्ञान क्रिया से अन्त्यखब्द में ज्ञातता की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृत में ज्ञातता का उपादानकारण होगा 'अन्तिमशब्द'। उपादान कारण को कार्य के उत्पत्तिक्षण पर्यन्त रहना आवश्यक होता है। किन्तु अन्तिम शब्द का बिनाश उसकी उत्पत्ति के अव्यवहित उत्तर क्षण में ही हो जाता है। प्रतः 'अन्तिम शब्द का बिनाश उसकी उत्पत्ति के अव्यवहित उत्तर क्षण में ही हो जाता है। प्रतः 'अन्तिम शब्द' में भी क्रियास्व हेतु व्यवस्ति है।

घात्वर्थं मात्रासिप्रायेण प्रयोगे संयोगादिभिरनेकान्तात्। न हि शरसंयोगेन गगने किञ्चित् क्रियते, अन्त्यशब्दाभिव्यक्त्या वा। स्पन्दाभिप्रायेणासिद्धेः। व्यापाराभिप्रायेण शब्दलिङ्कोन्द्रियव्यापारैव्यंभिचारात्।

यदि उक्त 'क्रिया' पद का अर्थ 'चलनात्मक स्पन्ः' रूप 'क्रिया' है, तो प्रकृतानुमःन का हेतु 'स्वरूपासिद्धि' दोष से ग्रन्त हो जायगा। पक्ष में हेतु के न रहने से 'स्वरूपासिद्धि' होती है। प्रकृत में पक्ष है 'ज्ञान' उसमें वह 'क्रियात्व' नहीं रह सकता, जो चलनात्मक क्रिया (स्पन्द) में रहता है। क्योंकि ज्ञान गुण पदार्थ है, कर्म पदार्थ नहीं। अतः उक्त क्रियात्व' हेतु से ज्ञातता की सिद्धि महीं हो सकती।

### तद्वैशिष्टचप्रकाशत्वात् · · · · · ·

(कोई कहते हैं कि 'जातो घट,' इस आकार का प्रत्यक्ष सर्वसिद्ध है। इस प्रत्यक्ष में 'जातता' विशेषण रूप से भासित होती है। एवं जातता का उक्त प्रत्यक्ष घट जान के बाद ही होता है। इस अन्वय व्यतिरेक से समझते हैं कि प्रत्यक्ष में भासित होनेवाली 'जातत।' घटजान से उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो जातता को प्रत्यक्ष से सिद्ध मानते हैं। उनके प्रतिपक्ष में यह कहना है कि """) 'जातो घट:' इस आकार के 'अघ्यक्ष' में प्रत्यक्ष में 'जान' का ही वैशिष्ट्य भासित होता है। उससे 'अधिक' जातता प्रभृति कोई भी वर्म मासित नहीं होता। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से जातता की सिद्धि नहीं हो सकती है।

#### सि॰ प॰ घात्वर्थमात्राभित्रायेण ... ... ...

यदि उक्त अनुमान नाक्य में प्रयुक्त 'क्रिया' पद से केवल घातु का अर्थ ही प्रभित्रेत हो, तो उक्त अनुमान का हेतु ' अनैकान्तिक' अर्थात् व्यभिचारो होगा, क्योंकि छर संयोग रूप सन्धान से आकाश में किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। अथवा अन्तिम शब्द की 'अभिव्यक्ति' अर्थात् ज्ञान से अन्तिम शब्द में किसी की उत्पत्ति संभव ही नहीं है ( इन दोनों ही युक्तियों का उपपादन कारिका की व्याख्या में हो चुकी है )।

### सि॰ प॰ स्पन्दाभित्रायेखा ... ... ...

उक्त अनुमान वाक्य में प्रयुक्त 'क्रया' पद का मर्थ 'स्पन्द' अर्थात् चलनाश्मक क्रिया रूप अभिप्रेत हो, तो उक्त अनुमान का हेतु 'असिद्ध' अर्थात् स्वरूपासिद्ध हेस्वामास हो जायगा (असिद्धि का उपपादन भी श्लोक को व्यास्था में हो चुका है )।

### सि प० व्यापारांभित्रायेण ... ...

(जो यह कहते हैं कि उक्त अनुमान नाक्य में जो 'क्रिया' पद प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ है 'व्यापार'। ज्ञान भी एक 'व्यापार' है। व्यापार से 'कर्मकारक' में 'कुछ' अवश्य उत्पन्न न हि तै. प्रमेये किञ्चित् कियते, ग्रिप तु प्रमातर्येव । फलाभिप्रायेग्।पि तथा । ग्रन्ततस्तेनैवानेकान्तात्, ग्रनवस्थानाच्च ।

होता है। जैसे 'क गमन रूप व्यापार से ग्राम रूप कम कारक में संयोग रूप 'किसी वस्तु' की उत्पत्ति होती है। इस दृष्टि से उक्त व्यनुमान से 'विषय' में ज्ञान रूप व्यापार' से 'ज्ञातता' की सिद्धि की जा सकती है। यह समाधानामास इस लिये अयुक्त है कि )' देवहत्तः चटं शब्दापर्यात, घटमनुमिनोति, घटम्पश्यति' इत्यादि स्थलों में क्रमशः 'शब्द' का व्यापार है पदार्थिपस्थिति, बनुमान का व्यापार है परामर्था, एवं प्रत्यक्ष का व्यापार है इन्द्रिय संयोग—— इनमें से कोई भी व्यापार घट रूप कर्म कारक में किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता। किन्तु वे सभी व्यापार देवदत्त रूप प्रमाता में ही ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। ग्रतः 'कर्मकारक' का 'क्यापार जन्य फलशालित्व' रूप लक्षण ही कथित रीति से घट में प्रव्याप्ति एवं देवदत्त में अतिव्याप्ति के कारण अनुपपन्न है।

सि॰ प॰ फलामित्रायेण -- ...

(किसी का कहना है कि उक्त अनुमान में जो 'क्रिया' पद प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ है 'फल'। 'घटं जानाित' इस स्थल में 'जानाित' क्रिया से जो 'ज्ञान' रूप 'फल' उत्पन्न होता है, वही उक्त 'क्रिया' घाटद से अभिप्रेत है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि ज्ञान रूप फल ज्ञेय में 'किसी वस्तु' को अवश्य उत्पन्न करता है, क्यों कि वह भी फल है। इस रीति से ज्ञातता के समर्थन में यह दोष है कि) 'एक फल से दूसरे फल की उत्पत्ति अवश्य हो' इस नियम का कहीं विश्राम भी है? अथवा यह नियम निरविष है?

यदि इसको निरविध मानेंगे तो अनवस्था होगी। यदि कहीं विश्राम देंगे तो विश्रान्त स्थल रूप फल में उक्त अनुमान का हेतु व्यभिचरित हो जायगा। व

<sup>?,</sup> ज्ञान चूकि इन्द्रियादि व्यापार का फल है, केवल इसी लिये विषय में ज्ञातता रूप दूसरे फल की उत्पन्न करें, तो इस प्रसङ्ग में यह पूछना हैं कि इस ज्ञातता रूप फल से किसी तीसरे फल की उत्पश्चि होती है या नहीं? यदि उससे भी फलान्तर की उत्पत्ति होती है तो फिर उसे तीसरे फल को भी किसी चतुर्थ फल का उत्पादक मानना होगा, इस प्रकार यह करपना धनवस्था में परियात हो जायगी। यहि ज्ञातता रूप फल से किसी फलान्तर की उत्पत्ति नहीं मानते हैं, तो फिर यह नियम ही नहीं रह जाता कि 'सभी फल फलान्तर के जनक धवश्य हों' छत: 'ज्ञानरूप' फल स्व-विषयनिष्ठकिञ्चरफलान्तरोत्पादकम् फलत्वात्' इस धनुमान का 'फलत्व' हेतु ही व्यमिविति हो जाता है। यही धनैकान्तिक दोष प्रकृत सन्दर्भ के 'तथा' पद से कहा गया है, पूर्व 'तेनैव' पद से ज्ञातता रूप उस स्थल का निद्देश किया है, खड़ाँ उक्त फलश्व हेतु स्थिचिति होता है।

# म्राजुविनाशिधनीभिप्रायेण द्वित्वादिभिरनियमात् ।

सि॰ प॰ ग्राजुविनाशि · · · · · ·

(किसी का कहना है कि उक्त अनुमानवाक्य के 'क्रिया' पद का अर्थ है 'आशू निनाशि धर्म' अपनी उत्पत्ति से चीथे क्षण पर्यन्त जो न रह सके, वही प्रकृत में 'आशू विनाशि' शब्द से अभिप्रेत है। इससे पूर्व बितीय वा तृतीय क्षण पर्यन्त जो न रह सके, वह तो अवश्य ही 'आशु निवाशि' एदार्थ का यह स्त्रमाव होता है कि वह अपने सम्बन्धी में किसी वस्तु को उत्पत्न कर तद्द्वारा ही कार्य का उत्पादक हो। जैसे कि क्षणिक ज्ञान से प्रवृत्ति तभो होती है, जब कि ज्ञान से उसके सम्बन्धी आत्मा में इच्छा की, एवं इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। अर्थात् ज्ञान से इच्छा, इच्छा से प्रयत्न, एवं प्रयत्न से प्रवृत्ति, यही क्रम मानना होगा। इसी लिये ज्ञान से आत्मा में इच्छादि गुणों की उत्पत्ति होती है।

इस वस्तु स्थिति के अनुसार आश्तर विनाशी ज्ञान से उसके सम्बन्धी 'विषय' में भी 'किसो वस्तु की' उत्पत्ति माननी होगी। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 'घट विषयक ज्ञान से घट विषयक ही इच्छा उत्पन्न हो' यह नियम अनुपपन्न हो जायेगा। क्योंकि घट विषयक ज्ञान को घट विषयक इच्छा का कारण मानना सम्भव नहीं है। क्योंकि इच्छा से ज्ञान का नाश हो जाता है। अतः यही मानना होगा कि ज्ञान से विषय में 'ज्ञातता' नाम की एक वस्तु उत्पन्न होती है। इस ज्ञातता से युक्त विषय ही-प्रयात् ज्ञात विषय ही इच्छा का कारण है। अतः ज्ञान से विषय में ज्ञातता रूप धर्म की उत्पत्ति मानना आवश्यक है। वदनुसार क्याय का प्रयोग इस प्रकार का होगा 'आधुविनाशिषमंद्य ज्ञान से विषय कि अदुपान की शुद्ध नहीं है, क्योंकि) उक्त 'आधुविनाशिषमंत्वात् इच्छावत्। किन्तु यह अनुमान भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि) उक्त 'आधुविनाशिरत्व' हेतु द्वित्व में व्यभिवरित है। '

१. इसमें सन्दर्भ का विश्रदार्थ यह है कि घटादि दो वस्तुओं में चक्षु । पात के वाद 'अयमे को घटा' अयमे को घटा इस आकार की खुद्धि उत्पन्न होती है, जिसको 'अपेका खुद्धि' कहते हैं, इस खुद्धि से उक्त घटादि होनों वस्तुओं में द्वित्व संक्या की उत्पक्ति होती है। इसके बाद 'द्वित्व द्वित्वत्वे' इस आकार का द्वित्व का निर्विकश्पक प्रत्यक्त उत्पन्न होता है। इस के बाद 'द्विती हो' इस आकार का सविकश्पक प्रत्यक्त उत्पन्न होता है।

यहाँ प्रश्न होता है कि यह द्वित्व संख्या क्या अपने आश्रय भूत द्रव्य की सत्ता पर्यन्त रहती है श्रियवा असके विनष्ट होने से पहिले ही अर्थात् आश्रय के रहते ही विनष्ट हो जाती है ? इन में प्रथम पक्ष का मानना तो संभव नहीं है, क्योंकि एक वार द्वित्व ही को तरह द्वित्व की बुद्धि नहीं होती है। अतः यही मानना होगा कि आश्रय के नाश से पहिले ही द्वित्व का नाश हो जाता है।

अब विचारणीय है कि आश्रय के नाश से जब द्विश्व का नाश नहीं होता है, तो द्वित्व का नाश किससे होता है ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि अपेक्षाबुद्धि रूप कारण के नाश से ही दिःवादि संस्वाओं का नाश होता हैं। अब प्रश्न होता है कि नाश कम होता है ? क्यों कि अपेक्षाबुद्धि के नाश के अगले ही क्षया में द्वित्व का नाश होगा। अतः उक्त प्रश्न के उत्तर के पहिले इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है कि दिस्य की सत्ता कवतक रहनी चाहिये ? इस प्रश्न का यह उत्तर है चूँ कि प्रत्यक्त के प्रति विषय कार्या है, अत। द्विस्व प्रत्यक्ष के श्रव्यविधित पूर्व चया पर्यन्त दित्व को अवश्य ही रहना चाहिये। इस वस्तुस्थिति के श्रवसार क्षयों का यह कम निर्णीत होता है--(१) प्रपेक्षा बुद्धि (२) द्विश्व की उत्पत्ति (३) द्वित्व का निर्वि-करपक प्रत्यक ( ४ ) दिश्व का सविकरपक प्रत्यक्ष रूप विशिष्ठ बुद्धि की उत्पत्ति एवं अपेक्षाबुद्धि का नामा (4) तदनन्तर चया में द्वित्व का नाश। दित्व की इस विशिष्ठबुद्धि के विषे ही अपेक्षाबुद्धि की सत्ता शस्य सभी बुद्धियों के विषरीत तीन चुणों तक माननी पदती है। बन्यया यदि बन्यबुक्तियों के समान ही अपेसाबुक्ति का नाश भी तीसरे ही चया में एक मान लें तो दित्व नाश चतुर्थ चया में ही हो जायगा। ऐसा होने पर चतुर्थं क्षण में जो दिस्त का प्रत्यक्ष होता है सो न हो सकेगा। अस्तु। प्रकृत में यह कहना है कि-चूँ कि द्वित्व भी चार क्षयों तक नहीं रहता है, अतः बह भी 'बाशुतरविनाशी' है, दिन्तु यह अपने प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अपने सम्बन्धी में विसी का उत्पादन नहीं करता, आत: उक्त 'आशुविनाशित्व' हेत् व्यभिचरित है। इस बिये इस हेतु से जातता की सिव्हि नहीं हो सकती।

ग्राशुकारकाभिप्रायेण कर्मेण्यति हैः । कर्मण्याशुकारकं ज्ञानिमस्येव हि साध्यम् । कर्त्तर्याशुकारकत्वस्य कर्योगकारत्वेनाव्याप्तेः । शब्दादिव्यापारैरेवानेकान्तात् । स्यादेतत् । अनुभवसि हमेव प्राकट्यम् । तथा हि—ज्ञातोऽयमर्थं इति सामान्यतः, साक्षात्कृतोऽयमर्थं इति विशेषतो विषयविशेषण्यमेव किष्टित् परिस्फुरतीति चेत् ॥३॥

# सि॰ प॰ ग्राशुकारकाभिप्रायेण -- -- ...

( किसी का कहना है कि प्रकृत में 'क्रिया' शब्द का अर्थ है 'आशुकारक'। तदनुसार अनुमान प्रयोग का प्राकार इस प्रकार का होगा 'क्रिया स्वकर्मणि किञ्चिजनिका आशुकार-करवात' प्रयात सभी कियायें चूंकि 'आशुकारक' हैं। एवं 'ज्ञान' मी एक क्रिया है, प्रतः वह भी अपने कर्म में किसी को अवश्य उत्पन्न करता है, वहो उत्पद्यमान वस्तु है 'ज्ञातता'। किन्तु ज्ञातता की यह उपपत्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त पक्ष के निम्निक्षित्त तीन ही विकल्प संभव है, जिन में से एक भी ठीक नहीं है।

(१) कर्म रूप अधिकरण में माधुकारकत्य (२) कर्ता रूप अधिकरण में माधुकारकत्य एवं (३) सामान्य जिस किसी अधिकरण में आधुकारकत्य।

### कर्मण्यसिद्धेः ... ... ...

इन में अगर पहिला पक्ष स्वीकार करें तो उक्त अनुमान का हेतु 'स्वरूपासिद्ध' हो जायगा। क्यों कि ज्ञान किया के कर्म (विषय) में किश्चिदं खुकारकत्व ही साच्य भी है। यदि इसकी सिद्धि ज्ञान में पहिले से ही स्वीकर कर लें, तो 'सिद्धसाधन' हो जायगा। यदि ऐसा नहीं मानेंगे, तो पक्ष में हेतु की सिद्धिन रहने से 'स्वरूपासिद्धि' दोष होगा।

### सि० प० कत्तंयां गुकारकत्यस्य ... ... ...

(शेष दोनों में किसी भी पक्ष को स्वीकार करने से ) प्रकृतानुमान का हेतु 'अनैकान्तिक' होगा। क्योंकि शब्द प्रमाण का व्यापार पदार्थस्मरण एवं अनुमान प्रमाण का व्यापार परामर्श ये दोनों ही ज्ञान रूप हैं, अतएव क्षणिक हैं। सुतरास ये दोनों अत्यन्त शीघ्र ही शाब्दबोध एवं अनुमिति इन दोनों का उत्पादन करते हैं। किन्तु ज्ञान स्वरूप इन व्यापारों से विषय रूप कम कारक में 'आशू' की तो बात हो दूर है—विलम्ब से भी किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः पदार्थस्मृति में अथवा परामर्श में 'कर्मनिष्ठ किञ्चिदुत्पादकत्व' रूप साध्य नहीं है, अथ च कर्त्तृ निष्ठ आशुकारकत्व रूप हेतु है। इसी रोति से 'किञ्चिन्निष्ठ किञ्चिदुत्पादकर्व' रूप साध्य नहीं है, अथ च कर्त्तृ निष्ठ आशुकारकत्व रूप हेतु है। इसी रोति से 'किञ्चिन्निष्ठ किञ्चिदुत्पादकर्व' रूप तीसरा हेतु भी है। अतः उक्त दोनों ही हेतु अनैकान्तिक हैं, इसिल्ये इन में से किसी से भी ज्ञातता की सिद्धि नहीं हो सकती।

# पू० प॰ स्यादेतत् अनुभवसिद्धेन ... ... ... रू ... इलोक के उत्तराद्धं की व्याख्या

अनुमान के द्वारा विषय में ज्ञातता की सिद्धि भले ही संभव न हो, तथापि सभी ज्ञानों के बाद सामान्य रूप से 'अयपयों ज्ञातः' इस आकार की प्रतीति होती है। एवं प्रत्यक्ष रूप तदसत्। यथा हि—

श्रर्थैनैव विशेषो हि निराकारतया धियास्।

तथा-

क्रिययैव विशेषो हि व्यवहारेषु कर्मगाम् ॥ ४ ॥

विशेष प्रकार के ज्ञान के बाद 'साक्षात्कृतोऽयमर्थः' इस आकार की प्रतीति भी होती है। इन प्रत्यक्षात्मक ज्ञान के प्रनुवनों में पूर्वज्ञान के विषय रूप 'अयम्' पद के अर्थ में 'ज्ञातत्व' अथवा 'साक्षात्कृतत्व' रूप 'प्राक्ट्य' का भान अवश्य होता है। इसकी उपपत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि 'प्राक्ट्य' अथवा उसका पर्यायवाची 'ज्ञाततादि' नामों से बोध्य किसी अर्थ की सत्ता न मानी जाय। अतः ज्ञान से विषय में ज्ञातता नाम को कोई वस्तु प्रवश्य उत्पन्न होती है।। ३।।

सि॰ प॰ तदसत् ... मर्थेनैव विशेषो हि ... ... ( पूर्वाद्ध की व्याख्या )

उक्त समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार घट पटादि साकार (सावयव) विषयों में परस्पर भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार घटजान एवं पटजानादि निराकार (निरवयव) वस्तुओं में भी परस्पर भेद की प्रतीति होती है। घटादि सावयव वस्तुओं में परस्पर भेद बुद्धि के प्रयोजक हैं, उनके भिन्न भिन्न अवयव, किन्तु निरयव घत एवं निराकार ज्ञानों में कथित भेद का नियामक कौन होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना होगा कि 'अर्थ' अर्थात् विषयों के भेद से ही ज्ञानों में परस्पर भेद होता है। घट ज्ञान का विषय घट है, पट ज्ञान का पट। घट एवं पट चूं कि परस्पर भिन्न हैं, घतः घट विषयक ज्ञान से पट विषयक ज्ञान मी भिन्न हैं।

तस्मात् जिस प्रकार ज्ञान विशेष्य हो सकता है, उसी प्रकार ज्ञान विशेषण भी हो सकता है। घटजानम्' इस स्थल में ज्ञान विशेष्य है, एवं घट विशेषण है। एवं 'ज्ञातो घटः' इस स्थल है ज्ञान ही विशेषण है और घट विषय ही विशेष्य है।

अतः बिस प्रकार निराकार (निरवयन) विषय विशेषणक ज्ञान में 'अर्थसे' अर्थात् विषय से 'विशेष' अर्थात् संज्ञातीय दूसरे विषयक ज्ञान से व्यावृत्ति की उपपत्ति होती है, उसी प्रकार 'ज्ञातो घटः' इत्यादि स्थलों में भी 'ज्ञान' रूप विशेषण से ही 'ज्ञातघट' से 'अज्ञातघट' की व्यावृत्ति की उपपत्ति हो सकती है। इस लिये ज्ञातता को मानने की आवश्यकता नहीं है।

तथा क्रिययेव—( उत्तराद्धं की व्याख्या ) -- -- --

यदि ऐसा न मानें तो जिस प्रकार 'ज्ञातो घटः' इस प्रतीति के बल से 'ज्ञातता' को स्वीकार करेंगे, उसी प्रकार 'कृति' से विषय में 'कृतता' की उत्पत्ति भी माननी होगी। किन्तु

कि न पश्यिस ? घटकिया पटिकियेतिवत् कृतो घटः, करिष्यते घट इत्यादि । तथैव गृहाण, घटज्ञानं पटज्ञानमितिवत् ज्ञातो घटो ज्ञास्यते ज्ञायते इति ।

मीमांसकगण भी कृति से विषय में 'कृतता' की उत्पत्ति नहीं मानते। अतः 'कृतो घटा' इस प्रतीति स्थल में उन लोगों को भी यही कहना होगा कि जिस प्रकार 'इयं घटकिया' इस प्रतीति में 'क्रिया' रूप विशेष्य में 'घट' विशेषण होकर घटकिया को पटादि क्रियाओं से मिन्न रूप में समझाती है, उसी प्रकार 'कृतो घटा' इस स्थल में 'कृति' ही 'घट' में विशेषण होकर 'कृतघट' को 'श्रकृत घटों' से व्यावृत्त करेगा। इस के लिये एक ऐसे 'कृतता' नामक पदार्थ को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, जिस की उत्पत्ति कृति से मानी जाय। तो किर यही बात ज्ञान जन्य ज्ञातता के प्रसङ्ग में कही जा सकती है।

(फिलतार्थ यह है कि मीमांसकों के मत से भी जिस प्रकार 'घटक्रिया' का 'विशेषक' होता है 'अर्थ' प्रथात विषय, एवं 'कृती घटः' इस स्थल में 'अर्थ' की विशेषका है कृति, उसी प्रकार 'घटजानम्' इस स्थल में ज्ञान का व्यावर्त्तक है 'अर्थ' (विषय)। एवं 'ज्ञातो घटः' इस स्थल में इसके विपरीत 'अर्थ' का विशेषक (व्यावर्त्तक) है ज्ञान। इन व्यावृत्तिबुद्धियों के लिये ज्ञातता, कृतता, प्रभृति पदार्थों को मानने की आवश्यकता नहीं है)।

कि न पश्यसि 🐃 … …

तुम यह नहीं देखते कि जिस प्रकार 'घटिक्रिया, पटिक्रिया' इत्यादि व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार 'कृतो घटा, करिष्यते घटा इत्यादि व्यवहार भी होते हैं। उसी रीति से यह भी समझो कि 'घटज्ञानम्, पटज्ञानम्' इत्यादि व्यवहारों के समान ही 'घटो ज्ञायते, घटो ज्ञास्यते' इत्यादि व्यवहार मी हो सकते हैं, इन के लिये ज्ञावता की ग्रावश्यकता नहीं है।

<sup>1.</sup> कहने का श्रमित्राय यह है कि 'घटकिया' इस व्यवहार की उत्पत्ति के लिये घट में किया के द्वारा किसी धर्म की उत्पत्ति किसी प्रकार स्वीकृत भी हो सकती है। किन्तु 'कृतो घटा' करिष्यते घटा' इत्यादि स्थलों में तो इस प्रकार की कवपनाओं का कीई श्रवकाश ही नहीं है। क्योंकि 'कृतो घटा' इस व्यवहार के समय 'कृति' विनष्ट हो गई रहती है, श्रता घट में 'कृतता' की उत्पत्ति किससे होगी ? एवं 'करिष्यते घटा' इस व्यवहार के समघ घट की ही सशा नहीं रहती है। श्रता कृति से 'कृतता' की उत्पत्ति किस में होगी ? श्रतः मीमांसक गण भी यह स्वीकार करते हैं घटादि में कृति से कृतता की उत्पत्ति के बिना ही उक्त व्यवहारों की उपपत्ति होती है। इसी प्रकार घटादि में किसा से किसी की उत्पत्ति के बिना ही घटकियादि के व्यवहार हो सकते हैं।

कथमसम्बद्धयोधंमंधमिभाव इति चेत्; ध्वस्तो घट इति यथा। एतदिप कथमिति चेत्; नूनं ध्वंसेनापि घटे किञ्चित् क्रियत इति वक्तुमध्ववसितोऽसि ?

पूर्व पव कथम् ... ... ...

'ज्ञातो घटः, ज्ञास्यते घटः, इन दोनों व्यवहारों के अव्यवहित पूर्वक्षण में घट का ज्ञान नहीं है। अतः यह मानना होगा कि उस समय घट एवं ज्ञान इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह मी निध्वित है कि असम्बद्ध दो वस्तुओं में परस्पर विशेष्य विशेषण मान नहीं हो सकता। अतः उन प्रतीतियों को 'ज्ञान विशेषणक' कैसे कहा जा सकता है।

सि० प० ध्वस्तो घटः " "

जिस प्रकार घट के विनष्ट हो जाने पर 'घटो व्वस्ता, इस आकार की प्रतीति होती है, उसी प्रकार घट के न रहने की स्थिति में भी 'ज्ञातो घटा' ज्ञास्यते घटः, इत्यादि प्रतीतियौं भी होगी।

पूर पर एतदिप \*\*\* \*\* \*\*\*

विशेष विशेषण भाव जब विद्यमान दो वस्तुओं में ही होता है, तो घटो घ्वता, यह यह प्रतीति भी कैसे होगी? (वयिक नैयायिकों के युक्ति के अनुसार 'घटो घ्वस्तां' इस प्रतीति में भी घट विशेष्य रूप से एवं घ्वंस विशेषण रूप से भासित होता है। किन्तु जिस समय घट की सत्ता रहती है, उस समय उसके घ्वंस की सत्ता नहीं रहती है, एव जिस समय घट की सत्ता नहीं रहती है। फलता घट और उसकी घ्वंस ये दोनों एक समय में रह ही नहों सकते। अतः घ्वंस विशेषणक घट विशेष्यक प्रतीति भी अनुपपन्न ही है। यता इस दृशन्त के बल पर 'ज्ञातो घटा, ज्ञास्यते घटा' इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं की जा सकती)।

सि० प० नूनम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

तो क्या तुम (मीमांसक) यह कहने के लिये तो उद्यत नहीं हो कि इवंस से उसके घटादि प्रतियोगियों में (ज्ञातता की तरह) किसी पदार्थ की उपपत्ति होती है?

इस अकार की स्थिति के स्थिर हो जाने पर यह कहा जा सकता है कि जिस अकार 'घटजानस्, पटजानस्' इत्यादि व्यवहार होते है, उसी प्रकार 'ज्ञातो घटः, जास्यते घटः' इत्यादि व्यवहारों की भी उपपरि। हो सकती है। प्रयाद ज्ञायते घटः ज्ञातो घट।' इत्यादि स्थर्जों में घट में ज्ञान से ज्ञातता की उत्पत्ति किसी प्रकार मानी भी जा सकती हैं, किन्तु 'ज्ञास्यते घटः' इस व्यवहार के समय घट की सत्ता ही ही नहीं हैं, फिर ज्ञान से ज्ञातता की उत्पत्ति कहाँ पर होगी ? अतः 'ज्ञातता' को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तन्निरूपणाधीननिरूपणो ध्वंसः स्वभावादेव तदीय इति किमत्र सम्बन्धान्त-रेगोति चेत् ? प्रकृतेऽप्येवमेव ।

( अर्थांत् मीमांसक गण भी 'ध्वस्तो घटा' इस प्रतीति को स्वीकार करते हैं। किन्तु व्वंस से 'ध्वस्तवा' प्रभृति किसी पदार्थ की उत्पत्ति प्रतिथोगी में नहीं मानते। अतः जो कुछ भी उपाय वे लोग ध्वस्तता को न मानकर उक्त प्रतीति की उपपत्ति के लिये करेंगे, उसी उपाय से 'ज्ञातो घटा' ज्ञास्यते घटा' इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति भी ( विना ज्ञातता को स्वीकार किये ही ) हमलोग भी करेंगे।

# पू० प० तन्निक्ष्पणाधीन " "

ध्वंस का (अभाव का) निरूपण प्रतियोगी के निरूपण की अपेक्षा रखता है प्रतियोगियों के निरूपण के विना ध्वंस का (किसी भी अभाव का) निरूपण हो ही नहीं सकता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभाव का स्वभाव प्रतियोगी के निरूपण से निरूपित होना है। अतः अभाव में प्रतियोगी का 'निरूप्यस्व' नाम का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध के बल पर 'ध्वंस घटोय!' इत्यादि सार्वजनीन प्रतीतियों होतीं हैं (अर्थात् वृत्तिता के (अधाराधेयभाव के) नियामक संयोगादि सम्बन्धों के लिये ही उनके प्रतियोगी और अनुयोगी रूप, अथवा विशेष्य एवं विशेषण रूप दोनों सम्बन्धियों की सत्ता अपेक्षित होती है। 'निरूप्यस्व' प्रमृत्ति जो वृत्तिता के अनियामक सम्बन्ध हैं, उनके लिये दोनों सम्बन्धियों की सत्ता को वावश्यकता नहीं है। विशेष्य विशेषण भाध के लिये दोनों के सम्बन्ध की ही अपेक्षा है, दोनों की सत्ता की नहीं। वृत्तिता के अनियामक उक्त निरूप्यस्वादि सम्बन्ध दोनों में से किसी की सत्ता के विना भी उपयन्त हो सकता है। तस्मात् 'ध्वंस्तो घटः' इस प्रतीति के लिये 'ध्वस्तता' प्रमृति किसी धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है।।

### सि॰ प॰ प्रकृतेऽपि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

शिस प्रकार नियमतः प्रतियोगी समाव निरूप्य है, उसी प्रकार ज्ञान मी नियमतः विषय निरूप्य है। इसी प्रकार विषय भी नियमतः ज्ञान निरूप्य है। अतः ज्ञान और विषय इन दोनों में विशेष्य विशेषण माव के लिये ज्ञान और विषय इन दोनों की एकही समय सत्ता अपेक्षित नहीं है।

पतः जिस प्रकार विनाश के न रहने पर भी 'विनाशी घटा' इस प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं। प्रथवा घट की सत्ता के न रहने पर भी 'विनष्टी घटा' इस प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं, उसी प्रकार प्रव्यवहित पूर्व क्षण में ज्ञान के न रहने पर भी 'ज्ञातो घटा' इस प्रकार की प्रतीति, एवं पूर्व क्षण में घट के न रहने पर भी 'ज्ञास्यते,घटा' इस प्रकार की ज्ञान विशेष्यक प्रतीति हो सकती हैं। इसके लिये 'ज्ञातता' को मानने की आवश्कतानहीं है।

एतेन फलानाघारत्वादयंः कथं कर्मेति निरस्तम्। विनाश्यवत् करणव्यापारविषयत्वेन तदुपपत्तेः। स्वाभाविकफलनिरूपकत्वञ्च तुल्यम्।

सि॰ प॰ एवेन " " "

(ज्ञातता के न मानने पर मीमांसकों का एक प्रधान बक्तव्य है कि 'घटं जानाति' इस सर्व सिद्ध वाक्य से जो घट में कर्मता की प्रतीति होती है, उसकी अनुपपत्ति। क्यों कि ज्ञान रूप किया से यदि घट में किसी फल की उत्पत्ति न हो, तो घट छान किया का कर्म क्यों कर होगा? चूं कि क्रिया से उत्पन्न फल का आश्रय ही उस क्रिया का कर्म होता है, अता ज्ञान से घट में किसी वस्तु की उत्पत्ति माने विना उक्त प्रयोग अनुपपन्न हो जायगा। अतः ज्ञान से विषय में किसी बस्तु की उत्पत्ति मानगी होगी। उसी वस्तु को हमलोग 'ज्ञातता' कहते हैं। फलतः नाम में विवाद हो सकता है, अर्थ में नहीं। इसका यह उत्तर है कि) जिस प्रकार घट में किसी मी कृति की उत्पत्ति न होने पर भी प्रयत्ति नाधानुकूल कृतिमत्त्य रूप कर्जुं के न रहने पर भी 'घंटो नंश्यति' यह प्रयोग होता है, उसी प्रकार क्रिया जन्य फल धालित्व के न रहने पर भी घट में ज्ञान क्रिया की कर्मता आ सकती है, जिसका प्रयोजक चक्षु प्रभृति प्रत्यकादि प्रमाणों का विषय होना है (अर्थात् घट में ज्ञान क्रिया का कर्मत्व एतज्जन्य फल धालित्व रूप नहीं है, किन्तु चक्षुवादिकरण ज्यापार विषयत्व स्वरूप है, इसी से घट में ज्ञान क्रिया के कर्मत्व का ज्यवहार होता है। इसका इतना ही प्रयोजन है कि 'घट' जानाति' यह प्रयोग 'साघु' हो।

बस्तुत। घट ज्ञानिक्रिया का कर्म कारक है ही नहीं। क्योंकि विशेष प्रकार का कारक ही कर्म है। कारकत्व है क्रियाजनकत्व रूप। जककता विद्यमान पदार्थ में हो रहती है। किन्तु मततीत और अनागत वस्तु भी ज्ञान का मर्थ (विषय) होता है। क्यों कि 'अतीतानागत' जानाति' इस प्रकार के प्रयोग भी होते हैं। मतः इस प्रकार के प्रयोगों की साम्रुता की रक्षा के लिए मर्थ (विषय) में ज्ञानिक्रिया की कर्मता का केवल गौणन्यवहार होता है। जिस प्रकार घटविनाश रूप क्रिया प्रतियोगिमूत घट निरुत्य होने के कारण घटकत्तू क है (प्रयांत् विनाश क्रिया का कर्जु त्व घट में है,) उसी प्रकार ज्ञान क्रिया भी विषय निरूत्य होने के कारण ही 'विषयकर्मक' है (अर्थात् ज्ञानिक्रिया विषयकर्मिका है) अतः इस रोति से भी ज्ञातवा का समर्थन नहीं किया जो सकता।

ननु ज्ञानमतीन्द्रियर गदसाघार एकार्यानुमेयं तदभावे कथ मनुमीयेत ?।
अप्रतीतस्त्र कथं व्यवहार पथमवतरेदिति ज्ञानव्यवहारान्यथा ऽनुपपत्या ज्ञातताकल्पनम्। तदप्यस्त् । परस्पराश्रयप्रसङ्गात्। ज्ञाततया हि ज्ञानमनुमीयेत, ज्ञाते च
तद्वचवहारान्यथा ऽनुपपत्तिस्तां ज्ञापयेत्। कुतश्च ज्ञानमतीन्द्रियम् ?।

#### ननु ज्ञानम् \*\*\* \*\*\*

घट ज्ञान के वाद 'घटमहं जानामि' इस बाकार का ज्ञान रूप व्यवहार सार्व बनीन है, जिसको अनुव्यवसाय कहा जाता है। यह अनुम्यवसाय रूप व्यवहार ज्ञान विषयक ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अतीन्द्रिय है। अता ज्ञान का उक्त अनुभ्यवसाय रूप ज्ञान इन्द्रिय से उत्पन्न नहीं हो सकता। अता उसको ज्ञान विषयक अनुमान रूप ही मानना होगा। ज्ञान का असाधारण कार्य ही उसका अनुमान रूप ही सकता है। अता ज्ञान से किसो ऐसे असाधारण कार्य की उत्पत्ति माननी होगी, जिससे ज्ञान का उक्त व्यवहार (अनुव्यवसाय रूप अनुमिति) हो सके। ज्ञान का वह 'असाधारण' कार्य हो 'ज्ञातता' है। अता ज्ञान विषयक ज्ञान रूप व्यवहार (अनुव्यवसाय) को 'अन्ययानुप्रपत्ति' से अर्थात् ज्ञातता को माने विना उक्त व्यवहार की अनुप्रपत्ति से वर्थीमूत होकर ज्ञातता को स्वीकार करना हो होगा।

# सि॰ प॰ तदप्यसत् ... ... परस्पराश्रय ... ...

(१) इस कल्पना में 'परस्पराश्रय' अर्थात् अन्योन्याश्रय दोष है। क्यों के 'जातता' से ज्ञान का व्यवहार रूप अनुमान उत्पन्न होगा। एवं 'ज्ञानव्यववहार' का अर्थात् ज्ञानानुमिति की अन्ययानुपपत्ति से ज्ञातता का अनुमान होगा। 'ज्ञानान्यथानुपपत्ति' रूप हेतु से बो
ज्ञातता की अनुमिति होगो, उसमें ज्ञान विषयक अनुमिति रूप ज्ञान (हेतुतावच्छेदकज्ञान
विषया) अपेक्षित होगा। इस प्रकार ज्ञातता की अनुमिति में उक्त व्यवहार (रूप अनुव्यवसाय) को अपेक्षा, एवं व्यवहार रूप उक्त अनुमिति में ज्ञातता की अपेक्षा स्पष्ट है। अतः
इस रीति से ज्ञातता की सिद्धि नहीं हो संकती।

#### कुतदच \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(२) इसमें दूसरा यह दोष है कि इन सभी बावों का मूल है ज्ञान का अतीन्द्रिय होना। अतः इस प्रसङ्घ में सबसे पहिले यही परिक्षणीय है कि ज्ञान को अवीन्द्रिय मानना आवश्यक है या नहीं ? अथवा यों किह्ये कि ज्ञान को अवीन्द्रिय स्थीकार करने के पक्ष में युक्ति है ? अथवा नहीं ?

# पूर्व पर इन्द्रियेगानुपलभ्यमानत्व \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्घ में मीमांसकों का कहना है कि) इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध होने की योग्यता जिस वस्तु में नहीं रहती है, उसी को 'म्रतीन्द्रिय' कहते हैं। इसी युक्ति से प्रमासु

इन्द्रियेणानुपलभ्यमानत्वादिति चेन्न । ग्रनुमानोपन्यासे साध्याविशिष्टस्वात् । ग्रनुपलब्धिमात्रोपन्यासे तु योग्यताऽविशेषिताऽशी कथमैन्द्रियकोपलम्भाभावं गमयेत् ।

प्रभृति अतीन्द्रिय कहे जाते हैं। जिस प्रकार परमाणु आदि अतीन्द्रिय हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी इन्द्रियवेद्य न होने के कारण अतीन्द्रिय हैं। ज्ञानंभी किसी इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होने की क्षमता नहीं रखते। अतः ज्ञान भी अतीन्द्रिय है।

## सि॰ प॰ न, अनुवानोपन्यासे · • • • • •

(क्या मीमांतकों को) (१) 'इन्द्रियेणानुपलम्यमानस्व' हेतु से ज्ञान में अतीन्द्रियस्व का यह अनुमान ग्रमिप्रेत है कि 'ज्ञानमतीन्द्रियम् इन्द्रियेणानुपलम्यमानस्वात् परमाण्वादिवत्' (२) प्रथवा ज्ञान में इन्द्रियोणानुपलम्यमानस्वात्' यह हेतु बोधक वाक्य से ज्ञान पक्षक अतीन्द्रियस्व का साधक यह अनुमान (ज्ञानमतीन्द्रियमिन्द्रियेणानुपलम्यामानस्वात्) ग्रमिप्रेत है ? अथवा उक्त हेतुवाक्य अनुपलब्ध प्रमाण का उपपादक है ?

इनमें से यदि उक्त प्रथम पक्ष को माने प्रर्थात् उक्त हेतु वाक्य को प्रनुमान का ज्ञापक माने तो अनुमान का आकार होगा 'ज्ञानमती न्द्रियमिन्द्रियेणानुपलम्यमानत्वात् परमाण्वादिवत्' (अर्थात् चूँ कि परमाग्रुप्रभृति के समान ही ज्ञान का ग्रहण किसी इन्द्रिय से नहीं होता है, प्रतः ज्ञान भी प्रतीन्द्रिय हैं)। किन्तु इस अनुमान में 'सिद्धसाधन' दोष है। क्योंकि 'अतीन्द्रियत्व' रूप साध्य एवं 'इन्द्रियेणोपलम्यमानत्व' रूप हेतु दोनों वस्तुतः एक ही वस्तु है। उक्त अनुमिति में पक्षधर्मताज्ञान विषया ज्ञान विशेष्यक इन्द्रियेणोपलम्यमानत्व का ज्ञान पहिले आवश्यक है। यह पक्षधर्मता ज्ञान 'ज्ञानमतीन्द्रियम्' पक्ष विशेष्यक प्रतीन्द्रियत्व रूप साध्य प्रकारक इस प्रनुमिति स्वरूप ही होगा। अतः प्रनुमिति से पहिले उक्त पक्षधर्मता ज्ञान रूप सिद्धि के रहने से 'पक्षता' विघटित हो जायगी। फलता प्रथम पक्ष नहीं स्वीकार किया जा सकता। (यह सिद्धसाधन खथवा पक्षता का विघटन ही प्रकृत ग्रन्थ में 'साध्याविशिष्टत्व' पद से प्रभिन्नेत है)।

( द्वितींय पक्ष को समझने के लिये यह विकल्प करना चाहिये कि जिस 'ग्रनुपलिब' से ज्ञान में ग्रतीन्द्रियत्व का सावन करना चाहते है, वह अनुपलिब क्या 'ग्रनुपलिब' मात्र है ? अथवा योग्यानुपलिब है ? इनमें यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करें।)

## भनुपलब्धिमात्रोपन्यासे · · · - · · ·

(तो यह संभव नहीं है, क्योंकि) योग्यानुपछि ही अभाव का साधक है, योग्यायोग्य सावारण सभी अनुपछिन्वां नहीं। अतः योग्यता से अविशेषित केवछ अनुपछिष इन्द्रिय गोचर विषय के उपछम्म के अमाव रूप अतीन्द्रियत्व का साधक किस प्रकार होगा ? ति त्रिशेषरो तु कथमतीन्द्रियं ज्ञानमिति । तथाविष्ठज्ञातताऽनाश्रयत्वादिति चेन्न । ग्राश्रयासिद्धेः ।

# तिंद्रशेषगो तुः ... ...

यदि योग्यानुपलः विषय से ज्ञान में अतीन्द्रियस्य की सिद्धि करना चाहेंगे, तो इसी ज्ञान से 'अतीन्द्रियस्व' के विरोधो 'इन्द्रियप्राह्मस्व' की ही सिद्धि हो जायगी। क्योंकि 'योग्यानुपल्लिब' घावर का अर्थ है 'योग्य' की अर्थात् प्रत्यक्ष के 'योग्य' वस्तु की अनुपल्लिब। फलता प्रकृत में उक्त 'योग्यस्व' इन्द्रियवेद्यस्व रूप होगा। योग्यस्व का अन्वय अनुपल्लिब की प्रतियोगी जो उपल्लिब उसके विषय के साथ है। तदनुसार योग्य जो ज्ञान उसको अनुपल्लिब से यदि ज्ञान का अभाव ग्रुशेत हो तो अर्थतः ज्ञान में ऐन्द्रियकस्व की सिद्धि अवश्य हो जायगी। अतः योग्यानुपल्लिब से ज्ञान में अतीन्द्रियस्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

# पू० प० तथाविघ ... ... ...

घटादि वस्तुमों के साक्षास्कार के बाद 'साक्षास्कृतो घटः' इत्यादि आकार की प्रतीतियाँ सार्वजनीन हैं। जब तक साक्षास्कार से घटादि वस्तुओं में 'साक्षास्कृतता' (ज्ञातता) नाम की वस्तु की उत्पत्ति नहीं होगी, तबतक उक्त सार्वजनीन प्रतीति की उपपत्ति नहीं हो सकती। भतः यह मानना होगा कि जितने भी इन्द्रियवेद्य विषय हैं, उनमें 'साक्षास्कृतता' नाम की वस्तु अवश्य है। इस प्रकार 'इन्द्रियवेद्यत्व का ज्यापक है 'साक्षास्कृतता'। एवं 'व्यापक्रमाव से व्याप्यामाव की सिद्धि' इस न्याय से साक्षास्कृतता का अमाव इन्द्रियवेद्यत्वामाव का ज्ञापक होगा। अर्थात् यह मानना होगा कि 'जहाँ साक्षास्कृतता नहीं है, वहाँ इन्द्रियवेत्व भी नहीं है।

प्रकृत में 'ज्ञान' साक्षात्कृतम्' इस आकार की प्रतीति नहीं होती है। धतः ज्ञान में 'साक्षात्कृतता' नहीं है। जब ज्ञान में साक्षात्कृतता नहीं है, तो फिर इन्द्रियवेद्यत्व मी नहीं है। इससे यह धनुमान निष्पन्न होता है कि 'ज्ञानमतीन्द्रियम् तथाविध ज्ञाततानाश्रयत्वात्' (साक्षात्कृतता ही 'तथाविध ज्ञातता' है)

# सि॰ प॰ न, ग्राश्रवासिद्धेः - - " "

व्यवहार से वस्तु की सिद्धि होती है। घता 'ज्ञान' की भी सिद्धि ज्ञान के व्यवहार से ही होगी। ज्ञान का व्यवहार ज्ञातता के अधीन है। ज्ञातता की सिद्धि चूँ कि ज्ञान में रहनेवाले अतीन्द्रियस्य घर्म के अधीन है, अता ज्ञान के भी अधीन है। अभी (ज्ञान में घतीन्द्रियस्य साधन के समय) 'ज्ञान' सिद्ध नहीं है। क्यों कि अनुमिति में पक्षतावच्छदेक व्यवहारान्यथाऽनुपपत्येव सिद्ध आश्रय इति चेन्न। ज्ञानहेतुनेव तदुपपत्तेः। तस्याऽऽरममनः संयोगादिरूपस्य सत्त्वेऽपि सुषुप्तिदशायामर्थव्यवहाराभावान्नेवमिति चेन्न।

तावन्मात्रस्य व्यवहाराहेतुत्वात् । ग्रन्यथा ज्ञानस्वीकारेऽपि तुल्यत्वात् ।

विधिष्ट पक्ष का ज्ञान अपेक्षित है। पक्ष का यह विधेष प्रकार का ज्ञान प्रकृत अनुमिति के पहिले सम्मव नहीं है। पक्ष में उसके विशेषण का (पक्षतावच्छेरक का) न रहना ही 'वाक्यासिद्धि' दोष है। सो इस अनुमिति में भी है, अतः इस अनुमान से ज्ञान में अतीन्द्रियस्य की सिद्धि नहीं हो सकती।

पूर् पर व्यहारान्यथनुत्रपरया ... ...

ज्ञात घटादि का ही व्यवहार होता है, अज्ञात घटादिका नहीं। अतः व्यवहार के प्रति 'व्यव हर्राव्य' विषय का ज्ञान कारण है। इसल्यि 'ज्ञानव्यवहार' के ल्यि भी व्यवहर्राव्य विषय स्वरूप 'घटज्ञान' कारण है ही। सुतराम् उक्त 'ज्ञानव्यवहार' रूप कार्य से व्यवहर्राव्य विषयक अनुमान सुलभता से हो सकता है। अतः उक्त अतोन्द्रियस्व के अनुमान में आअयासिद्धि दोष नहीं है।

सि॰ प॰ ज्ञानहेतुनैव \*\* \*\* \*\*\*

यद्यपि घटादि व्यवहार के प्रति घटादि व्यवहरांक्य विषयों का ज्ञान कारण है।
तथापि 'ज्ञान व्यवहार' के प्रति 'ज्ञान' को कारण मानना आवश्यक नहीं है। ज्ञान की
उत्पत्ति के लिए जिन वस्तुओं को कारण मानना पढ़ता है, उन्हीं कारणों से 'ज्ञान व्यवहार'
की भी उत्पत्ति मान लेंगे। इस कारण समूह रूप सामग्री में ज्ञान के उत्पादक कारणों से
पतिरिक्त 'ज्ञान' का भी संनिवेश स्वीकार करना अनावश्यक है। प्रतः ज्ञान 'ज्ञान व्यवहार'
का कारण नहीं हैं। इस लिये ज्ञान के विना ज्ञान का व्यवहार अनुपपन्न भी नहीं है, अत।
उक्त रीति से आअयासिद्धि दोष का उद्धार नहीं हो सकता।

पू० प० तस्यात्मनःसंयोगादि -- · · · ·

जिन कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, केवल उन्हीं कारणों से यदि ज्ञान का व्यवहार मी मानें तो सुषुप्ति अवस्था में भी ज्ञान का व्यवहार मानना होगा, क्योंकि उस समय ज्ञान के उत्पादक धात्मनः संयोगादि कारणों का समूह खवश्य रहता है, धता ज्ञान को भी ज्ञानव्यहार का कारण मानना होगा, इस लिये उक्त धनुमान में आश्रयासिति दोष का जो हमने उतार किया है, वह ठीक है।

सि॰ प॰ तावन्मात्रस्य ... ...

ज्ञान व्यवहार के प्रति 'तावन्मात्र' अर्थात् ज्ञान की उत्पादिका सामान्य सामग्री मात्र कारण नहीं हैं। अतः सुष्ठुप्ति काल में ज्ञान के साधारण कारणों के रहते हुए भी ज्ञान

# स्मरणान्यथाऽनुपपत्येति चेन्न । तस्याप्यसिद्धेः।

का व्यवहार नहीं होता है। क्योंकि ज्ञानव्यवहार 'ज्ञान विशेष' स्वरूप ही है, प्रतः जब तक ज्ञानव्यवहार रूप 'विशेषज्ञान' के असाधारण (विशेष) कारणों का भी संबद्धन न हो, तब तक सामान्य कारणों के रहते हुए भी 'ज्ञानव्यवहार' की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिये सुषुप्ति काल में ज्ञान का व्यवहार नहीं होता है।

## पू० प० स्मरणान्यथानुपपत्था 🕶 🚥 🖚

व्यवहार की 'अन्यथानुपपत्ति' से ज्ञान की सिद्धि मले ही न हो सके, स्मरण की अन्यथानुपपत्ति से ज्ञान की सिद्धि होगी (स्मृति के प्रति पूर्वानुभव कारण है। यदि 'ज्ञान' को स्वीकार नहीं करेंगे तो स्मृति की अनुपपत्ति हो जायगी। अतः स्मरण की उपपत्ति चूँ कि विना ज्ञान के नहीं हो सकती, अतः स्मरण की अन्यथानुपपत्ति से ज्ञान की सिद्धि अनिवार्य है। अतः उक्त आश्रयासिद्धि बोष नहीं है।

#### सि० प० तस्यापि - - ...

अगर स्मृति की सिद्धि रहे वो उसकी अनुपपित से ज्ञान की सिद्धि हो सकती है, किन्तु अभी स्मृति भो सिद्ध नहीं है, क्योंकि स्मृति भी ज्ञान ही है। इसिक्षिये जब ज्ञान सामान्य ही असिद्ध है, वो तदन्तर्गंत स्मृति भी प्रसिद्ध ही है। इस रीति से भी ज्ञान की सिद्धि के द्वारा प्राश्रयाधिद्धि का उद्धार नहीं हो सकता।

श्री अभिप्राय यह है कि सुषुष्ठि अवस्था में तो कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। किन्तु ज्ञान की उत्पादिका सामान्य सामान्नी ( आत्मनः संयोगादि रूपा ) तो रहती है। अता प्रश्न यह होता है कि सुषुष्ठि अवस्था में ज्ञान की सामान्य सामान्नी के रहते ज्ञान की ही उत्पत्ति क्यों नहीं होती है! कीन असका प्रतिरोधक है ? इस प्रश्न का यदि यह उत्तर दें कि सुषुष्ठि समय में भी रहने वाले आत्मनः संयोग प्रभृति सामान्य कारयों के अतिरिक्त ज्ञान के और भी विशेष कारया हैं जिनके न रहने से सुषुष्ठिकाक में ज्ञान की उत्पादक ज्ञान के जीर भी विशेष कारया हैं, उन्हों सबों को 'ज्ञान स्ववहार का भी उत्पादक मान जेने से सुषुष्ठि अवस्था में ज्ञानश्यवहार का प्रतिरोध हो जाया। इसके लिये ज्ञान के स्ववहार के कारयों में 'ज्ञान' रूप विषय को भी रक्षना अनावश्यक है। अतः ज्ञान के विषा ज्ञान व्यवहार की अनुपप्ति नहीं है। अन्यथा ज्ञान व्यवहार की अन्यथानुप्तित वश्य उक्त अतीन्द्रियास्वानुमान के पत्नीभूत ज्ञान की सिक्ति सम्भव नहीं है। तस्मान्य उक्त अनुमान में आभ्रयासित्ति होष सागरूक है।

ग्रस्ति तावद्वघवहारनिमित्तं किञ्चिदिति चेन्न; किमतः ?। न ह्योतावता ज्ञानं तदिति सिद्धचिति, तरयैव।सिद्धेः। तथापि नियतस्य कर्तुः प्रवृत्तेः कर्नुं धर्मेग्यैव केनिचत्प्रवृत्तिहेतुना भवितव्यभिति चेत्; ग्रस्तिवच्छा प्रत्यक्षसिद्धा, न तु ज्ञानम्।

सैव कथं नियताधिकरणे उत्पद्यतामिति चेन्न।

पू० प० ग्रस्ति तावत् ~ -- ...

'बटं जानामि' इस व्यवहार का प्रयोजक (घट से मिन्न) कोई वस्तु अवश्य है।
यदि ऐसा न मानें तो घट की सत्ता जब तक रहेगी, तब तक निरन्तर घट का व्यवहार होता
ही रहेगा। किन्तु ऐसा नहीं होता। इस लिये उक्त घटव्यवहार का घट से मिन्न कोई कारण
अवश्य है, वही कारण है 'ज्ञान'। अतः ज्ञान असिद्ध नहीं है। इसलिये प्रकृत अनुमान में
तम्मूलक आश्रयासिद्ध दोष नहीं है।

सि ० प० किमतः \*\*\* \*\*\*

जब ज्ञान सभी सिद्ध नहीं है तो फिर (विषय से मिन्न) व्यवहार के जिस कारण की आप बात कर रहे है, वह ज्ञान से मिन्न ही कोई वस्तु होगी। इससे इतना ही सिद्ध होता है 'घटव्यवहार का घट से भिन्न कोई कारण अवश्य है' किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वह कारण 'ज्ञान' ही है। इसके लिए कोई दूसरा साधक हुढ़ना होगा। अतः केवल इतने मर से ज्ञान की सिद्धि एवं तन्मूलक अश्रयासिद्धि दोष का निवारण नहीं हो सकता।

पू० प० तथापि नियतस्य कर्त्तुः ... ---

खपने इष्ट के साधनों में जीवों की क्वामाविक प्रवृत्ति को सभी स्वीकार करते हैं। जीव ही प्रवृत्ति का कर्ता मथवा समवायिकारण है। जिस जीव में जो कोई भी प्रवृत्ति होगी, वे सभी प्रवृत्तियाँ उस जीव में रहने वाले किसी धर्म से ही उत्पन्न होंगी, अन्य जीवों में रहने वाले किसी धर्म से नहीं। खता यह मानना होगा कि प्रवृत्ति के आश्रयीभूत धारमा (जीव) में प्रवृत्ति का कारणीमूत कोई धर्म मवद्य है। 'ज्ञान ही यह 'धर्म' है।

सि॰ घस्तु -- -- ...

जीव में रहनेवाले जिस घर्म को आप ने प्रवृत्ति का कारण माना है, वह धर्म 'इच्छा' रूप हो स्वीकार करेंगे, व्योंकि वह प्रत्यक्ष सिद्ध है। (मीमांसक इच्छा का प्रत्यक्ष मानते हैं)। इसके छिये प्रतीन्द्रियज्ञान की कल्पना प्रनावश्यक है। प्रतः प्रवृत्ति के किसी कारण की खपेक्षा मानने पर भी वह कारण 'ज्ञान' ही हो—इसका कोई नियामक जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, तबतक उक्त रीति से भी ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती।

पू० प० सेव कथम् ... ... ...

प्रवृत्ति के कारण रूप में जिस इच्छा की सिद्धि के द्वारा 'ज्ञान' की सिद्धि का प्रतिरोध उपस्थित किया गया है। उस 'इच्छा' के कारण के प्रसंक्ष्म में भी चर्चा उठेगी कि

ज्ञानाभ्युपगमेऽपि तुल्यत्वात् । स्वहेतोः कुतिश्चदिति चेत्; तत एव इच्छा श्रस्तु, कि ज्ञानकल्पनयेति ।

स्यादेतत् । प्रकाशमाने खल्वर्थे तदुपादित्सादिष्पगायते, न तु सुषुप्त्यवस्था-यामप्रकाशमानेऽप्यर्थे इत्यनुभवसिद्धम् । तत इच्छायाः कारणं विलक्षणमेव किञ्चित्परिकल्पनीयम्, यस्मिन् सित सुष्वापलक्षण्मीदासीन्यमर्थविषयमात्मनो निवत्तंते इति चेत् ।

इच्छा मी चूँ कि आत्मा का घर्म है, अवः उसे भी आत्मा के ही किसी दूसरे घर्म से उत्पत्न होना चाहिये। वही आत्मघर्म है ज्ञान। तत्मात् इच्छा के कारण के रूप में ही ज्ञान की सिद्धि सर्वेथा सम्मावित है। सिठ पठ ज्ञानभ्यामेऽपि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इस प्रकार इच्छा के कारण के रूप में ज्ञान की सिद्धि होने पर मी यह प्रश्न उपस्थित होगा कि ज्ञान भी चूँिक आत्मा का घर्म है, अतः वह भी किसी दूसरे आत्मधर्म से ही उत्पन्न होगा। फिर भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञानजानक यह आत्मधर्म कौन सा है ?

पू० प० स्वहेतोः ... ... ...

धारमा का जान रूप वर्म भी अपने किसी दूसरे आत्म वर्म से उत्पन्न होगा, इससे इच्छा के जनक रूप में जान की सिद्धि में कौन सी बाघा है ? सिठ पठ तत एव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

ज्ञान के कारण रूप में घारमा के जिस दूसरे घर्म का आप आक्षेप करते है, उसी से इच्छा की भी उत्पत्ति मान छें। उसके छिये मध्य में ज्ञान को स्वीकार करने की कौन सी आवश्यकता है ? अतः ज्ञान में अतीन्द्रियत्य के साधक घनुमान का हेतु अवश्य ही आश्रयांसिद्ध से दूषित है। उसिछिये ज्ञान में अतीन्द्रियत्य मूलक ज्ञातता की सिद्धि संभव नहीं है।

पु० प० स्यादेतत् ... ...

जाग्रत अवस्था में ही घटादि अर्थ प्रकाशित होते हैं, सुष्ठित अवस्था में नहीं। एवं यह मी सभी मानते हैं कि प्रकाशित अर्थों की ही उपादानेच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात जाग्रत अवस्था में चूं कि अर्थ प्रकाशित रहता है, अतः उपादान रूप अर्थ की इच्छा उत्पन्न होती है। सुष्ठित अवस्था में अर्थ का प्रकाश नहीं रहता। इसिलये अर्थ रूप उपादान की इच्छा (उपादित्सा) उत्पन्न नहीं होती है। इस अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों से यह समझते हैं कि इच्छा का कारण कोई ऐसी वस्तु है जो जाग्रत अवस्था में ही रहती है, सुष्ठित अवस्था में नहीं। फलता इच्छा का कारण कोई ऐसी वस्तु है, जिसके रहते सुष्ठित नहीं होती। वही कोई 'प्रकाश स्वरूप वस्तु' है 'जान'। अता जान असिद्ध नहीं है।

हन्तेवं सुष्वापिनवृत्तिमनुभवसिद्धां प्रतिजानानेन ज्ञानमेवापरोक्षमिष्यते। भ्रचेतयन्तेव हि सुषुप्त इत्युच्यते, भ्रचेतन्यनिवृत्तिरेव हि चेतन्यं ज्ञानमिति। तथा च कालात्ययापिदष्टो हेतुः। एतेन क्षणिकत्वादिति निरस्तम्।

सि॰ प॰ हन्तेवम् " " "

'सुष्वाप' अर्थात सृषुप्ति अवस्था की नियुत्ति ही जागत अवस्था है। इस जागत अवस्था को यदि 'अनुभव' अर्थात् प्रत्यक्ष से सिद्ध मानें तो इसी से ज्ञान की अपरोक्षता मी सिद्ध हो जायगी। क्योंकि पुरुष जिस समय अचेतन अवस्था में रहता है, तभी उसमें 'सुष्वाप' का व्यवहार होता है। अर्चैतन्य की नियुत्ति ही चैतन्य है, एवं चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। यतः ज्ञान की अपरोक्षता ही 'जाग्रदवस्था' है। इस प्रकार ज्ञान रूप पक्ष में प्रत्यक्षस्य सिद्ध है, यतः प्रत्यक्षत्व का अभाव रूप अतीन्द्रियत्व उसमें नहीं रह सकता। ऐसी स्थित में ज्ञान में अतीन्द्रियत्व के साधन के लिए जो भी हेतु प्रयुक्त होगा, उसको 'कालात्यापदेख' अर्थात् वाघ दोष से ग्रसित होना अनिवार्य होगा। अतः ज्ञान में अतीन्द्रियत्व का साधक उक्त अनुमान से ज्ञान में अतीन्द्रियत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

ऐतेन … … … —

इसी प्रकार 'ज्ञानमतीन्द्रियं क्षणिकत्वात्' इस अनुमान को भी निरस्त समझना चाहिये।

<sup>9.</sup> स्याभक्षवादी बोखगया भी ज्ञान को अतीन्त्रिय मानते हैं। इसी प्रकार ज्ञान को स्यायिक मानने वाजे अन्य लोगा भी हैं। उन लोगों का कहना है कि ज्ञान चूँ कि क्षियिक हैं, अतः इन्त्रिय के द्वारा उसका प्रह्या नहीं हो सकता। क्योंकि प्रश्यक्ष के प्रति इन्द्रियसंनिक के समान ही विषय भी कारया है। एवं विषय एवं इन्द्रिय इन दोनों के संनिक कं का भी विषय कारया है। इस स्थिति में चियाक (एक चया मात्रवर्षि वा स्यायवावस्थायी) ज्ञान कप विषय के इन्द्रियसंनिक कं का संबल्जन तक ज्ञान कप विषय की सत्ता नहीं रह सकती। अतः पहिल्ली बात तो यह है कि जिस इन्द्रिय संनिक कं से ज्ञान का प्रयक्ष होगा, उसका संबल्जन ही असंभव है। यदि उसका संबल्जन मान भी जें, तथापि उस समय तक क्षयिक ज्ञान की सत्ता ही संभव नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान चूँ कि क्षयिक है, अतः इन्द्रिय से उसका प्रह्या नहीं हो सकता। इस प्रकार का अभिप्राय रखनेवालों के अभीष्ट अनुमान का प्रयोग 'ज्ञानमतीन्द्रियस चियाकरवात्त' इस आकार का है। इसी अनुमान में किवत 'काखात्यवापदेश' (बाध) दोष का अतिदेश आवार्य ने 'एतेन' इत्यादि सन्यमें से किया है।

अपि च-किमिदं क्षणिकत्वं नाम ?। यद्याशुतरिवनाशित्वम्, तदाऽनैकान्तिकम्। अथैकक्षणावस्थायित्वं तदसिद्धं प्रामाणाभावात्।

ग्रपि चः ••• ••• •••

साणिकत्व हेतुक ज्ञान पक्षक उक्त अनुमान का हेतु व्यभिवार दोष से भी प्रसित है। विशेषि साणिकत्व क्या वस्तु है? इस प्रश्न के उत्तर में यदि क्षणिकत्व को 'प्राश्वतर ( तृतीयक्षण ) विनाशित्व रूप कहें तो 'भ्रनेकान्तिक' दोष इस प्रकार होगा कि प्राश्वतर विनाशित्व का अर्थ नैयायिक मीमांसकादि सभी लोग तृतीयक्षणवृत्तिव्वंस प्रतियोगित्व मानते हैं। प्रयात् प्राश्वतर विनाशो वह वस्तु है, जिसका उत्पत्ति के तोसरे क्षण में ही विनाश हो जाय। इन लोगों के मत से किसी भी वस्तु को आयु दो क्षणों से कम नहीं है। दो क्षणों तक ही रहने वाले ज्ञान इच्छा प्रभृति जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का विनाश तृतीय क्षण में होता है। सुतराम् विनाशशोल जितने भी पदार्थ हैं, उनमें सब से शिद्र विनष्ट होनेवाले ज्ञान इच्छादि पदार्थ हो है। मीमांसक लोग भी इच्छादि पदार्थों को क्षणिक मानते हुए भी प्रतीन्द्रिय नहीं मानते। धतः इच्छादि पदार्थों में भ्रतीन्द्रियत्व रूप साध्य नहीं है, प्रथम चिणकत्व ( आश्वतरविनाशित्व ) रूप हेतु हैं। उक्त भना क्षणिकत्व हेतु 'भ्रनेकान्तिक' वर्थात् व्यभिचारी भी है।

पू० प० अथैकक्षरा ... ... ...

(बोद्धगण कहते हैं कि) क्षणिकत्व का अर्थ है केवल एक ही क्षण तक रहना। ज्ञान को ही एक क्षणावस्थायी (क्षणिक) मानेंगे, इच्छादि को नहीं। अतः उक्त व्यभिचार दोष नहीं है। क्योंकि इच्छादि में यदि अतीन्द्रियत्व रूप साध्य नहीं है तो उक्त (एक क्षण मात्र वृक्तित्वरूप) क्षणिकत्व हेतु भी नहीं है।

सि॰ प॰ तदसिद्धमुः • • • • •

हेतु को अनुमान से पूर्व अपने स्वरूप से सिद्ध रहना चाहिये, किन्तु किसी पदार्थ का केवल एक क्षण भर ही रहना (एकक्षणमात्रवृत्तित्व) किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। अतः एक क्षणमात्रवित्व रूप क्षणिकत्व ही अलीक (सर्वथा अप्रसिद्ध) है। अतः उक्त क्षणिकत्व 'हेतु' ही नहीं है, किन्तु 'असिद्ध' (हेत्वसिद्ध) नाम का हेत्वाभास है।

इस मितदेश प्रन्थ का मित्राय है कि उक्त रीति से जब ज्ञान में इन्द्रिय-वेषस्य निर्ध्य हो जुका है, तो उसके बाद ज्ञान में इन्द्रियवेषस्याभाव रूप अनीन्द्रियस्य के साधक जो भी हेतु प्रयुक्त होंगे, वे सभी काजास्ययापदेश दोष से प्रसित अवश्य होंगे। चतः इस क्षणिकत्व हेतुक मनुमान से भी ज्ञान में प्रतीन्द्रियस्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ननु स्थायिविज्ञानं यादृशमर्थंक्षणं गृह्यदुःत्यद्यते, द्वितीयेऽि क्षणे कि तादृशमेव गृह्णति, अन्यादृशं वा, न वा कमपीति । न अथमः, तस्य क्षणस्यातीत्वात्। प्रत्यक्षज्ञानस्य च वर्तमानाभत्वात्।

# पू० प० स्थायिविज्ञानम् " " " ...

(बीद्धों का कहना है कि) जो समुदाय विज्ञान का 'स्थायीत्व' अर्थात् अनेक क्षणों तक रहना मानते हैं, उन लोगों को भी घटादि पदार्थों की तरह सजातीय विलक्षण ज्ञान को उत्पत्ति ही माननी पद्गेगों। क्यों कि घटादि स्थूल पदार्थों में से कोई एक ही वस्तु अनेक क्षणों तक रहनेवाली नहीं है। किन्तु निरन्तर अनेक क्षणों तक एक सजातीय विज्ञान समूह की उत्पत्ति होती है। उन्हीं में परस्पर अत्यन्त साहश्य वश्च केवल ऐक्य का व्यवहार होता है। इसके अनुसार ज्ञान का द्वितीयक्षण तक रहना भी द्वितीय क्षण में सजातीय द्वितीय ज्ञान की उत्पत्ति रूप ही है।

इस वस्तु स्थिति के अनुसार जो सम्प्रदाय ज्ञान को स्थायी (अर्थात द्वितीय क्षण तक स्थिति शील ) मानते हैं, उनसे पूछना चाहिये कि (१) एक स्थायी विज्ञान प्रथम क्षण में जिस प्रकार के जितने अर्थों का ग्रहण करता है, क्या दिसीय क्षण में भी वह उसी प्रकार के उतने ही अर्थों का ग्रहण करता है? (२) अथवा प्रथम क्षण में ग्रहीत अर्थों से मिन्न अर्थों का ही ग्रहण दितीय क्षण में करता है? (३) कि वा दितीय क्षण में वह किसी मी अर्थ का ग्रहण नहीं करता, बिना किसी अर्थ ग्रहण किये ही स्थित रहता है।

(१) इन में से प्रथम पक्ष इसिलये उपपन्न नहीं हो सकता कि ज्ञान में जिस प्रकार घटादि धर्ष मासित होते हैं, उसी प्रकार अर्थ में विशेषणीभूत वर्तमानकालादि भी मासित होते हैं। जैसे कि प्रथम क्षण में वर्तमानत्वविधिष्ठ घट मासित होता है। किन्तु द्वितीय क्षण में तो वह प्रथम क्षण अततीत हो जाता है, अतः हितीय क्षण में विद्यमान विज्ञान यदि प्रथम क्षण बुत्तिस्व विधिष्ठ घटादि का प्रहण स्वरूप होगा तो वह ध्रतीतस्वविधिष्ठघट विषयक ही होगा। अतः यह कहना पम्भव नहीं है कि 'जिस प्रकार के अर्थ का प्रहण प्रथम क्षण में होता है, द्वितीयक्षण में भी तद्ग्रहण स्वरूप में हो वह स्थित रहता है।

यह तो हुई परोक्षापरोक्ष साधारण सभी ज्ञानों के प्रसङ्घ में । किन्तु प्रत्यक्षात्मक ज्ञान वो नियमतः वर्त्तमानस्व विशिष्ट घट विषयक ही होता है, घतः द्वितीयक्षण में स्थित प्रत्यक्षात्मक ज्ञान के प्रसङ्घ में यह प्रनुपप्रति तो अत्यन्त परिस्फुट है। क्योंकि प्रथम क्षण में उत्पन्न प्रत्यक्षात्मक विज्ञान के ठीक समानविषयक विज्ञान का द्वितीयः क्षण में रहना प्रसंसव है।

न चातीतमेव वर्तमानाग्रतयोज्ञिखति; भ्रान्तत्व असङ्गात् । न द्वितीयः, विरम्य व्यापारायोगात् । प्रथमतोऽपि तथाऽभ्युपगमेऽनागतावेक्षगाप्रसङ्गात् ।

#### न चातीतमेव ... ... ...

(इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि) जिस क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह वर्तं मानकाल दितीयक्षण में अतीत होता है। दितीय क्षण में इस स्रतीतकाल का ही प्रहण करते हुए विज्ञान की स्थिति रहती है। किन्तु उक्त स्रतीतकाल का प्रहण उस दितीय क्षण में स्रतीतत्त्व रूप से न होकर वर्त्तमानत्व रूप से ही होता है। (अर्थात् दितीय क्षण में विद्यमान विज्ञान के द्वारा प्रथम क्षण रूप स्रतीतकाल ही स्रत्यन्त साहश्यवश वर्त्तमान के समान प्रतीत होता है)।

# सि॰ प॰ भ्रान्तत्वप्रसङ्गात् \*\*\* • • •

इससे तो एक ही ज्ञान प्रथम क्षण में प्रमा, एवं द्वितीय क्षण में अप्रमा हो जायगी। क्योंकि तदमानवित तत्प्रकारक ज्ञान ही 'भ्रान्ति' है। द्वितीय क्षणवर्ती ज्ञान में वर्त्तमान-त्वामान से युक्त अतीतकाल विशेष्य हैं। एवं वर्त्तमानत्व प्रकार है। अतः उक्त समाधान संगत नहीं है।

# न द्वितीयः ... व्यपारायोगात् -- ... ...

श्रयात "प्रथम क्षणवित्त विज्ञान जिस प्रकार के विषयों को ग्रहण करता है, दितीयक्षणवित्तिविज्ञान जससे मिन्न प्रकार के वस्तुओं के ग्रहण स्वरूप में ही विद्यमान रहता है" यह द्वितीयपक्ष मी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का यह स्वमाव है कि वह जिस विषयक ग्रहण स्वरूप होकर उतान्त होगा, जस विषय को कमी नहीं छोड़ेगा, एवं किसी दूसरे विषय का मासक भी नहीं होगा। अतः प्रथमक्षण रूप वर्त्तमानकाल में वह जिस विषय को ग्रहण करेगा, दितीय क्षण में न जस विषय को छोड़ सकता है, न किसी ग्रन्य प्रकार की वस्तुमों का ग्रहण ही कर सकता है। एक विषय को छोड़ कर दूसरे विषय का ग्रहण ही 'विरम्य-व्यापार' है। यह 'विरम्य व्यापार ज्ञान में सम्भव नहीं है।

#### प्रथमतोऽपि ... ... ...

(इस द्वितीय पक्ष का खण्डन करते हुए कोई कहते हैं कि-) उक्त 'विरम्य' 'व्यापारायोग' का निष्कर्ष यह है कि प्रयमक्षणविज्ञान एवं द्वितीयक्षणविज्ञान दोनों को एक ही विषय का ग्राहक होना चाहिये। किन्तु यह ऐक्य दो प्रकारों से सम्मव है (१-) द्वितीय क्षणविज्ञान से जिस प्रकार के जितने विषय प्रकाशित हों, उस प्रकार के जितने

न वृतीयः, ज्ञानस्वहानेरिति महात्रतीयाः । तदसत् । ज्ञानं गृह्णातीत्यस्यैवार्थं-स्याऽनभ्युपगमात् । ग्रपि तु तदेव ग्रहणमित्यभ्युपगमः ।

ही विषय प्रथमज्ञान के द्वारा भी प्रकाशित हों। एवं (२) प्रथमक्षणवित्त ज्ञान में जिस प्रकार से जितने विषय प्रकाशित हों, द्वितीयक्षणवित्त ज्ञान से भी उसी प्रकार के उतने ही विषय प्रकाशित हों। इनमें द्वितीय पक्ष में उक्त 'विरम्य व्यापारायोग' रूप दोष दिया गया है। किन्तु तुल्य युक्ति से प्रथम पक्ष का भी तो अवलम्बन कर सकते हैं। प्रयीत् यह भी कहा जा सकता है कि दितीयक्षणविं ज्ञान से जिस प्रकार अतीतत्व विशिष्ट वस्तु का ग्रहण होता है, उसी प्रकार प्रथमक्षणवाित्रज्ञान से भी अतीतत्व विशिष्ट वस्तु का ही ग्रहण होता है। अतः दोनों ज्ञानों में विषय भेद प्रयुक्त जो 'विरम्य व्यापारयोग' की आपिता दो गयी है, वह मिट जाती है।

# सि॰ प॰ भनागतावेक्षणप्रसङ्गातु \*\*\* \*\*\* \*\*\*

प्रत्यक्ष का यह स्वभाव है कि वह वर्त्तमान क्षणाविच्छित्र वस्तु का ही ग्रहण करे। खतः अतीतकालिक वस्तु का ग्रहण करना प्रत्यक्ष के स्वभाव के विपरीत है। प्रथम क्षण में उक्त 'अतीतस्व' विद्यमान नहीं है, किन्तु 'अनागत' है। यदि प्रत्यक्षात्मकज्ञान के प्रथमक्षण में उक्त अतीतस्व का ग्रहण माने तो वह 'प्रत्यक्ष से भविष्यत् (अनागत ) कालिक वस्तु का ग्रहण' मानना ही होगा। पहिले कह आये हैं कि अतीत एवं अनागत कालिक वस्तु का ग्रहण प्रत्यक्ष के स्वभाव के प्रतिकृत है। अतः प्रत्यक्ष से 'भ्रनागतावेक्षणप्रसङ्ग' भ्रयांत् अनागत वस्तु का ग्रहण स्वरूप प्रथम रूप दोष के कारण उक्त समाधान उचित नहीं है।

#### न वृतीयः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

''बितीयक्षण में ज्ञान विद्यमान तो रहता है, किन्तु वह उस क्षण में किसी मी वस्तु को ग्रहण नहीं करता' यह तृतीय विकल्प इस लिये उचित नहीं है कि वस्तुओं का ग्रहण करना ही ज्ञान का स्वभाव है। ग्रतः जिस समय वह किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता उस समय वह 'ज्ञान' ही नहीं रह जाता। अतः ये दोनों वार्ते परस्पर विरुद्ध है कि (१) बितीयक्षण में ज्ञान की सत्ता तो रहती है, किन्तु वह (२) किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करता। तस्मात् ज्ञान चूँकि एक क्षण मात्र ही रहता है, ग्रतः इन्द्रिय के ब्रारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता।

# सि॰ प॰ तदसत् " " जाने गृह्णाति " "

बीढों का उक्त पक्ष असङ्गत है, क्योंकि यह कहना ही प्रसङ्गत है कि 'ज्ञान से अर्थ का ग्रहण होता है' ज्ञान तो स्वयं 'ग्रहण' स्वरूप है। तदनुसार बीढों के उक्त विकल्पों

तथा च ज्ञानं प्रथमे क्षर्णे यमर्थं मालम्बय जातं द्वितियेऽपि क्षर्णे तदालम्बनमेव तन्न वेति प्रश्नार्थः।

तत्र तदालम्बनमेव तदिति परमार्थः। न चैवं भ्रान्तत्वम्; विपरीतानव-गाहनात्। तथापि ज्ञेयनिवृत्तो कथं ज्ञानाऽनुवृत्तिः ?। तदनुवृत्तो वा कथं ज्ञेयनिवृत्ति-रिति चेत्; किमस्मिन्ननुपपन्नम् ?। न हि ज्ञानमर्थंश्चेत्येकं तस्त्वमेकायुष्कं वेति।

का स्वरूप इस प्रकार निष्यन्न होता है कि 'प्रथम क्षण में ज्ञान यदिषयक उरपन्न होता है, अपने स्थिति क्षण में अर्थात् दितीय क्षण में भी क्या उसी विषय का रहता है? अथवा नहीं?

इस विकल्प में मेरा पक्ष है कि 'प्रथम क्षण में ज्ञान यद्विषयक उत्पन्न होता है, दितीयक्षण में भी विद्विषयक ही रहता है, इस पक्ष के अवलम्बन से दिवीयक्षणबिंदा ज्ञान में जो अमत्व की आपित आई थी, वह मिट जावी है। क्योंकि 'विपरीतावगाही' प्रयति तदमावित तत्प्रकारक ज्ञान ही 'आस्ति' है। दितीयक्षणविंत ज्ञान इस प्रकार का विपरीता-वगाही नहीं है। अतः उसे आस्ति नहीं कहा जा सकता।

## पू० प० तथापि ... ... -- ...

दितीयक्षण पर्यन्त ज्ञान की अनुवृश्चि रहती है—अतः उसका ज्ञेय वर्रामानस्य की अनुवृश्चि मी दितीय क्षण तब अवश्य रहे ? अथवा दितीय क्षण में चूँकि वर्रामानस्य रूप ज्ञय की निवृश्चि हो जाती है—अतः ज्ञान की भी निवृश्चि दितीय क्षण में अवश्य हो—यह आवश्यक नहीं है ।

ये दोनों ही नियम निम्मिलिखित दो हेतुमों में से किसी एक के रहने से ही निष्पन्त हो सकते हैं। (१) ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों एक ही पदार्थ है। (२) ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों का 'आयुष्काल' सत्ता का समय समान है। किन्तु दोनों में से एक भी सत्य नहीं है। न ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक हैं, एवं न दोनों का आयुष्काल ही एक है। अतः उक्त आपिश का कोई मूल्य नहीं है। सत्यिप वा क्षिणिकत्वे कथमप्रत्यक्षम् ?। इत्यं, यथोच्यते—न स्वप्रकाशं वस्तुत्वादितरवस्तुवत् न च ज्ञानान्तरग्राह्यम्। ज्ञानयौगपद्यनिषेघेन समानकालस्य तस्याभावात्। ग्राहककाले ग्राह्यास्यातीतत्वेन वर्तमानाभश्वानुपपत्तेः। ग्राह्यकाले च ग्राहकस्यानागतत्वादिति चेत्।

#### सत्यपि वा -- " -- --

ज्ञान में (द्वितीयक्षणवृत्ति ध्वंप्रतियोगित्व रूप) क्षणिकत्व मान भी छें, तथापि वह कृणिकत्व ज्ञान में प्रतीन्द्रियस्य का साधक कैसे होगा ?

# पू॰ प॰ १ इत्यम् ... ... न स्वप्रकाशम् ... ...

ज्ञान 'स्वप्रकाश' अर्थात् 'स्व' रूप ज्ञान के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता। क्यों कि घटादि कोई भी वस्तु स्व के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। ज्ञान भी चूँ कि 'वस्तु' है प्रतः वह भी 'स्व' रूप ज्ञान के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता (ज्ञानं न स्वप्रकाश्यं वस्तुस्वात् वटादिवत्)। अतः ज्ञान स्वकाश नहीं है।

#### न ज्ञानान्तरग्राह्यस् ? ... ... ...

ज्ञान किसी दूसरे प्रत्यक्ष रूप ज्ञान से भी प्रकाशित नहीं हो सकता। नयों कि (१) प्रत्यक्ष के प्रति विषय कार्यकास्त्रविश्वास कारण है ( अर्थात् विषय के केवस्त प्रत्यक्ष के सम्यविहत पूर्व क्षण में ही रहना प्रावश्यक नहीं है, किन्तु कार्य की उत्पत्तिक्षण तक उसका रहना कार्य की उत्पत्ति के स्त्रिये आवश्यक है)। किन्तु सो प्रकृत में सम्भव नहीं है। क्यों कि एक आत्मा में एक ही समय दो ज्ञानों का रहना ( ज्ञानयौगपद्य ) खण्डत है। अतः एक प्रात्मा में एक ही समय 'प्राह्मज्ञान' एवं प्राहक रूप दूसराज्ञान इन दोनों का साथ रहना ही प्रसम्भव है। क्योंकि जिस समय ग्राहक्ज्ञान रहेगा, उस समय ग्राह्मज्ञान अतीत हो गया रहेगा। एवं जिस समय ग्राह्मज्ञान रहेगा उस समय ग्राह्मज्ञान स्वात्त्र वान 'वर्नामान क्ष्य दिवयक ही होता है। इस स्त्रिये अतीतज्ञान विषयक दूसरा ज्ञान 'वर्नामान नहीं हो सकता।

<sup>1.</sup> इस प्रत्य को समस्तने के लिये बौदों के ग्रामिप्रेत इन विकर्षों के सपर व्यान देना चाहिये। ज्ञान यदि प्रत्यक्षप्रमा का विषय है, तो वह कीन-प्रसी प्रमा है ? 'स्व' क्या को प्रत्यक्षप्रमा है, श्रसका ? ध्रथवा 'स्व' से भिन्न किसी ग्रन्य प्रत्यक्ष प्रमा का ? इस दोनों पर्दों से से प्रथम पक्ष का क्या क्या 'न स्वप्रकाशम्' इत्यादि सन्दर्भ से किया ग्रास है। एवं न 'ज्ञानान्तरप्राद्यम्' इस सन्दर्भ के द्वारा कथित द्वितीय विकरण क्या कथित द्वेतीय

नन्वेर्वं ज्ञाततापि न प्रत्यक्षा स्यात्, क्षिणिकत्वात् । कथम् ? इत्यम्—न स्वप्रकाशा, वस्तुत्वात् । न जनकग्राह्याः; ग्रनागतत्वात्, विरम्य व्यापारायोगाच्च ।

सि॰ प॰ नन्वेवम् \*\*\* • • •

इस रीति से तो क्षणिकत्व के द्वारा जातता में भी प्रतीन्द्रियत्व की सिद्धि हो सकती है।

ज्ञातता में घतीन्द्रियस्य की सिद्धि किस प्रकार होगी ?

सि॰ प॰ इत्थम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

मातवा चूँ कि वस्तु होने के कारण घटादि के समान ही 'स्वप्रकाश' अर्थात् स्वप्राह्म नहीं है, सत: ज्ञातता को मी प्रत्यक्षप्रमा के द्वारा प्राह्म ही मानना होगा। इस स्थिति में यह पूछना है कि यदि ज्ञातता प्रत्यक्षप्रमा का विषय है, तो वह प्रत्यक्षप्रमा कौन-सी है ?

- (१) जिस 'ज्ञान' रूप प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातता उत्पन्न होगी, वह उसी प्रत्यक्ष का विषय होगी ?
- (२) अथवा दूसरी प्रत्यक्ष प्रमा का विषय होगी ? न जनकग्राह्या ... ...

इन में प्रथमपक्ष ( धर्यात् ज्ञातता का जनकी भूत जो प्रत्यक्ष है, उसी का विषय ज्ञातता है, यह पक्ष ) इसिलये युक्त नहीं है कि (१) जिस समय ज्ञातता के प्रत्यक्ष की उत्पन्न करनेवाली उक्त प्रत्यक्ष की सत्ता है, उस समय ज्ञातता 'धनागत' है। क्यों कि इस प्रत्यक्ष के बाद इसी प्रत्यक्ष से ज्ञातता उत्पन्न होगी। प्रत्यक्षप्रमा में उसका विषय 'कार्य-कारू विषय क्ष कारण को प्रत्यक्ष की उत्पत्ति क्षण पर्यन्त रहना आवश्यक है। अतः ज्ञातता को उत्पन्न करनेवाली अथ च ज्ञातता के अनाधारभूत क्षण में रहनेवाली प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातता ग्रुहीत नहीं हो सकती।

विरम्य … … …

(२) दूसरी बात यह भी है कि इससे 'विरम्य व्यापारयोग' की भी आपित होगी। क्यों कि ज्ञान का यह स्वभाव है कि जिस विषय को भवलम्ब कर वह उत्पन्न हो, उसको वह न छोड़े। एवं अन्य वस्तु का ग्रहण न करे। इस स्वभाव-नियम के भनुसार घटादि विषय की प्रमा अपनी उत्पत्ति के वाद घटादि विषयों को छोड़कर भौर किसी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। अतः अपने से उत्पन्न ज्ञातता का भी ग्रहण नहीं कर सकती। अतः ज्ञातता स्वजनकी भूत प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहीत नहीं हो सकती।

न समसमयज्ञानग्राह्याः; ज्ञानजनकेन्द्रियसम्बन्धाननुभवात्। न च तदुत्तरज्ञान-ग्राह्याः; तदानीमतीतत्वादिति। क्षिणिकत्वमेव तस्याः कृत इति चेत्ः त्वदुक्तग्रुक्तेरेव। तथा हि—यं क्षणमाश्रित्य जाता, ततः परमपि तमेवाऽऽश्रयतेऽन्यं वा ? न वा कमपीति ?

# न समसमय ... ...

ज्ञातता विषयक प्रत्यक्ष के लिये ज्ञातता के साथ इन्द्रिय का संनिष्कर्ष आवश्यक है। यह संनिक्षं ज्ञातता की उत्पत्ति के बाद ही हो सकता है, उससे पहिले नहीं। किन्तु ज्ञातता के प्रत्यक्ष से पहिले ही इस संनिष्कर्ष की अपेक्षा होगी। प्रतः ज्ञातता के साथ एक ही समय में रहने वाली (ज्ञाततासमकालिक) जो प्रत्यक्ष प्रमा है, एवं जो ज्ञातता से पूर्व काल में रहने वाले संनिष्कर्ष से उत्पन्न होती है- उससे ज्ञातता ग्रुहीत नहीं हो सकती।

(ज्ञातता की उत्पत्ति के बाद उत्पन्न होने बाली प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातता ग्रहीत नहीं हो सकती-यह द्वितीय विकल्प इसलिये अयुक्त है कि ) प्रत्यक्ष वर्त्तमान विषय का ही होता है। ज्ञातता के उत्तर काल में ज्ञातता मतीत हो जाती है, वर्त्तमान नहीं रह जाती। अतः ज्ञातता के उत्तर काल में ज्ञातता का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। इस लिये यह कहना संभव नहीं है कि ज्ञातता चूंकि ज्ञातता के उत्तर कालिक प्रत्यक्ष का विषय है, खता वह मतीन्द्रिय नहीं है"

पू० प० क्षाणिकस्वमेव ... ...

ज्ञातवा में प्रतीन्द्रियस्य की मूळ है ज्ञातवा की स्वश्विकता, किन्तु ज्ञातवा में क्षणिकत्य के साधव का ही मूळ क्या है ?

सिं प ्तवदुक्त रेव ... ... तथाहि ... ... ...

ज्ञान में स्निणकरन के साधन के लिए प्रापने जिस प्रकार तीन निकल्पों को उपस्थित किया है, उसी प्रकार ज्ञापता में क्षणिकरन के साधन के लिये भी ये तीन निकल्प उपस्थित किये जा सकते हैं। (१) जिस क्षण निषयक ज्ञान से जो ज्ञातता उत्पन्न होती है, वह ज्ञातता उसी क्षण में रहती है? (२) अथवा अन्य क्षणों में भी रहती है? (३) कि वा कहीं रहती ही नहीं है?

१. (इस प्रसङ्घ का जो 'जातता स्वजनकी भूत प्रश्यच प्रमा से मिन्न किसी दूसरी प्रश्यच प्रमा से ही गृहीत होती है' यह तूसरा विकल्प है, इसके दो विकल्प हो सकते हैं (१) जातता की स्विति में ही रहने वाजी (समकाजिक) जो प्रत्यक्ष प्रमा है, उसी से जातता का प्रस्यच होता है ? सथवा (२) जातता की स्थिति के बाद उत्पन्न होने वाजी जो प्रश्वप्रमा है, उससे ज्ञातता गृहीत होती है । इनमें से अथम पक 'न समसमय' इत्यादि से जयिशत हुआ है ।

तत्र न प्रथमः, तस्य तदानीमसत्त्वात् । न द्वितीयः, अप्रतिसंक्रमात् । एकक्षणा-वगाहिनि च ज्ञाने तदन्यक्षणाऽऽश्रयज्ञातताफलस्वेन म्नान्तत्वप्रसङ्गात् । रजतावगाहिनि पुरोवित्विवृत्तिज्ञातताफल इव । न चान्यमिष क्षर्णं ज्ञानमवगाहते; तदानीं तस्यास-त्वात् । न तृतीयः, निःस्वभावताप्रसङ्गात् । न ह्यसो तदानीं तदीया अन्यदीया विति ।

# . (१) तत्र न \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस क्षण विषयक ज्ञान से जो ज्ञातता उत्पन्न होती है, उस क्षण की सत्ता चूंकि भहीं रहती है, अतः उस क्षण में उस ज्ञातता का रहना संभव नहीं हैं।

#### न द्वितीयः \*\*\* \*\*\*

'ज्ञातता चूँ कि अमूर्त पदार्थ है, अतः वह चल्लनकोल नहीं है। चल्लनकोल पदार्थ हो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है। चल्लनकोल्या हो 'प्रतिसंक्रम कोल्या' है। अतः एक स्थान को छोड़कर ज्ञातता का दूसरे स्थान में जाना सम्भन नहीं है। इसल्यि ज्ञातता जिस क्षणांवषयक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होती है, उस क्षण को छोड़कर दूसरे क्षणों में नहीं रह सकती। चल्लन बील पदार्थ ही 'प्रतिसंक्रमकोल' हो सकता है। अतः ज्ञातता का 'प्रतिसंक्रम' प्रथित एक प्राश्रय को छोड़ कर दूसरे आश्रय को अनलम्बन करना सम्भव नहीं है। अतः जिस क्षण विषयक ज्ञान से ज्ञातता उत्पन्न होगी, उससे भिन्न क्षणों में वह ज्ञातता नहीं रह सकती।

एक विषयक ज्ञान से जहाँ दूसरे विषय में ज्ञातता उत्पन्न होती है, वहाँ वह 'एक'
विषयक ज्ञान अमारमक ही होता है। जैसे कि पाने रखे हुए शुक्ति खण्ड विषयक जो 'इदं रजतम्'
यह ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान से रजत में चूँ कि ज्ञातता उत्पन्न होती है, अतः वह ज्ञान
अमारमक होता है। इसी प्रकार यदि एक क्षणाविष्ठकन्ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता अपर क्षण का
प्रवरुम्बन करे तो ज्ञातता के जनकी भूत ज्ञान नियमतः अमारमक हो जायेगे। अतः यह
विकल्प मी प्रसङ्गत है। (उस समय उस ज्ञान में कोई भी अन्यक्षण विषय नहीं है। 'ज्ञान'
प्रकृत में प्रत्यक्ष प्रमा रूप है। चूँ कि 'तत्क्षण' में अन्यक्षण की सत्ता नहीं है, अतः तत्क्षण
विषयक प्रत्यक्ष कभी अन्यक्षण विषयक नहीं हो सकता)।

#### न वृतीयः ... ...

ज्ञातता का यह स्वमाव है कि वह उसी विषय में रहे जो उसके जनकी मूत ज्ञान का विषय हो। यदि अपनी उत्पत्ति क्षण के बाद ज्ञातता किसी आश्रय में रहती हो नहीं, तो फिर अपने जनकी भूत ज्ञान के विषय घटादि पदार्थों में मो उसको सत्ता नहीं रह सकती। धर्मी में जो धर्म कभी रहे, कभी नहीं, वह धर्म उस धर्मी का 'स्वभाव' नहीं कहन्ना सकता। धरा उक्त तृतीय पक्ष को स्वीकार करने का यह अर्थ होता है कि ,या तो ज्ञातता अपनी उत्पत्तिक्षण के भ्रतीतेनापि तेनेव क्षाणेनोपलिक्षताऽनुवत्तंत इति चेत्; एवं तिह वर्तमानार्थंता प्रकाशस्य न स्यात् । भ्रन्यथा ज्ञानस्यापि तथाऽनुवृत्तेः को दोषः ?।

न हि वर्त्तमानार्थंप्रकाशसम्बन्धमन्तरेण ज्ञानस्थान्या वर्त्तमानावभासता नाम । 
ग्रथंनिरपेक्षप्रकाशनानुवृत्तिमात्रेण तथास्वे भूतभाविविषयस्यापि ज्ञानस्य तथाभावप्रसङ्गात् ।

के बाद निःस्वभावक हो जाती है ? अथवा रहती ही नहीं। किन्तु ये दोनों ही बातें असङ्गत हैं। ज्ञातता भी अपने अधितस्य रूप स्वभाव को नहीं छोड़ सकती। किन्तु उस समय अपने आअयों भूत विषय के न रहने से उसमें भी नहीं रह सकती, एवं अन्य ज्ञान के विषय में उसका रहना सम्भव ही नहीं है। 'एवं ज्ञातो घटः' इत्यादि प्रतितियाँ जब घटजान के बाद के क्षणों में भी होती है, तो उन क्षणों में ज्ञातता की सत्ता का अपछाप भी नहीं किया जा सकता।

पू० प० अतीतेनापि -- "

विशेषण के लिए ही यह आवश्यक है कि विशेष्य की सत्ता के समय तक वह अवश्य रहे। उपलक्षण के लिये इसकी आवश्यकता नहीं है। उदनुसार दितीयज्ञण में स्थिति से युक्त ज्ञान मी अतीतकाल रूप प्रथमक्षणाविन्छित्र घटादि विषयक हो सकता है। इस प्रकार दितीय क्षण में विद्यमान ज्ञान का मी विषय प्रथमक्षण हो सकता है। अतः ज्ञातता अपनी उत्पत्ति के दितीयादि क्षणों में भी रह सकती है। अतः उक्त प्रतिबन्धि उचित नहीं हैं। सि० प० एवं तिह " " " "

जबतक प्रयं के प्रकाश की अनुवृत्ति रहती है, तावत् पर्यन्त का जो खण्डकाल उसकी वर्त्तमान काल समझ कर 'प्रकाश' को 'वर्तामानार्थ' कहा गया है। उसमें 'प्रकाश्य' रूप अर्थ (विषय) की सत्ता की अपेक्षा नहीं है। अतः वर्शमान क्षणाविष्ठिन्न घटादि जब तक प्रकाशित होते रहेंगे, तबतक वह 'प्रकाश' अर्थात् प्रत्यक्षात्मक ज्ञान 'वर्तामानार्थ' हो सकता

म्रथ माभूदयं दोष इति स्थूल एव वर्तमानः प्रकाशेऽऽश्रीयत इत्यभ्यु ग्रामः, तदा तज्ज्ञानस्यापि स एव विषय इति तस्यापि न क्षणिकत्वमिति । ननु ज्ञानमेन्द्रियकं चेत्; विषयसञ्चारो न स्यात्, सञ्जातसम्बन्धत्वात् ।

है। अतः द्वितीयक्षण में वर्तमान क्षण का विनाश हो जाने पर भी तद्विषयक 'प्रकाश' को वर्तमानार्थक होने में कोई अनुपरित नहीं है।

## सि॰ प०० भूतभावि ... ... ...

यदि ऐना हो अर्थात् केवल भासित होने मात्र से उस विषय के स्रिक्षरणीसूत वर्तामानक्षण का भी अवभास हो, तो फिर भूत एवं भावि विषयक जितनी भी सनुमिति, शान्सदि परोक्ष प्रतीतियाँ हैं, उन सबों में भी विषय के अधिकरणीभूत वर्रामान क्षण का मान मानना होगा। जिससे ज्ञानों का जो परोक्ष एवं अपरोक्ष ये दो भेर हैं, उनका स्रोप हो जायगा। सतः उक्त समाधान ठीक नहीं है।

#### पू० प० ग्रथ मा भूत् ... ... ...

जितने समय तक ज्ञातता की सत्ता अपेक्षित है, ज्ञातता की उत्पत्ता क्षण से लेकर उतने समय तक के क्षणों वे समूद रूप स्थूल खण्ड काल को ही प्रकृत में 'वर्रामानकाल' कहते हैं। इस स्थूल काल के अन्तर्गत द्वितीय क्षण में यदि वह ज्ञान है, तथापि वह स्वाधिकरणीभूत वर्रामान काल में हो रहता है। अतः अपिन क्षण में ज्ञातता के प्रत्यक्ष में वर्रामान विषयकत्व अनुपपन्न नहीं है। इपिलए ज्ञातता के प्रसङ्घ में उक्त प्रतिवन्धी से कोई दोष नहीं होता है। सुतराम ज्ञातता को क्षणिक मानने को आवश्यकता नहीं है।

#### सि॰ प॰ तदा ... ...

इस रीति से तो ज्ञान का क्षणिकत्व मी निराकृत हो सकता है। क्योंकि ज्ञान के प्रसङ्घ में भी यह कहा जा सकता कि ज्ञान जिस वर्तमानकाल को ग्रहण करता है वह ज्ञानाधिकरणी भूत काल क्षणद्वयात्मक स्थूल काल ही है। यतः उत्पत्ति के दूसरे क्षण में स्थित ज्ञान के वर्तमान विषयकत्व में कोई बाधा नहीं है। इसके लिये ज्ञान को 'क्षणिक' अर्थात् एक मात्र क्षणावस्थायी मानने की आवश्यकता नहीं है। अतः क्षणिकत्व हेतु से ज्ञान में अतीन्द्रियस्व की सिद्धि नहीं हो सकती। इस लिये ज्ञान के अतीन्द्रियस्व के द्वारा ज्ञातता की सिद्धि की आशा छोड़ देनी चाहिये।

#### पू० प० ननु ज्ञानम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वस्तु (१) इन्द्रिय वेद्य एवं (२) मतीन्द्रिय दो ही प्रकार की होती हैं। सतः ज्ञान यदि इन्द्रिय वेद्य न हो सके तो प्रवश्य ही अतीन्द्रिय होगा। ज्ञान इन्द्रियवेद्य नहीं हो सकता। ग्रतः अवश्य ही ज्ञान अतीन्द्रिय है। ज्ञान इन्द्रिय वेद्य इस लिये नहीं हो सकता

# न च जिज्ञासानियमान्नियमः; तस्याः संशयपूर्वंकत्वात् ।

कि उसके इन्द्रिय वेद्य होने पर घटादि अन्य किसी भी वस्तु का इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण ही संभव नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान के प्रत्यक्ष का प्रयोजक संनिक्ष होगा 'मनः संयुक्तसमवाय' (मनः संयुक्त है आत्मा, उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाला पदार्थ है ज्ञान। अतः मन रूप इन्द्रिय का उक्त संनिक्ष ज्ञान में है)। यह संनिक्ष स्वयं नित्य है, एवं आत्मा प्रोर मन ये दोनों भी नित्य है। अतः आत्मा के साथ मन के संयोग में भी कभो कोई वाषा नहीं है। घटादि विषयों के प्रयोजक संनिक्ष हैं मन से संयुक्त चक्षुरादि इन्द्रियों का घदादि विषयों के साथ संयोगादि रूप सम्बन्ध। इस सम्बन्ध को सत्ता कभो रहती है कभो नहीं। एवं सुषुप्ति काल को छोड़कर (जिस समय घटादि विषयों का अवमास नहीं होता है)। ज्ञान रूप विषय की सत्ता सवा बनी रहती है। इस स्थिति में ज्ञान रूप विषय का ही प्रत्यक्षात्मक ज्ञान सर्वदा होता रहेगा। घटादि विषयों का 'सञ्चार' अर्थात् प्रत्यक्षप्रमा रूप अवमास कभी भी नहीं होगा। भे

सि॰ प॰ न च जिज्ञासा \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिज्ञासा को इसका नियामक मानेगें।

<sup>1.</sup> शमित्राय यह है कि ज्ञान रूप विषय की ज्ञापन कराने वाला हिन्द्रिय संनिक धर्मित रहेगा। घटादि विषयों को ज्ञापन करने वाला हिन्द्रिय संनिक यें कभी रहेगा, कभी नहीं भी रहेगा। सर्वदा रहने वाले ज्ञान के भासक हिन्द्रिय संत्रयोग के रहते घटादि के अवभासक हिन्द्रिय संत्रयोगों से घटादि का भान तभी हो सकता है, जब कि परवर्षी घटादिभासक हिन्द्रिय संत्रयोगों को पूर्ववर्षी ज्ञान ग्राहक हिन्द्रिय संत्रयोग का बाधक मान हों। किन्द्रु ऐता स्वीकार करने की कोई विशेष युक्ति नहीं है। एवं इन्द्रियों से घटादि विषयों की प्रत्यक्ष मां सर्वेसिस है। ज्ञान का प्रत्यक्ष विवादास्पद है। अतः यही माना उचित है कि बिस प्रकार आकाश के साथ हिन्द्रयों का संनिक्ष रहने पर भी आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इस लिये आकाश को अतीन्द्रय मान लेते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के साथ मन का संयुक्त समवाय रूप सम्बन्ध रहने पर भी ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अवः ज्ञान असीन्द्रिय है।

श्रयांत् जिस समय घटादि विषयों की जिज्ञासा रहेगी, उस समय यदि उन घटादि विषयों के साथ इन्द्रियों का उपयुक्त संनिक्षे रहेगा, तो ज्ञानभासक संनिक्षे के रहने पर भी घटादि विषयों का ही प्रत्यक्ष होगा। जिस समय ज्ञान विषयक जिज्ञासा रहेगी, उस समय ज्ञान आसक इन्द्रिय संप्रयोग से ज्ञान का प्रत्यक्ष ही होगा। जतः ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वीकार करने पर जो घटादि विषयों के 'सञ्चार' अथौत प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति दी गयी है, वह नहीं है।

तस्य च घर्मिज्ञानपूर्वंकत्वात् । घर्मिण्श्य सन्निधिमात्रेण ज्ञाने, जिज्ञसाऽपेक्षणे वा उभयथाऽप्यनवस्थानादिति । तन्न, ज्ञ'ततापक्षेऽपि तुल्यत्वात् ।

पू० प० तस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

संशय जिजासा का कारण है। संशय का कारण है धिमजान। बतः ज्ञान विषयिणी जो जिजासा होगी, उस में धिमजान विषया ज्ञान का भी ज्ञान धिमित होगा। इस स्थिति में यह पूछना है कि संशय के कारण रूप में यह ज्ञान विषयक ज्ञान केवल धारमा एवं मन के संनिध से ही होगा? (अर्थात मनः संयुक्त समवाय रूप संनिक्ष मात्र से होगा?) अथवा इस ज्ञान विषयक ज्ञान के लिये भी ज्ञान विषयणी जिज्ञासा की ध्रपेक्षा होगी? इन दोनों विकल्पों में से किसी को भी ग्रहण करने से धनवस्था अवश्य होगी। क्योंकि यदि केवल इन्द्रिय संनिक्ष से ही ज्ञान विषयक ज्ञान की उत्पत्ति मानें, तो उस ज्ञान परम्परा का कभी विच्छेद ही नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान का उत्पादक उक्त संनिक्ष नित्य है। यदि इस ज्ञान सामान्य विषयक ज्ञान में भी जिज्ञासा की अपेक्षा मानेगें, तो उस जिज्ञासा के प्रयोजकीभूत ज्ञानविषयक सामान्यज्ञान के लिये भी जिज्ञासा की अपेक्षा माननी होगी। अतः इस पक्ष में भी अनन्त ज्ञानों की परम्परा माननी होगी। इसलिये 'जिज्ञासा' को नियामक मानने से उभयथा धनवस्था दोष प्रनिवाय है। प्रतः इन्द्रिय से विषयावमास को स्वीकार करने से कथित 'विषयसंचारानुपपत्ति' रूप दोष जागरूक है। तस्मात् ज्ञान को ध्रतीन्द्रिय मानना ही उचित है।

सि॰ प॰ तन्त्र, जात्रताक्षेऽपि ... ...

मीमांसकों का उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मत से किसी भी विषय के जेयस्व की नियामिका ज्ञातता ही है। घटजान के बाद घटजान से चूँकि घट में ज्ञातता की उत्पत्ति होती है, एवं इसी जातता के द्वारा 'ज्ञातो घटः' इस आकार की प्रतीति होती है, इसी लिये घट को घटजान का जेय मानें, तो ज्ञातता के प्रसङ्घ में भी यही बात उठेयों कि घट में रहनेवाली ज्ञातता के जेयत्व की नियामिका घटनिष्ठ ज्ञातता के ज्ञान से उत्पन्न होनेवाली कोई विलक्षण 'ज्ञातता' होगी। एवं इस विलक्षण ज्ञातता के प्रसंग में भी उक्त प्रसंग उपस्थित होकर अनन्त ज्ञातताओं के अनन्तज्ञान की घारा में पर्यवसित होगी, खो फलतः भनवस्था रूप होगी।

यदि जातता के ज्ञान का प्रयोजक जिज्ञासा को माने, अर्थात् यह कहें कि जब तक ज्ञातता की जिज्ञासा रहेगी, तभी तक ज्ञातता की ज्ञानपरम्परा जलेगी। उसके बाद वह

# तस्या अपि हि ज्ञेयात्वे तत्परम्पराज्ञानापाताि ज्ञज्ञासानियमस्य च तद्वदंनुपपत्तेः। न च इन्द्रियसम्बन्धविच्छेदािहराम इति युक्तम्; आत्मप्राकटचाव्यापनात्।

धारा (परम्परा) विच्छिन्त हो जायगो। अतः अनवस्था दोष नहीं है। किन्तु जिज्ञासा को नियामक मानने पर भी अनवस्था का उद्धार नहीं होगा, वयोंकि दूसरी रीति से अनवस्था आपन्त हो जायगी। अर्थात् जिज्ञासा के पहिले संशय की आवश्यकता होती है—संशय धर्मिज्ञान से उत्पन्त होता है। प्रकृत में ज्ञातता विषयकज्ञान जनकसामग्री की वशा में उक्त धर्मिज्ञान के संपादन के लिये धर्मिज्ञानजनकसामग्री की कोटि में 'धर्मिजिज्ञासा' का भी अन्तर्भाव करना होगा। इस प्रकार फिर 'जिज्ञासा' के आने पर कथित रीति से जिज्ञासा, संशय, धर्मिज्ञान इस रौति से अनवस्था आ पड़ेगी।

पूर्व पर्व न चेन्द्रयसम्बन्ध = ... ...

हम (मीमांसक) ज्ञान को अतीन्त्रिय, एवं ज्ञातता को इन्द्रियवेद्य मानते हैं। प्रत्यक्ष इन्द्रियसंनिकर्षं की अपेक्षा रखता है। अतः इन्द्रियवेद्य होने पर भी उसी ज्ञातता का प्रत्यक्ष होगा जिसके साथ इन्द्रिय का उपयुक्त संनिकर्ष नहीं रहेगा, उस ज्ञातता का प्रत्यक्ष नहीं होगा। ज्ञातता घटादि विषयों में रहतीं है। अतः इन्द्रिय घटादि विषयों के साथ सम्बन्ध युक्त होकर ही ज्ञातता के साथ सम्बन्ध होगी। जैसे कि घटत्वादि धर्मों के साथ सम्बन्ध होती है। अतः घट में रहनेवाकी ज्ञातता का प्रत्यक्ष घट को ग्रहण करने वाकी चक्षुरिन्द्रिय अथवा त्विगिन्द्रिय से ही होगा। ज्ञातता के साथ इन इन्द्रियों का संनिकर्ष 'इन्द्रियसंयुक्तसमवाय' अथवा 'इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता' रूप ही होगा।

ऐसी स्थित में घट रूप विषय के साथ यदि इन्द्रिय का सैनिकर्ष विनष्ट हो जाय, तो उक्त समवाय भयवा उक्त विशेषणता रूप सैनिकर्ष का भी विनाश हो खायगा। केवल समवाय भयवा केवल विशेषणता के नित्य होने पर भी उक्त विशिष्ट समवाय अथवा उक्त विशिष्ट विशेषणता का विनाश हो सकता है। अतः जिस समय ज्ञासता के भाष्ट्रयीभूत विषय के साथ इन्द्रिय के सैनिकर्ष का विनाश हो जायगा, उसके बाद ज्ञातता विषयक ज्ञानों की घारा भी विश्विष्ठ हो बायगी। अतः ज्ञातता की ज्ञानपरम्परा के भानन्त्य से जो भनवस्य। विश्वलायी गयी है, वह उचित नहीं है।

सि॰ प॰ ग्रात्मप्राकट्य ... ... ...

घटादि विषयों में रहतेवाली ज्ञाततामों के प्रसङ्घ में उक्त कथन ठीक हो सकता है, क्योंकि घटादि विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध अनित्य है। अतः उसके नाश से घटादि विषयों में रहनेवाली ज्ञातताओं में जो इन्द्रियों का संनिकर्ष है, उसका विनाश हो सकता है। किन्तु आत्मगत जो प्राकट्य (ज्ञातता) है, उसके प्रत्यक्ष का प्रयोजक संनिकर्ष होगा, मनः संयुक्त स्वभावत एव काचिदसाविजज्ञासिताऽिप ज्ञायते, न तु सवैति चेत्तुल्यम् । ष्ठागुत्पन्नज्ञाततास्मरण्जनितिज्ञासः समुन्भीलितनयनः सञ्जातज्ञानसमुत्पादितप्राकट्यं जिज्ञासुरेव प्रतिपद्यत इत्यतो नानवस्थेति चेत्; तुल्यमेतत् ।

समवाय, उसका विनाश संभव नहीं है। अतः अन्य ज्ञातताओं के जानों की परम्परा में विच्छेद मन्ने ही संभव हो, किन्तु आस्मिनिष्ठ ज्ञातता विषयक ज्ञान के प्रसङ्ग में उक्त भनवस्था त्रववस्थ रहेगी। धतः उक्त समाधान भी ठीक नहीं है।

## पू० प० स्वभावताः " " "

शातता का यह स्वभाय है कि वह कभी जिज्ञासित होकर ज्ञात हो, एवं उसका यह भी स्वभाव है कि कभी अधिज्ञासित होकर भी ज्ञात हो। यतः ज्ञातता विषयक ज्ञान के साथ जिज्ञासा का सम्बन्ध नियत नहीं है। इससिये जिज्ञासा के नैयत्य से जो अनवस्था दी गयी है, वह ठीक नहीं है।

# सि॰ प॰ तुल्यम् " " ... ...

ज्ञानों के प्रसङ्घ में भी यही बात समान रूप से कही जा सकती है कि जानों का यह स्वमाव है कि वे कभी जिज्ञासित होकर ज्ञात हों, एवं कभी विना जिज्ञासा के भी ज्ञात हों, अथवा कभी ज्ञात ही न हों। इसिक्षिये ज्ञान के सभी ज्ञानों में जिज्ञासा की अपेक्षा नहीं है। अतः जिज्ञासा के नैयश्य से जो ज्ञानों के प्रसङ्घ में अनवस्था दी गयी है, वह इस पक्ष में भी नहीं है।

# पूर पर प्रागुत्पन्न ... ... ...

वर्गी का जिस किसी प्रकार का ज्ञान ही जिज्ञासा का कारण है, वह ज्ञान स्मृति रूप हो, प्रथवा अनुभव रूप हो—इस में कोई बाग्रह नहीं है। (कहने का अभिप्राय यह है कि) जिस अपिक्त को पूर्वोत्पन्न ज्ञातता का सामान्य रूप से ज्ञान है, उस व्यक्ति के द्वारा 'सामान्यलक्षणा-प्रत्यासित्त' से एतत्कालिक ज्ञातता भी ग्रहीत है ही। अतः धभी की ज्ञातता के ज्ञान में जिस जिज्ञासा की अपेक्षा है; उसकी उपपत्ति उक्त सामान्यज्ञानमूलक स्मृति से भी हो सकती है। इसके बाद वर्तमान ज्ञातता का ज्ञान इन्द्रिय संनिक्ष से हो जायगा। इस इन्द्रिय संनिक्ष के विनष्ट हो ज्ञाने पर ज्ञातता के ज्ञान की परम्परा विच्छिन हो जायगी। इस प्रकार उक्त अप्रमाणिक ग्रनवस्था दोष का परिहार हो सकता है।

# सि॰ पं॰ तुल्यमेतत् ... ... ...

ज्ञान के प्रसङ्घ में जो धनवस्था दी गयी है, उसके प्रसङ्घ में भी समान न्याय से यह कहा जा सकता है कि सामान्यलक्षण संनिक्ष के द्वारा ज्ञान पहिले से ही ज्ञात है। फलतः एसरकालिक ज्ञान भी सामान्यतः ज्ञात ही है। ज्ञान के इस सामान्यज्ञान से स्मृति उत्पन्न होगी, ननु ज्ञानं न सविकल्पकग्राह्यं तस्य निर्विकल्पकपूर्वंकस्वात्, निर्विकल्पक-गृहीतस्य तावस्कालानवस्थानात्, तस्य तेनैव विनाशात् ।

उसी से ज्ञान विषयक जिज्ञासा की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर इन्द्रियसंप्रयोगादि से ज्ञान विषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी। एवं उक्त जिज्ञासा के न रहने पर ज्ञान के ग्राहक इन्द्रियसंप्रयोग के रहने पर भी घटादि विषयों के साथ इन्द्रियसंप्रयोग के रहने पर घटादि विषयों का 'संचार' हो सकता है। घतः ज्ञान को इन्द्रियवेद्य मानने पर को 'विषयसंचारानुपपत्ति' रूप दोष दिया गया है, वह वास्तव में नहीं है। पठ ननु ज्ञानस्र कर को विषय कर कर की विषय कर कर की विषय कर कर की विषय कर कर की विषय कर कर कि विषय कर की विषय कर कि विषय के कि विषय के कि विषय कर कि विषय के कि विषय कर कि विषय कि विषय

प्रत्यक्षप्रमा के निर्विकल्पक और सिवकल्पक ये दो भेद हैं। यदि ज्ञान का प्रत्यक्षप्रमा रूप ज्ञान हो, तो वह ज्ञान या ठो निर्विकल्पक रूप होगा? ध्रथवा सिवकल्पक रूप? यदि यह सिख हो जाय कि ज्ञान का न निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो सकता न सिवकल्पक प्रत्यक्ष हो सकता है, तो यह सिख हो जायगा कि ज्ञान इन्द्रियवेद्य नहीं है, अर्थात् अतीग्द्रिय है।

विशिष्टबुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण है—इस न्याय से ज्ञान विषयक सिक्किल्पकप्रत्यक्ष रूप विशिष्ट बुद्धि का, ज्ञान विषयक निर्विकल्पकप्रत्यक्ष रूप ज्ञान, विशेषणज्ञान विषया कारण है। किन्तु ज्ञानविषयक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को स्वीकार करने पर ज्ञान का सिक्किल्पक प्रत्यक्ष ही न हो सकेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष में विषय भी कारण है। एवं कार्यकास्य विषय का रहना आवश्यक है।

किन्तु प्रकृत में सो संभव नहीं है। क्योंकि जिस क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति होगी, उसके अनन्तर क्षण में ही अन्तरः उसके साथ इन्द्रिय का संप्रयोग होगा। उसके अनन्तर क्षण में ही ज्ञान विषयक निविकल्पक ज्ञान (यथा कथि खित्र) हो सकता है। किन्तु ज्ञान तो केवल दो क्षणों तक ही रहता है, अता उसी क्षण में ज्ञान का नाश हो जायगा। किर उसके बाद विषय से उत्पन्न होनेवाला सविकल्पक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? (अर्थांत विषय को यदि कार्यकालविषया कारण न मानकर अव्यवहितपूर्वक्षणवित्त विषया ही कारण मानें, तथापि निविकल्पक ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता) यदि प्रत्यक्ष के प्रति विषय को कार्यकालविषया कारण मानें तो निविकल्पक ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान का कारण न मानने पर मी ज्ञान का सविकल्पक प्रत्यक्ष न हो सकेगा। क्योंकि ज्ञान के साथ इन्द्रिय का संप्रयोग होने पर उसके बाद ही ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा। किन्तु उसी क्षण में तो ज्ञान रूप विषय का नाश हो जायगा। अतः ज्ञान का सविकल्पक प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार उपयन्त नहीं होता है।

नाऽपि केवलनिर्विकल्पकवेद्यम्; तस्य सिवकल्पकोन्नेयत्वेन तदभावे प्रमाणा भावात् । न च समवायाभाववन्निर्विकल्पकिनरपेक्षसिवकल्पकगोचरत्वं ज्ञानस्येति साम्प्रतम् ।

नापिः ••• •••

शान का केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का तो सिर्विकल्पक प्रत्यक्ष से अनुमान हो होता है। इस अनुमान को छोड़कर निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की सत्ता का शापक कोई अन्य प्रमाण नहीं है। किन्तु धभी कह आये हैं कि 'शान का सिर्विकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता'। शान के सिर्विकल्पक प्रत्यक्ष के न रहने पर तखेतुक धनुमान मात्र से सत्ता लाभ करनेवाला शान का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष स्वतः। विपन्न हो जाता है। इसलिये शान प्रत्यक्षवेद्य नहीं है, अतः शान धतीन्द्रिय है।

(किन्तु इस प्रसङ्घ में नैयायिक कह सकते हैं कि ज्ञान का सिवकल्पक प्रत्यक्ष ही होता है। उसका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष नहीं होता है। अता मध्य में निर्विकल्पक ज्ञान के लिये एक क्षण अधिक मान लेने के कारण आगे के क्षण में ज्ञान के नाश हो जाने के कारण ज्ञान के सिवकल्पक प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं आती है। निर्विकल्पक ज्ञान को स्वीकार करने की एक ही युक्ति है कि विशिष्टबुद्धि रूप सिवकल्पक ज्ञान के लिये अपेक्षित विशेषण विषयक ज्ञान का सम्पादन। जिस विशिष्टबुद्धि रूप सिवकल्पक ज्ञान का सम्पादन 'अन्यथा संभव'न हो, वहाँ अगत्या विशेषण का निर्विकल्पक ज्ञान स्वीकार करना पड़ता है। किन्तु जिस विशिष्ट बुद्धि के लिये अपेक्षित विशेषण का निर्विकल्पक ज्ञान द्वारे प्रकार करना पड़ता है। किन्तु जिस विशिष्ट बुद्धि के लिये अपेक्षित विशेषण का ज्ञान दूसरे प्रकार से संभव हो, उस विषय के निर्विकल्पक ज्ञान को मानने की आवश्यकता नहीं है।

जैसे कि प्रभाव एवं समवाय के सविकल्पक प्रत्यक्ष के लिये उनके निविकक्ष्पक प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि प्रभाव एवं (सम्बन्ध रूप होने के कारण) समवाय के प्रत्यक्ष में उनके दोनों सम्बन्धियों का अर्थात् अभाव के प्रतियोगी पौर अनुयोगी एवं समवाय (सम्बन्ध) के प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों का साक्षात्कार क्रमशः दोनों के साक्षात्कार में अपेक्षित है। एवं इन दोनों विशेषणों से युक्त होकर अभाव और समवाय इन दोनों की विशिष्ट बुद्धि में अपेक्षित इनके अनुयोगी और प्रतियोगी के प्रत्यक्ष का चूँकि सविकल्प ही संभव है, अतः इन विशेषणों के सविवकल्पक प्रत्यक्ष से ही उक्त दोनों विशिष्टबुद्धियाँ हो खाँयगी। इसिक्रिये उसके समवायत्व एवं अभावत्व इन दोनों के निविकल्पक प्रत्यक्ष की कल्पना अनावश्यक है। अतः यह नियम नहीं किया जा सकता कि जिसका सविकल्पक प्रत्यक्ष हो, उसका निविकल्पक प्रत्यक्ष भी अवश्य हो। इसिक्रिये प्रकृत में यह

तयोविशेषणांशस्य प्राग्यहणादनुमानादिवत्तदुपपत्तेः । प्रकृते तु ज्ञानस्या-देरनुपलब्घेरगृहीतविशेषणायादच बुद्धेविशेष्यानुपसंक्रमास्कथमेवं स्यात्? न, उत्पन्नमात्रस्येव बाह्यविषयज्ञानस्यालोचनात्।

समवाय एवं प्रभाव इन दोनों का सिवकल्पक प्रत्यक्ष विना निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के इस िक्रये होता है कि उन दोनों के विशेषण स्वरूप अनुयोगी और प्रतियोगी इन दोनों का प्रत्यक्षारमक ज्ञान पहिले ही किसी दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से हो गया रहता है। किन्तु ज्ञान विषयक प्रकृत ज्ञान का विशेषणीभूत ज्ञानत्व प्रकारक ज्ञान का सिवकल्पक प्रत्यक्ष से पूर्व किसी प्रन्य प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं है। अतः जिनको ज्ञान का सिवकल्पक प्रत्यक्ष मानका है, उन्हें ज्ञान का निवकल्पक प्रत्यक्ष की प्रमुपपत्ति 'ननु ज्ञानम्' 'इत्यादि सन्दर्भ से उपपादन कर चुके हैं। तस्मात् समवाय एवं प्रभाव इन दोनों के सिवकल्पक प्रत्यक्ष के हष्टान्त से ज्ञान के सिवकल्पक प्रत्यक्ष में निर्धिकल्पकज्ञानजन्यत्व का खण्डन नहीं किया ज्ञा सकता। यतः ज्ञान अतीन्द्रिय है।

सि॰ प॰ न, उत्पन्तमात्रस्येव · · · · · ·

यदि सभी सविकत्नक प्रत्यक्षों में निविकत्पक प्रत्यक्ष की अपेक्षा मान भी हैं, तथापि ज्ञान के सविकत्पक प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ज्ञान के सविकत्पक प्रत्यक्ष का एक नाम 'अनुख्यवसाय' भी है। अतः इस प्रमुख्यवसाय रूप ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष के विषयीभूत ज्ञान को 'ब्यवसाय' नाम से प्रमिहित करना होगा।

जिस क्षण में यह 'व्यवसाय' रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी क्षण में ज्ञानत्व का 'बालोचन' पर्यात् निविकल्पकज्ञान भी उत्पन्न होता है। उक्त व्यवसाय के पूर्व तृतीय क्षणवर्त्ती जो व्यवसायारमक ज्ञान है (अर्थात् जिस व्यवसाय का प्रकृत अनुव्यवसाय क्षण में नाग होगा) उसी व्यवसाय रूप ज्ञान के साथ प्रकृत व्यवसाय की उत्पत्ति के क्षण में 'ज्ञानत्व' का ग्रहण होता है। क्योंकि वर्त्तमानकालवर्त्ती ज्ञानत्व रूप विशेषण के ज्ञान से उक्त पूर्ववर्त्ती व्यवसायारमक ज्ञान का 'विकल्प' अर्थात् सविकल्पक प्रत्यक्ष आगे के क्षण में

ततस्तत्पुरःसरं प्रथमत एव तज्जातीयस्य ज्ञानान्तरस्य विकल्पनात्। इन्द्रियसन्निकषंस्य तदेव विशेषणग्रहणलक्षणसहकारिसम्पत्तेः। व्यक्त्यन्तरसमवेतमपि हि सामान्यं तदेवेत्युपयुज्यते।

होता है। ज्ञानत्व रूप विशेषण के इसी ज्ञान से प्रकृत व्यवसाय रूप ज्ञान का भी सविकल्पक प्रत्यक्ष अगले क्षण में हो सकता है।

(किन्तु इस प्रसंग में यह प्रापित होती है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में विशेषण को विशेषण को विशेषण के साथ ही भासित होना चाहिये। एक घट के साथ ग्रुहीत गुणिक्रयादि को विशिष्ट- बुद्धि दूसरे घट के साथ नहीं होती है। प्रकृत में भी प्रकृत व्यवसाय रूप ज्ञान के साथ ज्ञानस्य का निर्विवकल्पक ज्ञान नहीं होता है। किन्तु दूसरे व्यवसाय के साथ ज्ञानस्य निर्विकल्पक ज्ञान ही होता है। ज्ञानस्य रूप विशेषण के इस निर्विकल्पक ज्ञान से प्रकृत व्यवसाय विशेष्यक सिकल्पक ज्ञान नहीं हो सकता। अत: उक्त प्रक्रिया बुद्धिमत्तापूर्ण होने पर भी उपयोगी नहीं है। इस प्राक्षेप का समाधान आचार्य यह देते हैं कि)

व्यक्त्यन्तरसमवेतम् \*\*\* \*\*\*

जो विशेषण अनेक विशेष्यों में रहता है, यह भी वास्तव में ( भनेक आश्रयों में रहते हुए भी ) 'एक' ही रहता है। अतः अपने आश्रयीभूत किसी एक विशेष्य व्यक्ति के साथ ग्रहीत होने पर भी अपने आश्रयीभूत अन्य विशेष्य के साथ वह विशिष्टबुद्धि में भासित हो सकता है।

<sup>9.</sup> इस प्रसङ्ग को समस्ते के लिये निम्निलिखत क्षण प्रक्रिया के कपर ध्यान देना विश्वि । मान लिजिये प्रकृत ध्यवसाय 'घटन्यवसाय' है, इसी का प्रत्यक्ष ध्याले चौथे चया में होना है । तथ्यंवंवर्ती तृनीयक्षणवर्त्ति ध्यवसाय पद से घट विषयक व्यवसाय को लें। (१) प्रथम क्षण में घट का ध्यवसाय, (२) द्वितीय क्षण में घट ध्यवसाय एवं तद्गत् ज्ञानत्व इन दोनों के साथ इन्त्रिय का सम्प्रयोग, (१) तदुत्तर तृतीय क्षण में घटव्यवसाय शौर तद्गत ज्ञानत्व का निर्विकदणक प्रत्यक्ष। (१) तदुत्तर चीये क्षण में पूर्वज्ञान के साथ निर्विद्धक ज्ञान में गृहीत ज्ञानत्व एवं इन्द्रिय के सम्प्रयोग इन दोनों से ज्ञान का सविकल्पक प्रत्यक्ष होगा। धतः ज्ञानें का प्रत्यक्ष ध्रसम्भव नहीं है।

ग्रन्यथा श्रनुमानादिविकल्पानामनुत्पादप्रसङ्गः । तद्गतस्य विशेषग्रस्याग्रहणात्, श्रन्यगतस्य चानुपयोगात् कि लिङ्गग्रहग्रासहकारि स्यादिति । एतेन शब्दादिप्रत्यक्षं व्याख्यातिमिति ।

प्रकृत में जानत्व रूप विद्येषण सभी जानों में एक है। अत: एक घटजान रूप विद्येषण के साथ जात होने पर भी दूसरे जान विषयक ज्ञान में विद्येषण विषया भासित हो सकता है।

'अन्यथा' यदि यह मार्ने कि जिस विशेषण का ज्ञान जिस विशिष्ट बुद्धि का कारण है, उस विशेषण को उसी विशेष्य के साथ पूर्व में ज्ञात रहना चाहिए तो अनुमानादि सभी 'विकल्पों' का प्रयात विशिष्ट बुद्धियों का विलोप हो जायगा। अनुमिति रूप विशिष्टबुद्धि में विशेषण रूप से साध्यतावच्छेदक का भान होता है। 'पर्वतो विश्वमान्' इस आकार की अनुमिति रूप विशिष्टबुद्धि में विह्नत्व रूप साध्यतावच्छेदक का विशेषणविषया ज्ञान कारण है। किन्तु उक्त अनुमिति से पहिले विह्नत्व का मान व्याप्तिज्ञान अथवा परामर्थ में ही हुआ है। किन्तु दोनों ही ज्ञानों में महानस रूप दृष्टान्त गत विह्न वृत्तित्व रूप से ही विह्नत्व का मान हुआ है, पर्वतीयविह्न रूप साध्यवृत्तित्व रूप से नहीं। अतः यदि उक्त नियम मानते हैं, तो महानसीयविह्नवृत्तित्व रूप से विह्नत्व रूप विशेषण के ज्ञान के द्वारा पर्वतीयविह्नविषयक विशिष्टबुद्धि नहीं हो सकेगी।

इसी प्रकार शाब्दबोध रूप विशिष्ठबुद्धि में भी जिस 'शक्य' व्यक्ति का भान होता है, सद्भिन्न व्यक्तिवृत्तिस्व रूप से ही शक्यतावच्छेदक रूप विशेषण का ज्ञान पहिले रहता है। अतः उक्त नियम सङ्गत नहीं है। सुतरान् ज्ञानत्व विशिष्टज्ञान का (विशिष्ट) प्रत्यक्ष धनुपपन्न नहीं है।

एतेन … … …

( मीमांसकों ने ज्ञानों के झणिक होने के नाते ज्ञानत्व रूप विशेषणज्ञान की अनुपपत्ति वश जिस प्रकार की घापत्ति ज्ञान के विशिष्ट प्रत्यक्ष के प्रसङ्ग में दी है, वे छोग उसी प्रकार की घापत्ति शब्द को क्षणिक मानने पर 'ग' कारादि शब्दों की विशिष्टबुद्धि के प्रसङ्ग में भी देते हैं )।

मीमांसकों का कहना है कि शब्द क्षणिक नहीं हैं, किन्तु व्यापक हैं। यदि ऐसा न माने तो गकारादि का जो सार्वजनीन निशिष्ठ प्रत्यक्ष होता है, वह अनुपपन्न हो जायगा। क्योंकि 'गस्व' से युक्त गकार की निशिष्ठबुद्धि रूप प्रत्यक्ष में 'गस्व' रूप निशेषण का ज्ञान कारण है। एवं गकार रूप निषय के साथ इन्द्रिय का संप्रयोग भी आवश्यक है। किन्तु गकार को यदि क्षणिक मान लेते हैं, तो जबतक उक्त इन्द्रिय संप्रयोग का संबक्षन होगा, तब तक गकार रूप निषय ही नष्ट हों जायगा। अतः शब्द क्षणिक नहीं है, किन्तु व्यापक है। मीमांसकों के इसी सिद्यान्त का खण्डन आवार्य ने 'एतेन' इत्यादि से किया है)।

स्यादेतत् । विषयनिरूप्यं हि ज्ञानिम्बयते । न चातीन्द्रियस्य परमाण्वादेमंनसा वेदनमस्ति । न चाऽगृहीतस्य विशेषग् त्वम् । न च नित्यपरोक्षस्यापरोक्षविशिष्ट-

इस का यह अभिप्राय है कि--जिस प्रकार क्षणिकज्ञान के विशिष्ट प्रत्यक्ष की उपपत्ति की गयी है, उसी रीति से क्षणिक शब्द की विशिष्ट बुद्धि की भी उपपत्ति ज्ञाननी चाहिए। प्र पूठ पठ स्यादेतत् विषयनिरूप्यम् ••• ••• •••

नैयायिक गण मी विषयाविष्ठित्न ज्ञान का ही मानसप्रत्यक्ष मानते हैं, विषयानुपहित केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। एवं अतीन्द्रिय पदार्थ का मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। इस वस्तुस्थित के अनुसार प्रतीन्द्रिय विषयकज्ञान का मानस प्रत्यक्ष नैयायिक भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार अतीन्द्रिय परमाखु प्रभृति के ज्ञानों में प्रतीन्द्रियत्व के स्थिर हो जाने पर उन्हीं को हव्टान्त बनाकर सभी ज्ञानों में अतीन्द्रियत्य का साधन करेंगे (ज्ञानानि प्रतीन्द्रियाणि ज्ञानत्वात् परमाण्यादि विषयकज्ञानवत् ) प्रतः ज्ञान प्रतीन्द्रिय है।

## न चागुहीतस्य ••• -- •••

यवि सभी ज्ञानों का मानस प्रत्यक्ष स्वीकार करेंगे, तो परमाखु प्रभृति अवीन्द्रियों के बो अनुमिरवादि ज्ञान होते हैं, उन ज्ञानों का भी मानस प्रत्यक्ष मानना होगा। ऐसा स्वीकार करने पर परमाखु प्रभृति का जो अवीन्द्रियत्व है, वही विपन्न हो जायगा। क्योंकि परमाखु आदि

<sup>1.</sup> अर्थात् विषयीभूत गकार की उत्पति से अव्यवहित पूर्व क्षण में अन्य गकार विशेष्यक गत्य रूप विशेण प्रकारक उक्त ज्ञान उत्पन्न होता है ? उसके अव्यवहित उत्पर क्षण में क्याँविवरवर्शि आकाश रूप ओलेन्द्रिय के साथ सम्बद्ध ही बकार की उत्पत्ति होती है । अर्थात् गत्व रूप विशेषण विषयकज्ञान के अव्यवहित उत्पर क्षण में गकार की उत्पत्ति एवं, गकार रूप विषय के साथ इन्द्रिय संनिक्ष दोनों एक ही क्षण में उत्पन्न होते हैं । उसके प्रव्यवहित उत्पर क्षण में गकार के विशिष्ट प्रत्यक्ष में कोई वाधा नहीं है । क्योंकि गकार विषयक विशिष्ट प्रत्यक्ष रूप कार्य के क्षण में गकार रूप विषय की सत्ता है । ( यही क्षण गकार का स्थितिक्षण है ) एवं उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में विशेषण का ज्ञान हन्द्रिय संप्रयोग प्रभृति कारण भी हैं—ऐसी स्थिति में शब्द को उद्दि क्षणिक मान खेते हैं —तथाप शब्द विषयक उक्त विशिष्ट प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है । अत्य गड़द क्षणिक मान खेते हैं —तथाप शब्द विषयक उक्त विशिष्ट प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है । अत्य गड़द क्षणिक नहीं है ।

बुद्धिविषयत्वम्; व्याघातादिति । न । बाह्ये न्द्रियग्राह्यस्य वा पूर्वज्ञानोपनीतस्यैव मनसा वेदनात् । ग्रन्यथाऽतीन्द्रियस्मरणस्याप्यनुत्पत्तिप्रसङ्गात् ।

विषयक अनुमिति रूप ज्ञान जब मानस प्रत्यक्ष का विषय है, तो उसमें विषयीभूत परमासु प्रमृति को भी उस प्रत्यक्ष का विषय मानना होगा। यह तो संभव ही नहीं है कि प्रत्यक्ष की विषयता परमासु आदि में न रहे, किन्तु वे प्रत्यक्षात्मक विधिष्ट बुद्धि के विशेषण हों। क्योंकि किसी भी विधिष्टबुद्धि का विषयीभूत विशेषण विधिष्टबुद्धि के द्वारा ग्रहीत हुये विना विशिष्ट बुद्धि का विशेषण नहीं हो सकता। एवं यह संभव नहीं है कि सर्वधा परोक्षवस्तु में अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान की विषयता रहे। क्योंकि परोक्षत्व अथवा अतीन्द्रियत्व अपरोक्ष ज्ञान की विषयता का अत्यन्तामाव रूप ही है। किसी अतीन्द्रिय वस्तु में अपरोक्षज्ञान की विषयता को स्वीकार करना एवं अपरोक्षज्ञानीयविषयता का अभाव रूप अतीन्द्रियत्व को स्वीकार करना, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें एक साथ नहीं स्वीकार की जा सकती। अतः अतीन्द्रिय परमाणु प्रभृति वस्तुओं के ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यदि ऐसी बात है तो फिर उसी के हष्टान्त से सभी ज्ञानों में अतीन्द्रियत्व का अनुमान हो सकता। यदि ऐसी बात है तो फिर उसी के हष्टान्त से सभी ज्ञानों में अतीन्द्रियत्व का अनुमान हो सकता। है।

सि॰ प॰ न, बाह्ये न्द्रियप्राह्यस्य · · · · ·

मन रूप इन्द्रिय के द्वारा जिस ज्ञान (मानसप्रत्यक्ष) की उत्पत्ति होगी, उसके लिये यह पावश्यक नहीं है कि उस ज्ञान का विषय प्रवश्य ही बाह्य न्द्रिय प्राह्म भी हो। परमायु आदि यदि बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं भी होते हैं, तथाि मन के तदिष्यक ज्ञान के प्रहण (प्रत्यक्ष) में कोई बाघा नहीं है। प्रश्रात् मन के द्वारा ज्ञान के प्रत्यक्ष में इसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि विषयीभूतज्ञान का विषय भी इन्द्रिय प्राह्म हो। अतः परमायु आदि प्रतीन्द्रिय विषयक अनुमान प्रभृति ज्ञानों का मन के द्वारा प्रत्यक्ष में कोई बाघा नहीं है।

'अन्यया' धर्यात् यदि मन रूप इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान विषयक ज्ञान में विषयीभूत ज्ञान के विषयों का इन्द्रिय से प्राद्धा होना आवश्यक हो, तो अतीन्द्रिय परमाणु प्रमृति वस्तुओं का स्मरण मी न हो सकेगा, क्योंकि स्मरण रूप ज्ञान भी मन से ही उत्पन्न होता है। किन्तु उसमें इन्द्रियग्राह्यस्य नहीं है। अतः मन रूप इन्द्रिय से जो ज्ञान विषयक ज्ञान उत्पन्न होगा, उसके छिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष विषयीभूत ज्ञान का विषय इन्द्रिय प्राह्य ही हो। अतः परमाणु प्रभृति अतीन्द्रिय वस्तुओं के अनुमित्यादि परोक्षज्ञान का भी मन से ज्ञान हो सकता है। मन रूप इन्द्रियजन्य वह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप ही होगा।

इयांस्तु विशेषः—तस्मिन् सति तद्वलादेव, ग्रसति तु तक्रितिवासनावजाद् । न चैवं सति स्मरणमेतत्,

इयांस्तु विशेषः ... ...

(इस प्रसङ्घ में पूर्वपक्षियों का आक्षेप है कि घटादि ज्ञानों के उत्पन्न होने पर उनके 'घटमहं जानामि' इत्यादि आकारों के प्रत्यक्ष को 'प्रमुख्यवसाय' कहा जाता है। एवं इस अनुख्यवसायात्मक ज्ञान से आगे स्मृति भी उत्पन्न होती है। किन्तु ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान जब स्मरण रूप भी हो सकता है तो फिर घटादिज्ञानों से उत्पन्न होनेवाले अनुख्यवसाय रूप ज्ञानों को भी स्मृति रूप माना जा सकता है। इस का कोई मी नियामक नहीं है कि उक्त अनुख्यवसाय रूप ज्ञान स्मृति रूप न होकर साक्षात्कारात्मक अनुमद रूप ही हो। इस आक्षेप का यह समाधान है कि) स्वजन्य जिस ज्ञान के क्षण में प्रयवा तद्यव्यवहितपूर्वक्षण में कारणीभूत (वा विषयीभूत) ज्ञान स्वयं विद्यमान रहता है, उस ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान साक्षात्कारात्मक (प्रत्यक्ष) होता है, क्योंकि वही ज्ञान साक्षात्कार रूप कहलाता है, जिसके विषय के साथ इन्द्रिय का उपयुक्त संनिकर्ष रहे। अनुख्यवसाय रूप कथित ज्ञान का विषय जो ब्यवसाय रूप ज्ञान है, उसके साथ मन का स्वसंयुक्त समवाय रूप संनिकर्ष संभव है। अत: अनुख्यवसाय रूप का ति साक्षात्कार स्वरूप है।

जिस ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान के अव्यवहितपूर्वक्षण में कारणीभूतज्ञान का रहना संभव नहीं है, यह ज्ञान केवल स्वजनित संस्कार के द्वारा ही उक्त ज्ञान की उत्पन्न करता है। अत: इस प्रकार के ज्ञान स्मृति रूप हैं।

( अर्थात् छ प्रकार के जो प्रत्यक्ष के कारणीभूत संनिक्षं हैं, उनमें से किसी संनिक्षं के रहने से ज्ञान विषयक अनुव्यवसाय रूप ज्ञान साक्ष्मीत्कारास्म होता है । एवं उक्त संनिक्षं के न रहने पर केवल 'वासना' ( संस्कार ) रूप संनिक्षं के साहाउप से जो ज्ञान विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह स्मरण रूप होता है। अतः अनुव्यवसाय के प्रत्यक्ष होने में कोई वाषा नहीं है )।

पूर पर न चैवस् ... ... ...

(ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष रूप) अनुव्यवसाय का आकार है 'घटमहं जानामि' इसमें 'घयं घटः' इस ग्राकार का ज्ञान ग्रावश्यक होता है। फलतः अनुव्यवसाय में जो घट मासित होता है, वह 'घयं घटः' इस व्यवसाय से ग्रुहीत रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सभी ग्रनुव्यवसाय 'ग्रुहीत ग्राही' अर्थात् पूर्वज्ञातिविषयक ही होते हैं। ग्रनुभव

म्रगृहीतज्ञानगोचरत्वात्। न च विषयांशे तत्तथा स्यादिति युक्तम्; म्रवच्छेदकतया प्रागवस्थावदवभासनात्।

हप साक्षात्कारात्मक ज्ञान को अज्ञातिविषयक (अग्रहीतग्राही) होना चाहिये। अनुव्यवसाय हप ज्ञान चूँकि अग्रहीतग्राही नहीं है, अतः उसे अनुभव रूप नहीं माना जा सकता। अनुभव रूप न होने से उसकी प्रत्यक्षता (साक्षात्कारात्मकता) स्वतः खण्डित हो जाती है। तस्मात् ज्ञान अतीन्द्रिय है।

सि॰ प॰ अगृहीत --- ··· ···

प्रमुज्यवसाय में विषयीभूत ज्ञान पहिले से गृहीत नहीं है। प्रतः अनुव्यवसाय एक ऐसा प्रहण रूप ज्ञान है, जिसका विषय पूर्वगृहीत नहीं है। इसिल्ये अनुव्यवसाय प्रगृहीतविषयक प्रहण रूप है। इसी ल्ये प्रमुज्यवसाय अनुभव रूप हो सकता है। सुतराम् अनुव्यवसाय के अनुभव रूप न होने से जो प्रपरोक्षत्व की अनुपपत्ति दी गयी है, वह ठोक नहीं है। प्राप्त प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य के प्रमुख्

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्रहीतग्राही (पहिले से अज्ञात विषयक ) ज्ञान ही 'अनुभव' है, एवं पूर्वज्ञात विषयक (ग्रहीतग्राही) ज्ञान ही 'स्मृति' है। इस निष्कर्ष के अनुसार कथित अनुव्यवसाय रूप ज्ञान जैसे कि अनुभव है। क्योंकि 'घटमहं जानामि' इस अनुव्यवसाय में विषयीभूत 'ज्ञान' पहिले से ग्रहीत नहीं है। एवं उसी का घट रूप विषय पूर्वग्रहीत है, अत: भी यह नहीं कहा जा सकता कि अनुव्यवसाय स्मृति रूप परोक्षज्ञान नहीं है।

सि॰ प॰ ग्रवच्छेदकतया … … …

'स एवायं देवदत्तः' इस प्राकार के 'प्रत्यभिज्ञान' रूप प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में पहिले से ज्ञात पूर्वावस्था रूप 'तत्तांश' के भासित होने पर भी उसके प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं

१. कहने का समित्राय है कि वही ज्ञान अनुभव रूप है जिसका प्रधान निषय पूर्वगृहीत न हो। यह सावश्यक नहीं है कि उसके सभी निषय पहिले ते अज्ञात ही हों। स्मृति के जिये ही यह आवश्यक है कि उसके सभी निषय पूर्वगृहीत ही हों। अतः अनुव्यवसाय का घट रूप एक निषय यदि पूर्व से ज्ञात भी है, तथापि उसका ज्ञान रूप दूसरा निषय पूर्व से ज्ञात नहीं है। सतः अनुव्यवदाय के सभी निषय चूँ कि पूर्वगृहीत नहीं है, अतः उसे स्मृति रूप नहीं माना जा सकता। पूर्व ज्ञान रूप एक निषय के अगृहीत होने के कारण नह अनुभव रूप हो सकता है।

# न च प्रत्यभिज्ञानमपि ग्रह्णस्मरणाकारम्; विरोधात् ।

पहुँचती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 'विधिष्टबुद्धि' रूप प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में इतना ही ध्रावश्यक है कि विधेष्य रूप में (विशेष्य विधया) जिसका भान हो, उसे पहिले से ज्ञात नहीं रहना चाहिये। अर्थात् विधेषण रूप से मासित होनेवाला विषय यदि पहिले से ज्ञात भी हो, तथापि कोई क्षति नहीं।

इस स्थिति में उक्त अनुव्यवसाय का घट रूप विषय यदि पूर्व से ज्ञात मी है, तथापि उस प्रमुख्यवसाय के प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि उक्त प्रमुख्यवसाय में घट विशेषण रूप से ही विषयीमूत ज्ञान में मासित होता है, विशेष्य रूप से नहीं। अतः इस रीति से भी कथित प्रमुख्यवसाय का प्रत्यक्षत्व खण्डित नहीं होता।

# पू० प० न च प्रत्यभिज्ञानमपि ... ... ...

'प्रत्यिभिज्ञान' रूप दृष्टान्त के बस्न से 'अनुज्यवसाय' में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि ही उचित नहीं है। क्यों कि हम लोग (मीमांसक गण) तुल्य युक्ति से प्रत्यिभज्ञान को भी प्रहण एवं स्मरण एयुभयात्मक ही मानते हैं। अतः 'अनुज्यवसाय' भी प्रहण एवं अनुभव एतदुभयाकारक है। स्मृति है 'परोक्षज्ञान' एवं अनुमिति प्रभृति अनुभव रूप ज्ञान भी 'परोक्ष' रूप ही हैं। अतः प्रहणत्व (अनुभवत्व) एवं परोक्षत्व इन दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। इसलिये प्रत्यिभज्ञान अथवा अनुज्यवसाय प्रभृति ज्ञान ग्रहण एवं स्मरण एतदुभयाकारक हो सकते हैं।

किन्तु प्रत्यक्षस्य एवं परोक्षस्य ये दोनों धर्म तो परस्पर विषद्ध हैं। ग्रतः प्रस्यमिज्ञा भयवा अनुश्यवसाय इन दोनों में से कोई भी ज्ञान अनुभव एव स्मरण एतदुभयाकारक नहीं हो सकता। प्रकृत अनुश्यवसाय को दोनों ही पक्ष ग्रहीतग्राही (पूर्वज्ञातविषयक) मानते हैं, ग्रतः वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।

#### सि० प० विरोघात् --- --- ---

प्रहणत्व ( अनुभवत्व ) एवं स्मृतित्व ये दोनों वर्म परस्पर विरोधो हैं। जब प्रहणत्व और स्मृतित्व का विरोध है तो फिर ग्रहणत्व का व्याप्य प्रत्यक्षत्व के साथ भी स्मृतित्व का विरोध अनिवार्य है। अतः प्रत्यक्षत्व और स्मृतित्व ये दोनों वर्म किसी एक धर्मी में नहीं रह सकते। ( अर्थात् जिस प्रकार कोई भो ज्ञान स्मृति एवं अनुभव एतदुभयात्मक नहीं हो सकता उसी प्रकार ) कोई भी ज्ञान प्रत्यक्ष एवं स्मृति एतदुभयाकारक नहीं हो सकता।

<sup>1.</sup> माचार्यं का प्राशय यह है कि प्रत्यमिल्लान में सथवा भ्रतुन्यत्रक्षाय में की पहिले से ज्ञात पूर्वावस्था (तत्ता) अथवा घटादि का जो मान होता है, उन विषयों के

अथ ग्रहणस्मरणयोः कियती सामग्री ? ग्रधिकोऽथंसिन्निकर्षो ग्रहणस्य, संस्कारमात्रं सिन्नकर्षः स्मरणस्य । अथ ग्रहणस्वेऽपि कुत एतदपरोक्षाकारम् ?

पू० प० म्रथ \*\*\* \*\*\* \*\*\*

अनुव्यवसाय भयवा प्रत्यिभज्ञा से पहिले उनमें भासित होनेवाले घटादि अयवा सत्ता प्रभृति विषयों का पूर्वानुभव जिनत संस्कारों की सत्ता माननी होगी। ऐसा स्वीकार करनेपर यह प्रश्न होता है कि संस्कार से अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न कोई ज्ञान जब ग्रहण ( अनुमन ) रूप भी हो सकता है, तो फिर संस्कार से उत्पन्न फलतः संस्कार के अव्यवहित उत्तरक्षणवित्त कोन सा ज्ञान ग्रहण रूप है ? एवं कौन सा ज्ञान स्मृति रूप है ? इसका नियामक कौन होगा ?

सि० प० ग्रधिकः -- -- ...

जिस ज्ञान के लिये विषय के साथ इन्द्रिय के संनिकर्ष की अपेक्षा हो वह ज्ञान है (प्रत्यक्षात्मक) ग्रहण रूप। इस ज्ञान से पहिले संस्कार के रहने या नहीं रहने से कोई भी क्षित्विद्धि नहीं होती है। तदनुसार अनुन्यवसाय एवं प्रत्यिक्षज्ञा ये दोनों ही ज्ञान ग्रहण (प्रत्यक्ष) रूप हैं। एवं केवल संस्कार (अर्थात् इन्द्रिय संनिकर्षादि से असहकृत संस्कार) से उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति रूप है। अतः अनुन्यवसाय वा प्रत्यिभज्ञा स्मृति रूप नहीं हैं।

पू॰ प॰ भ्रथ ग्रह्णत्वेऽपि ... ...

प्रत्यभिज्ञा प्रयवा प्रनुव्यवसाय यदि ग्रहण (अनुभव) रूप ही है (स्मृति रूप नहीं) 'तव भी ये अपरोक्षज्ञान (प्रत्यक्षात्मक) ही हैं' ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। वर्यों कि ग्रहण रूप ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भेर से दो प्रकार के हैं। अपरोक्षानुभव है प्रत्यक्षात्मक ज्ञान एवं परोक्षात्मक प्रनुभव है अनुमित्यादि । प्रतः प्रनुव्यवसायादि अनुमित्यादि परोक्षात्मक अनुभव रूप भी हो सकते हैं। वयों कि अती निद्रय वस्तुओं का भी प्रनुमित्यादि रूप परोक्षानुभव होते ही हैं। प्रतः यह कहना ठीक नहीं है कि 'अनुव्यवसाय प्रया प्रत्यभिज्ञा चूँ कि ग्रहण (प्रनुभव) रूप हैं, अतः वे प्रतः निद्रय नहीं हो सकते।

प्वंज्ञान से उत्पन्न संस्कार उसका प्रयोजक नहीं है। किन्तु उनके भान का प्रयोजक इन्द्रियसंनिक दं ही है। 'सोऽयं देवदत्तः' इस प्रत्यिभिज्ञान के स्थल में देवदत्त के साथ चक्षु का संयोग संनिक दं है, एवं देवदत्त में रहनेवाली 'तत्ता' के साथ चक्षु का ही 'स्वसंयुक्तिविशेषणता' इस संनिक दं है। एवं 'घटम हं जानामि' इस अनुष्यवसाय स्थल में ज्ञान के साथ मन का 'स्वसंयुक्तसमवाय' इस सम्बन्ध है, एवं उसी ज्ञान में विशेषणी मूत घट के सः य उसी मन का 'स्वसंयुक्तसमवितिवशेषणता' इस संनिक दं है। अतः प्रत्यन्तव के प्रयोजक इन्द्रियसंनिक दं से ही जब प्रत्यभिज्ञा एवं अनुष्यवसाय दोनों ही उत्पन्न होते है, तो वे दोनों ही सर्वांश में प्रत्यक्ष ही हैं।

# कारणान्तरनिरपेक्षेण संस्काराधिकसन्निकषंवतेन्द्रियेण जनितत्वात्।

#### सि० प० कारणान्तर --- ---

प्रथमत: ज्ञानों के तीन विभाग हो सकते:हैं (१) केवल संस्कार रूप ज्यापार से उत्पन्न — जो 'स्मृति' कहलाती है। (२) लिङ्गज्ञान प्रथवा शक्तिज्ञान से उत्पन्न — ये अनुमिति शाब्दबोधादि परोक्षानुभव रूप हैं। (३) लिङ्गज्ञान एवं शक्तिज्ञान इन दोनों की प्रपेक्षा न रखते हुये जो केवल इन्द्रियसंनिकर्ष से हो उत्पन्न हो — यह ज्ञान अपरोक्षानुभव रूप है।

यह अपरोक्षानुभव भी दो प्रकार का है (१) केवल इन्द्रिय संप्रयोगजन्य— जिसमें संस्कार के साहाम्य की अपेक्षा न हो। इसी के अन्तर्गत 'अयं घटः' इत्यादि 'व्यवसाय' रूप ज्ञान आते हैं। (२) संसकारसहकृत इन्द्रिय संप्रयोगजन्य—अनुव्यवसाय अथवा प्रत्यभिज्ञान इसी अपरोक्षानुभव के अन्तर्गत आते हैं।

ज्ञानों के इस वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि अनुव्यवसाय एवं प्रत्यिभज्ञा ये दोनों न स्मृति रूप है, न परोक्षानुभव रूप ही हैं। अतः परिशेषात् ये दोनों अपरोक्षानुभव रूप ही हैं।

यदि प्रत्यिमज्ञा को साक्षात् स्मृति जन्य मानते हैं, तो स्मृति क्य ज्ञान में प्रत्यिमज्ञा को कारणता ही माती है, करणता नहीं। मतः प्रत्यिमज्ञा ज्ञान क्य कारण से उत्यन्न होने पर भी 'ज्ञानाकरणक' रह जाती है, इस प्रकार प्रत्यिमज्ञा का मायरोक्षाकारत्व निर्विदन हो जाता है। इसी प्रकार मानकर स्मृतिजन्य मान जोने से उसका भी मायरोक्षाकारकर्व निर्विदाद हो जाता है।

१. वर्डमान ने अपनी प्रकाश टीका में धावार्य के उक्त समाधान की आक्रोचना करते हुए लिखा है कि वास्तव में प्रध्यित्रण संस्कार से उत्पन्न न होकर स्वृति से उत्पन्न होती है। अर्थात् पूर्व दृष्ट देवदस्त की स्मृति एवं इन्द्रियसंप्रयोग इन्हीं दोनों से 'सोऽयं दवदसः' यह प्रत्यिभिज्ञा उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न मानकर उक्त प्रथमिज्ञा की उत्पत्ति संस्कार एवं इन्द्रियसंप्रयोग इन दोनों से मानें, तो उसका 'परोच' होना धनिवायं हो जायगा। क्योंकि संस्कार सो पूर्वानुभव रूप करण का केवल व्यापार माम्न हैं। यदि प्रत्यिभिज्ञा को संस्कार को प्रवानुभव रूप करण का उसे संस्कार जनक प्रवानुभव रूप 'करण' जम्य भी मानना हो होगा। जिससे प्रत्यिभज्ञा का अपरोक्षक ही खतरे में पढ़ जायगा। क्योंकि ज्ञान रूप करण से भिन्न करण से (ज्ञानाकरणक) उत्पन्न ज्ञान ही 'अपरोक्षाकारक' ज्ञान है।

ग्रथ कः सन्निकर्षः ? ज्ञानेन संयुक्तसमवायः, तदथेन संयुक्तसमवेतिवशेषण्ह्य-मिति । मनसो निरपेक्षस्य बहिन्यापारेज्धबिधराद्यभावशसङ्ग इति चेत् ।

पू० प० ग्रथ कः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

प्रत्यक्ष के लिये विषय एवं इन्द्रिय का संनिकर्ष आधश्यक है। अतः प्रनुष्यवसाय अथवा प्रत्यिक्ष को भी यदि मानस प्रत्यक्ष रूप मानेंगे तो इनके िषयों के साथ मन रूप इन्द्रिय का संप्रयोग (संनिकर्ष) मानना ही होगाः वह 'संसर्ग' कौन सा होगा? (अर्थात् अनुष्यवसाय अथवा प्रत्यिक्षा में ऐसे भी विषय भासित होते हैं, जिनकी सत्ता उस समय नहीं रहती है। उस समय उन अविद्यमान विषयों के साथ इन्द्रिय का संप्रयोग संभव नहीं है। अता यही कहना पड़ेगा उन स्थलों में विषय और इन्द्रिय का संप्रयोग नहीं है। फलता वे स्मरण ही हैं। अता सभी अनुष्यवसायों को अथवा सभी प्रत्यिक्ष आं नियमतः प्रत्यक्ष नहीं कहा था सकता)।

सि० प० ज्ञानेन ... ... ...

खनुरुपवसाय में मासित होनेवाले 'ज्ञान' रूप विषय के साय मन का स्व-संयुक्त-समवाय रूप संनिक्ष है (स्व-मन, तरसंयुक्त-आत्मा, उसमें समवाय सम्बन्ध से ज्ञान की सत्ता है)। एवं विषयीभूत इस ज्ञान में घटादि विशेषण हैं। वे विद्यमान रहें अथवा अविद्यमान रहें—दोनों ही स्थितियों में वे ज्ञान के विशेषण हैं। क्योंकि अतीतादि विषयों का मा ज्ञान होता है। अतः अनुरुपवसाय के विषयीभूत ज्ञान के विशेषण (विषय) घटादि में मन का स्वसंयुक्त समवेत विशेषणता रूप सम्बन्ध निधिवाद है। स्व-मन तत्संयुक्त आत्मा, तत्समवेत-ज्ञान, इस ज्ञान में विषयता सम्बन्ध से घटादि विशेषण हैं। अतः अविद्यमान घट में भी मन का उक्त सम्बन्ध है। इसिल्यि अनुव्यवसाय के किसी भी अंश में प्रत्यक्षत्व की अनुवपत्ति फलतः परोक्षत्व की आपत्ति नहीं है।

पू॰ प॰ मनसः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इस प्रकार यदि मन रूप इन्द्रिय के द्वारा अविद्यमान वस्तु का भी प्रत्यक्ष हो, तो फिर संसार से अन्धों और बहरों की सत्ता ही उठा देनी होगी। क्योंकि मन नित्य है, वह अन्धों और बहरों के पास भी है ही। अतः यदि केवल मन, चक्षुं, श्रोत्रादि वहिरिन्द्रियों के साहाय्य के बिना ही, वट शब्दादि विषयों के प्रत्यक्षों का उत्पादन कर सकता है, तो फिर कीन अन्धा और बहरा रह जायगा?

अतः यह कहना होगा कि 'निरपेक्ष' ( मर्थात् चक्षुरादि के साथ सम्बन्ध के बिना ) 'बहिन्यांपार' में ( घटादि बाह्मवस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रयोजक संनिकर्ष रूप न्यापार में ) समर्थ नहीं है। फलतः मन स्वतन्त्र रूप से घटादि बाह्मवस्तुयों के प्रत्यक्ष का उत्पादन

ज्ञानावच्छेदकं प्रति नाऽयं दोषः । न च ज्ञानापेक्षया बहिरित्यस्ति । नाऽपि तद्विषयापेक्षया निरपेक्षत्वम्, तस्यैव ज्ञानस्यापेक्षग्गात् । तथाऽपि ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यत्र कि प्रमाणम् ?

नहीं कर सकता, 'भ्रान्तिरिक' इच्छा प्रभृति वस्तुओं के प्रत्यक्ष का ही उत्पादन कर सकता है। अतः जिन भ्रनुज्यवसायों में अतीत घटादि मासित होते हैं, उन घटादि विषयों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसिक्षिये समी अनुज्यवसायों को सभा अंशों में प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता।

# पू॰ प॰ ज्ञानावच्छेदकम् " " "

ज्ञान में 'अवच्छेदकीभूत' अर्थात् विशेषणीभूत विषयों का अनुव्यवसाय में प्रत्यक्षतः भान मानने पर भी अन्ध विधरादिका लोप रूप दोष नहीं हो सकता । क्योंकि 'ज्ञान' स्वरूप आन्तरवस्तु के साथ सम्बद्ध होने के नाते घटादि विषय सामान्यतः बाह्य होते हुये भी वस्तुतः 'आन्तर' हो जाते हैं।

## सि॰ प॰ नापि ... ... ...

उक्त प्रश्न का दूसरा समाधान यह है कि 'व्यवसाय' रूप ज्ञान भी 'अनुव्यवसाय' का कारण है। 'रूपं साक्षास्करोमि' एवं 'शब्दं प्रुणोमि' इन दोनों अनुव्यवसायों के प्रति क्रमशः रूप का व्यवसाय स्वरूप ज्ञान, एवं शब्द का व्यवसाय स्वरूप ज्ञान भी कारण है अर्थात् रूपं साक्षास्करोमि इस अनुव्यवसाय का कारण 'रूप का साक्षास्कारास्मक व्यवसाय स्वरूप ज्ञान है, एवं 'शब्दं साक्षास्करोमि' इस अनुव्यवसाय का 'शब्द विषयक साक्षास्कारास्मक' व्यवसाय रूप ज्ञान कारण है। सुतराम मन से जो उक्त अनुव्यवसाय रूप प्रस्थक्ष उत्पन्न होंगे उनमें उक्त व्यवसाय स्वरूप साक्षास्कारास्मक ज्ञानों को भी अपेक्षा होगी। इससे यह निष्पन्न होता है कि मन अनुव्यवसाय रूप प्रस्थक्ष का भी उत्पादन 'निरपेक्ष' होकर स्वतन्त्र रूप से नहीं कर सकता, मन को भी अनुव्यवसाय के उत्पादन में व्यवसाय की अपेक्षा है। अन्य को रूप का साक्षास्कारास्मक व्यवसाय रूप ज्ञान नहीं रहता। एवं विषर को शब्द का साक्षास्कार स्वरूप व्यवसाय नहीं होता। अतः अन्य को रूप का अनुव्यवसाय एवं विषर को शब्द का साक्षास्कार स्वरूप व्यवसाय नहीं होता। अतः अन्य को रूप का अनुव्यवसाय एवं विषर को शब्द का अनुव्यवसाय नहीं होता।

# पू० प० तथावि ... - ...

इतने पर्यन्त के सन्दर्भ यही दिखलाया गया है कि ज्ञान के प्रत्यक्ष का कोई बायक नहीं है। किन्तु बायक के न रहने से ही तो किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिये तो सायक प्रमाण की सत्ता भी चाहिये। सायक प्रमाण एवं बायक प्रमाण इन दोनों के न प्रत्यक्षमेव । यदसूत्रयत्—'ज्ञानविकल्पानां भावाभावसंवेदनादध्यात्मम्' (न्याय०. ५-१-३१) इति ॥ ४॥

ननु नेश्वरज्ञानं प्रमा, निस्यत्वेनाफलस्वात् । नाऽपि प्रमाण्यम्, अकारकत्वात् । अत एव च न तदाश्रयः प्रमावेति ।

रहने से तो ज्ञान का प्रत्यक्ष हो प्रथवा नहीं ?' इस प्रकार का संशय ही हो सकता है। यह निर्णय नहीं हो सकता कि 'ज्ञान का प्रत्यक्ष हो'।

सि॰ प॰ प्रत्यक्षमेव · · · · ·

'जानामि' इस प्राकार का मानस प्रत्यक्ष ही ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष की सत्ता का साधक प्रमाण है। इस प्रसङ्घ में महिष गौतम ने भी 'ज्ञानविकल्पानाम्' इस सूत्र के द्वारा कहा है कि 'ज्ञानों के जो नानाविष 'विकल्प' अर्थात् प्रकार हैं, उनकी सत्ता एवं उनके 'अमाव' अर्थात् असत्ता के नाना प्रकार के (घट को देखता हूँ पट को नहीं ) बोध चूँ कि 'ग्रष्यात्म' प्रयात् प्रात्मविशेष्यक होते हैं, ग्रतः ज्ञान प्रत्यक्षवेष है।। ।।

पू० प० ननु नेश्वरज्ञानम् ' · · · · ·

ईश्वर का ज्ञान यदि 'प्रमा' है तो 'निस्य' नहीं हो सकता, । 'प्रमा' चूँ कि 'प्र' पूर्वंक 'मा' घातु का अर्थ है, अतः एक विशेष प्रकार की 'क्रिया' ही है । क्रिया अवश्य ही किसी से उत्पन्न होती है । (अर्थात 'क्रिया' निस्य नहीं हो सकती ) । अतः 'प्रमा' रूपा 'क्रिया मी प्रवश्य ही किसी से उत्पन्न होगी । सुतराम् ईश्वरज्ञान यदि निस्य है, तो वह घात्वर्थ क्रिया स्वरूप नहीं हो सकती । ईश्वर ज्ञान जब सामान्यतः 'क्रिया' स्वरूप नहीं है, तो फिर 'प्र' पूर्वंक 'मा' घात्वर्थ 'क्रियाविशेष' स्वरूप मी नहीं हो सकती ।

एवं ईश्वरीय प्रमा यदि नित्य है, तो वह 'प्रमाण' मी नहीं हो सकती। क्योंकि कोई मी नित्य पदार्थ 'कारक' नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृत में 'कारक' शब्द से 'करण' कारक अभिप्रेत है। ब्यापार से युक्त असाधारण कारण ही 'करण' है। नित्यवस्तु का कोई व्यापार नहीं हो सकता। तस्मात् ईश्वरीय ज्ञान यदि नित्य है तो वह 'प्रमाण' भी नहीं हो सकता।

वत एव ईश्वर 'प्रमाता' मी नहीं हो सकते। क्योंकि प्रमा का समवायिकारण होना ही 'प्रमातृत्व' है। किन्तु ईश्वरीयज्ञान नित्य होने से जब कार्य हो नहीं है, तो फिर किसके समवायिकरण होने के नाते ईश्वर प्रमाता होंगे ?

श. अर्थात् यदि ईश्वर प्रमाता नहीं हैं तो फिर अखिलज्ञान राशि वेदों की रचना प्रमातृत्व शून्य पुरुष से स्वीकार नहीं की जा सकती। अतः वेदकत्तां के रूप में ईश्वर की सिखि की आशा खोद देनी चाहिये। इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'मिति। सम्बक्परिष्कृतिः' यह श्लोक लिखा गया है।

उच्यते

# मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्वत्ता च प्रमातृता । तदयोगव्यवच्छेदः ् ब्रामाण्यं गौतमे भते ॥ ५ ॥

समीचीनो ह्यनुभवः प्रमेति व्यवस्थितम् । तथा चानित्यत्वेन विशेषग्रमनथंकम् । नित्यानुभवशिद्धो तद्वचवच्छेदस्यानिष्टत्वात्, श्रसिद्धो च व्यवच्छेद्याभावात् ।

सि॰ मितिः सम्यक् परिच्छित्तिः " " "

'सम्यक्परिच्छित्ति' अर्थात् यथार्थानुभवत्व ही प्रमाज्ञान का सामान्य लक्षण है। यह लक्षण नित्यप्रमा में भी है, श्रनित्य प्रमा में भी है। जिस 'क्रिया' शब्द से 'प्रमा' अभिहित होती है, वह 'क्रिया' केवल 'धात्वर्ध' रूप है। घात्वर्थं रूपा यह क्रिया नित्य मी हो सकती है जैसे कि 'सत्ता', एवं अनित्य मी हो सकती है जैसे कि गमनादि क्रिया। अतः कार्यत्य ( उत्पत्तिमस्य ) के साथ घात्वर्थत्व इस 'क्रियात्व' कोई नियत सम्बन्ध नहीं है। इसलिये ज्ञान की नित्यता उसके प्रमात्व का वाधक नहीं हो सकती।

तदता च प्रमावृता \*\* \*\* \*\*

प्रमाज्ञान का रहना ही 'प्रमातृता' है, यह प्रमातृता ईव्वर में हैं। प्रमातृत्व प्रमाज्ञान का कर्तृ त्व रूप नहीं है। क्योंकि क्रिया के प्रति 'स्वतन्त्र' 'प्रयोत कर्तृ मकर्तृ मन्ययाकर्तृ समर्य' ही कर्ता है। ज्ञान रूप क्रिया का ऐसा कोई कर्ता हो ही नहीं सकता। प्राप्त के स्पर्ध से जिस उग्र उदणस्पर्ध का मान होता है—उसे कोई नहीं चाहता। मान होने पर उसका निवारण भी नहीं किया जा सकता। उसको शीतस्पर्ध के मान में बदलना भी संमव नहीं है। प्रतः प्रमाज्ञान का रहना ही 'प्रमातृत्व' है। इस प्रकार का प्रमातृत्व प्रमाज्ञान को नित्य मानने पर भी पूर्ण सम्मव है।

तदयोगव्यवच्छेदः ... ... गौतमे मते

महर्षि गोतम के मत से 'प्रामाण्य' शब्द का अर्थ प्रमा का करणस्व रूप नहीं है। किन्तु 'प्रमा' के साथ 'अयोग व्यवच्छिन्न सम्बन्ध ही' (सतत सम्बन्ध ही) प्रामाण्य है। इस प्रकार का प्रामाण्य ईश्वर के व्यापारशून्य होने पर भी उनमें पूर्ण संमव है। अतः ईश्वर के प्रामाण्य में कोई मनुपपत्ति नहीं है।

सि॰ प॰ समीचीनो हि " \*\*\* \*\*\*

'साम्यक्मिति' अर्थात् समीचीन अनुमव (यथार्थानुमव) ही 'प्रमा' है। प्रमा का यह रूक्षण निर्णीत हो जाने पर को कोई 'प्रमा' को नियमतः 'कार्य' प्रर्थात् नियमतः किसी से उत्पन्न मानते हैं, उनसे पूछना चाहिये कि 'प्रमा के रूक्षण में आप 'प्रनित्यत्व' विशेषण क्यों देते हैं १९

अवतरण प्रम्थ में यही आक्षेप किया गया है कि ईश्वर का ज्ञान चूँ कि निश्य है, अतः
वह प्रमा नहीं हो सकता | इसका यह फिलिताय हुआ कि प्रमा के सभी लक्षणों में
अन्ततः 'अनित्यत्वे सित' यह विशेषण देना आवश्यक है |

## न चेदमनुमानम्; ग्राश्रयासिद्धिबाधयोरन्यतराकान्तत्वात्।

विशेष्य को अपने से इंतर पदार्थों से भिन्न सभझानेवाला ही विशेषण' है। प्रकृत में उक्त 'अनित्यत्व' विशेषण से किस ज्ञान में प्रमास्व की व्यावृत्ति अभिप्रेत है? इस प्रश्न के उत्तर में पूर्वपक्षवादी को यही कहना पड़िगा कि नित्यज्ञान में प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसी के लिये प्रमा के लक्षण में अनित्यत्व विशेषण देते हैं। किन्तु 'व्यावृत्ति' उसी वस्तु की हो सकती है जो कहीं प्रसिद्ध हो। अर्थात् व्यावृत्ति के लिये व्यावर्त्य का प्रसिद्ध होना आवश्यक है।

इस स्थित में प्राक्षेप करनेवाले पर यह अवान्तर प्रश्न किया जा सकता है कि प्रकृत में जिस नित्यज्ञान की प्राप व्यावृत्ति करना चाहते हैं, वह कहीं प्रसिद्ध है ? अथवा नहीं ? यदि वह प्रसिद्ध है ? अर्थात् नित्यज्ञान की कहीं सत्ता है, तो उस में प्रमा ज्ञान का लक्षण जाना ही चाहिये । यदि प्रमा के लक्षण में 'प्रनित्यत्व' विशेषण दें तो वह प्रमा का लक्षण कथित नित्यज्ञान में अव्याप्त हो जायगा । अतः प्रनित्यत्व विशेषण के द्वारा व्यावर्त्य नित्यज्ञान की यदि सत्ता मानते हैं तो अनित्यत्वविशेषण व्यर्थ नहीं हो जाता, किन्तु उस विशेषण के देने से नित्यज्ञान रूप प्रमा में अव्याप्ति का वह प्रयोजक हो जाता है ।

(किसी का कहना है कि) ईश्वरप्रमा को छोड़कर और सभी प्रमायें फलात्मक हैं। यतः वे सभी प्रमायें प्रनित्य हैं। यतः इन प्रमाओं के दृष्ठान्त से यह कहा जा सकता है ईश्वर की प्रमा भी अनित्य ही हैं। यदि ईश्वरीय ज्ञान अनित्य नहीं है, तो वह प्रमा भी नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान को प्राप नित्य मानते हैं, खतः वह प्रमा नहीं हो सकता। इससे यह अनुमान वाक्य निष्यन्त होता है कि "ईश्वरज्ञानं न प्रमा फलानात्मकत्वात् यन्नैवम् यवा घटप्रमादि" किन्तु यह प्रनुमान भी संभव नहीं है, वयोंकि इस अनुमान में (१) प्राश्रयासिद्धि एवं (२) बाब ये दो दोष विद्यमान हैं।

(१) इस अनुमान को उपस्थित करनेवाले भीमांसकगण चूँकि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, प्रतः ईश्वरीय ज्ञान की सत्ता को मी स्वीकार नहीं करते | अतः

न तत्प्रमाकरणमिति स्विष्यत एव, प्रमया सम्बन्धामावात्। तदाश्रयस्य तु प्रमातृत्वमेतदेव यत् तत्समवायः। कारकत्वे सति।ति तु विशेषणं पूर्वव न्नरणं-कमनुसन्धेयम्।

यद्येवम्, 'आप्तप्रामाण्यात्' (न्याय सु. २-२-६७) इति सूत्रविरोधः। तेन हीश्वरस्य प्रामाण्यं प्रतिपाद्यते, न तु प्रमातृत्विमिति चेन्न।

ईश्वरीयज्ञान को पक्ष बनाकर जितने भी अनुमान प्रस्तुत किये जायंगे, वे सभी माश्रयासिंख दोष से ग्रिसत होंगे। श्रता कथित अनुमान में भी आश्रयासिंख दोष है, इसिल्ये इस अनुमान के द्वारा ईश्वरीयज्ञान में अप्रमात्व की सिंख नहीं की जा सकती। (२) इसी प्रकार उक्त अनुमान में बाध' दोष भी है ( अर्थात् ईश्वरीयज्ञान की सत्ता को स्वीकार कर यदि उक्त अनुमान में आश्रयासिंख दोष का उद्धार कर भो लेंगे, तथापि इस अनुमान में बाध दोष अपिरहार्य ही रहेगा। क्योंकि ईश्वरीयज्ञान रूप पक्ष में अप्रमात्व रूप साध्य के अभाव स्वरूप प्रमात्व का निश्चय 'या सर्वज्ञा स सर्ववित्' इत्यादि श्रुति प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, अता इस दोष के कारण भी उक्त अनुमान से ईश्वरीयज्ञान में अप्रमात्व की सिद्ध नहीं की जा सकती)। न तत् पार पार की वित्रीय चरणा की व्याख्या )

ईश्वरीय प्रमा 'स्व' स्वरूप ग्रपना करण तो ग्रवश्य ही नहीं है, अतः ईश्वर में इस प्रकार के ग्रप्रामाण्य की आपत्ति इष्ट ही है।

तदाश्रयस्य " " " ( कारिका के उत्तराद्धं की व्याख्या )

ईश्वर में प्रमातृत्व का इतना ही मर्थ है कि नित्यप्रमा का समवाय उन में है। कारकत्वे सित ... ... ...

( किसी का कहना है कि ग्रस्मदादि में भी प्रमानृत्व है। इन सभी स्थानों में प्रमाता को 'प्रमा' का 'कर्नू' कारक रूप में हो देखा जाना है। इस से यह निष्यन्न होना है कि 'प्रमा का समवायो होने के साथ-साथ जो कर्नू कारक होगा, वहो प्रमाता होगा। ईश्वर 'कारक' नहीं है। अतः वे 'प्रमाता' नहीं हो सकते। इस आक्षेप का यह समाधान है कि ) यदि कोई 'कारक' न होते हुए भी 'प्रमाता' है, तो फिर प्रमानृत्व के लक्षण में 'कारकत्व' विशेषण देने से प्रमानृत्व लक्षण की ग्रन्थाप्त उस 'ग्रकारक प्रमाता' पुरुष में होगी। यदि कोई ऐसा प्रमाता ही नहीं है जो कारक न हो ( अर्थात् प्रमाता कारक ही हो ) तो फिर उक्त लक्षण में 'कारकत्व'. विशेषण देना ही व्यर्थ है। क्योंकि उसका कोई व्यवच्छेद्य नहीं है। ग्रतः उक्त आक्षेप उचित नहीं है।

यद्येवम् · · · · - · ·

'मातप्रामाण्यात' (२-१-६०) इस न्यायसुत्र के द्वारा ईश्वर में प्रमातृत्व का मिषान किया गया है। यदि ईश्वर को प्रमाता स्वीकार नहीं करेंगे, तो उक्त सूत्र का विरोध होगा। स्रतः उक्त ग्रार्षवाक्य रूप शब्द प्रमाण के अनुरोध से भी ईश्वर को 'प्रमाता' मानना चाहिए। निमित्तसमावेशेन व्यवहारसभावेशाविरोधात्। प्रमासमवायो हि प्रमात्य-व्यवहारनिमित्तम्, प्रमया त्वयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धः प्रमाण्व्यवहारनिभित्तं तदुभयक्चेश्वरे। ग्रत्रापि कार्ययेति विशेषणं पूर्ववदनर्थंकमूहनीयम्।

सि॰ प॰ न, निमित्त समावेशेन ... ...

उक्त कथन उचित नहीं है, क्योंकि 'निमित्त' का अर्थात् 'प्रवृत्तिनिमित्त' का जो 'समावेश' अर्थात् समानाधिकरण्य है, उसके बल से 'प्रामाण्य' एवं 'प्रमातृत्व' इन दोनों का विरोध मिट जाता है।

प्रमासमवायो हि \*\*\* -- \*\*\*

'प्रमा का समवाय' प्रमातृ पद के व्यवहार का 'निमित्त' 'प्रवृत्तिनिमित्त' है। अर्थात् जहाँ प्रमा का समवाय रहता है, उसी वस्तु को समझाने के लिये अभिधावृत्ति के द्वारा 'प्रमातृ' पद की 'प्रवृत्ति' अर्थात् प्रयोग होता है। एवं जिस वस्तु में प्रमा का ध्रयोगव्यविक्षण सम्बन्ध है, उसको समझाने के लिये ही 'प्रमाण' पद की प्रवृत्ति अथवा प्रयोग होता है। फलतः एक ही पुरुष को समझाने के लिये 'प्रमातृ' पद एवं 'प्रमाण' पद दोनों की प्रवृत्ति होती है। ईक्वर में प्रमातृ पद का प्रवृत्तिनिम्त जो प्रमा का समवाय एवं 'प्रमाण्य' पद का प्रवृत्तिनिम्त जो प्रमा का समवाय एवं 'प्रमाण्य' पद का प्रवृत्तिनिम्त जो प्रमा का अयोग व्यविक्रिन सम्बन्ध ये दोनों ही ही हैं, अतः ईक्वर 'प्रमाता' और प्रमाण दोनों ही हैं।

प्रत्रापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्ग में यह आक्षेप हो सकता है कि जन साधारण कार्य रूप (अनित्य) प्रमा के समवाय से युक्त पुरुष में 'प्रमानु' पद का एवं कार्य रूप प्रमाके अयोगव्यविष्ठन्त सम्बन्ध से युक्त पूरुष में 'प्रमाण' पद का व्यवहार करते हैं। अतः दोनों पदों के प्रवृत्तिनिमित्त धर्म के अन्तर्गत जो 'प्रमा' है, उसमें कार्यत्व विशेषण का देना आवश्यक है। ईश्वरीय प्रमा 'कार्य' नहीं है, किन्तु नित्य है। अतः ईश्वर में कार्य प्रमा का समवाय अथवा कार्य प्रमा का

<sup>1.</sup> जिल विषय में जो पुरुष प्रमाण कहजाता है, उस पुरुष को उस विषय का प्रमाजान भी अवश्म रहता है। अतः पुरुष में रहने वाला 'प्रमाण्य' एवं 'प्रमान्त्य' ये होनों अविशेषी ही नहीं, परश्पर व्यास धर्म भी है। अतः इन दोनों में से कोई भी एक दूमरे को छोड़कर नहीं रह सकते। खतः जिस पुरुष में प्रमाण्य रहेगा, उस पुरुष में प्रमान्त्व भी भी अवश्य ही रहेगा। फलतः जिस पुरुष में प्रमाण्य नहीं है, उस पुरुष प्रमान्त्व भी नशीं है। अता उक्त सूत्र विशेष के द्वारा प्रमान्त्व के अपनर्थन से ईश्वर में प्रमाख्य का विशेष अवश्य भावीं है।

स्यादेतंत्। प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्, प्रमिणोतीति प्रमातेति कारकशब्दत्व-मनयोः। तथा च कथमकारकमणं इति चेन्न। एतस्य ब्युत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्।

अयोग व्यविष्टिन सम्बन्ध नहीं है। इस लिये ईश्वर प्रमाण एवं प्रमाता दोनों में से कोई मी नहीं हो सकते। इस प्रकार के आक्षेप कर नेवालों से पूछना चाहिये कि) उक्त दोनों प्रमृतिनिमित्तों में प्रविष्ट प्रमा में 'कार्यत्व' विशेषण देने से किसका व्यवच्छेद अभिप्रेत है? अगर 'नित्यप्रमा' को उसका व्यवच्छेद कहें ? तो इसके बाद पूछना पड़ेगा कि किसी मी प्रमा को नित्य मानते हैं ? अथवा नहीं ? यदि मानते हैं तो नित्यप्रमा के उस आश्रयीभूत पुरुष में भी 'प्रमातृ' पद एवं 'प्रमाण' पद दोनों का व्यवहार होना ही चाहिये। उक्त दोनों पदों के प्रवृत्ति निमित्तिभूत धर्म में प्रविष्ट जो 'प्रमा' है, उसमें 'कार्यत्व' विशेषण देने से नित्यप्रमा से युक्त पुरुष में उक्त दोनों पदों का व्यवहार नहीं हो सकेगा। इस पक्ष में कार्यत्व विशेषण व्यर्थ है।

यदि कोई भी प्रमा नित्य न हो तब तो उक्त कार्यस्य अवश्य ही व्यर्थ है। क्योंकि निस्यप्रमा की व्यावृत्ति के लिये ही प्रमा में कार्यस्य विशेषण की आवश्यकता है—किन्तु नित्य प्रमा नाम की जब कोई वस्तु ही नहीं है, तो किसकी व्यावृत्ति के लिये उक्त प्रमा में 'कार्यस्व' विशेषण दिया जायमा। अतः कार्यस्व विशेषण मूलक यह आक्षेप भी वृथा है।

#### पू॰ प॰ प्रमीयते ... ...

'प्रमाण' पद एवं 'प्रमातृ' पद इनके प्रवृत्तिनिमित्तों का ईश्वर में रहना संमव हो नहीं है, अत: ईश्वर न 'प्रमाण' हो सकते हैं न 'प्रमाता'। क्योंकि 'प्रमीयते अनेन' इस व्युत्पत्ति मूलक करण में ल्युट् प्रत्यय से निष्पन्न 'प्रमाण' पद का अर्थ है 'प्रमा का करण' किन्तु ईश्वरीय प्रमा जब नित्य है तो जसका 'करण' कोई भो नहीं हो सकता। प्रतः ईश्वर भी जसके करण नहीं हो सकते। अत: ईश्वर को 'प्रमाण' नहीं माना जा सकता।

एवं 'प्रमिणोतीति प्रमाता' इस ब्युर्पत्तिमूळक कर्ता में निष्पत्न तृच् प्रत्यय से 'प्रमातृ' पद निष्पत्न होता है। 'कर्ता' एक कारक है। 'कारक' विशेष प्रकार का कारण ही है। अतः प्रमा का (स्वातन्त्र रूप) विशेष से युक्त कारण ही उसका 'कर्ता' हो सकता है। किन्तु ईश्वरीय प्रमा चूँ कि नित्य है, अतः उसका कोई सामान्य कारण भी नहीं हो सकता। 'बिशेषकारण' की तो कोई चर्चा ही व्यर्थ है। अतः ईश्वर में 'प्रमातृ' पद का ग्रवृत्तिमित्त 'प्रमाकर्तृत्व' रूप धर्म नहीं रह सकता। इस लिये ईश्वर को प्रमाता भो नही कहा जा सकता।

#### सि॰ प॰ न, एतस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त आक्षेप उचित नहीं है। क्योंकि व्युपितमूलक उक्त योग के अनुसार प्रवृत्तिनिर्मिश को कल्पना नहीं की जा सकती। वे केवल व्युत्पिति प्रदर्शन मात्र हैं। प्रमाण पद एवं प्रमातृ प्रवृत्तिनिमित्तं तु यथोपर्दाशतमेव, व्यवस्थापनात् । ग्रन्यथा ग्रस्मदादिषु न प्रमातः व्यवहारः स्यात्, सर्वत्र स्वातन्त्र्याभावात् । कारणव्यवहारस्त्वन्यत्र । यद्यप्यन्य-। विमित्तकोऽपि, तथापोहोक्तिनिमित्तिविवक्षयैवेति ।

पद के प्रवृत्तिनिमत्त तो वे ही धर्म हैं, जिनका निर्वचन युक्ति पूर्वक किया जा चुका है। यदि ऐसा न हो, ब्युपित के अनुसार ही प्रवृत्तिनिमित्त की करुपना की जाय तो अस्मादि में प्रमातृस्व का व्यवहार अनुपपन्न हो जायगा। क्यों कि ब्युरपित्त के अनुसार 'प्रमातृ' पद का प्रवृत्तिनिमित्त प्रमा-कतृत्व रूप है। स्वातन्त्र्य रूप विशेष से युक्त कारक हो 'कतृं कारक है। असर ऐसा होता तो क्रुद्ध ब्याझ को आगे कभी हम खड़ा नहीं देख सकते थे। अतः सभी ब्युत्पित्तियां उन पदों के योगार्थ का अभिधान मात्र है। केवल उसी के वल पर पदों की प्रवृत्तिनिमित्तों की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः कथित निर्वृष्ट प्रवृत्तिनिमित्तों की सल्पना नहीं की जा सकती। अतः कथित निर्वृष्ट प्रवृत्तिनिमित्तों की सत्ता ईक्वर में बाधित नहीं है। इस लिये ईक्वर में प्रमातृत्व अथवा प्रमाणत्व की अनुपपत्ति नहीं है।

पू० प० यद्यपि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

चचुवा पश्यित' इस प्रकार के प्रयोग सार्वजनीन हैं। इससे यह निष्यन्न होता है कि विस अयोगव्यविक्तन सम्बन्ध' के द्वारा करणत्व के निर्यंचन की चेष्टा की गयी है, वह सम्बन्ध 'जनकता' रूप ही है। अर्थात् जिसका अयोगव्यविक्ठन्न 'जनकता' रूप सम्बन्ध जिसमें रहे वही उसका 'करण' है। तदनुसार ही 'चक्षु' दर्शन प्रमा का, अथवा कुठार छेदन क्रिया का करण होता है। तदनुसार जिसकी करणता जिस वस्तु में रहेगो, उसको उस वस्तु से उत्पन्न होना चाहिये। इस दृष्टि से ईश्वर में ईश्वरीय प्रमा की करणता नहीं आ सकती। क्यों कि ईश्वरीय प्रमा नित्य है, अतः किसी से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः ईश्वर से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुतराम् ईश्वर में चूँ कि ईश्वरीय प्रमा की जनकता नहीं है, अतः ईश्वर 'प्रमाण' नहीं हो सकते।

सि॰ प॰ तथापीहोक्त \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'अन्यत्र' अर्थात् देवदत्तादि अथवा कुठारादि में कथित 'अनकत्त्व' रूप सम्बन्ध से ही प्रवृत्तिनिमश की कल्पना के द्वारा 'प्रमाण' पद का ज्यवहार होता है। किन्तु ईश्वर में कारक विशेष के वाचक 'प्रमाण' पद का प्रयोग नहीं होता। किन्तु साक्षात्कार रूप प्रमा के साथ अयोगज्यविष्ठिन्न समवाय रूप सम्बन्ध के वाचक 'प्रमाण' पद का प्रयोग होता है। अर्थात् देवदत्तादि में जिस प्रकार प्रमा का जनकत्व रूप सम्बन्ध है, उसी प्रकार प्रयोगज्यविष्ठम्न समवाय नाम का सम्बन्ध भी है। इनमें से दूसरे सम्बन्ध के बल से ही ईश्वर में प्रमाण पद का व्यवहार होता है।

एवं तर्हि पञ्चमप्रमाणाभ्युपगमेऽपसिद्धान्तः। न हि तत्प्रत्यक्षमनुमानमागमो वा, अनिन्द्रियलिङ्गशब्दकरण्हितात्।

न । साक्षात्कारिप्रमावत्तया प्रत्यक्षान्तर्भावात्, इन्द्रियार्थंसन्निकर्षोत्पन्नत्वस्य च लीकिकमात्रविषयत्वात् । स्यादेतत् । तथापीश्वरज्ञानं न प्रमा, विपर्यस्तत्वात् ।

#### पू० प० एवम् तर्हि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किन्तु उक्त रीति से ईश्वर में प्रमाण पद का व्यवहार करने से 'प्रमाण चार ही हैं' इस प्रकार का अवघारण भङ्ग हो जयागा। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्यक्ष प्रमिति की उत्पत्ति इन्द्रिय एवं अर्थ के संनिकर्ष से हो। एवं अनुमान प्रमाण के लिये यह आवश्यक है कि अनुमिति रूप प्रमिति लिङ्गज्ञान से उत्पन्न हो। इसी प्रकार घडिर प्रमाण के लिये वावश्यक है कि अनुमिति रूप प्रमिति लिङ्गज्ञान से उत्पन्न हो। इसी प्रकार घडिर प्रमाण के लिये वावश्यक वावश्

किन्तु ईश्वरीय प्रमा तो 'अजन्य' है, खता उसके करण का प्रश्यक्षादि किसी भी प्रमाण में अन्तभूत होना संभव नहीं है। अता ईश्वर यदि प्रमाण होंगे तो उन्हें कथित चारों प्रमाणों से भिन्न कोई पाचवां प्रमाण हो मानना होगा। जिससे प्रमाणों की संख्या का उक्त अवधारण माक्क हो जायगा।

#### सि॰ प॰ न, साक्षात्कारि ... ...

ईश्वर को प्रमाण मानने से प्रमाणों की चतृष्टु संख्या का अवधारण अनुपपन्न नहीं है, क्यों कि ईश्वर रूप प्रमाण का अन्तर्भाव 'प्रत्यक्ष' प्रमाण में हो जायगा। 'जो प्रमिति इन्द्रिय और अर्थ के संनिकर्ष से उत्पन्न हो उसका करण ही प्रमाण है' यह नियम केवल छोकिक प्रत्यक्ष में ही लागू हो सकता है। अगर ऐसा न मानें तो योगिष्यन योगिप्रस्थक्ष प्रमिति के प्रमाण न हो सकेंगे। क्यों कि योगज प्रत्यक्ष उक्त संनिष्कर्ष जन्य नहीं है। अतः यही कहना पढ़ेगा कि 'साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमिति' है, उससे युक्त योगी पुरुष भी प्रत्यक्ष प्रमाण है' इसके अनुसार ईश्वर भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत आ जाते है। रही बात 'इन्द्रियायं संनिष्कोंत्पन्नम्' इत्यादि प्रत्यक्ष सूत्र के विरोध की—उस विरोध को सूत्र के प्रत्यक्ष प्रक को लोकिक प्रत्यक्ष परक मानकर मिटा देना चाहिये।

## पू० प० स्यादेतत्, तथापीश्वर ज्ञानम् " ... ...

'तथापि' इस प्रकार सर्वज ईश्वर के प्रसंग में आये हुये सभी दोंघों का उद्घार हो जाने पर भी यह आपित रह जाती है कि ईश्वर यदि सर्वज्ञ हैं तो सर्वपदार्थ के अन्तर्गत 'भ्रान्ति' रूप गुण पदार्थ का भी ज्ञान उनमें अवश्य है। ज्ञान विषयक ज्ञान से 'पूर्वज्ञान' का भी विषय होना उपपादित हो चुका है। भ्रत: ईश्वर को यदि भ्रान्ति विषयक ज्ञान है, भ्रान्ति यदा खल्वेतदस्मदादिविभ्रमानालम्बते, तदैतस्य विषयमस्पृशतो न ज्ञानावगा-हनसम्भव इति तदथौऽप्यालम्बनमभ्युपेयम् । तथा च तदपि विपर्ययः, विपरीतार्था लम्बनत्वात् । तदनवगाहने वा ग्रस्मदादेविभ्रमानविदुषस्तदुपशमायोपदेशानामसर्वं अ-पूर्वेकत्वमिति । न । विभ्रमस्याप्रामाण्येऽपि तद्विषयस्य तत्त्वमुल्लिखतोऽभ्रान्तत्वात् । ग्रन्यथा भ्रान्तिसमुच्छेदएसङ्गः, प्रमाणास्यवात् ।

का विषय भी ईश्वरीय ज्ञान का विषय होगा। फलत। ईश्वर का ज्ञान भी 'तदमाववित तत्प्रकारक होने से भ्रान्ति रूप हो जायगा। जिससे ईश्वर के भ्रान्त होने की आपित्त होगी।

यदि ईश्वर में आन्ति विषयक ज्ञान नहीं मानेंगे, तो यह मानना होगा कि वेदों में हम लोगों को आन्ति को मिटाने के लिये जो उपाय निर्दिष्ट हैं, वे सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा उपिदृष्ट नहीं हैं। अतः नैयायिकों के मत से वेदों का प्रामाण्य ही अनुपपन्न हो जायगा। मतःवेदों के प्रामाण्य के लिये मीमांसको के पथ का ही अवलम्बन नैयायिकों को भी करना पहेगा। वेद कर्ला के रूप में ईश्वर की सिद्धि की आशा उन्हें छोड़ देनी होगी।

सि॰ प॰ न, विश्रमस्यापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

शुक्ति विशेष्यक रजतस्य प्रकारक 'शुक्ताविदं रजतम्' यह ज्ञान अम इस लिये हैं सदमावावित तरप्रकारक है, अर्थात् रजतस्वामाव के आश्रय शुक्ति में रजतस्व प्रकारक है। किन्तु 'ताहशज्जानवानहम्' यह अनुव्यवसाय रूप ज्ञान भ्रमात्मक नहीं है। क्योंकि इस अनुव्यवसाय रूप ज्ञान का विशेष्य है 'ग्रहम्' पदार्थ आत्मा, एवं प्रकार है उक्त भ्रमात्मक ज्ञान। आत्मा रूप विशेष्य में उक्त भ्रमात्मक ज्ञान स्वरूप प्रकार की सत्ता वास्तव में है ही। अतः उक्त अनुव्यवसाय चूँकि तद्वति तत्प्रकारक हैं—तदमाववित तत्प्रकारक नहीं है, अतः उक्त अनुव्यवसाय प्रमा है, भ्रम नहीं।

यवि ऐसा न हो तो संसार से भ्रान्ति की सत्ता ही मिट जायगी। क्योंकि कीन ज्ञान प्रमा है ? एवं कीन ज्ञान भ्रम है, इसका निर्णय तक्त अनुव्यवसाय से ही होता है। क्योंकि प्रमात्मक ज्ञान से ही वस्तु की सिद्धि होती है, भ्रमात्मक ज्ञान से नहीं। श्रुक्ति में 'इदं रजतम' इस ज्ञान के बाद 'इदम्' पद के भर्य में श्रुक्तिश्व ज्ञात हो ज्ञाता है। इसके बाद 'रजतत्वा-माववित रजतं ज्ञानामि' (अर्थात् जो चांदी नहीं है, उसको मैंने चांदी समझा है) इस आकार का भनुव्यवसाय होता है। इस भनुव्यवसाय के बाद यह भनुमान होता है कि 'श्रुक्ति में होनेवाला यह रजतत्व विषयक ज्ञान भ्रम है, क्योंकि तदमाववित तत्प्रकारक है (भृक्तिविदं स्वत्य इस्थाकारकं ज्ञानं भ्रमः तदमाववित तत्प्रकारकत्वात्)। यह भनुव्यवसाय

तथाऽपारोपितार्थाविच्छन्नज्ञानाऽऽलम्बनत्वेन कथं न भ्रान्तत्वमिति चेन्न । यत् यत्र नास्ति तत्र तस्यावगृतिरिति भ्रान्त्यर्थत्वात् । एतदालम्बनस्य चैवमुल्लिखतः सर्वत्र यथार्थत्वात् । न हि न तद्रजतम्, नाऽपि तन्नाद्यत्ति ।

भी जब भ्रान्ति रूप ही होगा, तो इसके द्वारा 'शुक्ताविदं रजतम्' इस ज्ञान में तदमावविति तत्प्रकारकत्व रूप भ्रमत्व ही सिद्ध नहीं होगा। जैसे कि 'शुक्ताविदं रजतम्' इस ज्ञान से शृक्ति में रजतत्व की सिद्धि नहीं होती है।

पू० प० तथाप्यारोपितार्थाविखन्नः -- --

भान्ति विषयक ज्ञान ( प्रनुष्यवसाय ) में भी विषयीभूत भ्रान्ति के विषय भी अवश्य मासित होते हैं। अतः जिस विषय के आलम्बन से शुक्ति में 'इदं रजतम' इस प्राकार का ज्ञान भ्रान्ति कहलाता है, ति हष्यक भ्रान्ति का ( अनुस्यवसाय रूप ) ज्ञान भी अवश्य 'भ्रान्ति' स्वरूप है। प्रतः ईश्वर चूँ कि सभी विषयों के ज्ञाता हैं, अत उक्त 'सभी' के प्रस्तांत भ्रान्ति विषयक ज्ञान से युक्त परमेश्वर प्रवश्य ही भ्रान्त हैं।

सि० प० न, यत् यत्र नास्ति 😁 🚥 🚥

जनत आक्षेप उचित नहीं है। कोई भी ज्ञान भ्रम विषयक होने से भ्रम नहीं हो जाता है। जहां जो वस्तु नहीं रहे, वहां उसका ज्ञान ही भ्रान्ति है। अदा तुदमावविष तरभ्रकारकरव भ्रान्तित का नियामक है। इसी लिये खुक्ति में 'इदं रजतम' यह ज्ञान भ्रान्ति है। क्योंकि रजतत्व से रहित खुक्ति में वह रजतत्व का अवगाहन करता है। किन्तु उसी म्रान्ति विषयक 'रजतत्वेन खुक्ति जानामि' (कुक्ति को मैं रजत समझता हूँ) यह ज्ञान भ्रान्ति ल्य नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान का मुक्य विशेष्य है अहम पदार्थ धारमा, उस में भ्रान्ति रूप ज्ञान प्रकार विषया मासित होता है। यह भ्रान्ति रूप ज्ञान वस्तुतः उस आरमा में है ही। ज्ञान रूप अवान्तर विशेष्य में रजतत्व में रहनैवाली प्रकारता निरूपितत्व सम्बन्ध से मासित होती है, एषं उक्त इदम् पदार्थ भी स्व निष्ठ विशेष्यता निरूपितत्व सम्बन्ध से हो मासित होती है। रजतत्व भी स्वनिष्ठ प्रकारता निरूपितत्व सम्बन्ध से उक्त धनुव्यवसाय रूप ज्ञान में है ही। अतः भ्रान्ति विशेष्य उक्त उक्त अनुव्यवसाय रूप ज्ञान का कोई भी विशेष्य ऐसा नहीं है, जिसमें कोई भी विशेषण अपने (विशेषणताव अववसाय रूप ज्ञान का कोई भी विशेष्य में नहीं है। तो भ्रान्तिविषयक मनुव्यवसाय रूप ज्ञान भ्रान्ति रूप वर्षो होगा ? खतः यह धापित भी निराधार है।

साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ भूतार्थानुभवे निविष्टनिखलप्रस्ताविवस्तुक्रमः । लेशादृष्टि-निमित्त-दुष्टि-विगम-प्रश्नष्ट-शङ्का-तुषः शङ्कोन्मेषकलङ्किभः किमपरैस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥ ६ ॥

#### \*\*\*

इति गद्यपद्यात्मके न्यायकुदुमाञ्जलौ चतुर्थस्तवकः ॥ ४ ॥

साक्षात्कारिणि ... ...

शिव (परमेश्वर) की 'परद्वारानपेक्ष' प्रयांत् इन्द्रिय अनुमानादि प्रमाणों से धनपेक्ष अत एव नित्य साक्षात्कारात्मक प्रमा में संसार की प्रत्येक कार्यवस्तु की रचना का क्रम संनिविष्ट है। 'शिव' में चूं कि अम का लेश भी नहीं है, अत! अममूलक रागद्वेष रूप 'दुंष्टि' (दोष) की कोई संमावना ही नहीं है। सुतराम एतादृश शिव (परमेंश्वर) के द्वारा रचित होने के कारण वेदो में अप्रामाण्य की शक्का का लेश भी नहीं है। वेदों में अप्रामाण्यशक्का को हटानेवाले उक्त स्वतन्त्र प्रमात्मक ज्ञान से युक्त परमेश्वर ही जब मुक्ते प्रमाण रूप में प्राप्त हैं, तो फिर प्रप्रामाण्य शंका से कवलित बौद्धादि शास्त्रों के ग्रनुयायी लोगों के इस प्रसङ्घ में (विश्व ) रहने से ही क्या? ?

हत श्लोक का अन्वय वर्षमान एवं शहर मिश्र के अनुसार इस प्रकार है:—
'तत्' तस्मासेतोः 'में' मम शिवः प्रमायम्, कीड्यः शिवः १ यथार्थानुभवे
किविष्टनिस्तिकप्रस्ताविवस्तुक्रमः (निविष्टः विषयीभूनः निस्तितप्रस्तावि प्रयञ्जक्ष्यो
वस्तुनां क्रमो यस्य ) कीड्या अनुभवे १ साक्षात्कारिया, अर्थात् साचारकारित्वविशिष्टे ।
'नित्ययोगिनि' अर्थात् नित्यत्व विशिष्टे । पुनः कीड्या अनुभवे १ 'परद्वारानपेवस्थिती'
अर्थात् परम्—इन्द्रियशब्दिलङ्कादि, तदेव द्वारम्, तदनपेक्षा स्थितिर्थस्य । शिवः पुनः
कीदृशः १ 'लेशादृष्टिनिमित्तदृष्टिविगमप्रअष्टशङ्कातुषः' अर्थात् लेशा-अवपः या अदृष्टिः =
विशेषादश्नेभम्, तन्तिमित्ता या 'दृष्टिः' रागद्वेषारिमका = तद्विगमेन प्रश्रदः शङ्कातुषो
वेदाप्रामाययशङ्का खेशा यस्मात् सः । शंकोन्मेष एव—अप्रमाण्यशंका प्रादुर्भाव एव
कर्जको येषां बीद्वादीनाम्, तै। किम् १ तेषां विमतिरतन्त्रमित्यर्थः ।

<sup>1. (</sup>साक्षात्कारिणि' इस्यादि पद्य के द्वारा आचार्य ने शिवस्तुति के व्याज से इस स्तवक में में कथित विषयों का संक्षिष्ठ विवरण दिया है।

#### ॥ श्रीगर्धेशाय नमः ॥

# गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमाञ्जलौ

पश्चमः स्तबकः

-103-

नन्वीश्वरे प्रमाणोपपत्ती सत्यां सर्वमतदेवं स्यात्, तदेव तु न पश्याम इति चेत् ? न ह्योष स्थाणोरपराघो यदेनमन्घो न पश्यति। तथा हि—

> कार्यायोजनघृत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्रुतेः । वाक्यात्संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविद्वययः ॥ ९ ॥

क्षित्यादि कर् पूर्वंकं कार्यंत्वादिति ।

पू० प० नन्वीश्वरे ... ...

यह तो 'स्थायु' ( शुष्क वृक्ष ) का अपराध नहीं है कि अन्धा उसे नहीं देख पाता है ( यह परमेश्वर शिव स्वरूप स्थायु का अपराध नहीं है कि 'अन्ध' अर्थात् उनके आपक प्रमाण से अनिभन्न पुरुष उन्हें नहीं समझ पाता है। उनको सत्ता का आपक प्रमाण अवश्य है )। तथा हि कार्यायोजनधृत्यादेः ... ...

विश्ववित् ( सर्वज्ञ ) ग्रन्थय ( नित्य परमेश्वर ) की सिद्धि (१) कार्य (२) ब्रायोजन (३) घृति (४) ( आदि पद ग्राह्म ) विनाश (५) पद ( न्यवहार ) (६) प्रत्यय (७) वेद (८) वाक्य एवं (१) विशेषप्रकार की संख्या इन नौ हेतु के अनुमानों से करनी चाहिये।

कार्यस्व हेतुक प्रथम अनुमान का आकार है 'क्षित्यादिक' सकर्तृ के कार्यत्वात् घटवत्' अर्थात् घटादि जितने भी 'कार्य' दृष्ट है, वे सभी किसी 'कर्त्ता' के द्वारा ही उत्पन्न होते है, क्षित्यंकुरादि भो कार्य ही हैं, ग्रतः उनकी उत्पत्ति भी किसी कर्ता से ही होती है। क्षित्यंकुरादि का यह कर्तृत्व अस्मदादि में संभव नहीं है, अतः अस्मदाि से विलक्षण क्षित्यंकुरादि का कर्ता ही परमेश्वर हैं।

इस स्तबक के द्वारा 'तत्साधक प्रमाणामावाच' यह पांचवीं विप्रतिपत्ति निराकृत हुई है। (२) ग्रायोजन हेतुक श्रनुमान " " "

मा, 'युज्यते' संयुज्यतेऽन्योन्यं द्रव्यमनेनेत्यायोजनं कर्मं' इस व्युत्पत्ति के मनुसार प्रकृत 'आयोजन' शब्द का मर्थ है सृष्टि की आदि में द्रपत्तुक के उत्पादक दो परमासुमों की किया। जिस क्रिया से कार्य की उत्पत्ति होती है, वह क्रिया भगस्य ही किसी स्वसमानकालिक ( प्रयने पांचयीमूत काल में वर्तमान ) प्रयत्न से उत्पन्न होती है। जैसे कि 'चेष्टा' रूप क्रिया।
सृष्टि की प्रादि की दोनों परमासुद्रों की उक्त 'क्रिया' भी चूँ कि इचसुक रूप कार्य को उत्पन्न
करती है, प्रतः उसको भी स्वसमानकालिक किसी प्रयत्न से अवश्य उत्पन्न होना चाहिये।
उस प्रयत्न के आश्रय ही परमेश्वर हैं, क्यों कि उक्त प्रयत्न का आश्रय हमलोग नहीं हो सकते।
पता यह प्रनुमान निष्यन्न होता है कि "परमाण्यादयो हि चेतनायोजिता। प्रवर्तन्ते,
अवेतनस्वात् वास्यादिवत्।

#### (३) घृति हेतु क अनुमान " " "

इस अनुमान का स्वारस्य है कि गुरु द्रव्य पतनशील होता है, किन्तु जब स्पर्ध से युक्त दूसरे द्रव्य का विशेष प्रकार का संयोग एवं विधारक प्रयस्न इन दोनों में से कोई रहता है तो गुरुत्व से युक्त द्रव्य का भी पतन नहीं होता है, जैसे कि छोके पर रखा हुमा दही का मटका नहीं गिरता है, प्रथवा आकाश में उड़ती हुई पक्षी नहीं गिरती है। ब्रह्माण्ड भी गुरुत्तर द्रव्य है, अतः उसका भी पतनशोल होना अनिवार्य है। किन्तु ब्रह्माण्ड का पतन नहीं होता है। ब्रह्माण्ड में स्पर्ध से युक्त किसी दूसरे द्रव्य के संयोग का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः यह मानना होगा कि किसी विधारक प्रयत्न ही अपनी सत्ता के द्वारा उसे गिरने नहीं देता। वह प्रयस्न प्रस्मदादि का नहीं हो सकता। फलतः ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धकीभूत प्रयस्न का बाव्यय ही परमेश्वर हैं। इससे अनुमान का निष्यन्न प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए। ब्रह्माण्डपर्यन्तं हि जगत साक्षात्परस्परया वा विधारकप्रयत्नाधिष्ठितं गुरुत्वे सस्यपतनधर्मकत्वात् वियति विहङ्गमशरीरवत्।

#### (४) विनाश हेतुक ग्रनुमान ... ... --

विनाश हेनुक अनुमान का स्वारस्य यह है कि जिस प्रकार 'निर्माग' कार्य प्रयत्न से युक्त कोई पुरुष कर सकता है, उसी निर्माग प्रयत्न से युक्त कुविन्द (जुलाहे) के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार खण्डपट की उत्पत्ति के जनक महापट का विनाश भी प्रयत्न से युक्त पुरुष से ही हो सकता है। इसी प्रकार जगत का संहार भी उपयुक्त प्रयत्न से युक्त पुरुष के बिना संभव नहीं है। जगत के विनाश स्वरूप प्रलय का उपपादन द्वितीय स्तवक में किया जा जुका है। तस्मात जगत का संहार बिस प्रयत्न से होता है, उस प्रयत्न का प्राध्ययत्व जस्मदाद में चुंकि संभव नहीं है, प्रतः तादृश प्रयत्न का आव्य पुरुष ही परमेश्वर हैं। इस प्रमुमान का प्रयोग इस प्रकार है:—ब्रह्माण्डादि द्वचराष्ट्रकपर्यन्तं जगत प्रयत्विनाश्यम् विनाश्यत्वात पाट्यमानपटवत्''।

# (५) पद हेतुक अनुमान ... ... ...

'पद्यते गम्यते व्यवहाराङ्गमर्थोऽनेन' इस ब्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृत में 'पद' शब्द का अर्थ है 'वृद्ध व्यवहार' (अर्थात् व्यवहार के अङ्गोभूत अर्थ जिस से ज्ञात हो वही है 'पद')। इस वृद्ध व्यवहार रूप 'पद' से भी ईश्वर की सिद्धि हो सकती है। जैसे कि प्राधुनिक कुविन्द का (जुलाहे का) कपड़ा बुनने का नैपुण्य किसी की शिक्षा से ही प्राप्त होता है। नैपुण्यशिक्षा की यह परम्परा कहीं पर अवश्य विराम को प्राप्त होती है। अर्थात् कोई ऐसा भी पटनिर्माण में कुशल पुरुष है जिस का पटनिर्माण का नैपुण्य किसी अन्य किसी निपुणतम पुरुष की शिक्षा के अधीन नहीं हैं। अन्यानपेक्ष नैपुण्य से युक्त वह पुरुष ही परमेश्वर हैं।

## (६) 'प्रत्यय' हेतुक ईश्वरानुमान ... ... ...

(प्रत्यय' शब्द का मुख्य अर्थ है 'समाश्वास' अर्थात् विश्वास । प्रामाण्य विश्वास का विषय है। इस सम्बन्ध से ही प्रकृत में विश्वास के विषय 'प्रामाण्य' में विश्वासार्थक 'प्रत्यय' पद की लक्षणा है। यह 'प्रामाण्य' शब्द 'प्र' पूर्वक 'मा' धातु से मान में (स्वार्थ) में ल्युट् प्रत्यय से निष्पन्त 'प्रमाण' शब्द के उत्तर 'यत' प्रत्यय से निष्पन्त है, जिसका अर्थ है प्रमात्व'। अभिप्राय यह है कि 'प्रमा' कारणगुणपूर्वक है। शब्द जनित प्रमाणान का कारणोभूत गुण है वक्ता पुरुष में वाक्यार्थ विषयक यथार्थज्ञान का रहना। क्योंकि यह यथार्थज्ञान जिस पुरुष में रहता है, उस पुरुष के द्वारा उच्चरित तिद्ववयक वाक्य ही प्रमाण कहलाता है। इनी रोति से लोक में शब्द का प्रमाणय देखा जाता है। वेद रूप शब्दों में भी प्रामाण्य को यही रोति माननी होगी। क्योंकि जबतक यह विश्वास न हो जाय कि 'वेद के कक्ता को वेदार्थ का यथार्थज्ञान है' तब तक वेदों में प्रामाण्य की संभावना नहीं है। सर्वज्ञ पुरुष को छोड़कर किसी साधारण मनुष्य में वेदार्थ विषयक ज्ञान का विश्वास नहीं किया आ सकता। इससे यह अनुमान निष्पन्त होता है कि शब्दजनित प्रमा भी प्रत्यक्षादि अन्य प्रभाओं की तरह चूंकि प्रमा है, प्रतः वह भी कारणगुणपूर्वक है। वेद रूप शब्द जनित ज्ञान के प्रामाण्य के उपयुक्त यथार्थ ज्ञान स्वरूप गुण जिस पुरुष में हो, वही पुरुष परमेश्वर हैं।

# (७) 'श्रुति' से परमेश्वर का ग्रनुमान ... - ...

'श्रुति' से अर्थात वेदों से भी परमेश्वर का अनुमान करेंगे। वेदों का निर्माण सर्वज्ञपुरुष के द्वः रा ही हुआ है, क्यों कि जो वेद नहीं है, उसकी रचना सर्वज्ञपुरुष के द्वारा नहीं होती है, जैसे कि अस्मदादि की रचनायें। अर्थात् 'वेदाः सर्वज्ञपुरुषप्रणीताः वेदरगत् यन्नैवम् तन्नैवम् यथा ग्रस्मदादि वाक्यम्"।

#### (८) वाक्य लिङ्गक ईश्वरानुमान \*\*\* \*\*\*

सभी वाक्य किसी पुरुष के द्वारा ही निर्मित होते हैं, वेद भी वाक्य रूप ही है। अतः वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा ही की गयी है। अस्मदादि का वेदों का रचियता होना संमव नहीं है, अतः वेदों के रचियता पुरुष ही परमेश्वर हैं। वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात् अस्मदादिवाक्यवत्।

#### (१) संख्या विशेष लिङ्गक ईश्वरानुमान

इस अनुमान का स्वारस्य यह है 'कारणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते' इस न्याय के अनुसार अवयिव द्रव्य रूप कार्य में महत्परिमाण का कारण कारणीभूत अवयवों में रहने वाला महत्परिमाण ही हैं। क्यों कि दोनों कपाछों के महत्परिमाणों से घट में रहने वाले महत्परिमाण की उत्पत्ति होती हैं। किन्तु कुछ विशेष प्रकार के महत्परिमाणों के कारण अवयवगत संख्या मी हैं। क्यों कि आधे-आधे सेर के दो कपाछों के द्वारा निर्मित घट के महत्परिमाण से आधे आधे सेर के ही तीन कपाछों से निर्मित घट का परिमाण भिन्न प्रकार का होता है। देखना यह है कि प्रथम घट की अपेक्षा दितीय घट का परिमाण भिन्न प्रकार का क्यों होता है? क्यों कि दोनों ही घटों के अवयवों का परिमाण तो एक ही सा है। अतः दोनों परिमाणों के वैलक्षण्य का नियामक प्रकृत में अवयवगत परिमाण को नहीं माना खा सकता। अतः यही कहना होगा दूसरे घट के उत्पादक अववयों की भिन्न संख्या ही उक्त विशेष प्रकार के परिमाण का कारण मानना होगा।

चूँ कि असुपरिमाण किसी भी कार्य के कारण नहीं है, अत: द्वचसुक के परिमाण एवं असरेसु के परिमाण इन दोंनों परिमाणों की उत्पत्ति क्रमधाः द्वचसुक के अवयव स्वरूप दोनों परमासुओं की द्वित्व संख्या, एवं द्वयसुकों की त्रित्व से ही माननी होगी। द्वित्वादि संख्यायें चूँ कि पुष्प बुद्धि के प्रधीन हैं, एवं वह पुष्प बस्मदादि नहीं हो सकते। अतः उक्त बुद्धि का आश्रय जो पुष्प होगा, वही परमेश्वर है। तदनुसार अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हैं—सर्गाद्यकालीन-परमासुगतदित्वसंस्था अपेक्षाबुद्धिजन्या द्वित्वत्वात्'।

('क् : यांजन घृत्यादे हैं इस क्लोक के 'कार्य, 'आयोजन' प्रमृति पदों का कथित अर्थ से विलक्षण प्रर्थ करके तदनुसार ईक्ष्वर साधक विभिन्न ध्रनुमानों का उपपादन आचार्य इस स्तबक के छठे क्लोक से लेकर धन्त तक किया है। उन ध्रनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्निलिखित है।)

# कार्यस्व हेतुक पहिला अनुमान

(१) 'क्रियते' जन्यते शवदोऽनेन' इस व्युत्पित्त के अनुसार प्रथमश्लोक का 'कार्य' पद 'तात्पर्य का वाचक है। ('कृत्यल्युटो बहुलम्' इस सूत्र के अनुसार 'करण' अर्थ में भी 'अण' प्रथ्यय हो सकता है। ) यह 'तात्पर्य' उद्देश्य-फलतः विशेष प्रकार की 'इच्छा' रूप ही है। क्योंकि 'तात्पर्य' पद की व्युत्पत्ति 'तदेव परमुद्देश्यम् यस्य' इस प्रकार की है। जिस उद्देश्य से अर्थात् जिस अर्थ विषयक बोध की इच्छा से जो शब्द वक्ता के द्वारा प्रयुक्त होता है, वहीं उद्देश्य 'तत्पर' शब्द का अर्थ है। तत्पर' का 'माव' ही 'तात्पर्य' है, सुतराम् यह तात्पर्य शब्द वक्ता की इच्छा का ही बोधक है। एतननुसार सभी वाक्यों का कोई तात्पर्यार्थ है, अतः वेद रूप वाक्यों का भी कोई तात्पर्यार्थ होगा। तद्यटक तात्पर्य जिस पुरुष का होगा, वहीं पुरुष परभेश्वर है। वेदः सतात्पर्यंकः प्रमाणशब्दात्वात्' इस अनुमान के अनुसार वेद रूप वाक्य के तात्पर्यं का आश्रयत्व चूँ के अनित्य एयं असर्वंज्ञ अस्मदादि में संभव नहीं है। अतः उक्त तात्पर्यं का आश्रयत्व चूँ के अनित्य एयं असर्वंज्ञ अस्मदादि में संभव नहीं है। अतः उक्त तात्पर्यं का आश्रय ही परमेश्वर हैं।

#### (२) ग्रायोजन हेतुक दूसरा भ्रनुमान

इस पक्षमें 'आ सम्यग् मावेन योजनम् व्याख्यानम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार
'ग्रायोजन' शब्द का अर्थ है 'व्याख्या; । जो जिस शब्द के अर्थ को अच्छी तरह जानता रहता
है, वही उस शब्द की अच्छी व्याख्या कर सकता हैं। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है
कि वेद की व्याख्या उसके सभी अर्थों को अच्छी तरह जानने वाले पुरुष के द्वारा ही की गयी है,
क्योंकि वेद रूप वाक्य महाजनों के द्वारा परिगृहीत वाक्य हैं। अर्थात् शिष्ट जन उन्हीं
क्याख्यानों के अनुसार वाजपेयादि का अनुष्ठान करते हैं। अखिल वेदों के अर्थों का वह सम्यग्
जाता ही परमेश्वर हैं। 'वेदा: सकलवेदार्थदिश्विजापितार्थकाः महाजनानुष्ठीयमानविषयबोधकवाक्यत्वात्।

# (३) घृति हेतुक श्रनुमानान्तर

इस पक्ष में 'घृति' शब्द का ग्रर्थ है 'घारण अर्थात् 'वेदघारण' वेदों का अध्ययन । स्वाच्यायोऽध्येतव्य इम विधिवान्य के ही अनुसार ग्रध्यापकादि के निर्देश के बिना स्वतन्त्र रूप से किसी ने वेदों का ग्रध्यधन अवश्य किया था। उस अध्ययन के भनुसार ही आगे थिष्ट पुरुषों के द्वारा उस अध्ययन की परम्परा चली। वह स्वतन्त्रपुरुष ही परमेश्वर हैं। 'वेदाध्ययनं स्वतन्त्रप्रमाणपुरुषमूलकं शिष्टैरनुष्ठीयमानस्वात्।

# (४) अनुष्ठान लिङ्गक ईस्वरानुमान

'कार्यायोजन घृत्यादेः' इस वाक्य के 'ग्रादि' पद से द्वितीयपक्ष में 'ग्रनुष्ठान' समझना चाहिये। 'ग्रनुष्ठान' शब्द प्रकृत में 'उपासनः' का बोधक है। अर्थात् जिस की उपासना की जाती है, उसकी 'सत्ता' अवश्य है। क्योंकि शिष्ठजन ही उपासना करते हैं। तदनुसार अनुमान का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिये ''उपासने संद्वषयकं शिष्टैरनुष्ठीयमानस्थात्" अर्थात् शिष्टों की उपासना का विषयीभूत पुरुष ही 'परमेश्वर हैं।

## (५) पद पक्षक ईश्वर का अनुमान।

सर्वात् 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ईश्वर पद से जगत् कर्ता का बोध श्रीतद है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि 'ईश्वर पदं जगदुत्पादकर्तृ - परम् तत्त्वेन वेदबोधित्वात्।

अथवा अलीकिक अर्थात् वेद में प्रयुक्त 'ग्रहम्' पद से ईश्वर की सिद्ध जान-ी चाहिये प्रथित जिस प्रकार लोक में प्रयुक्त 'अहम्' पद उसके स्वतन्त्र रूप से उच्चारण करने वाले पुरुष का बोधक है, उसी प्रकार वेद में प्रयुक्त ( प्रलीकिक ) 'अहम्' पद भी स्वतन्त्र रूप से उसके उच्चारण करने वाले का ही बोधक है। इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि 'प्रलोकिकाहं पदं स्वतन्त्रीच्चारियतृपरम् अहम्पदावात् छोकिकाहम्पदवत्' वेदों के अहम् पद का स्वतन्त्र उच्चारण करने वाला पुरुष ही परमेश्वर है। इसी प्रकार वेदों में प्रयुक्त 'यः कः' सः इत्यादि पदों के द्वारा मो ईश्वर का अनुमान करना चाहिये।

#### (६) 'प्रत्यंय' के द्वारा ईश्वर का अनुमानान्तर

प्रकृत में 'प्रत्यय' शब्द से विधि प्रत्यय प्रामिप्रेत है। विधि प्रत्यय का अर्थ है' आसाभिन्नाय'। स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वेद वाक्यों में प्रयुक्त 'विधि' प्रत्यय के द्वारा जिस प्राप्त
के 'अभिप्राय' का बोध होता है, वह 'आत' पुरुष ही परमेश्वर हैं। तदनुसार 'स्वर्ग कामोप्रथमेषेन यजेत' इत्यादि श्रुतिघटकलिङ प्रत्ययः आप्तामिप्रायवाचकः लिङ प्रत्ययत्वात् लौकिकलिङ प्रत्ययवतः इस प्रकार का अनुमान जानना चाहिये।

## (७) 'श्रुति' रूप शब्द प्रमाण मूलक धनुमानान्तर से ईश्वर की सिद्धि।

'ईश्वरमुपासीत' 'यज्ञो वै विष्णुः' इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा भी ईश्वर का मस्तित्व सिद्ध है। 'सर्वे वेदभागा। ईश्वर प्रतिपादकाः वेदत्वात् यन्नैवम् तन्नैवम् यथा घटादि।

#### ( ८ ) 'वाक्य' लिक्कक ईश्वर का अनुमानान्तर।

समी वाक्य स्वार्यविषयकज्ञान (वाले पुरुष) से उत्पन्न होते हैं, तदनुसार सृष्टि की मादि का वेदवाक्य मी उक्त वेद वाक्य के अर्थ विषयक ज्ञान (वाले पुरुष) से ही

# न बाधोऽस्योपजीव्यत्वात् प्रतिबन्धो न वुर्बलैः । सिद्धचसिद्धचोर्विरोधो नो नासिद्धिरनिबन्धना ॥ २ ॥

उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भी हम लोगों के वाक्य की तरह वाक्य ही है। सर्गादिकालीन वेदवाक्यें तदर्थज्ञानजन्यं वाक्यत्वात् अस्मदादिवाक्यवत्' यह अनुमान का प्रयोग जानना चाहिये।

## ( ६ ) विशेष प्रकार की 'संख्या' से ईश्वर का अनुमानान्तर।

- (क) वाक्य के अन्तर्गत 'उत्तमपुरुष' के द्वारा कथित (अभिहिता) संख्या नियमतः वक्ता पुरुष के साथ ही अन्वित होती है। वेदों में भी 'एकोऽहं बहुस्याम्' इत्यादि अनेक उत्तमपुरुष के आख्यात के प्रयोग हैं। वेदवाक्यों के इस उत्तमपुरुष के आख्यात से अभिहिता संख्या का अन्वय भी उसके वक्ता पुरुष में ही अन्वित होगी। वही पुरुष परमेश्वर हैं। 'वेदवाक्यघटकोत्तमपुरुषाख्यातवाच्या संख्या वेदवक्तृनिष्ठा उत्तमपुरुषाख्यातवाच्यत्यात् छौकिक-वाक्यगतोत्तमपुरुषाख्यातवाच्यतंख्यावतं।
- (ख) 'संख्यायते कथ्यते ब्रन्या' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'संख्या' शब्द का 'समास्या' रूप 'संज्ञा' भी अर्थ है। 'समाख्या' यौगिक संज्ञा को कहते हैं। वेदों में भी "काठक, कछापक" ब्रादि समाख्याय हैं। 'समाख्या' का कोई आदि प्रवक्ता होता है। वेदों में प्रयुक्त उक्त समाख्याओं का ब्रादि प्रवक्ता परमेश्वर को छोड़ कर और कोई नहीं हो सकता। तस्मात् यह ब्रनुमान निष्पन्न होता है कि 'वेदशाखायाः कठकलापादि संज्ञा पुरुषोक्तप्रधीना संज्ञास्वात् ब्राद्यनिक संज्ञावत् ।

## सि० प० न बाघोऽस्योपजीव्यस्वात् " " "

("क्षित्मयङ कुरादिक सकर्त कं कार्यत्वा इटवत' इस अनुमान का कार्यत्व हेतु) बाघ दोष से प्रसित नहीं है (क्यों कि तृतीयस्तवक में ईश्वर रूप प्रतियोगी की सिद्धि के बिना बाघ की संमावना का निराश किया जा चुका है, अतः बाघ देने के लिये अपेक्षित ईश्वर रूप प्रतियोगी की सिद्धि आवश्यक है, जो कार्यत्व हेतु के बिना संभव नहीं है, अतः ईश्वर के साधक कार्यत्व हेतु में बाघ दोष का उद्भावन नहीं किया जा सकता, क्यों कि वह बाघ दोष उक्त हेतु का 'उपजीव्य' है प्रश्वीत् उक्त बाघ दोष कार्यत्व हेतुक उक्त अनुमान की अपेक्षा रखता है)।

#### तथा हि-ग्रत्र ये शरीरप्रसङ्गमुद्धाटयन्ति, कस्तेषामाशयः ?।

## (१) प्रतिबन्धो न दुर्बलैः \*\* \*\* \*\*\*

इसी प्रकार कार्यस्व हेतुक अनुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष का मी उद्भावन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस किसी हेतु से सत्प्रतिपक्ष का उद्भावन करेंगे, वह प्रतिहेतु प्रकृत कार्यस्व हेतु से दुर्बल ही होगा। समान बलवाली प्रतिहेतु के द्वारा सत्प्रतिपक्ष दोष होता है, प्रकृत हेतु से दुर्बल प्रतिहेतु के द्वारा नहीं।

#### (३) सिद्धधसिद्धधीर्विरोघो नो ... ... ...

यदि क्षित्यङ्कुरादि प्रकृत पक्षों में केवल 'सकर्नृकत्व' रूप प्रकृत साध्य के साथ-साथ 'शरीरिकर्नृकत्व' रूप साध्य की भी सिद्धि होगी, तो फिर दोनों में 'विरोध' संभव नहीं है (क्योंकि साथ साथ जिनकी सिद्धि संभव हो, उनमें विरोध कैसा १ (सहानवस्थायित्व ही 'विरोध' है)। यदि क्षित्यङ्कुरादि में शरीरिकर्नृकत्व सिद्ध ही नहीं है, तो भी 'विरोध' संभव नहीं है (क्योंकि जिसकी अपनी ही सत्ता नहीं है, वह विरोध कैसे करेगा ?)

### (४) नासिद्धिरनिबन्धना -- -- ...

सिति एवं अङ्कुर रूप पक्ष सितित्व रूप एवं अङ्कुरत्व रूप से प्रसिद्ध है, अतः प्रकृत में 'आश्रमासिद्धि' रूप दोष नहीं दिया जा सकता। एवं उकत पक्षों में सावयवस्य (रूप हेतु) से 'कार्यत्व' रूप हेतु भी सिद्ध है, अतः 'स्वरूपासिद्ध दोष भी संभव नहीं है.। चू कि इस हेतु में कोई 'उपाधि' नहीं है, अतः 'तिन्तबन्धन' व्याप्यत्वासिद्ध दोष भी इस हेतुमें नहीं है, क्यों कि व्यभिचार उन्हीं स्थलों में होता है, जहां बाध प्रथवा असिद्ध इन दोनों में से कोई भवश्य रहे। इन्हीं दोनों में से किसी से व्यभिचार निरूपण करने वाले अधिकरण की सत्ता जात होती है। प्रकृत में चू कि इन दोनों दोषों में से कोई भी दोष नहीं है। अतः प्रकृत में व्यभिचार दोष भी नहीं है। (फलतः यह कार्यत्व हेतु पांचों प्रकार के हेत्वाभाशों से मुक्त है)।

### तथा हि सत्र ये ... ... ...

जो समुदाय इस कार्यत्व लिङ्गक ईश्वरानुमान के प्रसङ्ग में 'शरीर' के प्रसङ्ग को उठा कर दोष का उद्मावन करना चाहते हैं, उनका क्या अभिप्राय है ? िकमीश्वरं पक्षियत्वा कर्त्वाच्छरीरित्वम्; ततः शरीरव्यावृत्तेरकर्त्वम्। अथ क्षित्यादिकमेव पक्षियत्वा कार्यत्वाच्छरीरिकर्त्वकत्वम्।

## (१) किस्र ... ... ... ... बाघ दोष का उपपादन ... ... ...

सभी कार्यों के कर्ता शरीर से युक्त ही होते हैं। ईश्वर भी यदि कर्ता है, तो उन्हें भो शरीर से युक्त अवश्य होना चाहिये। इससे यह अनुनान निष्यन्न होता है कि "ईश्वर: शरोरी कर्तृत्वात् कुलालादिवत्" अर्थात् जिस प्रकार घटादि फार्यों के कुलादि कर्ता शरीर से युक्त हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी चूँ कि क्षित्यंकुरादि के कर्ता हैं, अतः अवश्य ही शरीर से युक्त हैं।

(२) किन्तु ईश्वर को तो शरीर नहीं है। इस लिये उनमें कतु त्व मी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे यह अनुमान निष्यत्न होता है कि 'ईश्वरो न कत्ती शरीरश्चन्यत्वात् आकाशादिवत्' अर्थात् जिस प्रकार आकाशादि शरीर न रहने के कारण किसी भी कार्य के कर्ता नहीं हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी चु कि शरीर से रहित हैं, अतः 'कर्त्ती' नहीं हैं।

इस प्रकार ईश्वर रूप प्रकृत पक्ष में प्रकृत अनुमान का 'कर्त्तूर्त्व' रूप साध्य का अभाव चूँ कि निर्णीत है, अतः प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्यत्व हेतु बाधित है। अतः इससे ईश्वर का अनुमान नहीं किया जा सकता।

# (३) क्षित्यादिकमेव ... ... ... विशेषण के बाध से विशिष्टबाघ का उद्भावन

शरीर के प्रसङ्ग को उठाकर दोष देनेवाले का यह भी अभिप्राय हो सकता है कि जितने भी कार्य हैं, वे सभी शरीर से युक्त कर्ता के द्वारा ही निर्मित होते हैं। क्षित्यंकुरादि भी कार्य ही है, अवः वे भी शरीर से युक्त कर्ता के द्वारा ही निर्मित होगे, 'क्षित्यादिकं शरीरिकर्त्वृ कम् कार्यत्वात् घटादिवत्' अर्थात् जिस प्रकार क्षित्यादि कार्य शरीर से युक्त कुलालादि कर्तां में ही बनते हैं, उसी प्रकार क्षित्यंकुरादि भो चू कि कार्य हैं, अतः शरीरिकर्त्वा के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ऐसा निर्णय हो जाने पर इस निर्णय में कोई बाधा

१. ईश्वर को न माननेवाले सभी विचारक उक्त कार्यंत्व लिङ्गक अनुमान पर जिन दोष 'क्न्टकों' का प्रहार करते हैं, उन दोषों का उपपादन पूर्वक 'उद्धार' (क्वटकोन्दार) इस म्लोक द्वारा स्वित होकर संक्षिस रूप से खायिडत हुआ है, एवं 'अत्र ये शारीर प्रसङ्गम्' इत्यादि गद्य सम्दर्भ के द्वारा विशद रूप से उपपादित हुआ है।

उन जोगों का प्रधान आक्षेप है कि किसी भी कार्य के कर्ता को शरीरधारी होना आवश्यक है। क्यों कि शरीर के द्वारा ही सभी 'कर्ता' कार्यों का संपादन करते हैं। इसमें दृष्टान्त की कभी नहीं है। अता जो 'कर्त्तु जन्य होगा, वह शरीरजन्य भी अवश्य होगा। सुतराम् जो शरीरजन्य नहीं होगा, वह कर्त्तु जन्य भी नहीं होगा। क्षिरयक कुरादि शरीर अन्य नहीं है। अता कर्त्तु जन्य भी नहीं है, अता क्षिरयक कुरादि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

#### यद्वा शरीराजन्यस्वादकार्यंत्वं तत एव वाडकर्षं कस्वम् ?

नहीं रहती कि क्षित्यंकुरादि ईश्वर कर्तृक नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर शरीरी नहीं हैं। क्षित्यंकुरादि के यदि कोई कर्त्ता होंगे भी तो हमलोगों के समान शरीर से युक्त ही होंगे। अशरीरी परमेश्वर कर्त्ता नहीं हो सकते।

इस रीति से 'विशेषण' के बाघ से 'विशिष्टबाघ, रूप दोष का उद्मावन पूर्वपक्षवादी को इष्ट हो सकता है।"

#### (४) यद्वा शरीराजन्यत्वातु ... ... ---

जितने भी कार्य हैं, उनकी उत्पत्ति में शरीर का उपयोग अवशय होता है। शरीर के व्यापार के बिना कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि आकाशादि की उत्पत्ति में शरीर का कोई उपयोग नहीं होता, अत: आकाशादि शरीरजन्य नहीं है। उसी प्रकार कित्यं कुरादि भी 'कार्य' नहीं हैं। इस से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि "क्षित्यं कुरादिक-मकार्यम् शरीराजन्यत्वात् आकाशादिवत्" 'अर्थात् आकाशादि के समान क्षित्यं कुरादि भी 'कार्य' नहीं हैं, क्यों कि आकाशादि के समान ही क्षित्यं कुरादि भी शरीरजन्य नहीं हैं)। इस प्रकार कार्यत्व हेतुक उक्त ईश्वरानुमान के क्षत्यं कुरादि रूप पक्ष में कार्यत्व हेतु के अभाव के निर्णय से उक्त 'कार्यत्व' हेतु में 'स्वष्पासिद्धि' दोष की आपित्त होती है। क्यों कि पक्ष में हेतु के न रहने से ही 'स्वष्पासिद्धि' दोष होता है। अतः उक्त कार्यत्व रूप दृष्ट हेतुक अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकता।

#### (४) तत एव वा \*\* \*\* \*\* \*\*\*

जितने मी कार्य धरीर से उत्पन्न होते हैं, वे सभी कार्य कर्ता के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। शित्यंकुरादि कार्य धरीर से उत्पन्न नहीं होते, अतः वे कर्ता से भी उत्पन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार यह अनुमान निष्णन होता है कि 'शित्यंकुरादिकमकर्त्यु' कम् धरीरा-जन्यत्वात् आकाशादिवत्' ( प्रथित् जिस प्रकार धरीर से अनुत्पन्न आकाशादि किसी भी

१. कहने का तारवर्ष है कि 'कर्षा शरीरी एव,' इस ब्यासि के बन्त से क्षित्यक कुरादि में भी शरीर विशिष्ठ कर्त्यु जन्यत्व की ही सिद्धि होगी, किन्तु ईश्वर में शरीर रूप विशेषण नहीं है। अता क्षिरयादि में केवल कर्त्यु जन्यत्व के रहने पर भी ईश्वर में शरीर रूप विशेषण के अभाव से जित्यादि में शरीर विशिष्ठ कर्त्यु जन्यत्व रूप 'विशिष्ठ' का बाध समक्तना चाहिये।

परव्याप्तिस्तम् । नाथं विपरीतव्याप्त्युपदर्शनमात्रं वेति । तत्र प्रथमद्वितीययोरा-श्रयासिद्धिवाधापसिद्धान्तप्रतिज्ञाविरोधाः ।

कर्ता से उत्पन्न नहीं हैं, उसी प्रकार क्षित्यंकुरादि पदार्थ चूँ कि शरीर से उत्पन्न नहीं होते, वात: किसी कर्ता से भी उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकते। ) इस अनुमान के द्वारा भी दूसरे प्रकार से क्षित्यंकुरादि पक्षों में कर्तृ जन्यत्व रूप साध्य के ध्रमाव स्वरूप बाघ का उद्भावन होता है। तस्मात् कार्यत्व रूप बाधित हेतु से क्षित्यंकुरादि में कर्तृ जन्यत्व की सिद्धि के द्वारा ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

### (६) परव्याप्तिस्तम्भनार्थम् \*\* \*\* \*\*\*

( अनीश्ववरवादियों का कहना है कि ) कार्यस्य हेतुक उक्त ईश्वरानुमान की उत्पत्ति 'यत यत् कार्यम् तत् तत् कर्ताजन्यम् (जितने मां कार्य हैं, वे सभी अवश्य ही कर्ता से उत्पन्न होते हैं ) इस व्याप्ति से होती है। इस व्याप्ति की विरोधिनी व्याप्ति है "यत् यत् कार्यं तत् शरीरजन्यमि भवत्येव' ( अर्थात् जितने की कार्य हैं, वे सभी कत्त्र जन्य होने के साथ साथ शरीरजन्य भी अवश्य होते हैं। इस व्याप्ति का पर्यवसान "यत् शरीरजन्यं न भवति, तत् कार्यमपि न भवति ( ग्रर्थात जिसकी उत्पत्ति में शरीर की अपेक्षा नहीं होती है, वह वस्तुतः 'कार्य' हो नहीं है ) इस व्याप्ति में होती है । इस पर्यवसित व्याप्ति के द्वारा प्रकृत ईश्वर सावक अनुमान में प्रकारान्तर से (१) बाध एवं (२) सत्प्रतिपक्ष इन दोनों दोषों उद्मावन ग्रामिप्रेत है। इन में बाघ दोष का प्रतिपादन 'सत एव वा' इस सन्दर्भ में किया जा चुका है। सत्प्रतिपक्ष दोष के उदमावन की रीति यह है कि जिस अनुमान के पक्ष में प्रकृत साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेत् विद्यमान रहे, उस अनुमान का प्रकृत हेतु सत्प्रतिपक्षित होता है। प्रकृत अनुमान के पक्ष हैं क्षित्यं कुरादि, साध्य है कत्त जन्यत्व, एवं हेतु है कार्यत्व। इस अनुमान के पक्ष क्षित्यं कुरादि में यदि ( घरीरधटित ) शरीराजन्यत्व हेतु से फर्नु जन्यत्व रूप प्रकृत साध्य के अभाव की सिद्धि हो जाय, तो प्रकृत सच्य का साधक कार्यत्व हेतु में सत्प्रति क्ष दोष उपस्थित हो जायगा। क्यों कि प्रकृत ईश्वरानुमान के पक्ष क्षित्यं कुरादि में कार्यत्व रूप प्रकृत हेतु से मिन्न शरीराजन्यत्व रूप प्रति (विरोधी) हेतु के द्वारा प्रकृत अनुमान का साध्य जो कर्त्तुं ज्न्यत्व उसके अगाव स्वरूप अकर्तुं करव की सिद्धि होगी। अतः प्रकृत कार्यत्व हेतु क्षित्यं कुरादि रूप पक्ष में सकत् करव के सावन में समर्थ नहीं है।

#### सि॰ प॰ तत्र प्रथम दितीययोः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

( घरीर के प्रसङ्ग को उठाकर प्रकृत ईश्वनानुमान के कार्यत्व हेतु को हेत्वामास साबित करने के लिए जिन छ अनुमानों का प्रयोग अनीश्वरवादी करते हैं, उन में ) प्रथम एवं द्वितीय

इन दो अनुमानों में (१) आश्रवासिद्धि (२) बाध (३) श्रपसिद्धान्त और (४) प्रतिज्ञाविरोध ये चार दोष हैं (श्रतः इन चार दोषों से ग्रसित श्रत एव कार्याक्षम इन श्रनीश्वरवादियों के उक्त दोनों अनुवानों से प्रकृत ईश्वरानुमान दूषित नहीं हो सकता।

- (न) अनी परवादियों के उक्त अनुमान से पहिनो यदि ईपवरत्व विशिष्ट ईपवर सिख नहीं है, तो इस अनुमान में आक्षवासिद्धि रूप दोष होगा। क्योंकि पद्म में विशेषण (पक्षताय ब्लेड ) का प रहना ही 'आक्षय।सिखि' धोप है। ईपवर में ईपवरत्व की सिखि से ही ईपवराय को सत्ता सिखि होगी सो यदि नहीं है, तो एक में पद्मताय ब्लेड नहीं है। अतः इस विरोधी प्रमुमान का हेतु 'आक्षयासिद्धि' हेरवामास है। इससे प्रकृत अनुमान में बाध का उद्मावन नहीं किया जा सकता।
- (३) अनीशवरवादियों के उक्त दोनों ही अनुमानों को स्वीकार कर जेने से उन्हें 'अपिसद्धान्त' नासक 'निम्रह स्थान' रूप दोष प्राप्त होगा अर्थात् ईश्वर को स्वीकार न करते हुये भी ईश्वर साधक अनुमान में दोप देने के जिये 'जो 'ईश्वर: शरीरी कर्तृ वात्' इस अनुमान को स्वीकार करेंगे, वे निगृहीत (पराजित) होंगे। क्योंकि 'ईश्वर में शरीरित्व को स्वीकार करने से उन्हें ईश्वर के नास्तित्व रूप अपने सिद्धान्त से इटकर उसके विक् ईश्वर के अस्तित्व रूप सिद्धान्त से इटकर उसके विक् ईश्वर के अस्तित्व रूप सिद्धान्त से इटकर अनुमान से उनको शरीरित्व विशिष्ट परमेश्वर को स्वीकार करना होगा। जो उनके सिद्धांत के विक् ईश्वर के श्वरित्व दिश्वर परमेश्वर को स्वीकार करना होगा। जो उनके सिद्धांत के विक् ईश्वर श्वरिस्थान्त' है। निगृहीत पुरुष कथा के उपयुक्त नहीं है।
- (४) ईएवर में श्रीरित्य के उक्त दोनों ही साधकों को 'प्रतिज्ञाविरोध' नाम के निम्नह स्थान का भी सामना करना होगा। साध्यविशिष्ट एक के बोध का कारग्यीभूत वाप्य है 'शितिज्ञा' । इनमें पक्ष के बोध क एवं साध्य के बोध क पढ़ों में यदि परस्पर विरोध हों तो 'प्रतिज्ञाविरोध' नाम का निम्नह स्थान प्राप्त होता है। जिसका प्रसिद्ध -

<sup>9.</sup> धनीवरस्वादियों ने 'ईवदर: वरीरी कत्तुंत्वात् कुलालादिवत्' इस प्रथम अनुमान के द्वारा प्रकृत ( क्षित्वक बुरादिनं सकत्तुं कं कार्यत्वात् घटपत् ) प्रमुमान में बाध दोष का उद्भावन किया है। प्रथमत: इस विरोधी अनुमान में बाध दोष है। पर्योक्ति स्वितिशेषण (प्रसत्तवक्षेदः) विशिष्ट पक्ष का ज्ञान ध्रज्ञुमिति के लिये प्रावस्थक है। प्रया: बाध के उद्भावक उक्त ईश्वर पक्षक ध्रनुमान के लिये 'ईश्वरत्व विशिष्ट ईश्वर का पहिले ज्ञान चाहिये ही। यह ईश्वरत्व विशिष्ट ईश्वर का ज्ञान 'क्षित्यक बुरादिकं सकत्तृं कं कार्यत्वाद्व घटरत्' इस प्रजुमान प्रमाण के द्वारा ही उत्पन्त होगा। इस प्रजुमान के द्वारा चत्वक बुरादि रूप पक्ष में सकत्तृं कत्व की क्षित्व से क्षत्यक बुरादि में ध्रकतृं कत्व साधक ध्रनुमान वाधित हो जायगा। बाधित प्रजुमान के द्वारा प्रकृतानुमान में वाध का उद्मावन नहीं किया जा सकता।

ृतीये तु व्याप्तो सत्यां नेदमनिष्टम् । श्रसत्यां तु न प्रसङ्गः । चतुर्थे बाघा-नेकान्तको ।

सि॰ प॰ तृतीये तु व्याप्तौ सत्याम् ... ...

(३) कार्यत्व में यदि षारीरिकतु जन्यत्व की व्याप्ति है, तथापि यह कोई अनिष्ठ नहीं है १।

श्रसत्याम् \*\*\* • • • •

यदि कार्यत्व हेतु में शरीरिकर्तृ जन्यत्व की व्याप्ति ही नहीं है तो फिर क्षत्यङ्कुरादि में शरीरिकर्तृ जन्यत्व की ही सिद्धि नहीं होगी, अतः कार्यत्व हेतुक प्रकृत ईश्वरानुमान में किसी दोष की संभावना नहीं है। अर्थात् ईश्वर में शरीर के बाथ से जो क्षित्यङ्कुरादि में शरीरिकर्तृ कत्व के न रहने से ईश्वर जन्यत्व का बाध दिख्लाया गया है, वह प्रकृत में नहीं है।

सि॰ प॰ चतुर्थे · · · · · ·

(४) शरीर के प्रसङ्ग को उठाकर पूर्वपक्षवादी क्षित्यङ्कुरादि में शरीराजन्यत्व हेतु के द्वारा अकार्यत्व का साधन करना चाहते हैं (जिससे प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्यस्व हेतु कि क्षित्यङ्कुरादि रूप पक्ष में असिद्ध रहने से स्वरूपासिद्ध हो गाय ) उनके इस 'क्षित्यादिकमकार्य

सदाहरण 'मम माता बन्ध्या' यह वाक्य है प्रकृत में पूर्व पक्षियों का प्रतिज्ञावाक्य है ईश्वर: शरीरी एवं 'ईश्वर! अकत्ती' । दोनों ही वाक्यों में उक्त विरोध स्फुट है । क्योंकि क्षित्यादि में जिस लिये कि श्रक्मदादि शरीरिक कृत्य संमय नहीं हैं, इसीलिये अशरीरी परमेश्वर की कल्पना संभव होती है। अतः ईश्वर है, किन्तु वे शरीरी नहीं हैं' श्रवा 'ईश्वर हैं, किन्तु वे कर्ता नहीं हैं' श्रे दोनों प्रतिज्ञावाक्य परस्पर विरोधी हैं। तस्मात् उक्त दोनों अनुमानों के वल पर प्रकृत ईश्वरानुमान में बाध दोष का उद्भावन नहीं किया जा सकता।

1. क्यों कि शरीरिकत् "जन्यत्व की ब्याप्ति से युक्त कार्यत्व हेत् के द्वारा जित्यक् कुरादि से शरीरिकत् जन्यत्व की सिद्धि के बाद जब योग्यानुपलिव्धि के द्वारा जित्यक् कुरादि से शरीरिकत् जन्यत्व के बाध की प्रतीति होगी तो शरीरिकत् जन्यत्व साध्य से शरीरत्व क्प श्रंस को हटा कर (प्रभोष) कर केवल कत् जन्यत्व क्ष्म साध्य की श्रनुमिति होगी। यह नियम नहीं है कि जिस क्ष्म से साध्य की ब्याप्ति हेतु में गृहीत रहे, इसी रूप से साध्य की श्रनुमिति हो, क्योंकि पर्वंत में महनसीयविद्धि के श्रमाव के निश्चय के बाद विद्वार क्ष्म से केवल द्यम में व्याप्ति के प्रह्म से केवल विद्वा की प्रवंतों विद्वान्त्र' इस श्राकार की श्रनुमित नहीं होती है, किन्तु 'महासीयविद्वातर-विद्वामान् पर्वंत' इसी बाकार की श्रनुमिति होती है।

# पञ्चमें स्वसमर्थविशेषगाःवस् । षष्ठे ऽपि नागृह्यमाग्विशेषया व्याप्त्या वाघः।

घरीराजन्यत्वात्' इस अनुमान में (१) वाघ एवं (२) अनैकान्तिक दोष हैं। (क्योंकि एक के बोधक 'क्षित्यादि' पद से यदि क्षिति एवं अङ्कुर दोनों विवक्षित हैं, तो फिर बाध होगा, क्योंकि क्षिति एवं अङ्कुर एतदुभयगत द्वित्व ही पक्षतावच्छेदक होगा। इस द्वित्वावच्छेदेन 'अकार्यत्व' का अभाव निर्णात है।, क्योंकि अकार्यत्व यदि दोनों में रहेगा भी तो अलग प्रलग क्षितित्वावच्छेदेन एवं अङ्कुरत्वावच्छेदेन ही रहेगा। सुतराम पक्षतावच्छेदकीभूत उक्त उभयत्वावच्छेदेन अकार्यत्व रूप साध्य का अभाव निर्णात रहने के कारण प्रकृत में बाध दोष समझना चाहिये।

यदि शरीराजन्यत्व हेतुक अकार्यत्व साध्यक अनुमान में केवल क्षिति ही पक्ष है, तो धनैकान्तिक (व्यभिचार) दोष होगा, क्योंकि अङ्कुर में शरीराजन्यत्व रूप हेतु है, किन्तु अकार्यत्व रूप साध्य निर्णीत नहीं है। धतः शरीराजन्यत्वहेतुक उक्त अनुमान से प्रकृत ईश्वरानुमान में स्वरूपासिद्धि दोष का उद्भावन नहीं किया जा सकता।

#### (४) पद्धमे तु \*\*\* \*\*\* \*\*\*

सत्यङ्कुरादि रूप पक्ष में शरीराजन्यत्व हेतु के द्वारा जो अकर्तृ कत्व का साधन कर (सित्यङ्कुरादिकमकर्तृ कं शरीराजन्यत्वात् आकाशादिवत्) ईश्वर के साधक प्रकृत अनुमान में बाघ दोष का उदमावन करना चाहते हैं, यह भी उचित नहीं है। क्योंकि उक्त अनुमान के शरीराजन्यत्व में 'शरीरांश' व्यर्थ है। अतः व्यर्थ विशेषण घटित 'शरीराजन्यत्व' हेतु 'क्याप्यत्व।सिद्ध' हेत्वामास है। इसिल्ये उसके द्वारा सित्यङ्कुरादि में अकर्तृ कत्व की सिद्धि संभव नहीं है, अतः प्रकृत ईश्वरानुमान में कथित रीति से भी बाध दोष का उद्मावन नहीं किया जा सकता।

### (६) बच्छे तु ... ... ...

('परव्याप्तिस्तम्भनार्थम्' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो प्रकृत ईश्वरानुमान में )
छठे प्रकार से बाघ एवं सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्भावन दिखलाया गया है' वह भी उचित
नहीं है। वर्योकि उक्त दोनों दोषों के उद्भावन का मूल है शरीरघटित 'यत् यत् शरीराजन्यं
तत्तदकत्तुंकम्' इस विपरीत व्याप्ति के द्वारा 'यत् यत् कार्य तत्तत् सकर्तृकम्' इस प्रकृत
व्याप्ति का 'स्तम्भन' अर्थात् कार्यं करने की अक्षमता।

#### नागृह्यमाण - ... ...

प्रकृत व्याप्ति के द्वारा बाध इस लिये नहीं हो सकता कि दोनों ही व्याप्तियाँ बराबर बल की हैं। जिस प्रकार प्रकत् कत्व की व्याप्ति शरीराजन्यत्व में है, उसी प्रकार कत्तू जन्यत्व न चागृह्यमाण्विशेषव्याप्त्या गृह्यमाण्विशेषायाः संस्प्रतिपक्षत्त्रम् । ग्रस्ति च कार्यत्वव्याप्तेः पक्षधमंतापरिग्रहो विशेषः । कर्ता शरीरी, विपरीतो न कर्तेति चाऽनयोस्तिद्वरहः । ननु यत् बुद्धिमद्वेतुकं तच्छरीरहेतुकिमिति नियमे

की ज्याप्ति कार्यस्व में भी है। इस प्रकार सकतृ करव और अकतृ करव दोनों साध्यों की ज्याप्तियाँ उनके अपने अपने दोनों हेमुओं में समान रूप से है। फिर एक साध्य की अनुमिति से दूसरी अनुमिति वाधित क्यों कर होगी? जब तक धरीराजन्यस्व हेतु में अकर्तृ करव रूप साध्य की ज्याप्ति में सकतृ करव एवं कार्यस्व की ज्याप्ति से कोई 'विशेष' गुहीत नहीं होगा, तब तक 'विपरीत ज्याप्ति' के प्रदर्शनमात्र से प्रकृत अनुमान बाधित नहीं हो सकता।

#### न चागृह्यमाण ... ... ... कर्ता शरीरी ... ... ...

एवं कथित 'धरीराजन्यस्व' हेतु से क्षित्यङ्कुरादि में अकत् कर्त के साधन के ढारा प्रकृत ईश्वरानुमान में सरप्रतिपक्ष का मी उद्भावन नहीं किया जा सकता। क्योंकि धरीरा-जन्यस्व हेतु में अकत् कर्त साध्य की जो ज्याप्ति है, उसमें प्रकृत ईश्वरानुमान की उपयोगिनी 'यस यस कार्य तत् सक क्ष्म 'इस ज्याप्ति की अपेक्षा कोई 'विशेष' ग्रुहीत नहीं है। प्रथात दोनों हेतुओं में ज्याप्ति रूप बळ यद्यपि समान हैं। किन्तु धरीराजन्यस्व हेतु का क्षिरपादि पक्षों में रहना सन्दिग्ध है। फळत: इस हेतु में 'पक्षधमंता' रूप बळ सन्दिग्ध है। किन्तु कार्यस्व हेतु का क्षिरपादि पक्षों में रहना निश्चत है। अत। इस हेतु में 'पक्षधमंता' निश्चत है। इस प्रकार दोनों हेतु समान बळ के नहीं हैं, क्योंकि धरीराजन्यस्व हेतु में ज्याप्ति भीर पक्षधमंता—हेतु के इन दोनों बळों में से ज्याप्ति रूप एक ही बळ निश्चित है, दूसरा पक्षधमंता—हेतु के इन दोनों बळों में से ज्याप्ति रूप एक ही बळ निश्चित है, दूसरा पक्षधमंता—हेतु के ये दोनों बळ निश्चित हैं। हेतु के समान बळ से युक्त प्रतिहेतु के ही ढारा सत्प्रतिपक्ष होता है, सो प्रकृत में नहीं है, अतः धरीरचटित विपरीतज्याप्ति के प्रदर्शन मात्र से प्रकृतानुमान में सत्प्रतिपक्ष का उद्भावन नहीं किया जा सकता।

# पू० प० ननु यत् बुद्धिमद्धेतुकस् ... ... ...

धकर्नृकरन के साधक शरीराधन्यत्व हेषु में पक्षधमंता का अनिवचय दिखा कर उसे कार्यत्व से हीन बल का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'यरकार्य शरीरजन्य मनति तद् बुद्धिमञ्जल्यमि मनत्येव' (धर्यात् जो कार्य शरीर से उत्पन्न होता है, उसे बुद्धि से युक्त पदार्थ की धपेका अवश्य होतो है) इस व्याप्ति के द्वारा यह नियम निष्यन्न होता है कि 'जिस कार्य की उत्पत्ति में शरीर की धपेका न हो, उसकी उत्पत्ति में बुद्धि से युक्त पदार्थ की भी अपेका कदापि नहीं होगी।' इससे अनुमान किया जा सकता है कि 'श्वित्यक कुरादिक

यच्छरीरहेतुकं न भवति तद्बुद्धिमद्धतुकमिप न भवतीति विपर्ययनियमोर्डाप स्यात् । तथा च पक्षधमंताऽपि लभ्यत इति चेन्न ।

गगनादेः सपक्षभागस्यापि सम्भवात्, केवलव्यतिरेकित्वानुपपत्तेः। अन्वये तु विशेषणासामध्यीत्। हेतुव्यावृत्तिमात्रमेव हि तत्र कत्र्वव्यावृत्तिव्याप्तम्, न तु शरीर-रूपहेतुव्यावृत्तिरित्युक्तम्। व्याप्तश्च पक्षधमं उपयुज्यते, न त्वन्योऽतिप्रसङ्गात्।

शरीराजन्यं बुद्धिमदजन्यत्वात्' ( धर्यात् क्षित्यङ्कुरादि चूँ कि बुद्धि से युक्त पदार्थ के द्वारा उत्पन्न नहीं होते है, खतः अवश्य ही शरीर से उत्पन्न नहीं होते )। इस अनुमान के द्वारा क्षित्यङ्कुरादि में शरीराजन्यत्व के निश्चित हो जाने पर सकर्ज् कत्व के साधक कार्यत्य हेतु कर्तां जन्यत्व के साधक शरीराजन्यत्व हेतु से अधिक बरूशाली नहीं रह जाता। शरीराजन्यत्व हेतु में पक्षधर्मता रूप बरू भी सिद्ध हो जाता है। अतः शरीराजन्यत्व हेतु क्षित्यङ्करादि में कर्त्रजन्यत्व साधन के द्वारा जो सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्मावन किया गया है, सो अयुक्त नहीं है।

सि॰ प॰ न, गगनादेः · · · · ·

दोनों हेतु समानवल्याली नहीं है, क्योंिक कर्णजन्यत्व के सामक घरीराजन्यत्व हेतु में पक्षवर्मता के रहते हुये भी वस्तुतः कर्णजन्यत्व रूप अपने साध्य की ज्याप्ति ही नहीं है। इसमें यह हेतु है कि घरीराजन्यत्व हेतु केवल्य्यितरिक नहीं हो सकता, क्योंिक घरीराजन्यत्व रूप हेतु कर्णजन्यत्व रूप अपने साध्य के साथ गगन रूप एक अधिकरण (सपक्ष) में निश्चित है। वही हेतु केवल्य्यितिरिक कहलाता है, जिसके साध्य का कोई निश्चित अधिकरण (सपक्ष) न हो। अतः घरीराजन्यत्व हेतु में केवल्य्यितिरिक व्याप्ति नहीं रह सकती। एवं घरीराजन्यत्व हेतु में कर्णजन्यत्व रूप साध्य की अन्वय व्याप्ति भी नहीं है। क्योंिक 'जो जो घरीरजन्य नहीं है, वे सभी कर्तृजन्य भी नहीं है' यही तो प्रकृत में अव्ययम्याप्ति होगी। इस व्याप्ति में घरीर रूप विशेषण व्यर्थ है। क्योंिक प्रकृत व्याप्ति का यही स्वरूप पर्याप्त है कि 'जो किसी से भी जन्य नहीं है, वे सभी कर्तृजन्य भी नहीं है। सुतराम प्रकर्त्त की व्याप्ति केवल प्रजन्यत्व में ही है, घरीराजन्यत्व में नहीं। इस प्रकार घरीराजन्यत्व में जब अकर्त्त करत की अन्वयय्याप्ति अयवा व्यक्तिक्व्याप्ति इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो यदि उसमें पक्षवर्भता है भी, तथाप घरीराजन्यत्व में अकर्त्त कर्लव के सावन के उपयुक्त बल नहीं स्वीकार किया जा सकता। क्योंिक व्याप्ति से युक्त जो 'पक्षवर्भ' वर्षात्व पक्षवृत्ति हेतु वही अनुमिति के लिये 'उपयोगी' है। केवल 'पक्षवर्भ'

एतेन तद्वधापकरहितत्वादिति सामान्योपसंहारस्यासिद्धःवं वेदितव्यम् । न हि यद्वधावृत्तियंदभावेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामुपसंहतुँ मशक्या, तत् तस्य व्यापकं नामेति ।

( अर्थात् व्यक्ति से रहित पक्ष में विद्यमान हेतु ) अनुमिति के लिये 'उपयोगी' नहीं है। अगर ऐसा माने तो 'ह्रदो विद्धमान् जलात' इत्यादि स्थलों के हेतु से भी प्रमा अनुमिति की उत्पत्ति रूप 'अतिप्रसङ्ग' का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उक्त हेतु में भी तो पक्षवर्मता है हो। तस्मान् सकर्रा कत्व रूप साध्य की व्यक्ति से शून्य कित्यादि पक्षों में रहनेवाले 'अर्थात् पक्षवर्मता से युक्त श्रीराजन्यत्व' हेतु से प्रकृत ईपनरानुमान का कार्यत्व हेतु सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता।

एतेन तद्वधापकरहितत्वातु ... ...

( किसी का कहना है कि शरीराजन्यत्व हेतु से प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्यत्व हेतु मले ही सत्प्रतिपक्षित न हो, किन्तु 'तद्वपापकरहितस्व' हेतु से क्षित्यादि में धकत्तु कस्व साधन के द्वारा वह सरप्रतिपक्षित हो सकता है। इस विरोधी अनुमान का स्वारस्य यह है कि जितने मी पदार्थ किसी कर्ता से उत्पन्न होते हैं, वे सभी पदार्थ अवश्य ही शरीर से मी उरपन्न होते हैं। इस प्रकार घारीरजन्यत्व सकत्तुंकस्व (कत्तुंतन्यत्व) का व्यापक है, एवं सकत्तृ कस्व रारीरजन्यस्व का व्याप्य है। यह अव्यचरित नियम है कि ( जहाँ व्याप्य रहेगा, वहाँ व्यापक अवश्य रहेगा, इसके विपरीत ) जहाँ व्यापकीभूत वस्तु का ग्रमाव रहेगा, वहाँ व्याप्य का अमाव भी अवश्य रहेगा। इसी लिये जहाँ विह्न नहीं रहता है, वहाँ घूम भी नहीं रहता। इस से यह स्पष्ट है कि जिन सभी स्थानों में शरीर जन्यस्व नहीं रहेगा ( प्रयात् जो सभी पदार्थ शरीरजन्य नहीं होंगे ) उन सभी स्थानों में कर्त् जन्यत्व का समाव ( प्रकर्त्नृकत्व ) भी अवश्य रहेगा। क्षित्यंकुरादि में शरीरजन्यत्व नहीं है, पता कर्त्वृंजन्यत्व भी नहीं रहेगा । सुतराम् यह बनुमान हो सकता है कि 'क्षित्यादिकमकर्त्वृंक' तद्वयापकरहितत्वात् आकाशादिवत्' इस अनुमान के हेतुवाक्य में जो 'तत्' पद हैं, वह 'कत्तृ'जन्यस्व' का वाचक है। इस प्रकार सामान्यमुखी व्याप्ति के द्वारा वस्तुत। शरीराजन्यस्व रूप प्रति हेतु से ही प्रकृत ईश्वरानुमान में सस्प्रतिपक्ष दोष का उद्मावन किया जा सकता है ) उन छोगों का भी समाधान 'न गगनादेः' इत्यादि सन्दर्भ के दारा दिये गये समाधानों से हो जावा है।

चूं कि घारीरजन्यस्य में कत्तृं जन्यत्व की व्यापकता ही नहीं है, सतः उक्त व्यापकत्व के बल पर जितनी भी बात कही जायगी, सभी गछत हो जायगी। क्योंकि जो जिसका विशेषविरोघस्तु विशेषसिद्धी सहोपलम्भेन, तदसिद्धी मिथो धर्मिपरिहारा-नुपलम्भेन निरस्तो नाशङ्कामप्यघिरेहतीति ।

व्यापक होगा, वह (व्याप्य पदार्थ) उस व्यापकवस्तु से शून्य आश्रय में कभी नहीं रहेगा। जैसे कि घूम विद्ध से शून्य किसी प्रविकरण में नहीं रहता है।

प्रकृत में यह कहना है कि 'शरीरजन्यत्व' में 'कर्तृ जन्यत्व' की व्यापकता नहीं है, किन्तु केवल 'अजम्यत्व' में ही 'कर्तृ जन्यत्व' की व्यापकता है। आकाशादि पदार्थों में जो शरीराजन्यत्व एवं अकर्तृ करव इन दोनों की नियमता एकत्र स्थित देखी जाती हैं, उसका प्रयोजक केवल 'अजन्यत्व' को ही स्वीकार करने में लाघव है। उसकी प्रयोजकता शरीरा-जन्यत्व में स्वीकार करना आनावश्यक है। प्रथात आकाशादि चूँकि सर्वथा 'अजन्य' हैं, इसीलिये 'अकर्तृ क' है। शरीर से अनुत्पन्न होने के नाते अकर्तृ क नहीं हैं। इस प्रकार चूँकि शरीराजन्यत्व अकर्तृ करव का प्रयोजक नहीं है, अतः शरीराजन्यत्व की व्यापकता भी नहीं है। अतः 'तद्व पापकरहितत्व' हेतु के द्वारा भी प्रकृतानुमान का कार्यत्व हेतु सर्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता।

( मर्थात जिस प्रकार यत् यत् कार्यं तत् तत् सकर्त् कम्' यह व्याप्ति है, उसी प्रकार यत् यत् सकर्त् कं तत् तत् कारीरजन्यम्' यह व्याप्ति मी है। प्रतः क्षित्यंकुरादि में सकर्त् कत्व की सिद्धि भी होगी तो 'श्रारिकर्रा जन्यत्व' की ही सिद्धि होगी। किन्तु इस रीति से क्षित्यंकुरादि में प्राप्त 'शरीरिकर्रा जन्यत्व' प्रत्यक्ष से बाधित है, ग्रतः इस प्रत्यक्षवाध के कारण क्षित्यंकुरादि में 'अशरीरिकर्रा जन्यत्व की सिद्धि ही प्राप्त है। इस प्रकार एक ही अनुमान से एक ही समय क्षित्यंकुरादि में 'शरीरिकर्रा जन्यत्व ' एवं 'अशरीरिकर्रा जन्यत्व' ये दोनों परस्पर विश्व धर्म प्राप्त होंगे। इस 'विशेष विरोध' के कारण उक्त ईश्वरानुमान दुष्ट है। इस आक्षेप का समाधान यह है कि )——

उक्त 'विशेषविरोध' वस्तुतः क्षित्यादि के कर्ता से धरीरित्व एवं प्रश्चरीरित्व इन दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मों की आपित रूप ही है। इस प्रसङ्ग में प्रयमतः यह कहना है कि यदि एक ही कर्ता में एक ही समय 'शरीरित्व' एवं 'अशीरित्व' इन दोनों धर्मों की सिद्धि हो सकती है, तो फिर ये दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध ही नहीं हैं। यदि एक कर्ता जें एक समय शरीरित्व एवं ध्वारीरित्व इन दोनों धर्म उपलब्ध ही नहीं हैं, तथापि दोनों में परस्पर विरोध नहीं माना

स्यादेतत् । अस्ति तावत् कार्यस्यावान्तरिवशेषो यतः शरीरिकत्त्वं कत्व-मनुमीयते । तथा च तत्प्रयुक्तामेव व्याप्तिमुपजीवेत् कार्यत्वसामान्यमिति स्यात् ।

जा सकता। वधोंकि जिन समी स्थानों में 'श्वरीरिस्व' है, उन सभी स्थानों में अश्वरीरिस्व नहीं हैं, यही है उन दोनों का 'विरोध'। अर्थात् जो कर्त्ता श्वरीरिस्व का आअय है, वही कर्त्ता अश्वरीरिस्व का आअय नहीं हो सकता, एवं जो कर्त्ता अश्वरीरिस्व का आअय होगा, वह श्वरीरिस्व का आअय नहीं हो सकता, इस प्रकार का नियत असमानाधिकरण्य रूप 'विमित्रतिक्षेप' का अथवा आअयअयावृत्ति का ज्ञान 'विरोध' के लिये धावश्यक है। प्रकृत में इस प्रकार के धीमप्रतिक्षेप (आअयअयावृत्ति) की जब उपलब्धि नहीं है, तो फिर 'विरोध' की श्वंका ही ही व्यर्थ है।

पू० प० स्यादेवत् अस्ति तावत् ... ... कारिका के चतुर्थंचरण की व्याख्या

प्रकृत ईश्वरानुमान का 'कार्यत्व' हेतु चूँकि शरीरजन्यत्व 'उपावि' से युक्त है, अतः व्याप्यस्वासिद्ध हेत्वाभास होने के कारण उससे ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

शरीर के ( अवच्छदेकत्व ) सम्बन्ध से युक्त आतमा में ही ( शरीरावच्छित्र आतमा में ही ) कृति की उत्पत्ति होती है । कृति से युक्त आतमा हो 'कृत्ती' है । अता जो कृतिजन्य होगा, वह शरीरजन्य मी अवश्य ही होगा । किन्तु क्षित्यक्षुरादि ऐसे भी 'कार्य' हैं जो शरीरजन्य नहीं हैं । इस प्रकार 'कार्य' दो प्रकार के निष्पन्न होते हैं, एक शरीरजन्य जैसे कि श्रृष्टुरादि । अता कर्त्तृ जन्यत्व की व्याप्ति दोनों प्रकार के कार्यों में रहनेवाले कार्यत्व रूप सामान्य धर्म में नहीं है । कार्यत्व का 'अवान्तर' न्यूनवृत्तिधर्म जो धटत्वादि उसमें 'कर्त्तृत्व रूप सामान्य धर्म का अवान्तर धर्म जो शरीरजन्यत्व' उसी की व्याप्ति है । अता प्रकृत 'कार्यत्व' हेतु में शरीरजन्यत्व उपाधि है, क्योंकि साध्य है कर्त्तृ जन्यत्व उसकी व्यापकता शरीरजन्यत्व में है, ( क्योंकि जहाँ-जहाँ कर्त्तृ जन्यत्व है, उन सभी स्थानों में शरीरजन्यत्व भी अवश्य है ) । एवं कार्यत्व हेतु की अवश्यपकता मी शरीरजन्यत्व में है (क्योंकि कार्यत्व है क्षित्यक्षु रादि में, उनमें शरीरजन्यत्व नहीं है ) । १

१. 'कार्यत्व सामान्य' धर्मस्य हेतु के द्वारा यदि दित्यादि में सक्त्रं करव की सिदि होती, तभी यह कहा जा सकता था कि चित्यक करादि में चूँकि प्रस्मदादि रूप श्रारिक्त्रं जन्यत्व हैंग्वर में बाधित है धाता हैस बाध के कारण क्षित्यक कुरादि में घशारीरिक्त्रं जन्यत्व की सिद्धि होगी। वही अशरीरीक्त्रं। परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध

न स्यात्, न हि विशेषोऽस्तीति सामान्यमप्रयोजकम् । तथा सति सौरभकदुत्वनीलि-माऽऽदिविशेषे स्ति न घूमसामान्यम्पिन गमयेत् । कि नाम साधकसामान्ये साध्य-सामान्यमाश्रित्य प्रवर्तमाने तद्विशेषः साध्यविशेषव्याप्तिमाश्रयेत् ।

न तु विशेषे सति सामान्यमिकञ्चित्करम्; तस्यापि विशेषान्तरापेक्षयाऽ-किञ्चित्करस्वप्रसङ्गात्।

सि॰ प॰ न स्यात् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कार्यत्व के व्याप्य घटत्वादि घर्मों में सकर्त कत्व सामान्य का अवः न्छर घर्में शरीरिकर्त कत्व की व्याप्ति अवश्य है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कार्यत्व रूप सामान्यधर्म में सकर्त कत्व रूप सामान्यधर्म की व्याप्ति नहीं है। जिन विशेष घर्मों में जिन विशेषघर्मों की व्याप्ति रहती है, उन दोनों प्रकार के विशेषों के दोनों सामान्यधर्मों में भी व्याप्यव्यापक माव न रहे ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं हैं। प्रत्युत यही नियम है कि जिन दो प्रकार विशेषों में परस्पर व्याप्यव्यापक माव अथवा कार्यकारण माव रहे, उन दोनों प्रकार के विशेषों के दोनों सामान्यधर्मों में भी व्याप्यव्यापक माव अथवा कार्यकारण माव अवश्य रहना चाहिये।

यदि ऐसा न मानें तो घूम से बिह्न साध्यक सर्वसिद्ध प्रनुमान का ही छोप हो जायगा। विह्न से जितने भी घूम उत्पन्न देखे जाते हैं, उन में से प्रत्येक में अलग-प्रलग प्रकार के सुगन्य-कटुत्व-नीलिमादि छपों की उपलब्धि होती है। सुतराम् तत्तद्विह्न से मिन्न-मिन्न प्रकार के ही घूमों की उत्पत्ति माननी होगी। इससे इतना ही निष्पन्न होगा कि तत्तद्व्यूम विशेष में तत्तद्विह्न विशेष की ब्याप्ति है। किन्तु घूम सामान्य में बिद्ध सामान्य की ब्याप्ति इससे निष्पन्न नहीं होगी। जिससे घूम सामान्य के द्वारा विह्नसामान्य का अनुमान प्रनुपपन्न हो जायगा।

धतः यही कहना होगा कि विह्नसामान्य धूमसामान्य का तो कारण है ही, किन्तु धूमसामान्य के विह्नसामान्य घटित सामग्री (कारणसमूह) के सम्बलन क्षण में जहाँ

हैं। कर्री जन्यस्य जय बास्तव में शारीरिकर्री जन्यस्य रूप ही है तो फिर कार्यस्य सामान्य में उसकी व्याप्ति ही नहीं रह सकती। उसकी व्याप्ति रहेगी शारीरीकर्रा से उरपन्न कार्यों में रहनेवाले कार्यस्य में (जो कार्यस्य सामान्य का न्यूनवृश्चि है) उस कार्यस्य हेतु से तो शारीरिकर्री जन्यस्य की ही सिद्धि होगी। जो कर्री स्व जन्मवादि में अथवा इन्द्रादि में मान जेने से इरवर को न मानने से भी उपपन्न ही सकती है। अता प्रकृत अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

सौरभादिविशोषं विहायापि धूमे विद्वार हो, न तु विशेषं विहाय कार्ये कर्तेति चेन्न । कार्यंविशेषा कारणविशेषे व्यवतिष्ठते, न तु कार्यंकारणसामान्ययोः प्रतिबन्धमन्यथाकुर्यादिति । कि न दृष्टं कार्यं कारणमात्रे, ग्रंकुरो बीजे, तिद्वशेषो धान्ये, तिद्वशेषः शालो, तिद्वशेषः कलमे इत्यादि बहुलं लोके ।

गुरगुल प्रभृति विशेष कारणों का सामीप्य प्राप्त होता है—वहाँ विशेषकारणों से युक्त नक्त सा पान्य कारण से ही सुगन्धियुत-वर्णविशेषयुक्त एवं कटुत्वादि के तारतम्य से युक्त विभिन्न प्रकार के विशेष घूमों की उत्पत्ति होती है। इससे यह निष्पन्न नहीं होता कि विह्न सामान्य घूमसामान्य का कारण नहीं है अथवा घूमसागान्य में विह्न सामान्य की व्याप्ति नहीं है।

यदि विशेष विशेष में व्याप्यव्यापकमात्र, ष्रथवा कार्यकारणभाव न रहे तो जिन विशेष घर्मों में परस्पर कार्यकारणभाव अथवा व्याप्यव्यापकमाव मान कर सामान्यकार्यकारणभाव अथवा सामान्यव्यापकमाव का खण्डन करना चाहते हैं, उन विशेष घर्मों में भी परस्पर व्याप्यव्यापकमाव अथवा कार्यकारणमाव स्थिर न रह सकेंगे, व्योकि उन विशेष घर्मों के मी तो अवान्तर विशेषधर्म है, जिनकी अपेशा वे 'विशेषधर्म' सामान्यधर्म ही है। इस प्रकार 'विशेषावान्तरविशेष' फलत अन्तिम विशेष रूप दो व्यक्तियों में ही व्याप्यव्यापकमाव अथवा कार्यकारणमाव मात्र की स्थिति का खण्डन प्रथम स्तवक में कर चुके हैं। तस्मात् कार्यत्य के व्याप्य घटत्वादि विशिष्ठ में शरीरिकर्श अन्यत्व है, केवल इसीलिये कार्यसामान्य में सामान्यतः कर्श जन्यस्य का व्याघात नहीं हो सकता।

#### पू० व० सौरभादिविशेषम् " " " -

(सौरमादि विशेषों से हीन घूम विशेष की उत्पत्ति मी विह्न से देखी जाती है। अता घूम विशेष और विह्निविशेष में जो कार्यकारणमाव प्रथवा व्याप्यव्यापकमाव है— उससे मिन्न घूम सामान्य और विह्निसामान्य में भी कार्यकारणमाव अथवा व्याप्यव्यापकमाव मानना पड़ता है। किन्तु कार्यत्व रूप सामान्य के विशेष घटत्वादि धर्मों से रहित न कोई कार्य ही देखते हैं, एवं धरीरित्व स्वरूप विशेष से रहित न किसी कर्ता को ही देखते हैं—ऐसी स्थिति में कार्यत्व के विशेष जो घटत्वादि धर्म एवं धरीरित्वादि विशेष से युक्त जो कर्त्य त्वादि धर्म इन दोनों रूपों से कार्यकारणमाव अथवा व्याप्यव्यापकमाव से अतिरिक्त कर्त्य तामान्य एवं कार्यत्व सामान्य इन दोनों रूपों से भी प्रतिरिक्त कार्यकारणमाव प्रथवा व्याप्यव्यापकमाव के कराना व्यर्थ है, इस बाक्षेप का समाधान यह है कि—)

#### सि॰ प॰ न, कार्यविशेष ... ... ...

विशेष कारण के सम्बलन से (एकत्र होने से) विशेष कार्य की उत्पत्ति अवश्य होती है, किन्तु इससे कार्यसामान्य एवं कारणसामान्य में जो 'प्रतिबन्धि' अर्थात् व्याप्ति है, क वा दृष्टमगुद्रव्यारन्यं द्रव्यं नित्यरूपाद्यारव्धं रूपादि, तथापि सामान्य-व्याप्तेरविरोधात्सिद्धधत्येव। अवश्यञ्चेतदेवमङ्गीकर्तव्यम्। अन्यथा कार्यत्वस्या-कस्मिकत्वप्रसङ्गात् ।

उसमें कोई 'अन्यथा' नहीं हो सकती। लोक में ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं कि सामान्य कारण से सामान्य कार्य होता है, एवं उसी सामान्य के विशेष स्वरूप कारण के रहने पर विशेष प्रकार के कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे केवल बीज के रहते केवल श्रङ्कुर की उत्पत्ति होती है। एवं बीजत्व रूप सामान्य के अवान्तर घान्यत्व जाति के बीज के रहने पर 'धन्याङ्कुर' स्वरूप विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है। एवं घान्य सामान्य के विशेष शालि के बीज के रहने से शाल्यङ्कुर रूप विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है। एवं शालि विशेष कलम के बीज के रहने से कलमाङ्कुर की उत्पत्ति होती है। श्रतः विशेष कार्यकारणमाय के रहते सामान्यकार्यकारणमाव में कीई बाधा नहीं है।

#### क्व वा 🚥 🚥 🚥

(इस कथित बीजाङ्कुर स्थल में किसी बावक के न रहने से सामान्यकार्यकारण-माव एवं विशेषकार्यकारणभाव दोनों ही स्वीकार कर सकते हैं। किन्तु प्रकृत में कार्य सामान्य के प्रति कर्षा सामान्य को कारण मानने में 'ज्ञानमनित्यमेव' कर्ता शरीरी एवः; इत्यादि अनेक प्रकार के प्राथमिक बाध बाधक रूप में उपस्थित होंगे। 'ज्ञानमनित्यमेव' इस बाध से नित्यज्ञान बाधित होगा, जिससे अनित्यज्ञान से युक्त अस्मादि रूप कर्ता से विलक्षण नित्यज्ञान से युक्त परमेश्वर रूप कर्ता बाधित होंगे। परिणाम में प्रकृत कार्यत्व लिञ्जक अनुमान से भी उक्त बाध के कारण अनित्यज्ञान विशिष्ट कर्ता की ही सिद्धि होगी।

इसी प्रकार 'कर्रा घरीरी एव' इस बाघ से अशरीरी कर्षा का बाघ होगा। जिससे सत्यङ कुरादि में भो शरीरिकर्त जन्यत्व की ही सिद्धि होगी। अत: प्रकृत ईश्वरानुमान से अस्मदादि से विलक्षण अशरीरी नित्यज्ञान से युक्त कर्षा रूप परमेश्वर की सिद्धि न होकर घरीरी एवं अनित्यज्ञान से युक्त अस्मदादि के सहश्च कर्षा की ही सिद्धि होगी, नित्यज्ञान से युक्त अशरीरी परमेश्वर की नहीं। इस आक्षेप का समाधान यह है कि; आंखों से दश-बीस सी या हजार स्थानों के विपरीत दर्धन से युक्ति के द्वारा उपपन्न कार्यकारणमाव का खण्डन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा हो तो फिर परमाग्यु एवं चखुरादि इन्द्रियों की सत्ता ही जुन्न हो जायगी। क्योंकि महान् अवयवियों का प्रत्यक्ष होता है, उन सभी अववियों को सभी स्थानों में महत्यरिमाण से युक्त अवयवों के द्वारा ही उत्यन्न होते देखा जाता है। इससे यह व्याप्ति निर्णीत हो सकती है कि "अवयवों महानेव" अर्थात् महत्यरिमाण

से युक्त द्रव्य ही किसी अवययवी के अवयव हो सकते हैं। इस व्याप्ति के द्वारा अगुपरिमाण से युक्त परमागु रूप द्रव्य वाधित हो जायगा।

एवं महत्परिमाण से युक्त द्रव्यों के रूप ही तो देखे जाते हैं। दीख पड़ने वाले घटादिगत सभी रूपों की उत्पत्ति कपालादि अवयवों में रहनेवाले अनित्य रूपों से ही देखी जाती है। इससे यह नियम किया जा सकता है कि 'रूपमनित्यरूपार अधिमेव' (अर्थात् रूप की उत्पत्ति अनित्य रूपों से ही होती है)। ऐसा होने पर जलादि परमायुओं में रहनेवाले नित्यरूपों से रूप की उत्पत्ति बाधित हो जायगी। फलतः नित्य रूप की सत्ता ही बाधित हो जायगी।

तस्मात् जिस प्रकार सैकड़ों स्थानों में घटादि द्रव्यों को महत्परिमाण से युक्त क्ष्मालादि द्रव्यों के द्वारा ही जत्यन्न देखे जाने पर भी प्रस्तुपरिमाण से युक्त परमास्तु रूप द्रव्यों के द्वारा द्वयसुक रूप द्रव्य की जत्पिता बाधित नहीं होती है, एवं घटादि द्रव्यों में रहनेवाले रूपों की जत्पित्त शतशा सहस्रशः प्रनित्य रूप से ही होने पर भी जलादि के परमास्तुओं में रहनेवाले नित्य रूपों से ही जलादि के ध्यसुओं में रहनेवाले रूपों की जत्पिता बाधित नहीं होती है, उसी प्रकार 'कर्ता शरीरो एव' एवं 'ज्ञानमनित्यमेव' इत्यादि केवस्र प्रत्यक्षमूलक नियमाभासों से प्रशरीरी एवं नित्यज्ञान से युक्त 'कर्ता' बाधित नहीं हो सकते । अतः विशेष कार्यकारणभावों के रहने पर भी 'यत्-यत् कार्यं तत् तत् सकर्तं कम्' यह सामान्य-व्याप्ति प्रवश्य रहेगी।

एवं ऐसा स्वीकार करना आवश्यक भी है 'अन्यया' कार्य सामान्य 'आकस्मिक' हो जायगा।"

<sup>9.</sup> जिस प्रकार अन्य कारणों में कार्य के अन्वय के समान ही कार्य का व्यतिरेक भी है, इसी प्रकार कर्शा रूप कारण में भी कार्य ना व्यतिरेक भी है। अर्थात् जिस प्रकार अन्य कारणों के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रस्थुत कर्शा के न रहने पर आन्य कारणों के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रस्थुत कर्शा के न रहने पर अन्य कारणों के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रणेकि अन्य कारणों का उपयुक्त रूप से संचालन कर्शा के ही अधीन है, अता 'कार्य सामान्य विना कर्शा के ही उत्पत्न होता है' इसका पर्यवसान 'कार्य सामान्य विना कारण के ही उत्पत्न होता है' इसी में होता है। इस प्रकार बिना कारण के ही कार्य समान्य की उत्पत्ति ही कार्य सामान्य का 'आकिस्मकत्त्र' है। किन्तु यह इष्ट नहीं है। अता कार्यसामान्य का कर्तृ सामान्य की व्याप्ति उपाधि से रहित है। अता प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्यस्व हेतु व्याप्यस्वासिन्ध नहीं है।

स्यादेतत्। ग्रन्वयव्यतिरेकि ताविददं कार्यस्विमिति परमार्थः। तत्राऽऽकाशा-देविपक्षात् कि कर्वं व्यावृत्तेः कार्यस्वव्यावृत्तिराहोस्वित् कारणमात्रव्यावृत्तेरिति सन्दिद्यते। तदसत्। कर्तुंरिप कारणस्वात्। कारणेषु चान्यतमव्यितरेकस्यापि कार्यानुत्पत्ति प्रति प्रयोजकत्वात्।

#### पू० प॰ ग्रन्वयन्यतिरेकि \*\*\* 🕶 🐃

प्रकृत ईश्वरानुमान का 'कार्यंत्व' हेतु चूं कि 'ग्रन्वयव्यतिरेकी' है; अत: सपक्ष में हेतु के जिरिये (हेतु प्रयुक्त) उसके सः इय की सत्ता, एवं विपक्ष में साध्यामान के जिरिये (साध्यामान प्रयुक्त) हेत्वमान की सत्ता का निर्णय ग्रावश्यक है। प्रकृत कार्यंत्व हेतु प्रयुक्त साइय की सत्ता निर्णात है सपक्ष घटादि में। घटादि चूं कि कार्यं हैं, इसीलिये सकर्जु के हैं। इस प्रकार विपक्ष गगनादि में जो कार्यंत्व हेतु रूप हेतु का ग्रमान है, उसकी प्रयोजकता सकर्जु कत्वामान रूप साइयामान में निर्णात नहीं है। गगन में कार्यंत्व का ग्रमान ग्रन्वश्य है; किन्तु सन्देह बना हुआ है कि गगन में जो कार्यंत्व का ग्रमान है, उसका प्रयोजक सकर्ता कत्वामान है? (अर्थात् गगन का किसी कर्ता से उत्पन्त न होना है) अथवा गगन का कारण मात्र की व्यावृत्ति' है? (अर्थात् गगन का किसी भी कारण से उत्पन्त न होना है?) इस प्रकार के सन्देह के रहते गगन रूप विपक्ष में जो कार्यंत्व रूप हेतु का अभाव है, उसकी प्रयोजकता सकर्त् कत्वामान रूप साइयामान में निर्णीत नहीं हो सकती।

प्रकृत कार्यत्व हेतु चूँ कि अन्वयव्यतिरेकी है, अतः इसमें जबतक साध्य की अन्वय ज्याप्ति एवं व्यतिरेक व्याप्ति दोनों नहीं रहेगी, तबतक वह अनुमित्ति के लिये उपयोगी नहीं हो सकेगी। अन्वयव्याप्ति के रहते हुये भी व्यतिरेक व्याप्ति की असत्ता का प्रतिपादन किया जा चुका हैं। सुतराम् कार्यत्व हेतु से क्षित्यङ्कुरादि कार्यों में सकत्तृ कत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

## सि । प० तदसत्, कर्तुरिप ... ...

यदि गगनादि में रहने रहने वाले कार्यत्वाभाव का प्रयोजक गगनादि का किसी भी कारण से उत्पन्न न होना ही हो ( अर्थात् गगनादि निष्ठ कार्यत्वाभाव का प्रयोजक कारण मात्राजन्यत्व ही हो ) तथापि उक्त प्रयोजकता कारण विशेष के अभाव में भी अवश्य ही रहती है। क्योंकि कार्य की उत्पत्ति कारणों के समूह (सामग्री) से होती है। सामग्री के अन्तर्गत किसी एक कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। सामग्री के अन्तर्गत दो अथवा उससे अधिक कारणों के न रहने पर तो कार्य की अनुत्पत्ति की बात ही

अन्यया कारण्त्वव्याघातात्, कारणादिविशेषव्यतिरेकसन्देहप्रसङ्गाच्व। कथं हि निश्चीयते किमाकाशात् कारण्व्यावृत्त्या कार्यंत्वव्यावृत्तिः, उत करण्-व्यावृत्त्या ? एवं किमुपादानव्यावृत्त्या, किमसमवायिव्यावृत्त्या, कि निमित्तव्या-वृत्त्येति । कार्यंत्वात्करणमुपादानमसमवायि निमित्तं वा बुद्धचादिषु न सिद्धचेत्।

क्या है ? जिसके न रहने पर भी जिस कार्य की उत्पत्ति हो, वह उस कार्य का कारण ही नहीं है । कर्ता भी उसी सामग्री के अन्तर्गत एक कारण है । ग्रन्य सभी कारणों के रहने पर भी यदि कर्ता रूप का कारण न रहे, तथापि कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। ग्रतः गगन में जो कार्यस्व का अभाव है, उसका प्रयोजक यदि गगन का किसी कर्ता से उत्पन्त न होने को अर्थात् सकर्त कत्वाभाव को ही मान छें, तो इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं होगी।

#### ग्रत्यथा " - - -

यदि ऐसा माने अर्थात् गगनादि में रहने वाले कार्यस्व के अभाव को यदि गगनादि का किसी भी कारण से उत्पन्न न होने (कारण सामान्यामाव) को ही स्वीकार करें, तो गगन के ही सम्बन्ध में ये सन्देह उपस्थित होंगे कि 'करणस्व' चूँ कि कारणस्व सामान्य का अवान्तर (व्याप्य) धर्म है, अतः 'करण' के अमाव से (करणाभाव प्रयुक्त) भी कार्यामाव होता है, अतः गगन किसी 'कारण से उत्पन्न नहीं है, इसील्यि 'अकार्य' है ? (गगनिष्ठ कार्यस्वाभाव कारणसामान्यामाव प्रयोज्य है ? प्रथवा करणसामान्यामाव प्रयोज्य है ?)

इसी प्रकार ये सन्देह भी हो सकते हैं कि—(१) गगन निष्ठ कार्यत्वाभाव का प्रयोजक उपादानकारण का अभाव है? धयवा कारण सामान्य का ध्रभाव है? (२) गगन निष्ठ कार्यत्वाभाव का प्रयोजक असमवािय कारण का अभाव है? ध्रथवा कारण सामान्य का अभाव है? (३) ध्रयवा गगन में रहने वाले कार्यत्वभाव का प्रयोजक निमित्त कारण का ध्रमाव है? अथवा कारण सामान्य का अभाव है?

कार्यत्व में जब प्रत्येक कारण की व्याप्ति है, तो फिर कार्यत्वाभाव की प्रयोजकता प्रत्येक कारण के अभाव में माननी ही होगी ।

यदि कार्यत्व में कारण सामान्य की ही ज्याप्ति स्वोकार करें तो (वह घटादि की कारणता का प्रयोजक प्रत्यक्षात्मक अन्वयज्यतिरेक से भी जाना जा सकता है)। किन्तु 'बुद्धि प्रमृति कार्यों का कोई कारण अवश्य है' केवल इतने से ही 'बुद्धि प्रमृति का कोई उपादान कारण अवश्य है, अथवा जिमिसा कारण अवश्य है' इस प्रकार का अवधारण नहीं किया जा सकता। तस्मात् कार्यत्व में कार्यत्व सामान्य के अवान्तर उपादानत्व, असमवायिकारणत्व, एवं निमित्तकारणत्वादि' से युक्त उपादानादि

कर्तुंः कारशत्वे सिद्धे सर्वमेतदुचितम्, तदेव त्वसिद्धिमिति चेत्ः किं पटादौ कुविन्दा-दिरकारणमेव कर्ता, प्रस्तुते वोदासीन एव साधियतुमुपकान्तः ?। तस्माद्यत्कि-ख्रिवेतदपीति।

ननु कर्ता कारणानामिष्ठष्ठाता साक्षाद्वा शरीरवत्, साध्यपरम्परया वा दण्डादिवत् ?। तत्र न पूर्वः, परमाण्वादीनां शरीरत्वप्रसङ्कात्।

प्रत्येक कारण की व्याप्ति है। इस प्रकार उपादानादि प्रत्येक कारण कार्यत्व का व्यापक है। व्याप्यामाव में व्यापकामाव की प्रयोजकता प्रसिद्ध है। ग्रतः प्रत्येक कारण का प्रभाव कार्य के उत्पन्त न होने का प्रयोजक है। कारणों में निमित्तकारण रूप कर्ता भी हैं। अतः कार्यत्व सामान्याभाव का प्रयोजक अकर्त्तृ करव भी हो सकता है। इस लिये गगननिष्ठ कार्यत्वाभाव को सकर्त्तृ करवाभाव प्रयोज्य मानने में कोई बाधा नहीं है। कार्यत्व हेतु में सकर्त्तृ करव रूप साध्य की व्यतिरेक व्याप्ति भी है। सुत्रराम् उक्त आक्षेप सङ्गत नहीं है।

## पू० प० कर्त्तुः कारणस्वे \*\*\* \*\* \*\*\*

ये सभी बातें तभी ठीक हो सकती है, जब कि कर्रा भी कार्यों का एक कारण हो। सर्यात् तभी यह कहना ठीक हो सकता है कि सकत्र कत्व चूं कि कार्यत्व हेतु का ज्यापक है, अता गगनादि विपक्षों में रहने वाले कार्यत्वामाव (हेत्वमाव) सकत्र कत्व रूप ज्यापक (साध्य) के अभाव प्रयोज्य है, किन्तु 'कर्रा कारण है' यही तो सिद्ध नहीं है। सिठ प० कि पटादी ••• ••• •••

कुविन्दादि पटादि कार्यों के कर्ता तो हैं, किन्तु वे 'कारण' नहीं हैं' वया यही कहना बाहते हो ? प्रयांत पटादि के तन्तु प्रमृति अन्यकारणों के समान ही जब कुविन्दादि कर्ताओं में भी कार्यों का प्रन्वय और व्यतिरेक दोनों है, तो फिर कर्ता भी कार्यों का एक कारण प्रवश्य है। यह मान कर ही मैंने कार्यत्व हेतुक उक्त ईश्वरानुमान का प्रयोग किया है। पू० प० ननु कर्त्ता ••• ••• •••

कारणों का अधिष्ठाता ही 'कलां' कहलाता है। कलां की ही बुद्धि एवं प्रयत्न से अन्य सभी कारण संचालित होकर कार्य को उत्पन्न करते हैं। कलां में कार्यों का यह अधिष्ठातृत्व (१) साक्षात् एवं (२) परम्परा भेद से दो प्रकार के हैं।

(१) प्रयत्न से युक्त आत्मा के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा उत्पन्न किया का उत्पादक कर्ता उस कार्य के कारणों का साक्षात् अधिशाता है। जैसे प्रयने घरीर

न द्वितीयः, द्वाराभावात् । न हि कस्यचित् साक्षादिधष्ठेयस्याऽभावे परम्परया स्रिधिष्ठानं सम्भवति ।

का अघिष्ठाता अपनी आत्मा है। घरीर में जो चेष्टा रूप क्रिया उत्पन्न होती है, उसका कारण है 'प्रयत्नवदात्मसंयोग'। क्या क्षित्यादि कार्यों का ईश्वर साक्षात् अघिष्ठःता है, जैसे कि घरीर का आत्मा का अघिष्ठाता है ?

(२) कत्ती में परम्परया अधिष्ठातृत्व वहाँ होता है, जहाँ घरीर की क्रिया के साहाय्य से कर्ता क्रिया का कारण होता है। जैसे कि दण्डादि कारणों के अधिष्ठाता कुलालादि हैं। क्या ईप्वर में क्षित्यादि के उत्पादक कारणों का यह द्वितीय प्रकार का अधिष्ठातृत्व स्वीकार करते हैं?

नैयायिकों की सृष्टि प्रक्रिया यह है कि सृष्टि से पहिले पृथिवी, जल, तेज और वायु इन चारो द्रव्यों के परमायु हो थे। एवं आकशादि अन्य नित्य पदार्थ भी थे। इस स्थिति में प्राणियों के कमों की भोगजनकता के उद्बोधन, एवं प्रयत्न से युक्त ईश्वर का परमायु के साथ संयोग, इन दोनों से दो परमायुओं में क्रिया उत्पन्न हुई। उन दोनों परमायु मों से द्रययुक्त की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार धनन्त द्रययुक्तों की उत्पत्ति के बाद त्रसरेयु आदि क्रम से महती पृथिवी एवं महान् जलादि की उत्पत्ति हुई। इस रीति से ज्ञात होता है कि परमायु मों में क्रिया के उत्पादन में ईश्वर किसी अन्य शरीर का साहाय्य प्रहण नहीं करते हैं है। अतः ईश्वर में क्षित्यादि के उत्पादक कारणों का साक्षात् अधिष्ठातृत्व ही सम्भव है। किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर परमायु कों को ही ईश्वर का शरीर मान लेना होगा। क्योंकि किसी शरीर की अपेक्षा के बिना ही वे (परमायु ) क्रिया के आश्रय हैं।

द्वितीय प्रकार का (परम्परया) अधिष्ठातृत्व तो परमेश्वर में सम्भव हो नहीं है। क्योंकि उसके लिये मध्य में किसी द्वार का रहना आवश्यक है, सो प्रकृत में कोई नहीं है।

<sup>1.</sup> कहने का तात्वर्श है कि किया का असमवायिकारण संयोग अथवा विभाग इन्हों दोनों में से कोई हो सकता है। चेष्ठा रूप किया का उन दोनों में से भी संयोग ही असमवायिकारण हो सकता है, विभाग नहीं। चेष्टा की उत्पश्चि की शीत यह है कि पहिले चेष्टानुकूत प्रयत्न आत्मा में उत्पन्न होता है। फिर उस प्रयत्न से युक्त आत्मा का संयोग शरीर के साथ होता है। (शरीर के साथ केवल आत्मा का संयोग तो बरावर है ही, किन्तु आत्मा में प्रयत्न तो सर्वेदा नहीं रहता। अतः प्रयत्न की उत्पश्चि के बाद ही शरीर में प्रयत्नवदात्मसंयोग रह सकता है)। उसके बाद शरीर में चेष्टा रूप किया की उत्पत्ति होती है। यहाँ आत्मा साक्षात् ही चेष्टा के कारणों का अधिष्ठाता है।

तदयं प्रमाणार्थः-परमाण्वादयो न साक्षाच्चेतनाधिष्ठेयाः, शरीरेतरत्वात् । यत्पुनः साक्षादिधष्ठेयं न तदेवं, यथाऽस्मच्छरीरमिति ।

सासात् सिवष्ठेय जब कोई दूसरे शरीराधि हों, तभी परम्परया कर्त्युत्व ईश्वर में (किसी भी प्रकार का सिवष्ठातृत्व कर्त्युत्व ) संभव हो सकता है, अतः यह संभव नहीं है।
पू० प० तदयम् \*\*\* \*\*\* परमाण्वादयः \*\*\* सत्प्रतिपक्षोद्भावन )

( उक्त वस्तु स्थिति के अनुसार प्रकृत ईश्वरानुमान के विरोवी ये सभी अनुमान प्रस्तुत होते हैं।)

(१) परमासु प्रभृति किसी चेतन अधिष्ठाता के अधिष्ठेय नहीं हैं, क्योंकि परमासु पादि घरीर स्वरूप नहीं हैं। घरीर से भिन्न वस्तु चेतन अधिष्ठाता का साक्षात् अधिष्ठेय महीं होते। जैसे कि हम लोगों का घरीर किसी अधिष्ठाता साक्षात् अधिष्ठेय नहीं है।

इस प्रनुमानों से परमासुओं से जब किसी साक्षात् अविष्ठाता का ग्रिचिच्ठेयत्व निवृत्त हो जायगा, तो फिर परमासुभों की सृष्टि की आदिकास्त्रिक क्रियाओं में ईश्वरत् कत्य की सिद्धि रूक जायगी। जिससे क्षित्यादि पक्षक कार्यत्व हेतुक प्रकृत ईश्वरानुमान भी प्रतिबद्ध हो जायगा। इस प्रकार प्रकृत अनुमान 'श्रतिपीड़ा' से ही सही सत्प्रतिपक्षित हो जाता है।

इस प्रकार यह अनुमान प्रकृत ईश्वरानुमान का विरोधी होने के कारण 'प्रतिपद्यानुमान' है, एवं प्रकृत 'कार्यस्व' सत्प्रतिपक्षित होता है। किन्तु उक्त प्रतिपद्यानुमान में सत्प्रतिपक्ष का प्रकृत वक्षण विटित नहीं होता है, क्योंकि उसके किये आवश्यक है कि 'स्थापना' अनुमान के पक्ष में ही स्थापनानुमान के साध्य के अभाव का किसी कूसरे हेतु के द्वारा प्रतिपद्यानुमान हो। जैसे 'विश्यादिक अक्त्र के श्रारीराजन्यत्वात्' इस प्रतिपद्यानुमान का प्रयोग दिसाला आये हैं। प्रकृत

<sup>1. &#</sup>x27;सित्यस कुरादिनं सकर्त नं कार्यत्वाद घटवत्' इस अनुमान से देश्वर की सिखि इस प्रकार होती है कि सभी कार्य जब 'सकर्र क' हैं अर्थात् चेउन के द्वारा साचात् अधिष्ठित कार्यों से उत्पन्न होते हैं, तो फिर दो परमाखुओं के संयोग से द्व्यखुकादि कम से जो सित्यादि की उत्पत्ति होगी, उसमें कार्याभूत दोनों परमाखुओं में रहने वाली कियादि की उत्पत्ति भी किसी चेतन में रहने वाले प्रयत्न से ही माननी होगी। जिस चेतनगत प्रयत्न से उन कियादि की उत्पत्ति होगी, यही चेतन उन कार्यों के अधिष्ठाता होंगे। एवं उसी अधिष्ठाता पुरुष के अधिष्ठेय परमाखु होंगे। यदि परमाखुओं में चेतनाविष्ठितत्व स्विद्धत हो जाता है, तो वे चेतन अधिष्ठाता सुतराम् स्वियरत हो जाते हैं।

नापि परम्परया अधिष्ठेयाः, स्वव्यापारे शरीरानपेक्षत्वात्, स्वचेष्टायाम स्मच्छरीरवत् । व्यतिरेकेण वा दण्डाद्युदाहरणम् । एवं क्षित्यादि न चेतनाधिष्ठितहेतुकं-शरीरेतरहेतुकस्वादित्यतिपीडया सत्प्रतिपक्षत्वम् ।

# पू० न० नापि परम्परया " " " ( सत्प्रतिक्षोद्भावनम् )

(२) (इस अनुमान वाक्य का स्वारस्य यह है कि परमाया परम्परा से मी चेतन अधिष्ठाता के अधिष्ठेय नहीं हैं, क्योंकि वे अपने क्यापार के उत्पादन में अर्थात् स्वगत क्रिया के उत्पादन में किसी घरीर की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे कि मेरा घरीर स्वगत चेष्ठा रूप क्रिया के उत्पादन में किसी दूसरे घरीर की अपेक्षा नहीं रखता ( प्रन्वय उदाहरण )। अथवा जितने परम्परा चेतन के अधिष्ठेय होते हैं, वे सभी स्वगत कार्यानुकुछ क्रिया के उत्पादन में किसी घरीर की अपेक्षा अवश्य रखते है। जिस प्रकार दण्डादि में तब तक कोई भी कार्यानुकुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होती है, जबतक कि कुछाछ के घरीर का साहाय्य उसे प्राप्त नहीं होता। परमाया में क्रिया में किसी घरीर की अपेक्षा नहीं होती, अता वे परम्परा से भी चेतना धिष्ठित नहीं हैं। ( ये दोनों क्रित्यादि के मूळकारणी भूत परमायापुष्ठाक अनुमान हैं। आगे क्रित्यादि कार्यपक्षक ही विरोधी तीसरा अनुमान विख्छाया गया है )।

#### पू० प० एवं क्षित्यादि ... ... ...

(१) (इस अनुमानवाक्य का स्वारस्य यह है कि) क्षित्यादि के उत्पादक कारण समूह (सामग्री) में चूँ कि धरीर नहीं है, ग्रतः समझते हैं कि क्षित्यादि कार्यों के उत्पादक समूह का कोई चेतन अधिष्ठाता नहीं है। (ग्रतः क्षित्यादि चेतनाधिष्ठित हेतुक नहीं हैं)। इसिलये क्षित्यादि घरीरतेर कारणों से उत्पन्न होते हैं। जितने भी कार्य चेतन से अधिष्ठित कारणों उत्पन्न होते हैं, वे सभी घरीर से युक्त कारण समुदाय से भी अवक्य ही उत्पन्न होते हैं। (ग्रर्थात् उनके उत्पादन में घरीर का उपयोग अवस्य होता है। जैसे कि घटादि कार्य। उत्मात क्षित्यादि कार्य चूँ कि घरीरघटित सामग्री से नहीं उत्पन्न होते हैं, ग्रता वे

प्रतिपक्षानुमान का साथ्य सकतृ करन कप प्रकृत साथ्य के समान स्वक्षण नहीं है। स्रतः सक्षण के अनुसार प्रकृत प्रतिपक्षानुमान से सरप्रतिपच का अद्मानन नहीं हो सकता। फिर भी स्थापनानुमान का प्रतिपक्षत्व कप सरप्रतिपचरन का प्रयोजन स्वरूप प्रधानधर्म प्रकृत प्रतिपक्षानुमान में भी है, अतः वह भी सरप्रतिपक्ष कहता सकता है। सतः सन्दर्भ के उपसंहार में आधार्य ने 'श्रतिपीद्या सरप्रतिपचरनम्' यह वाक्य किसा है।

श्चिष च-पटादी कुविन्दादेः किं कारकाधिष्ठानार्थं मपेक्षा तेषामचेतनानां स्वतोऽ प्रवृत्तेः, ग्राहो कारकत्वेन ?। न पूर्वः, तेषां परमेश्वरेगीवाधिष्ठानात्। न ह्यस्य ज्ञानिमच्छा प्रयत्नो वा वेमादीन् न व्याप्नोतीति सम्भवति। न चाधिष्ठितानाम- धिष्ठात्रन्तरापेक्षा, तदर्थमेव। तथा सत्यनवस्थानादेवाऽविशेषात्।

उन कारणों से उत्पन्न नहीं होते हैं. जिनका अधिक्ठाता कोई चेतन हैं (चेतनाधिक्ठित हेसुक नहीं हैं)। इस प्रकार क्षित्यादि कार्यों की उत्पादिका सामग्री के चेतन अधिक्ठाता की असिद्धि हो जाने पर प्रकृत अनुमान से ईश्वरसिद्धि की आशा नहीं की जा सकती। (ये तीनों ही अनुमान सत्प्रतिपक्ष लक्षण के अनुसार सत्प्रतिक्षोद्भावक नहीं हैं, किन्तु 'अर्थता' सत्प्रतिपक्षों द्भावक हैं, अतः 'प्रतिपीड़या सत्प्रतिपक्षत्वम्' यह वाक्य लिखा गया है। इसकी युक्ति प्रथम अनुमान की व्याख्या में लिख आये हैं)।

पू० प० ग्रपि च " " (सिद्ध साधन दोषोद्भावन की भूमिका)

(समी कार्यों का कर्ता ईश्वर को मान लेने पर) पटादि कार्यों में कुविन्दादि कर्तांगों की अपेक्षा क्यों होती है? इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं (पटादि के जो तन्तु प्रभृति अन्य कारण हैं वे समी अचेतन हैं, उन सबों को पटादि कार्यों के उपयुक्त रूप से संचालित होने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। अतः उन अचेतन कारणों को उपयुक्त रूप से अ्यापृत करने के लिये किसी चेतन की आवश्यकता है, वे ही चेतन हैं कुविन्दादि कर्ता। अथवा (२) जैसे कि पटादि के तन्तु प्रभृति अचेतन पदार्थ कारक हैं, वैसे ही कुविदादि कर्ता रूप चेतन पदार्थ भी कारक हैं। अतः तन्तु प्रभृति कारकों के समान ही केवल कारक होने के नाते ही पटादि की उत्पत्ति में चेतन कुविन्दादि कर्ताओं की अपेक्षा है।

इनमें से प्रथम पक्ष को स्वीकार करने में यह आपित है कि प्रमेश्वर जब सभी कार्यों के उत्पादक अचेतन कारणों के अधिष्ठाता है, तो पटादि कार्यों के उत्पादक तन्तु प्रमृति अचेतन कारणों के भी अधिष्ठाता हैं, फिर पटादि कार्यों के कुविन्दादि नगण्य चेतनों को अधिष्ठाता मानना ज्यर्थ है।

यह तो संभव ही नहीं है कि परमेश्वर में क्षित्यक्कुरादि के कर्तृत्व के उपयुक्त ज्ञान, इच्छा अथवा प्रयत्न से दोनों परमासुद्रों के संयोगों के कारणों का नियमन हो सकता है, किन्तु पट के तुरी बेमादि कारणों का नहीं। परमेश्वर से अधिष्ठित रहने पर भी पट के कारणों के समूह के नियमन के लिये कुविन्दादि दिवीय अधिष्ठाता की भी अपेक्षा मानें, तो इस प्रकार न द्वितीयः, श्रविष्ठानुत्वस्याङनङ्गत्वप्रसंगे दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वापत्तेः। न च हेतुत्वेनेव तस्यापेक्षाऽस्त्वित वाच्यम्। एवं तिर्हि यत्कार्यं तत्सहेतुकमिति व्याप्तिः, न तु सकदं कमिति। तथा च तथेव प्रयोगे सिद्धसाधनात्।

तृतीयादि अधिष्ठाता भी कल्पित होकर अनवस्था को ले आवेंगे। क्योंकि जिस युक्ति से परमेश्वर रूप एक अधिष्ठाता के रहते दूसरे अधिष्ठाता की कल्पना करेंगे, उसी युक्ति से दूसरे अधिष्ठाता के रहते हुये तृतीयादि अधिष्ठाताओं की भी कल्पना अनवस्था का कारण होगी।

#### न वितीय। " " "

पटादि कार्यों में जो कुविन्दादि की अपेक्षा है, उसके प्रयोजक कुविन्दादि में रहनेवाला अधिक्ठातृत्व प्रयवा कर्त्व तहीं है, प्रयांत् कुविन्दादि चूँ कि उन ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न से युक्त हैं, जिन से पटादि के कारणों का नियमन होता है। इस हेतु से पटादि कार्यों में कुविन्दादि की प्रपेक्षा नहीं है। किन्तु जिस प्रकार तन्तु प्रभृति पटादि के कारक हैं, उसी प्रकार कुविन्दादि भी पटादि के कारक हैं, इसी लिये पटादि कार्यों में कुविन्दादि की भी अपेक्षा होती है।

यह निष्पत्त हो जाने पर 'शिरयङ्कुरादिकं सकर्त्तुं कम कार्यस्वात् पटादिवत्' इस खनुमान का सकर्त्तुं करव रूप साध्य पटादि दृष्टान्तों में न रह सकेगा, क्योंकि 'सकर्त्तुं करव' का का अर्थ है किसी खिष्ठाता का अधिषष्ठेय होना। इस प्रकार का सकर्तृं स्व तो पटादि दृष्टान्तों में नहीं है। क्योंकि कुबिन्दादि तो पटादि के अधिष्ठाता नहीं है, तन्तु प्रमृति के समान ही एक साधारण कारक मात्र हैं। मतः यह दूसरा पक्ष भी प्रसङ्गत है।

#### सि० न च

यदि कुनिन्दादि पटादि कार्यों का तन्तु प्रभृति के समान ही केवल 'कारक' मात्र होंगे 'कत्ती' नहीं, तथापि पटादि कार्यों के उत्पादन में कुनिन्दादि की अपेक्षा धनिनार्य ही रहेगी ही। तो इसमें क्षति ही कीन सी हैं?

#### पूर पर एवं तर्हि ... ---

ऐसा मान लेने पर प्रकृत में कार्यस्य में सकारणकस्य (सहेतुकस्य) की ही क्याप्ति निष्पन्न होगी, जिसका स्वरूप होगा 'यत्-यत् कार्यं तत्तत् सहतुकम्' इससे 'यद्यत् कार्यं तत्तत् सकर्त्तृ कम्' यह व्याप्ति निष्पन्न नहीं होगी। एवं तदनुसार निष्पन्न अनुमान का प्रयोग होगा 'क्तिस्यकुरादिकं सहेतुकम् कार्यस्वात्' किन्तु यह अनुमान 'सिद्धसाधन' दोष से दुष्ट होगा। क्योंकि क्षित्यकुरादि में केवल 'सहेतुकस्व' तो सभी मानते हैं, अतः वह 'सिद्ध' ही है। सुतराम् इस अनुमान से ईश्वर सिद्धि की आधा नहीं की जा सकती।

किञ्चाऽनिस्यप्रयत्नपूर्वंकत्वप्रयुक्तां व्यिप्तमुपजीवत् कार्यत्वं न बुद्धिमत्पूर्वंकत्वेन स्वभावप्रतिबद्धम् । न ह्यानित्यप्रयत्नोऽपि बुद्धमा शरीरवत् कारणत्वेनापेक्ष्यते, येन तिश्चवृत्तावप्यकार्यंबुद्धिनं निवतंत इति ।

पू० प॰ किञ्च ... ...

कत्र्वं से उपादानगोचापरोक्षज्ञानिचकीर्षाकृतिमञ्ज्ञन्यस्य रूप । जिस कार्यं का जो 'कत्ती' होता है, उस व्यक्ति को उस कार्यं के 'उपादान' का (समवायिकारण का) अपरोक्षज्ञान अवस्य रहता है। विना इस अपरोक्षज्ञान के वह 'कर्त्ता' ही नहीं हो सकता। एवं उक्त
उपादान कार्यं के संपादन की इच्छा (चिकीर्षा) एवं तक्तुकूल प्रयत्न भी उस पुरुष में अवस्य
रहते हैं। उक्त ज्ञान-इच्छा (चिकीर्षा) एवं कृति इन तीनों के बिना कर्तां स्व असंभव है।
यह निर्णीत है कि उक्त (१) अपरोक्षज्ञानस्य (२) कृतिमस्य एवं (३) प्रयत्नवस्य ये तीनों में
से प्रस्थेक परस्पर निरपेक्ष होकर भी कर्ता के तीन छक्षण है। इस प्रकार 'कर्तां त्व' के ये तीन
स्वरूप निष्यन्न होते हैं (१) उपादानगोचरापरोक्षज्ञानवत्य (२) उक्त चिकीर्षावत्य एक्टं
(३) उक्त प्रयत्नवस्य, तदनुसार 'सकर्तां कत्व' प्रकृत में उपादानगोचरापरोक्षज्ञानवञ्जन्यस्य रूप
निर्णीत होता है।

नैयायिकों ने (१) नित्य एवं (२) मनित्य भेर से ज्ञान के दो प्रकारों को स्वीकार किया है। प्रकृत में उपादान निषयक मनित्य ज्ञान है कुळाळादि में, जो घटादि के कर्रा स्व का संपादक कपाछादि उपादानों का अपरोक्षण्ञान है। एवं नित्यज्ञान है परमेश्वर का परमायु ह्य रूप उपादान का मपरोक्षणान, जिससे दोनों परमायुष्टों से संयोगदि कम से क्षित्यदि की सिष्ट होती है। किन्तु बुद्धि के रहने पर भी तब तक कोई भी कर्णा कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, जब तक उसमें तदनुकुळ प्रयस्त न रहे। इसका मन्द्रय एवं व्यतिरेक घटादि कार्यों में सहस्रका हुए हैं। सुतरा घटादि में अनित्य प्रयस्त्वत् को कुळादि, तजन्यस्व ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि 'मनित्यप्रयस्तवज्ञान्यस्व रूप जो सकर्र कर्स, उसी की ज्यासि कार्यस्व हेतु में है। बुद्धिमञ्जन्यस्व रूप जो कर्रा स्व साथ कार्यस्व हेतु 'स्वमावप्रविवद्ध' (अपित क्यापि रूप स्वामाविक सम्बन्ध से युक्त ) नहीं है।

न हिला मा मा

(इस प्रसङ्ग में सिद्धान्ती कह सकते हैं कि बुद्धि प्रयस्त का कारण है, झतः बो प्रयस्त से युक्त पुरुष के द्वारा उत्पन्न होगा, वह बुद्धि से युक्त पुरुष के द्वारा भी उत्पन्न होगा। बतः जिसमें प्रयस्त्रजन्यस्य है, उसमें बुद्धिमञ्जन्यस्य भी अवश्य है। सुतरास् कार्यस्य हेतु में यदि प्रयस्त्रवज्जायस्य की व्याप्ति है, तो बुद्धिमञ्ज्ञस्यस्य की भी व्याप्ति झवश्य है। इससे सृष्टि की आदि में द्वपणुकादि के उत्पादन में समर्थ एवं नित्यबुद्धि से युक्त परमेश्वर की कल्पना सुलम है । किन्तु यह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्वयन्यविदेकी अथवा केवलन्यविदेकी हेतु में रहनेवाली न्याप्ति के लिये यह धावश्यक है कि हेतु का ग्रमाव साध्य के अभाव का प्रयोज्य हो। जैसे कि धूमामाव वह्यभाव प्रयोज्य होता है। भववा घरोर की निवृत्ति से प्रत्प्रयुक्त कार्य रूप ग्रनित्यबुद्धि की निवृत्ति होती है, क्योंकि घरोरावच्छेदेनैव भारमा में अनित्यबुद्धि रहती है, धरोर की निवृत्ति होने से सद्गरा बुद्धि की निवृत्ति भी भवश्य हो जायगी।

सुतराम् अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व की व्याप्ति बुद्धिमञ्जन्यत्व (सकर्नुकत्व) में तमी रह सकतो यी, जब कि अनित्यप्रयत्न बुद्धि का कारण होता। किन्तु बात ठोक उल्लटी है कि बुद्धि ही अनित्यप्रयत्न का कारण है। अनित्यप्रयत्न बुद्धि का कारण नहीं है। यदि अनित्य-प्रयत्न बुद्धि का कारण भी होता अनित्यबुद्धि का हो कारण होता, नित्यानित्य साधारण सभी बुद्धियों का नहीं। इस स्थिति में भी केवल यही कहा जा सकता था कि चूंकि जहाँ अनित्य प्रयत्न नहीं है, वहाँ अनित्यबुद्धि भी नहीं है। इस प्रकार भी अनित्य प्रयत्न की निवृत्ति से अनित्यबुद्धि की हो निवृत्ति हो सकती थीं, नित्यबुद्धि की तो कदापि नहीं।

प्रनित्यबुद्धि के तिनष्ट होने पर मो जो नित्यबुद्धि का नाश नहीं होता है, उसका कारण नित्यबुद्धि में अनित्यप्रयत्न जंब प्रमान नहीं है, क्योंकि अनित्यप्रयत्न जंब प्रनित्यबुद्धि का भी कारण नहीं है, तो नित्यबुद्धि का अवश्य ही कारण नहीं है। अतः यहो मानना होगा कि नित्यबुद्धि की नित्यता ही उसके विनाश का बाधक है।

तस्मात् पटादि दृष्टान्तों में धनित्यप्रयत्नव वत्यत्व रूप से कत् ति दृष्ट है, खता विनित्यप्रयत्न पूर्व कत्व को हो व्याप्ति कार्यत्व हेतु में है, बुद्धिम वत्यत्व रूप सकत् कत्व की व्याप्ति कार्यत्व हेतु में नहीं है। अतः प्रकृत ईश्वरानुमान के द्वारा कित्यादि में परमाण्यादि विषयक अपरोक्षबुद्धि से युक्त कर्जा से उत्पन्न होने की सिद्धि के द्वारा परमेश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

<sup>1. &#</sup>x27;किञ्च' इत्यादि प्रवेपंत्रप्रन्य का सरक्ष अभिराय यह है कि—'बिश्यक कुराबिक सकर्य के कार्यश्वाद पटादिवत्। ईश्वर के साध क इस अनुपान में 'अनिर्य' प्रयस्तपूर्य-कत्व' रूप उपाधि दोष भी है, क्यों कि वित्यादि जिए सभी स्थानों में 'कार्यत्व' रूप हेतुं है, उन सभी स्थानों में 'अनित्यप्रयत्नपूर्वकर्य' नहीं है। क्यों कि अस्मवादि श्रादीरियों का प्रयत्न ही तो अनित्य है, तत्यूर्वकर्य वित्यादि में नहीं है। क्यां 'अनित्य-प्रयत्नपूर्वकर्य' कार्यत्व हेतुं का अन्याप कहे । एवं 'संकर्त्व कर्य क्यां संबंध का वह व्यापक भी है। क्यों कि पटादि कार्यों में सक्त्व कर्य निर्यात है, निर्याक्ति कर्त्व कर्यां क्यां कर्यां कर्यां

# तदेतत् प्रागेव निरस्तप्रायं नोत्तरान्तरमपेक्षते।

### सि॰ प॰ तदतेत्प्रागेच \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कथित सस्प्रतिपक्ष सिद्धसाघन एवं उपाधि दोषों का उद्धार 'विशेषस्तु विशेषवान्' इत्यादि प्रलोक के द्वारा पूर्व कथित सिद्धान्त से ही बहुत अंशो में हो जाता है, प्रतः दूसरे दूसरे उत्तरों की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि—

#### (१) सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्घार

परमेश्वर कार्यस्व रूप सामान्य के घटादि कार्य रूप 'विशेषों' का अधिष्ठाता यदि कुलालादि घरीर के द्वारा ही होते हैं, तथापि कार्यस्व रूप सामान्य के सित्यरू कुरादि कार्य रूप 'विशेषों' के 'कर्ता' शरीर से मिन्न परमाग्रु सापेस होकर ही उन कार्यों का अधिष्ठाता होगा, तो इन में कौन सी बाधा है ? घरीर घटित विशेष प्रकार की सामग्री घटादि रूप विशेष कार्यों की उत्पादिका है—"एवं शरीर से भिन्न परमाण्वादि घटित विशेष प्रकार की सामग्री सित्यं कुरादि रूप विशेष उत्पादिका है" यह स्वीकार करने में तो कोई भी असामक्षस्य नहीं है। ग्रवः उक्त सत्पित्यक्ष दोष नहीं हो सकता।

# (२) सिद्धसाघन दोष का परिहार

'सिद्धसाधन' दोष के प्रसङ्ग में भी कहा जा सकता है कि कुछ विशेष प्रकार के कार्य चार अथवा आठ कर्न् घटित सामग्री से उत्पन्न होते हैं.—जैसे कि शिविकायाहनादि, कुछ विशेष प्रकार के कार्य दो कत्तांगों से युक्त विशेष प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पटादि। कुछ विशेष प्रकार के कार्य ईश्वर रूप एक ही कर्नु घटित सामग्री से उत्पन्न होंगे, जैसे कि सित्यङ कुरादि। इस व्यवस्था को स्वीकार करने में भी कोई बाधा नहीं है। पर्यात् यह कहना संभव नहीं है कि—पटादि कार्यों का यदि ईश्वर एवं कुविन्दादि कोई दो कर्त्ता हैं, तो क्षित्यङ कुरादि कार्यों का मी दा कर्त्ता प्रवश्य हों। अथवा शिविकावाहनादिकार्यों के यदि आठकर्ता हैं, तो पटादि कार्यों के भी उतने हो कर्ता हों। तस्मात् सिद्धसाघन की बात भी व्यर्थ है।

वाले सभी स्थानों में 'अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व' भी है। इस प्रकार अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व साध्य का व्यापक भी है, एवं हेतु का अव्यापक भी। अतः प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्कात्व हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण 'व्याप्यत्वासिख' हेत्वामास है, इसिक्ये इस अनुमान से ईश्वर की सिक्ति नहीं हो सकती।

तथा हि—पाक्षादिवष्ठातिर साध्ये परमाण्यादीनां शरीरत्वप्रसङ्ग इति किमिदं शरीरत्वं यत् प्रसज्यते ? यदि साक्षात्प्रयत्नवदिघष्ठेयत्वं तदिष्यत एव। न च ततोऽन्यत्प्रसञ्जकमि। भ्रथेन्द्रियाश्रयत्वस् ?

#### (३) उपाधिदोष का निरास

इसी प्रकार उपाधि दोष के प्रसङ्ग में भी यह मुक्तकण्ठ से कहा जा सकता है कि मुलालादि की अनित्य शरीराविष्ठम्न आत्मा में रहनेवाला प्रयत्न जू कि प्रनित्य ही हो सकता है, अतः विशेष प्रकार के घटादि कार्य खवश्य ही अनित्य प्रयत्न जन्य है। किन्तु एताहश्य अनित्यप्रयत्न से जब कित्यक कुरादि की उत्पक्ति संभव ही नहीं है, एवं इन में भी कार्यत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, तो फिर यह कहना साहस मान है कि कार्यत्व में अनित्यप्रयत्न जन्यत्व की ही व्याप्ति है। यह कहना ही गलत है कि "चू कि घटादि कार्य विशेष अनित्यप्रयत्न प्रयत्नविद्यसामग्री से उत्पन्न होते हैं, अवः सभी कार्य अनित्यप्रयत्न से ही उत्पन्न हों" इसी लिये उक्त प्रकार से उपाधि दोष का उद्भावन भी उचित नहीं है।

## सि॰ प॰ तथा हि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

फिर भी इन तीनों दोषों का स्वतन्त्र रूप से भी उद्धार प्रदर्शित किया जाता है। सम्प्रतिपक्ष दोष का स्वतन्त्रनिरास—

(पूर्वपक्षवादी ने प्रथमतः सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्घाटन करते हुए कहा है कि 'कर्त्'त्व' है 'ध्रिषष्ठातृत्व' रूप एवं 'कर्त्'करव' है 'ध्रिषष्ठे यत्व' रूप । प्रकृत ईपवरानुमान घटक 'कर्त्'त्व' यदि साक्षात् ध्रिष्ठातृत्व रूप मानें, तो परमाखुओं को क्षित्यादि कर्त्ता परमेश्वर का घरीर मान केना होगा । फळतः एताहश्च सकर्त्त्व को साध्य करने से परमाखुओं में घरीरत्व की आपित होगी । इस प्रसक्त में कहना है कि:—

#### साक्षादिषष्ठातरि

परमाणुओं में जिस घरीरत्व की प्रापत्ति दी गई है, वह घरीरत्व प्रकृत में कीन सी वस्तु है ? यदि उस 'घरीरत्व' का स्वरूप ( छक्षण ) कर्ता का साक्षात् अधिष्ठेयत्व मात्र हो, तो इस प्रकार के घरीरत्व को परमाणुओं में स्वीकार करना 'इष्ट' है, इस मैं 'कोई 'आपत्ति' नहीं है। घरीरत्व के साथ रहनेवाले जो इन्द्रियाश्रयत्व ( इन्द्रिय ) अथवा मोगायतनत्व ( मोग ) आदि घर्म हैं, उनकी सत्ता परमाणु रूप घरीर में स्वीकार नहीं की जा सकती। क्योंकि प्रकृत घरीर में मोगायतनत्वादि की प्रापत्ति के छिये कोई प्रवस्त्र युक्ति नहीं है।

यदि शरीरत्व को इन्द्रियाश्रयत्व इप माने पर्वात् जिस में इन्द्रिय रहे, उसी को शरीर कहें, तो इस प्रकार का शरीरत्व परमाखुओं में नहीं मानते, क्योंकि साक्षादिवळेप तम् । तदविष्ठिन्नप्रयस्नोत्पत्तीं तदविष्ठिन्नाज्ञानजननद्वारेगोन्द्रयागा-युपयोगात् । ग्रनविष्ठिन्ने प्रयस्ने नाऽयं विधिः; निस्यस्वात् । ग्रत एव नाऽर्थाश्रयस्वस् । न हि निस्यज्ञानं भोगरूपमभोगरूपं वा यस्नमपेक्षते, तस्य कारणविशेषस्वात् ।

क्प शरीर को इन्द्रिय का आश्रय इस लिये मानते हैं कि शरीरावच्छेदनैव आत्मा में श्रिनित्य प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इस प्रयत्न से युक्त श्रात्मा में ही इन्द्रिय से (सुखदु:खान्यतर-साक्षात्कार रूप) मोगात्मक श्रित्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी लिये अनित्य प्रयत्न एवं अनित्य बुद्धि इन दोनों के आश्रयीमूत श्रात्मा के साक्षादिष्ठिय को इन्द्रिय का श्राश्रय मानना पड़ता है।

किन्तु जिस प्रविष्ठाता के ज्ञान एवं प्रयस्त दोनों ही निस्य हैं, जिनमें भोग रूप ज्ञान का उत्पन्न होना सम्भव हो नहीं है, उन अधिष्ठाता के साक्षात् अधिष्ठेय परमायुओं को इन्द्रियों का आश्रय मानने की आवश्यकता नहीं है। शरीरत्व की परिभाषा यदि साक्षादिष्ठियत्व रूप मानते हैं, तो उसके आश्रय को इन्द्रियों का श्राश्रय होना आवश्यक नहीं है। अतः साक्षादिष्ठिय कुलालादि शरीरों में इन्द्रियाश्रयत्व है भी, तथापि परमायु रूप साक्षादिष्ठिय में इन्द्रियाश्रयत्व के न रहने में कोई बाबा नहीं है। तस्मात् परमायुओं के साक्षादिष्ठिय होने पर भी उनमें इन्द्रियाश्रयत्व रूप शरीरत्व नहीं है।

कहने का वार्ष्य हैं कि 'गरमाणव इन्द्रियंबन्तः साक्षादिष्ठिंग्रेयतं कुलंलाविवत' इस अनुमान के द्वारा परमाणुओं में इन्द्रियाश्र्यतं रूप घरीरत्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती। क्योंकि इस अनुमान में अवच्छेदकता सम्बन्ध से 'अनिस्यज्ञानवस्त' उपाधि है। जिन सभी स्थानों में इन्द्रियाश्रयत्व (इन्द्रिय) रूप साध्य है, उन सभी स्थानों में अनित्य-ज्ञान (वस्त्व) रूप उपाधि भी है। परमाणुओं में साक्षादिष्ठियत्व रूप हेतु है, किन्तु अनित्यज्ञानवस्त्व रूप उपाधि नहीं है। अतः परमाणुओं में इन्द्रियाश्रयत्व रूप आपत्ति के जनकं (आपादकं) साक्षादिष्ठियत्व हेतु सोपाधिक होने के कारण व्याप्यत्वासित्व हेत्वामास है, अतः इससे परमाणुओं में इन्द्रियवस्त्व रूप घरीरत्व की सिदि रूप आपत्ति नहीं दी जा सकती।

प्रत एव क्यां कर कर

वर्षात् इसी मूलशीयल्य के कारण कथित 'साक्षादिविष्ठेयस्व' रूप आपादक हेतु से परमाशुओं में 'अर्थाअयस्व' रूप शरीरत्व की सिद्धि रूप आपत्ति भी नहीं दी था सकती। यदविष्ठिल खारमा में रूप रसादि 'अर्थ' भोगों का उत्पादन करते हैं, वही 'अवच्छेदक'

न च नित्यसर्वज्ञस्य भोगसम्भावनाऽपिः विशेषादर्शनाभावे मिथ्याज्ञानानवकाशे दोषानुत्पत्तो वर्माधमयोरसत्त्वात्।

तस्मात्, साक्षात्प्रयत्नानिषक्ठेयत्वात्, स्वव्यापारे तदनपेक्षत्वाच्चेति द्वयं साध्याविशिष्टम् ।

अर्थों का आश्रय है। शरीरावच्छेदनैव आत्मा में सभी भोग उत्पन्न होते है, मतः शरीर अर्थों का आश्रय होता है। ईश्वर को चूंकि कोई भी अनित्य ज्ञान नहीं होता, मतः प्रयंजन्य भोग रूप श्रनित्यज्ञान भी उनको नहीं होता है, फिर तदवच्छेदकी मूत अर्थाश्रयत्व की परमागुओं में चर्च कैसी? वयों कि भोगों के कारण हैं धर्म और शर्मा । धर्माधर्म राग से उत्पन्न होते हैं। राग का कारण है भिष्याज्ञान । मिष्याज्ञान विशेषादर्शन से उत्पन्न होता है। इस क्रम के अनुसार सर्वज्ञ परमेश्वर में भी सभी विषयों के विशेषों का दर्शनरूप ज्ञान भी उनमें धवश्य है। सुतराम उनमें किसी भी वस्तु के किसी भी विशेष का धदर्शन नहीं रह सकता। चूंकि उनको किसी विषय का मिष्याज्ञान भी नहीं है। सुतराम उनमें मिष्याज्ञान-मूलक राग एवं द्वेष की भी सम्भावना नहीं है। फिर रागजनित धर्म एवं द्वेषजनित धर्म उनमें कहां से धावेंगे? सस्मात् धर्म एवं अवर्मरूप कारण के न रहने से सुख एवं दुश्ख इन दोनों में से किसी एक विषयक साक्षात्कार स्वरूप मोग भी परमेश्वर को नहीं हो सकता। इस लिये मोग के अवच्छेदक मात्र में रहनेवाले 'अर्थाश्रयत्व' की सत्ता परमेश्वर का साक्षादिष्ठिय होने पर भी परमागुओं में नहीं है, अतः परमागुओं में 'अर्थाश्रयत्व' रूप शरीरत्व को आपत्ति भी नहीं है।

# सि॰ प॰ 'तस्मात् " " इतिद्वयम् " " साध्याविशिष्टम्।

(सम्प्रतिपक्ष देने के छिये जिन वितकों की अवतारणा की गयी है, उनसे ईप्सित दोंनों प्रतिपक्षानुमानों के निष्पन्न दो हेतु वाक्य (१) साक्षास्प्रयस्नानिषक्ठेयस्वात् (२) स्वव्यापारे तदनपेक्षस्वाच्च, ये दोनों हैं। इनमें पहिले हेतुवाक्य का स्वारस्य यह है कि:—

# (१) साक्षास्त्रयस्नानधिष्ठेयस्वात् ... ...

प्रकृत में 'शारीरस्व' यदि 'साक्षादिषक्ठेयस्व' रूप मार्ने, तो कथित 'परमाण्याद्वमी न साक्षाञ्चेतनाथिक्ठेयाः शरीरेतरस्वात्' इस प्रथम प्रतिपक्षानुमान के 'शरीरेतरस्वात्' इस -हेतु वाक्य की व्याक्ष्या होगी 'साक्षास्त्रयस्नानिधक्ठेयस्वात्'। क्योंकि जब 'साक्षास्त्रयस्नाधिक्ठेयस्व'

<sup>1.</sup> इस प्रकार सरप्रतिपक्ष के प्रयोजन अनुमानों के दोषों की युक्तियों के उपपादि के बाद अब उन दोषों के आकारों की प्रवर्शन करते हुये अनको और स्पष्ट अप हो विद्वाने के खिये 'तहसात्' इस्तादि अन्दर्भ सिद्धा गया है ।

## ग्रनिन्द्रियाश्रयत्वादभोगायतनस्वात्,

ही 'बारीरत्व' है तो स्वभावत। 'बारीरेतरत्व' 'सासारप्रयश्नानिबन्देयत्व' रूप हीं होगा।
एवं प्रकृत प्रमुमान का साध्य भी 'साक्षारप्रयश्नानिबन्देयत्व' ही है। पक्ष में साध्य सिद्ध
नहीं रहता है। सुतराम प्रकृत में साध्य से अभिन्न हेतु भी पक्ष में सिद्ध नहीं है। इससे
हेतु 'साध्यसम' होने के नाते पक्षवर्मता रूप बस्न से रहित हो जायगा। जिससे उसकी अनुमित्युत्पादन की क्षमता ही जाती रहेगी। अतः इस प्रमुमान से प्रकृत ईक्वरामुमान प्रतिरूद्ध
नहीं हो सकता।

(२) 'परमाण्यादयः न परम्परयापि चेतनाधिष्ठियाः स्वब्यापारे घरीरानपेक्षत्थात्' हित् है, एवं परमाणुकों में 'परम्परयाधिष्ठियत्वामाव' साध्य है। इस पक्ष में सभी अचेतन कारण नियमतः घरीर के द्वारा ही चेतन से अधिष्ठित होते हैं। इस लिये 'परम्परया चेतनाधिष्ठितत्व' घट्ट का अर्घ 'घरीर के द्वारा ही चेतन से अधिष्ठित होते हैं। इस लिये 'परम्परया चेतनाधिष्ठितत्व' घट्ट का अर्घ 'घरीर के द्वारा चेतनाधिष्ठितत्व हो चाना है, एवं तदनुसार न परम्परया चेतनाधिष्ठिताः' इस साध्य बोधक वाक्य का पर्यवसित अर्थ 'घरीरद्वारेण न चेतनाधिष्ठिताः' इस प्रकार का हो जाता है।, 'स्वव्यापारे घरीरानपेक्षत्वात्' इस हेतुवाक्य से जिस हेतु का बोध होता है, वह साध्यबोधक वाक्य के कथित पर्यवसितार्थं से भिन्न नहीं है, क्योंकि 'घरीरद्वारेण चेतनानिषष्ठितत्व' एवं 'स्वव्यापारे घरीरानपेक्षत्व' ये दोनों फलतः एक ही हैं। इस दितीय प्रतिपक्षानुमान का हेतु भी 'साध्यसन' है, अतः पक्ष में निश्चित नहीं है। फलतः इस हेतु में भी 'पक्षवृत्तित्व' रूप बल के न रहने के कारण प्रकृत ईश्वरानुमान को प्रतिरूद करने की क्षमता नहीं है।

## (१) ग्रनिन्त्रियाश्रयस्वात् · · · · ·

उक्त विरोधी अनुमान के 'शरीरेतरस्व' हेतु का घटक शरीस्व यदि इन्द्रियाश्रयस्व (इन्द्रिय) स्वरूप हो, तो तदमुसार प्रतिपक्षानुमान का स्वरूप 'परमाण्वादयो न साक्षाच्चेतना-धिष्ठियाः खनिन्द्रियाश्रयस्वात्' इस प्रकार का होगा। किन्तु प्रनिन्द्रियस्व हेतुक इस निष्यन्त प्रमुमान का हेतु 'प्रन्यथासिख' होगा। क्योंकि जिस अधिष्ठाता (प्रास्मा) को मोग होता है, उनको शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि शरीरावच्छेदनैव प्रास्मा में मोग की उत्पत्ति होती है। एवं इन्द्रिय मी भोग का कारण हैं। इसी लिये मोग का आयतन शरीर इन्द्रिय का मी प्राथय होता है। ईम्बर रूप खास्मा में मोग की उत्पत्ति नहीं होती है (ईम्बर स्वव्यापारे तदनपेक्षस्वाच्चेति त्रयमप्यन्यथासिद्धम् । स्रभोगायतनस्वादिनिन्द्रिया-श्रयोऽपि, भोक्तृकर्मानुपग्रहादभोगायतनमिष, स्पर्शेद्वेगवद्द्रव्यानुत्पाद्यत्वात्तदनपेक्षमिष स्यात् ।

को मोग नहीं होता )। यतः कुलालादि का शरीर साक्षादिष्ठिय होने पर मी इन्द्रिय का याश्रय होता है। किन्तु इसी कारण ईश्वर रूप अधिष्ठाता का साक्षात् अधिष्ठिय होने पर मी परमाग्रु इन्द्रिय का भी आश्रय हो—पह आवश्यक नहीं है। क्योंकि परमाग्रु अपने प्रधिष्ठाता ईश्वर स्वरूप चेतन के मोग का प्रायतन नहीं है। इस प्रकार साक्षात् चेतन के द्वारा प्रधिष्ठित होने पर मी परमाग्रुओं में प्रनिन्द्रियाश्रयत्व की 'अन्यथासिद्धि' अर्थात् परमाग्रुओं को साक्षात् चेतन अनिष्ठिय माने बिना भी प्रनिन्द्रियाश्रयत्व की उपपत्ति हो सकती है, तो फिर यह कहना सङ्गत नहीं है कि परमाग्रु चूंकि इन्द्रियों के प्राश्रय नहीं है, प्रतः चेतन के साक्षात् प्रधिष्ठिय भी नहीं है। सुतराम् प्रनिन्द्रियाश्रयत्विङ्गक उक्त असदनुमान से प्रकृत ईश्वरानुमान प्रतिहत नहीं हो सकता।

## (२) ग्रभोगायतनत्वात् " " "

मोक्ता के पुण्यपाप से जिस प्रकार के मोगों की संभवानायें रहतीं है, उन्हीं के अनुरूप शरीरों की रचना होती है। प्रतः मोक्ता पुरुष के पापपुण्य के साहाय्य से तदनुकुल मागों के संपादन के लिये जिस शरीर की उत्पत्ति होगी, साक्षात् चेतन का अधिष्ठेय वह शरीर अवश्य ही मोग का आयतन होगा। फलतः कोई भी शरीर चेतन का साक्षात् अधिष्ठेय होने से ही मागायतन नहीं होता। अर्थात् भोगायतनत्व में साक्षात्चेतनाधिष्ठेयत्व की व्याप्ति नहीं है। किन्तु भोगायतनत्व में मोक्ता के कमों के उपग्रह की व्याप्ति है।

प्रकृत में पहिली बात यह है कि किसी भी कारण से परमाणुओं की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उनके प्रिष्ठाता 'भोक्ता' नहीं है। परमाणुप्रों के प्रिष्ठाता (परमेश्वर) पुण्य एवं पाप बोनों से सर्वथा रहित है, प्रतः परमाणु मोक्ता के कर्मों (पाप-पुण्य) के द्वारा 'उपग्रहीत' नहीं है। इस लिये परमाणु चेतन का साक्षात प्रिष्ठिय होने पर भी 'अभोगायतन' हो सकते है। बब अभोगायतनस्व की 'सिद्धि' 'अन्यथा' भी हो सकती है, अर्थात् साक्षात् चेतनानिष्ठितत्व के विना भी (साक्षाच्चेतनािष्ठितत्व के रहते हुये भी) प्रभोगायतनस्व भी सिद्धि हो सकती है, तो फिर प्रभोगायतनत्व हेतुक साक्षाच्चेतनािष्ठितत्व का प्रनुमान सदनुमान नहीं हो सकता। अतः इससे ईश्वरानुमान प्रतिहत नहीं हो सकता।

# (३) स्वव्यापारे तदनपेक्षत्वात् · · · ·

कार्य के उत्पादन के अनुकूछ स्वरूप में उद्यत होने के छिये घरीर की अपेक्षा उन्हीं कारण द्रव्यों को होती है, जिनमें क्रिया का उत्पादन स्पर्ध एवं वेग इन दोनों से युक्त किसी दूसरे द्रव्य की प्रेरणा से होती है। दण्डादि में घटादि कार्यों की किसी अनुपयोगी क्रिया की भी तब तक उत्पत्ति नहीं होती है, जब तक वायु प्रभृति स्पर्ध एवं वेग से युक्त किसी दूसरे द्रव्य को प्रेरणा उन्हें प्राप्त न हो। इससे यह नियम निष्पन्न होता है कि दण्डिव द्रव्यों

#### ग्रचेतनःवाच्चेतनाधिष्ठितमपि स्यादिति को विरोधः ?।

की सभी क्रियायें स्पर्ध और वेग इन दोनों से युक्त किसी दूसरे द्रव्य की प्रेरणा की अपेक्षा रखती है। अतः दण्डादि में घटादि कार्यों के उत्पादन के अनुकूल जो क्रिय! यें होंगी, वे भी स्पर्ध एवं वेग से युक्त किसी दूसरे द्रव्य की प्रेरणा से ही होगी। वे दूसरे (द्रव्यान्तर) कुलालादि चेतन से अनपेक्ष वायु प्रभृति नहीं हो सकते। वयोंकि उक्त दण्डादि में केवल जिस किसी प्रकार की क्रिया (घटादि के लिये) अपेक्षित नहीं है, किन्तु घटादि अभिप्रते अर्थों की उत्पादिका विशेष प्रकार की क्रियायें ही अपेक्षित हैं, उनकी उत्पत्ति तो अभिप्राय विशेष से युक्त चेतन के द्वारा प्रोरेत स्पर्श और वेग से युक्त किसी दूसरे द्रव्य से ही हो सकती है, वही दूसरा द्रव्य है 'शरीर'।

त्रयमप्यन्यथासिद्धम् ••• ••• •••

सृष्टि की ब्रादि में जो परमायुओं में द्वययुकोत्पत्ति के अनुकूछ क्रिया उत्पन्त होती है, उसके लिये स्पर्ध और वेग से युक्त किसी दूसरे द्रव्य की प्रोरणा संभव नहीं है, क्योंकि उस समय परमायुओं से अतिरिक्त स्पर्ध एवं वेग से युक्त कोई द्रव्य नहीं रहता। फिर भी परमायुओं की उन क्रियाओं को चेतनाभिप्राय सापेक्ष मानना ही होगा, क्योंकि वायु से बात्योंकित वण्ड के द्वारा तो चकादि में घटादि के उत्पादन के अनुकूल भ्रमण की उत्पत्ति नहीं होती है। बता किसी चेतन के अभिप्राय के विना अचेतन परमाणुओं में द्वयणुक रूप कार्य के अनुकूल क्रिया की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः परमाणु साक्षात् ही चेतनाबिष्ठित है, किसी दूसरे (शरीरादि) द्रव्यों के द्वारा नहीं। चूँकि शरीर की अपेक्षा किये बिना ही परमाणु चेतनाबिष्ठिय हो सकते हैं, अतः 'स्वव्यापारे तदनपेक्षत्व' रूप तृतीय प्रतिहेतु मी 'ब्रन्यथा सिद्ध' हो जाता है क्योंकि 'अन्यथा' बर्धात् साक्षार्चंतनाधिष्ठेयत्वामाव रूप साक्ष्य के विना भी ( प्रयति साक्षात् चेतनाबिष्ठेयत्व के रहने पर भी ) परमाणुओं में ( पक्ष में ) 'शरीरानपेक्ष व्यापारवत्त्व' रूप हेतु रह सकता है। अतः इस हैस्वामास से प्रकृत ईश्वरानुमान प्रतिहत नहीं हो सकता।

भ्रचेतनत्वातु … … …

('परमायु चेतन का अधिष्ठेय है' इसी का कीन सा प्रमाण है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ) परमायुओं से द्वचयुकादि क्रम से सृष्टि होती है' यह मान लेने पर

श. प्रकृत सम्दर्भ के ''स्मोगायतनत्वादिनम्द्राश्रयोऽपि'' के सारो 'साक्षारचेतनाविदिततः स्यात्' एवं 'भीक्तृकर्मानुप्रमहादभोगायतनमिप' के सारो एवं 'स्पर्शवह्ने गवद्रव्यानुस्पास त्वां तदनपेत्रमिप' इन दोनों महावाक्यों के सारो भी 'साक्षारचेतनां विद्वतः' इस वाक्य का अध्याद्वार कर इस सन्दर्भ को समसना चाहिये।

तथा च साक्षात्प्रयत्नाघिष्ठितेतरजन्यत्वादिति साष्यसमः । इन्द्रियाश्रयेतर-जन्यत्वादिति द्वयमप्यन्यथासिद्धम् । कार्यज्ञानाद्यनपेक्षत्वाच्छरोरेतरजन्यमपि स्यात् । अचेतनहेतुकत्वाच्चेतनाघिष्ठितमपीति को विरोधः ?

परमासुओं में चेतनाविष्ठितस्व सिद्ध हो जाता है। क्योंकि परमासु अचेतन (जड़) हैं। चेतन के साहाय्य के विना प्रचेतन पदार्थों से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अत्य हथासुक के उत्पादक परमासु भी चेतनाविष्ठित ही हैं। सुतराम परमासुभों में शरीर की अपेक्षा किये बिना क्रिया रूप व्यापार की सत्ता एवं चेतन का साक्षात् अधिष्ठेयस्व इन दोनों को साथ-साथ रहने में कोई विरोध नहीं है।

सि॰ प॰ तथा च साक्षात्प्रयत्नाधिष्ठितेतरजन्यत्वादिति ... ...

(इस प्रकार 'परमाण्वादयो न साक्षाज्वेतनाधिष्ठियाः शरोरेतरत्वात' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कथित ईश्वरानुमान के विरोधो प्रनुमान के 'शरीरेतरत्व' हेतु के प्रन्तर्गत 'शरीत्व' के ये तीन स्वरूप संभावित प्रतीत होते हैं (१) साक्षात्प्रयत्नाधिष्ठितत्व (२) इन्द्रियाष्ठ्रयत्व एवं (३) मोगायतनत्व । तदनुसार विरोधो अनुमानों के स्वरूप (१) क्षित्यादिकं न साक्षात् प्रयत्नाधिष्ठेयम् साक्षात्प्रयत्नाचिष्ठेयस्वात् (२) क्षित्यादिकं न साक्षात्प्रयत्नाधिष्ठेयम् इन्द्रिया- प्रयत्तर्वत्वात् (३) क्षित्यादिकं न साक्षात्प्रयत्नाधिष्ठेयम् इन्द्रिया- प्रयत्तर्वत्वात् (३) क्षित्यादिकं न साक्षात्प्रयत्नाधिष्ठेयम् अभोगायतन्त्वात्, ये तीन प्रकार के होंगे।

(१) इनमें से पहिले अनुमान का स्वारस्य यह है कि घटादि जितने मी कुछाछादि चेतनों के द्वारा अधिष्ठित कपाछादि कारणों से उत्पन्न कार्य हैं, वे सभी साक्षात्त्र मरनाधिष्ठित कुछाछादि के घरीरों से उत्पन्न होते हैं। क्षित्य कुरादि भी यदि चेतनाधिष्ठित कारणों से उत्पन्न होते, तो वे भी घरोरजन्य अवश्य होते, किन्तु वे घरोरजन्य नहीं हैं, अतः चेतनाधिष्ठित हेतुमों से उत्पन्न नहीं हैं। किन्तु यह हेतु भी साध्य के समान ही पक्ष में सिद्ध न होने के कारण 'साध्यसम' हैं। क्योंकि प्रकृत में नैयायिक कहते हैं कि ईश्वरोय प्रयत्न के साक्षात् अधिष्ठेय परमाया भों के द्वारा कित्यादि की उत्पत्ति होती है। मीमांसकादि कहते हैं कि प्रयत्न का अधिष्ठेय केवछ घरोर ही है। क्रित्यादि चूँ कि प्रयत्न बन्य नहीं हैं, अतः साक्षात् प्रयत्न के अधिष्ठेय से उत्पन्न भी नहीं हैं। इस प्रकार क्षित्यादि में साक्षात्प्रयत्न से अधिष्ठित बस्तुओं से उत्पन्न होना सिन्दिय है। इस लिये इस हेतु के द्वारा क्षित्यादि में चेतन कारण से उत्पन्न होने की सिद्धि नहीं हो सकती। सुतराम् क्षित्यादि में चक्त हेतुक अनुमान से सकर्त् करव का खाद्य नहीं हो सकता।

(२) यदि विरोधी अनुमान के हेतु का घटक 'शरीरत्व' इन्द्रियाश्रयत्व रूप हो तो विरोधी अनुमान का स्वरूप 'क्षित्यादिकं न साक्षात्त्रयत्नाधिष्ठेयम् इन्द्रियाश्रयेतरजन्यत्वात्' इस आकार का होगा। किन्तु इस अनुमान का इन्द्रियाश्रयेतरजन्यत्व हेतु 'अन्यथासिख' होगा। अर्थात् उक्त साध्य के न रहने पर भी रह सकता है। क्योंकि जितने भी ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे सभी किसी न किसी प्रकार अपनी उत्पत्ति में इन्द्रिय की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। इतियां शरीरों में आखित होकर ही ज्ञानों का उत्पादन करतीं हैं। अतः जितने भी ज्ञानों में इन्द्रियों की अपेक्षा होगी, उन सभी ज्ञानों को अपनी उत्पत्ति के लिये शरीरों की अपेक्षा खवश्य होगी।

एवं अचेतन कारणों से जिन कार्यों की उत्पत्ति होगी, उन सभी कार्यों की उत्पत्ति में चेतन के जानों की भी अपेक्षा अवश्य होगी। एवं जो चेतन शरीर के साथ (अवच्छेदकता सम्बन्ध से) सम्बद्ध होगा, उस चेतन का जान नियमतः अनित्य ही होगा। इस प्रकार यह खिद्ध होता है कि जितने कार्य अनित्यज्ञान से उत्पन्न होंगे, उनकी उत्पत्ति में इन्द्रियाश्रय (शरीर) की भी अपेक्षा अवश्य होगी। किन्तु इससे यह नियम निष्पन्न नहीं होता है कि 'जिन कार्यों की उत्पत्ति में 'ज्ञान की अपेक्षा हो, उन सभी कार्यों की उत्पत्ति में 'इन्द्रियाश्रय' शरीर की भी अपेक्षा अवश्य हो।" क्योंकि जिस कार्य की उत्पत्ति 'नित्यज्ञान' से होगी, उसकी उत्पत्ति में (इन्द्रियाश्रय) शरीर की अपेक्षा नहीं होगी। चूं कि शरीर अनित्यज्ञान का अवच्छेदक है, इसी छिये जिन कार्यों की उत्पत्ति अनित्य ज्ञान से होती है, उनके छिये शरीर की भी अपेक्षा होती है। किन्तु जिस (नित्य) ज्ञान का अवच्छेदक शरीर नहीं है, उस से उत्पन्न होनेवाले कार्यों में शरीर की अपेक्षा क्यों कर होगी? अतः जिस कार्य की उत्पत्ति में इन्द्रियाश्रयेतर परमासुओं की अपेक्षा होगी, वह कार्य भी चेतन से अधिष्ठित हेतुजन्य हो सकता है।

(३) धरीर रूप अवच्छेदक के सहारे ही आत्मा मोग करता है। अतः धरीर ही प्रात्मा के मोग का स्थान अर्थात 'खायतन' है। अतः 'आत्मनो मोगायतनं धरीरम्' धरीर का यह स्वसण प्रसिद्ध है। तदनुसार उक्त अनुमान घटक धरीरत्व यदि भोगायतनत्व रूप मानें तो 'क्षित्यादिकं न चेतनाधिष्ठितहेतुकं मोगायतनेतरजन्यत्वात' ऐसा अनुमान का स्वरूप होगा। किन्तु इस अनुमान का 'मोगायतनेतरजन्यत्व' हेतु भी 'अन्यथासिद्ध' (अप्रयोजक-व्याप्यत्वासिद्ध) है। क्योंकि घटादि कार्य चूँकि भोग के आयतन स्वरूप कुललादि के धरीर से उत्पन्न होते हैं, केवल इस लिये चेतनाधिष्ठित हेतुक नहीं हैं। मोगायतन (कुलालादि-धरोर) का उपयोग

# अप्रसिद्धविशेषएरिच पक्षः। न हि चेतनानि ष्ठिष्ठितहेतु हत्वं किचित्प्रमाएसिद्धम्।

तो घटादि कार्यों में इस लिये होता है कि मोगायतन रूप शरीरावच्छेनेव तदुपयुक्त ज्ञान की उत्पत्ति होती है। पहिले कह आये हैं कि कपालादि उपादानों का इन्द्रियजनित धपरोक्षज्ञान घटादि कार्यों के कारण हैं। उपादान विषयक ये अपरोक्षज्ञान कुलालादि में शरीरावच्छेदनैव उत्पन्न होंगे। सुतराम जिस ज्ञान की 'उत्पत्ति' होगी, उस उत्पत्ति में मोगायतन (शरीर) का उपयोग धवश्य होगा। सुतराम कोई मो ज्ञान मोगायतन (शरीर) जन्य इसलिये होता है कि वह उत्पत्तिशोल है। चेतनाधिष्ठित हेतुक होने के नाते वह मोगायतनजन्य नहीं है।

प्रकृत में क्षित्यादि के उपादान परमासुओं का अपरोक्षज्ञान इन्द्रियादि से उत्पन्न हो नहीं सकता। परमासुओं के इन अपरोक्षज्ञान को नित्य ही मानना होगा। परमासु स्वरूप उपादानों के अपरोक्ष ज्ञान के लिए मोगायतन घरीर, की कोई अपेक्षा नहीं है। किन्तु परमासु हैं तो अचेतन, चेतन अधिष्ठाता के बिना उनसे किसी कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती। अतः अचेतन परमासु भी किसी चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर हो क्षित्यादि कार्य का उत्पादन कर सकते हैं। सुतराम क्षित्यादि कार्य चेतनाधिष्ठितहेतुक तो हैं, किन्तु मोगायतन स्वरूप घरीर जन्य नहीं हैं।

इस प्रकार भोगायतन से भिन्न परमायुषों से उत्पन्न होने पर भी क्षित्यादि कार्य नेतनाषिष्ठितहेतु से उत्पन्न हो सकते हैं, तो फिर नेतनाविष्ठितत्व के साधन के लिये प्रयुक्त भोगायतनेतरजन्यत्व हेतु—'प्रन्यथासिद्ध' हो जाता है। प्रयात जो कार्य मोगायतनेतरजन्य होगा, वह नेतनाधिष्ठित हेतुक भी हो सकता है। प्रतिः यह कहना संभव नहीं है कि जितने भी कार्य भोगायतनेतरजन्य हैं, वे सभी नेतनाधिष्ठित हेतुक नहीं हो सकते। अतः भोगायतनेतरजन्य हैं, वे सभी नेतनाधिष्ठित हेतुक नहीं हो सकते। अतः भोगायतनेतरजन्य हम्प (व्याप्यत्वासिद्ध) हित्वाभास से उत्पन्न अनुमित्ति के द्वारा प्रकृत ईश्वरानुमान का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता।

# म्रप्रसिद्धविशेषग्रस्य पक्षः \*\* \*\* \*\* सपक्षाद्वचावृत्तेः

'क्षित्यादिकं न चेतनाधिष्ठितहेतुकम् शरीरेतरजन्यत्वात्' इस अनुमान के हेतु में 'साध्याप्रसिद्धि' दोष भी हैं। क्योंकि पक्ष से भिन्न कहीं भी एक स्थान में सिद्ध वस्तु का ही दूसरे स्थान (पक्ष) में साधन किया जा सकता है। सर्वथा ध्वप्रसिद्ध वस्तु का कहीं मी साधन नहीं किया जा सकता। महानस में प्रसिद्ध (सिद्ध) विद्ध का ही पर्वत में साधन किया जाता है। न च चेतनाऽघिष्ठितहेतुकत्विषयः साध्या, हेतोरसाधारण्यप्रसङ्गात् । गगनादेरिप सपक्षाद्वधावृत्तोः ।

इस वस्तुस्थित अनुसार कित्यादि से भिन्न (क्यों कि वे पक्ष हैं) जितने भी कार्य हैं, वे सभी चेतनाविष्ठित हेतुमों से ही उत्पन्न होते दीख पड़ते हैं। तो फिर किस कार्यव्यक्ति में प्रसिद्ध 'चेतनानिष्ठितहेतुकत्व' की सिद्धि क्षित्यादि कार्यों में करना चाहते हैं? इसका सामन तो गगनकुसुमादि के साधन के तुल्य हो जायगा। 'अतः 'साम्याप्रसिद्धि' रूप दोष हेतुक मनुमान से प्रकृत ईश्वरानुमान प्रतिहत नहीं हो सकता। न च चेतनाधिष्ठित " " " "

(इस साध्याप्रसिद्धि दोष के निवारण के लिये पूर्वपक्षी कह सकते हैं कि) प्रकृत
में 'चेतनानिषष्ठित हेतुकत्व' साध्य नहीं है, किन्तु 'चेतनािषष्ठितहेतुकत्वाभाव' साध्य है।
इस प्रकार नव् के हेर फेर से विरोधी धनुमान 'प्रसिद्धसाध्यक' हो सकता है। क्यों कि
'अभाव' रूप साध्य की प्रसिद्धि के लिये केवल उसके प्रतियोगी की ही प्रसिद्धि धावश्यक
है। सभाव रूप प्रकृत साध्य का प्रतियोगी 'चेतनािषष्ठितहेतुकत्व' घटादि कार्यों में
प्रसिद्ध है।

घटादि कार्यों में 'चेतनानिषिष्ठितहेतुकत्व' की सिद्धि हो, अथवा 'चेतनािषिष्ठित-हेतुकत्वामाव' की सिद्धि हो, दोनों ही स्थितियाँ क्षित्यादि के कारणों के अधिष्ठाता चेतन सर्वज्ञ परमेश्वर की सिद्धि को प्रतिरुद्ध करेंगी ही। अतः उक्त रीति से कथित 'साध्याप्रसिद्धि' दोष का परिहार हो सकता है।

<sup>9.</sup> पता है विशेष्य, साध्य है 'विशेषया'। जिस 'विशेष्य' का (पच का) 'विशेषया' अर्थात् साध्य पत्त से भिन्न किसी विशेष्य में प्रसिद्ध नहीं है, वहीं पच है 'अप्रसिद्ध विशेषयाक पक्ष'। प्राचीनों के मत से पक्ष से भिन्न सपन्त में साध्य की अप्रसिद्धि ही 'साध्याप्रसिद्धि' का लक्ष्या है।

नवीननैयायिकगण साध्य के विशेषणीभूत (साध्यतः वध्झेदक) धर्म से शून्य साध्य को ही 'साध्याप्रसिद्धि' कहते हैं। इस धारणा के मूज में भी पक्ष से मिनन में साध्यतावच्छेदक रूप विशेषण से युक्त साध्य की 'अप्रसिद्धि' ही है। प्रकृत में 'चेतनानधिक्तितहेतुकत्व' साध्य है। इसमें निविष्ठ 'हेतु' भी एक अवान्तर विशेष्य है, क्योंकि 'चेतनानधिष्ठितस्व' रूप विशेषण का वह विशेष्य है। किन्तु 'हेतु में वस्तुतः 'चेतनानधिष्ठितस्व' रूप विशेषण नहीं है, क्योंकि सभी हेतु चेतनाधिष्ठित ही है। प्रवः 'चेतनाधिष्ठितहेतुस्व' घटित उक्त विशिष्ट साध्य भी अप्रसिद्ध है। इस प्रकार नवीन मतानुसार भी प्रकृत हेतु 'साध्याप्रसिद्ध' है।

यत्पुनरुक्तं, कुविन्दादेः पटादौ कथमपेक्षेति । तत्र कारकतयेति कः सन्देहः ? । किन्तु कारकत्वमेव तस्य ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नवतो न स्वरूपतः, तदेव चाधिष्ठातृत्वम् ।

#### सि॰ प॰ हेतोरसाधारण्यप्रसङ्गात् · · · ·

(प्रतिहेतुक अनुमान के साघ्य में इस प्रकार के परिवर्त्तन से यद्यपि कथित साध्या-प्रसिद्धि दोष का परिहार अवश्य होगा, किन्तु इस परिवर्त्तित साध्यक प्रत्यनुमान का हेतु) 'असाधारण, हो जायगा।

सपक्ष में (हष्टान्त में ) जिस हेतु का अभाव अवश्य ही रहे, वही हेतु 'ग्रसाधारण' कहलाता है। तदनुसार 'साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगिस्व' ही ग्रसाधारण' हेरवाभास का लक्षण है। तदनुसार 'सिर्यादिकं चेतनाधिधिष्ठतहेतुकस्वाभाववत् शरीरेतरजन्यस्वाद' इस अनुमान का 'शरीरेतरजन्यस्व' हेतु 'असाधारण' दोष के लक्षण से आक्रान्त हो जाता है। क्योंकि प्रकृत अनुमान के 'सपक्ष' हैं आकाशादि। चूँकि आकाशादि निस्य हैं, अतः उनमें जन्यस्व घटित कोई भी हेतु नहीं है, अतः उनमें चेतनाधिष्ठित हेतु जन्यस्व भी नहीं है। वस्सुतः जितने अचेतन हेतु हैं, वे सभी 'चेतनाधिष्ठिय' ही हैं, अतः कोई भी 'कार्य' पदार्थ प्रकृत अनुमान का सपक्ष नहीं हो सकता। गगनादि निस्य पदार्थ ही सपक्ष हो सकते हैं। किन्तु गगनादि निस्यपदार्थों में 'शरीरेतरजन्यस्व' रूप हेतु भी नहीं है, क्योंकि गगनादि जब किसी से भी उत्पन्न नहीं होते। ग्रतः गगनादि सपक्षों में सर्वदा ही न रहने के कारण उक्त अनुमान का 'शरीरेतरजन्यस्व' हेतु असाधारण हेरवामास होगा। अतः इस प्रनुमान से भी प्रकृत ईश्वरानुमान प्रतिहत नहीं हो सकता।

## सि॰ प॰ यत्पुनरुक्तम् · · · ः ग्रिधिष्ठावृत्वम् ।

'अपि च पटादी कुबिन्दादेः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो यह विकल्प किया गया है कि पटादि कार्यों में कुविन्दादि कि अपेक्षा इस लिये है कि कुविन्दादि पटादि कार्यों के तन्तु प्रभृति अचेतन कारकों के प्रधिष्ठाता हैं ? अथवा कुविन्दादि स्वयं ही पटादि के 'कारक' हैं, इसी लिये पटादि कार्यों में उनकी अपेक्षा होती है ? इस प्रशन का यह उत्तर है कि कुविन्दादि स्वयं ही पटादि कार्यों के कारक' हैं, इसीलिये पटादि कार्यों में उनकी अपेक्षा होती है।

किन्तु कुविन्दादि पटादि के इसिलये कारक हैं कि उनमें पटादि कार्यों के उपादानों का प्रपरोक्षज्ञान, एवं पटादि दिवयक विकीर्षा, एवं पटादि विषयक प्रयत्न ये तीनों ही उनमें हैं, यस्विधिष्टिते किमिघष्ठानेनेति । तिस्क कुविन्द उद्वायंते, ईश्वरो वा, ग्रनवस्था वाऽऽपाद्यते ? । न प्रथमः, ग्रन्वयव्यतिरेकसिद्धस्वात् ।

स्वयं केवल कुबिन्द होने कारण ही वे पटादि के कारक नहीं हैं धर्यात् उक्त उपादान ज्ञान, चिकीर्षा एवं प्रयस्न विशिष्ट कुविन्दादि ही पटादि के कारक हैं, केवल कुविन्दादि पटादि के कारक नहीं है।

कार्यों का 'अधिष्ठातृत्व' भी उपादान विषयक उक्त ज्ञान, चिकीर्षा एवं प्रयस्न स्वरूप ही है। ग्रतः कुविन्दादि पटादि कार्यों के अधिष्ठाता रूप कारक ही हैं। तस्मात् कुविन्दादि में पटादि कार्यों के कर्तृत्व में कोई अनुपपत्ति नहीं है।

सिठ पठ यस्विधिष्ठिते ••• ••• •••

'अपि च पदादी कुनिन्दादेः' इसी सन्दर्भ के द्वारा प्रकृत अनुमान में 'सिद्धसाधन' दोष का उद्भावन इस ग्रमिप्राय से किया गया है कि वेमादि अचेतन साधनों का जब कुनिन्दादि में से कोई चेतन अधिष्ठाता निद्यमान हैं, तो फिर ईश्वर रूप उनके दूसरे अधिष्ठाता की कल्पना 'किमर्थं' की जाती है ?

इस झाक्षेप के समाधान के लिये आक्षेप करनेवाले से पूछना झावश्यक है कि उक्त प्रश्न वाक्य के निम्न लिखित तीन ही अर्थ हो सकते हैं, उन में से आप को कौन सा 'अर्थ' अभिप्रेत है।

- (१) ईश्वर रूप एक अधिष्टाता जब विद्यमान हैं तो जुलाल जुविग्दादि झन्य अधिष्टाताओं को मानने का क्या 'प्रयोखन' है ? (अतः ईश्वर को अधिष्ठाता स्वीकार करने से जुविन्दादि में जो पटादि कार्यों की सर्वसिद्ध कारणता है, उस का लोप हो जायगा )।
- (२) कुविन्दादि चेतन पदार्थ जब बेमादि अचेतन कारणों को यथावत् परिचालित करने के लिये विद्यमान हैं, तो फिर ईश्वर को पटादि कार्यों का कर्त्ता मानना प्रमाण से बहिर्मूत है। अतः ईश्वर पटादि कार्यों के कर्त्ता नहीं हैं।
- (३) कुविन्दादि से अधिष्ठित बेभादि अचेतन कारणों का यदि ईश्वर नाम का एक धौर अधिष्ठाता मानें, सो समान युक्ति से कुविन्द एवं ईश्वर इन दोनों से मिन्न बेमादि के तीसरे अधिष्ठाता की भी कल्पना की आ सकती है। जिससे अधिष्ठातृ परम्परा का अपर्यवसान रूप अनवस्था दोष की आपत्ति होगी।

इनमें प्रथम आक्षेप का यह समाधान है कि कुविन्दादि में पट।दि कार्यों की कारणता अन्वय एवं व्यत्तिरेक से सिद्ध है, भतः ईश्वर को मान लेने से उसका लोप नहीं हो सकता। न द्वितीयः, परमाण्वदृष्टाद्यधिष्ठात्वत्वसिद्धौ ज्ञानादीनां सर्वविषयत्वे बेमाद्य-धिष्ठानस्यापि न्यायप्राप्तत्वात् । न तु तद्धिष्ठानार्थमेवेश्वरसिद्धिः । न तृतीयः, तस्मिन् प्रमाणाभावात् । तथाप्येकाधिष्ठितभपरः किमर्थमधितिष्ठतीति प्रश्ने किम्रत्तर मिति चेत् ?

## न द्वितीयः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

दितीय ग्राक्षेप के उत्तर में कहना है कि अधिष्ठातृत्व है उपावान विषयक अपरोक्षज्ञान रूप। अथवा अचेतन कारणों को कार्य के अनुकूछमाव से प्रयोक्तृत्व रूप। जिस सूक्ष्मदर्शी अधिष्ठाता को परमाया रूप उपावान का अपरोक्षज्ञान रहेगा, श्रण्या श्रदृष्टादि अतीन्त्रिय अचेतन साधनों को कार्यों के अनुकूछ प्रयोग करने की क्षमता रहेगी, उस ग्रधिष्ठाता को तन्तु कपाछादि स्यूछ उपावानों का ग्रपरोक्षज्ञान नहीं रहेगा, कि वा बेमादि स्यूछ एवं इन्द्रियवेद्य साधनों को उपयुक्त रूप से व्यापृत करने की क्षमता नहीं रहेगी—यह संभव नहीं है। अतः परमाणु अथवा श्रदृष्ट के श्रिष्ठाता रूप में किल्पत परमेश्वर को सर्वज्ञ मानना ही उचित है। बेमादि कारणों को पटादि स्वरूप कार्यों के उपयुक्त संवालन के ज्ञान से ही कृतिन्दादि में बेमादि कारणों का अधिष्ठातृत्व माना जाता है, उक्त ज्ञान जब परमेश्वर में भी हैं, तब उनमें भी बेमादि कारणों के अधिष्ठातृत्व का निवारण कीन कर सकता है ?

यदि बेमादि के अधिष्ठाता रूप में ही परमेश्वर की सिद्धि करते, तो यह कहने का अवसर होता कि 'कुविन्दादि अधिष्ठाताओं के रहते परमेश्वर रूप अधिष्ठाता की कल्पना अपर्थ हैं' किन्तु अन्य युक्तियों से जब परमेश्वर की सिद्धि हो जाती है, एवं पटादि के कर्तृ त्व के उपयुक्त ज्ञान की सत्ता भी उनमें मानना अनिवार्य हो जाता है, तो फिर पटादि कार्यों के कर्तृत्व का भी निवारण उनमें कैसे किया जा सकता है ?

#### न वृतीयः तस्मिन् ••• •• ••

(३) कुनिन्दादि अधिष्ठाताओं के रहते हुए भी ईश्वर रूप एक और प्रविष्ठाता की कदपना में अनेक युक्तियां हैं, अतः पटादि कार्यों का एक प्रौर अधिष्ठाता मानते हैं। किन्तु उसके बाद पुनः तीसरा या चौथा—इस प्रकार अनन्त अधिष्ठाताधों की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है, अतः प्रकृत में अनवस्था दोष का कोई धवसर नहीं है।

#### पू० प० तथाप्येकाधिष्ठितम् ... 🕶 ...

फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि कुंबिन्दादि किसी एक भिष्ठाता से अधिष्ठित होने के बाद वे ही बेमादि कारण समूह पुनः ईश्वर रूप दूसरे भिष्ठाता से क्यों (किमर्थ) अधिष्ठित होते हैं ? भथवा ईश्वराधिष्ठन होने पर भी पुनः कुविन्दादि से भिष्ठित क्यों होते हैं ? हेतु ब्रह्मोऽयम्, प्रयोजनप्रक्नो वा ? नाद्यः ईश्वराधिष्ठानस्य नित्यत्वात् । कुविन्दाद्यधिष्ठानस्य स्वहेश्वधीनस्वात् । न द्वितीयः कार्यनिष्पादनेन भोगसिद्धेः स्पष्टत्वात् । एकाधिष्ठानेनेव कार्यं स्यादिति चेत् ।

## सि॰ प॰ हेतुप्रश्न ... ...

उक्त पूर्वपक्ष ग्रन्थ में प्रयुक्त 'किमर्थ' पद का 'अर्थ' पद 'हेतु' के बोघ के अभिप्राय से प्रयुक्त है ? अर्थात् उक्त प्रश्न वाक्य से ये दो अभिप्राय प्रकट होते हैं। (१) एक अधिष्ठाला के द्वारा अधिष्ठित बेमादि कारणों के समूह में दूसरे अधिष्ठाला का अधिष्ठातृत्व किस 'हेतु' से उत्पन्न होता हैं ? अर्थवा (२) ईश्वर रूप अधिष्ठाला से अधिष्ठित होने से ही जब बेमादि कारणों से पटादि कार्यों की निष्पत्ति रूप 'प्रयोजन' संपादित हो जायगा, तो फिर कुविन्दादि दूसरे अधिष्ठालाओं का क्या प्रयोजन ?

इनमें प्रथम विकल्प का यह समाघान है कि ईश्वर में जो वेमादि कारणों का अधिष्ठातृत्व है, वह पटादि कार्यों के उपादान विषयक ईश्वरीय अपरोक्षज्ञान रूप है, अतः नित्य होने के कारण किसी से भी उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर को सभी विषयों का नित्य अपरोक्षज्ञान है, अतः पटादि कार्यों के उपादानों का भी नित्य अपरोक्षज्ञान अवश्य है। इसिलिये प्रकृत प्रश्न का यही उत्तर है कि पटादि कार्यों के बेमादि कारणों में जो ईश्वराधिष्ठितत्व है, वह किसी भी हेतु से उत्पन्न नहीं होता।

पटादि कार्यों के कुविन्दादि कर्ता के प्रसङ्घ में यह उत्तर है कि कुविन्दादि गत कर्तृत्व चूँ कि पटादि के कारणों के उपादन कारणों के अपरोक्षज्ञान का रहना ही है, धतः उक्त अपरोक्षज्ञान कुविन्दादि के इन्द्रियसंनिकषींदि कारणों से उत्पन्न होते हैं।

#### न दितीयः कार्यनिष्पादनेन --- ---

कथित दितीय प्रश्न का यह उत्तर है कि पटादि कार्यों के निर्माण से कुविन्दादि कर्ताओं को शरीर के अम से जो दुः प्राप्त होता है, पारिश्रमिक की प्राप्ति से जो सुख प्राप्त होता है, इन दोनों प्रयोजनों के सम्पादन के लिये ही पटादि के बेमादि अचेतन कारण ईश्वर से अधिष्ठित होने पर भी कुलालादि से भी अधिष्ठित होते हैं।

#### पू• प० एकाधिष्ठानेनेव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

पट के तन्तु प्रभृति कारणों के समूह (सामग्री) का प्रयोजन है पटादि कार्यों का सम्पादन, कुविन्दादि कत्तीओं में भोगों का संपादन उसका कार्य नहीं है, अतः तन्तु प्रभृति कारणों के समूह के ईश्वराधिष्ठत होने पर भी पटादि कार्यों की उत्पत्ति तो हो ही जायगी। यदि उस सामग्री से कुविन्दादि भोगों का संपादन नहीं हुआ तो इसमें क्षति ही क्या है ? क्योंकि

स्यादेव, तथापि न सम्भेदेऽन्यतरवैयथ्यंम् । परिमार्गं प्रति सङ्क्षचापरिमार्ग-प्रचयवत् प्रत्येकं सामर्थ्योपलब्धी सम्भूयकारित्वोपपत्तेः।

उक्त भोगों का संपादन तो उस सामग्री का कार्य नहीं है। प्रत्युत एक कार्य की सामग्री से दूसरे कार्य की उत्पत्ति का न होना ही तो स्वामाविक है। अतः वितीय प्रदन का उक्त समाधान ठीक नहीं है।

सि॰ प॰ स्यादेव तथापि ... ... ...

एक मात्र कर्ता के द्वारा अधिष्ठित कारणों से जिस कार्य की उत्पत्ति संभव है, उस कार्य की उत्पत्ति एकाधिष्ठित कारणों से ही होती है, जैसे कि क्षित्यंकुरादि कार्यों की। किन्तु इस हष्टान्त से जिस कार्य की कारणता दो कर्ताघों में ग्रृहीत है, उसका निराकरण यह कह कर नहीं किया जा सकता कि 'एक कर्ता है ही तो दूसरा व्यर्थ है'।

#### परिमार्गं प्रति -- -- --

जैसे कि परिमाण, संख्या एवं प्रचय इन तीनों में से प्रत्येक में परिमाण की कारणता के सिद्ध हो जाने पर भी किसी विशेष प्रकार के परिमाण के वे तीनों कारण होते हैं, किसी परिणाम विशेष के प्रति वे दो ही कारण होते हैं। किसी परिमाण का उन में से कोई एक ही कारण होता है।

पर्व कुछ संस्था के एवं कुछ परिमाण के लोहे के दुकड़ों से बने हुये लोहे के भवयवी, एवं उतनी ही संस्था के एवं उतने ही परिमाण के करें के खयडों से बने हुए कई के अवयवी की खम्बाई चौड़ाई (दैश्यं विस्तृति) मिन्न प्रकार की

श. विश्वदार्थ यह है कि 'कारणगुणा। कार्यगुणानारमत्ते' इस न्याय के अनुसार कपालों के परिमाणों में घटपरिमाण की कारणता प्रसिद्ध है। किन्तु हस्वादि एवं महदादि भेद से परिमाण भी हो प्रकार के हैं। आध-आधे सेर के एक वितिहत (विते) के कपांलों से जरपन्न घट एक सेर का, एवं दो विविहतयों का होगा। किन्तु आधे-आधे सेर के ही तीन विविहतयों के दो ही कपालों से क्षिस घट की उत्पत्ति होगी, उस घट का तील तो पहिले घट के समान एक सेर ही होगा, किन्तु उसकी खन्वाई छ विते की होगी। उक्त घट के दोनों प्रकार के परिमाणों के उक्त दोनों प्रकार के परिमाण खलग-अलव कारण हैं। इसी प्रकार आधे आधे सेर के एवं एक एक विते के ही दो कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण की अपेक्षा उक्त स्वरूप के ही तीन कपालों से उत्पन्न घट बढ़ा भी होता है, एवं मारी भी। किन्तु उक्त दोनों प्रकार के घटों के परिमाणों में तो कोई अन्तर नहीं है। केवल अवयव एप कारणों की संख्या में अन्तर है, अत: मानना होगा कि उक्त दूसरे प्रकार के घट के विलक्षण परिमाण का कारण जित्व संख्या ही है। सुतरास् अवयवों में रहनेवाली संख्या को अवयवी में रहनेवाली संख्या की अवयवी में रहनेवाली एरिमाण का कारण मानना होगा।

ग्रस्ति तत्र वैजात्यिगिति चेत्; इहापि किञ्चिद्भविष्यतीति। न चाकुवैतः कुलालादेः कायसंक्षोभादिसाध्यो भोगः सिद्धचे दिति तदर्थंमस्य कर्त्रं त्वमीश्वरोऽ- नुमन्यते; तदर्थंमात्रत्वादेश्वर्यंस्येति।

पूर्ंपर ग्रस्ति तत्र ... ... ...

कथित परिमाणों में परस्पर कुछ विलक्षणतायं अवश्य हैं, अतः विभिन्न प्रकार के परिमाण रूप कार्यों के लिये कारणों के विभिन्न समूहों की कल्पना करते हैं। पटादि कार्यों में एवं क्षित्यङ्कुरादि कार्यों में ऐसा कोई वैलक्षण्य जान नहीं पड़ता है, जिससे एक को दिकत्तू क, एवं दूसरे को एककत्तू के मानें। अतः कथित परिमाण रूप दृष्टान्त का अतिदेश प्रकृत में नहीं हो सकता।

सि० प० इहापि ... ... ...

पटादि रूप कार्यी में एवं क्षित्यङ्कुरादि कार्यो में भी इस प्रकार का कोई अन्तर होगा। 'अन्यथा' यदि उन दोनों प्रकार के कार्यो में कोई अन्तर न स्वीकार करें तो कुविन्दादि कर्तामों में जो पटादि कार्यों के निर्माण से बारीरिक दुःख का अनुभव रूप मोग उत्पन्न होता है, उन मोगों की उपपत्ति नहीं होगी। इसी लिये कुविन्दादि में रहनेवाले पटादि कार्यों के कर्तृत्व का ईश्वर अनुभोदन करते हैं। परमेश्वर में जो 'ऐश्वर्य' रूप संपत्ति है, उसका यही प्रयोजन है कि केवल अनुभोदन करते हैं। परमेश्वर में जो 'ऐश्वर्य' रूप संपत्ति है, उसका यही प्रयोजन है कि केवल अनुभोदन से ही जीवों के उपयुक्त मोगों का सम्पादन करें। अतः प्रकृत में परिमाण रूप दृष्टान्त अनुपयुक्त नहीं है, एवं पटादि का दो कर्त्ताओं से उत्पन्न होना एवं कित्यक्कुरादि कार्यों का परमेश्वर रूप एक ही कर्ता से उत्पन्न होना मी अनुपान्न नहीं हैं।

होती हैं। यह क्यों होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहना होगा कि जीहस्वयद रूप सवयवों का निर्माण जिन अवयवों से होता है, उन अवयवों के परस्पर संयोग से कई सण्डों के उत्पादक अवयवों का संयोग 'प्रशिथिल' है। इस प्रशिथिल नाम के संयोग का ही नाम 'प्रचय' है। यह 'प्रचय' मी परिमाण का कारण है। तस्मात कुछ परिमाणों के परिमाण संख्या एवं प्रचय ये तीनों ही कारण हैं। जैसे घटादि के परिमाण, कुछ परिमाणों की उत्पत्ति परिमाण एवं प्रचय इन दोनों से ही होती है जैसे कि रुई के परिमाण की। इसी प्रकार कुछ परिमाणों के केवल संख्या ही कारण है, जैसे कि हुए इसे परिमाण का।

ईसी प्रकार यह निःसक्कोच कहा जा सकता है कि कुछ कार्यों की उरपत्ति में अनेक कर्तांश्रों की अपेक्षा होती है, जैसे शिविकावाहनादि (पालकी डोने में)। किसी कार्य के जिये एक ही कर्ता की अपेक्षा होती है, जैसे कि गमनादि कार्यों के जिये। कुछ कार्यों के जिये हो कर्तांश्रों को अपेक्षा होती है, जैसे कि पटादिकार्यों के जिये। इसी प्रकार विस्यक् कुरादि रूप कार्यों में केवल ईश्वर स्वरूप एक ही कर्तां की अपेक्षा होती है। इसमें कोई भी असामञ्जस्य नहीं है। यत्त्वनित्यप्रयत्नेत्यादि, भवेदप्येवं यद्यनित्यप्रयत्ननिवृत्तावेव बुद्धिरिप निवर्तेत । न स्वेतदस्ति, उदासीनस्य प्रयत्नाभावेऽिष बुद्धिसद्भावात्। हेतुभूता बुद्धिनिवर्तेत इति चेन्न ।

#### सि० प० यत्त्वनित्यप्रयत्न \*\*\* • • • • •

(क्षित्यङ्कुर। दिकं सकर्ण्कं कार्यत्वात् घटवत् इस ईयवरानुमान में जो) 'मिनिस्यप्रयस्तपूर्वंकत्व' स्वरूप उपाधि का उद्भावन किया गया है, वह तभी ठीक हो सकता है
जब कि यह निर्णात हो जाय कि अनित्यप्रयस्त की निकृत्ति से ही बुद्धि की निकृत्ति होती है। मात्मा के बुद्धि प्रमृति विशेषगुणों का यह स्वभाव है कि वे अपने उत्तरवर्त्ती किसी
दूसरे विशेषगुण से विनष्ट हों। बुद्धि के बाद जहाँ प्रयस्त की उत्पत्ति होती है, वहाँ बुद्धि के
बाद में रहनेवाले अनित्यप्रयत्त से भवश्य ही आत्मा के विशेषगुण स्वरूप बुद्धि का विनाश होता
है। किन्तु जहाँ कोई 'उदासीन' अर्थात् कार्यों के लिये कारणों को व्यापृत न करनेवाले
पुरुष को उक्त कारण विषयक अपरोक्षज्ञान होता है, वहाँ उस पुरुष में प्रयत्न रूप गुण की
उत्पत्ति नहीं होती है। अतः प्रयत्न से उक्त 'उदासीन' पुरुष की उक्त बुद्धि का विनाश सम्भवनहीं है। किन्तु उत्तरवर्ती दूसरी बुद्धि प्रमृति आत्मा के अन्य विशेषगुणों से ही होती है। अतः
यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रयत्न के नाश से ही बुद्धि का नाश होता है।

यह स्थिर हो जाने पर 'म्नित्यप्रयत्नपूर्वंकत्व' में 'बुद्धिमत्पूर्वंकत्व' रूप सकत्तुंकत्व' की व्यपकता खिड़त हो जाती है। क्योंकि उक्त उदासीन पुरुष की बुद्धि से उत्पन्न संस्कार में 'बुद्धिमज्जन्यत्व' तो है, किन्तु उसमें 'भ्रनित्यप्रयत्नपूर्वंकत्व' नहीं है। अतः साज्यव्यापकत्व के न रहसे से प्रकृत ईश्वरानुमान में 'भ्रनित्यप्रयत्नपूर्वंकत्व' उपाधि नहीं है।

#### पू० प० हेतुभूता ... ... ...

'सकतृ करन' का निवरण रूप जो 'बुदिमज्यन्यस्व' हैं, तद्घटक 'बुद्धि' पद से 'उपादान' स्वरूप 'कारक' विषयक खपरोक्षः बुद्धि ही अभिन्नेत हैं। इस कारक विषयक बुद्धि के बाद अवश्य ही प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। अतः प्रयत्न के नाश से (सभी बुद्धियों का नाश भले ही सम्भव न हो ) किन्तु कथित कारक विषयक बुद्धि का विनाश प्रवश्य होता है, बुद्धि में जो संस्कार की कारणता है, उसका प्रयोजक (धवच्छेदक ) 'कारकविषयत्व' नहीं है (धर्यात् कपाछादि कारक विषयक बुद्धियाँ चूंकि कारक विषयक हैं, इसिल्ये वह कारकविषयत्व संस्कार का कारण नहीं है, किन्तु इस संस्कारों से उत्पन्न होने शक्षो स्मृतियों में होनेवाले (कारक स्वरूप) विषय ही उक्त बुद्धि के भी विषय है, इस लिये वह तदिषयक

उदासीनबुद्धेरिप संस्कारं प्रति हेतुत्वात् । कारकविषया बुद्धिनिवर्तत इति चेन्ने । उदासीनस्यापि कारकबोद्धृत्वात् । न हि घटादिकमकुवंन्तश्चक्रादिकं नेक्षामहे । हेतुभूता कारकबुद्धिनिवर्तत इति चेन्न । ग्रयतमानस्यापि दुःखहेतुभूताया ग्रपि तद्धेतु-कण्टकस्पर्शंबुद्धेरभावात् ।

संस्कार का कारण है)। प्रत: उपादानगोचरापरोक्षज्ञानवज्जन्यस्य रूप सकर्तृकस्य की व्यापकता अनिस्यप्रयस्नपूर्वकत्व में प्रवश्य है। इस छिये उसके उपाधि होने में कोई भी बाघा नहीं हैं।

सि॰ प॰ उदासीनबुद्धेरपि 🕶 🕶 🚾 \cdots

जो पुरुष घटादि के कारक दण्डादि को घटादि के उत्पादन के लिये व्यापृत नहीं करता है, ऐसे 'उदासीन' पुरुष को भी घटादि के दण्डादि 'कारकों' का प्रत्यक्ष होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, 'उदासीनों' को कारकों का प्रत्यक्ष ही न हो। अतः उदासीन पुरुष में उत्पन्न उक्त कारक विषयक अपरोक्ष बुद्धि से संस्कार की उत्पत्ति अवश्य होगी। इस संस्कार में उक्त बुद्धिमञ्जन्यत्व रूप सकर्त्व कत्व (साध्य) तो है, किन्तु अनित्यप्रयत्नपूर्वंकत्व रूप उपाधि नहीं है। अतः साध्यव्यापकत्व के न रहने से अनित्यप्रयत्नपूर्वंकत्व प्रकृत अनुमान में उपाधि नहीं हो सकता।

पू० प० हेतुभूता कारकबुद्धिः ... ... ...

घटादि कार्यों के उत्पादन में उदासीन पुरुष की कारक विषयक बुद्धि का विनाश प्रयस्त से मले ही संभव न हो, किन्तु जिस कारक विषयक बुद्धि से घटादि कार्यों की उत्पत्ति होती है, फलतः जो कारक विषयक बुद्धि घटादि कार्यों की 'हेतु' है, उस 'हेतुभूता' बुद्धि का विनाश प्रतिस्य प्रयस्त से ही होगा। क्योंकि उक्त 'हेतुभूता' बुद्धि के बाद कर्ता में प्रत्यक्ष की उत्पत्ति अवश्य होती है। सकर्त्तृ करव के विवरण भूत बुद्धिमञ्जन्यस्त में जो बुद्धि शब्द प्रयुक्त है, उसके अर्थ रूप बुद्धि उक्त 'हेतुभूता' कारकविषयक अपरोक्ष बुद्धि ही है। इस प्रकार जहाँ मी बुद्धिमञ्जन्यस्त ( रूप सकर्तृ करव ) है, उन सभी स्थानों में अनिस्यप्रयस्तपूर्वकर्त्य अवश्य है। अतः प्रकृत उपाधि में साध्यक्यापकर्व की अनुपपत्ति नहीं है। सि० प० न. श्रयतमानस्यापि \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

राह चलते हुए पुरुषों को कभी कभी अचानक ही काटों के उपर पैर पड़ जाता है, किटों के उस स्पर्ध से उन्हें दुःख पहुचता है। इस दुःख का कारण है किटों के साथ पैर का स्पर्ध। प्रतः उक्त स्पर्ध दुःख का 'कारक' है। एवं उक्त स्पर्ध विषयक बुद्ध 'कारकबुद्धि' है। किन्तू इस कारक विषयक बुद्धि से प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः यह नहीं

चिकीषहितुभूतोऽनुभवो निवतंत इति चेन्न । केनचिन्निमित्तेनाकुवंतोऽपि चिकीर्षातछेतुबुद्धिसम्भवात् । अनपेक्षकृतिहेतुचिकीर्षाकारणं बुद्धिनिवतंते इति चेत् ।

कहा जा सकता कि प्रयत्न की निवृत्ति से उक्त स्पर्श विषयक बुद्धि स्वरूप कारक विषयक बुद्धि की निवृत्ति अवश्य होती है। तस्मात् उक्त दुःख में कारक विषयक बुद्धिमञ्जन्यत्व तो है, किन्तु अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व नहीं है। अतः साध्यव्यापनत्व के न रहने से प्रकृत अनुमान में अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व उपाधि नहीं हो सकता।
प्र प० प० चिकीर्षा ••• •••

कार्य के उत्पादन में कर्ता का उपयोग चिकीर्षा के द्वारा ही होता है। अतः सकतृ कत्व के विवरण स्वरूप बुद्धिमज्जन्यत्व में विशेषणीभृत जो 'बुद्धि' है, उसको 'चिकीर्षा' का कारण स्वरूप होना खावश्यक है। कारक विषयक इस बुद्धि के वाद प्रयत्न की उत्पत्ति अवश्य होती है, खतः प्रयत्न के नाश से इस कारक विषयक बुद्धि का विनाश ध्रवश्य होगा। इसिल्यि जो बुद्धि चिकीर्षा का 'हेतु' है, चिकीर्षा हेतुभूत इस बुद्धिमज्जन्यत्व रूप सकर्तृ त्व खहाँ मी है, उन सभी स्थानों में अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व भी अवश्य है। अतः उपाधिदान असङ्गत नहीं है। सि० प० केन चित् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि बुद्धि एवं चिकी वां की उत्पत्ति के बाद कृति (प्रयत्न) की उत्पत्ति प्रवस्य हो। किसी प्रतिबन्धक के धा जाने से बुद्धि से चिकी वां की उत्पत्ति होने पर भी जसके वाद कृति एवं तज्जनित कारक के व्यापार की उत्पत्ति नहीं भी हो सकती है। इस पुरुष में भी चिकी वां रह सकती है। इस पुरुष की बुद्धि चिकी वां कारण अवश्य है, किन्तु इस जान से चुँकि प्रयत्न (कृति) की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः (चिकी वां के हेतुभूत) इस ज्ञान की निवृत्ति (विनादा) को प्रयत्न विनादा प्रयोज्य नहीं कहा जा सकता। इस चिकी वां में (जिससे प्रतिबन्धक वदा प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं हो सकी) बुद्धिमञ्जन्यत्व तो है, किन्तु अनित्य प्रयत्न पूर्वकत्व नहीं है। अतः प्रवित्व की वां सकता। इस चिकी वां सकता प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं हो सकी) बुद्धमञ्जन्यत्व तो है, किन्तु अनित्य प्रयत्न पूर्वकत्व नहीं है। अतः प्रनित्य प्रयत्न पूर्वकत्व में साध्यव्यापकत्व के न रहने से उपाधित्व की अनुपपत्ति बनी हुई है।

पू० प० ग्रनपेक्षकृति हेतु ... ... ...

कृति दो प्रकार की है (१) कृतिसापेक्ष एवं (२) कृति निरपेक्ष, जिस समय अधिष के निर्माण का जनक वैद्य का प्रयत्न (कृति) किसी दूसरे प्रयत्न (कृति) की अपेक्षा नहीं रखता है, उस प्रयत्न की उत्पत्ति श्रीषष के उपादान विषयक उस अपरोक्ष ज्ञान से ज्त्यन्त होता, जिसमें औष्ष निर्माण के उपयुक्त गुरु के उपदेश की भी अपेक्षा न तर्हि बुद्धिमात्रम् । तथा चानित्यप्रयत्नहेतुकत्वप्रयुक्तं विशिष्टप्रयत्न-चिकीषहितुबुद्धिमत्पूर्वकत्वमिति तन्निवृत्तौ तदेव निवर्ततां न तु बुद्धिमत्पूर्वकत्वमात्रम्, तत्र तस्याप्रयोजकत्वादितिबुद्धिमत्पूर्वकत्वसाध्यपक्षे परीहारः । सकतः किमिति प्रयत्न-प्रधानपक्षे शंकेव नास्ति, तस्यैव तत्रानुपाधित्वात् ।

होती है। किन्तु किसी दूसरे कृति की अपेक्षा नहीं होती है, किन्तु उसी अपेषघ का निर्माण जब वैद्य का कोई साधारण भूत्य करता है, तो उसके प्रयत्न (कृति ) में ओषधनिर्माण करने वाले वैद्य के कृति कीं भी अपेक्षा होती है।

सकर्नु करन के निवरण रूप बुद्धिण्डन्यस्य घटक अपरोक्षज्ञान मात्र सापेक्ष एवं सभी कृति से 'अनपेक्ष' कृति की उत्परित उपादान निषयक केवल अपरोक्ष ज्ञान से ही होगीं। (यह अपरोक्षज्ञान कर्नु त्व का प्रयोजक है।) किन्तु चीकोर्षा यदि केवल अपरोक्षज्ञान से युक्त उक्त पुरुष के आदेश मात्र से उत्पन्न होगी, तो आज्ञा देनेवाले पुरुष की कृति से सापेक्ष यह कृति केवल उक्त पुरुष में रहने वाले पुरुष के ज्ञान से उत्पन्न होगी। इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान से जहाँ चिकीर्षा एवं कृति इन दोनों के कारणीभूत उक्त अपरोक्षज्ञान की निवृत्ति अवश्य हो जायगी। अतः जो उक्त अपरोक्ष ज्ञान से उत्पन्न होगा, उसकी उत्पत्ति में कृति की भी अपेक्षा अवश्य होगी। अतः जो अपरोक्ष अत्याज्ञान के विन्यूत्र वर्षा भी अपेक्षा अवश्य होगी। अतः जो अतः जो

# सि॰ न॰ तर्हि - - परीहारः - -- -

तो फिर यह कहिये कि अनित्यप्रयत्न की निवृत्ति से सभी बुद्धियों की निवृत्ति नहीं होती है, किन्तु 'विशिष्टबुद्धि की अर्थात् उक्त अनित्यप्रयत्न से होती है। अतः उक्त अनिक्षकृति एवं चिकियों के कारणीमूत 'विशेष प्रकार का बुद्धियों की ही निवृत्ति अनित्यप्रयत्न से होती है। अतः उक्त अनित्यप्रयत्नपूर्वेकत्व का प्रयोज्य है, केवस्रबुद्धमञ्जन्यत्व नहीं। अतः उक्त 'विशिष्ट' की ही ज्यापकृता भी अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व क्ष्म उपाधि में है, अतः उक्त विशिष्टसाध्यक अनुभित्ति में अनित्यप्रयत्प्रपूर्वकत्व उपाधि ही सकता है। अभी तो मेरे अनुमान में केवल उपादान विषयक (गोचर) अपरोक्षबुद्धमञ्जन्यत्व ही साध्य है, उसमें यह अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व उपाधि नहीं हो सकता।

सकर्शृकत्व यदि उक्त बुद्धिमजन्यत्व रूप रहे, तदनुसारी सकर्तृकत्व साध्यक अनुमान में यदि 'भ्रानित्यप्रयत्नपूर्वकत्व' को कोई उपाधि रूप से उपस्थित करे, उसका 'परीहार' ही ऊपर कहा गया है।

# सकत्तुं कमिति \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किन्तु कृति से युक्त पुरुष ही 'कर्नु' शब्द का मुख्यार्थ है। तदनुसार 'कृतिमञ्जन्यत्व' ही मुख्य 'सकर्नु त्व' है। जो कृतिमञ्जन्य होगा, वह अवश्य ही कृतिजन्य मी होगा। प्रतः जिसं वस्तु में कृतिमञ्जन्यत्व की सिद्धि होगी, उस वस्तु में कृतिजन्यत्व की सिद्धि मी समझ लेनी चाहिये। अतः प्रकृत में 'कर्नु' शब्द को उक्त मुख्य अर्थ परक मानने से प्रकृत अनुमान का साध्य 'प्रयत्नवज्जन्यत्व' स्वरूप निष्यन्त हो जाता है। इसिल्ये प्रयत्नसाध्यक अनुमान में कियत 'अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व' उपाधि हो हो नहीं सकता। क्योंकि साध्य एवं उपाधि दोनों फलतः अनिम्न हो ठहरते हैं। 'स्व' साध्यक अनुमान में 'स्व' उपाधि नहीं हो सकता।

#### पूं प एतेन र ... ...

कृति ही कार्यों का साक्षात् कारण है। उपादान विषयक (गोचर) अपरोक्ष बुद्धि उक्त कृति के उत्पादन द्वारा कार्यों का (परम्परा से) कारण है। पतः कृति से युक्त पुरुष ही 'कर्नु' शब्द का मुख्य अर्थ है, तदनुसार 'कृतिविशिष्ठ पुरुषजन्यत्व' ही 'सकर्नु कृत्व' शब्द का प्रधान अर्थ है। एवं 'उपादानगोचरापरोक्षबृद्धिमञ्जन्यत्व' सकर्नु कृत्व शब्द का गोण

<sup>1. &#</sup>x27;उप संमीपवर्त्तिनि आद्धांति स्वीयम् धर्ममिखुपाधिः' इस म्युर्पत्ति के अनुसार 'जो अपने संमीप की वस्तु में 'स्व' में रहनेवाले धर्म का 'आधान' करे, वही 'उपाधि' शब्द का मुख्य धर्थ है। जवाकुसुम अपने संमीप के स्फटिक में स्वगत रिक्रमा का आधान करता है, अतः वह उपाधि है। 'स्व' का समीपवर्त्ती 'स्व' नहीं हो संकता, क्योंकि अनेक वस्तुओं में से ही कोई एक दूसरे का समीप हो संकता है। अतः 'स्व' साध्यक अनुमान में 'स्व' उपाधि नहीं हो संकता।

इस 'प्तेन' पंतृ का अन्वय आगे के 'निरस्तम्' पद के साथ है। 'योदि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कथित समाधान ही 'प्तेन' पद से अभीष्ट है। अर्थात् 'बोऽहि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कथित समाधान से 'शरीर सम्बन्ध' इत्यादि सन्दर्भ से कथित पूर्वपक्ष को समाहित समजना चाहिये।

शरीरसम्बन्धे बुद्धिगतकार्यस्ववत् बुद्धिसम्बन्धे प्रयत्नगतकार्यस्वमुपाधिरिति निरस्तम् ।

मर्थ है। (अर्थात प्रधान कर्नृत्व है कृति स्वरूप, एवं अप्रधान कर्नृत्व है उक्त अपरोक्षबृद्धि रूप)। अतः कार्यो में सकर्नु कत्व की सिद्धि से मुख्य रूप से 'कृतिमजन्यत्व की ही सिद्धि होगी। किन्तु कृति चूँ कि बुद्धि से उत्पन्न होती है, अतः कृतिमज्जन्यत्व की सिद्धि के बाद उस क्रुतिमञ्जन्यत्व से कार्यों में प्रपरोक्षबुद्धिमञ्जन्यत्व की भी सिद्धि हो जायगी। अतः जो प्रयन्त स्वयं 'कार्यं' स्वरूप होगा, उस प्रयत्न से उत्पन्त कार्य ही अपरोक्षबुद्धिजन्य मी होगा। ईश्वर का प्रयस्त तो 'निरय' है किसी का 'कार्य' नहीं है, ईश्वर की किसी भी अपरोक्षबुद्धि से प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः क्षित्यक्टूरादि कार्यों में ईश्वर प्रयत्न जन्मत्व की सिबि हो जाने पर भी उन कार्यों में अपरोक्षबुदिजन्यत्व की सिदि नहीं हो सकती। इस प्रकार सित्यक्कुरादि कार्यों में सकर्तृकत्व की सिद्धि से 'कृतिविधिष्ठ पुरुष' की ही सिद्धि हो सकती है, उक्त अपरोक्षबुद्धि से युक्त सर्वज्ञ पुरुष की नहीं। अथित 'क्षित्यव्ह्नुरादेः कर्रा पुरुषः क्षित्याद्युत्पादनसमर्थक्षित्याद्युपादगोचरापरोक्षाबुद्धिमान् क्षित्यादिजनकप्रयत्नवत्वात्" अनुमान में 'प्रयत्नगतकार्यत्व' उपाधि है। ( फलता कार्यप्रयत्न उपाधि है ) क्योंकि जिन कुलाल-कुविन्दादि पुरुषों में उक्त बुद्धि रूप शाच्य है, उनमें 'कार्यत्वविशिष्ट प्रयत्न रूप उपाधि भी है। प्रता यह 'कार्यप्रयत्न' साध्य का व्यापक है। एवं क्षित्यादिश्वनक प्रयत्न रूप हेतु है ईश्वर में, वहां मनित्य प्रयत्न रूप चपाचि नहीं है। अतः हेतु का मन्यापक भी है। इसलिये प्रकृत ईश्वरानुमान उपाधि से दूषित है।

### पूर् पर शरीर सम्बन्धे : - - ...

कित्यादि कार्यों में बुद्धिजन्यत्व की सिद्धि के द्वारा उस बुद्धि के प्राश्रय रूप में इंश्वरसिद्धि के प्रसङ्घ में जब नैयायिकों के उपर 'ईक्वरः श्वरीरी बुद्धिमत्वादस्मदादिवत' इस अनुमान के द्वारा ईश्वर में श्वरीर सम्बन्ध की ध्वापत्ति की गयी थी, तो उक्त विरोधी अनुमान में 'कार्यत्वविशिष्टबुद्धि' को उपाधि के रूप में उपस्थित किया गया था। वयों कि जीवों में 'कार्यबुद्धि' का सम्बन्ध भी है। एवं केवल बुद्धि रूप हेतु ईश्वर में है, किन्तु वहाँ 'कार्यबुद्धि' नहीं है। अतः 'कार्यबुद्धि साध्य का ज्यापक, एवं साधन का ग्रव्यापक दोनों ही है। अतः जिस प्रकार नैयायिकों के मत से ईश्वर में बुद्धिमत्व हेतु के द्वारा शरीरसम्बन्ध की सिद्धि इस्तिये नहीं होती है कि उसमें 'कार्यत्वविशिष्टबुद्धि' रूप उपाधि दोष है, उसी प्रकार ईश्वर के 'कर्त्यू'त्व रूप' इति की सिद्धि होने पर भी उस प्रयत्न (कृति) से ईश्वर में बुद्धि की सिद्धि नहीं हो सकती। (ईश्वर में मुस्यकत्तृ कत्व स्वरूप कृति की सिद्धि होगी 'सर्वश्च प्रमेक्वर' की नहीं। केवल कृति से युक्त (कर्त्यु स्विधिष्ट)) ईश्वर की ही सिद्धि होगी 'सर्वश्च प्रमेक्वर' की नहीं।

यो हि बुद्धघा शरीरवच्छरीरिनवृत्त्या बुद्धिनिवृत्तिवद्वा प्रयत्नेन बुद्धिम्, बुद्धिनिवृत्त्या प्रयत्निवृत्ति साधयेत्, स एवं कदाचिदुपालम्यः । वयं स्ववगतहेतुभावं कलितसकलशक्तिकारकप्रयोक्तारं कार्यादेवानुमिमाना नैवमास्कन्दनीयाः, तत्र तस्यानुपाधिस्वात् । न च प्रयत्न मारमलाभाषंमेव मितमपेक्षते, विषयलाभाषं-मप्यपेक्षणात् ।

#### सि॰ प॰ यो हि -- \*\*\* \*\*\*

जो कोई बुद्धि रूप हेतु से घरीर की सिद्धि की तरह प्रयस्त रूप मुख्यकतृ स्व हेतु से ईश्वर में बुद्धि की सिद्धि लिये उद्यत हो, खयना घटादि जड़ पदार्थों में घरीर के अभाव से प्रयस्त के धमाव की सिद्धि के लिये तरपर हो। वही इस अभियोग का किसी प्रकार पात्र हो सकता है। हम (नैयायिक) तो कार्यत्व हेतु के द्वारा सभी जड़ कारणों के 'कारणत्व' रूप 'शक्ति' से अभिज्ञ एवं उन सभी जड़ कारणों को कार्यों की उस्पत्ति के धनुकुल रूप से व्यापृत करने वासे' 'कत्ती' पुरुष का अनुमान करते हैं। कारणों को उपयुक्त रूप से प्रयोग करने की क्षमता रूप 'प्रयोक्तृस्व' के (१) उपादानगोचरापरोक्षज्ञान (२) उपादनगोचर (विषयक) चिकीषां एवं (३) उपादानविषयक इति इन तीनों में से प्रत्येक स्वतन्त्र रूप से परस्पर निरेपेक होकर रूक्षण हैं। धर्यात् उक्त प्रयोक्तृस्व के ये तीनों स्वतन्त्र रूक्षण है।

भतः सित्यक्कुरादि में कार्यस्य हेनु से बुद्धिवन्यस्य की सिद्धि के वाद उस बुद्धि के आश्रय रूप पुरुष की कल्पना करते हैं, जो फलता सभी विषयों के ज्ञान से युक्त ( सर्वज्ञ ) सिद्ध होते हैं। अता ईश्वर में प्रयस्त के द्वारा बुद्धि की सिद्धि हम लोगों को अभिन्नेत ही नहीं है। कार्यस्य हेनु से बुद्धि के अनुमान के वाद उस बुद्धि के आश्रय रूप जिसे सर्वज्ञ परमेश्वर का अनुमान होगा, उस अनुमान में कथित 'कार्यस्वविशिष्ट प्रयस्त' उपाधि नहीं हो सकता। यह तो हुआ एक समाधान।

#### सि० प० न च प्रयत्नः ... ... ---

इसी प्रश्न का दूसरा समाधान यह है कि प्रयत्न की बुद्धि की अपेक्षा दो प्रकारों से संभव है ( १ ) उत्पत्ति के लिये ( २ ) एवं विषय लाम के लिये । अस्मदादि में जिस विषय का प्रयत्न उत्पन्न होगा, उससे पहिले उस विषय की बुद्धि अवश्य रहेगी । इस प्रकार प्रयत्न की उत्पत्ति में बुद्धि की अपेक्षा है । प्रयत्न में बुद्धि की अपेक्षा इसलिये भी है प्रयत्न स्वयं सविषय क पदार्थ नहीं है', ज्ञान के विषय से ही वह भी सविषयक कहलाता है । अतः मस्मदादि

ज्ञान की विषयता से प्रयत्न में विषयता का व्यवहार 'याचित्रमंडन' न्याय से होता है। जैसे कि कोई गरीव स्त्री स्वयं 'मंडन' अर्थात् भूषण के न रहने पर कहीं

ततः प्रयस्नाद्बुद्धिः, तन्निवृत्तेश्च प्रयस्निनवृत्तिः सिद्धधरयेवेति विस्तृतमन्यत्र । कार्यबुद्धिनिवृत्या तु कार्यं एव प्रयस्नो निवर्तते, न नित्यः । नित्ये च प्रयस्ने नित्येव बुद्धिः प्रवर्तते, नानित्या ।

न हि तथा तस्य विषयलाभसम्भवः, शरीरादेः प्राक् तदसम्भवे देहानुपपत्ती सर्वानुपपत्तेः। शरीराजन्यस्ववच्चाऽनिध्यप्रयत्नाजन्यस्वमिति संक्षेपः॥ २॥

# तर्काभासतयाऽन्येषां तर्काशुद्धिरदूषराम् । श्रमुकूलस्तु तर्कोऽत्र कार्यलोपो विभूषराम् ॥ ३ ॥

के मृतिस्य प्रयत्नों में बुद्धि की अपेक्षा उक्त दोनों ही प्रकारों से है। किन्तु ईश्वर का प्रयत्न चू कि नित्य है, मतः उसे उत्पादक रूप में बुद्धि की अपेक्षा नहीं है, किन्तु विषय संपादन के लिये ईश्वर के प्रयत्न को भी बुद्धि की अपेक्षा भवश्य है। इतना अन्तर भवश्य है कि ईश्वर के नित्य प्रयत्न के विषय संपादन के लिये ईश्वर की नित्यबुद्धि की ही भ्रपेक्षा होती है। एवं अस्मदादि के व्यन्तिस्य प्रयत्न को विषय संपादन के लिये भी स्वगत अनिस्य बुद्धि की ही अपेक्षा है। इसी अभिप्राय से प्रयत्न की विषय संपादन के लिये भी स्वगत अनिस्य बुद्धि की ही अपेक्षा है। इसी अभिप्राय से प्रयत्न की विद्धि, एवं बुद्धि की निवृत्ति से प्रयत्न की निवृत्ति किरणवली, आत्मतस्विवेकादि ग्रन्थों में उपपादित है।

( प्रयात अनित्य बृद्धि की निवृत्ति से अनित्य प्रयत्न ही निवृत्त हो सकता है।
एवं नित्यप्रयत्न में सिवषयत्व का संपादन नित्यबृद्धि से ही होगा, अनित्यबृद्धि से नहीं।
क्यों कि नित्यप्रयत्न के विना जगत का निर्माण नहीं हो सकता। विना शरीर के अनित्यबृद्धि
की उत्पत्ति नहीं हो सकती। फलतः विना देह के संसार का निर्माण ही संभव नहीं होगा।
अर्थात् सृष्टि में शरीर की ही उत्पत्ति सब से पूर्व स्नीकार न करने पर धन्य सभी वस्तुओं
की उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगी। तस्मात् जिस प्रकार ईश्वर साधक प्रस्तुत अनुमान में
शरीराजन्यत्व उपाधि नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनित्यप्रयत्नजन्यत्व भी उपाधि नहीं
होगा)।। २।।

# तकीभासतयान्येषाम् ... -- --

( 'क्षित्यंकुरादिकं सकर्तृकं कार्यंश्याद् घटवत्' ईश्वर साधक इस अनुमान में पूर्वपक्षवादी यह आक्षेप करते हैं कि जो किसी कार्य का 'कर्ची' होता है, वह शरीरी अवश्य होता है।

न्त्रीता में बाने के किये किसी से भूषण की याचना कर उस भूषण से मंदित होकर बाती है। उसी प्रकार प्रयश्न भी बुद्धि की विषयता से ही सविषयकत्व व्यवहार का विषय होता है।

# कारकव्यापारविगमे हि कार्यानुत्पत्तिप्रसंगः।

क्षित्यंकुरादि का यदि कोई कर्चा सिद्ध भी होंगे, तो उ॰ हें भी शरीर से युक्त ही होना चाहिये। अशरीरी कर्चा की सिद्धि संभव नहीं है। अतः 'ईश्वरो यदि कर्चा स्यात् शरीरी स्यात्' इस प्रकार के प्रतिकूल तर्क के द्वारा क्षित्यंकुरादि के कर्चा में अशरीरित्व के व्याघात से ईश्वर की सिद्धि भी व्याहत हो जायगी। इस आक्षेप के प्रसंग में सिद्धान्तियों का उत्तर है कि ) तर्क में भी विशेष्य का अपने विशेषण (विशेष्यतावच्छेदक) से युक्त होकर पहिले से जात होना आवश्यक है। किसी भी पुरुष को धूमत्व रूप विशेषण से युक्त धूम का जनतक ज्ञान नहीं रहता है, तब तक वह पुरुष 'धूमो यदि विह्वव्यभिचारी स्याद् विह्वजन्यो न स्यात्' इस प्रकार का 'तर्क' नहीं कर सकता।

प्रकृत ईश्वरानुमान के विरोध में जिस तर्क को उपस्थित किया गया है, उस तर्क के विशेष्य हैं 'ईश्वर'। वे पूर्वपक्षवादी के मत से सिद्ध नहीं है। अतः ईश्वरत रूप विशेषण से युक्त ईश्वर रूप विशेष्य का ज्ञान पूर्वपक्षवादी को नहीं है। अतः कथित तर्क शुद्ध न होकर 'तर्कामास' है, क्यों कि उसके पहिले ईश्वर रूप विशेष्य का ईश्वरत्व रूप विशेष्यतावच्छेदक रूप से ज्ञान नहीं है। अतः उक्त तर्क, तर्क ही नहीं है, किन्तु तर्कामास' है। अथवा 'अशुद्ध' तर्क है। इस प्रकार के तर्कों में किसी अनुमान के प्रतिरोध की क्षमता नहीं है। सुतराम इस तर्क से ईश्वर की सिद्धि भी व्याहत नहीं हो सकती।

प्रकृत ईश्वरानुमान में केवल प्रतिकृत तर्क की असत्ता ही नहीं है, किन्तु अनुकूल तर्क की सत्ता भी है, जिससे 'पृथिव्यादिद कार्य मस्तु सकर्त के मास्तु' अर्थात् पृथिव्यादि कार्य होते हुये भी अकर्त क हों। इस व्यभिवार घड़ा का निवारण हो जाता है। क्योंकि यह सभी जानते हैं कि कारणों के न रहने से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। 'कर्त्ता' भी कार्यों का एक 'कारण' है। अतः 'कार्य बिना कर्ता के ही उत्पन्न हों' यह कहना 'कार्य बिना कारण के ही उत्पन्न हों' इसके समान ही है। अतः पृथिव्यादि के 'कार्य' होने पर भी यदि उनका कोई कर्ता न हो, तो इस का यही अर्थ होगा कि 'पृथिव्यादि उत्पन्न हो । तस्मात् 'पृथिव्यादिक यदि अकर्त के स्यादनुत्यन्नं स्यात् इस अनुकूल तर्क के रहने से उक्त व्यभिचार घड़ा का भी कोई अवसर नहीं है।

सि॰ प॰ कारक व्यापार विगमे हि = \*\* \*\*

'कारकव्यापार' अर्थात् कारणों के ध्यापार के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। 'कर्त्ता' भी कार्यों का एक कारण है, अतः उसके व्यापार के न रहने पर भी कार्य

इस कारिका के प्रांख का अर्थ अत्यन्त रफुड रहने के कारण आचार्य ने उसकी
व्यास्था को छोड़ उक्त सन्दर्भ के द्वारा प्रेलोक के उत्तरार्ख की ही व्यास्था
आर्ग्भ की है।

चेतनाचेतनव्यापारयोर्हेतुफलभावावधारणात् कारणान्तराभाव इव कर्त्रभावे कार्यानुत्पत्तिप्रसंगः, कर्तुरिप कारणस्वात्।

यस्त्वाह, प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां तदुत्पत्तिनिश्चयो दृश्ययोरेव, न त्वदृश्ययोः। प्रत्यस्यानुपलभ्भस्य च तावन्मात्रविधिनिषेधसमर्थत्वात्, घूमाग्निवत्।

की उत्पत्ति नहीं होती है। पृथ्यायादि कार्यों का यदि कोई कर्ता ही न रहे, तो कर्ता का क्यापार अवश्य ही नहीं रहेगा। इस प्रकार कर्ता के न रहने पर कार्यों की उत्पत्ति ही न हो सकेगी। तदनुसार प्रकृत ईश्वरानुमान के अनुकूलतर्क का यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि 'पृथिक्यादिक यदि सकर्मु के स्यादनुत्पन्न स्याद'।

(इस प्रसङ्घ में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि 'कराि' रूप 'कारक' के व्यापार के न रहने पर भी उपादानकारण प्रभृति ग्रन्य कारकों के व्यापारों से ही वृधिव्यादि कार्यों की उरपित हो। अतः केवल कर्ता के ग्रभाव से कार्यों की ग्रनुत्यित की आपित नहीं दी जा सकती। इस आक्षेप का यह समाधान है कि:—)

दण्डादि अचेतन कारकों के व्यापारों के कुलालकुविन्दादि चेतन कारकों के व्यापार कारण हैं। अतः जबतक कर्ता रूप चेतन कारक में व्यापार नहीं होगा, तबतक पृथिव्यादि कार्यों के अचेतन कारणों में कार्यों के उपयुक्त कोई व्यापार हो ही नहीं सकता। एक बात।

दूसरी बात यह भी है कि किसी एक भी कारण की असत्ता कार्य के अनुत्पत्ति के लिये पर्याप्त है। अता कर्ता रूप एक ही कारण के न रहने पर भी अन्य सभी कारणों के रहते हुए भी कार्यों की उत्पत्ति रक जायगी। जैसे कि कुलालादि कारणों के रहते हुए भी दण्ड रूप एक भी कारण के न रहने पर घट की उत्पत्ति रक जाती है।

## पु० प० यस्तु · · · · --

(इस प्रसक्त बौद्धों का आक्षेप है कि) 'प्रत्यक्ष' अर्थात् 'झम्बय' एवं 'झनुपलम्म' अर्थात् व्यतिरेक इन दोनों से दृश्य कार्य के दृश्य कारण की ही सिद्धि हो सकती है। अदृश्यकार्य के अदृश्य कारण की तो कदापि नहीं, प्रत्युत कार्य और कारण इन दोनों में से किसी एक के अदृश्य होने पर भी उन दोनों के कार्यकारणमान का निर्णय नहीं हो सकता। क्योंकि 'प्रत्यक्ष' अर्थात् झन्वय केवल दृश्य पदार्थ का ही नियामक है, एवं 'झनुपलम्म' (व्यतिरेक) भी केवल दृश्य पदार्थ का ही नियमन

कम्पमारुतवच्च । न हि घूमा कार्योऽनलस्येति उदयंस्यापि, न हि शाखा-कम्पो मातरिक्वन इति स्तिमितस्यापि स्यात्, किन्तु मौमस्पृक्षयोरेव । तथेहापि शारीरवत एव कारकत्वमवगन्तुमुचितं नान्यस्येति । तदस्त् । प्रत्यक्षाऽनुपलम्भो हि दृष्यविषयावुपायस्तदुत्पत्तिनिक्चये, न तु दृष्यतेव तत्रोपेया । कि नाम दृष्याश्चितं सामान्यद्वयम् । तदाली दृस्य हि तदुस्पत्तिनिक्चये दृश्यमदृष्यं वा सवंमेव तज्जातीयं तदुत्पत्तिमत्तया निक्ष्चतं भवति ।

करता है (दृश्य घूम से दृश्य विह्न का ही अनुमान होता है)। यदि ऐसा न हो ( प्रथित दृश्य घूम से दृश्यादृश्य साधारण सभी विह्निओं की सिद्धि हो) तो पर्वंत में घूम से अहश्य जठराश्नि की मी सिद्धि माननी होगी। (हश्य कार्य से हश्य कारण के ही अनुमान का नियम यदि न मानें तो) शाखा के कम्प से जिस प्रकार 'मातरिश्वा' रूप ( चलनशील ) वायु का अनुमान होता है, उसी प्रकार शाखा के कम्प से 'स्तिमित' वायु का अर्थात् चलनशून्य वायु का मी प्रनुमान मानना होगा। यदि हश्य कार्य से उसके हश्य कारण के सम्मातीय अहश्य कारण का मी प्रनुमान हो तो शाखा के कम्प से 'स्तिमित' अर्थात् प्रत्यक्ष के अयोग्य वायु के अनुमान में कौन सी बाधा है ? तस्मात् प्रत्यक्ष ( प्रन्वय ) एवं 'प्रनुपलम्म' ( व्यतिरेक ) ये दोनों हश्य कार्य एवं हश्य कारण इन दोनों की परम्परा के ही ज्ञापक हैं।

सुतराम जिस प्रकार हश्य धूम से हश्य मौमविह्न का ही अनुमान होता है, एवं याखा के कम्प से 'मातरिश्वा' रूप हश्य वायु का ही अनुमान होता है, उसी प्रकार हश्य पृथिष्यादि में रहनेवाले कार्यत्व हेतु से प्रत्यक्ष के विषय एवं घरीर से युक्त कर्ता का ही अनुमान हो सकता है, अप्रत्यक्ष अघरीरी कर्त्ती का नहीं।

# सि॰ प॰ तदसत् … … …

प्रत्यक्ष (अन्वय ) एवं अनुपल्लम्भम (व्यतिरेक ) इन दोनों से 'कारण से हम्य कार्यं की उत्पत्ति होती है' केवल यह 'निश्चय' ही उत्पन्त होता है। किन्तु इसका यह अर्थं नहीं कि उक्त मन्वय और व्यतिरेक से जिस हम्य कार्यं की उत्पत्ति का निश्चय होगा, उसके कारण को भी हम्य मानें। कि वा कोई ऐसा साघारण धमें है भी नहीं जो कार्यं खौर कारण दोनों में ही रहे। जिस 'इप' से जिस बस्तु में जिस 'धमें' से युक्त कार्यं की कारणता ग्रहीत रहती है, कार्य में रहने वाले उस धमें से युक्त जितने भी कार्यं व्यक्तियों है—चाहे वे हम्य हों, प्रथवा अहम्य हों, वे सभी कार्य कारण में रहने वाले उस रूप से युक्त किसी भी कारण व्यक्ति से उत्पन्न होते हैं।

यथा स्पर्शंक्ष्परसगन्धानामुत्तरोत्तरनिमित्ततायां तव, अस्माकञ्चातीन्द्रियसम-वायादिसिद्धौ । न चेदेवमुदाहृतयोरेव दहनपवनयोरालोकक्ष्पवतोस्तदुत्पत्तिनिश्चये कथमनालोकनिरस्तक्ष्पयोः सिद्धिः, यदुदर्यास्तिमितसाधारणी सिद्धिः स्यादिति । तद्भवेदप्येवं यदि शरीरादिकं विना कार्यमिव भौमं स्पर्शंबद्धेगवन्तञ्च विनाऽग्नि-मात्रात्, पवनमात्राद्धा धूमकम्पौ स्याताम् । न त्वेवम् ।

#### यथा स्पर्शे रूप · · · · · ·

जैसे कि आप (बौद्धों के) मत से साधारणजनों के इन्द्रिय से गृहीत होने वाले गन्ध का कारण उससे सुक्ष्म रूप है। एवं रस की अपेक्षा सुक्ष्म रूप का कारण है। एवं रस की अपेक्षा सुक्ष्म रूप के रस का कारण है। अथवा जिस प्रकार हम छोगों के इन्द्रिय से ग्राष्ट्र मत से गुण क्रियादि की बुद्धि के द्वारा अतीन्द्रिय समवाय की सिद्धि होती है, उसी प्रकार हम्य पृथिक्यादि कार्यों के ग्रहत्र्य एवं ग्रज्ञरीरी परमेश्वर कारण हो सकते हैं।

## पूर्व पर ने चैदेवम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि हस्य कार्य से अहस्य कारण का भी अनुमान हो, शाखा के कम्प से वायु सामान्य की सिद्धि के द्वारा जिस प्रकार इन्द्रियप्राद्धा 'मातरिश्वा' रूप वायु का अनुमान होता है, उसी प्रकार इन्द्रियाप्राद्धा 'स्तिमितवायु' का भी अनुमान मानना होगा। एवं सूम से बिह्नसामान्य की सिद्धि के द्वारा जिस प्रकार आलोक से युक्त भीम बिह्न का अनुमान होता है, उसी प्रकार 'औदर्यविह्नि' का भी अनुमान स्वीकार करना होगा। इसका कौन बाधक होगा?

## सि॰ प॰ तद्भवेदपि --- -- ...

धूम विह्न का कार्य है, अतः धूम से विह्न का अनुमान होता है। एवं शाखाकम्प वायु का कार्य है। अतः शाखा के कम्प से वायु का अनुमान होता है। किन्तु विह्नसामान्य से धूम को उत्पत्ति नहीं होती है। एवं वायुसामान्य से शाखा में कम्प की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः जिस प्रकार शरीर के बिना घटादि कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार स्फुटतर स्पर्श एवं वेग से रिहत भौदर्यविह्न के बिना यदि धूम की उत्पत्ति नहीं हो पाती, कि वा 'स्विमित' वायु के बिना शोखा में कम्प की उत्पत्ति इक जाती, तो धूम से भौदर्यविह्न का, जयवा शाखा के कम्प से स्तिमितवायु का अनुमान हो सकता था। किन्तु प्रकृत में स्थिति सवंधा भिन्न है। धूम मौमविह्न का कार्य है, औदर्यविह्न का नहीं। अतः धूम न चैवं चेतनव्याभिचारोऽपि शक्याभिघान इत्यलं वालप्रलापानां समाधानेः। तदुत्पत्तेरसिद्धावपि तत्तदुपाघिविघूननेन स्वाभाविकत्वस्थितौ यदि कर्तार-मतिपत्य कार्यं स्यात्, स्वभावमेवातिपतेदिति कार्यंविलोपप्रसङ्ग इति। एतच्च सर्वेमात्मतत्त्वविवेके निपुणतरमुपपादितमिति नेह प्रतन्यते।

एवच्च सिद्धे प्रतिबन्धे न प्रतिबन्ध्यादेः क्षुद्रोबद्भवस्यावकाषाः । प्रतिबन्धसिद्धा-विष्टापादनात् । तदसिद्धौ तत एव तत्सिद्धेरप्रसङ्गादिति ।

से भीमर्वाह्म का ही अनुमान होता है, धौदर्यविह्म का नहीं। इसी प्रकार धाखाकम्प मातिरिश्वा रूप वायु का ही कार्य है, स्तिमित बायु का नहीं। अतः धाखा के कम्प से मातिरिश्वा रूप वायु का ही अनुमान होता है, स्तिमितवायु का नहीं। किन्तु जिस प्रकार "बिना औदर्यविह्म के ही धूम की उत्पत्ति होती है। कि वा बिना स्तिमितवायु के ही धाखा में कम्प की उत्पत्ति होती है" ये व्यमिचार प्रविध्ति हो सकते हैं, उसी प्रकार "कार्य विना चैतन कारण के ही उत्पन्न होते हैं" इस प्रकार का व्यमिचार प्रविध्त नहीं किया जा सकता। अतः चेतन सभी कार्यों का कारण है। सुतराम् पृथिव्यादि कार्यों से तदुपयुक्त चेतन पुरुष के अनुमान में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार के बास्नकों के प्रस्थाप सहश्च आक्षेत्रों का इतना ही समाधान बहुत है।

सि॰ प॰ न तदुत्पत्तेरसिद्धाविप -- ... -- ...

यदि घरण्य कर्ता के द्वारा दृश्य पृथिन्यादि कार्यों की उरपत्ति सिद्ध न भी हो सके, तथापि सकर्तं कृत्व के साय कार्यत्व की स्वामाविकता में कोई न्याधात नहीं होता। धर्यात् (१) स्वामाविक और (२) ध्रीपाधिक भेद से 'सम्बन्ध' के जो दो प्रकार है, उनमें से कार्यत्व रूप हेतु में सकर्त् कृत्व रूप साध्य का पहिला सम्बन्ध ही है, दूसरा नहीं। यह बात इस प्रन्थ में संक्षेप से अनेक बार एवं विस्तृत रूव से 'आत्मतत्वविवेक' में प्रतिपादित हो चुकी है। अतः अभी यह मान क्षेत्रा ही उचित है कि कार्यत्व हेतु में सकर्त् कृत्व की 'क्याित' रूप स्वामाविक सम्बन्ध धरुष्य है। इसके बाद भी यदि यह कहें कि 'कर्शा के बिना भी कार्यों को उत्पत्ति होती है' तो इसका यह धर्य होगा कि 'कार्य अपने कर्त् जन्यत्व रूप 'स्वभाव' को छोड़ कर भी रहता है' किन्तु यह स्वीकार करना उचित नहीं है, व्योंकि इससे कार्य की सत्ता हो उठ खायगी, क्योंकि कोई भी वस्तु स्वभाव के बिना नहीं रह सकती। धरा कार्यत्व हेतुक सकर्त् कृत्व का कथित मनुमान निरापद है।

एवख्र --- ••• •••

इस प्रकार कार्यत्व में सकर्तृ करव की व्याप्ति (प्रतिबन्ध) के सिद्ध हो जाने पर 'प्रतिबन्धि' प्रभृति 'सुद्र' (साधारण) उपद्रवों (दोषों) का कोई अवकाश नहीं रह जाता। ननु तस्य सर्वदा सर्वत्राविशेषे कार्यस्य सर्वदोत्पत्तिप्रसङ्ग इति निरपेक्षेष्वरपक्षे दोषा, सापेक्षे उपेक्षणीय एवास्त्वित बालस्य प्रदीपकलिकाक्रीडयेव नगरदाहः।

क्यों कि कथित प्रतिबन्धि के हेतु में यदि सोध्य की व्याप्ति है, तो वह प्रतिबन्धि रूप आपत्ति को इष्ट करना होगा। यदि उक्त हेतु में उक्त साध्य की व्याप्ति नहीं है, तो फिर व्याप्ति के न रहने से ही उक्त प्रापत्ति रूप प्रनुमान रक जायगा?।

### पू० प० ननु तस्य ... --- ---

(१) ईश्वर को जगत के निर्माण करने में किसी अन्य वस्तु की भी अपेक्षा होती है ? अथवा (२) वे जगत के निर्माण में स्वतन्त्र हैं, उन्हें किसी अन्य सहायक की अपेक्षा नहीं होती है — यदि जगत के निर्माण में ईश्वर को किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है — यह प्रथम पक्ष स्वीकार करें तो सदा सभी कार्यों की उत्पत्ति होती रहेगी, क्योंकि ईश्वर की

णावार्य ने कहा है कि जिस प्रकार कार्यस्य हेतु में सकर करन कर साज्य का 'दित्रक्त्य' अर्थात् व्यासि है, इसी जिये पृथिक्यादि के प्रत्यक्षकर्तों के बाधित होने पर अप्रत्यक्ष कर्ता की सिचि होती है। उसी प्रकार यदि पशुस्य हेतु में शृक्ष की व्यासि रहे, तो शहा कर्प पशु में प्रत्यक्ष के द्वारा शृक्ष के बाध से अवश्य ही अदृश्य प्रक्ष की सिचि होनी चाहिये। यदि पशुस्य में प्राष्ट्र की व्यासि ही नहीं है, तो फिर पशुस्य हैतु से उन गोमहिचादि में भी शहर की अनुमिति नहीं होगी, जिनमें कि शक्ष प्रत्यक्ष से सिच है, फिर शहा में तो श्रिक्ष प्रत्यक्ष से भी वाचित हैं, उसमें पशुस्य हैतु से प्रकृत्य की सिचि की बात ही व्यथ है।

श. बीच गया यह प्रतिबन्धि उपस्थित करते हैं कि—घटादि कार्यों के कर्ती उपलब्ध है, केवल इसीलिये किस्यक कुरादि कार्यों के अदृश्य कर्ता का भी प्रजुमान हो तो तुष्य ग्याप से श्रा में भी अदृश्यक का अनुमान हो। गो महिषादि सभी पृथ्यों में शृङ्ग देखे जाते हैं। श्रा भी पृष्य है। यथि श्रा में शृङ्ग प्रत्यक्ष से वाधित है तो इससे इतना ही होगा कि शृष्य में इश्य शृङ्ग की सिच्चि नहीं होगी। किन्तु इस प्रत्यक्षण से तो श्रा में अदृश्य शृङ्ग वाधित नहीं हो सकता। जैसे कि क्षित्यक कुरादि में प्रत्यक्ष के द्वारा अदृश्यक तु स्व वाधित नहीं होता है। तस्मात् यदि उक्त अनुमान से प्रवच्यादि में अदृश्यक तु कर्म की सिच्चि हो, तो फिर श्रा में भी पृष्ठाव हेतु से अदृश्य शृङ्ग की सिच्चि माननी होगी। यही आपत्ति रूप प्रतिबन्धि प्रकृत में 'खुदोपदव' शब्द से अभिमेत है, इसी के समाधान में 'प्रवञ्च' (देखिये ६० ६४१ पंक्ति ५) इस्यादि संदू में है।

तन्न । स्थेमभाजो जगत एवाकारणत्त्रप्रसङ्गात् । ॐमिति मृवतः सौगतस्य दत्तमुत्तरं प्राक् ।

सत्ता सर्वदा रहती है। यदि ईश्वर को जगत के निर्माण में किसी दूसरे कारण की अपेक्षा को स्वीकार करें, तो फिर उसी कारण से कार्य की उत्पत्ति मान कर ईदवर को उस कार्य के प्रति उदासीन मानना ही उचित है। फलता ईश्वर की कल्पना ही अपर्य है। इस प्रकार जिस आक्षेप को बालक का कथन समझकर आपने उपेक्षा दिखलायी है, उसी बालक के उक्त आक्षेप रूप क्रीड़ा की क्षुद्र दीप की शिखा से ही ईश्वर की कल्पना रूप महानगर के बाह की आपित्त खड़ी हो गयी है।

सि० प० तन्न ... ... ...

यदि मन्य वस्तु के साहाय्य से ईशवर के द्वारा सृष्टि की स्वीकार करने से ईश्वर की ज़िक्षा कर उस 'सहायक' से ही कार्य की उत्पत्ति स्वीकार करें तो उस कारण के भी प्रसङ्ग में भी यह प्रश्न उपस्थित होगा कि वह कारण 'स्थेममाक्' पर्यात स्थायी है ? प्रथवा क्षणिक है ? इन में क्षणिकत्ववाले द्वितीय पक्ष का खण्डन बारबार कर चुके हैं। सब रहा उस 'कारण' को 'स्थेनभाक' मानने का पहिला पक्ष-इस के प्रसङ्घ में भी कथित रीति के धनुसार ईश्वर के ही समान यह प्रथन उपस्थित होगा कि ईश्वर से भिन्न कपाछादि हदय एवं स्थायी कारण क्या किसी मन्य कारणों के साहाय्य से घटादि कार्यों का निर्माण करते हैं ? अथवा किसी अन्य कारणों के साहाय्य के बिना ही स्वतन्त्र रूप से ही वे बटादि कार्यों का निर्माण करते हैं ? इन में यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करें तो यह कहा था सकता है कि जिनके साहान्य से कपालादि घटादि कार्यों का निर्माण करेंगे, उन सहायकी से ही घटादि कार्यों की उत्पत्ति क्यों न स्वीकार की जाय! कपाछादि मुख्य कारणों को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है ? यदि दितीय पक्ष को स्वीकार करें तो उन कपाछादि मस्य कारणों की सत्ता जब तक रहेगी, तब तक बराबर कार्य की उत्पत्ति होती रहेगी। किन्तु यह वस्तुस्थिति के विरुद्ध है। इस प्रकार वहाँ भी कारणता को स्वीकार करेंगे, उन समी कारणों में उक्त विकल्प उपस्पित होकर अगत की समी वस्तुओं की कारणता का ही उच्छेद कर डालेगा। फलतः बिना कारण के ही सभी कार्यों की उत्पत्ति माननी होगी। इस पक्ष को स्वीकार करने पर हम ( सिद्धान्ती ) कहते हैं कि इसका उत्तर 'अवमेनियतत्वतः' इत्यादि सन्दर्भं के द्वारा प्रथम स्तवक में दिया जा चुका है।

श्राषं घर्मीपदेशक्च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः॥

( मनु--ग्र० १२ श्लो० १०६

तिमममर्थमागमः संवदति, विसंवदति तु परेषां विचारम्— विश्वतद्यक्षुरुत विश्वतोमुखों विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तपात्। सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रदीवासूमी जनयन् देव एकः॥

**जुक्लयजुर्वदसं**हिता ग्र० १७-१६

भाषेम् । ... ... ...

जो पुरुष वेदादिशास्त्रों की अविरोधी तकों के द्वारा 'धर्म' को समझते है, धर्यात् धर्म, ईश्वर प्रमृति अलौकिल अर्थों के ज्ञापक एवं ऋषि प्रणीत धर्मोपदेश रूप वेदादिशास्त्रों का अनुसन्धान करते हैं, वे ही धर्म के प्रकृत जानकार हैं। इसके विपरीत जो केवल तर्क के ही द्वारा कथित 'धर्म' को समझने का प्रयास करते हैं, वे धर्मज्ञ नहीं हैं। तिममम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कथित ईश्वर के साधक अनुमान की पुष्टि (संवाद) एवं ईश्वर के विरोधी अनुमानों में अरुचि का उपपादन 'विश्वतः' इत्यादि वेद वाक्यों के द्वारा भी किया गया है।

नैयायिकगण ईश्वर को (१) सर्वज्ञ (२) वेदों के द्वारा सभी विषयों का उपदेश करने वाला (३) सभी कार्यों के सहकारि कारण (४) व्यापक एवं (५) धर्म और ध्यधर्म के साहाय्य से परमागुओं के द्वारा संपूर्ण विश्व के सृष्टि कर्रा के रूप में स्वीकार करते हैं।

'विश्वतः' इत्यादि वेद वाक्य के द्वारा ईश्वर का यही स्वरूप उपपादित हुआ है। इस वेद वाक्य का सरलार्थ यह है कि—

"एक ही परमेवशर स्वरूप 'देव' द्यावा भूमी की रचना करते हुये जीवों के धर्म एवं अधर्म रूप दोनों 'बाहुओं' के साहाय्य से 'पतत्रों' को अर्थात् परमासुओं को परस्पर संयुक्त करते हैं।"

( सृष्टि स्वरूप प्रयोजन के वशीभूत होकर जो परमेश्वर परमासाओं में संयोग का स्वत्पादन करते हैं, उनका स्वरूप क्या है ? इसी प्रश्न के उत्तर में प्रकृत मन्त्र का पूर्वादं 'विश्वतश्चक्षु' इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है )।

१. (इस प्रसङ्घ में शास्त्र और इश्वर में पूर्ण विश्वास रक्षने किसी ग्रास्तिक का ही यह प्रश्न हो सकता है कि 'बागम' प्रमाण से जब ईश्वर सिख ही हैं, तो फिर उनकी सिखि के लिबे 'म्याय का प्रदर्शन' अनावश्यक है। इस प्रश्न का ही समाधान "आवंस्" इस्यादि स्मृति वाक्य के उदलेख पूर्वक ग्राचार्य ने दिया है)। अर्थात् जब तक न्याय का अनुसन्धान नहीं किया जाता, तब तक शब्द इप ग्रागम का तारपर्यार्थ ही भनिणीत रह जायगा। अतः ईश्वर के ज्ञापक प्रभूत आगम प्रमाण के रहते हुए मी स्थाप का सर्थात् अनुमान का प्रदर्शन ग्रावश्यक है।

अत्र प्रथमेन सर्वंज्ञत्वम्, चक्षुषा दृष्टेरुपलक्षणात् । द्वितीयेन सर्वंवक्तृत्वम्, मुखेन वागुपलक्षणात् । तृतीयेन सर्वंसहकारित्वम्, बाहुना सहकारित्वोपलक्षणात् । चतुर्थेन व्यापकत्वम्, पदा व्याप्तेरुपलक्षणात् ।

पद्धमेन घर्माधर्मं लक्षणप्रघानकारणत्वस्, तौ हि लोकयात्रोवहनाद्वाहू । षष्ठेन परमागुरूपप्रघानाधिष्ठेयत्वस्, ते हि गतिशीलावात्पतत्रव्यपदेशाः पतन्तीति । सन्धमति, सञ्जनयन्तिति च व्यहहितोपसर्गंसम्बन्धः ।

विश्वतश्चक्षुः = सर्वज्ञ । विश्वतोमुख = सभी विषयों के ज्ञानों की राशि वेदों के उपदेष्टा । विश्वतोबाहु = सभी कार्यों के सहकारी । विश्वतस्तपात् = व्यापक ।

अर्थात् सर्वज्ञ, वेदों के उपदेष्टा, सभी कार्यों के सहकारी, व्यापक परमेश्वर जीवों के घम और अधर्म रूप बाहु के सहश सहायक के बल से 'द्यावा' अर्थात् स्वर्गादि सात कर्व्वलोकों का 'भूमि' प्रयात् भूतलादि अधस्तन सातो लोकों का निर्माण करते हुये 'प्तन्न' अर्थात् परमागुओं को परस्पर संयुक्त करते हैं।

- (१) उक्तार्थ बोषक प्रकृत वेदनाक्य के 'बिश्वतप्रविधुः' इस प्रथम पद के 'चक्षु' पद से चक्षु जिनत अपरोक्षज्ञान अभिन्नेत है। तदनुसार 'विश्वतप्रचिधु' पद का 'विश्व विषयक अपरोक्षज्ञान से युक्त पुरुष' स्वरूप धर्ष निष्पन्न होता है (विश्वतः = प्रद्यये तसिल्, चिधुः हिष्टा यस्य)।
- (२) 'विश्वतोमुख' शब्द में प्रयुक्त 'मुख' शब्द से लक्षणावृति के द्वारा मुख से उत्पन्न 'वाक्' रूप अर्थ अभिप्रेत है। तयनुसार 'विश्वतोमुख' शब्द का विश्व के प्रतिपादक वेद रूप 'वाक्' से युक्त पुरुष स्वरूप अर्थ निष्पन्न होता है।
- (३) 'विश्वतोबाह्न' शब्द में जो 'बाहु' शब्द है, वह बाहु गत जो सहकारित्व धर्म है, तद् विधिष्ठ में लाक्षणिक है। जिससे ईश्वर में सभो कार्यों के सहकारित्व का बोध होता है। अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य के दोनों बाहु उसके सभी कार्यों के सम्पादन में सहायक होते है, उसी प्रकार ईश्वर 'विश्व' रूप कार्य का सहकारिकारण हैं।
- (४) 'विश्वतस्त्तपात्' संपूर्ण विश्व जिन परमेश्वर से व्याप्त है, अर्थात् जो व्यापक हैं।
- (प्) सम्बाहुम्याम्' इस पद में जो 'सम्' उपसर्ग है, उसका अन्वय 'धमित' क्रिया के साथ है।
- (६) एवं 'सम्पतन्ने' पद में जो 'सम्' उपसर्ग है, उसका अन्वय 'खनयन्' पद के साय है। ( छन्दों में उपसर्ग का व्यवहितान्वय भी होता है।)

तेन संयोजयित समुत्पादयन्नित्यर्थः। द्यावा इत्यूर्ध्वंसप्तलोकोपलक्षण्य, भूमीत्यवस्तात्, एक इत्यनादितेति। स्मृतिरिप-

'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते' (गीता) इत्यादि । एतेन ब्रह्मादिप्रदिपादका ग्रागमा बोद्धव्याः ॥ ३॥

प्रायोजनारखल्वपि-

स्वातन्त्र्ये जडताहानिर्नाहर्ष्टं दृष्टघातकम्। हेत्वभावे फलाभावो विद्योषस्तु विद्योषवान्।। ४।।

तदनुसार (१) संबाहुम्यां संपतत्रै: द्यावाभूमी जनयम् घमति' इस प्रन्वय के अनुसार इस वाक्य का निष्यन्न स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिए।

बाहुम्याम् धावाभूमी संजनयन् संधमित' अर्थात् जीव के धर्म और अधर्म इन दोनों के द्वारा परमेश्वर चूँ कि लोक्यात्रा का निर्वाह करते हैं, अतः धर्म और अधर्म ये दोनों ही उनके बाहु हैं। 'पतन्तीति पतत्राः गतिशीलाः' इस ब्युत्पित्त के अनुसार 'परमास्तु' ही गतिशील होने के कारण यहां 'पतत्र' शब्द के अर्थ हैं। 'एकः' पद से परमेश्वर का 'अनादिस्व' अभिन्नेत है।

## स्मृतिरपि ... ... ---

कथित स्वरूप के परमेश्वर की सत्ता का समर्थन 'महं सर्वस्य' इत्यादि गीता प्रमृति स्मृति प्रमाण मी करते हैं। क्योंकि गीता में भगवान् ने स्पष्ट कहा है कि 'मैं ही सभी कार्यों का कारण है, मुझ से ये सभी कार्य उत्पन्न होते हैं।

## एतेन … --- ---

कथित रीति से अग्रारी प्रमेश्वर में सृष्टि के कर्जू त्व के उपपादन में पुराणादि के उन वचनों का जो विरोध उपस्थित होता है, जिनमें ब्रह्मा प्रमृति ग्रारी को सृष्टि का कर्चा कहा गया है। उस विरोध का परिहार भी उन पुराणादि वचनों के इस प्रकार के अर्थ करने से मिट जाता है कि परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि का ग्रारी धारण कर सृष्टि की रचना करते हैं।। ३॥

## भायोजनात् खल्वपि - · · - -

'बायोजन' हेतु से भी सर्वज्ञ परमेश्वर का अनुमान करना चाचिये।

<sup>1.</sup> इस स्तवक के प्रथम श्लोक में ईश्वर के साधन के लिये 'कार्यरव' प्रभृति जिन नौ हेतुओं का उच्छोल किया है, उनमें से 'कार्यरव' हेतुक चतुमान के निक्पण

'आ युज्यते संयुज्यतेऽन्योन्यं द्रव्यमित्यायोजनं कर्मं' इस व्युत्पत्ति के अनुसार सृष्टि की आदि में परमायुओं में उत्पन्न होनेवाली वे क्रियायें ही प्रकृत में 'आयोजन' शब्द से अभिप्रेत हैं, जिनसे द्वययुकों की उत्पत्ति होती है। तदनुसार आयोजन हेतुक ईश्वरानुमान के बोधक वाक्य का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 'चेष्टा' रूप क्रिया विशेष प्रकार की क्रिया होने से ही स्व समान कालिक किसी प्रयत्न से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सृष्टि की खादि की परमायुओं की उक्त क्रिया भी स्व समानकालिक किसी प्रयत्न से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह भी विशेष प्रकार की क्रिया हैं। इस प्रयत्न का आश्रय कोई शरीरी आत्मा नहीं हो सकता। अत। उक्त प्रयत्न का आश्रय किसी प्रश्वरीरी आत्मा होगा। वही प्रश्वरीरी आत्मा हैं 'परमेश्वर'।

## स्वातत्रये जड़ताहानिः ... ... ... इस प्रथम चरण की व्याख्या

( इस प्रसङ्ग में अनीश्वरवादी कह सकते हैं कि परमाशु अपने में रहनेवाले प्रयत्न से ही उपगुक्त क्रियाओं का उत्पादन, एवं उन द्वयशुकों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके क्रिये परमेश्वर की कल्पना अनावश्यक है। इस आक्षेप का ही उत्तर स्वरूप 'स्वातन्त्र्ये जड़ता हानिः' यह वाक्य है। अर्थात् परमाशुओं को यदि 'स्वतन्त्र' अर्थात् प्रयत्नादि चेतनगत गुणों का आश्रय मानेंगे तो उन में जो 'जड़ता' अर्थात् अचैतन्य है, उस की हानि होगी। अर्थात् उन में चैतन्य के विरुद्ध जो जड़ता की सार्वजनीन प्रतीति है, वह अनुपपन्न हो जायगी।

प्रयान क्रिया का कारण है, वर्धों कि प्रयान से ही क्रिया उत्पन्न होती। प्रयान है वितन का धर्म। चैतन्य एवं जड़ता ये दोनों परस्पर निरुद्ध धर्म हैं। परमासु जड़ हैं। यदि द्वयसुक की उत्पत्ति के प्रयोजक संयोग के अनुकुल क्रिया के जनक प्रयान का बाब्य परमासुओं को ही मान लेंगे तो परमासुओं को भी चेतन मानना होगा। इस प्रकार परमासु यदि 'स्वतन्त्र' हों खर्थात् किसी चेतन पुरुष की धंपेक्षा के विना ही व धपने प्रयान से ही परस्पर संयुक्त हों, तो उन की 'जड़ता' की हानि होगी। धता यह जाकीप उचित नहीं है।

के बाद क्रम प्राप्त आयोजन हेतुक ईश्वर के अनुमान में पूर्वपक्षी के द्वारा दिये गये दोषों के निराकरण के लिये यह श्लोक लिया गया है। प्रकृत में 'आयोजनात् 'संदर्वपि' इस बाश्य के आगे प्रथम कारिकोक्त 'न्याज्यो विश्वविद्वयया' इस वाश्य की अनुसन्धान किर लेना चाहिये। इसी प्रकार आगे धृत्यादि हेतुक अनुमानों के सूचक वाश्यों के आगे भी अक वाश्य का अनुसन्धान कर लेना आहिये।

(२) (इसी अनुमान के प्रसङ्ग में दूसरा यह आक्षेप है कि परमासुओं का कथित प्रथम संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया केवल मोक्ता के अदृष्ट से ही उत्पन्न होती है। उस को प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। अता परमासुओं के आदिम संयोग को उत्पन्न करनेवाली क्रिया के जनक प्रयत्न के आश्रय रूप में परमेश्वर की सिद्धि संभव नहीं है। इसी आक्षेप के समाधान के लिये क्लोक का यह दितीय चरण लिखा गया है।

## 'नाहब्टं दृष्ट्यातकम् · · - - --

प्रयांत् कथित रीति से यदि उक्त क्रिया की उत्पत्ति केवल अदृष्ट रूप कारण से ही स्वीकार कर प्रान्य सभी दृष्ट कारणों का प्रतिक्षेप करें, तो परमासुओं के उक्त संयोग के उपादान कारण परमासुओं में भी कारणता खण्डित हो जायगी। फलता सभी कार्यों की उत्पत्ति 'प्रदृष्ट' कारणों से ही स्वीकृत होकर सभी कार्यों में अपेक्षित अन्य सभी दृष्ट वस्तुओं में कारणता खण्डित हो जायगी। अता कथित संयोग के अदृष्ट भी प्रवश्य ही कारण हैं, किन्तु प्रयत्नादि प्रन्य दृष्ट कारणों की भी अपेक्षा प्रवश्य होती है। 'प्रदृष्ट' रूप कारण की स्वीकृति से 'प्रयत्नादि' दृष्ट वस्तुओं में कारणता का उच्छेद नहीं किया जा सकता।

(३) कथित प्रायोजन हेतुक ईश्वर के अनुमान में यह बावक एकं उपस्थित होता है कि—परमायुओं में रहनेवाली सृष्टि की प्रादि की क्रियाओं में 'क्रियात्व' रूप हेतु की सत्ता के मानने पर भी यह कहा जा सकता है, वह क्रिया बिना स्व समानकालिक प्रयत्न के ही उत्पन्न हो। इसका कोई नियामक हेतु नहीं है कि उक्त क्रिया में क्रियात्व रूप साध्य के रहने पर उस में स्वसमानकालिक प्रयत्नजन्यत्व रूप हेतु भी खबश्य ही रहे। इस 'विपक्ष' का प्रयत् 'व्यमिचारशङ्का' का 'बावक' अर्थात् निवर्शक तर्क ही इस श्लोक के 'हेत्वमावे फलाभावा" इस तृतीय चरण के द्वारा उपपादित हुआ है।

वेष्टादि दृष्टान्तों के द्वारा चेतन के ज्यापार में क्रिया की कारणता अन्वय एवं ज्यातिरेक से सिद्ध है। इस स्थिति में जिसकी उत्पत्ति बिना चेतनज्यापार के ही होगी, उसे 'क्रिया' नहीं कहा जा सकता। सृष्टि की भादि की उक्त क्रियायें भी चूँ कि 'क्रिया' हैं, अतः उन्हें भी स्व समानकास्त्रिक प्रयत्न से अवश्य ही उत्पन्न होना चःहिये। ऐसा न मानने पर वे 'क्रिया' ही नहीं रह जायगी। इस स्त्रिये यह आसीप ग्रसङ्गत है।

(४) इसी प्रसङ्घ में कोई कहते हैं कि 'चेष्टा' रूप विशेष प्रकार की क्रिया ही पुरुष गत प्रयत्न की अपेक्षा रखती है। इसिलिये बुक्षादि अचेतन की क्रियाओं में भी पुरुषप्रयत्न की अपेक्षा मानें—इस में कोई युक्ति नहीं है। छत। चेष्टा रूप विशेष प्रकार प्रकार की

परमाण्वादयो हि चेतनायोजिताः प्रवर्तन्ते, ग्रचेतनत्वात्, वास्यादिवत् । श्रन्यथा कारएं विना कार्यानुत्पत्तिप्रसङ्गः।

(पुरुष प्रयत्नजनित) क्रिया के दृष्टान्त से सृष्टि की घादि कालिक परमासुगत क्रिया रूप दूसरे विशेष से युक्त क्रियाधों की उत्पत्ति में पुरुषप्रयत्न की ध्रपेक्षा को स्वीकार करने की कौन सी आवश्यकता है ? अतः परमासुओं में रहनेवाली उक्त क्रियाओं में पुरुष प्रयत्न की अपेक्षा ही नहीं है। इसलिये तन्मूलक उक्त अनुमान ठोक नहीं है।

विशेषस्तु विशेषवान् ... ... --- ---

इस आक्षेप के समाधान के लिये 'विशेषस्तु विशेषवान्' यह चतुर्थ चरण लिखा गया
है। अर्थात् विशेष प्रकार के कार्य अपनी उत्पत्ति के लिये विशेष प्रकार के कारणों की
धपेक्षा रखते हैं। एवं यह भी निर्विवाद है जिन विशेष प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति जिन
बिशेष प्रकार के कारणों से होती है, उन विशेष कार्यों में रहनेवाले सामान्य धर्म एवं उन विशेष
कारणों में रहने वाले सामान्य धर्म इन दोनों के धनुसार (यि शिषयों। कार्यकारणभावस्ति हशेषयोरि कार्य कारणभावः' इस न्याय के अनुसार ) कार्य सामान्य एवं कारण सामान्य में
भी कार्यकारणभाव ग्रहीत होता है।

चेष्टा रूप कार्य विशेष चूँ कि मोक्तृगत प्रयत्न स्वरूप विशेष कारण से उत्पन्न होता है। अतः इस विशेष कार्यकारणभाव की सिद्धि से 'क्रिया सामान्य के प्रति प्रयत्न सामान्य कारण हैं', इस प्रकार के सामान्य कार्यकारणभाव का समर्थन ही होता है, खण्डन नहीं।

सि० प० परमाण्वादयः " " " "

(निपक्ष) व्यक्तिचार शक्का के निवर्तक जिस तर्क का उल्लेख किया गया है, उस तर्क के द्वारा धनुग्रहीत होनेवाल अनुमान का आकार यह है कि) जिस प्रकार बसुला प्रमृति औजारों में बढ़ई रूप चेतन के प्रयत्न से जब तक क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक उनसे प्रमीष्ट छेदन क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है। व्योक्ति बसुला प्रमृति औजार धचेतन हैं। उसी प्रकार परमायुओं में भी द्वचयुक्त को उत्पन्त करने के उपयुक्त क्रिया की उत्पत्ति चेतन प्रयत्न के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि परमायु भी अचेतन हैं। इससे यह धनुमान निष्पन्न होता है कि चेतन के द्वारा उसके प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया से युक्त ही परमायु द्वचयुक्त स्वरूप कार्य को उत्पन्न करने में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि बसुला प्रमृति के समान ही परमायु भी प्रचेतन हैं।

श्र यह सन्दर्भ मलोक के तीसरे चरण की व्याख्या स्वस्प है। मलोक के आदि के दोनों चरणों में कोई भी विषय विशेष व्याख्या के बोग्य नहीं है, अत: आवार्य ने उन्हें छोड़ विया है।

अचेतनिक्रियायाश्चेतनाधिष्ठानकार्यंत्वावघारणात् । क्रियाविशेषविश्रान्तोऽय-मर्थो, न तु तन्मात्रगोचरः। चेष्टा हि चेतनाधिष्ठानमपेक्षत इति चेत्।

इस प्रकार चेतन के प्रयत्न में उक्त क्रिया की कारणता के सिद्ध हो जाने पर भी यदि परमासुओं में द्वचसुक के उत्पादक कर्म की उत्पत्ति 'स्वतः' (अर्थात् चेतनप्रयत्न से निरपेक्ष) मानें तो इसकी परिणति बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति को स्वीकार करने में ही होगा। ग्रतः 'आयोजन हेतुक ईश्वरानुमान में व्यक्तिचारसञ्जा रूप 'विपक्ष' के उद्मावन किये जाने पर उसके प्रतिरोधक (बाधक) इस तर्क को उपस्थित करना चाहिये कि "द्वचसुक को उत्पत्न करने वाली सृष्टि की प्रथम क्रिया में क्रियात्व रूप हेतु तो रहे, किन्तु स्वसमानकालिक प्रयत्नजन्यत्व स्वरूप साध्य न रहे, तो कार्यों की उत्पत्ति बिना कारण के ही होने लगेगी।" क्योंकि स्वसमानकालिक पुरुष प्रयत्न द्वचसुकारम्मक उक्त क्रिया का कारण है। ऐसी स्थित में भी यदि सृष्टि के पूर्व पुरुष प्रयत्न की सत्ता नहीं मानेंगे, तो सृष्टि की आदि में परमासुओं में प्रथम क्रिया की उत्पत्ति ही नहीं होगी, जिससे द्वचसुक की उत्पत्ति प्रतिरुद्ध होकर सृष्टि को ही प्रतिरुद्ध कर देगी।

# भचेतनिकयाया " " " (चतुर्थंचरण का विवरण)

('विशेषस्तु विशेषवाम्' इस चतुर्थंचरण के द्वारा आयोजन हेतुक ईश्वरानुमान में आये हुये उपािंघ का उद्धार किया गया है, उपािंघ के उद्भावक पूर्वंपक्षी का यह आश्य है कि यद्यपि यह सत्य है कि चेतन के अधिष्ठान के बिना अचेतन में क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु चेतनाधिष्ठान की यह अपेक्षा सभी क्रियाओं के लिये नहीं है। 'चेष्टा' रूप विशेष प्रकार की क्रिया में ही चेतनाधिष्ठान की अपेक्षा नियमतः होती है। शरीरों में होने वाली क्रियायों ही चेष्टा है, परमायाओं में होने वाली क्रियायों ही चेष्टा है, परमायाओं में होने वाली क्रिया चेष्टा नहीं है। अतः परमायाओं की क्रियायों में चेतन के अधिष्ठान की अपेक्षा ही नहीं है। इसलिये तर्क के उपकारक अनुमान में 'चेष्टात्व' उपािंध है।

#### क्रियाविशेष -- -- ...

आयोजन हेतुक ईश्वर के प्रनुमान का पक्ष है सर्ग की आदि के द्वधसुकों को उत्पन्न करने वाली परमासुओं की क्रिया, साध्य है 'चेतनायोजितत्व' प्रयात् 'स्वसमानकालिक प्रयत्नजन्यत्व, एवं हेतु है 'क्रियात्व'। इसमें 'चेष्टात्व' उपाधि है, क्योंकि 'चेष्टा' स्वरूप क्रिया ही 'चेतनायोजित' हैं, अता 'चेतनायोजितत्व' जिन सभी क्रियाओं में है, उन सभी क्रियाओं में 'चेष्टात्व' भी अवश्य ही है। अतः 'चेष्टात्व' चेतनायोजितत्व रूप साध्य का

श्रथ केयं चेष्टा नाम ? यदि प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायिकारिएका किया, प्रयत्नमात्रकारिएकिति वा विवक्षितम् ? तन्त । तस्येव तत्रानुपाधिस्वात् । ग्रथ हिताहितप्राप्तिपरिहारफलत्वं तत्त्वम् । तन्त । विषमक्षर्णोह्नवनाद्यव्यापनात् ।

व्यापक है। 'क्रियास्व' रूप हेतु ( ग्रचेतनायोजित ) शाखादि के कम्पों में भी है, किन्तु चेतनायोजितत्व वहां नहीं है, इस प्रकार 'चेष्टात्व' क्रियात्व स्वरूप हेतु का मध्यापक भी है। सि. प० श्रथ केयम् ... ... ...

'चेष्ठा' के ये दो लक्षण हो सकते हैं। (१) प्रयत्न से युक्त (प्रयत्नविशिष्ठ) खात्मा एवं क्रिया के आश्रयीभूत द्रव्य इन दोनों का संयोग जिस 'क्रिया' का असमवायिकारण हो, वहीं क्रिया चेष्ठा कहलाती है। अथवा (२) प्रयत्न से होने वालो क्रिया ही 'चेष्ठा' है। किन्तु प्रकृत अनुमान के साध्य 'चेतनायोजितस्व' के भी ये ही दो स्वरूप निणीत हो सकते हैं। अर्थात प्रयत्नविशिष्ठारमसंयोगासमवायिकरणकत्व एवं प्रयत्नजन्यत्व इन्हीं दोनों में से कोई एक 'चेतनायोजितस्व' का भी लक्षण हो सकता है। अता चेष्ठात्व रूप जपाधि एवं चेतनायोजितस्व' का भी लक्षण हो सकता है। अता चेष्ठात्व रूप जपाधि एवं चेतनायोजितस्व' स्वरूप साध्य फलता दोनों एक ही हैं। एक ही अनुमान में एक ही पदार्थ साध्य एवं जपाधि दोनों नहीं हो सकता। क्योंकि साध्य सदा हेतु का ब्यापक ही होता है। प्रकृत में साध्य एवं जपाधि एक ही है। यदि चेतनायोजितस्व उन क्रियास्व स्वरूप साध्य के हेतु का ब्यापक है, तो तदिमल जपाधि भी हेतु का ब्यापक है ही। अता 'चेष्ठास्व' में क्रियास्व हेतु की व्यापकता के न रहने से वह प्रकृत अनुमान में जपाधि नहीं हो सकता।

### पू० प० अथ हिताहित ... ... --

जो किया 'हित' वस्तु की प्राप्ति एवं 'अहित' वस्तु के परिहार का संपादन कर सके वही 'क्रिया' है 'चेष्टा'। 'चेतनायोजितत्व' है प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायिकारणजन्यत्व रूप अथवा प्रयत्नजन्यत्व रूप। अतः उक्त स्वक्षणलक्षित चेष्टा एवं उक्त स्वरूप का साध्य, ये दोनों एक नहीं हो सकते। इस स्थिये चेष्टात्व में साध्य के अभेद से जो उपाधित्व का खण्डन किया गया है, वह युक्त नहीं है।

### सि० प० विषमक्षता · · · · · ·

विष खाकर अथवा फीसी लगा कर आत्महत्या की क्रिया भी 'चेष्ठा' है। किन्तु वह क्रिया न हितप्राप्ति का सावन है, न अहित के परिहार का ही जनक है, अत: आत्महत्या की क्रिया में 'चेष्ठा' का उक्त लक्षण अभ्याप्त हैं, अतः चेष्ठा का उक्त लक्षण नहीं किया जा सकता। इष्टानिष्ठप्राप्तिपरिहारफलत्वमिति चेत्, कर्तारं प्रत्यन्यं वा ?। उभयथाऽपि परमाण्वादिक्रियासावारण्यादविशेषः।

## पू • प • इष्टानिष्ट ... ...

इच्छा का विषय ही 'इष्ट' है। इच्छा के बिना प्रमृत्ति नहीं हो सकता। हिष का विषय ही 'मिनष्ट' है। देष के बिना कोई किसी वस्तु से निवृत्त नहीं हो सकता। किसी वस्तु को 'इष्ट' होने के छिये यह आवश्यक नहीं है कि वह 'हित' भी अवश्य हो। एवं यह भी नियम नहीं है कि जिस में देष हो वह 'अनिष्ट' ही हो। क्यों कि विश्व में पुरापानादि बहित विषयों को 'हित' समझनेवाले एवं देवतार्चनादि इष्ट विषयों को 'अहित' समझनेवालों की कमी नहीं है। अत: 'इष्टानिष्ट' भीर हिताहित' इन दोनों में बहुत भन्तर है।

इच्छा यदि सभी प्रयुत्तियों का कारण है, तो विषभसणादि में जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रयुत्ति का कारण भी इच्छा अवस्य है। जब तक प्राण त्यागने की इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई विषपान नहीं कर सकता। फलतः मृत्यु विषभक्षण करनेवाले का 'इष्ट' है। विषमक्षणादि रूप जिन क्रियाओं से मृत्यु रूप इष्ट की प्राप्ति होती है, वे क्रियायों भी इष्ट जनिका क्रिया ही है। प्रतः चेष्टा के प्रकृत लक्षण में अन्याप्ति दोष नहीं है।

#### कत्तरिं प्रतिः " " "

एवं चेष्टा के उक्त लक्षण वाक्य में जो 'इष्ट' और 'अनिष्ट' शब्द है, उन दोनों से किसका 'इष्ट' एवं किसका 'अनिष्ट' अभिन्नत है। (१) जिस पुरुष की इच्छा से चेष्टा रूप किया की उत्पत्ति होती है, उस (चेष्टा के कर्ता उस) पुरुष की ? (२) अथवा उससे अन्य पुरुष की ? यदि इनमें प्रथम पक्ष स्वीकार करें तो तदनुसारि चेष्टा का लक्षण परमाणुओं की उक्त क्रियाओं में मी है, क्योंकि द्वचणुक बनिका उक्त परमाग्रु क्रिया का कारण है ईश्वर की सर्जनेच्छा। उस इच्छा के विषय हैं, घटपटादि 'प्रपञ्च, उनकी पाप्ति परमाग्रुओं को उक्त क्रिया से अवश्य होती है। उक्त लक्षण के अनुसार परमाग्रु की उक्त क्रिया में भी चेष्टा का लक्षण है।

यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करते है ( अर्थात चेष्टा के लक्षण में जो 'इष्ट' शब्द है, उसके द्वारा इच्छा के कत्ती से कोई अन्य पुरुष का ही इष्ट ही अभिन्नत हो ) तो तदनुसार 'अन्य' हुये अस्मदादि जीव। हम लोगों को भी परमाया की क्रिया से उत्पन्न घटादि 'इष्ट' वस्तुओं की प्राप्ति अवश्य होती है। अतः 'अचेतन पदार्थों की क्रिया चेतनाधिष्ठानमूल कही हैं,' इस अ्यितिशेषक याद्य में पठित 'क्रिया' पद को यदि 'चेष्टा' रूप विशेष प्रकार की क्रिया का बोधक मानें, तथापि सृष्टि की आदि में विश्व को उत्पन्न करने के लिये जो परमाया औं में क्रिया उत्पन्न होंगी, उसके लिये 'चेतनाधिष्ठान' को आवश्यकता अवश्य पहेगी। वही 'चेतन' परमेश्वर है। किसी दूसरे चेतन से वह कार्यं नहीं हो सकता। अतः चेष्टास्व, प्रकृत अनुमान के क्रियास्व रूप हेतु का व्यापक है, अतः उपाधि नहीं हो सकता।

भ्रान्तसमीहाया भ्रतथाभूताया भ्रपि चेतनव्यापारापेक्षणाच्य । शरीर-समवायिकियात्वं तदिति चेन्न । मृतशरीरिकयाया भ्रपि चेतनपूर्वकत्वप्रसक्तेः ।

### सि॰ प॰ भ्रान्तसमीहाया \*\* \*\* \*\*\*

(कथित अनुमान में उपाधि देने के लिए जिस चेष्टात्व रूप धर्म का उल्लेख किया किया गया है, वह केवल साधन का ज्यापक होने से ही उपाधि होने के अयोग्य नहीं है, किन्तु साथ-साथ साध्य का अव्यापक होने के कारण भी उपाधि होने के अयोग्य है, क्योंकि) जो पुरुष द्युक्ति में रजनत्व की आन्ति के वधीभूत होकर रास्ते पर गिरे हुए चौदी के समान चमकते द्युक्ति खण्ड को उठाने की चेष्ठा करता है, उस पुरुष की उस चेष्टा रूप क्रिया से इष्ट (चांदी) की प्राप्ति अथवा अनिष्ठ ( चांक्ति का ) का परिहार नहीं होता। अतः आन्तपुरुष की इस क्रिया में 'प्रयत्नजन्यस्व' अथवा 'प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायिकारणकत्व' रूप साध्य की है, किन्तु कथित 'चेष्टात्व' रूप उपाधि नहीं है। अतः साध्य का व्यापक न होने से भी चेष्टास्व उपाधि नहीं हो सकता।

## पू० प० शरीरसमवायि ... ...

समनाय सम्बन्ध से शरीर में रहनेवाली क्रिया ही 'चेष्टा' है। आन्तपुरुष को उस क्रिया से प्रनमीष्ट शुक्ति खण्ड की प्राप्ति होती है, अत: इस लक्षण के प्रनुसार वह क्रिया भी 'चेष्टा' है।

## सि॰ प॰ मृतशरीरिक्रयाया " " "

इस प्रकार मृत शरीर में जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह भी 'चेष्टा' कहलायगी।
चेष्टा रूप क्रिया में चेतनाधिष्ठान को आवश्यक कहा है. भतः मृत शरीर की क्रिया भी चूं कि
चेष्टा है, अतः उसके लिये भी चेतनाधिष्ठान आवश्यक होगा। शरीर के अधिष्ठाता जीव वह
चेतन रूप अधिष्ठाता नहीं हो सकते। क्योंकि जीव जब शरीर का अधिष्ठातुत्व छोड़ देता है,
तभी शरीर 'मृत' जहलाता है। अतः मृत शरीर की क्रिया को चेतनाधिष्ठान की अपेका
नहीं है। इस लिये 'चेतनायोजितस्व' रूप उपाधि मृत शरीर की क्रिया में नहीं है, अथ च
चेष्टास्व रूप उपाधि है। चेष्टास्व साध्य का व्यापक न होने के कारण उपाधि नहीं
हो सकता। ?

<sup>1.</sup> इस प्रसङ्घ में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि सृत शरीर में यदि उपाधि है, एवं साध्य नहीं है, तथापि उपाधि में साध्य ज्यापकता में कोई द्वानि नहीं है, साध्य की उपाधि से अधिक देश में रहने से तो साध्य की ज्यापकता की कोई द्वानि नहीं होगी,

जीवत इति चेन्न । नेत्रस्यन्दादेश्चेतनाधिष्ठानाभ्युपगमप्रसङ्गात् । स्पर्शवद्द्रव्या-न्तराप्रयोगे संतीति चेत् ?

पूर पर जीवता ... ... ...

मृत शरीर की क्रिया में जो चेष्टालक्षण की ग्रन्याप्ति होती है, उसका परिहार शरीर में 'जीवितत्व' विशेषण देकर किया जा सकता है। तदनुसार 'जीवितशरीरवृत्तिक्रियात्व' ही 'चेष्टात्व' है। इस प्रकार का 'चेष्टात्व' मृत शरीर की क्रिया में नहीं है।

सि० प० न, नेत्रस्पन्दादेः ... ...

चेष्टा के इस लक्षण में भी निमेष उन्मेषादि क्रियाओं में अन्याप्ति रहेगी। अर्थात् जीवित शरीर की भी जितनी क्रियायें जलाहरणादि कार्यों में समर्थ है, वे ही चेतनाविष्ठान-मूलक' हैं। किन्तु जीवित शरीर के भी निमेष उन्मेषादि रूप क्रियायें चेतनाविष्ठान मूलक नहीं है। अतः इन क्रियाओं में चेष्टात्य रूप 'चेतनायोजितत्व' रूप साध्य नहीं है।

पू० प० स्पर्शवद्द्रव्य · · · · · ·

क्रियायें दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं:--(१) केवल प्रयत्न से एवं (२) स्पर्ध से युक्त किसी दूसरे द्रव्य के संयोग से । शरीर की अथवा शरीर के प्रवयवों की क्रिया प्रथम प्रकार

इससे प्रकृत साध्य की व्यापकता और सुद्द ही होगी। अतः सृत शरीर में यदि चेष्टा का लच्या है ही, तो इससे हम कोगों की कौन सी हानि होगी ? इस प्रश्न को उठाकर वर्द्धमान लिखते हैं कि उपाधि लक्षण के साव्यव्यापकत्व के स्थान पर 'साध्य-समिनयतस्व' को रस कर जो उपाधि का खक्षण बनेगा, तदबुसार ही सुतशरीर की चर्चा की गयो है। 'समनियतत्व' है व्याध्याखे सति व्यापकत्व रूप, फलताः 'अन्यूनान धिकस्थानवृत्तित्व' रूप । उपाधि यदि साध्य से अधिक स्थानों में रहेगा, तो उक्त समनियत्तत्व भङ्ग हो जायगा । किस्तु दोष देने के लिये तो लक्षण की करपना नहीं की जा सकती, अतः पूर्वपक्षी कह सकते हैं कि रपाधि के जन्म में साध्यम्यापकत्व ही देंगे, साध्यसमनियतत्व नहीं। श्रतः सृत शरीर की चर्चा वर्ष है। श्राचार्य की इस न्यूनता के परिद्वार के लिये शरीर में रहनेवाली किया को यदि चेष्ठा कहें, तो शरीर के अवयवों की किया में अन्याप्ति होगी, क्योंकि अवयव एवं अवयवी दोनों भिन्न हैं। यतः शरीर के अवयवीं की क्रिया शरीर में उसी प्रकार नहीं रह सकती, जिस प्रकार घट की किया पट में नहीं रहती। अतः शरीर के अवयवों की जो किया है, उसमें 'शरीरबुत्तिकियात्व' रूप चेष्टास्य उपाधि नहीं है, किन्तु 'चेतनायोजितस्य' रूप साध्य है। अतः स्वशरीर की क्रिया में यदि व्यापकत्व का मङ्ग नहीं होता, तथापि शरीर के अवयवों की कियाओं में ध्यापकत्व का भङ्ग अनिवार्य है।

## न, ज्वलनपवनादी तथाभावाभ्युपगमापत्तेः ।

से उरपन्न होती हैं। बृक्ष की कम्पनादि क्रियायें दूसरी रीति से उरपन्न होती है। क्योंकि वे स्पर्ध से युक्त वायु स्वरूप दूसरे द्रव्य के संयोग से उरपन्न होती है। नेत्र की निमेषादि क्रियायें मो वायु के संयोग से ही उरपन्न होती है। अतः नेत्र की निमेषादि क्रियायें मी दूसरी ही प्रकार की क्रियायें हैं। तदनुसार हारीर में रहनेवाली वही क्रिया 'चेष्टा' है, जिसकी उरपित स्पर्ध से युक्त किसी दूसरे द्रव्य के संयोग से न हो। इस लक्षण के अनुसार नेत्र की निमेषादि क्रियायें चेष्टा नहीं होंगी। अतः चेष्टास्व रूप प्रकृत उपाधि में साध्यव्यापकस्व के मञ्जू की कोई संमावना नहीं है। क्योंकि 'नेत्रस्पन्द' में (नेत्र के निमेषादि क्रियाधों में) साध्य एवं उपाधि दोनों में से एक भी नहीं है।

सि॰ प॰ ज्वलनपवनादी ••• ••• •••

इस रीति से तो विद्ध की क्रियाओं में एवं वायु की क्रियाओं में भी 'वितनायोजितस्व' मानना होगा।

इस प्रवक्त में ध्यान रखना चाहिये प्रकृत में पूर्वंपक्षवादी हैं मीमांसक, को ١. ईंश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, किन्तु जीवों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस सिखान्त के अनुसार (१) कुछ कियाओं की उत्पत्ति मोग के अनुकृत अदह से युक्त आरमा के संयोग से होगी-जैसे कि ज्यलनपवनादि की कियार्थे। (२) कुछ क्रियाओं की उत्पत्ति जीवों ( पुरुषों ) के प्रयत्नों से होंगी, जैसे कि शरीर एवं उनके अवयवों की कियायें। (३) कुछ कियाये स्पर्श से युक्त किसी दूसरे द्रव्य के संयोग से उरपन्न होंगी-जैसे की बुक्ष की शासाओं की फम्पावि कियायें। इन में से ज्वलनादि क्रियाओं में स्पर्शवदृद्धयाम्तरसंयोगाजन्यस्य तो है. किन्त चेतनायोजितत्व नहीं है। यदि उपाधि को साध्य का समनियत मान लिया जाय. तो यह समनियत्व कथित पवनादिकियाओं में भंक हो जायगी। चेष्टा के जक्षण में .स्वरावहत्वस्यान्तरसंयोगाजन्यत्व देने से प्रकृत अनुमान में चेष्टात्व उपाधि नहीं हो सकती । किन्तु सिद्धान्तपक्ष के इस कथन में इन्द्र न्यूनवा सी है, क्योंकि प्रकृत प्रसङ्घ है 'शरीरवृत्तिकियात्वं चेष्ठाः वम्' इस प्रकार के चेष्ठा सक्षया के द्वारा प्रकृत अनुमान में 'चेष्टात्व' इप उपाधि दोष के उद्भावन का। इसी सन्दर्भ में 'स्पर्शवदुद्रस्यान्तराप्रयोगे सति' यह वाक्य खिखा है। अर्थात् कथित शरीरवृत्ति किया

शरीरस्य स्पर्शवद्द्रव्यान्तराप्रयुक्तस्येति चेन्न । चेष्टयेव शरीरस्य लक्ष्यमाण्यत्वात् ।

पू॰ व॰ शरीरस्य \*\*\* \*\*\*

शरीर की वह किया ही चेष्टा है, जिसकी उत्पत्ति में स्पर्श से युक्त एवं क्रिया के आश्रयीमूत द्रव्य से मिन्न किसी दूसरे द्रव्य के संयोग की अपेक्षा त हो। चेष्टा के इस छक्षण के अनुसार पवनादि में होने वाली क्रियार्थे चेष्टा नहीं हैं। अतः पवनादि क्रियार्थी में साध्य एवं उपाधि इन दोनों में से किसी के भी न रहने से 'चेष्टात्व' रूप उपाधि में साध्य समनियत्वत्व में कोई बाधा नहीं है। इस लिये प्रकृत अनुमान में 'चेष्टात्व' उपाधि अवश्य है।

सि॰ प॰ चेष्ट्रयेव - ... ...

चेष्टा के इस लक्षण में 'अन्योन्याश्रय' दोष है। चेष्टा का आश्रय ही शरीर है (अर्थात चेष्टाश्रयस्य ही चेष्टा का लक्षण है)। यदि चेष्टा के लक्षण में 'शरीर' किसी प्रकार से विशेषण हो, तो चेष्टा (के लक्षण) को समझने के लिये 'शरीर' का ज्ञान आवश्यक होगा। एवं 'शरीर' को समझने के लिये 'चेष्टा' को समझना अनिवार्य होगा। अतः उक्त लक्षण ठीक नहीं है।

में स्पर्शववृद्धान्तर संयोगाजन्यत्व विशेषण देकर नेत्र के उन्मेषादि क्रियाओं में चेह्यत्व की प्रापित की गयी है, फलतः चेष्ठा का "स्परांवदृद्ध्यान्तरसंयोगाजन्यत्वे सित शरीरदृत्तित्वे सित क्रियाश्चा है। किन्तु पवनादि वृद्धां की क्रियाश्चा में इस लक्षण के 'शरीरदृत्तित्व' रूप विशेषण के म रहने से ही चेष्ठा लक्षण की प्रतिब्धान्नि वारित हो जायगी, ब्रातः प्रकृत 'सत्यत्त' प्रत्य लिखने वाद पवनादि क्रियाओं में दोष देना उचित नहीं है। इन सभी विषयों का उद्धलेख करते हुए 'प्रकाश' की 'मकरन्द' टीका में रुचिद्वत्वीपाष्पाय लिखते हैं कि—पवनादि क्रियाओं का उद्धलेख 'स्परांवदृद्धन्यान्तरसंयोगाः जन्यक्रियात्वम् चेष्टाः त्वम् वेद्धा के इस स्वतन्त्रलख्या के प्रमित्राय से किया गया है। 'शरीर' घटित चेष्टा के इस ख्वान्त्रलख्या के प्रमित्राय से किया गया है। एवं स्परांवदित स्परांवदृद्धन्यान्तरसंयोगाजन्यत्व घटित चेष्टा के दस ख्वान्तरसंयोगाजन्यत्व घटित चेष्टा का लक्षण अनुपद ही 'शरीरस्य' इत्यादि से उदिलखित ही है। अता प्रकृत में उक्ष 'सस्यन्त' पाठ की 'लिपिकर' का प्रमाद ही समस्यन खाहिये।

सामान्यविशेषश्चेष्टात्वं यत उन्नीयते प्रयत्नपूर्विकेयं क्रियेति चेन्न । क्रियामात्रेरोव तदुन्तयनात् । भोक्तृबुद्धिमत्पर्वकत्वं यत इति चेत् ।

## पू० प० सामान्यविशेषः " " " "

'क्रियात्व' है 'सामान्य घर्म,' एवं चेष्टास्व उसका प्रवान्तर (ब्याप्य) 'विशेष घर्म' है। क्रियाओं में 'प्रयस्तजन्यत्व' ही वह 'विशेष' है, जिससे चेष्टा रूप क्रिया (प्रयस्ताजन्य) धन्य क्रियाओं से 'विशेष' रूप में (मिन्न रूप में) उपस्थित होती है। इस वस्तुस्थित के धनुसार 'प्रयस्त से उत्पन्न होनेवाली क्रिया ही 'चेष्टा' है, अर्थात् प्रयत्तजन्यक्रियात्व ही 'चेष्टा' का लक्षण है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में चेष्टात्व रहेगी, उनमें प्रयत्तपूर्वकरव भी ध्रवश्य रहेगा। इस व्याप्ति के कारण 'चेष्टात्व' हेतु से 'प्रयत्तपूर्वकरव' का अनुमान हो सकता है।

प्रयात् जिससे क्रिया में प्रयत्नजन्यत्व का धनुमान होता है, वह हेतुमूत जाति हो है जेष्टात्व । जेष्टा के इस स्वक्षण को समझने के लिये 'शरीर' का किसी मी प्रकार का जान पावश्यक नहीं है। प्रतः इस स्वक्षण में न 'ग्रन्योन्याश्रय' दोष है, न कोई दूसरा दोष ही सम्भव है।

## सि० प० क्रियामात्रेण -- --

केवल 'चेष्टा' रूप विशेष प्रकार की क्रिया ही प्रयत्नजन्य नहीं है, किन्तु समी क्रियाओं की उत्पत्ति में प्रयत्न की अपेक्षा है। अतः 'क्रियात्व' स्वरूप सामान्यवर्ग से ही प्रयत्नजन्यत्व का अनुमान होता है, उसके लिये 'चेष्टात्व' रूप विशेष वर्ग को हेतु बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस लिये 'चेष्टात्व' स्वरूप विशेषवर्ग प्रयत्नजन्यत्व का सावक हेतु ही नहीं है। अतः 'चेष्टा' का उक्त लक्षण भी ठीक नहीं है।

## पूर पर भोक्त बुद्धिमत् " " "

'मोक्ता' स्वरूप बुद्धिमान पुरुष से जो क्रिया उत्पन्न होती है, वही 'चेष्टा' है। जीव की समी क्रियाय़ें सुखानुमव अथवा दुःखानुमव रूप मोग के लिये ही होती हैं। प्रयस्त क्रिया का कारण है, इच्छा प्रयस्त का कारण है। एवं बुद्धि से इच्छा उत्पन्न होती है। फलतः सुख प्रयवा दुःख के कारणमूत क्रिया का कारण बुद्धि है। बुद्धि के भ्रम एवं प्रमा ये सुख प्रयवा दुःख के कारणमूत क्रिया का कारण बुद्धि है। बुद्धि के भ्रम एवं प्रमा ये दो भेद हैं। उक्त क्रम से प्रमाज्ञान के द्वारा जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह क्रिया सुख को उत्पन्न करती हुई सोग का संपादन करती है। एवं भ्रम से जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह

तिह तिहश्रान्तत्वमेव तस्य। न चैतावतैव क्रियामात्रं प्रत्यचेतनमात्रस्य चेतनािषष्ठानेन व्याप्तिरपसार्यते; विशेषस्य विशेषं प्रति प्रयोजकतया सामान्यव्याप्ति प्रत्यविरोधकत्वात्। ग्रन्यथा सर्वसामान्यव्याप्तेरुच्छेदादित्युक्तम्। एतेनाऽशरीरत्वादिना सन्प्रतिपक्षत्वमपास्तम्।

भी घन्ततः वैकल्पजनित दुःख को उत्पन्न करती हुई दुःखानुभव रूप भोग का उत्पादन करती है। बुद्धिमान भोक्ता पुरुष की यही विशेष प्रकार की क्रिया 'वेष्टा' कहस्राती है। वेष्टा के इस स्रक्षण में कथित 'अन्योन्य। अय' प्रभृति दोष नहीं हैं।

सि॰ प॰ तर्हि ... ...

'चेष्टा' रूप विशेष प्रकार की क्रिया बृद्धिमान् मोक्ता रूप विशेष कारण से उत्पत्न होती है—इसमें कोई सन्देह नहीं है, किन्तु इस विशेष कार्यकारणमाव से 'समी क्रियायें प्रयत्न से उत्पन्न होती है', इस प्रकार के 'सामान्यकार्यकारणमाव' का अपलाप नहीं किया जा सकता। एवं इसीलिये 'किसी मी अचेतन द्रव्य में किसी चेतन के सहाय्य के विना क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है' अथवा 'अचेतन (जड़) द्रव्य की सभी क्रियायें चेतन से ही उत्पन्न होती है' इस प्रकार की ज्यासिओं का अपलाप भी नहीं किया जा सकता। 'विशेष प्रकार के कारण विशेष प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करते हैं' इसका यह अर्थ नहीं है कार्यसामान्य में कारण सामान्य की जो ज्यासि है—उसका वह (विशेष कारणभाव) विरोधी है।

'प्रन्यथा' यदि विशेष कार्यकारण माव से कार्य-सामान्य में रहने वाली कारणसामान्य की व्याप्ति का विरोध स्वीकार करें तो जगतसे 'सामान्यमुखी व्याप्ति' की चर्चा ही उठ खायगी। क्योंकि विशेषकार्यकारण माव से ही सामान्यकार्यकारण की सिद्धि होती है। एवं कार्य सामान्य में कारणसामान्य की जो व्याप्ति है, उसका मूळ विशेष-कार्यकारणमाव ही हैं। इस मूळ का ही खब छोप हो जायगा तो फिर कार्यसामान्य में कारण सामान्य की व्याप्ति तो अवश्य ही उठ जायगी। यह बात पहिले मी अनेकवार कही खा चुकी है।

एतेन … … …

'परमाणवो हि चेतनायोजिताः प्रवर्तान्ते अचे अनत्व। त्' इस अनुमान में सरप्रतिपक्ष का उद्मावन कोई इस रीति से करते हैं कि चेतन के द्वारा केवल शरीर ही प्रवृत्ति होता है। परमाणु चूँ कि शरीर स्वरूप नहीं हैं, अतः यह प्रत्यनुमान (विरोधी अनुमान) निष्पन्न होता है कि 'परमाणवो न चेतनायोजिताः प्रवर्त्तं शरीरेतरस्वात्' अर्थात् परमाणु चूँ कि शरीर स्वरूप नहीं है, अतः चेतन के द्वारा किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते।

#### **ग्रत्राप्यागमसंवादः**—

1

यदा स देवो जार्गीत तदेदं चेष्टते जगत्। यदा स्विपिति शान्तास्मा तदा सर्वं निमीलति॥

(मनु० ग्र० १ व्लो० ५२)

इस प्रकार प्रकृत अनुमान के परमासु स्वरूप पक्ष में 'चेतनायोजिनस्वामाव' रूप प्रकृत साध्य के अमाव के साधक 'शरीरेतरत्व' रूप दूसरे हेतु की सत्ता से प्रकृत अनुमान का 'धचेतनस्व' हेतु सत्प्रतिपक्षित' हो जाता है। इस प्रकार धाये हुये सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्धार इस प्रकार किया जाता है कि शरीर में रहने वाली विशेष प्रकार की क्रिया को 'चेष्टा' कहते हैं, इस 'चेष्टा' रूप विशेष प्रकार को क्रिया का कारण है विशेष प्रकार का प्रयत्न, जो मोक्ता में रहने वाला प्रयत्न स्वरूप है। (अर्थात् मोक्ता निष्ठत्व ही प्रयत्न का विशेष है) इस प्रकार सिद्ध विशेष कार्यकारणभाव से मोक्ता निष्ठ प्रयत्न स्वरूप विशेष कारण में शरीर से मिन्न द्रव्यों रहने वाली विशेष क्रिया की कारणता ही निवृत्त होती है। इससे प्रयत्न सामान्य में जो क्रिया सामान्य की कारणता है, उसकी निवृत्ति नहीं होती है।

इस प्रकार प्रयत्न में जब घरीर से भिन्न द्रव्य में उत्पन्न होने वाली कारणता सिद्ध ही है, तो यदि परमासु घरीर से भिन्न है, तथापि प्रयत्न में परमासु में रहने वाली क्रियाओं की कारणता की निवृत्ति नहीं हो सकती। 'प्रयत्नजन्यत्व' ही 'चेतनायोजित्व' है। प्रतः क्रिया सामान्य एवं क्रिया विशेष दोनों के कार्य कारणमाव के व्यवस्थित रहने के कारण प्रकृत प्रनुमान में कथित सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं है।

### (१) यदा सः --- ---

आयोजन हेतु के इस अनुमान के द्वारा निष्यन्न अर्थ की परिपृष्टि 'यदा संग इस मनुस्मृति के वचन से भी होता है। (इस मनु के इस एलोक का यह अभिप्राय है कि) वह प्रसिद्ध 'देव' परमेश्वर जब 'जागते हैं' अर्थात् जीवों के मोगोन्मुल अदृष्टों का साहाय्य सृष्टि के उत्पादन के लिये जब उन्हें प्राप्त होता है, तब इस 'जगत' में अर्थात् जगत के उत्पादक परमागुओं में 'चेष्टा' अर्थात् द्वचर्गुक की उत्पादिका क्रिया उत्पन्त होती है। एवं वही परमेश्वर जब 'श्वयन' को प्राप्त होते है, अर्थात् उक्त विशेष प्रकार के अदृष्ट रूप सहायक से विश्वत हो जाते हैं, तब सभी 'निनीलित' हो जाते हैं। अर्थात् सभी पदार्थों का विनाश रूप प्रस्थ होता है।

भ्रज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा॥ (महाभारत वन पर्वं ग्र०३ श्लो० २८)

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च॥ इत्यादि। (गीता)

ग्रत्र जागरस्वापौ सहकारिलाभालाभौ। ईश्वरप्रेरणायामज्ञत्वमप्रयतमान-स्वञ्च हेतू दिशतौ परमाण्वादिसाधारणौ। स्वगँश्वभ्रे चेष्टाऽनिष्टोपलक्षरणे। एतदेव सर्विधिष्ठानभुत्तरत्र विभाव्यते मयेत्यादिना।

न केवलं प्रेरणायामहमिष्ठाता, ग्रिप तु प्रतिरोधेऽपि । यो हि यत्र प्रभवति, सं तस्य प्रेरणावद्वारणेऽपि समर्थः । यथाऽविचीनः शरीरप्राणप्रेरणघारणयोरिति देशितं तपामीत्यादिना ।

## (२) अज्ञो जन्तु ... ...

बज यह जीव अपने सुख एवं दुःख के उत्पादन में 'अनीश' अर्थात् असमर्थ है। इंग्वर की प्रेरणा से ही वह स्वर्ग (सुख) एव 'म्वन्न' (नरक, दुःख) को प्राप्त करता है। अर्थात् जिसमें उपयुक्तजान अथवा उपयुक्त प्रथमन नहीं रहता है, वहीं अपने अभीष्ठ कार्य के सम्पादन के लिये अभिज एवं प्रयस्तवान् दूसरे पुरुष की अपेक्षा रखता है। चेतन जीव ही जब स्वर्ग एवं नरक की प्राप्ति के अनुकूल प्रमाज्ञान एवं प्रयस्त से स्वयं रहित होने के कारण स्वर्ग एवं नरक के उपयुक्त ज्ञान एवं प्रयस्त से युक्त 'परमेग्वर' की अपेक्षा रखता है, तब सर्वथा अवेतन जड़ परमायुओं को ह्यययुक्तों के उत्पादन के अनुकूल क्रिया के लिये अभिज एवं प्रयस्त से युक्त परमेग्वर की अपेक्षा हो तो उसमें कौन सा अनीचित्य है ? इंग्वर के हारा वे हा प्रेरित होते हैं, जो स्वयं अज्ञ एवं प्रयस्त से रहित होते हैं। अतः ईंग्वर के हारा वे हा प्रेरित होते हैं, जो स्वयं अज्ञ एवं प्रयस्त से रहित होते हैं। अतः ईंग्वर प्रेरितस्व का प्रयोजक है, अज्ञस्व एवं अप्रयस्त्वालित्व । ये दो ों ही जिस प्रकार जीवों में हैं, उसी प्रकार परमायुओं को वे क्रियायें अवश्य ही ईंग्वर के प्रयस्त से होती हैं, जिनसे ह्ययपुकों की उत्पत्ति होती है।

#### मयाष्यक्षेण · · · · ·

(३) यही 'सर्वाषिष्ठान' प्रयांत् सभी कार्यों के उपयुक्त ज्ञान एवं सभी कार्यों के के उत्पादन के उपयुक्त प्रयत्न 'मया' इत्यादि घलोक से भी कहा गया है। इस घलों के द्वारा गीता में मगवान कहते हैं कि 'प्रकृति' प्रयांत् परमायुगंण मेरी प्रव्यक्षता में स्यावर जन्म सभी प्रकार की वस्तुओं से युक्त जगत की सृष्टि करते हैं। एवं 'अहमेव तपामि' प्रयांत् को जिस कार्य के उत्पादन में 'प्रभु' अर्थात् समर्थ' होता है, वह उस कार्य के विनाश में भी समर्थ होता है। अतः मैं केवल कार्य की उत्पत्ति के उपयुक्त प्रेरणा का ही अधिष्ठाता

भृतेः खरुवि । क्षित्यादि ब्रह्माण्डपर्यन्तं हि जगत्, साक्षात् परम्परया वा विघारकप्रयत्नाधिष्ठितम्, गुरुत्वे सत्यपतनधर्मंकत्वात्, वियति विहङ्गमशरीरवत्, तत्संग्रुक्तद्रव्यवच्य । एतेनेन्द्राग्नियमादिलोकपालप्रतिपादका अप्यागमा व्याख्याताः ।

नहीं हूँ, किन्तु कार्यों के विनाध का भी प्रोरक हूँ। फलता परमासुओं में उन क्रियाओं की उत्पत्ति भी ईश्वर की प्रोरणा से ही हीती है, जिन क्रियाओं से हयरापुकों का विनाश होता है। एवं जो जिस कार्य की उत्पत्ति एवं विनाध का अधिष्ठाता होता हैं, वह उन कार्यों को धारण करने में (अर्थात् उनको स्थिति के संपादन में) भी समर्थ होता है। प्रतः जिस प्रकार 'अर्वाचीन अर्थात् जीवत्मा भपने धदृष्ट के सहाय्य से घरीरादि एवं प्राण के प्रोरक एवं धारक दोनों ही होता है उसी प्रकार परमेश्वर भी जगत् के प्रोरक एवं धारक दोनों ही है। यही बात 'तपामि' इत्यादि से व्यक्त की गयी है।

सि॰ प॰ घृतेः खल्वपि 🕶 … … …

घृति हेतु से भी निश्य सर्वेश परमेश्वर की अनुमान करना चाहिए।

क्षित्यादि ब्रह्माण्डपर्यन्तम् ... ...

'गुरु' द्रब्य स्वमावतः पतनशील होता है, किन्तु स्पर्ध से युक्त किसी दूसरे द्रब्य का विशेष प्रकार का संयोग, एवं 'विघारकप्रयत्न' इन दोनों में से किसी के भी रहने पर 'गुरुद्रव्य' का भी पतन नहीं होता है। जैसे कि छोंके पर रखा हुमा दही का मटका नहीं गिरता है, एवं ग्राकाश में उड़ती हुई चिड़िया नहीं गिरती है,।

यह ब्रह्माण्ड तो 'गुरु' ही नहीं 'गुरुतम' द्रव्य है, मता उसका भो पतनशील होना स्वामाविक है। किन्तु ब्रह्माण्ड का पतन नहीं होता है, एवं स्पर्ध से युक्त किसी दूसरे द्रव्य के संयोग का भी उसमें रहने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः ब्रह्माण्ड के प्रतिबन्धक किसी 'विधारक प्रयत्न' की ही कल्पना करनी होगी। वह हम छोगों में रहनेवाले प्रयत्न से नहीं हो सकता। अतः जिस विशेष प्रकार के विधारक प्रयत्न से ब्रह्माण्ड का पतन प्रतिच्द होता है, उस प्रयत्न का आश्रय ही 'परमेश्वर' है। ( इससे निष्पन्न खनुमानवाक्य ही 'क्षित्यादि ब्रह्माण्डपर्यन्तं हि' तर्तं पुक्तद्रक्यवच्च' इत्यादि सन्दर्भ से उपपादित हुआ है) (

एतेनेन्द्राग्नि ... ...

(पुराणादि ग्रन्थों में इन्द्र, खरिन, यम प्रभृति देवतां श्रों के स्वतंत्र प्रस्तिस्व का ) एवं चन छोगों के रहने के इस छोक से ऊर्घ्व स्वतंत्र वासस्थान इन्द्रछोक, यमछोकादि का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रसङ्घ में 'अश्रदालुपों' की दो शङ्कायें हैं (१) यदि इन्द्रादि देवताओं सर्वावेशनिबन्धनस्य सर्वतादारम्यव्यवहारः, धंग्रात्मेवेदं सर्वमि'ति । यथैक एव मायावी ग्रश्वो वराहो व्याघ्रो वानरः किन्नरो भिक्षुस्तापसो विष्व इत्यादि । ग्रदृष्टादेव तदुपपत्तेरम्यथासिद्धमिदमिति चेत् ।

का स्वतन्त्र अस्तित्व है तो 'ग्रारमेवैद' सर्वम्' इस श्रुति का विरोध होता है, क्योंकि इस महावाक्य से केवल 'बारमा' का ही स्वतन्त्र ग्रस्तित्व प्रतिपादित है।

(२) यदि इस लोक से लड़्ब इन्द्रलोक, यमलोकादि स्थान हों तो उनका पतन अनिवार्य होगा। क्योंकि उनके पतन का प्रतिरोधक स्पर्श से युक्त किसी दूसरे द्रव्य का संयोग उनमें उपलब्ध नहीं है। प्रतान इन्द्रादि नाम की कोई स्वतन्त्र व्यक्ति ही हैं, न उन कोगों का कोई स्वर्गादि वासस्थान ही हैं। क्षित्यादि के पतन के प्रतिबन्धक इस विधारक प्रयक्त के उपपादन से कथित दोनों हो आक्षेपों का भी समाधान हो जाता है।

स्वर्गादि कर्ष्वकोनों के पतन का स्पर्धं से युक्त किसी दूसरे द्रश्य का संयोग रूप प्रतिबन्धक यद्यपि नहीं है, तथापि ईश्वर के विधारक प्रयत्न स्वरूप प्रतिबन्धक से ही स्वर्गादि का पतन प्रतिरुद्ध हो सकता है।

दूसरे खाक्षेप का समाधान भी ईश्वरीय विधारक प्रयत्न के उपपादन से हो जाता है। इन्द्रादि दश दिक्पाल प्रभृति जीवों में ईश्वर अपने प्रयत्न के द्वारा आविष्ट होकर ऐसे विशेष प्रकार के कार्यों में उनका साहाय्य करते हैं, जो काम हमलोगों से संभव नहीं है। इस संसार की प्रत्येक बरतु में ईश्वर का 'मावेश' जानना चाहिये। इस प्रकार का ईश्वर का 'मावेश' ही सभी बस्तुओं में ईश्वर के तादाम्य के प्रतिपादन का मूल है, जो 'म्रत्मैवदं सर्वम्' इत्यादि मृतियों के द्वारा प्रतिपादित होता है। जिस प्रकार एक ही 'मायावी' पुरुष अपने 'आवेश' के द्वारा घोड़ा, शूकर, बाब, बानर, किन्नर, भिक्षु मथवा तापस हो जाता है, उसी प्रकार एक ही परमेश्वर अपने मावेश के द्वारा इन्द्रादि के विशेष प्रकार के कार्यों में सहायक होते हैं।

पू० प० प्रदृष्टादेव ... ...

षद्ध यदि कारों का कारण है। तो फिर 'छोकस्थिति' स्वरूप कार्य का भी वह कारण है हो। 'छोकस्थिति' से जो प्राणियों को सुख अथवा दुःख प्रांप्त होता है, उनके कारणीभूत प्रदृष्टों से ही बिल्यादि कार्यों का पतन प्रतिरुद्ध हो जायगा। तदर्थं 'प्रयस्न' को कारण मानना अनावश्यक है। फछतः प्रयस्न छोकघारण कारण नहीं है, किन्तु 'प्रन्ययासिद्ध' है। छतः बिल्यादि कार्यों के पतन के प्रतिबन्धक विघारक प्रयस्न के आश्रय रूप में ईश्वर की सिद्ध संभव नहीं है।

ताङ्कावेऽपि प्रयत्नान्वयव्यतिरेकानुविधानेन तस्यापि स्थिति प्रति कारण्यत्वात्। कारण्येकदेशस्य च कारणान्तरं प्रत्यनुपाधित्वात्। उपाधित्वे वा सर्वेषामकारण्यत्व-प्रसङ्कात्। शरीरस्थितिरेवं न त्वन्यस्थितिरिति चेन्न, प्राणेन्द्रिययो। स्थितेरव्यापनात्। प्राङ्कन्यायेनापास्तत्वाच्च।

## सि० प० ताद्भावेऽपि 🕶 … 🚥

अदृष्ट के ही समान प्रयत्न में भी 'स्थिति' की कारणता अन्वय और व्यक्तिरेक से सिख है। एक वस्तु में सिख करणता तत्सजातीय दूसरी वस्तुओं की कारणता का प्रतिरोध नहीं कर सकती। यदि अदृष्ट को कारण मान कर अन्य सभी कारणों का निराकरण कर दिया जाय तो फिर अदृष्ट को छोड़कर और कोई किसी का कारण ही नहीं रहेगा। अदृष्ट में सिख कारणता से प्रयत्न को अन्यथासिख नहीं माना जा सकता।

### पू० प० शरीर ... ... --- ---

प्रयत्न 'शरीर' की 'स्थिति' का ही कारण है, अन्य वस्तुओं की स्थिति का नहीं। यदि प्रयत्न को केवल शरीर की स्थिति का भी कारण मान छें, तथापि प्रदृष्ट से मिन्न समी पदार्थों में कारणता का खण्डन नहीं होता।

## सि० प० प्राणिन्द्रिययोः ... -- ...

- (१) (प्रथम समाधान यह है कि) यदि प्रयत्न में शरीर की स्थित की कारणता को मानना भावश्यक होता है, तो फिर प्रयत्न में प्राण एवं इन्द्रिय की स्थिति की कारणता भी स्वीकार करनी होगी। (क्योंकि प्राण एवं इन्द्रिय का प्राथम ही शरीर है।)
- (२) दूसरा समाधान यह है कि 'प्राइन्याय' से अर्थात 'विशेषस्तु विशेषवान्' इत्यादि के द्वारा पूर्व कथित युक्ति से 'यद्विशेषयोः कार्यकारणमावः तत्सामान्ययोरिप कार्यकारणमावः' इस प्रकार का कार्यकारणमाव सिद्ध है। अतः शरीर स्थिति स्वरूप 'विशेष' कार्य के लिये यदि शरीरी जीव के प्रयत्न स्वरूप 'विशेष' कारण की कल्पना आवश्यक है, तो इसी कल्पना के द्वारा प्रयत्नसमान्य में स्थितिसामान्य की कारणता सिद्ध हो जाती है। अतः कित्यादि की स्थिति के उत्पादक प्रयत्न के आश्रय के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना असङ्गत नहीं है।

ग्रन्नाऽप्यागमः। 'एतस्य वा ग्रक्षरस्य प्रशासने गागि? द्यावापृथिव्यो विधृते तिष्ठतः। (बृहदारण्यकोपनिषद्)', इति। प्रशासनं दण्डभूतः प्रयतनः।

> 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविष्य विभत्यंव्यय ईश्वरः॥ (गीता)

इति स्मृतिः। भ्रत्रोत्तमस्वमसंसारित्वं सर्वज्ञत्वादि च। परमत्वं सर्वोपास्यता। लोकत्रयमिति सर्वोपलक्षराम्। भ्रावेशो ज्ञानचिकिर्षाप्रयत्नवतः संयोगः। भरगं घारगम्।

ग्रव्ययत्वं प्रागन्तुकविशेषगुण्शून्यत्वम् । ऐश्वर्यं सङ्कल्पाप्रतिचात इति । एतेन कूर्मादिविषया ग्रप्यागमा व्याख्याताः ।

#### मत्रापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

भृति हेतु के द्वारा चल्छिखित ईश्वर की सिद्धि का समर्थन निम्नलिखित अर्ति एवं स्मृति के वाक्य भी करते हैं।

## (१) एतस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इस श्रुति के 'मक्षर' शब्द से परमेश्वर अभिग्रेत हैं। (तदनुसार उक्त श्रुतिवाक्य का मर्थ है कि) हे गांगि! इस 'अक्षर' स्वरूप 'परमेश्वर' के 'प्रशासन' से ही प्रर्थात् दण्डमूत विधारक प्रयत्न (पतन के प्रतिवन्धक प्रयत्न) से ही 'धावा' अर्थात् स्वर्गादि ऊर्ध्वलोक एवं 'पृथिवी' अर्थात् 'मर्स्थलोक' प्रभृति समस्त ब्रह्माण्ड 'विधृत' हैं अर्थात् 'स्थित' हैं।

### (२) उत्तमा ----

इस स्मृतिवाक्य के द्वारा भगवान ने गीता में कहा है कि 'हे अर्जुन ! 'अन्य' अर्थात् इन संसारी कीवों से अन्न 'उत्तमः' प्रशांत् असंसारी एवं सर्वज्ञ स्वरूप विशेष पुरुष ही सर्वज्ञ 'परमास्मा' कहे जाते हैं। जो 'अप्रतिहत संकल्प' स्वरूप 'ऐक्वर्य' से युक्त हैं। एवं वह परमेश्वर 'अव्यय है' अर्थात् उत्पत्तिकील सभी ज्ञानादि विशेषणों से रहित हैं। इस अकार के ऐश्वर्य से युक्त ( अर्थात् ईश्वर ) 'अव्यय' परमेश्वर ही 'लोकत्रय' में अर्थात् समस्त विश्व में आत्रिष्ट होकर उसका धारण और सरण करते हैं।

इस प्रकार के उपपादन से 'मगवान ने कुर्म अवतार लेकर जगत का उपकार किया' इस पौराणिकी कथा की सङ्गिति की ठीक बैठती है। धर्यात् कथित विधारक प्रयत्न से युक्त पुरुष ही पुराणों में 'कुर्म' शब्द से धर्मिहित हैं। संहरणात्स्वल्विष । ब्रह्माण्डादि द्वचस्युकपर्यन्तं जगत्, प्रयत्नवद्विनाश्यं विनाश्यत्वात्। पाट्यमानपटवत् । ग्रत्राप्यागमः—

> 'एष सर्वाणि भूतानि समिभव्याप्य मूर्तिभिः। जन्मवृद्धिक्षयैनित्यं सम्भ्रामयति चक्रवत्॥

> > —( मनु० घ० १२ इलो० १२४ )

सर्वभूतानि कौन्तेय ? प्रकृति यान्ति मामिकीस् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विस्तृजाम्यहस्'॥ (गीता) इत्यादि । एतेन रौद्रमंशं प्रतिपादयन्तोऽप्यागमा व्याख्याताः॥ ४॥

### सि० प० (४) संहरणात् खलु -- ... ...

'कार्यायोजनधृत्यादे:' इत्यादि ६स स्तवक के प्रथम श्लोक में पठित 'आदि' शब्द से सिमप्रेत 'संहार' स्वरूप हेतु के द्वारा भी 'विश्ववित्' एवं 'अव्यय' परमेश्वर का अनुमान करना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार 'निर्माण कार्य प्रयत्न से युक्त पुरुष के द्वारा ही निष्यन्न होता है, उसी प्रकार 'संहार' स्वरूप कार्य भी प्रयत्न से युक्त पुरुष के द्वारा ही निष्यन्न हो सकता है। जिस प्रकार पट स्वरूप कार्य का निष्पावन 'कुविन्द' (जुलाहे) के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार 'खण्ड पट' की उत्पत्ति के प्रयोजक महापट का नाश भी पुरुषप्रयत्न के बिना नहीं होता। जगत् स्वरूप कार्य की उत्पत्ति की तरह उसका विनाश भी पुरुष के प्रयत्न के बिना नहीं हो सकता। जगत के विनाश स्वरूप 'प्रस्था' का उपपादन द्वितीय स्तवक में कर चुके हैं। अतः जगत के संहार के उपयुक्त विशेष प्रकार के प्रयत्न के आश्रम रूप में भी परमेश्वर की सिद्धि हो सकती है।

#### ब्रह्माण्डादि -- -- --

(संहार हेतुक ईश्वरानुमान के इस वाक्य का यह अर्थ है कि) जिस प्रकार विनश्यमान पट प्रयस्त से युक्त किसी पुरुष के द्वारा ही विनष्ट होता है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड स्वरूप यह खगत रूप कार्य भी केवस्त्र विनाशशील होने के नाते ही प्रयस्त से युक्त किसी पुरुष के द्वारा ही विनष्ट भी होता है।

### भ्रत्रापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'बगत का विनाश भी पुरवप्रयस्न से ही होता है' कथित इस अनुमान के द्वारा निज्यन्न अर्थ की परिपुष्टि इन दोनों आगम वाक्यों से भी होती है।

### (१) एव सर्वाणि भूतानि 🕶 🕶 🕶

वही 'परमेश्वर' ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र प्रमृति मूर्तियों को घारण कर इन मूतपदाशों को बन्म, वृद्धि एवं विनाश के आवर्त में चक्रवत् घुमाते रहते हैं।

पदात् सत्वपि-

# कार्यत्वान्तिरुपाधित्वमेवं घृतिविनारायोः । विच्छेदेन पदस्यापि प्रत्ययादेश्र पूर्ववत् ॥ ५ ॥

सर्वभूतानि - ....

(२) हे कौन्तेय। प्रलय काल में सभी 'भूत' मेरी 'प्रकृति' श्रयांत् संसार की रचना में मेरे सहायक परमाया के स्वरूप हो जाते हैं। 'कल्प' की आदि में अर्थात् सिष्ट की आदि में उसी प्रकृति (स्वरूप परमायाओं) के द्वारा पुना संसार की रचना करता है।

इस प्रकार पुराणों में कथित 'रुद्रावतार' की कथा भी सङ्गत हो जाती है। अर्थात् रुद्रावतार की कथा से भगवान् में प्रलय के अनुकूछ उपयुक्त प्रयस्न की सत्ता ही उपपादित हुई है।। ।।

सिं पें (५) पदाते बल्विप ... - ...

जिस प्रकार कार्यत्व, प्रायोजन, घृति एवं बिनाश हेतुक अनुमानों से 'विश्ववित्' एवं 'अव्यय' परमेश्वर की सिद्धि का उपपादन कर आये हैं, उसी प्रकार 'पद' हेतु के अनुमान से भी सर्वञ्च एवं नित्य परमेश्वर का साधन करना चाहिये।

## कार्यत्वान्निरुपाघित्वम् \*\*\* \*\* \*\* घृतिविनारायोः

(जिस प्रकार 'घृति' स्वरूप हेतु के प्रसङ्ग में उपाधि की शक्का होती है, उसी प्रकार 'विनाश' के प्रसङ्ग में भी यह शक्का हो सकती है कि पटादि कुछ विशेष प्रकार के कार्यों के ही विनाश में प्रयस्न की अपेक्षा होती है। इन विशेष प्रकार के विनाशों से मिन्न जितने भी विनाश हैं, वे बिना प्रयस्न के ही उस्पन्न हो सकते हैं। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्माण्ड के विनाश में प्रयस्न की अवश्य अपेक्षा होती है।

इस प्राक्षेप को निरस्त करने के लिये पहिले कहे गये उस समाधान की पुनराष्ट्रिंच करनी चाहिये कि जब किसी विशेष प्रकार के विनाश के लिये किसी विशेष प्रकार के प्रयत्न की अपेक्षा को स्वीकृति प्राप्त है, तो फिर 'यहिशोषयोः कार्यकारस्यमावः तस्सामान्ययो-रिप कार्यकारणमावः' इस न्याय के अनुसार नाशसामान्य के प्रति प्रयत्नसामान्य में भी कारणता की स्वीकृति देनी ही होगी। अतः प्रयत्न में ब्रह्माण्ड विनाश की कारणता भी माननी ही होगी।

प्रयासन्तर्वन्यत्व स्वरूप साध्य के अनीपाधिक सम्बन्ध (ज्याप्ति ) को स्वीकार करने में कोई बाबा नहीं है । पद्याब्देनात्र पद्यते गम्यते व्यवहाराङ्गमर्थोऽनेनेति वृद्धव्यवहार एवोच्यते। अतोऽपीश्वरसिद्धिः।

तथा हि—यदेतत् पटादिनिर्माण्नेपुण्यं कुविन्दादीनाम्, वाग्व्यवहारश्च व्यक्त-वाचाम्, लिपितत्क्रमव्यवहारश्च बालानाम्, स सर्वः स्वतन्त्रपुरुषविश्चान्तो व्यवहार-त्वात्, निपुण्तरिशिल्पिनिर्मितापूर्वं बटबटनानेपुण्यवत्, चेत्रमेत्र।दिपदवत्, पत्राक्षरवत्, पाणिनीयवर्णनिर्देशक्रमवच्चेति । ग्रादिमान् व्यवहार एवम्, ग्रयं स्वनादिरन्यथाऽपि मविष्यतीति चेन्न ।

(धृति एवं विनाश हेतुक धनुमानों के प्रसङ्घ में कथित समावान की चर्चा मठोक के पूर्वार्द्ध से की गयी है। श्लोक के पूर्वार्द्ध में ही पठित 'एवंस' शब्द से पदहेतुक धनुमान में भी उसी समाधान के खितदेश की घोर इङ्गित किया गया है। एवं श्लोक के उत्तरार्द्ध से उसी अतिदेश का उपपादन किया गया है। श्लोक के उत्तरार्द्ध की व्याख्या आगे 'आदिमान' इत्यादि गद्यग्रन्थ की व्याख्या के क्रम में पूर्ण रूप से की जायगी)।

प्दशब्देन :: • • • •

'पद्यते गम्यते व्यवहाराष्ट्रभयौंऽनेनेति पदम' अर्थात् वृद्धव्यवहार के अङ्गोभूत वर्ष जिससे ज्ञात हो, वही प्रकृत में 'पद' शब्द का अर्थ है। वृद्धों के व्यवहार से प्राष्ट्रनिक व्यवहार ज्ञात होते हैं। कुबिन्द (जुलाहा) में जो कपड़ा बुनने का नैपुण्य है, वह किसी शिक्षा से ही उसे प्राप्त है। शिक्षा की यह परम्परा कहीं पर अवश्य विष्यान्त होगी। फलतः पट के निर्पाण की ऐसी कुश्चला किसी को अवश्य प्राप्त थी, जो किसी प्रन्य पुरुष के कीश्चल की अपेक्षा नहीं रक्षती थी। निरपेक्ष निपुणता से युक्त वह पुरुष ही परमेश्वर हैं।

इसी प्रकार 'अयक्तवाक्' अर्थात् मनुष्यों का वाग् व्यवहार, बालकों का लिपिक्रम प्रमृति का भी मूल शिक्षकं कोई अयर है। इस लिये जितने भी व्यवहार हैं, सभी व्यवहारों की परम्यरा की विश्वान्ति किसी स्वतन्त्र पुरुष में अवश्य होती है। जैमे कि निपुणतर कुम्हार के द्वारा निर्मित अपूर्व घट रचना का नैपुण्य, अयवा चैत्र मैत्रादि के व्यवहार अयवा पत्रों के अक्षर, कि वा पाणिनीय के द्वारा निर्दिष्ट अक् अच् प्रमृति वर्णों के क्रम। (इसी अनुमान वाक्य का प्रयोग 'यदेतत्' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रविश्वा हुना है।

पू॰ प॰ ग्रादिमान् ... ---

'धादिमान' अर्थात् सादि जो व्यवहार उसी की विश्वान्ति किसी स्वतन्त्र पुरुष में होती है, अनादि व्यवहारों की नहीं। अतः उक्त प्रनुमान में 'आदिमन्त' अथवा 'कार्यस्व' उपाधि है। (क्योंकि जिन व्यवहारों की विश्वान्ति स्वतन्त्र पुरुष में होती है, वे ही व्यवहार 'वादि' हैं। अर्थात् उन व्यवहारों की कभी न कभी प्रयम्तः उत्ति अवस्य हुई होगी। तदसिद्धेः। ग्रादिमत्तामेव साविषतुमयमारम्भः। न चैवं संसारस्यानादि-स्वमङ्गप्रसङ्गः, तथापि तस्याविरोधात्। न हि चैत्रादिव्यवहारोऽयमादिमानिति भवस्याप्यनादिता नास्ति। तदनादित्वे वा न चैत्रादिपदव्यवहारोऽप्यादिमानिति। ग्रास्त्रविगदर्शी कश्चिदेवात्र मूलिमिति चेन्न।

पत: कथित 'प्रादिमस्व' में साध्य की ज्यापकता है। एवं 'ज्यवहारस्व' स्वरूप हेतु अनादि ज्यवहारों में भी है, किन्तु उनमें प्रादिमस्व नहीं है। इस लिये आदिमस्व हेतु का प्रज्यापक भी है। अतः इस अनुमान का 'ज्यवहारस्व' हेतु 'सादिस्व' रूप उपाधि से युक्त होने के कारण हेरवामास है, प्रता ज्यवहारस्व हेतुक इस अनुमान से स्वतन्त्र ज्यवहत्ती रूप परमेश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

सि॰ प॰ न, तसिद्धेः ... ... ...

उक्त अनुमान का हेतु उपाधि से युक्त नहीं है, क्योंकि कोई की व्यवहार अनादि है ही नहीं। वस्तुतः इस अनुमान के द्वारा सभी व्यवहारों को सादि सिद्ध करना ही अभिन्नेत है। इस के बाद 'सादि व्यवहारों' की परम्परा के विश्वान्ति स्थल परमेश्वर की सिद्धि 'वर्षतः' हो जायगी।

पू० प० न चेवस् ... --- ---

इस प्रकार सभी व्यवहारों में घादिमत्व की सिद्धि से तो संसार में भी 'सादित्व' की सिद्धि हो जायगी। फलतः आस्तिकगण जो संसार को अनादि मानते हैं, वह घसङ्गत हो जायगा। अतः सभी व्यवहार 'घादिमान्' नहीं हो सकते।

सि॰ प॰ तथापि - ... --

फिर भी चैत्रादि के व्यवहारों का ग्रादिमस्य एवं संसार का अनादित्व इन दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। अतः चैत्रादि के व्यवहारों के ग्रादिमस्य से न संसार का अनादित्व ही खण्डित हो सकता है, न लिप्यादि व्यवहारों का आदिमत्य ही खण्डित हो सकता है, अत: उक्त आपित व्यर्थ है।

पू॰ प॰ ग्रस्तु ... -- ... --

यदि यह मान भी लिया जाय कि न्यवहार परम्पराओं को विवान्ति किसी पुरुष में अवश्य होती है, तथापि इस से यह सिद्ध नहीं होता कि वह पुरुष निस्य एवं सर्वज्ञ ही हों। सामारण ज्ञानवान् भी कोई पुरुष कथित न्यवहार परम्परा का विश्वान्तिस्थल हो सकता है। फलतः इस साधारण पुरुष की सिद्धि से ईश्वर 'अन्यथासिद्ध' हो जाते हैं।

तेनाऽशक्यस्वात्। कल्पादावादर्शाभासस्याप्यसिद्धेः। साधितौ च सगंप्रलयौ। ननु व्यवहारियतृबुद्धः शरोरी समिष्ठगतः, न च ईश्वरस्तथाः तत्कथमेवं स्यात्? न, शरीरान्वयव्यतिरेकानुविधायिनि कार्ये तस्यापि तद्वस्वात्। गृह्णाति हि ईश्वरोऽपि कार्यवशाच्छरीरमन्तरान्तरा, दशंयति च विभूतिमिति। श्रत्राप्यागमः-

> 'पिताऽहमस्य जगतो माता घाता पितामहः। तथा – यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः। मम वर्त्मानुवर्तेन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वेषाः॥ उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्मं चेदहम्'। इति (गीता)

#### सि० प० तेन -- -- ...

पहली बात तो यह है कि साधारण ज्ञान से युक्त पुरुष के द्वारा इतने सारे व्यवहारों का प्रचलन संभव ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सृष्टि की धादि में लिप्यादि के मूलभूत पूर्ण 'धादर्ध' पुरुष की तो बात ही क्या—धादर्धामास' अर्थात् घटिया दर्जे के प्रवर्तक पुरुष की भी संभावना नहीं है, जिनके धवलम्बन से आज तक लिप्यादि परम्पराओं का चलना संभव हो।

## ननु व्यवहारियतुः " " "

धारीरी पुरुष के द्वारा ही व्यवहार का प्रवस्त देखा जाता है। यह व्याप्ति सैकड़ों स्थानों में देखी जाती है। ईश्वर को धारीर नहीं है, फिर वे व्यवहारों के प्रवर्त्त कैसे हो सकते हैं?

## न, शरीरान्वयव्यतिरेकः " " "

शरीर में जिस कार्य की कारणता अन्वय एवं व्यतिरेक के द्वारा उपलब्ध है, उस कार्य के उपयुक्त शरीर परमेश्वर को मी है हो। ईश्वर मी प्रयोजन वश शरीरों को धारण कर खपनी विभूति का प्रदर्शन करते ही रहते हैं। ईश्वर की इन्हीं शारीरिक विभूतियों का वर्णन 'नमः कुलानेम्यः, नमः कमारिम्यः' इत्यादि श्रृतियों के द्वारा किया गया है। अश्रापि का वर्णन 'नमः कुलानेम्यः, नमः कमारिम्यः' इत्यादि श्रृतियों के द्वारा किया गया है।

इस प्रकार पद हेतुक अनुमान के द्वारा आदि व्यवहत्ती के रूप में सिद्ध परमेश्वर की सत्ता का अनुमोदन ये शास्त्रवचन भो करते हैं।—

- (१) गीता में भगवान कहते हैं कि:-
  - मैं ही जगत का मातापिता एवं घारण करने वास्ता है।
- (२) मैं ही यदि भ्रान्तिश्वस होकर 'व्यवहार' न करूँ तो यह 'लोक' प्रयांत प्रामाणिक व्यवहार लुप्त हो जायगा । क्योंकि मेरे दिखाये गये मार्ग पर ही लोग चलते हैं।

एतेन 'नमः कुलालेम्या कर्मारेम्य' (माध्यंदिनसंहिता) इत्यादि यजूषि बोद्धव्यानि ।

प्रत्ययोऽपि। प्रत्ययशब्देनात्र समाश्वासविषयप्रामाण्यमुच्यते। तथा च प्रयोगः—ग्रागमसंप्रदायोऽयं कारणगुणपूर्वंकः, प्रमाणस्वात्, प्रत्यक्षादिवत्। त हि प्रामाण्यप्रत्ययं विना कचित् समादवासः। न चाऽसिद्धस्य प्रामाण्यस्य प्रतीतिः। न च स्वतः प्रामाण्यमित्याबेदितम्। न च नेदं प्रमाणम्, महाजनपरिग्रहादित्युक्तम्। न चासवंज्ञो घर्माऽवसंयोः स्वातन्त्र्येण प्रभवति। न चासवंज्ञस्य गुणवत्तेति निःशङ्कमेतत्।

एतेन … … … …

इसी प्रकार घटादि व्यवहारों में समर्थ कुछाछादि हारी रों के उप्रपादक 'नमः कुछालेम्यः' इस्यादि वधनों को समझना चाहिये।

सि० प० (६) प्रस्थयोऽपि ... ...

(इस स्तवक के प्रथम श्लोक के 'प्रत्ययतः' पद से सूचित 'प्रत्यय' हेतुक ईश्वरानुमान के उपपादक इस ) 'प्रत्ययोऽपि' पद के आगे 'ईश्वरसाधकों हेतुः' इस वाक्य का अध्याहार कर केना चाहिये। प्रकृत में 'प्रत्यय' पद का धर्य है 'समाश्वास' ध्रयात 'विश्वास'। विश्वास के विषयीभूत प्रामाण्य में सह प्रत्यस पद लाक्षणिक है। 'प्रामाण्य' है प्रमास्व रूप। प्रपूर्वक मा धातु से स्वार्थकोषक ल्युट् प्रत्यस के द्वारा निष्पन्न (प्रमार्थक) प्रमाण शब्द से मावार्थक यत् प्रत्यस के द्वारा निष्पन्न अर्थ है प्रमा ज्ञान का प्रमास्व रूप धर्म।

प्रमा रूप विशेष ज्ञान से 'पूर्व' (ज्ञान के सामान्य कारणों के अतिरिक्त उन कारणों में रहने वाले ) 'गुण' की भी अपेक्षा होती है, अतः प्रमा 'कारणगुणपूर्वंक' है। शब्द प्रमाण से उत्पन्न प्रमा का उत्पादक 'गुण' है, वक्ता में वाक्यार्थ विषयक यथार्थज्ञान । जिस वक्ता को जिस वाक्य के अर्थ का यथार्थज्ञान रहता है, उस वक्ता के द्वारा प्रयुक्त वाक्य ही उस विषय में प्रमाण होता है। शब्द में प्रमाण्य की यही रीति लोक में दृष्ट है। वेदों के प्रामाण्य में भी इस रीति का व्यतिक्रम संभव नहीं है। जब तक यह विश्वास नहीं हो जाता कि 'वेदों के खादि वक्ता को वेदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान था' तब तक वेदों में प्राक्षाण्य का 'प्रस्थय' अर्थात् विश्वास नहीं किया जा सकता। जो पुरुष सर्वज्ञ न हो, उसके कपर अखिल जानों की राशि स्वरूप वेदों के धार्थ विषयक ज्ञानों की राशि स्वरूप वेदों के धार्थ विषयक ज्ञान का 'विश्वास' नहीं किया जा सकता।

अतः 'आगमसम्प्रदाय' अर्थात् शब्द प्रमाण से ज्रुर्पक् प्रमाज्ञान मी चु कि प्रस्यकादि अन्य प्रमाजातों के समान ही 'प्रमाण' अर्थात् प्रमाज्ञात हैं, अतः यह मी 'कारणगुणपूर्वक' है। श्रुतेः खल्वपि । तथा हि—सर्वेजप्रणीता वेदाः, वेदस्वात् यंशुननं सर्वेजप्रणीतं नाऽसौ वेदो यथेतरवाक्यम् । ननु किमिदं वेदस्वं नाम ? वाक्यत्वस्यादृष्टविषय-वाक्यत्वस्य च विरुद्धत्वात् । श्रदृष्टविषयप्रमाणवाक्यत्वस्य चासिद्धेः ।

वेदादि स्वरूप आगमों के प्रामाण्य के उपयुक्त यथार्थज्ञान स्वरूप 'गुण' जिन में हो, वहीं परमेश्वर हैं। जबतक वेदादि शास्त्रों में प्रामाण्य ग्रहीत नहीं होगा, तब तक उनसे निर्देष्ट जिन्नहोत्रादि कमों में बुद्धिमान व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो सकते। (द्वितीयस्त्रवक में) उपपादन कर चुके हैं कि प्रामाण्य (प्रमारव) की उरपत्ति अथवा ज्ञित (ज्ञान) स्वतः नहीं हो सकती। वेद चूं कि 'महाजन परिग्रहोत' हैं, अतः वेदों के प्रामाण्य को अस्वीकार मी नहीं किया जा सकता। एवं सर्वज्ञ पुरुष को छोड़कर साधारण जन के द्वारा प्रतीन्द्रिय धर्माधर्म के प्रतिपादक वाक्य की रचना हो ही नहीं सकती। क्योंकि असर्वज्ञ पुरुष में ऐसे यथार्थज्ञान स्वरूप 'गुण' का रहना संभव ही नहीं है, जिससे अतीन्द्रियार्थ के ज्ञापक वेदों से उरपन्न ज्ञान में प्रमारव की उरपत्ति एवं ज्ञित (ज्ञान) हो सके। अता इस में कोई भी शक्ता नहीं है कि 'प्रवश्य ही सर्वज्ञ परमेश्वर हैं'।

## (७) श्रवेः ... ...

अर्थात् 'वेद' स्वरूप हेतु से भी इंश्वर का अनुमान किया जा सकता है। (अनुमान वाक्य का अभिन्नाय यह है कि ) वेद चूँ कि 'वेद' हैं, इसी छिये उनकी रचना सर्वजपुरुष बारा हुई है। जो अस्मावि के बाक्य वेद नहीं है, उनकी रचना सर्वज पुरुष के बारा नहीं हुई है।

## पूर्व पर ननु किमिदम् " "

कोई कहते हैं कि जिस वाक्य से 'खहष्ट' स्वरूप विषय का बोध हो, वही वाक्य 'वेद' है। किन्तु यह लक्षण उचित नहीं है। क्योंकि चैत्यवन्दनादि की कर्त्तंव्यता के बोधक प्रतारकों के वाक्य मी घहष्ट के बोधक हैं, अतः। प्रतारक वाक्यों में वेद का उक्त लक्षण प्रतिब्यास हो जायगा ।

## .पू० प० ग्रदृष्टविषयप्रमाण \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वेद के उक्त लक्षण में जो 'वाक्य' शब्द है उसमें एक 'प्रमाण' शब्द भौर जोड़ देंगे। अर्थीत् प्रमाणमूत एवं अंद्रष्ट के बोधक वाक्य ही वेद हैं। इससे केवित प्रतारक वाक्यीं में अतिक्याप्ति हट जायगी, क्योंकि वे वाक्य अदृष्ट के बोधक होते हुये भी 'प्रमाण' नहीं है।

<sup>1.</sup> प्रकृत सन्दर्भ के 'विदय' पद का अर्थ है 'व्यभिचार'। अर्थात् वेद का उक्त क्षेत्रण विद्रय का व्यभिचारी है, जिन प्रतारक वाक्यों में वेदरम नहीं है, उनमें भी उक्त बाक्यां कर वेद का जनगा है। फेलता वेद का यह संसंग अतिकास है।

मन्वादिवाषये गतस्वेन विरोधाच्चेति चेन्न । भ्रनुपलभ्यमानमूलान्तरस्वे सित महाजनपरिगृहीतवाक्यस्वस्य तत्त्वात् । न ह्यस्मदादीनां प्रस्यक्षादि मूलस् । नाऽपि भ्रमविष्रलिप्से, महाजनपरिग्रहादित्युक्तस् । नाऽपि परम्परैव मूलस्, महाजनपरिग्रहादित्युक्तस् । नाऽपि परम्परैव मूलस्, महाप्रलये विच्छेदादित्युक्तस् ।

# सि॰ प॰ ग्रसिद्धेः -- ...

(पहिला समाधान तो यह कि) अग्निहोत्रादि के विधायक एवं अदृष्ट के बोधक जो वेदों के वाक्य हैं, उनके प्रमाण्य को वादी एवं प्रतिवादी दोनों स्वीकार नहीं करते, अतः वेदों में प्रमाण्य उभयवादिसिक नहीं है। फलतः 'प्रमाणपद' घटित वेदों का उक्त लक्षण वेद वाक्यों में न रहने के कारण अन्यास हैं।

# मन्वादिवाक्ये ... ... ...

दूसरा समाधान यह कि 'मनु' प्रभृति की रचित को स्मृतियाँ है, उनमें भी अदृष्ट के बोधक बहुत से वाक्य है, एवं वे वेदों के ही समान प्रमाण भी हैं। अत: उनमें 'अदृष्टबोधकत्व' स्वरूप वेद का यह लक्षण अतिब्यास भी है। इसलिये वेदों का उक्तलक्षण उचित नहीं है।

### पु० प० न, भ्रनुपलभ्यमान 🐃 🚥 · · ·

जिस वाक्य का मूल कोई दूसरा प्रमाण न हो, फिर भी वह वाक्य 'महाजन परिगृहीत हो', प्रमाणान्तरामूलक एवं महाजन परिगृहीत इस प्रकार के वाक्य ही 'वेद' हैं। फलता एतावृश्ववाक्यत्व ही वेदत्व है। हम लोगों के वे ही वाक्य प्रमाणिक होते हैं, जिनको हमलोगों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों का समर्थन प्राप्त होता है। अतः अस्मदादि के वाक्य प्रत्यक्षादि प्रमाणमूलक हैं। मन्वादि के स्मृतिवाक्यों के प्रमाण्य में मन्वादि पुरुषों के प्रत्यक्षादि के प्रतिरिक्त वेद मी मूल हैं। अतः इस लक्षण में अतिष्याप्ति प्रभृति दोषों की सम्भावना नहीं है। अस्मवादि के प्रत्यक्ष वेदों की रचना के मूल नहीं है, एवं वेदों की रचना भ्रम मथवा विप्रतिष्टियादि मूलक भी नहीं है, दितीय स्तबक में यह प्रदिपादन कर चुके हैं कि 'वेद महाजनों के द्वारा परिगृहीत' हैं। प्रतः वेदों में यह समन्वित भी है।

## पु० प० नापि ... ... --

वेद अनादि हैं। इसकी पपम्परा धनादि है। अतः एक कालिक वेद वाक्यों के मूल हैं, तस्पूर्वकालिक उसी धर्य के वोधक उसी आनुपूर्वी के दूसरे वेदवाक्य। इस प्रकार सभी वेद वाक्यों के प्रमाण्य का दूसरा मूल उपलब्ध है। घतः वेदों का यह लक्षण वेदों में अन्याप्त ही नहीं, असंभव दोष प्रस्त भी हैं।

#### सि० प० महाप्रलये " ... ...

महाप्रलयकाल में वेदों की परम्परा भी विनिष्ट हो जायगी। अतः वेदों को यदि इस लिये प्रमाण मार्ने कि उनके मूल दूसरे वाक्य है, तो प्रलय के वाद को सृष्टि होगी, उस सृष्टि अन्वयतो वा । वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि, वाक्यत्वात्, अस्मदादिवाक्यवत् । अस्मर्यमाणकर्षं कत्वान्नेवमिति चेन्न, असिद्धेः ।

के वेदों में उक्त लक्षण समन्वित नहीं होगा। अतः वेदों के प्रामाण्य का मूल कोई दूसरा वेदवाक्य नहीं है, किन्तु सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा रचा जाना ही वेदों के प्रामाण्य का मूल है। ये सभी बातें भी दितीय स्तवक में कही जा चुकी है।

( ८ ) ग्रन्वयतः … … …

वेदवाक्यानि · · · · ·

जिस प्रकार अस्मदादि के वाक्य हम लोगों के द्वारा रचे जाते हैं, उसी प्रकार 'वेद' भी पू कि 'वाक्य' हैं, अतः उनकी रचना भी किसी पुरुष के द्वारा ही होनी चाहिये। इस प्रकार के अनुमान के द्वारा निश्चित वेदों के रचियता सर्वज्ञ पुरुष ही परमेश्वर' हैं, क्यों कि असर्वज्ञपुरुष के द्वारा अधिलक्षानराणि वेदों की रचना संभव नहीं है।

पू० प० ग्रस्मर्यमाण \*\*\* \*\*\* \*\*\*

प्रत्यमुमान के वेद रूप पक्ष में अस्मर्यमाणकर्मृकस्य रूप हेतु 'सिख' नहीं है। क्योंकि श्रुतियों में एवं स्मृतियों के धनेक स्थलों में वेद कर्ता के रूप में परमेश्वर उल्लिखत हैं।

परस्पर 'बान्य' से गुक्त एवं विशिष्ट बार्य के बोधक पढ़ों के समूह को ही 'वान्य' कहते हैं, वान्य के साय बान्यय के इस सम्बन्ध को सममाने के लिये ही यहाँ 'वान्य' के खिये 'बान्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। बार्यात् प्रथम ब्लोक में 'वान्यात्' यह हेतु बोधक जो वान्य है, उसी का अनुवाद 'बान्यपत: इस पद के हाश किया गया है।

ग्रनन्तरस्त्र वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःस्ताः। प्रतिमन्वन्तरञ्चेषा श्रुतिरन्या विधीयते ॥ (मस्स्यपु, ३ ग्र०)

वेदान्तकृद्धेदविदेव चाहम्' (गीता) इति स्मृतेः। 'तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं ऋचि।
सामानि जिज्ञरे, इत्यादिश्रुतिपाठकस्मृतेश्च । श्रर्थवादमात्रिमदिमिति चेन्न।
कतृ'स्मरणस्य सर्वत्राऽविष्यर्थत्वात्।

## ( जिनमें से कुछ ये हैं — )

- (१) ग्रनन्तरञ्च " प्रयात् इसके बाद ईश्वर के मुख से सभी वेद निकले। (म्योंकि) प्रत्येक मन्वन्तर में भिन्न भिन्न श्रुतियों का विधान है।
- (२) 'वेदान्तकृत् वेदविदेव''''वेदों के 'संहिता' एवं वेदान्त (उपनिषदों) का रचियता भी मैं ही हूँ।
- (३) सभी हिवयों के ग्रहण करनेवाले उस 'यज्ञ' पुरुष से ऋग्वेद भीर सामवेद निःस्त हुए। पूठ पठ अर्थवादमात्रम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वेद कर्ता पुरुष का स्मरण दिलानेवाले ये सभी वाक्य केवल अर्थवाद रूप हैं। विक पठ कर्नु स्मरणस्य ... ... ...

किसी रचना के कर्ता का बोवक कोई भी वाक्य विधिवाक्य अथवा निषेधवाक्य स्वेख्य नहीं होता। अतः रचना के कर्त्ता के बोधक वाक्य अर्थवाद रूप ही होते हैं। वे यदि कर्तृं विषयक प्रमा के उत्पादन में असमर्थ हों, तो कुमारसम्भवादि काव्यों में जो कालिदासादि

इस ग्राक्षेप के समाधान में महिषे जैमिन ने 'विधिना खेकवास्यरवाद' इंत्यादि सूत्र की रचना की है। उनका श्रीमिमाय है कि अर्थवादवास्य यद्यपि स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के जनक नहीं हैं। तथापि विधिवास्य अथवा निवेधवास्य के साथ—प्रशासार्थवाद विधिवास्य के साथ, एवं निन्दार्थवाद निवेधवास्य के साथ एकवास्यतापक होकर प्रम्परया प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के सनक हैं। अतः

<sup>1.</sup> मीमांसकों का प्रकृत में कहना है कि (1) विधि (२) निषेध एवं (२) धर्षवाद मेद से वाक्य के तीन मेद हैं। 'धरिन होश्रं खुटुवात्' इत्यावि वाक्य 'विधि' स्वरूप हैं। 'न कल्लक्नं मसयेत्' इत्यादि प्रकार के वाक्य 'निषेध' स्वरूप हैं। 'वायुवेंक्षेपिष्ठा-देवता' इत्यादि वाक्य 'धर्यवाद' स्वरूप हैं। प्रवृत्ति ख्रथवा निवृत्ति के प्रयोजक वाक्य ही प्रमाण हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति के प्रयोजक विधिवाक्य एवं निवृत्ति के प्रयोजक निषेधवाक्य ये दो ही वाक्य प्रमाण हैं। किन्तु एक निरूपण के अनुसार तो अर्थवाद वाक्य अप्रमाण हो आर्थों, क्योंकि उनमें स्वतः प्रवृत्ति की जनकता अथवा निवृत्ति की जनकता अथवा निवृत्ति की जनकता अथवा निवृत्ति की जनकता भवा किन्तु 'वेद' का एक भी धवर धप्रमाण नहीं हैं। फिर 'वायुवें 'क्षेपिष्ठा देवता' इतने अचरों का समूह रूप वाक्य कैसे अप्रमाण होगा ?

तथा चास्मरणे कालिदासादेरस्मरणात्। एवञ्च कुनारसम्भवादेरकरुं कत्वप्रसङ्गः। अनेकान्तिकत्वं वा हेतोः। प्रमाणान्तरागोचरार्थंत्वात् सत्प्रतिपक्ष-त्वमिति चेन्न।

रचितत्व के व्यवहार होते हैं, वे भी लुप्त हो जांयगे। अर्थात् कुमारसंभवादि काव्य अशोर्षय हो जांयगे। किन्तु यह युक्त नहीं हैं।

### पू॰ प॰ प्रमाणांन्तरसंवाद \*\* \* \*\*

पौरुषेय वाक्य से उसी 'अर्थ' के प्रमाज्ञान को उत्पत्ति होती है, जिस प्रयं (विषय) का प्रमाज्ञान प्रत्यक्षादि किसी ग्रन्य प्रमाण से भी हो सके। वेदों में प्रतिपादित ज्योतिष्ठी नादि यज्ञों का प्रमाज्ञान किसी ग्रन्य प्रमाण से संभा नहीं है। इससे यह प्रत्यनुमान निष्पान होता है कि 'वेदाः अपौरुषेयाः प्रमाणान्तरागोचरार्थत्वात् यन्नेवं तन्नेवं, यथास्मवादिरचितवाक्यम्' अर्थात् जिस प्रकार हम छोगों के वाक्य उसी विषय के प्रमाज्ञान को उत्पत्न करते हैं, जिस विषय का प्रमाज्ञान किसी दूसरे प्रमाण से भी हो सके। उसी प्रकार वेदों से जिन ज्योतिष्ठी मादि विषयों का प्रमाज्ञान उत्पत्न होता है, उन विषयों के प्रमाज्ञान की उत्पत्ति किसी दूसरे प्रमाणों से संभव नहीं है, अतः वेद अपौरुषेय हैं। इस प्रकार चूँ कि वेद स्वरूप प्रकृत पक्ष में हो पौरुषेयत्व रूप प्रकृत साध्य का ग्राग्न जो पौरुषेयत्व च्या प्रमाणान्तरागोच-रार्थत्व' रूप समानवरुशाक्ती प्रति हेतु विद्यमान है। ग्रतः 'वेदाः पोरुषेयाः वाक्यत्वात्' इस अनुमान का वाक्यत्व हेतु सत्प्रतिपक्षित है, इस से वेदों में पौरुषेयत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

वे भी प्रमाण हैं। अर्थवादवाक्यों का कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं है। विधिवाक्य एवं निषेषवाक्य हुन दोनों से मिन्न (परकृति पुराकल्पादि स्वरूप) सभी वाक्य अर्थवाद स्वरूप ही हैं। प्रकृत में वेद कर्ता के बोधक 'अनन्तरश्च' इत्यादि जितने भी वाक्य उदिज्ञक्तित हैं—वे सभी चूँकि विधि के अथवा निषेध के बोधक नहीं हैं, अतः वे सभी अर्थवाद रूप ही हैं, अता इन से वेद कर्ता की सिक्सि नहीं हो सकती।

श्रें वाद का प्रसङ्ग उठाने का मीमांस हो का यह अभिप्राय है कि वेदाः अपौरुषेयाः अस्मर्थमाण्यकतुं करवात् युग्नेवस् तन्नेवस् यथा अस्मादादि वाक्यम्' यह प्रस्यतुमान उपस्थित है। जिस से वेद में पौरुषेयस्य का अनुमान संध्यतिपक्षित हो जाता है। किन्तु इस प्रस्यनुमान का हेतु कुमारसम्भवादि काव्यों में नहीं है, क्यों कि प्रकृत में अस्मर्थमाणकतुं के का अर्थ है विभिवाक्य अथवा निषेधवाक्य से उत्पान होने- वाले बोध का विषय न होना—यह अर्थ तो कुमारसम्भवादि में भी है ही। किन्तु उन काव्यों में अपौरुषेयस्य क्य साव्य नहीं है। यहा प्रकृत प्रस्यनुमान का हेतु व्यक्तिचारी है। इससे पौरुषेयस्य का अनुमान प्रतिहत नहीं हो सकता।

प्रिश्तारं प्रत्यसिद्धेः, ग्रन्यं प्रत्यनेकान्तिकत्वात्। ग्राकस्मिकस्मित-बीजसुखानुस्मृतेः कारणविशेषस्यान्यं प्रति प्रमाणान्तरागोवरस्यापि तेनेव वक्त्रा प्रतिपाद्यमानत्वात्। वक्तेव प्रकृते न सम्भवतिः हेत्वभावे फलाभावात्,

# सि॰ प॰ प्रयोतारम् ... ...

(मीमांसकों ने सरप्रतिपक्ष देने के लिये जो प्रत्यनुमान उपस्थित किया है, उसके प्रमाणान्तरागोचरार्थत्व रूप प्रतिहेतु के प्रसङ्ग में यह विकल्प उपस्थित होता है कि) (१) पौरुषेयवाक्य से जिस ग्रर्थं का यथार्थ ज्ञान जिस पुरुष में उत्पन्न होता है, क्या उसी पुरुष में दूसरे प्रमाण के द्वारा उस विषय का प्रमाजान का होना आवश्यक है? (२) अथवा उक्त वाक्य के रचियता पुरुष से भिन्न किसी भी पुरुष में दूसरे प्रमाणों से उस विषय के प्रमाजान से काम चलं सकता है?

इन में यदि प्रथम पक्ष का अवलम्बन करें तो प्रकृत प्रतिहेतु 'असिख' नाम का हेत्यामास हो जायगा। 'क्योंकि वेदों का कोंई रचियता पुरुष है' यह बात अभी सिख नहीं है। किन्तु 'वेद वाक्यास्मक हैं, यह सिख है। अभी यह कहना संभव नहीं है कि 'वाक्य के अर्थ का किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा उत्पन्न ज्ञान वाक्य के रचियता में अवश्य रहता हैं, क्योंकि वेद के ही प्रसङ्घ में यह बात अभी निर्णीत नहीं है। अतः 'प्रमाणान्तरागोचरार्थत्व' हेतु ही अभी 'सिख' नहीं है।

यदि कथित विकल्प का दूसरा पक्ष प्रहण करें तो प्रकृत प्रतिहेतु व्यभिवरित हो जायगा। किसी पुरुष को किसी समय सुख के दृष्ट कारणों के उपस्थित न रहने पर भी हुठात् सुख की स्मृति से हंसते हुये देखा जाता है, उस 'हास्य' के कारणों का जान किसी अन्य पुरुष को संभव नहीं है। किन्तु वह पुरुष उस हास्य के विशेष कारणों के बोधक वाक्य का प्रयोग करता है। इस वाक्य में प्रत्यनुमान का अपीरुषेयत्व स्वरूप साध्य तो नहीं है, किन्तु 'प्रमाणान्तरागोचरार्थत्व' स्वरूप हेतु है, क्योंकि वाक्य के प्रयोक्ता पुरुष से मिन्न किसी पुरुष में किसी अन्य प्रमाणजनित उक्त 'अर्थ' विषयक ज्ञान नहीं है। इस प्रकार उन दोनों ही विकल्पों के अनुसार प्रमाणान्तरागोचरार्थत्व रूप प्रकृत हेतु में उक्त दोनों बस्नों के रहने में कोई विघटन नहीं है। अतः दुर्बस्न प्रतिहेतुक प्रत्यनुमान से सबस्न प्रकृत हेतुक अनुमान सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता।

## पूर पर वक्तीव ... ....

वेदार्थ विषयक अपरोक्ष प्रमाज्ञान से युक्त वेदों के रचियता (वक्ता ) का अस्तित्व हो संमावित नहीं है, क्योंकि वेद स्वरूप वाक्य के अर्थ विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाज्ञानों के चक्षुरादीनां तत्रासामर्थ्यात्, ग्रस्मदादीन्द्रियवत् । मनसो बहिरस्वातन्त्र्यात् । न, चेतनस्य ज्ञानस्येन्द्रियस्य मनसो वा पक्षीकरणो ग्राश्रयासिद्धेः प्रागेव प्रपञ्चनात् ।

उपयुक्त कारणों के समूह (सामग्री) का संबलन ही संभव नहीं है। क्योंकि वे अतीन्द्रिय अर्थ के प्रतिपादक हैं। जिस प्रकार प्रस्मदादि के इन्द्रियों में प्रतीन्द्रिय प्रर्थ के प्रत्यक्ष के उत्पादन की सामर्थ्य नहीं है, उसी प्रकार वेदों के रचिंयता पुरुष के इन्द्रियों में भी वह सामर्थ्य संभव नहीं है। चूंकि केवल 'मन' से चक्षुरावि इन्द्रियों के साहाब्य के विना ज्ञान प्रभृति ग्रान्तरिक विषयों का ही ज्ञान हो सकता है, घटादि वाह्य विषयों का नहीं। प्रतः वेदार्थ विषयों का मानस ग्रयवा चाक्षुषादि ज्ञान सम्भव ही नहीं है। इस लिये सर्वविषयक अपरोक्षज्ञान से युक्त वेदरचिंयता (वक्ता) की कल्पना सम्भव नहीं है। अतः वेद अपीरुषेय ही है।

सि० प० न, चेतनस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त आक्षेप के द्वारा मीमांसकों के ये चार ईश्वरिवरोधी खनुमान ही संभव है।
(१) इश्वरो नातीन्द्रियार्थदर्शी पुरुषत्थात्, अस्मरादिवत् ( धर्यात् ईश्वर चूँ कि हमलोगों के समान ही 'पुरुष' ( धात्मा ) है, धतः वे ध्रतीन्द्रिय वस्तुओं को नहीं देख सकते ) (२) ईश्वरीयप्रस्पकात्मकं प्रमाज्ञानं नातीन्द्रियार्थविषयकं प्रत्यक्षप्रमाज्ञानात्मकत्थात् अस्मादादि प्रत्यक्षप्रमावत्। ( ईश्वरीय प्रत्यक्ष प्रमारूप ज्ञान चूँ कि हमलोगों के प्रत्यक्ष की तरह प्रत्यक्षात्मक है, अतः जिस प्रकार हमलोगों का प्रत्यक्षात्मक हान धतीन्द्रिय विषयक नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वरीयप्रत्यक्ष प्रमा रूप ज्ञान भी धतीन्द्रिय विषयक नहीं हो सकता )। (१) ईश्वरेन्द्रियं नातीन्द्रियार्थग्रहकमिन्द्रियत्वात् अस्मवादीन्द्रियवत् ( अर्थात् ईश्वर की इन्द्रियां चूँ कि हमलोगों की इन्द्रियों की तरह केवल इन्द्रिय हैं, अतः जिस प्रकार हमलोगों की इन्द्रियों की तरह केवल इन्द्रिय हैं, अतः जिस प्रकार इश्वर को इन्द्रियों भी धतीन्द्रिय अर्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्य से रहित है, उसी प्रकार ईश्वर को इन्द्रियों भी धतीन्द्रिय अर्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रखतीं। (४) ईश्वर का मनभी चूँ कि हमलोगों के मन के समान मन ही है, अतः किसी धतीन्द्रिय पदार्थ को ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं हो सकता ( ईश्वरीयं मनो नातीन्द्रियार्थे प्रवर्तते मनस्त्वात् यथास्मदादिकं मनः)।

न, चेतनस्य - - - -

ईश्वर पक्षक ये सभी अनुमान यदि ईश्वर को न मानने वालों के द्वारा उपस्थित किये जाते हैं, तो वे सभी अन्ततः आअयासिट होंगे ही। इस प्रकार की आअयासिटि की चर्चा इसी स्तवक के दितीय कारिका में की जा चुकी है। नित्यनिराकरणे चासामर्थात् । परमाण्यादयो न कस्यचित्रत्यक्षाः, तत्सामग्री-रहितत्वादिति चेन्न । द्रष्टारं प्रत्यसिद्धेः, ग्रन्यं प्रति सिद्धसाधनात् । तथापि वाक्यत्वं न ग्रमाणम्, ग्रप्रयोजकस्वात् ।

अतः मीमांसको के द्वारा उपन्यस्त इन अनुमानो से सर्वज्ञ पुरुष रूप परमेश्वर

### नित्यनि राकरणे " " "

इसी आक्षेप का दूसरा समाधान यह है कि प्रतिपक्षी की कथित युक्ति को यदि स्वीकार भी करहें, तथापि उक्त युक्ति से सर्वज्ञ पुरुष का जो इन्द्रियजनित अतीन्द्रिय विषयक 'कार्य' रूप ज्ञान है, उसी का निराकरण हो सकता है, अतीन्द्रियविषयक 'निस्य' अपूरोक्षज्ञान का खण्डन उक्त युक्ति से नहीं हो सकता। हम लोग (नैयायिकगण) तो परमेश्वर में सभी विषयों का निरय अपरोक्षज्ञान मानते है, उसके खण्डन में कथित युक्ति क्षम नहीं है।

### पूर् प्रसाण्वादयाः 🕶 😬 🚥

परमासु प्रमृति अतीन्द्रिय वस्तुधों का प्रत्यक्ष किसी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि अतीन्द्रिय विषयक प्रत्यक्ष के कारणों के समूह (सामग्री) का संबद्धन ही संभव नहीं है। अतः कोई भी पुरुष 'अतीन्द्रियार्थदर्शी' नहीं हो सकता।

### सि॰ प॰ न, ब्रष्टारं प्रति · • • 😁

(बाप के उक्त प्रतिपक्ष बाक्य के किसी भी पुरुष' शब्द से क्या हम छोगों (नैयायिकों) के अभिप्रेत अतीन्त्रियार्थ द्रष्टा परमेश्वर असीष्ट हैं, प्रथवा तदन्य अस्सदादि जीव प्रभिन्नेत हैं ?

इन दोनों में से (१) पहिले विकल्प के सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। क्यों कि अभी 'अतीन्द्रियार्थ द्रष्टा पुरुष' की सिद्धि का प्रयस्त ही चल रहा है। उनके प्रसङ्घ में अभी सिद्धवत् किसी विषय का उल्लेख करना उचित नहीं है। (२) द्वितीय विकल्प तो पिष्टपेषणमात्र है, क्यों कि नैयायिक लोग भी जीव को अतीन्द्रियार्थ द्रष्टा नहीं मानते हैं। अतः यह आक्षेप भी संगत नहीं हैं।

#### पू॰ प॰ तथापि \*\*\* \*\*\* ---

'वाक्यत्व' स्वरूप हेतु प्रकृत में वेदों में अपीक्षेयत्व का साधक 'प्रमाण' नहीं हो सकता ( प्रयात् वेद पक्षक अपीक्षेयत्व साध्यक अनुमिति स्वरूप 'प्रमा' का 'करण' नहीं हो सकता ) क्योंकि यह 'वाक्यस्व' हेतु 'प्रप्रयोजक' है। प्रमाणान्तरगोचराथंत्वप्रयुक्तं तत्रं पौरुषेयत्वम्, न तु वाक्यत्वप्रयुक्तम्। न, सुगताऽऽद्यागमानामपौरुषेयत्वप्रसङ्गात्। प्रमाणवाक्यस्य सत इति चेन्न।

कोई मी 'वाक्य' केवल 'वाक्य' होने के नाते ही 'पौरुषेय' नहीं होता। यह नहीं कहा जा सकता कि 'अमुक वाक्य में चू कि वाक्यत्व है, इसिलये वह अवश्य ही पौरुषेय है'। वही वाक्य 'पौरुषेय' कहलाता है, जिसके अर्थ का प्रमाज्ञान शब्द से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी हो सके। अतः परुषेयत्व का प्रयोजक है, 'प्रमाणान्तरगोषरार्थत्व' वाक्यत्व पौरुषेयत्व का प्रयोजक नहीं है। अतः यह कहना युक्त नहीं है कि 'वेद चू कि वाक्य स्वरूप हैं, अतः पौरुषेय भी अवश्य हैं। क्योंकि वाक्यत्व के साथ पौरुषेयत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध ( व्याप्ति ) नहीं है, किन्तु औपाधिक सम्बन्ध है। जैसे कि विह्न में घूम का औपाधिक सम्बन्ध है। 'प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व' ही प्रकृत में वह उपाधि है। पौरुषेयत्व रूप साध्य हमलोगों के सभी वाक्यों में है, इन सभी वाक्यों में 'प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व' भी है, क्योंकि हमलोगों के सभी प्रमाणिक वाक्य इन्द्रियादि प्रमाणों से जात होने वाले अर्थों के ही प्रतिपादक है। अतः प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व वाक्यत्व रूप साध्य का व्यापक मी है। वाक्यत्व रूप हेतु वेद वाक्यों में मी है, वहाँ प्रमाणान्तर गोचरार्थत्व नहीं है, क्योंकि वेदों से जिन ज्योतिष्ठोमावि अर्थों का प्रपतिपादन होता है, किसी अन्य प्रमाणों से उन अर्थों का प्रमाजान संभव नहीं है। यतः 'प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व' स्वरूप उपाधि हेतु का अन्यापक भी है। अतः उपाधि से युक्त 'वाक्यत्व' हेतु से वेदों में पोरुषेयत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

### सि॰ प॰ न, सुगतादि · · · ·

बौद्धादि के वाक्य यद्यपि पौरुषेय हैं, किन्तु उनके चैत्यवन्दनादि बोधक सभी वाक्यों के अर्थ प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों से ग्रुहीत नहीं हो सकते। अतः बौद्धादि वाक्यों में पौरुषेयस्य स्पं साध्य तो है, किन्तु प्रमाणान्तरगोचरार्थंत्व नहीं है। अतः साध्य का व्यापक न होने से प्रमाणान्तरगोचरार्थंत्व उपाधि नहीं हो सकता।

### पु० प० प्रमाण्वाक्यस्य \* \* \* \*\*

यद्यपि प्रमाणान्तरगोषरार्थस्य में केवल पौरुषेयस्य की व्यापकता सुगतादि वाक्यों में विषटित होती है, किन्तु प्रमाणभूत वाक्यों में रहने वाले पौरुषेयस्य की व्यापकता प्रमाणान्तरोचरार्थस्य में पूर्ण संमावित है। क्योंकि सुगतादि के वाक्य प्रमाण नहीं है। इसिल्ये पौरुषेयस्य स्वरूप केवल साध्य की व्यापकता प्रमाणान्तरगोचरस्य में न रहने पर भी वेद रूप पक्ष में रहने वाले पौरुषेयस्य की व्यापकता प्रमाणान्तरगोचरार्थस्य में अवश्य है, इसी से वह उपाधि हो जायगा। क्योंकि केवल साध्य की व्यापकता के न रहने पर भी पक्षकर्म वह उपाधि हो जायगा। क्योंकि केवल साध्य की व्यापकता के न रहने पर भी पक्षकर्म वह उपाधि हो जायगा। क्योंकि केवल साध्य की व्यापकता के न रहने पर भी पक्षकर्म का व्यापक ता के न रहने पर भी पक्षकर्म का व्यापक ता का स्वापक ता का स्वापक ता का स्वापक ता का स्वपक्ष का का स्वपक्ष स्वपक्ष की व्यापक ता के न रहने पर भी पक्षकर्म का स्वपक्ष स्वपक

प्र गोरुप्रमागान्तरगोचराथंत्वस्य साध्यानुप्रवेशात् । स्वतन्त्रपुरुषप्रगीतत्वं हि पौरुषेयत्वम् । ग्रथंप्रतीत्येकविषयो हि विवक्षाप्रयत्नो स्वातन्त्र्यम् ।

( प्रयांत पक्ष में रहने वाले पक्षानिरूपित मृत्तित्व विधिष्ठ ) रूप साध्य के व्यापक होने से भी उपाधि होता है। जैसे कि 'वायु। प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्र्यत्वात्' इस अनुमान में 'उद्भूतरूपवत्व' पर्म 'वहिंद्र व्याविष्ठन्नप्रत्यक्षत्व रूप साध्य विशेष का व्यापक होने से उपाधि होता है ( देखिये व्यायसिद्धान्तमुक्तावस्त्री का गुणनिरूपण, कारिका १३८ )

सि॰ प॰ प्रगोत " … … … …

( वाक्यत्व' हेतु में कथित ईश्वरानुमान में उद्मावित 'प्रमाणान्तरगोचंरार्थत्व' स्वरूप उपाधि बोष का उद्घार दो रीतियों से हो सकता है, उनमें प्रथम प्रकार यह कि — )

(१) साध्य कभी स्व साध्यक अनुमान में उपाधि नहीं होता है। अतः उपाधि के छक्षण में जो साध्य व्यापकत्व है, वह साध्य भेद घटित है। (अर्थात् साध्यमिन्नत्वे सित साध्यसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्व स्वरूप है)। प्रकृत में जिस 'पौर्वयत्व' को साध्य किया गया है, वह 'स्वतम्त्रपुरुष प्रणीतत्व' रूप है (अर्थात् स्वतन्त्र पुरुष के द्वारा विरिचित वाक्य ही पौर्वये वाक्य है।) वही वाक्य 'स्वतन्त्र पुरुष' प्रणीत कहलाते हैं, जिसके रचयिता पुरुष में वाक्य रचना के जपयुक्त वाक्यार्थं विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर जनित ज्ञान, एवं उस ज्ञान के समानविषयक दूसरे ज्ञान की शब्द के द्वारा उत्पन्न करने की इच्छा (विषक्षा), एवं तदनुकुल वाक्य रचना का प्रयत्न इन तीनों की (अर्थात् कथित प्रमाणान्तर-चितकान, विवक्षा, एवं प्रयत्न इन तीनों की) सत्ता रहे। अर्थात् इन तीनों का सामानाधि-करण्य ही वाक्य रचना में पुरुष का स्वातन्त्र्य है।

बच्यापक का वेदोद्यारण, प्रथवा एक पुरुष के द्वारा कथित अर्थ का दूसरे पुरुष के द्वारा कथित अर्थ का दूसरे पुरुष के द्वारा कथित अर्थ का दूसरे पुरुष के द्वारा उपपादन, इन दोनों ही स्थलों में कथित 'विवक्षा' एवं 'प्रयत्न' ये दोनों तो शब्दों के रचिता पुरुष में रहते हैं, किन्तु कथित प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरज्ञनित वाक्यार्थ विषयक मूल्यूत ज्ञान किसी दूसरे पुरुष में रहता है। यतः उक्त दोनों ही प्रकार के वाक्य 'स्वतन्त्र पुरुष प्रणीत' नहीं हैं।

वेद रूप वाक्य के द्वारा जिन वर्षों का उपपादन किया जाता है, वेद रचना से पूर्व किसी पुरुष के द्वारा ने अर्थ उपपादित नहीं हुये थे। अतः नेदों के रिचयता नेदों की रचना में 'स्वतन्त्र' हैं। इस लिये यह मानना पड़िया कि सभी वाक्यों का कोई स्वतन्त्र रचियता अवस्य होते. हैं।

मन्वादिवाष्यस्यापौरुषेयत्वप्रसङ्गाच्च, तदर्थस्य शब्देतरप्रमागागोचरत्वात्। प्रग्रुज्यमानवाक्येतरगोचरार्थंत्वमात्रमिति चेत्।

फलतः प्रकृत में स्वयं प्रगीता 'पुरुष' के द्वारा इन्द्रियादि अन्य प्रमाणों से ज्ञात धर्य का प्रतिपादन ही 'पौरुषेयत्व' शब्द का धर्य है। जो प्रकृत में साध्य है। कथित 'उपाधि' भी वही है। अतः साध्य से अभिन्न होने के कारण उसमें उपाधि कां अक्षण नहीं है।

यह अनेक बार कहा जा चुका है कि अनुमान विलोप रूप मनिष्ठापत्ति के कारण साध्य स्वयं कभी उपाधि नहीं हो सकता। मन्यादिवाक्यस्य ••• ••• •••

(िंतीय प्रकार से उपाधि के उद्धार के प्रसङ्ग में प्रथमत। यह विकल्प करना होगा कि 'प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व' रूप उपाधि बोधक वाक्य में जो 'प्रमाणान्तर' शब्द है, उससे (१) शब्दप्रमाण से भिन्न प्रमाण अभिप्रेत हैं ? (२) अथवा वेद रूप शब्द प्रमाण से भिन्न कोई मी प्रमाण अभिप्रेत हैं (यह प्रमाण वेद से भिन्न शब्द रूप, एवं प्रत्यकादि अन्य प्रमाण स्वरूप भी हो सकता है)। (३) कि वा मूलभूत कोई भी प्रमाण अभीष्ठ है ? इन में पहिला पक्ष इस लिये अयुक्त है कि ऐसा स्वीकार करने पर——

(१) 'प्रमाणान्तरगोचरार्थस्व' शब्द का अर्थ 'शब्द मिन्न प्रमाणगोचरार्थस्व' हो जाता है। तवनुसार शब्द प्रमाण से भिन्न प्रमाण के द्वारा श्रेय अर्थ के प्रतिपादक वाक्य को ही यदि 'पौरुषेय' कहा जाय तो 'मनु' प्रमृति स्मृतियों के वाक्य भी पौरुषेय नहीं होंगे, क्योंकि उनमें कहे गये अर्थों की भी प्रमा प्रतीति शब्द से भिन्न किसी दूसरे प्रमाण से सम्भव नहीं है। अता उक्त प्रथम विकल्प के अनुसार पौरुषेयस्व मन्वादि के वाक्यों में है, किन्तु. कथित प्रमाणान्तर गोचरार्थस्व रूप उपाधि नहीं है, खता साज्य का व्यापक न होने से यह उपाधि नहीं हो सकता।

### पू० प० प्रयुज्यमान \*\*\* \*\*\* द्वितीयविकस्प

(२) वही शब्द पौरवेय है, जिसके प्रर्थ की प्रमा प्रतीति उस शब्द से अतिरिक्त किसी भी प्रमाण से सम्भव हो (वह अतिरिक्त प्रमाण उस शब्द से अतिरिक्त शब्द रूप हो, अथवा प्रत्यक्षादि स्वरूप हो, इसमें कोई प्राप्तह नहीं )। वेदों में इस प्रकार का पौरवेयत्व नहीं है, क्योंकि वेदों के द्वारा प्रतिपादित होनेवाले ज्योतिष्ठीमादि यागों की प्रमा प्रतीति

न, तस्य वेदेऽपि सत्त्वात् । एकस्याप्यर्थस्य शाखामेदेन बहुभिविक्यैः प्रतिपादनात् । ग्रस्त्वेवं, न तु तेषां मिथो मूलमूलीभाव इति चेन्न । उक्तोत्तरत्वात् ।

न वेदों से ग्रन्य किसी शब्ध प्रमाण से ही होती है, न प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही। अतः वेदों में पौरुषेयत्व रूप साध्य एवं प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व रूप उपाधि दोनों ही नहीं हैं। इस स्थिय प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व रूप साध्य की व्यापकता में कोई ब्रुटि नहीं है। सि प० न तस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किन्तु यह विकल्प भी संगत नहीं है। क्योंकि एक ही विषय का उपपादन वेदों की अनेक शाखाओं में देखा जाता है, अतः उक्त विकल्प के अनुसार भी वेदों में प्रमाणान्तर-गोषरार्थरव की उपपित्त हो सकती है। अतः वेदों में वाक्यस्व रूप हेतु एवं प्रमाणान्तर-गोषरार्थरव रूप साध्य दोनों ही है, इस छिये उक्त धर्म में साध्य की ज्यापकता के रहते हुये भी साधन की अञ्यापकता नहीं है, अतः वह प्रकृत अनुमान में उपाधि नहीं हो सकता।

# पू० प० अस्त्वेवम् - ... ... चतीयविकल्प का उपपादन

प्रकृत अनुमान में जिस 'प्रमाणान्तरगोचरार्थस्व' को उपाधि कहा गया है, उसमें निविष्ट 'प्रमाण' शब्द से 'पूलभूत' प्रमाण लेना चाहिये। अर्थात 'पूलभूतप्रमाणन्तरगोचरार्थस्व' ही उपाधि है। वेदों की कुछ विभिन्न शाखाओं में यद्यपि एक ही अर्थ प्रतिपादित हैं, किन्तु उनमें से किसी एक वाक्य का मूल दूसरा वाक्य नहीं हैं। समान अर्थ के बोधक दो शाखाओं के वाक्यों में परस्पर मूल-मूलिभाव अथवा उपजीव्य-उपजीवकभाव नहीं हो सकता। अतः उन शाखाओं के वाक्यों में से कोई किसी का मूल अथवा मूली नहीं हो सकता। अतः किसी भी बेदवाक्य में कथित 'मूलभूतप्रमाणान्तरगोचरार्थस्व' नहीं है। अतः 'मूलभूतप्रमाणान्तर गोचरार्थस्व' हप उपाधि प्रकृत अनुमान में अवहथ है।

सि० न० उक्तोत्तरस्वात् -- -- -

इस प्राक्षेप का समाधान किया जा चुका है।

श्रीत (प्रयोतारम्प्रत्यसिक्) इत्यादि सन्दर्भ में सत्प्रतिपक्ष के उदार के जिये कियत युक्ति के द्वारा 'मूलभूतप्रमाणान्तरगोचरार्थंत' रूप उपाधि का भी खयडन करना चाहिये। इसके जिये प्रकृत 'मूलभूतप्रमाणान्तर' के प्रसङ्घ में यह विकल्प करना चाहिये कि यह 'मूलभूतप्रमाणान्तर' किसका ? वाक्य के प्रयोता का ? अथवा प्रयोता से भिन्न किसी भी पुरुष का ? इन में से प्रथम विकल्प के प्रसङ्घ में यह कहना है कि वेद स्वरूप वाक्य का कोई प्रयोता पुरुष अभी निर्णीत नहीं हैं। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि 'वेद के प्रयोता को वेद से भिन्न किसी प्रमाण के द्वारा वेदार्थ विषयक प्रमाजान नहीं था'। अतः वेद में ही प्रकृत उपाधि में

### संख्याविशेषातु खल्वपि।

### सि॰ प॰ ६) संख्याविशेषात् ... ... ...

(संख्याविशेष हेतुक धन्तिम ईश्वरानुमान के उपपादक 'संख्याविशेषात्' इस सन्दर्भ का यह धिमत्राय है कि ) 'कारणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते' इस न्याय से निष्पादक अवयवों में रहनेवाला महत्परिमाण अवयविद्वव्य रूप कार्य में रहनेवाले महत्परिमाण का कारण है। दोनों कपालों में रहने वाले महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है। किन्तु अवययों की संख्या भी किसी महत्परिमाण का कारण है। क्योंकि आधे-आधे सेर के दो कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण एवं आधे-आधे सेर के तोन कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण एवं आधे-आधे सेर के तोन कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण एवं आधे-आधे सेर के तोन कपालों से

यह विचार करना चाहिये कि दोनों ही घटों के अवयवों के परिमाण तो समान ही हैं, फिर समान परिमाणों के कपाछों से निष्यन्न उन दोनों घटों के परिमाण में तारतम्य क्यों हैं ? चूँ कि दोनों ही प्रकार के घटों के अवयवों के परिमाण से उक्त तारतम्य की उपपित्त नहीं हो सकती। इस छिये यही मानना होगा कि अवयवों में रहने वाछी त्रित्व संख्या ही उक्त तारतम्य की नियामिका है। अतः संख्या भी परिमाण का कारण है।

मयापरिमाण किसी भी कार्य का कारण नहीं है। इसी लिये त्रसरेया एवं द्वायाक इन दोनों द्रव्यों के परिमाणों के परिमाण क्रमधाः तीन द्वायायाकों एवं दो परमायाओं में रहने

हेतु की व्यापकता के सङ्ग होने से साधनाव्यापकत्व रह सकता था—सो जब सम्भव नहीं है, तब यह कहा जा सकता है कि 'बहाँ कहीं भी वाक्यत्व रूप हेतु है, उन सभी आश्रवों में 'मूलभूत प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व' भी है। इस प्रधार हेतु की प्रध्यापकता प्रकृत मूलभूत प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व में नहीं है, इस लिये वह उपाधि नहीं हो सकता।

यदि प्रकृत 'मूलभूतप्रमाणान्तर' शब्द से प्रणेता पुरुष से मिन्न पुरुष में प्रमाणान्तरप्रनित वाक्यार्थविषयक ज्ञान को प्रावश्यक मानें, तो यद् निषम किसी पुरुष विशेष के प्राकृत्मिक स्मित ( मुस्कुराने ) से किसी अन्य पुरुष के द्वारा अनुमित उसी सुषा विषयक वर्णन वाक्य में व्यभिषिति हो जायगा। क्योंकि इस वाक्य में पौद्वेषस्य तो है, कथित दूसरे प्रकार का 'मूलभूतप्रमाणान्तरगोषरार्थास्य' नहीं है। अतः इस पक्ष में साध्यव्यापकता की उपपत्ति न होने से प्रकृत उगाधि सक्यन नहीं है।

वाकी त्रित्व संस्था एवं दिस्व संस्था ही कारण हैं। अग्रुपरिमाण में कार्यमात्र के अकारणस्व-की चर्चा प्रन्थों में बार-बार की जा चुकी है (देखिये 'पारिमाण्डल्यभिन्नानाम् कारणस्व मुदाहृतम्' कारिकावकी का यह सन्दर्भ )।

नित्यद्रक्यों में रहली वाले एकत्व संख्या मी निस्य ही होती है, एवं अवयविद्रक्यों में रहने वाली एकत्व संख्या उन द्रक्यों के अवयवों से ही उत्पन्न होतीं है, एवं अपने आश्रय स्वरूप अवयविद्रक्यों के विनाश से ही विनष्ट होती है। किन्तु नित्यानित्य सभी द्रक्यों में रहने वाली सभी दित्वादि संख्यायें अनित्य ही हैं। क्योंकि वे पुरुषबुद्धि सापेक्ष हैं, स्वाभाविक नहीं हैं। एक ही घट कभी 'घटपटी स्तः' इत्यादि अववहारों का विषय होकर दित्व संख्या का आश्रय होता है, एवं बही घट कभी 'घटपटमठाः' इस प्रतीति का विषय होकर त्रित्व संख्या का आश्रय होता है। अतः एकत्व से भिन्न दित्यादि जितनी संख्यायें है—वे सभी अपनी उत्पत्ति के लिये अववहार करने वाले पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा रखतीं हैं। दित्वादि संख्याओं की उत्पदिका इस 'बुद्धि' का ही नाम 'यां बुद्धिमपेक्ष्य दित्वादि संख्याः उत्पद्धन्ते सा 'अपेक्षाबुद्धः' इस अपुत्पत्ति के अनुसार 'अपेक्षाबुद्धि' है।

बित्वादि का अपवहार करने वाले पुरुष को पहिले उनके आश्रयीभूत द्रव्यों में से प्रत्येक में 'अयमेकः, अयमेकः' इत्यादि आकार की बुद्धियाँ उत्पन्न होतीं हैं। इन बुद्धियों को ही 'अपेक्षाबुद्धि' कहते हैं। इसके बाद इन अपेक्षाबुद्धियों से ही बित्वादि संक्याओं की उत्पत्ति होती है।

इससे यह सिद्ध होता है कि दित्वादि संस्थाय कुछ विशेष प्रकार के परिमाणों के कारण हैं। इन अपेक्षाबुद्धियों का कोई बाजयो भूतः पुरुष भी अवस्य होता है, क्यों कि बुद्धि गुण है, अतः अनाश्चित नहीं रह सकती।

सृष्टि की आदि में सबसे पहिले जिन द्वचरानों एवं त्रसरेरानुमों की उत्पत्ति होती है, उनमें रहनेवाले परिमाणों के फ्रमणः दो परमारानुमों में रहनेवाली द्वित्व संख्या, एवं तीन द्वचरानुकों में रहनेवाली त्रित्व संख्या ही कारण हैं। क्यों कि दो परमारानुमों से द्वचरानुक एवं तीन द्वचरानुकों से त्रसरेरानु की उत्पत्ति होती है। किवत उपपत्ति के अनुसार इन द्वित्व संख्या एवं त्रित्व संख्या के लिये अपेक्षाबुद्धि की खावश्यकता अवश्य होगी। उन दोनों संख्याओं की अपेक्षा बुद्धि की कारणता अस्मदादि में संभव नहीं है। क्यों कि शरीर के विना जीवों को ज्ञान नहीं होता। यद्यपि सृष्टि की आदि में जीव की सत्ता उनके नित्यत्व के कारण है, त्वचापि शरीर के न रहने से उस समय जीवों में अपेक्षाबुद्धि की करणता नहीं मानी जा

हृधगुकत्र्यगुके तावत् परिमाणवती, द्रव्यवात् । तञ्च परिमाणं कार्यं कार्यंगुणत्यात् । न च तस्य परमागुपरिमाणं दृघगुकपरिमाणं वा कारणम्; नित्यपरिमाणत्वात्, ग्रगुपरिमाणस्वाञ्च । ग्रन्यथा ग्रनाश्रयकार्योत्पत्तिप्रसङ्गात् ।

सकती। श्रतः सृष्टि की श्रावि में उत्पन्न होने वाले द्वयसुकों एवं त्रसरेसुओं के परिमाणों के कारणीसूत कथित द्वित्व संख्या एवं त्रित्व संख्या की संपादिका अपेक्षाबुद्धि के समवायिकारण (ग्राश्रय) रूप में परमेश्वर का अनुमान होता है।

# द्रचसुकत्रवसुके ... ... --

(इस से ये अनुमान निष्णन होते हैं कि) (१) द्वचरा एवं त्रसरेखु ये दोनों भी चुँकि 'द्रव्य' हैं, अतः उन में भी परिमाण अवश्य हैं (द्वचरा कर्ण के परिमाण युक्ते द्रव्यत्वात घटाविवत्) (२) द्वचरा एवं त्रसरेखु में रहनेवाले परिमाण चूँकि कार्य द्रव्य के गुण हैं, अतः वे परिमाण मी 'कार्य' हैं (द्वयस्त त्रसरेखु दृत्तिपरिमाणे कार्ये कार्यद्रव्यपरिमाणत्वात घटाविगतपरिमाणवत्)। (३) इनमें द्वचसा के रहनेवाले अखुपरिमाण स्वरूप कार्य का अवयवभूत परमासा में रहनेवाले परिमाण कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे परिमाण नित्य हैं (नित्यपरिमाण किसी का कारण नहीं हो सकता) एवं द्वयसा को महत्परिमाण का अखुपरिमाण मी चूँकि । खुपरिमाण है, अतः त्रसरेखु में उत्पन्न होनेवाले महत्परिमाण का कारण नहीं हो सकता।

'अन्यया' यदि (१) नित्यपरिमाण को भी परिमाण का कारण मानें, अथवा (२) प्रसुपरिमाण को भी महत्परिमाण का मानें तो (१) (नित्यपरिमाण को महत्परिमाण का कारण मानने पर) 'अनाश्रयकार्योत्पत्ति' की आपत्ति होगी। क्योंकि काछ एवं मन प्रमृति नित्यद्रव्यों में रहनेवाले नित्यपरिमाणों से भी किसी महत्परिमाण स्वरूप कार्य की उत्पत्ति माननी होगा। इस 'महत्परिमाण' स्वरूप कार्य का कोई प्राश्रय संमव नहीं है। क्योंकि परिमाण अपने प्राश्रयीभूत द्रव्य से श्रारव्य द्रव्य में रहनेवाले दूसरे परिमाण का ही उत्पादक होता है, अन्य द्रव्यों में रहनेवाले परिमाणों का नहीं। तवनुसार कालादि नित्य द्रव्यों में रहनेवाले नित्य परिमाण भी यदि परिमाण का उत्पादन करेंगे तो अपने आश्रयीभूत कालादि द्रव्य रूप उपादान कारण से उत्पन्त होनेवाले द्रव्यों में रहनेवाले परिमाणों का ही उत्पादन करेंगे, किन्तु कालादि द्रव्य रूप उपादान कारण से किसी दूसरे द्रव्यों की उत्पादन संभव ही नहीं है। इस स्थिति में कालादि नित्यद्रव्यों में रहनेवाले नित्यपरिमाणों से किसी परिमाण को उत्पत्ति मानेंगे तो विना ग्राश्रय के ही कार्य की उत्पत्ति मानेंगे होगी, किन्तु सो अनुभव के विरुद्ध है। अतः निर्यपरिमाण किसी परिमाण का कारण नहीं हो सकता।

द्रचणुकस्य महत्त्वप्रसङ्गाञ्च, त्र्यणुकवदण्वारभ्यस्व।विशेषात्। तत्र कारणबहुत्वेन महत्त्वे अगुपरिमाणस्यानारम्भकस्वस्थितेरणुस्वमेव महदारम्भे विशेष इत्यपि न युक्तम्।

#### इच्युकस्य महत्त्वप्रसङ्गाचः ः ः ः

(२) यदि ह्रचरापुक में रहनेवाले अनिस्य प्रायु परिमाण से नसरेखु में महरपरिमाण की उत्पत्ति मार्ने तो द्रचरापुक को भी 'महाम्' मानना होगा अर्थात् द्वयखुक में भी महत्परिमाण मानना होगा। १

# पू० प० कारणबहुत्वेन ... ... --

द्रचारा को में रहनेवाले प्रसाु परिमाणों में एक विलक्षण जाति है (जो परमाणुओं रहनेवाले अस्तु परिमाणों में नहीं है)। उस विलक्षणजाति से युक्त अस्तुपरिमाण ही

श्रमित्राय यह है कि त्रसरेख 'महत्' है। इस महत्वरिमाण की कारणता यदि 5. इपणुक्र गत श्रश्रुवरिमाण में मान बेते हैं, तो प्रश्रुवरिमाण में महत्वरिमाण के उत्वादन की सामर्थं स्वीकृत हो जाती है। एवं तुष्य न्याय से द्व्यग्रुक्गत परिमाण के उत्पादन की सामर्थ्य भी परमाखुओं में रहनेवाबे परिमाण में प्राप्त हो आती है। एवं अग्रुपरिमाय में त्रसरेग्रु के महत्परिमाय की कारयता की स्वीकृति हो ही जाती है। इस स्थिति में परमाणुओं में रहनेवाले भगुपरिमाणों से द्वयगुरू में भी महत्परिमाण की उरपति माननी होगी, प्रवादयगुरु में महत्त्व की बापति के मय से यही स्वीकार करना निरापद है कि "अग्रुपरिमाण से महत्परिमाण की अध्यत्ति नहीं हो सकती"। यदि द्वचत्युक्त के अतुत्व के अनुरोध से अतुपरिमाय को अतुपरिमाय का ही कारण मानेंगे, तो द्वचतु इ में रहनेवाले अतुपरिमाण से प्रसदेता में जिस परिमाय की उत्पत्ति होगी, उसको सी 'असुपरिमाया' स्वरूप ही मानना होगा। जिससे त्रसरेखु भी इपखुरु के समान ही 'अखु' हो जायगा। इस किये यदि त्रसरेखु के महस्य की रचा के लिये त्रसरेखु गत महत्परिमाण की कारणता उसके अवयव स्वरूप तीनों द्वयापुकों में रहनेवाले श्रित्व संस्था में मानेंगे तो द्वयापुक गत अखुपरिमाया में किसी दूसरे परिमाया कीं कारयाता 'अथेता' खिरहत हो जायगी। तो फिर तुरुवन्याय से परमागुझों की द्विश्व संस्था में ही द्वचगुक गत परिमाण की कारयाता भी मान स्त्री जाय । इस प्रकार सामान्य रूप से सभी श्रगुपरिमायों को 'बनारम्भक' प्रयात सभी कार्यों का अजनक मानना ही उचित है। इसी प्रमिशाय से 'अकारणत्व' को 'पारिमायटहर' का अर्थात् बस्तुपरिमास का 'साधर्कं' आकर अन्यों में उपपादित है।

महतो महदनारम्भप्रसङ्गात् । अगुत्वमहत्त्वयोविषद्धतया एकजातीयकार्या-नारम्भकत्वप्रसङ्गात् ।

महत्परिमाण का कारण है। अतः परमासुओं रहनेवाले असुपरिमाण से द्वचसुक में महत्व की आपित्त नहीं दी जा सकती। मतः द्वचसुक के असुपरिमाण में त्रसरेसु के महत्परिमाण की कारणता के मानने पर भी द्वचसुक में महत्त्व की आपित्त अथवा त्रसरेसु में असुत्व की आपित्त नहीं दी जा सकती।

सि० प० महतः ... ... ...

किसी भी अर्गुपरिमाण में महत्परिमाण की कारणता के स्वीकार करने पर महत्परिमाण में जो महत्परिमाण की कारणता का नैयत्य स्वीकृत है, वह खण्डित हो जायगा।

अथवा प्रकृत में यह प्रष्टव्य है कि (१) क्या अगुपरिमाण केवल महत्परिमाण का ही कारण है ? अथवा (२) कहीं वह अगुप्रपरिमाण को भी उत्पन्न करता है ? इनमें यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करें तो इसके प्रसङ्घ में यह कहना होगा कि यदि कहीं महत्परिमाण की उत्पत्ति अगुपरिमाण से भी हो सकती है, तो किर सभी महत्परिमाणों की उत्पत्ति अगुपरिमाण से ही मान लीजिये। कुछ महत्परिमाण की उत्पत्ति अगुपरिमाण से एवं कुछ महत्परिमाणों की उत्पत्ति महत्परिमाण से इस प्रकार का 'अद्बंजरती' स्वीकार करना युक्त नहीं है।

प्रगुत्वमहत्वयोः ... ... ...

(यदि द्वितीयपक्ष मानें तो उसके उत्तर में यह कहना है कि) अध्युत्व एवं महत्त्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुमों में से प्रत्येक से किसी एक जाति के कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः अध्युपरिमाण से महत्परिमाण की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती।

श. क्योंकि अन्वय और व्यक्तिक ये दोनों ही कारखता के नियामक हैं। किन्तु असुपरिमाय से भी जब महत्परिमाय की उत्पत्ति को स्वीकार करेंगे, तो इसका यह अर्थ होगा बिना महत्परिमाय के भी महत्परिमाय की उत्पत्ति होती है। ऐसा स्वीकार करने पर 'विना महत्परिमाय की उत्पत्ति नहीं होती है' यह व्यतिरेक (व्यक्ति) भक्त हो जाता है। इससे महत्परिमाय में महत्परिमाय की कारखता भी मक्त हो जाता है। फ्लातः महत्परिमाय में परिमाणमान की कारणता का कोप हो जाता है।

बहुभिरिष परमागुभिद्धाभ्यामिष द्वयगुकाभ्यामारम्भप्रसङ्काञ्च । एवं सित को दोष इति चेत्; परमागुकार्यस्य महत्त्वप्रसङ्कः, कारण्बहुत्वस्य तद्धेतुत्वात् । ग्रन्थथा द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुभिरित्यनियमेनाप्यण्वारम्भे तद्वेयर्थ्यप्रसङ्कात् ।

बृहिभिरिप \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि आश्रय के भेद से महत्परिमाण मी भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। अता विषयविमाग किया जा सकता है कि त्रसरेगु में रहनेवाले महत्व का (इचगुक गत) प्रगुत्व ही कारण है, किन्तु घटादि गत महत्व की उत्पत्ति उनके कपाछादि प्रवयवों में रहनेवाले महत्त्व से ही होती है। दोनों के विषय भिन्न हैं, अता दोनों में कोई विरोध संभव नहीं है। सुतराम् विरोधमूलक उक्त समाधान सङ्गत नहीं है। इसिल्ये इस प्रसङ्ग में दूसरा समाधान कहते हैं कि) यदि त्रसरेगु में रहनेवाले महत्परिमाण की कारणता इयगुक गत त्रित्व संख्या में न मान कर इचगुकगत प्रगुपरिमाण में ही रहे, तो बहुत से परमागुओं से ही अथवा दो इचगुकों से ही द्रव्य की उत्पत्ति माननी होगी। किन्तु सो इष्ट नहीं है।

इसी प्रकार जैसे कि तीन ह्ययुकों से प्रसरेगु की उरपति होती है, येसे ही चार प्रथम पांच द्वायपुकों के हारा यदि त्रसरेगु की उरपति स्वीकार करें, तथापि यह प्रसरेगु भी उतना ही बहा एवं उतना ही भारी होगा जितना कि तीन द्वायपुकों से उरपन्न होनेवाका त्रसरेगु होता है। किन्तु समान परिभाग के विभिन्न संवयक प्रमण्डों से निक्पन द्वायों के परिमागों में अन्तर देखा जाता है। परिमाग के इस तारतम्म की उपपित संवया में परिमाग की कारगता को स्वीकार किये विना नहीं हो सकती। (इसी बिये 'द्वास्वास्परमागुम्बां द्वायपुक्ष किसिद्धे प्रमुक्षे रेज्य प्रकार वे वास्त्र विद्या में प्रचित है)।

<sup>1.</sup> अभिप्राय यह है कि यदि द्वच्युक में उत्पन्न होनेवाले अग्रुपरिमाया की कारयाता ह्ययुक के अवयवीमूत दोनों परमायुओं में रहनेवाली द्विश्व संख्या में न मान कर दोनों परमायुओं में रहनेवाले अयुपरिमायों में हो मानेंगे तो दो परमायुओं से जितने परिमाया के द्वच्युक की अरपत्ति होनी, तीन परमायुओं से भी उत्वने ही बहे उतने ही परिमाया के द्वच्युक की भी अत्यत्ति होनी। क्योंकि द्वच्युक के कारयाभूत प्रत्येक परमायु के परिमायों में उनकी द्विश्वादि संक्याओं से कोई प्रम्तर नहीं आ सकता।

अगुन एव तारतम्याभ्युपगमस्तु संख्यामवधीर्यं न स्यात्। ग्रस्तु महदारम्भ एव त्रिभिरिति चेन्न।

#### पू० प० अग्रान एव … … …

परमासु में रहने वाला असुस्व एवं द्वचणुक में रहने वाला अणुस्व दोनों परस्पर विलक्षण हैं, अतः वे भिन्न प्रकार के हैं। इन दोनों असुस्वों में परस्पर विलक्षण्य का प्रयोधक है, उनके आश्रयों की संख्या। किन्तु परिमाण का कारण परिमाण ही है। अतः यही मानना उचित है कि दोनों परमासुओं के विलक्षण अणुपरिमाणों से द्वचणुक में (परमाणुओं में रहनेवाले अणुपरिमाणों से बिलक्षण) अणुपरिमाण की उत्पत्ति होती है। एवं द्वचणुक में रहनेवाले इस विलक्षण अणुपरिमाण से त्रसरेणू में महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है। इसके लिये गुणों में जो समानजावीय गुणों की उत्पादकता का नियम है, उसमें संकोच कर संख्या को परिमाण का कारण मानना उचित नहीं है।

#### सि० प० संख्यामवधीय -- -- --

उक्त रीति से भी तो संख्या में परिमाण की कारणता का मूळता समर्थन ही होता है। अन्तर इतना ही होता है प्रथम पक्ष में संख्या में परिमाण की साक्षात्कारणता मानी जाती है, दूसरे पक्ष में उक्त कारणता परम्परया मानी जाती है। इससे संख्या छिष्ट्रक ईश्वरानुमान में कोई अन्तर नहीं आता है। तस्मात् असरेणु गत महत्परिमाण की उत्पादिका जित्व संख्या, एवं अच्चक गत विलक्षण अणुत्व की निर्वाहिका दित्व संख्या इन दोनों संख्याओं की निर्वाहक अपेक्षाबुद्धि के आश्रय रूप में परमेश्वर की सिद्धि निरवाध है।

#### पूर् पर ग्रस्तु \*\*\* \*\*\* \*\*\*

अवयवों में रहने वाली संस्थाओं के तारतम्य से ही जब द्वचणूक एवं नसरेणु में वैक्रक्षण्य होता है, तो फिर दो परमाणुओं से द्वयणुक एवं तीन परमाणुओं से ही ग्रियणुक

यदि तीन परमायुकों से किसी कृष्य की उत्पत्ति स्वीकार करेंगे, तो परमायु से उत्पत्न उस द्वर्याकु रूप कार्य में महस्व की आपित्त होगी। स्योंकि कारणों में रहनेवाली बहुत्व संक्या महत्परिमाया का कारण है। यदि तीन अथवा चार संक्या के अवयवों से भी अयुपरिमाया वाले कृष्य की ही उत्पत्ति मानेंगे तो उन अवयवों में रहनेवाली संक्याकों कार्य हो जायगी। अतः यही मानना युक्त है कि द्वर्य कु में उत्पत्न होनेवाले अयुपरिमाया का उसके अवयवभूत दोनों परमायुकों में रहनेवाली द्वित्य संक्या ही कारण है। एवं असरेग्यु में उत्पत्न होनेवाले महत्परिमाया का उसके अवयवभूत दोनों परमायुकों में रहनेवाली द्वित्य संक्या ही कारण है।

महतः कार्यस्य कार्यद्रव्यारभ्यस्वितयमात् । तथापि वा तारतम्ये संख्येव प्रयोजिकेति । न च प्रचयोऽपेक्षणीयः, स्रवयवसंयोगस्याभावात् ।

की उत्पत्ति क्यों नहीं मान लेते ? परमाणु गत दित्व संख्या एवं परमाणुओं में ही रहने वाली विस्व संख्या ही द्वयणुक एवं त्र्यणुक में धन्तर के नियामक होंगे । इसके लिये दो परमाणुओं से द्वयणुक एवं तीन द्वयणुकों से त्र्यणुक की उत्पत्ति का क्रम क्यों स्वीकार करें ? प्रयात् त्र्यणुक की समवायिकारणता द्वयणुक में मानने की आवश्यकता नहीं है ।

# सि॰ प॰ महता कार्यस्य ... --

उक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अन्वय एवं श्यतिरेक इन दोंनों से यह सिख है कि
महत्परिमाण से युक्त (महत्) द्रव्य की उत्पत्ति 'कार्य द्रव्यों' से ही होती है। इसके समर्थन
के लिये घटपटादि सहस्रों हष्टान्त विद्यमान हैं। श्यागुक द्रव्य महत्परिमाण से युक्त है।
पतः उक्त कार्यकारणभाव के अनुसार श्यागुक स्वरूप महत् द्रव्य का कारण भी किसी
उत्पत्तिशील (कार्य) द्रव्य को ही होना चाहिये। परमागु स्वरूप द्रव्य नित्य है, कार्य नहीं।
अतः परमागु से श्यागुक स्वरूप महत् द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिये परमागु मों से
एक ऐसे द्रव्य की उत्पत्ति प्रावश्यक है, जो अगु परिमाणवाला हो। वही द्रव्य है 'ह्यागुक'।

किन्तु प्रकृत में उक्त युक्ति का प्रतिपादन अनावश्यक है, क्योंकि यदि श्रयसुक की समवायिकारणता तीन द्वचसुकों में न भी मानें, तीन परमासुओं में ही मानें, तथापि उक्त दोनों द्रव्यों के परिमाणों में न्यूनाधिक्य की उपपत्ति के लिये परमासुगत ही त्रित्व संख्या का प्रयोजक मानना खनिवायं है। तथापि इन संख्याओं की उत्पत्ति के कारणीभूत अपेक्षा-बुदियों के बाध्य रूप में परमेश्वर की सिदि हो ही जायगी।

#### पू० प० न च प्रचय \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'प्रचय' भी कुछ महत्परिणामी का कारण है । अतः त्र्यसुक में उत्पन्न होने वाले महत्परिमाण की कारणता 'प्रचय' में ही मानकर संख्या में महत्परिमाण की जनकता की उपेक्षा की जा सकती हैं। ऐसा होने पर विशेष प्रकार की संख्या से जो ईश्वर का अनुमान प्रस्तुत किया गया है, वह ग्रसङ्कत हो जाता है।

## सि॰ प॰ भवयवसंयोगस्य --- ••• •••

उक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 'प्रचय' त्र्यशुक गत महत्त्व का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि जिन द्रव्यों का महत्त्व प्रचय से उत्पन्न होता है, उनके उत्पादक अवययों

<sup>1. &#</sup>x27;प्रचय उस प्रशिथिक संयोग का नाम है, जिसके द्वारा एक ही तीक्ष के रहें एवं कोद के दृश्कों की करवाई एवं चीकाई में अन्तर प्रतीत होता है।

तस्मात् परिमाणप्रचयो महत एवारम्भकाविति स्थितिः। स्रतोऽनेकसंख्या परिशिष्यते। सा श्रपेक्षाबुद्धिजन्या, स्रनेकसंख्यात्वात्। न चास्मदादीनामपेक्षाबुद्धिः परमाणुषु सम्भवति। तद् यस्यासौ सर्वज्ञः।

श्रन्यथा अपेक्षाबुद्धेरभावात् संख्याऽनुत्पत्ती तद्गतपरिमाणानुत्पादेऽपरि-मितस्य द्रव्यस्यानारम्भकत्वात्, त्र्यगुकानुत्पत्ती विश्वानुत्पत्तिप्रसङ्गः। श्रस्मदादीना-मेवाऽऽनुमानिक्यपेक्षाबुद्धिरस्त्वित चेन्न।

के संयोग जिस प्रकार के देखे जाते हैं, ज्यस्तुकों के कारणी भूत घवयवों के संयोग उन संयोगों से मिन्न प्रकार के होते हैं। ग्रवः प्रचय से ज्यस्तुक गत महत्विमाण की उत्वित्त नहीं स्वीकार की जा सकती।

### सि॰ प॰ तस्मात् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

चूं कि प्रचय एवं परिमाण इन दोनों से केवल महत्परिमाण की ही उत्पत्ति होती है, अखुपरिणाम की नहीं, अतः द्वयसुक में अखुपरिमाण की उत्पत्ति प्रचय अथवा परिमाण से नहीं हो सकती। संख्या में परिमाण की कारणता का उपपादन किया जा चुका है। सुतराम् यह मानमा होगा कि द्वयसुक में असुपरिमाण की उत्पत्ति द्वयसुक के कारणीभूत दोनों परमासुओं में रहनेवाली 'अनेक' संख्या अर्थात् दिस्वसंख्या से ही होती है। यह दित्व संख्या भी चूं कि एकत्व संख्या से भिन्न है, अतः इसकी उत्पत्ति के लिए भी 'अपेक्षाबुद्धि' की आवश्यकता होगी। परमासु विशेष्यक यह अपेक्षाबुद्धि हमलोगों की नहीं हो सकतो। अस्मदादि से विलक्षण जिस पुरुष की अपेक्षाबुद्धि से सृष्टि की आदि में द्वयणुक में अणुपरिमाण की उत्पत्ति होती है, वही 'विशिष्ठ पुरुष' परमेश्वर हैं।

यदि 'परमेश्वर' को स्वीकार नहीं करेंगे तो कथित अपेक्षाबुद्धि उपंपन्न नहीं होगी। अपेक्षाबुद्धि के न रहने से परमाराष्ट्रमों में अनेक' (हित्र) संस्था की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। जिससे द्वचणुक में परिमाण की उत्पत्ति रद्ध हो जायगी। विना परिमाणवाले द्रव्यों से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होतो है। इसिल्ये यदि द्वचणुक में परिमाण की उत्पत्ति नहीं होगी तो परिमाण से रहित द्वचणुकों से श्वणुक की उत्पत्ति नहीं होगी। जिससे विश्व की रचना हो अवबद्ध हो जायगी।

### पू० प० ग्रस्मदादीनाम् ... ...

अस्मवादि साधारणजनों को प्रत्यक्षात्मक घपेक्षाबुद्धि भने ही संभव न हो, किन्तु 'आनुमानिकी' अपेक्षाबुद्धि तो हमछोगों को भी हो सकती है। अनुमिति रूप घपेक्षाबुद्धि से ही द्वचणुक के घारम्भक परमासुओं में द्वित्व की उत्पत्ति होगी। इसके लिये परमेश्वर की कल्पना आवश्यक नहीं है।

इतरेतराश्रयप्रसङ्गात् । जाते हि स्थुलकार्ये तेन परमाण्वाद्यनुमानम्, तस्मिन् सित द्वपर्ग्युकादिकमेण स्थूलोत्पत्तिः । ग्रस्त्वदृटादेव परिमाणम्, कृतमपेक्षाबुद्ध्येति चेन्न । ग्रस्तु तत एव सर्वम्, कि दृष्टकारणेनेत्यादेरसमाधेयत्वप्रसङ्गादिति ॥ ४ ॥

प्रथवा कार्येत्यादिकमन्यया व्याख्यायते।

उद्देश एव तात्पर्यं व्याख्या विश्वदृशः सती । ईश्वरादिपदं सार्थं लोकवृत्तानुसारतः ॥ ६ ॥

सि॰ प॰ इतरेत्राश्रय प्रसंगात् ... ...

इस प्रकार से विश्वरचना का उपपादन 'अग्योन्याश्रय' दोष से प्रसित है। क्यों कि
स्यूल द्रव्यों से ही परमाण प्रभृति अतीन्द्रिय द्रव्यों का अनुमान होता है। स्थूल द्रव्य द्रच्याकादि स्वरूप सुक्ष द्रव्य सापेक्ष हैं। क्योंकि जबतक द्रच्याकुक की उत्पत्ति नहीं हो जायगी,
सब तक उससे श्यण्क की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इन दोनों में से पहिले कीन होगा ?
जब द्रव्य की उत्पत्ति हो जायगी, तब उससे कारण विधया द्रयणुकादि अणुद्रव्यों का अनुमान
नहीं हो सकेगा। परमाणु द्रव्यों का जब अनुमानिक ज्ञान होगा, उसके बाद ही सद्वियायक
अपेक्षाबुद्धि से परमाणु प्रभृति में द्वित्वादि संख्याओं की उत्पत्ति के बाद ही 'परिमितद्वचणुकादि'
अर्थात् परिमाण से युक्त द्रघणुकादि द्रव्यों की उत्पत्ति होगी। अतः उक्त बातें व्यर्थ है।
पूर्व परमाण से युक्त द्रघणुकादि द्रव्यों की उत्पत्ति होगी। अतः उक्त बातें व्यर्थ है।

अदृष्ट में ही द्वागुक एवं त्र्यणुक में परिमाणों की उत्पत्ति क्यों न मान छी जाय। इसके छिये संख्या में परिमाण की कारणता को स्वीकार कर फिर उसके छिये अपेक्षाबुद्धि की कल्पना कर किया करना क्या है।

सि॰ प॰ न, प्रस्तु - - ···

उक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि इस रीति से तो सभी कार्यों की उत्पत्ति श्रदृष्ट से हो मानकर कार्यों के सभी दृष्ट कारणों को छोड़ देना होगा। किन्तु सो इष्ट नहीं है।। १।। प्रथवा कार्यस्यादिकस् \*\*\* \*\*\*

अयवा 'कार्यायोजन घृत्यादे।' इस प्रथम क्लोक के द्वारा कथित हेतु बोधक पदों की अन्य व्यास्थायें भी की जा सकती हैं।

(१) उद्देश्य एव तात्पर्यम् ... ...

( 'कार्यायोजन घृत्यादेः' इत्यादि प्रथमक्छोक में प्रथमतः 'कार्यत्व' हेतु ही उल्लिखित है। अतः पहिले 'कार्य' पद की ही दूसरी व्याक्या के अनुसार प्रमुमान वाक्य की व्याक्या की गयी है)।

वेदों का मुख्य तात्पर्य 'कार्यत्व' में ही है। क्योंकि पुरुषों की इष्ट कार्यों में प्रवृत्ति के द्वारा, एवं खनिष्ट कार्यों से निवृत्ति के द्वारा ही वेद सार्थक हो सकता है। इस 'मावी' अर्थात् श्रामनायस्य हि भाव्यार्थस्य कार्ये पुरुषप्रवृत्तिनिवृत्ती। भूतार्थस्य तु यद्यपि नाहत्य प्रवर्तकत्वं निवर्तकत्वं वा, तथापि तात्पर्यंतस्तत्रेव प्रामाण्यम्। तथा हि—विधिशक्तिरेवावसीदन्ती स्तुत्यादिभिरुत्तभ्यते। प्रशस्ते हि सर्वं प्रवर्तते, निन्दिताच्च निवर्तंत इति स्थिति।।

पहिले से 'मसिख' मिनहोत्रादि अर्थों के कर्ताव्यत्व का बोमक एवं विवि प्रत्ययविद्य 'मिनिहोत्रं जुहुयात्' इत्यादि प्रवर्शक बाक्य साक्षात् ही लोगों को अनिहोत्र होम रूप इष्ट कार्य में प्रवृत्ति का कारण है। एवं वायुर्वे सेपिष्ठा देवता, सोऽरोदीत् इत्यादि अर्थवादवाक्य यद्यपि साक्षात् प्रवृत्ति भ्रथवा निवृत्ति के जनक नहीं हैं, तथापि 'वाव्यव्यं क्षेत्र छागलमालभेत' इत्यादि वाक्यों के साथ एवं 'बहिषि रजतं न देयम्' इत्यादि निषेधवाक्यों को उत्तेजित कर परम्यर्या प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के जनक हैं ही।

जैसे कि 'पट्यं मुंख्व' यह वाक्य साक्षात् ही पट्य मोजन में प्रवृत्ति का कारण है, एवं 'अपट्यं मां भुंख्व' यह वाक्य भी साक्षात् ही अपट्य के मक्षण से निवृत्ति का कारण है। 'परिणितसुरसमाम्रफलम्' इत्यादि अर्थवाद (प्रश्नंसा) वाक्य में यद्यपि प्रवृत्ति का साक्षात् बोषक कोई पद नहीं है, तथापि प्रश्नंसा के द्वारा 'मोक्तव्यम्' इत्यादि पदों की कल्पना के द्वारा वह भी प्रवृत्ति जनक है हो। एवं 'परणित विरस्तं पनसफलम् इस निन्दाबोधक वाक्य में यद्यपि कटहल खाने से निवृत्ति का साक्षात् बोष जनक कोई पद नहीं है, फिर भी कटहल की निन्दा के द्वारा वह वाक्य भी कटहल खाने से निवृत्ति का बोषक है ही।

कहने का अभिप्राय यह है कि प्रवृत्ति एवं निष्टुश्चि के साक्षात् अवोधक जितने भी वाक्य हैं, वे भी विषयों की प्रशंसा प्रयवा निन्दा के द्वारा परम्परा से ही सही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के बोधक अवश्य है। विधिवाक्य विना प्रशंसावाक्य के एवं निषेधवाक्य निन्दार्थवाद का सहायक होता है। इसी प्रकार 'ब्राह्मणों न हतन्या, गी। पदा न स्प्रष्टन्या' इत्यादि निषेधक वाक्य भी ब्राह्मण हननादि रूप भ्रनिष्ट कार्यों से पुरुषों को निवृत्त करते हैं। है

१. इस स्तवक के दितीय रलोक से खेकर पाँचवें यतोक पर्यन्त के हेतु बोधक सम्दर्भ से प्रथम रलोक में कथित कार्यासवादि हेतु बोधक पर्दों के एक प्रकार के सर्थ के अनुक्षा अनुमानों का उपपादन किया गया है। इटवें रलोक से खेकर सतरहवें यतोक पर्वान्त के सन्दर्भ से उन्हीं हेतु बोधक पर्दों की सन्य प्रकार की व्यावया के अनुसार अनुमानों का निरूपण कर प्रन्थ की समाप्ति की गई है। इन सभी १८ अनुमानों का संविध परिचय इस स्तबक के आदि में दे दिया गया है। इस इन्हें यतोक के द्वारा (१) कार्य (२) आयोजना (३) धृति एवं प्रत्यय इन चार। हेतु बोधक पर्दों के व्यावयान्तर के अनुसार अनुमानों का सप्ताइन किया गया है।

तत्र पदशक्तिस्तावदभिधा, तद्वलायातः पदार्थः। ग्राकाक्ष्गादिमस्वे सित चाडन्वयशक्तिः पदानां पदार्थानां वा वाक्यम्, तद्वलायातो वाक्यार्थः। तात्पयिर्थस्तु चिन्त्यते।

वाक्य के विना प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के उत्पादन में पूर्ण समर्थ नहीं होते । अतः अर्थवादादि सिद्धार्थबोधक वाक्य सिह्त सभी वाक्य साक्षात् अथवा परम्परया प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के जनक प्रवश्य हैं। इस लिये सभी वाक्यों का 'तात्पर्य' कार्यत्व में ही है। वेद भी वाक्य स्वरूप ही हैं, अतः वेदवाक्यों का 'तात्पर्य' भी 'कार्यत्व' में ही है। उस तात्पर्य का आश्रय प्रस्मदादि साधारणजन नहीं हो सकते। एवं तात्पर्यं विना आधार के रह नहीं सकता। अतः वेदवाक्यों के तात्पर्यों का आश्रय कोई विशिष्टपुरुष ग्रवश्य हैं। जिनका नाम 'परमेश्वर' है।

पू० प० तत्र पदशक्ति। --- --- ---

(शब्दों के 'अर्थ' तीन प्रकार के हैं (१) पदार्थ (२) वाक्यार्थ एवं (३) तात्पर्यार्थ)।

- (१) ईश्वरसङ्क्कोत रूप पद की शक्ति को 'अभिवा' कहते हैं। पद की इस 'अभिवा' शक्ति के द्वारा ज्ञात होनेवाले अर्थ को ही 'पदार्थ' कहा जाता है।
- (२) एवं परस्पर की आकांक्षा से युक्त पदों के अथवा पदार्थों के 'अन्वय' स्वरूपा 'शक्ति' से जात होने वाले अर्थ को ही 'वाक्यार्थ' कहते हैं। (क्योंकि 'घटमानय' इस वाक्य के केवल घट पद से घट, घटत्व एवं समवाय का ही बोध होता है। घट एवं आनयन रूपा क्रिया, एवं इन दोनों में जो परस्पर सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के बोध की सामर्थ्य न केवल 'घटम' पद में है, न केवल 'आनय' पद में ही है। किन्तु उक्त वाक्य से विशृङ्खित केवल घट अथवा केवल आनयन का बोध नहीं होता। किन्तु आनयन क्रिया के कमें स्वरूप घट अथवा घटकर्मकानयन का ही बोध होता है। इस विशिष्ट अर्थ के बोध की सामर्थ्य परस्पर साकांक्ष उक्त दोनों पदों में, अथवा पदार्थों के 'अन्वय' में ही है। इस 'अन्वय' स्वरूप 'शक्ति' से (कारण से) बोध्य अर्थ को ही वाक्यार्थ कहा जाता है)।

'तदेव परं तत्परम्, तस्य भावस्तात्पर्यम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार वक्ता जिस 'अभिप्राय' से अथवा जिस प्रयोजन से जिस वाक्य का प्रयोग करता है, वह वाक्य 'तत्परक' ( अर्थात् तदिभिप्रेतार्थपरक अथवा तत्प्रयोजनीय अर्थ परक ) है। वही अभिप्रेत अर्थ उस बाक्य का 'तात्पर्यार्थ' है। तदेव परं साध्यम्, प्रतिपाद्यम्, प्रयोजनमुद्देश्यं वा यस्य तदिदं तत्परम् । तस्य भावस्तत्त्वम् । तत् यद्विषयं स तात्पर्याथं इति स्यात् । तत्र न प्रथमः, प्रमाणेनाथंस्य कमंणोऽसाध्यत्वात् । फलस्य च तत्प्रतिपत्तितोऽन्यस्याभावात् ।

'तात्पर्यार्थ' शब्द के ये चार अर्थ हो सकते हैं।

- (१) जिस पद से ग्रथवा वाक्य से जिस अर्थ की सिद्धि (निश्चयात्मक ज्ञान) हो, वही अर्थ उस वाक्य का अथवा उस पद का 'तात्पर्यार्थ' है।
- (२) जिस पद से भयवा जिस वाक्य से जिस भर्यं का प्रतिपादन हो ( शब्दबोध रूप निम्चय हो ) वह प्रतिपाद्य भर्यं ही उस पद का, भथवा उस वाक्य का 'तात्पर्यार्थं' है।
- (३) जिस प्रयोजन से जो पद अथवा जो वाक्य उच्चरित हो, वह 'प्रयोजन' ही उस पद का अथवा उस वाक्य का 'तात्पर्यार्थ' है।
- (४) जिस 'उद्देश्य' से जो पद ग्रथवा जो वाक्य प्रयुक्त हो, वह 'उद्देश्य' ही उस पद का ग्रथवा उस वाक्य का 'तात्पर्यार्थ' है।

तत्र न प्रथमः १ ... ... ...

'अग्निहोत्रं जुहोति' इस वाक्य का तास्पर्यार्थं है 'अग्निहोत्र होम रूप क्रिया' । यह 'क्रिया' स्वरूप 'अर्थ' उक्त वाक्य रूप प्रमाण का 'साध्य' नहीं है। अतः पद अथवा वाक्य के द्वारा सिद्ध होने वाला अर्थ (साध्य) उस पद का अथवा उस वाक्य का तात्पर्यार्थ नहीं हो सकता। सिठ प० फलस्य ... ... ...

(इस प्रसङ्घ में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि श्राग्तिहोत्र होम स्वरूप वाक्यार्थ यद्यपि उक्त वाक्य का 'साध्य' नहीं है, किन्तु अग्तिहोत्र जितत स्वर्ग रूप फल तो उक्त वाक्यार्थ स्वरूप होम का साध्य है। इस प्रकार होम रूप वाक्यार्थ में भी वाक्य की साध्यता अवश्य है। इस प्रकार प्रथम पक्ष की उपपत्ति की जा सकती है। किन्तु उक्त कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि) वाक्यार्थ का ज्ञान ही 'फल' का कारण है, वाक्य फल का कारण नहीं है। वह तो (कुलास्त्रिया) की तरह 'अन्यवासिद्ध' है। इस लिये यह कहना संभव नहीं है कि स्थगीदि चूँकि वाक्यार्थ का 'साध्य' है, अतः वाक्य का साध्य भी है।

इन में अन्तिम पक्ष ही आचार्य को अभिन्नेत है, अतः 'तन्न न प्रथमः' इत्यादि से आरम्भ कर 'वेदे तदमावात्' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ के द्वारा प्रथमोक्त तीनों ही पत्नों का स्वयटन एवं 'चतुर्थस्तु स्यात्' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कथित चतुर्थ पक्ष का मण्डन किया गया है।

प्रशस्तिनित्तस्वार्धप्रतिपादनद्वारेण प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपं साध्यं परमुच्येते इति चेन्न । 'गन्नायां घोष' इत्यत्र तीरस्याप्रवृत्तिनिवृत्तिरूपस्यासाध्यस्थापि परत्वात् । तीरविषये प्रवृत्तिनिवृत्ती साध्ये इति तीरस्यापि परत्वमिति चेन्न । स्वरूपा-स्यानमात्रेणापि पर्यवसानात् । न द्वितीयः, पदवाक्ययोः पदार्थतत्संसर्गी विहाय प्रतिपाद्यान्तरामावात् ।

## पू॰ प॰ प्रशस्ते \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस बान्य से प्रशस्त कर्म का बोध होता है, उस बान्य से प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है (अर्थात् वह बान्य प्रवृत्तिजनक है)। एवं जिस वान्य से कर्म की निन्दा व्यक्त होती है, वह बान्य उस कर्म से निवृत्ति का कारण है। अतः प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति ही वान्यों में प्रयुक्त होने वाले पदों के 'साध्य' हैं। इस लिये प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति ही वान्यों का 'तात्पर्यार्थ' है।

## सि॰ प॰ न, गङ्गायां घोषः " " "

उक्त कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि 'गङ्गायां घोषा' इस वाक्य में प्रयुक्त 'गङ्गा' पद से केवछ तीर का बोघ ही होता है, उस से किसी प्रचृत्ति या निवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। तीर तो उस वाक्य के प्रयोग के पहिले से ही 'सिद्ध' है, अता तीर इस वाक्य के पदों का 'साक्य' नहीं हो सकता।

## पू० प० तीरविषये ... ... ...

केवल तीर मले ही 'साध्य' न हो, किन्तु तीर विषयक प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति तो 'साध्य' हो सकती है। अतः प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का विषय होने से तीर भी 'साध्य' हो सकता है। इस प्रकार 'गञ्जायां घोषः' इत्यादि वाक्यों के गञ्जादि पदीं का भी तीर रूप तात्वर्यार्थ साध्य हो सकता है।

#### सि० प० स्वरूप ... ... ...

'गङ्गायां घोषः' इत्यदि वाक्यों के गङ्गा प्रमृति पदों में प्रवृत्तिपरत्व अथवा निवृत्तिपरत्व अनुभव से सिद्ध नहीं है। वे केवल गङ्गातीर में विद्यमान तोरादि के बोधों का उत्पादन करने पर भी चरितार्थ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हठात् सभी वाक्यों के पदों को प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का जनक मानना अनुचित है। अतः 'साध्य' पदों के तात्पर्यार्थ नहीं हो सकते।

#### (२) न द्वितीयः ... ...

पद से पदार्थ का विशेषण ( पदार्थातावच्छेदक ), पद के वर्ष (पदार्थ), एवं पदार्थता-वच्छेदक एवं पदार्थ इन दोनों के ( शक्तिमास्य ) सम्बन्ध के प्रतिरिक्त वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदशक्तिसंसगंशको विना स्वार्थाविनाभावेन प्रतिपाद्यं परमुच्यत इत्यपि न साम्प्रतम् । न हि यत् यच्छब्दार्थाविनाभूतं तत्र तत्र तात्पर्यं शब्दस्य, प्रतिप्रसङ्गात् । तदा हि 'गङ्गायां जलम्' इत्याद्यपि तीरपरं स्यात्, ग्रविनाभावस्य तादवस्थ्यात् । मुख्ये बाघके सति तत्त्रथा स्यादिति चेन्न ।

द्यार्थी में परस्पर ( आकांक्षामास्य ) सम्बन्ध को छोड़कर पदों के अथवा वाक्यों के प्रतिपाध कोई धन्य धर्म नहीं हैं। अतः वाक्य अथवा पद के 'प्रतिपाध' को यदि उनका 'तारपर्यार्ध' कहें, तो पदार्थ एवं वाक्यार्थ इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप में ही 'तारपर्यार्थ' परिणत हो जायगा। किन्तु पदार्थ एवं वाक्यार्थ इन दोनों से भिन्न भी 'तारपर्यार्थ' नाम की एक वस्तु धवस्य है। अतः पद वा वाक्य का 'प्रतिपाध' उनका 'तारपर्यार्थ' नहीं हो सकता।

### पू ० पव पदशक्तिसंसगँशक्ती --- --- ---

पदों के शक्तिलम्य अर्थादि एवं वाक्यलम्य ( माकांका मास्य ) संसर्ग इनके मितिरिक्त भी पदार्थ अथवा वाक्यार्थ के 'अविनाभूत' अर्थात् व्याप्य अर्थ का बोध पदों अथवा वाक्यों से अनुभव सिद्ध है। कथित 'व्याप्ति' के द्वारा ज्ञाप्य अर्थ को ही प्रकृत में पद अथवा वाक्य का 'प्रतिपाद्य' कहा गया है। इसी 'प्रतिपाद्य स्वरूप मर्थप्रत्व' प्रकृत में 'तास्पर्याद्यी' माना गया है।

गङ्गा पद का घर्ष है 'प्रवाह'। प्रवाह को 'तीर' अवश्य होता है। अत। गङ्गा पद से उसके व्याप्य ( अविनाभूत ) तीर का बोध होता है। इसी किये 'गङ्गायां घोषः' इस वाक्य का गङ्गा पद 'तीरपरक' है। तीर ही गङ्गा पद का तात्पर्याध है ( एवं प्रवाह मुख्याध प्रथवा पदार्थ है)।

### सि॰ प॰ इत्यपि न \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है कि पद घथवा वाक्य के अर्थों के जितने भी अविनामूत ( व्याप्य ) अर्थ हों, वह पद घथवा वह वाक्य 'तरपरक' हो। यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो 'गञ्जायां जलभ' इस वाक्य में प्रयुक्त 'गञ्जा' पद को भी 'तीरपरक' मानना होगा ( को कि 'अतिप्रसङ्ग' होने के कारण घनुचित है )। क्योंकि जिस प्रकार 'गञ्जायां घोद्यः' इस दाक्य में प्रयुक्त गञ्जा पद के मुक्यादों की व्याप्ति तीर में है, उसी प्रकार 'गञ्जायां जलभ्य' इस वाक्य के गञ्जा पद के अर्थ की क्याप्ति तीर में है ही। अतः तारपर्याद्यंत्व का उक्त विवरण भी असञ्जत है।

### पूर्व सुख्ये ... ... ...

ं जिस पर के मुख्य अर्थ का बाब उपस्थित हो, उस पर को अपने मुख्यार्थ के प्रविनासूत अर्थ परक मानना चाहिये। 'गङ्गायां घोषः' इस बाक्य के गङ्गा पर के मुख्यार्थ प्रवाह में

तस्मिन्नसस्यिप भावात् । तद्यथा—
गच्छ गच्छिस चेत् कान्त ! पन्थानः सन्तु ते शिवाः।
ममापि जन्म तन्नेव भूयाद्यत्र गतो भवान् ॥ इति ।
मुख्यार्थाबाधनेऽपि वार्गो तात्पर्यम् । न च परं व्यापकमेव ।

बोष का अन्वय बाधित है, अतः इस गङ्गा पद को प्रवाह स्वरूप मुख्यार्थ के व्याप्त तीर परक मानते हैं। 'गङ्गायां बरूप' इस वाक्य के गङ्गा पद के मुख्यार्थ प्रवाह में खल का अन्वय बाधित नहीं है, अतः इस गङ्गा पद को मुख्यार्थ परक ही मानते हैं, तद्वर्याप्य अर्थ परक नहीं मानते । तस्मात् उक्त प्रतिप्रसङ्ग का कोई अवसर नहीं हैं।

सि॰ प॰ न, तस्मिन् \*\* \*\* \*\*\*

ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पर मुख्यार्ज से मिन्नार्ज परक हो, उस पर का मुख्यार्थ बाधित अवश्य रहे। (अथवा वही पर अपने मुख्य अर्ज से मिक्स अर्ज परक हो, जिसका मुख्यार्ज अवश्य ही बाधित हो)। क्योंकि 'गच्छ गच्छिति' इत्यादि पद्य रूप वाक्य का तात्पर्य कान्त के अन्यत्र गमन के निवारण में ही सर्वसम्मत है। किन्तु 'कान्त' के गम्य स्थळ में अपने जन्म की 'आंग्रसा' स्वरूप मुख्य अर्थ भी तो बाधित नहीं है। इस छिये उक्त समाधान मी सङ्गत नहीं है।

पू० प० न च परंस् ... ... ...

मृत्यु के बिना पुनर्जंग्म संमव नहीं है। अतः नायक के गम्य प्रदेश में नायिका का भी पुनर्जंग्म उसकी मृत्यु के बिना संभव नहीं है। अब सामारण हानि जनक कार्य से भी मनुष्य उस हानि को समझने के बाद निवृत्त हो जाता है, तो फिर अन्यत्र गमन के वाद कान्ता की मृत्यु के हेतुभूत पुनर्जंग्म की आशंसा का बोध अवश्य ही कान्त के अन्यत्र गमन का निवारक है।

मतः जिस प्रकार घूम की सत्ता का ज्ञापन विद्वासत्ता का ज्ञापक होता। उसी
प्रकार नायिका की कथित उक्ति भी नायक की प्रस्थत्र गमन से निवृत्ति की प्रार्थाना का सूचक
है। प्रयात जिस प्रकार व्याप्य व्यापक का ज्ञापक होता है, उसी प्रकार वाक्य के साक्षात्
विभिन्नेयाओं के द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन होगा, उस प्रतिपाद के व्यापकी भूत वर्ध का
प्रतिपादन भी उस वाक्य से भवश्य होगा। इस प्रकार पद प्रयुवा वाक्य प्रपने व्यभिष्याओं
के व्यापकी भूत 'अर्थपरक' ही है।

धव्यापकेऽि तास्पर्यंदर्शनात्। तद्यथा—'मञ्जा। क्रोशन्ति' इति पुरुषे तात्ययं । न च मञ्जपुरुषयोरिवनाभावः, नापि पुरुषक्रोशनयोः। नापि वृतीयः, तद्वि प्रतिपाद्यापेक्षितं, प्रतिपादकापेक्षितं वा स्यात् ? नाद्यः, शब्दप्रामाण्यस्यातद्यीन-स्वात्। तथास्वे वाऽतिप्रसङ्गात्। यस्य यदपेक्षितं तं प्रति तस्य परस्वप्रसङ्गात्।

#### सि० प० म्रव्यापकेऽपि ... -- --

ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि बाक्य अथवा पंद अपने अभिषेयार्थ के व्यापकीभूत वस्तु 'परक' ही हों। क्योंकि सर्व सिद्ध है कि 'मखा। क्रोशन्ति' इस वाक्य का मख पद मख में स्थित पुरुष 'परक' है। प्रकृत में प्रयुक्त दोनों हो पदों के अभिषेय अर्थ क्रमशा। 'मख' एवं 'क्रोश' ही हैं। किन्तु पुरुष न मख का ही व्यापक है, न क्रोश का ही। क्योंकि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है कि मख के ऊपर पुरुष अवश्य रहता है। न यही निश्चित है कि सभी पुरुष क्रोशशीस ही होते हैं। अता उक्त पक्ष भी असङ्गत ही है।

### (३) नापि वृतीया ... ...

''जिस प्रयोजन से पद अथना नात्म प्रयुक्त हों, नह पद अथना नह नात्म उसी 'प्रयोजन' स्नरूप अर्था 'परक' है'' इस तीसरे पक्ष में जो 'प्रयोजन' शब्द निबिष्ट है, नह 'प्रयोजन' किस का ?

- (१) जिस व्यक्ति के लिये वाक्य का प्रयोग किया जाता है ? उस व्यक्ति का अर्थात् प्रतिपाद्य का 'प्रयोजन' प्रभिन्नेत हैं ?
- (२) अथवा जिस पुरुष के द्वारा वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उस प्रतिपादक पुरुष का प्रयोजन अभिप्रेत है ?

इन दोनों में से प्रथम पक्ष इस छिये युक्त नहीं है कि वाक्य का प्रामाण्य श्रोता के प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखता। धगर ऐसी हो तो जो वाक्य अथवा पद जिस पुरुष के छिये प्रयुक्त होता है, वह वाक्य अथगा पद श्रोता के प्रयोजनीय 'सर्गपरक' हो जायगा। जिस से 'स्रतिप्रस्क्ष्ण' उपस्थित हो जायगा? ।

अर्थात् जिस समय जीता 'विश्व' पद की सुनता है उस समय उसे जल का भी
प्रयोजन हो सकता है, चतः उक्त 'विश्वपद' को 'जलपरक' मानना होगा। किन्तु सो
अनुचित है।

क्यों कि जल विह्न पद का अर्थ नहीं है, सतः श्रोता का प्रयोजनीय होने पर भी उक्त विह्न पद में 'जलपरस्व' के श्रतिप्रसङ्ग का श्रवसर नहीं है।

पूर पर तदयंसाध्यत्वेन \*\*\* \*\*\* \*\*\*

पद के अथवा वाक्य के जितने भी अपने भर्ध हैं, उनमें से जो अर्थ श्रोता को प्रयोजनीय हैं, उस श्रोता के लिये प्रयुक्त पद अथवा वाक्य उस 'प्रयोजनीय धर्ध परक' है। अतः उक्त अविष्रसंग नहीं है।

सिं प० न, कार्यं ज्ञाप्यभेदेन \*\* \*\* \*\*\*

जित समाधान भी युक्त नहीं है। क्योंकि (१) ज्ञाप्य एवं (२) उत्पाद्य भेद से 'साब्य' के दो पेद हैं। आन्द्रेक्चन प्रभव विह्न घूम का ज्ञाप्य रूप साध्य है। एवं घूम के मधकादि निवृत्ति उत्पाद्य रूप साध्य हैं। सभी चेतनों के प्रयोजन उनकी इच्छा के अधीन हैं। यता वे प्रनेक हैं, और विभिन्न प्रकारों के हैं। यह नहीं कहा जा सकता एक समय एक सायंक द्याद्य को जितने भी मनुष्य सुनते हैं, उस समय उस शब्द के अर्थ से सिद्ध होनेवास्त्रा (साध्य) एक ही प्रयोजन सभी ओताओं को रहे। अतः ओताओं के प्रयोजनों की विभिन्नता के प्रनुसार एक ही पद एक ही उच्चारण में विभिन्नार्थ परक हो जायगे। इस प्रकार भोताओं के विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार वाक्य विभिन्न हो जायगे। अतः पद खब्दा वाक्य को बोता (प्रतिपाद्य) के प्रयोजनीय अर्थ परक नहीं माना जा सकता।

वापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(३) एवं पद प्रयवा वाक्य को वाक्य के प्रयोक्ता (प्रतिपादक) के प्रयोजनीय अर्थपरक भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि इस को स्वीकार करने से मीमांसकों को वेदों के प्रादि वक्ता को स्वीकार करना होगा। किन्तु प्रकृत पूर्वपक्षी मीमांसकों के लिये यह संबव नहीं होगा। क्योंकि भीमांसकगण घड्द का प्रामाण्य वक्ता (प्रतिपादक) के अधीन नहीं मानते। ऐसा स्वीकार करने पर वेदवाक्य भी वक्ता के प्रयोजनीय धर्ण परक हो जायगे। इस प्रकार वेद वक्ता रूप ईश्वर की सत्ता उन्हें माननी होगी, जो उन्हें इष्ट नहीं है। इसलिये अन्ततः मीमांसक तो पद अथवा वाक्य को वक्ता के प्रयोजनीय अर्थ परक नहीं मान सकते। अतः यह तीसरा पक्ष भी संगत नहीं है।

चतुर्थंस्तु स्यात् । यदुद्देशेन यः शब्दः प्रवृत्तः स तत्परः, तथैव लोकव्युत्पत्तेः। तथा हि प्रशंसावाक्यमुपादानमुद्द्दिय लोके प्रयुज्यते, तदुपादानपरम् । निन्दावाक्यं हानमुद्द्दिय प्रयुज्यते, तद्धानपरम् । एवमन्यत्रापि स्वयम्हनीयम् ।

तस्माङ्गोकानुसारेण वेदेडप्येवं स्वीकरणीयम्। अन्यथा धर्णवादानां सर्वथे-वानर्थंक्यप्रसङ्गात्। स चोद्देशो व्यवसायोऽधिकारोऽभिप्रायो, भाव, ग्राशय, इत्य-नर्थान्तरमिति तदाधारप्रणेक्पुरुषधौरेयसिद्धिः।

तथा च प्रयोगः—वैदिकानि प्रशंसावाक्यानि उपादानाभिप्रायपूर्वकाणि, प्रशंसावाक्यस्वात्, 'परिण्तिसुरसमाम्रफलम्' इत्यादिलोकवाक्यवदिति । एवं निन्दा-वाक्यानि हानाभिप्रायपूर्वकाणि, निन्दावाक्यस्वात्, 'परिण्तिविरसं पनसफलिम-त्यादिवाक्यवत् । ग्रन्यया निर्थंकस्वप्रसङ्गश्च विपक्षे बाधक मुक्तम् ।

# (४) चतुर्थस्तु 🐃 … 🕶 …

उक्त चतुर्थ पक्ष स्वोकार के योग्य है, क्योंकि सभी पद अयवा वाक्य 'उद्देशपरक' ही होते हैं। लोक में यह देखा जाता है कि जो शब्द जिस उद्देश के लिये प्रयुक्त होता है, वह शब्द तदुद्देश परक कहलाता है। 'परिणतिसुरसमाम्रफलम्' इत्यादि प्रश्नेसा वाक्य आम के उपादान (प्रहण) के लिये प्रयुक्त होते हैं, खता प्रशंसावाक्य 'उपादान' स्वरूप 'कार्यपरक' हैं। एवं 'परिणतिविरसं पनसफलम्' इत्यादि निन्दा वाक्य पके हुये कटहल्ल से निद्वृत्ति स्वरूप 'कार्य' के लिये प्रयुक्त होते हैं, अत: सभी निन्दावाक्य 'हान' धर्यात् निद्वृत्ति स्वरूप 'कार्यपरक' होते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी पदों अववा वाक्यों में कई करना चाहिये। इस प्रकार सभी छौकिक वाक्यों में 'कार्यपरत्व' के निर्णीत हो जाने पर वेदों के अर्थवाद वाक्यों को भी कार्यपरक ही मानना होगा। बन्यया वेदों के सभी पर्यवादवाक्य वर्षा हो जायेंगे। इस 'उद्देश' को सभझाने के लिये व्यवसाय, अधिकार, अभिप्राय भाव, धाश्य प्रभृति घनेक शब्द प्रसिद्ध हैं। वेदों के उक्त 'अभिप्राय' के आश्रय ही 'परमेश्वर' हैं। (१) इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 'परिणतिसुरसमाम्रफल्य' इत्यादि लोकिक प्रशंसावाक्य 'उपादान' स्वरूप कार्य का बोवक है। उसी प्रकार वेदों के सभी प्रशंसा वाक्य भी चूँकि प्रशंसावाक्य ही हैं, धतः वक्ता के द्वारा उपादान (प्रहण) क्रम अर्थ के समझाने के लिये प्रयुक्त हुये है।

(२) एवं वेदों के सभी निन्दार्थवाद मी चूँ कि 'परिणविविरसं पनसफलम्' इस लीकिकनिन्दार्थवादवाक्य की वरह निन्दार्थवाक्य ही हैं, सर्वा उसी के समान 'हान' अर्थात् निष्टत्ति स्वक्षप अभिप्राय परक ही हैं। इन दोनों प्रकार के सभिप्रायों का साम्रय ही 'परमेश्वर' हैं।

ग्रपि च नो चेदेवम्, श्रुतार्थापित्तरिप हीयेत। सिद्धो ह्यथं प्रमाणिवषयो न तु तेनैव कर्तथ्यः। न च 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यत्र रात्री भुङ्क इति वाक्यशेषोऽस्ति, ग्रनुपलम्भवाधितस्वात्।

उत्पर्धिमन्यक्तिसामग्रीताल्वादिन्यापारिवरहात् । श्रयोग्यस्याशिक्कृतुमप्य-शक्यत्वात् । तस्मादिभप्रायस्य एव परिशिष्यते, गत्यन्तराभावात् । स चेहेदे नास्ति, नास्ति श्रुतार्थापत्तिरिति तहस्युत्पादनानर्थंक्यप्रसङ्गः । तस्मात् कार्यातास्पर्याद-प्युन्नीयते, ग्रस्ति प्रग्तेति ।

ग्रायोजनात् खल्विप । न हि वेदादव्याख्यातात् कश्चिदर्थंमधिगच्छिति । न चैकदेशदर्शिनो व्याख्यानमादरग्रीयम्। 'पौर्वापर्यापरामृष्टः शब्दोऽन्यां कुरुते मतिम्' इति न्यायेनाऽनाश्वासात् ।

### श्रपि च ··· ··· ···

इसी प्रसङ्घ में दूसरी युक्ति यह है कि वेद यदि किसी स्वतन्त्र पुरुष के अभिप्राय से निर्मित न हों, तो वेद वाक्यों के अवण के बाद 'अतार्थापत्ति' के द्वारा जो 'फलापूर्वादि' की उपपत्ति मीमांसकों ने को है, वह अनुपपन्न हो जायगी। (द्रष्टक्य श्लोकवार्तिक अर्थापति-प्रकरण—श्लो॰ ५३ पू॰ ४६४ पेज १ चौखम्बा संस्करण)। क्योंकि 'अतार्थापत्ति' स्थल में प्रथम वाक्य के उच्चारण करनेवाले पुरुष के ही अभिप्रेत दूसरे वाक्य की कल्पना के द्वारा दूसरे अर्थ की 'आपत्ति' अर्थात् कल्पना को जाती है। यदि वेदों का किसी अभिप्राय विशेष से युक्त कोई कर्ता ही नहीं है, तो फिर किस पुरुष के अभिप्राय के अनुकूल दूसरे वाक्य की कल्पना के द्वारा दूसरे 'अर्थ' की 'आपत्ति' होगी १

'श्रुतार्थापिलिस्थल' में तो कल्प शब्द उपलब्ध नहीं रहता। इस शब्दान्तर की उत्पत्ति प्रथमा प्रमिव्यक्ति के प्रमुक्तल ताल्यादि के व्यापार रूप सामग्री का सम्बलन भी उस समय सम्भव नहीं। पतः यही मामना होगा कि 'पीनो देवदलो दिवा न भुंकते' उच्चारित इस वाक्य के शेषभूत 'रात्री भुंकते' यह दूसरा वाक्य ही वक्ता को अभिग्रेत रहता है। वेदों का यदि रचयिता पुरुष न हो तो फिर वेदार्थों के उपपिल के लिये जो मीमांसकों ने 'श्रुतार्थापिल' की चर्चा की है, वह असङ्गत हो जायगी।

# (२) श्रायोजनात् बल्विप -- ... ...

( ज्यास्या विश्वह्या सती' इस दूसरे चरण की ज्यास्या ) 'आयोजन' हेतु के द्वारा भी सर्वक परमेश्वर की सिद्धि करनी चाहिये। 'आ' समन्ताद मावेन योजनम् ज्यास्यानम्' इस ज्युत्पित के अनुसार इस दूसरे पक्ष में 'आयोजन' शब्द 'अभिमत ज्यास्या' रूप अर्ध का बोधक है। शब्द से प्रधौ का बोध, एवं इस बोध से वाजपेयादि के अनुष्ठानादि, ये सभी

त्रिचतुरपदकादिप वाक्यादेकदेशश्राविग्गोऽन्यथार्थंप्रत्ययः स्यात्, किमुतातीन्द्रिया-दन्तरान्तरवाक्यसम्भेददुरिवगमात् । ततः सकलवेदवेदार्थंदर्शी किश्वदेवाम्युपेयः, अन्यथाऽन्धपरम्पराप्रसङ्गात् । स च श्रुताधोतावधृतस्मृतसाङ्गोपाङ्गगवेदवेदार्थंस्त-द्विपरीतो वा न सर्वजादन्यः सम्भवति । को ह्यप्रत्यक्षीकृतविश्वतदनुष्ठानः 'एतावाने-वायमाम्नायः' इति निश्चनुयात् ? कश्चाऽर्वाण्डक् निःशेषाः श्रुतीग्रं न्यतोऽयंतो वाऽधीयीत, ग्रह्यापयेद्वा ?

शाब्दों की सम्यग् व्यास्या की अपेक्षा रखते हैं। वही व्यास्या अच्छी एवं निर्भर योग्य होती है, जिस सन्दर्भ के पूर्वापर सभी वाक्य आलोचित हों। सन्दर्भ के आदि अथवा अन्त के वाक्यों से अनिभन्न लोगों के द्वारा मध्यवर्ती किसी वाक्य के अनुसार सन्दर्भ की व्यास्या से विपरीत अर्थ के बोध की सम्मावना रहती है। एतन्मूलक ही 'पौर्वापरामुष्टा' यह उक्ति प्रसिद्ध है। अता वेदों के सभी (अखिल ) अर्थों के ज्ञाता कोई विशिष्ट पुरुष अवस्य है।

वेद के खब्यापकों के द्वारा वेदों की की गयी अयाख्या के उपर भी पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे लोग भी वेदों के किसी एक ही ग्रंध के (या कुछ ही अंधों के) जाता होते हैं। तस्मात् सकल वेद एवं उनके सभी अयों के पूर्णज्ञाता एक 'विशिष्टपुक्व' अवश्य हैं। सर्वज्ञता ही इस पुरुष का 'वैशिष्टपुच' है, क्योंकि उसके बिना समस्तवेदों का अवश्य हैं। सर्वज्ञता ही इस पुरुष का 'वैशिष्टपुच' है, क्योंकि उसके बिना समस्तवेदों का अवश्य प्रव्यान, एवं अर्थाज्ञान रूप अवधारण की, एवं साङ्गोपाष्ट्र वेद एवं उनके अर्थों के अविकल स्मरण की करूपना नहीं की जा सकती। इस प्रकार के पुरुष को सर्वज्ञ होना मायश्यक है। जिस व्यक्ति को अखिल विश्वज्ञह्माण्ड का प्रत्यक्ष नहीं है, अथवा वेदों में विहित सभी अनुष्ठानों के प्रयोगों का प्रत्यक्षात्मक अनुभव नहीं है, वह पुरुष यह कैसे कह सकता है कि 'वेद इतने ही हैं' अथवा 'ये ही उनके प्रर्थ हैं। हम लोगों जैसा साधारण पुरुष तो समग्र वेदों के शब्दों का अध्ययन भी नहीं कर सकते, अध्यापन तो दूर की बात हैं। अता इस प्रकार का कोई सर्वज्ञ पुरुष अवश्य है, जिनका नाम 'परमेश्वर' है।

#### ग्रत्रापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है: चूँ कि वैदों के द्वारा विहित वाजपे शदि के अनुष्ठाताओं में बुद्धि भेद के रहते हुए भी उनका अनुष्ठान बराबर एक ही प्रकार से चला था रहा है। यतः समझते हैं कि सभी वेदों की ज्याख्या कभी कोई सबँज पुरुष ने सबसे पहिले अवस्था ही होगी। जैसे मनुस्मृत्यादि ग्रन्थों की ज्याख्या उन ग्रन्थों के तिर्माताओं में उनमें विहित अनुष्ठानों का प्रत्यक्षात्मक झान स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन बास्त्रों से विश्वास ही उठ

ग्रत्रापि प्रयोगः—वेदाः कदाचित् सर्ववेदार्थविद्वचाख्याताः, ग्रनुष्ठात्मति-चलनेऽपि निश्चलार्थानुष्ठान्त्वात्, यदेवं तत्सवं तदर्थविद्वचाच्यातम्, यथा मन्वादि-संहितेति । ग्रन्यथा त्वनाश्वासेनाव्यवस्थानादननुष्ठानमव्यवस्था वा भवेदनादेशि-कत्वात् ।

ग्रनुष्ठातार एवा अवेष्टार इति चेन्न । तेषामनियतबोधस्वात् । वेदवद्वेदानुष्ठान-मप्यनादीति चेन्न । तद्धि स्वतन्त्रं वा, वेदार्थंबोधतन्त्रं वा ?।

आद्ये निमू लत्वप्रसंगः। द्वितीये त्वनियमापत्तिः। न ह्यसर्वज्ञाविशेषे पूर्वेषां तदवबोधः प्रमाणस्, न त्विदानीन्तनानामिति नियामकमस्ति।

बायगा। प्रथवा उन अनुधानों के आचरण हो लुप्त हो बायगे। क्योंकि उक्त स्थिति में उन शास्त्रों की 'पादेश' रूपता भक्क हो बायगी।

पूर्व पर अनुष्ठातारः " " " ... "

देदों में विहित वाजपेयादि के अनुष्ठाता पुरुष गण ही वस्तुतः उनके उपदेष्टा हैं। इसके क्रिये 'ईश्वर' की कल्पना व्यर्थ है।

सि॰ प॰ न तेषामु · · · ·

उक्त समाधान भी सङ्गत नहीं हैं, एक ही अनुष्ठान के विभिन्न अनुष्ठाता हैं, एवं उनकी बुद्धियों भी अलग-अलग हैं। अतः एक अनुष्ठाता एक प्रकार की बात कहेंगे, तो दूसरे अनुष्ठाता कुछ दूसरी ही तरह की बात ही कह सकते हैं। इस स्थिति में बाजपेयादि के स्वरूप ही अनियत हो बार्येंगे।

पु० प० वेदवत् ... ---

जिस प्रकार वेद जनादि काल से जपने प्रविकृत रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार उनमें विद्यित वाजयेयादि के अनुष्ठान भी अविकृत उसी रूप से चले आ रहे हैं। प्रता वाजपैयादि में उक्त प्रनेयस्य की संभावना नहीं हैं।

सि॰ प॰ न, तिब \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि) वाजपेयादि के अनुष्ठाता गण जो अनादिकाल से वाजपेयादि का अनुष्ठान कर रहे है—सो क्या 'स्वतन्त्र, होकर अगने मन से ? (२) अथवा वेदों से उनकी इतिकत्त ज्यता को समझ कर ? यदि इनमें पहिला पक्ष मानेंगे तो वाजपेयादि 'निमूं ल' हो जाते हैं। अतः वे अनुष्ठेय ही नहीं रह जाते, यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करते हैं, तो अनियम स्वरूप कथित आपिता पूर्ववत् रह जाती हैं। क्योंकि वाजपेयादि के पूर्वानुष्ठाता गण सर्वज तो वे नहीं, अतः उनमें से कुछ एक प्रकार से समझा होगा, दूसरों ने दूसरे प्रकार से ? फलतः इस पक्ष में वाजपेयादि के अनुष्ठानों में 'अनियमापिता' रह जाती है।

पदात् खल्विष । श्रूयते हि प्रग्विश्वरेशानादिपदम् । तच्च सार्थंकम्, ग्रविगानेन श्रुतिस्मृतीतिहासेषु प्रयुज्यमानस्वात्, घटादिपदवदिति सामान्यतः सिद्धे, कोऽस्यार्थः १ इति ब्युत्पित्सोविमशें सित निर्ण्यः, स्वर्गादिपदवत्

ं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईश्वरः' ॥ (गीता) इत्यर्थंवादात् ॥ यववराहादिवद्वाक्यशेषाद्वा ।

पहिले के वाजपेयादि के अनुष्ठाता गण भी जब सर्वज्ञ नहीं थे, तो उन छोगों ने वेदों को जिस प्रकार से समझकर जिस रीति से वाजपेयादि यागों का अनुठान किया, उसको प्रमाणिक मानें ? एवं इस समय हमछोग वेदों को कुछ दूसरे प्रकार से ही समझ कर वाजपेयादि का अनुष्ठान कुछ दूसरे रूप में ही करने को कहें तो वह अप्रमाणिक हो ? इसमें कोई विशेष प्रक्ति नहीं हैं। अत! वेदों का कोई 'सर्वज्ञ' व्याख्याता अवस्य हैं।

# (४) पदात्खल्विप ... ... ईक्वरादि पदं सार्थम् इत्यादि उत्तरार्द्धं की व्याख्या

अर्थात् 'पद' हेतु से भी सर्वंज्ञ ईश्वर का अनुमान करना चाहिये। 'पद' शब्द से इस दूसरी व्याख्या के अनुसार वेदों में प्रयुक्त 'ओं' 'ईश्वर' 'ईशान' प्रभृति शब्द अभिप्रेत हैं।

ऐसी प्रसिद्धि नहीं है कि वेदों में प्रयुक्त ओं पद, ईश्वर पद, 'ईशान' प्रमृति पद निर्धंक हैं। अथ च श्रुति-स्मृति पुराणादि प्रन्थों में ईश्वरादि पदों के प्रयोग प्रचुर हैं, इससे यह प्रनुमान निष्पन्न होता है कि 'ईश्वरादि पद सार्थक हैं, क्यों कि निर्धंकर्व की प्रसिद्धि न रहने पर मी श्रुतिस्मृत्यादि में उनके प्रयोग हैं।"

इस प्रकार ईयवरादि पदों से साधारण रूपसे सार्थंकस्य की सिद्धि हो जाने पर जिज्ञासुओं को संघय होता है कि 'ईश्वरादि पदों के कौन से घर्थं हैं ? इस संघय के बाद 'उत्तम! पुरुषस्त्वन्यः' इत्यादि घर्थवाद वाक्यों के बल से सर्वज्ञस्वादि विशेषणों से युक्त 'विधिष्ठ पुरुष' में ईश्वरादि पदों की शक्ति निर्धीत हो जाती है।

जैसे कि इहलोक में स्वर्गादि पदों के अर्थ न रहने पर भी 'स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य को सुनने के बाद 'स्वर्ग' पद के प्रसङ्ग में विश्वासा होती हैं कि इसका क्या प्रार्थ हैं ? एवं 'यक्त दुःखेत संभिन्तम्, इत्यादि अर्थवाद वाक्यों से अलीकिक विशेष प्रकार के सुख में 'स्वर्ग' पद की शक्ति प्रृतीत होती है।

इसी प्रकार 'यववराहादि' वाक्यों के शेष भूत वाक्यों के हष्टान्त से भी ईश्वरादि पदों की शक्ति का निश्चय होता है। अर्थात् जिस प्रकार 'यवमयश्चर्शवति' 'वाराही चोपानत्' इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त 'यव, पद एवं 'वराह' पद के प्रसंग में क्रमशः 'यत्रान्या श्रीषष्यो-म्लायन्ते' इस वाक्यशेष के बल से 'यव' पद की शक्ति दीर्घश्क विशिष्ट में गुहीत होती तद्यथा ईश्वरप्रिण्ञान मुपक्रम्य श्रूयते—

'सर्वेज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तराक्तिः।

ग्रनन्तराक्तिश्च विभोविधिज्ञाः षडाहुरंगानि महेश्वरस्य'।। इति।

एवम्भूतोऽधंः प्रमाणबाधित इति चेन्न, प्रागेव प्रतिषेघात्। तथापि न

तत्र प्रमाणमस्तीति चेत्ः स्वगं ग्रस्तीति का श्रद्धा ? न ह्युक्तविशेषणे सुखे

किञ्चित्प्रमाणमस्त्यस्मदादीन।म्। याज्ञिकप्रवृत्त्यन्यथाऽनुपपत्त्या तथेव तदिस्यवधायंते

इति चेन्न।

है। एवं 'वराहं गावोऽजुषावित इत्यादि वाष्यशेष के अनुसार 'वराह' पद की शक्ति शूकर में ग्रुहीत होती है (देखिये मोर्मासा सूत्र अ० १ पा॰ ३ अधिकरण ४) उसी प्रकार ईश्वर पद से युक्त ईश्वर प्रणिषानादि के विषायक वाक्यों के बाद पठित 'सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोषः' इत्यादि वाक्यशेष के बल से सर्वज्ञत्वादि विशेषणों से युक्त 'सर्वज्ञपुरुष' में 'ईश्वर' पद की शक्ति ग्रुहीत होती है। अतः वेदस्य ईश्वरादि पदों से ईश्वर की सिद्धि हो सकती है। पूठ प० एवश्यूतः "" "" "" "" ""

'सर्वज्ञतातृप्तिरनादिबोधः' इंत्यादि वाक्यों के द्वारा कथित अर्थ चूँ कि अप्रमाणिक है अर्थात् तद् बोधक प्रमाणों के द्वारा सर्वज्ञस्वादि चूँ कि बाधित हैं, अतः सर्वज्ञस्वादि

से युक्तं पुरुष किसी पद के ग्रर्थ नहीं हो सकते।

सि॰ प॰ न, प्रागेव \*\*\* \*\*\*

सर्वज्ञत्वादि के बाधक प्रमाणों का खण्डन पहिले ही (तृतीय स्तबक में ) किया जा चुका है।

पू० प० तथापि -- " ...

वस्तु की सिद्धि केवल बाषक प्रमाणों के निरास से ही नहीं हो जाती। उसके लिये साषक प्रमाणों को उपस्थित करना भी आवश्यक है। किन्तु किसी भी पुरुष में सर्वज्ञत्वादि का साषक कोई प्रमाण नहीं है, अतः सर्वज्ञत्वादि से युक्त पुरुष में 'ईश्वर' पद की शक्ति ग्रहीत नहीं हो सकती।
सिठ पठ स्वर्गे \*\*\* \*\*\* \*\*\*

स्वर्ग शब्द के उक्त सुख विशेष रूप ग्रर्थ का साधक ही (यन्न दुःखेन संभिन्नम् इत्यादि अर्थवाद वाक्यों को छोड़कर) कीन सा प्रमाण है कि उसमें स्वर्गं पद की शक्ति मानते हैं ? क्यों कि स्वर्ग के साधक प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण तो लोक में प्रसिद्ध नहीं है। पूठ पठ याज्ञिकप्रवृद्धा \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस 'सुख विशेष' को 'स्वर्ग' पद का अभिषेय कहा गया है, उसकी सत्ता में 'अर्थापत्ति' प्रमाण है। विचक्षण शिष्ठ गण बहुत प्रकार के अमों को वहन कर प्रचुर धन के ब्यय से वाजपेयादि का अनुष्ठान करते हैं। यदि अस्मदादि के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अगस्य किसो विशेष प्रकार का सुख नहीं रहता, तो वे इतना अम और इतना अयय स्वीकार

इतरेतराश्रयप्रसंगात्। अवधृते हि स्वगंरूपे तत्र प्रवृत्तिः, प्रवृत्यन्यथाऽनुपपत्त्या च तदवधारणमिति । पूर्ववृद्धप्रवृत्त्या तदवधारणेऽयमदोष इति चेन्न । अन्धपरम्पराप्रसंगात्।

न करते। क्योंकि साधारण सुख तो सामान्य व्यय एवं सामान्य श्रम से ही प्राप्त हो सकता है। श्रतः इतने बड़े श्रधाघारण श्रम एवं व्यय से निष्पन्न होने वाले वेदों से विहित वाजयेयादि यज्ञ क्रियाशों से कोई निरित्रधाय सुख न प्राप्त हो हो प्रेक्षावाच् उन याज्ञिकों की प्रश्नुति ही अनुपपन्न हो जायगी। इस अनुपपत्ति (अर्थापत्ति ) से सिद्ध होने के कारण ही 'स्वर्ग' रूप सुख प्रमाण के विद्द्ध नहीं है।

### सि॰ प॰ इतरेतर " " " "

उक्त रीति से स्वर्ग स्वरूप अलौकिक सुख की सिद्धि अन्योग्याश्रय दोष से प्रस्त है। क्योंकि जबतक स्वर्ग का स्वरूप निर्णीत नहीं होगा, तबतक स्वर्ग के साधनीभूत वाजपेयादि में प्रक्षावाच् िष्ठाष्ट्रों की प्रबृत्ति नहीं होगी। किन्तु जबतक वे वाजपेयादि में प्रवृत्त नहीं होगे, तबतक स्वर्ग के स्वरूप का निर्णय नहीं होगा। इस प्रकार यह असमाध्य प्रश्न उपस्थित होगा कि उक्त प्रवृत्ति, एवं स्वर्ग के स्वरूप का निर्णय, इन दोनों में से पहिले किसकी उत्पत्ति होगी?

# पू० प० पूर्ववृद्ध " " " "

संसार अनादि है। जिस समय जो भी पुरुष बाजपेयादि के अनुष्ठानों में प्रवृक्ष होंगे,
उससे पहिले भी वाजपेयादि का अनुष्ठान भवश्य ही हो चुका रहता है। अतः वाजपेयादि
के तत्कालिक प्रनुष्ठाता की वाजपेयादि में जो प्रवृत्ति होती है, वह अपने से पूर्व के शिष्टों
की वाजपेयादि को प्रवृत्ति से स्वर्ग की उत्पत्ति निर्धीत होने पर ही होती है। इस प्रकार
पूर्ववृद्ध की प्रवृत्ति से वाजपेयादि में स्वर्गजनकृत्व का प्रमुमान होता है। इस प्रमुमान के
बाद ही वे वाजपेयादि के प्रमुष्ठानों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग की कल्पना में
प्रन्योग्यायय दोष नहीं है।

## सि॰ प॰ न, ग्रन्धपरम्परा \*\*\* \*\*\*

इस प्रकार की परम्परा को ही 'अन्धपरम्परा' कहते हैं। प्रधांत जिस प्रकार किसी अन्धपुरुष को उठकर जाते देख कर विना समभे बूंभे कोई दूसरा पुरुष उसके पीछे चले, एवं उस दूसरे पुरुष को देखकर कोई तीसरा पुरुष मी उसी तरफ चले। इस प्रकार की गमन परम्परा जैसे कि अप्रामाणिक है, उसी प्रकार केवल वाजपेशादि के पूर्व प्रमुख ताओं को देखकर ही प्राचुनिक अनुखाताओं की प्रदृष्टा भी अप्रमाणिक ही होगी।

विशिष्टादृष्टवशात् कदाचित् कस्यचिदेवंविष्ठमपि सुखं स्यादिति नास्ति विरोधः, तन्निषेषे प्रमाणाभावादिति चेत्; तुल्यमितरत्रापि ।

ग्रत्रापि प्रयोगः यः शब्दो यत्र वृद्धेरसित वृत्त्यन्तरे प्रयुज्यते स तस्य वाचकः, यथा स्वर्गशब्दः सुख विशेषे प्रयुज्यमानस्तस्य वाचकः।

### विशिष्टादृष्टवशात् " " " "

दूसरी बात यह है कि एक जातीय कार्यों की उत्पत्ति विभिन्न कारणों से हो सकती है। जैसे कि विद्धार्त जातीय एक विद्धा व्यक्ति की उत्पत्ति कभी तृग से एवं दूसरी बिद्ध की उत्पत्ति काष्ठ से होती है। इसी प्रकार घनादि लौकिक साघनों के साध्य लौकिक सुख के समानजातीय लौकिक सुख भी कदाचित् वाजपेयादि जन्य 'विशिष्ठ पुण्य' से भी उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार वाजपेयादि के खनुष्ठान वैकल्यिक हो जायगे। यदि तज्जातीय किसी सुख ज्यक्ति की उत्पत्ति किसी दूसरे कारण से भी हो सकती है, हो फिर यह आवश्यक नहीं है कि वाजपेयादि का अनुष्ठान अवश्य किया जाय।

## पू० प० तन्निषेघे ... ... ...

'विशेष प्रकार का ग्रलोकिक सुख स्वर्ग शब्द का अर्थ नहीं है' इसका निषेधक मी तो कोई प्रमाण नहीं है। अतः प्रतिषेधक के अमाव से ही उसकी सिद्धि हो जायगी।

### सि॰ प॰ तुल्यम् \*\*\* -- \*\*\*

यही बात तो 'ईश्वर' शब्द के प्रसङ्घ में भी कहा जा सकता है कि 'सर्वज्ञ पुरुष ईश्वर शब्द का वाच्य है' इसका निषेषक कोई प्रमाण उपलब्ब नहीं है, अतः सर्वज्ञत्व विशिष्ठ पुरुष ही 'ईश्वर' पद के अर्थ हैं। इस प्रकार से गृहीत शक्तिक 'ईश्वर ईशानादि' पदों के द्वारा भी 'परमेश्वर' की सिद्धि हो सकती है।

#### सि० प० ग्रत्रापि ... ...

इस प्रकार कथित युक्तियों से निष्यम्न अनुमान का प्रयोग निम्निखित क्रम से जानना चाहिये।

पर्यात् जिस शब्द की जिस अर्थ में लक्षणा प्रमृति किसी वृत्ति के न रहने पर मी वृद्धगण यदि उ. शब्द का प्रयोग उस अर्थ में करते हैं तो यह समझना चाहिये कि अवस्य ही वह शब्द उस अर्थ का वाचक है। अगर ऐसा हो अर्थात् 'ईश्वर' पद का कोई अर्थ ही नहीं रहे, तो सार्थक शब्दों के उपयुक्त समूह स्वरूप 'ईश्वर' पद का जो व्यवहार मूरिशः देखा जाता है, वह अनुपपन्न हो जायगा। अतः 'ईश्वर' पद अवस्य ही सार्थक है। वृद्धों ने

प्रयुज्यते चार्यं जगत्कर्तरीति । ग्रन्थथा निरथंकस्वप्रसंगे सार्थंकपदकदम्ब-समभिव्याहारानुपपत्तिरिति । एतेन रुपेद्रन्द्रोमहेन्द्रादिदेवताविशेषवाचका व्याख्याताः ।

श्रिप च-अस्मत्पदं लोकवहेदेऽपि प्रयुज्यते । तस्य च लोके नाचेतनेब्वन्य-तमदर्थः, तत्र सर्वथेवाप्रयोगात् । नाप्यात्ममात्रमर्थः, परात्मन्यपि प्रयोगप्रसंगात् । श्रिप तु यस्तं स्वातन्त्रयेणोच्चारयित तमेवाह । तथैवान्वयव्यतिरेकाभ्यामवसायात् । ततो लोकव्युत्पत्तिमनतिक्रम्य वेदेऽप्यनेन स्वप्रयोक्तैव चक्तव्यः । श्रन्यथा-ऽप्रयोगप्रसंगात् ।

जगत कर्रा को समझाने के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया है। इस अनुमान का बोधक यह वाक्य निष्यन्त होता है—ईश्वरादि पदं जगत्कर्तृवाचकम्, असित वृत्यन्तरे वृद्धस्तत्र प्रयुज्यमानस्वात् स्वर्गादिपदवत् ।

इस प्रकार 'क्द्रस्त्र्यम्बकः' इत्यादि वाक्यशेषों के अनुसार क्द्र, उपेन्द्र, महेन्द्र, प्रभृति शब्दों को भी विशेष प्रकार के देवतायों का वाचक समझना चाहिये।

'पद' हेतु के द्वारा ईश्वर के अनुमान का दूसरा प्रकार यह है कि वेदों में प्रयुक्त 'अस्मत्' घड्द स्वरूप विशेष 'पद' के द्वारा मी 'ईश्वर' की सिद्धि की जा सकती है। क्योंकि छौकिक वाक्यों की तरह वैविक वाक्यों में मो 'अस्मत्' घड्द का प्रयोग देखा जाता है। इस प्रसङ्घ में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद वाक्यों में प्रयुक्त 'अस्मत्' घड्द का कौन सा अभिषेय अर्थ है ? अनेतन (जह) घटादि में से कोई मो 'अस्मत्' घड्द का अर्थ हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी अनेतन वस्तु को समझाने के छिये 'अस्मत्' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता है। 'अस्मत्' घड्द 'केवल आत्मा' छप चेतन का भी वाचक नहीं है, यदि ऐसा हो तो फिर दूतरे की आत्मा को समझाने के छिये भी 'अस्मत्' घड्द का प्रयोग होने छगेगा। किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। अता केवल आत्मा भी 'अस्मत्' घड्द का प्रयोग होने छगेगा। किन्तु ऐसा कभी नहीं होता। अता केवल आत्मा भी 'अस्मत्' का वाच्य नहीं हो सकता। अता स्वतन्त्र छप से अस्मत् घड्द का उच्चारण करनेवाले पुरुष ही 'अस्मत्' घड्द के वाच्य अर्थ है। क्योंकि अन्वय एवं व्यतिरेक से इसी प्रकार की 'अवगति' निष्यन होती है। अर्थात् जहां स्वतन्त्र छप से उच्चारण करने वाले को स्वयं अपने को ही समझाना इष्ट रहता है, वहीं अस्मत्' घड्द का प्रयोग देखा जाता है, अन्यत्र नहीं।

इस लोकिक ब्युत्पत्ति के अनुसार यह निष्यन्त होता है कि वेदवाक्यों में प्रयुक्त 'प्रस्मत्' शब्द का धर्ष भी स्वतन्त्र रूप से उसके उचवारण करने वाले पुरुष ही हैं। न च यो यदोच्चारयित वैदिकमहंशब्दं स एव तदा तस्यार्थं इति युक्तम्।
तथा सित 'मामुपासीत' इत्यादौ स एवोपास्यः स्यात्। 'ग्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः
सबै प्रवर्तते' इत्युपाध्यायशिष्यपरम्परैवात्मन्यैश्वयं समिधगच्छेत्। तथा च उपासनां
पत्युन्मत्तकेलिः स्यात्। लोकव्यवहारश्चोच्छिद्येत्। यस्मान्नानुवक्ताऽस्य वाच्यः।
प्रापि तु वक्तेवेति स्थिते प्रयुज्यते—वेदे ग्रस्मच्छब्दः स्वप्रयोकतृवचनः, ग्रस्मच्छब्दस्वाङ्गोकवदिति।

एवमन्येऽपि यः कः स इत्यादिशब्दा द्रष्टव्याः । तेषां बुद्धचपक्रमप्रश्नपराम-र्शाद्यपहितमर्यादस्वात् । तस्य च वक्तुधमंत्वात् ।

पू० प० न,च \*\*\* \*\*\*

जिस समय जिस पुरुष के द्वारा 'अस्मत्' घटित वेद वाक्यों का उचवारण होता है, वही पुरुष उस समय उस 'ग्रस्मत्' शब्द के अर्थ हैं। ग्रतः वेदस्य ग्रस्मत् शब्द के स्वतन्त्र उचवारियता रूप परमेश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। सि॰ प॰ तथा सित \*\*\* \*\*\* \*\*\*

खगर उक्त सिद्धान्त स्वीकार करें तो 'अस्मत्' शब्द से युक्त 'मामुपासीत्' इस वाक्य के द्वारा उपासक स्वयं अपनी ही उपासना करने लगेगा। एवं 'अहं सर्वस्य' इत्यादि वाक्य से विस अलौकिक ऐश्वयं का प्रतिपादन होता है, वह वेदों के अध्यापक एवं उनकी शिष्य परम्परा की ही समझी जायगी। फल्लतः 'अस्मत्' शब्द का यह अर्थ उपासना को उन्मत्त की क्रीड़ा में ही परिणत कर देगा। इस लिए 'अनुवक्ता' अर्थात् अञ्यापक से पढ़कर वाद में वेदों का उच्चारण करने वाले पुरुष वेदस्य 'अस्मत्' शब्द के अर्थ नहीं हो सकते। किन्तु जिस प्रकार लोक में स्वतन्त्र उच्चारियता ही अस्मत् शब्द का अर्थ होता है, उसी प्रकार वेदस्थ 'अस्मत्' शब्द के प्रसक्त में मी जानना चाहिए।

इससे यह अनुमान निष्मन्न होता है कि 'वेदस्थास्मच्छन्दः स्वप्रयोक्तृवाचकः अस्मच्छ-ब्दत्वात् स्नोकिकास्मच्छन्दवत् ।

इसी प्रकार वेदस्य 'यः, कः, सः, इत्यादि शब्दों से भी ईश्वर की सिद्धि जाननी चाहिये ।

अर्थात् वका की बुद्धि की उपक्रमस्थ वस्तु 'यत्' शब्द का अर्थ है, उसी उपक्रमस्थ वस्तु का 'तत्' शब्द से उपसंहार होता है। वदों में भी 'यत्' शब्द के अनेक प्रयोग हैं, उन वैदिक 'यत्' शब्द का अर्थ भी वक्ता की बुद्धि की उपक्रमस्य वस्तु ही है। क्योंकि वह भी 'यत्' शब्द ही है। 'वेदवाक्यवटको यच्छ्व्द्रा उच्चारित बुद्ध युपक्रमविषयवाचकः 'यत्' शब्द्रश्वात् क्रीकिक्यच्छ्व्रवत्''।

बुद्धचपक्रमो हि प्रकृतत्वम्, जिज्ञासाऽऽविष्करण्ञ्च प्रश्नः, प्रतिसन्धानक्र परामशं इति । एवक्च संशयादिवाचका भ्रप्युन्नेयाः । न च जिज्ञासासंशयादयः सर्वज्ञे प्रतिषिद्धा इति युक्तम् ।

एवं वेद वाक्यों में 'किम्' शब्द का भी प्रचुर प्रयोग प्राप्त होता है। 'किम्' शब्द का अर्थ है 'प्रथन'। जिज्ञासा का प्रकाशन ही 'प्रथन' है। प्रकृत में यह जिज्ञासा 'किम्' शब्द के उच्चारियता पुरुष में रहनेवाको जिज्ञासा ही हो सकती है। कोग अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिये ही 'किम्' शब्द का प्रयोग भी करते है। अत। वेदों में 'किम्' शब्द का प्रयोग भी उसके आदि उच्चारियता की जिज्ञासा के बोच के लिए ही किया गया है। अतः वेदस्य 'किम्' शब्द के अर्थ में निविष्ट जो 'जिज्ञासा' है, उस जिज्ञासा का भाश्रय कोई पुरुष अवश्य हैं। वहीं पुरुष 'प्रमेश्वर' शब्द से प्रसिद्ध हैं।

इसी प्रकार 'तत्' शब्द का अर्थ है प्रतिसन्वान अर्थात् स्मरण का विषय। इस स्मरण को भी 'तत् शब्द के प्रयोक्ता की प्रात्मा में रहनेवाला स्मरण ही होना चाहिये। 'तत्' शब्द का प्रयोग करनेवाला पुरुष 'यत् शब्द के द्वारा पूर्वानुभूत विषयक 'स्मरण के विषय को ही 'तत्' शब्द से व्यक्त करता है।

वेदों में भी 'तत् शब्द का प्रचुर प्रयोग है। वेद वक्ता का स्णरण ही उस 'तत्' शब्द का भी अर्थ है। प्रतः इस स्मृति का आश्रय परमेश्वर ही हो सकते हैं, अस्मवादि नहीं।

इसी प्रकार लोक में यह देखा जाता है कि संगय के वाचक विमंगादि गड़दों का जहाँ प्रयोग होता है, वहाँ उस शब्द से उच्चारणकर्ता पुरुष में होने वाले संगय के बोध को ही उत्पन्न करता है। अतः वेदस्य संगय वाचक पद भी उसके आदि उच्चारण करने वाले पुरुष में होने वाले संगय का ही बोधक है। इस संगय का प्राथय परमेश्वर को छोड़कर दूसरे नहीं हो सकते। अतः वेदस्य संग्यादि वाचक पदों से भी ईश्वर का धनुमान किया जा सकता है।

न च जिज्ञासा संशयादयः ... ...

जो विषय यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं रहता है, उसी विषय का संशय एवं उसी विषय की जिज्ञासा होती है। परमेश्वर चूंकि सर्वज्ञ हैं, अतः उन्हें समी विषय यथार्थ रूप से ही ज्ञात हैं। इसिलये ईश्वर में जिज्ञासा अथवा संशय का होना संमव ही नहीं है। अतः वेदों के उच्चारियता परमेश्वर यदि सर्वज्ञ हैं, तो उनमें संशयादि नहीं रह सकते। यदि उनमें संशयादि की सत्ता मानेंगे तो उन्हें सर्वज्ञ नहीं माना जा सकता। शिष्यप्रतिबोधनायाहां याँत्वेनाविरोधात्। 'को धर्मः, कथं लक्षणकः' इत्यादिभाष्यवदिति।

एतेन घिगहो बत हन्तेत्यादयो निपाता व्याख्याताः ॥ ६ ॥ प्रत्ययादपि । लिगादिप्रत्यया हि पुरुषघौरेयनियोगार्था भवन्तस्तं प्रति-पादयन्ति । तथाहि

> प्रवृत्तिः कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यतस्य सा । तज्ज्ञानं विषयस्तस्य विधिस्तज्ज्ञापकोऽथवा ॥ ७ ॥

सि॰ प॰ शिष्यप्रतिबोधनाय ... ...

शिष्यों को समझाने की सुविधा के लिये सर्वज्ञ को भी 'आहार्य' संशय हो सकता है। खैंसे कि स्वयं भाष्यादि के रचियताओं को एक कोटि का निश्चय रहने पर भी वे 'को धर्मं। ? कि लक्षणकः? (शाबर भाष्य का खादि) इत्यादि संशयबोधक वाक्यों का प्रयोग करते. हैं। खतः परमेश्वर को सभी विषयों का यथार्थ ज्ञान रहने के कारण किसी भी विषय का खनाहार्य संशय यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी आहार्य संशय उन्हें भी हो सकता है। तस्मात् तद्गत बाहार्य संशय के बाचक ही वेदस्य संशयादि पद के बोधक हैं। एतेन बिगहों \*\* \*\* \*\*\*

इसी प्रकार वेदों प्रयुक्त धिक् महो, बत हन्त प्रभृति निपातों के द्वारा भी परमेश्वर की सिद्धि की जा सकती है ।

सि॰ प॰ प्रत्ययादिप --- ---

विधि 'प्रत्यय' से भी ( सर्वज्ञ ईश्वर परमेश्वर का अनुमान करना चाहिये ) क्योंकि वैदिक लिङ्ग प्रत्यय एवं उसके समान लोट्, तब्य सभी प्रत्यय पुरुष के नियोग के वाचक हैं, भता विधि 'प्रत्यय' भी ईश्वरानुमान का एक हेतु है। र

<sup>1.</sup> धर्यात् 'धिक्' शब्द का अर्थ है 'गई गा'। 'अहो' शब्द विस्मय का वाचक है। 'वत्' शब्द से 'खेद व्यक्त होता हैं 'इन्स' शब्द से 'अनुशय' का बोध होता है। इन शब्दों का लोक में प्रचुर प्रयोग है। छोक में इन शब्दों से वक्तृगत गहादि का ही बोध होता है, अतः वेदों में जो पे 'धिक्' प्रमृति शब्द प्रयुक्त है, उनसे वेदों के स्वतन्त्र उच्चायित् पुरुषगत गहादि का बोध ही उचित है। सस्मात् एक शब्दों के गहादि अर्थों के आअय ही परमेदशह हैं।

न्यादिषि इस हेतु वाक्य के आगे 'साध्यो विश्वविद्ययः' इस स्तवक के प्रथम श्लोकस्य प्रतिज्ञा वाक्य का अध्याहार समक्ता चाहिये। प्रकृत 'प्रत्ययाद्' इस वाक्य के द्वारा 'प्रस्थय' पद के कथित विश्वास' क्ष्य अर्थ से मिल 'लिकप्रत्यय' क्ष्य प्रत्य की स्वा के द्वारा अससे हैं अर विषयक अनुमानास्तर की स्वना दी गयी है।

प्रवृत्तिः कृतिरेवात्रः ः ः ः ः ( इलोक )

'धत्र' अर्थात् विधि के निरूपण में 'प्रवृत्ति' शब्द का 'कृति ही अर्थ है। रे सा चेच्छातः " " जापकोऽथवा

प्रवृत्ति स्वरूप यह 'कृति' 'इच्छा' से प्रर्थात् कृति विषयिणी 'इदं कृत्या साध्यामि' इस कृतिसाध्यत्वप्रकारिका इच्छा स्वरूप चिकीर्षा से उत्पन्न होती है। यह चिकीर्षा 'इदं मत्कृतिसाध्यम्' इस आकार के कृतिसाध्यत्व रूप कार्यत्व प्रकारक ज्ञान एवं इष्टसाधनत्व प्रकारक ज्ञान इन दोनों से उत्पन्न होती है। क्रमशः इन दोनों ज्ञानों में विषय होने वाले कृतिसाध्यत्व एवं इष्टसाधनत्व हो 'विधि' हैं, अर्थात् 'विधि प्रत्ययार्थ' है। अथवा 'तज्ज्ञापक' अर्थात् इष्टसाधनत्व का ज्ञापक (धात्तामिप्राय) ही 'विध्यर्थ' है।

कोक में खिक प्रत्यय से 'आप्तेष्छा' का ही बोध होता है। अतः वेदस्य 'ज्ञाड्यात्' प्रमृति पदों में प्रयुक्त लिक प्रत्यय का अर्थ मी आप्तेष्छा ही है। यस 'आप्तेष्छा का आश्रय अस्मदादि नहीं हो सकते। अतः वैदिक लिक प्रत्यय के अर्थ आप्तेष्छा के आश्रय रूप में भी ईश्वर की सिद्धि समक्षनी चाहिये। (१) वैदिकाः लिकादि प्रस्ययाः आप्तेष्छावाचकाः लिकादि प्रस्ययत्य कोकिक किकादि प्रस्ययवद् (२) वैदिक लिक प्रत्ययार्थां के किवादि प्रस्ययार्थां के वाद अस्मदादि में उक्त इष्छा के बाध के कारण अर्थतः ईश्वर की सिद्धि हो जाती है।

शर्थात् 'बाबा प्रवृत्तिरिच्छ्रैव' इस प्रसिक्षि के बस से युवि 'प्रवृत्ति' शब्द इच्छा का ही वाचक है। किन्तु विधि के अर्थ प्रवृत्ति को यदि इच्छा रूप मानेंगे, तो केवल "अग्निहोन्नादि की इच्छा से 'अग्निहोन्नं जुहुयात्' यह विधिवाक्य चरितायं हो जायगा। जिस से बहुवित्त एवं बहु आयास से सिक्ष होनेवाले यागानुष्ठान की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। फलता उक्त विधायक वाक्यों में 'अननुष्ठानायति' रूप अप्रामे अप की आपत्ति होगी। यदि प्रकृत में प्रवृत्ति को कृति रूप मानते हैं, तो फलता विधा प्रत्यय का अर्थ होता है 'कृति'। जिससे उक्त होष का उद्धार हो जाता है। क्योंकि 'कृति' फलपर्यवसायिनों है। अर्थात् फलोत्पाविका है। कृति में यह फलपर्यवसायिन ते हैं आ सकता, अवतक कि यागादि का अनुष्ठान न हो। अतः विधि प्रकरण में 'प्रवृत्ति' शब्द का अर्थ 'कृति' ही है।

प्रवृत्तिः खलु विधिकार्या सती न तावस्कायपिरस्पन्दमात्रम्, 'ग्रात्मा ज्ञातव्य' इत्याद्यव्यापनात्। नापीच्छामात्रम्, तत एव फलसिद्धी कर्मानारम्भ-प्रसंगात्। ततः प्रयत्नः परिशिष्यते। ग्रात्मज्ञानभूतदयादाविप तस्याभावात्। तदुक्तम् 'प्रवृत्तिरारम्भः' इति। सेयं प्रवृत्तियंतः सत्तामात्रावस्थितात् नासौ विधिः। तत्र शास्त्रवैयर्थात्। ग्रप्रतीतादेवं कृतिरचत् प्रवृत्तिसिद्धी तत्प्रत्यायनार्थं तदम्यर्थनाभावात्।

सि० प० प्रवृत्तिः खलुः ः ः ः

यह सभी मानते हैं 'विधि' प्रत्यय के ज्ञान के बाद प्रवृत्ति होती है, अतः विविप्रत्यय का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है। इस लिये प्रवृत्ति विधि ज्ञान का कार्य है। प्रष्टव्य यह है कि जो 'प्रवृत्ति' विधिष्रत्यय' के ज्ञान से उत्पन्न होती है, वह कौन सी वस्तु है ?

केवल शरीर की क्रिया को प्रकृत में 'प्रवृत्ति' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधि प्रस्थय के समानार्थक 'तव्य' प्रस्थय से निष्पंन 'ज्ञातव्य' प्रभृति पदों से निष्पंन 'आत्मा-ज्ञातव्य' इस पद में प्रयुक्त विधि प्रस्थय के अर्थ में शरीरक्रियात्व रूप प्रवृत्ति का लक्षण अव्याप्त हो जायगा। क्योंकि आत्मज्ञान के स्त्रिये किसी शारीरिक क्रिया का अनुशासन उक्त वाक्य से नहीं किया जाता।

केवल 'इच्छा' को ही प्रकृत में 'प्रवृत्ति' नहीं कह सकते, ऐसा स्वीकार करने पर अग्निहोत्रादि के अनुष्टान ही लुप्त हो जांयगे, क्योंकि 'अग्निहोन्नं जुहुयात्' इत्यादि विधिवाक्य अग्निहोत्रादि की इच्छा मात्र से चरितार्थ हो जांयगे।

अत: विधिज्ञान रूप कारण के कार्य एवं प्रयत्न स्वरूप 'प्रवृत्ति' ही केवल ऐसी वस्तु है जिसकी विधि प्रत्येय का ग्रंथी मानने से 'आत्मा ज्ञातक्यः, मूते दया विधेया' इत्यादि वाक्यों के प्रयों में शरीरिक्रियात्व स्वरूप चेष्ठात्व के न रहने पर भी 'विष्यर्थ' के लक्षण की अव्याप्ति नहीं होती है। शरीर में क्रिया के न रहने पर भी ग्रात्मज्ञान अथवा भूतदया के अनुकूल प्रयत्न की उत्पत्ति में कोई बांचक नहीं है।

इसी लिये महाँच गोतम ने 'प्रवृत्तिवाग्बुद्धिवारीरारम्मा' (१।११७) इस सुत्र के बारा 'आरम्म' को ही 'प्रवृत्ति' की संज्ञा दी है। इस 'आरम्म' शब्द का अर्थ है 'प्रत्न'। विष्यर्थ रूप इस प्रवृत्ति प्रयवा परन की उत्पत्ति किसी जायमान वस्तु से ही होती है, स्वरूपसत् किसी वस्तु से नहीं। यदि स्वरूपतः किसी वस्तु से ही उक्त प्रयत्ने की उत्पत्ति मानी खाय, उसके लिये उक्त वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा न हो तो फिर उस बस्तु के ज्ञान के किये शास्त्र की माराधना व्यर्श हो जायगी। फुलतः किसी वस्तु की सत्ता मात्र से अग्निक

न च प्रवृत्तिहेतुजननाथं तदुपयोगः, प्रवृत्तिहेतोरिच्छाया ज्ञानयोनिस्वात् ज्ञानमनुस्पाद्य तदुस्पादनस्याशक्यत्वात् । तस्य च निरालम्बनस्यानुस्पत्तेरप्रवर्त्तंकःवाच्च नियमकाभावात् । तस्माद्यथाज्ञानं प्रयत्नजननीमिच्छां प्रसूते, सोऽयंविशेषस्तज्-ज्ञापकोऽयंविशेषो विधिः, प्रेरणा, प्रवर्त्तना, नियुक्तिः, नियोगः, उपदेश इम्यनयन्तिर-मिति स्थिते विचार्यते ।

होत्रादि की प्रवृत्ति को स्वीकार करने पर 'प्रिनिहोत्रं जुहुयात' इत्यादि शास्त्र ही व्यर्थ हो जायगे। श्रे अतः कोई ऐसा ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, जिसकी उत्पत्ति विचिवास्य के द्वारा होती है।

# पू॰ प॰ न च प्रवृत्तिहेतु ... ... ---

कोई अज्ञायवस्तु ही ज्योतिष्टोमादि की प्रवृत्ति का कारण है। इस 'अज्ञायमानवस्तु' की जरपत्ति (ज्ञायमान) शास्त्र से होती है। अतः प्रवृत्तिसंपादन में शास्त्र मले ही साक्षात् आवश्यक न हों, किन्तु परम्परया शास्त्र की अम्यर्थना आवश्यक है।

## सि॰ प॰ प्रवृत्ति हेतोः " - - "

'कृति' स्वरूपा इस प्रवृत्ति का कारण है इच्छा। इच्छा की उत्तरित ज्ञान से होती है। अतः शास्त्र यदि 'कारण' के संपादन के द्वारा उक्त 'प्रवृत्ति' का सहायक होगा, तो वह कारण 'ज्ञान' रूप हो हो सकता है। चूं कि ज्ञान कमो निविषयक नहीं होता, अतः निविषयक ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं हो सकता। ज्ञान अनेक है, अतः परस्पर भिन्न है। इस लिये विषय ही ज्ञानों में भेद के नियामक हैं। यदि ऐसा न माने तो 'घटमानय' इस वाक्य से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा 'पटानयन' को प्रवृत्ति होने लगेगी।

इष्टसाधनत्य एवं कृतिसाध्यत्व इन्हीं दोनों विषयों का ज्ञान उस इच्छा को उत्पन्न करते हैं, जिस इच्छा से कथित कृति स्वरूपा प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रवृत्ति कारणोभूत ज्ञान के इष्टसाधनत्व एवं कृतिसाध्यत्व ये ही दोनों विषय विधि प्रत्यय के अर्थ हैं।

<sup>1.</sup> कहने का श्रमिश्रय यह है कि उपोतिष्टोमादि यागों की प्रमारमक प्रतीति केवल शास रूप प्रमाण से ही होती है। इसी लिये इन्हें 'शास्त्रैकसमिषगम्य' कहते हैं। उक्त शब्द प्रमाण से जब उपोतिष्टोमादि का ज्ञान हो जाता है, इसके बाद ही लिख के प्रतिसम्भान से उन उपोतिष्टोमादि के प्रमुक्त प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। यदि ज्ञायमान किसी वस्तु से शक्त प्रवृत्ति न होकर स्वरूप सत् किसी वस्तु से ही प्रवृत्ति की उश्पत्ति हो, तो श्रमिहोत्रादि को समक्तने के लिये लोग शास्त्रों के श्रम्पयन का क्लेश नहीं उठाते।

स हि कर्त्वमों वा स्यात्, कर्मंघमों वा, करण्धमों वा, नियोक्तृधमों वेति ? ंतत्र न प्रथम।—

# इष्टहानेर् ग्रनिष्टाप्तेर् ग्रप्रवृत्तेविरोधतः । ग्रसत्त्वात्प्रत्ययत्यागात्कर्तुंधर्मो न सङ्करात् ॥ ८॥

अथवा कथित इष्टसाधनत्व एवं कृतिसाध्यत्व स्वरूप विषयों की अनुमिति जिस 'म्रर्थ' से होती है, वह 'अर्ध' ही विधि प्रत्यय का 'अर्ध' है। यह अर्थविशेष' ही प्रेरणा, प्रवर्तना, नियुक्ति, नियोग, उपदेश प्रभृति शब्दों से व्यवहृत होता है। कथित उपदेशादि म्रथौं के 'कर्रा' ही परमेश्वर हैं।। ७।।

सा हिंगा गा ••• •••

इस प्रलोक में 'कर्तृवर्मों न' यह प्रतिज्ञा सूचक वाक्य है, जिसके आगे 'न विधिप्रश्ययार्थः' इतना अध्याहार कर देने से 'कर्तृ' धर्मों न विधिप्रश्ययार्थः' इस प्रकार का पूर्ण प्रतिज्ञा वाक्य निष्पन्न होता है। अविधिष्ठ सभी पञ्चम्यन्त पद हेतु के बोधक हैं। इष्टहानेः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

- (१) स्पन्द रूपः कर्तृषमीं न विष्यर्थः इष्टहाने: ।
- (२) " " " अनिष्टासे।। इस प्रकार प्रयम चरण का अन्वय समझना चाहिये।

पर्यात् नियोज्य पुरुष में रहनेवाले स्पन्द को यदि विध्यर्थ कहेंगे तो 'आत्मानं विजानीयात्' इत्यादि विधिवाक्यों से आत्मज्ञान में प्रयुत्ति की उपपत्ति नहीं होगी। क्योंकि यहां नियोज्य पुरुष में किसो स्पन्द की उत्पत्ति नहीं होती है। किन्तु वहां प्रयुत्ति 'इष्ट' है। यदि नियोज्य पुरुष गत स्पन्द को विधि प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो उक्त प्रयुत्ति स्वरूप 'इष्ट' की 'हानि' होगी। अर्थात् आत्मज्ञान की प्रयुत्ति के कारणीभूत अज्ञायमान वस्तु में स्पन्द स्वरूप विध्यर्थ के लक्षण के न रहने से प्रध्याप्ति रूप 'इष्टहानि' होगी। अत्य नियोज्य में रहनेवाले स्पन्द रूप धमं को विध्यर्थ नहीं माना जा सकता।

१. (विधि प्रत्यय के प्रेरणादि रूप अर्थ 'विशेष' के आश्रय के रूप में ईश्वर की सिखि तभी हो सकती है जब कि लिख् प्रत्यय के वे अर्थ ने वल 'नियोक्ता' में रहने वाले धमें ही हों। इस अवधारण के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि विधि-प्रत्यय के वे प्रेरणादि धमें निषोक्ता से भिन्न और किसी के भी न हों। अतः प्रतिवादिगण विधिप्रत्यय के उन धमों को जिन पदार्थों का धमें मान कर सण्डन करना चाहते हैं, उन सभी धमों के विध्यर्थत्व का उक्लेख पूर्वक क्याइन किया गया है।

एवं कथित स्पन्द को विष्यर्थ मानने में 'अनिष्टाप्ति' स्वरूप प्रतिव्याप्ति दोष भी हैं, क्योंकि 'ग्रामं गच्छित' इत्यादि वाक्यों से 'प्रवृत्ति' की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु वहाँ स्पन्द स्वरूप प्रवृत्ति के कथित कारण की सत्ता है।

धतः नियोज्य में रहनेवाले स्पन्द को विष्यर्थ नहीं माना जा सकता। ग्राप्रवृत्तेः · · · · · ·

(इस वाक्य के द्वारा यह दिखाया गया है कि नियोज्य में रहने वाला 'कृति' रूप धर्म विधि प्रत्यय का धर्ण इस लिये नहीं हो सकता कि नियोज्य पुरुष में कृति के रहते हुये मी विधिवाक्य को सुनने की प्रवृत्ति प्रवश्यम्माविनी नहीं है। क्योंकि लिख् से प्रतिरिक्त लट् प्रमृति दूसरे आख्यात् घटित वाक्यों के श्रवण से प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः यत्नार्थाक पद घटित कुछ वाक्यों के श्रवण के बाद जब प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं मो होती है, तो फिर यह कहना संभव नहीं है कि 'लिङ् चूँकि यत्न का बोधक है, अतः प्रवृत्ति का कारण है' अतः नियोज्य पुरुष में रहनेवाले 'प्रयत्न' (कृति) रूप धर्म को यदि विधि प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो विधिवाक्य को सुनने के बाद प्रवृत्ति अनुपपन्न हो खायगी।'

'विरोध' के कारण कर्ता में रहनेवाले इच्छा स्वरूप 'कर्तु धर्म' प्रर्थात् विकीर्षा को भी विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं कहा जा सकता।

(किन्तु इस प्रसङ्घ में मीमांसक कह सकते हैं कि यह सस्य है कि विषय मी प्रत्यक्ष का एक कारण है। किन्तु प्रकृत में जो इच्छा का ज्ञान होगा, वह लिङ्प्रत्यय स्वरूप छाडद से उत्पन्न होने कारण 'शाडदबोध' रूप होगा। ग्रतः इच्छा के प्रकृत ज्ञान में कारण विषया इच्छा स्वरूपविषय अपेक्षित ही नहीं होगा। इस लिये कथित विरोध दोष नहीं है। इसी समाधानामास का खण्डन 'ग्रसत्वात' इस हेंतुवाक्य से सुचित किया गया है।)

श्रा यद यह स्वीकार करें कि विधित्रस्यय के अर्थ के ज्ञान से चिकीर्था की अर्थित होती है, तो यह स्वीकार करना होगा कि प्रवृत्तिजनकी भूत इच्छा अर्थात् चिकीर्था के लिये विधित्रस्यय के अर्थ का ज्ञान अपेचित होगा। '६च्छा' को विधि प्रत्यय का अर्थ कहा गया है। इच्छा का ज्ञान इच्छा का मानसप्रत्यच इप ही होगा। विषय भी प्रत्यक्ष का कारण है। अता इच्छा को भी इच्छा के मानस प्रत्यक्ष हप ज्ञान का कारण मानना होगा। इस प्रकार इच्छा, अर्थात् चिकीर्था स्वरूप इच्छा, विषयर्थज्ञानजन्य होगी, एवं इच्छा का मानसप्रत्यक्ष स्वरूप ज्ञान इच्छा जन्य होगा। यदि इच्छा को विधित्रस्य का अर्थ मानें तो उक्तरीति से 'अन्योत्याअय' दोष आ पड़ेगा। यह 'अन्योत्याअय' दोष ही प्रकृत में 'विरोध' शब्द से अभिप्रेन है।

ग्रसत्त्वात् " का "

'विषय' परोक्षज्ञान का कारण नहीं हैं, प्रतः परोक्षज्ञान के अव्यवहितपूर्वक्षण में विषय की सत्ता का नियम अपेक्षित नहीं है। एवं इच्छा स्वरूपसत् (स्वयं हो) प्रवृत्ति का कारण है, प्रवृत्ति के उत्पादन में उसे अपने ज्ञान का साहाय्य आवश्यक नहीं है। इस स्थिति में यदि प्रवृत्ति के कारणीभूत इच्छा विषयक ज्ञान को शाब्दबोध रूप मानते हैं, तो इससे निष्यन होता है कि इच्छा के उक्त शाब्दबोध रूप ज्ञान से अव्यवहितपूर्वक्षण में इच्छा को सत्ता नियत नहीं है। किन्तु इच्छा के न रहने से प्रवृत्ति ही अनुपपन्न हो जायगी। प्रयात प्रकृत इच्छा विषयक ज्ञान को प्रवृत्ति रूप मानने के फल स्वरूप विषयक्षज्ञान ज्ञानित प्रवृत्ति से पूर्व इच्छा का नियमित रूप से रहना आवश्यक नहीं रह जाता। किन्तु इच्छा में प्रवृत्ति की कारणता निर्णीत है। प्रतः यदि इच्छा के प्रकृतज्ञान को शाब्दबोध स्वरूप मानेंगे तो विधि स्वरूप धव्द को सुनने के बाद प्रवृत्ति की उत्पत्ति प्रतियमित हो जायगी (कमी होगी कमी नहीं)।

प्रत्ययत्यागात् · · · · ·

(यदि इस पर मींमौसक यह कहें कि लिड़ प्रत्यय स्वतन्त्र रूप से ही इच्छा का उत्पादक है। अता लिड़ प्रत्यय को सुनने के बाद होनेवाली प्रवृत्ति से पहिले जो कारणीभूत इच्छा की अनुपपत्ति दिखलायी गयी है, वह ठीक नहीं है; इस का यह समाधान है कि—) इष्टसाधनस्व ज्ञान एवं कृतिसाध्यत्व ज्ञान इन दोनों में इच्छा की कारणता पहिले से ही गृहीत है। यदि केवल लिड़ प्रत्यय से ही इच्छा की उत्पत्ति हो, तो इससे यह निष्पन्न होगा कि इष्टसाधनत्वादि के जानों के बिना भी इच्छा की उत्पत्ति होती हैं, जो व्यतिरेक व्यभिचार स्वरूप है। अतः लिड़ प्रत्यय से इच्छा (चिकीषी) की उत्पत्ति मानेंगे तो इष्टसाधनत्वादि विषयक ज्ञानों में जो इच्छा को कारणता सर्व सिद्ध है, वह विषटित हो जायगी। विषयक ज्ञानों में जो इच्छा को कारणता सर्व सिद्ध है, वह विषटित हो जायगी।

(इस प्रसङ्घ में मीमांसक कह सकते हैं कि सुख एवं दुःख का अभाव ये दो ही 'फल' शब्द के मुख्यार्थ हैं। द्रव्य, स्त्रों, पशु प्रभृति चूं कि उक्त मुख्य फलों के सम्पादक हैं, पतः उन में भी 'फल' शब्द का गौण प्रयोग होता है। 'फल' के कारण हैं 'उपाय'। कार्य की इच्छा से कारण की इच्छा उत्पन्त होती है। इच्छा का कारण है 'ज्ञान'। अतः 'सुख' स्वरूप 'फल' के ज्ञान से सुख की इच्छा उत्पन्न होती है। एवं सुख स्वरूप फल की इच्छा से यागादि उपायों की इच्छा उत्पन्न होती है।

<sup>1. &#</sup>x27;प्रत्यय' में भर्थात् ज्ञान में बो इच्छा की कारणता है, उसको छोड़ देना होगा।

स हि न स्पन्द एव, ग्रात्मानमनुपश्येदित्याद्यव्याप्तेः। 'ग्रामं गच्छति' इत्यादावतिव्याप्तेश्च। नाऽपि तत्कारगां प्रयत्नः, तस्य सर्वाख्यातसाधारगात्वात्।

लिङ् प्रत्यय का श्रवण जिस समय होता है, उस समय सुख विषयक ज्ञान का लिङ् प्रत्यय से अतिरिक्त कोई अन्य उत्पादक कारण वहाँ उपस्थित नहीं रहता। अता लिङ् से ही सर्वप्रथम सुखविषयकज्ञान उत्पन्न होता है, उससे सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके बाद जाकर यागादि जो सुख के उपाय है, ति द्विषयिणी चिकीषों रूपा इच्छा उत्पन्न होती है। इस कम से विधिवाक्य में ज्ञान स्वरूप क्यापार के द्वारा प्रवृत्ति की प्रयोजकता सिद्ध की जा सकती है। अता चीकीषों रूप इच्छा (कर्तृ धर्म) को विधि प्रत्यय का अर्थ मानने से जो 'प्रत्ययत्यागात' इत्यादि से दोष दिया गया है, वह सङ्गत नहीं है। इस का यह समाधान है कि) सुखादि फलों के लिये यागादि उपायों में जो प्रवृत्ति होती है, उसका कारण है, यागादि उपायों को सुखादि इष्टों का साधन समझना (उपाय निष्ठ इष्टसाधनत्व का ज्ञान)। अता इष्टसाधनत्व के ज्ञान में प्रवृत्ति का नियतपूर्ववित्तत्व (कारणत्व) प्रवश्य बल्कृत है। अता इष्टसाधनत्व के ज्ञान में प्रवृत्ति का नियतपूर्ववित्तत्व (कारणत्व) प्रवश्य बल्कृत है। अता इष्टसाधनत्वज्ञान से उत्पन्न होनेवाली चीकीषों में प्रवृत्ति की कारणता को स्वीकार करना अनावश्यक है। फलता 'चिकीषों' अन्यश्वासिद्ध है, प्रवृत्ति का कारण नहीं।

सि॰ प॰, स हि " " " ( इष्टहाने। )

यदि कर्ता में रहनेवाले स्पन्द रूप धर्म को लिङ्प्रस्यय का अर्थ मानेंगे तो 'आत्मा-नमनुपश्येत्' इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त लिङ्प्रत्यय के अर्थ में उक्त स्पन्द रूप स्नमण की अध्याप्ति हो जायगी। क्योंकि उक्त विधिवाक्यों से किसी स्पन्द की प्रतीति नहीं होती है। स्नान्द्राप्ते \*\*\* \*\*\* \*\*\*

एवं 'ग्रामं गच्छति, इस वाक्यांश के द्वारा बोध्य कर्त्युगत स्पन्द में श्रितव्याप्ति मी हो जायगी। श्रतः कर्त्ती में रहने वाले स्पन्द रूप वर्म को लिक्ष्प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जाता है।

कत्ता में रहनेवाले स्पन्द के कारणीमूत यत्न (कृति) स्वरूप धर्म को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता। क्योंकि छट् प्रभृति अन्य आख्यात प्रत्ययों से भी प्रयत्न का बोध होता है। किन्तु छिड़ से भिन्न अन्य आख्यात से युक्त 'तण्डुलं पचित' इत्यादि वाक्यों से प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रतः छिड़्प्रत्यय में प्रवृत्ति की कारणता व्यभि-चरित हो जायगी। जिससे 'जुहुयात' इत्यादि विधिवाक्यों से प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी। ननु न सर्वत्र प्रयस्न एव प्रत्ययार्थः । करोतीत्यादी प्रकृत्यर्थातिरेकिग्एस्त-स्याभावात् । संख्यामात्राभिघानेन प्रत्ययस्य चरितार्थंत्वात् । ततो लिङ्गादिवाच्य एव प्रयस्न इति । न । कुर्यादित्यत्रापि तुल्यस्वात् ।

ननु -- ... ...

कृत् षातु का अर्थ है कृति (प्रयत्न)। यदि सभी आस्यातों को प्रयत्नार्थक मान लें तो 'करोति' पद में जो लट् स्वरूप आस्यात है, उसको भी यत्नार्थक मानना होगा। जिससे 'करोति' पद का उच्चारण पुनरुक्ति से दूषित हो जायगा। क्योंकि 'कृत्' घातु से 'यत्न' स्वरूप मर्थ पूर्वकृषित ही है। 'करोति' पद के 'कृत्' घातु स्वरूप प्रकृति के अर्थ 'यत्न' को छोड़कर कोई दूसरा यत्न उपस्थित नहीं है।

सि॰ प॰ न, कुर्यात्र ... ... ...

चक्त कथन उचित नहीं है, क्योंकि यत्न को यदि केवल लिङ्प्रत्यय का ही असाधारण अर्थ मान भी लें (अर्थात सभी अस्यातों का साधारण अर्थ न भी मानें ) तथापि 'कुर्यात' पर के प्रयोग में कथित युक्ति से पुनरुक्ति अनिवार्य होगी। क्योंकि इस स्थल में कुब् धातु के द्वारा पूर्व से ही यत्न कथित है। अतः यत्न के वाचक लिङ्क् प्रत्यय के प्रयोग का कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता है। इस स्थिय 'पुनरुक्ति' दोष के कारण से भी प्रयत्नों की यत्नार्यकता खण्डित नहीं हो सकती।

<sup>1. &#</sup>x27;स हि' इत्यादि गय सन्दर्भ से 'इष्ट्रानेरिन द्वाप्तेः' इस प्रथम चर्या की ब्याख्या की गयी है। 'नापि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'ध्रववृत्तेः' इस घंश की ब्याख्या की गयी है। इसके वाद के सन्दर्भ यान की विकर्णत्व के प्रसङ्घ के दीर्घ विचार के ज्ञापक हैं। पुनः आगे 'न च कि श्रुतिकाले' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'ध्रसत्वात्' यह वंश विवृत हुआ है। इस के आगे का 'न च कि डेव' का यह सन्दर्भ 'प्रत्यययागात्' इस घंश की ब्याख्या स्वस्प है। 'फलेच्छा तु' यहाँ से आरम्भ कर अन्त पर्यन्त के 'संदूरात्' इस अ'श की ब्याख्या की गयी है।

र. इस प्रसंग में प्रश्न हो सकता है कि इस स्थित में 'करोति' पर में जो 'तिप'
प्रत्य है, उसका क्या अर्थ है ? इस प्रश्न का यह उत्तर सुलभ है कि उक्त 'तिप्'
प्रत्यय केवल कर्ता में रहनेवाली संख्या के बोध से ही चरितार्थ हो सकता है। अतः
सभी बाद्यात परन के वाचक नहीं हैं, किन्तु लिक् प्रत्यय स्परूप आक्यात ही
यत्न का वाचक है। इस लिये यह कहना ठीक नहीं है कि" यत्न चूँ कि सभी
आक्यातों का साधारण अर्थ है, अतः लिक् प्रत्यय रूप आक्यात विशेष का असाधारण
अर्थ नहीं हो सकता, क्यों कि यत्न सभी अक्यातों का साधारण अर्थ नहीं है।

प्रयत्नमात्रस्य प्रकृत्यर्थंत्वेऽपि तस्य पराङ्गतापन्नस्य प्रत्ययार्थंत्वान्न तुल्यत्विमिति चेन्न । तथापि तुल्यत्वात् । न चेकस्य तद्वाचकत्वेऽन्यस्य तद्विपर्यंय ग्रापद्येत, एको हो बहव एषिषतीत्यादो व्यभिचारात् । तत्र हितीयसंख्येच्छादिकल्पने,

#### 

'कुर्यात्' पद में जो 'कुल्' घातु रूप प्रकृति है, उसका धर्य 'केवल प्रयत्न' है। किन्तु 'पराङ्गतापन्न प्रयत्न विशेष' अर्थात् कर्तां के सम्बन्ध से युक्त विशेष प्रकार का प्रयत्न, (कर्ण्यं सम्बन्धित्वविशिष्टप्रयत्नविशेष) अथवा घटादि कर्मकारकों के अनुकूल विशेष प्रकार के प्रयत्न (घटादिकर्मानुकूलत्वविशिष्टयत्नविशेष) 'कुर्यात्' पद में प्रयुक्त लिङ् प्रत्यय का 'अर्थ' हैं। इस प्रकार कुल् घातु स्वरूप प्रकृति के धर्य एवं लिङ् प्रत्यय के अर्थ, इन दोनों से यथाकथित विभिन्नार्थकता मान लेने पर दोनों में 'तुल्यार्थकता' से जो पुनरुक्ति दोष की आपत्ति दी गयी थी। उसका उद्धार हो सकता है।

## सि॰ प॰ न, तथापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त युक्ति से 'क्र' घातु' रूप प्रकृति एवं 'लिक्ड्' स्वरूप प्रत्यय इन दोनों में से प्रथम का सामान्य यत्नार्थक एवं दूसरे को प्रयत्न विशेषार्थक मान लेने पर भी दोनों में 'तुल्यार्थकत्व' की जो आपिता दी गयी थी, उसका उद्धार नहीं होता । क्योंकि यह नियम स्थमिचरित है कि 'प्रकृति' के द्वारा जिसका अभिवान हो 'प्रत्यय' के द्वारा उसका अभिवान 'कदापि' न हो । एकः, द्वौ, बहुवः, इत्यादि स्थलों में एक, द्वि, बहु स्वरूप प्रकृति के द्वारा भी एकत्व, द्वित्व एवं बहुत्व का अभिवान होता है, एवं सु, भ्रौ, जस् प्रभृति प्रत्ययों के द्वारा भी फ्रमधा 'एकत्व, द्वित्व एवं बहुत्व स्वरूप अर्थ का ही प्रतिपादन होता है।

कि वा 'एषिषति' इस पद में प्रयुक्त 'इष्' घातु स्वरूप प्रकृति के द्वारा 'इच्छा' का अभिघान होता है, एवं 'सन्' प्रत्यय के द्वारा भी इच्छा ही अभिहित होती है।

इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि—'यत्न' चू कि कुल् घातु रूप प्रकृति का अर्थ है, अतः 'प्रत्यय' स्वरूप लिङ्का अर्थ नहीं है।

# पूर पर तत्र द्वितीयसंख्येच्छादि ... ... ...

'एका हो, बहवा' इत्यादि स्थलों में विश्वित्र दो एकत्वादि संख्याओं का एवं 'एषिषित' इत्यादि स्थलों में दो विभिन्न इच्छाओं (पुत्रादि विषयिणी एक इच्छा, तदिच्छा विषयिणी दितीय इच्छा) की उपस्थिति होती है, अतः उन स्थलों में भी प्रकृति एवं प्रत्यय दोनों एक ही अर्थं के बोधक (तुल्यार्थंक) नहीं हैं। करोति, प्रयतते इत्यादावि तथा स्यात् । प्रत्येकमन्यत्र सामर्थ्यावधृती सम्मेदे तथा कल्पनायास्तुल्यत्वात् । 'रथो गच्छतीत्यादी' तदसम्भवे का गतिरिति चेत् ।

सि॰ प॰ करोति, प्रयतते ... ... ...

(कथित युक्ति से तुष्ट्यार्थकता का परिहार युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर समी आक्यातों को यत्नार्थक मान लेने पर जो) करोति, प्रयति इत्यादि स्थालों में 'पुनरुक्ति' की आपित्त दी जाती है, उसका मी उद्धार किया जा सकता है। अर्थात् 'करोति' पद में जो कुल बातु रूप प्रकृति है, उसका अर्थ है घटविषयक कृति एवं 'तिप्' प्रत्यय का अर्थ है, उस कृति की कृति। इस प्रकार प्रकृत्यर्थ कृति एवं प्रत्ययार्थ कृति दोनों में अन्तर कर के तुल्यार्थकत्व का वारण किया जा सकता है।

सि ० प० प्रत्येकस् --- --- ---

इसी प्रसङ्ग में दूसरा समाधान यह है कि 'करोति' पद में जो कृज् चातु स्वरूप प्रकृति है, एवं तिप् स्वरूप प्रत्यय है, उन में से प्रत्येक की शक्ति यदि ग्रहीत हो, एवं एकादि शब्द स्वरूप प्रकृति एवं सु भी प्रमृति प्रत्यय इन दोनों में से प्रत्येक की शक्ति एकस्व बिस्वादि संख्याओं में ग्रहीत हो, तो फिर यह सम्भव नहीं है कि कथित प्रकृतियों एवं प्रत्ययों का यदि साथ-साथ प्रयोग हो तो संख्याओं की उपस्थिति न हो। अत: कथित दोनों कृतियों एवं दोनों संख्याओं की उपस्थिति ववश्य होगी। किन्तु इतना ही होगा कि दूसरी कृति एवं दूसरी संख्याओं का अन्वय नहीं होगा। अथवा अन्वयबोध में मान नहीं होगा। फिर मी 'संभदे नान्यतरेवेयध्यंम' (एक ही कार्य के लिये दो कारणों का यदि 'सम्भेद' अर्थात समवाय उपस्थित हो, तो उन दोनों उपस्थितियों से एक कारण को अर्थ नहीं कहा जा सकता) इस न्याय से कथित प्रकृतियों एवं प्रत्ययों में से किसी एक के प्रयोग में वैयर्थ की आपत्ति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार दोनों में मुल्यार्थकरव की आपत्ति होने पर उससे होने वाले 'वैयर्थ दोष का नारण हो सकता है। सुतराम समी खब्यात 'कृति' के वाचक हैं।

पूर्ण पर रथो गच्छति ... -- ...

यदि सभी बास्यातों को कृत्यर्शक मान लें तो 'रथो गच्छित' इस वाक्य में प्रयुक्त को 'गच्छित' में तिप् प्रत्यय है, उसके कृति स्वरूप अर्थ का अन्वय 'रथ' रूप कर्ता में नहीं हो सकेगा। क्योंकि कृति चेतन का धर्म हैं, एवं रथ अचेतन पदार्थ है। अतः रथ स्वरूप अचेतन पदार्थ में कृति का अन्वय वाधित है। एवं बाक्यातार्थ का अन्वय कर्ता में ही होता है। इस छिये सभी बाक्यातों को यदि कृत्यर्थक मानें तो 'रथो गच्छित' में क्या 'गित' होगी ?

तन्तव। पटं कुर्वन्तीत्यत्र या। लोकोपचारोऽयमपर्यंनुयोज्य इति चेत्; तुल्यम्। लिङः कार्यंत्वे वृद्धव्यवहाराद्युत्पत्तौ सर्वं समझसम्। म्राख्यातमात्रस्य तु न तथेति चेन्न। विवरणादेरिप व्युत्पत्तेः। म्रस्ति च तिदह। कि करोति ? पचित, पाकं करोतीत्यर्थः इत्यादिदर्शनात्।

#### सि० प० तन्तवः \*\*\* \*\*\*

'तन्तवः पटं 'कुर्वन्ति' इत्यादि स्थलों में जो 'गति' पूर्वपक्षी की होगी, आख्यात मात्र को कृत्यर्धिक मानने वाले हमलोगों की भी 'रथो गच्छिति' इत्यादि स्थलों में वही 'गिति' होगी। १

### पू० प० लिङः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

पूर्व बृद्ध के द्वारा 'घटमानय' इत्यादि नाक्यों से प्रयोक्ता स्वयं घटादि के धानयन
में प्रवृत्त हुआ रहता है। अतः कार्यस्व में (कृति में) लिङ् प्रत्यय की शक्ति पूर्वग्रहीत है।
इसलिये लिङ्परयय में यत्नधाचकत्व इस धनुमान से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार मुझ से खूत
लिङ् पद इस लिये कार्यस्व का नाचक है कि कृति में लिङ् प्रत्यय की लक्षणादि किसी वृत्ति
के न रहने पर भी कृति को समझाने के लिये वृद्धों ने लिङ्परयय का प्रयोग किया है,
'तस्मात्' लिङ्परयय यत्न का ही नाचक है (लिङ्पदं यत्नवाचकंमसित वृत्यन्तरे वृद्धेस्तत्र
प्रयुज्यमानत्वात् मनदीयश्रुतलिङ्गदवत्।

किन्तु सभी छट्प्रमृति आस्यातों को यत्न का वाचक मानने में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। अतः छिड् प्रत्यय की यत्नार्थकता प्रामाणिक है, आस्यातमात्र की यत्नार्थकता प्रामाणिक नहीं है।

सि॰ प॰ न, विवरणादेः -- - --

जिस प्रकार 'वृद्धव्यवहार' शक्ति का ग्राहक है, उसी प्रकार 'विवरण' भी शक्ति का ग्राहक है। सभी आस्थातों की व्यास्था (विवरण) यत्नार्थक कृत् बातु के द्वारा हो किया जाता है। कि करोति ? इस प्रश्न के उत्तर में प्रयुक्त 'पचति' पद का विवरण 'पाक करोति' इस वाक्य के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे भनेक उदाहरण है। इस लिये सभी भास्यात

१. अर्थास् जिस प्रकार 'कृष्' घातु को सभी यत्नार्शक मानते है, पूर्व 'तम्तव।
पृष्टं कुवन्ति' यह प्रयोग भी होता है, किन्तु कु घात्वर्शं कृति तो अचेतन तन्तुओं में
बाधित है। घतः यही कहना होगा कि उक्त प्रकार के अचेतन कक्षृत्रोधक पद स्थलों
में यत्नार्थक कृष्ण् घातु को कृत्यजुक्क्षण्यापार में खल्या करनी होगी। उसी प्रकार
आक्ष्यात मात्र को कृत्यर्थक मानने पर को रथी गच्छति इत्यादि स्थलों में अनुपपित उपस्थित होगी, उसके बारण के लिये उन स्थलों के प्राक्ष्यात को कृत्यजुक्क्षण्यापार में लालायिक मानेंगे। अता 'रथो गच्छति' इत्यादि स्थलों में अध्याप्ति नहीं है।

तथापि फलानुकूलताऽऽपन्नघात्वर्थमात्राभिघाने तदितिरिक्तप्रयत्नाभिघान-कल्पनायां कल्पनागोरवं स्यात् । ग्रतो विवरणमपि तावन्मात्रपरिमिति चेत्। भवेदप्येवम्, यदि पाकेनेति विवृग्णयात् । न त्वेतदस्ति । घात्वर्थस्येव पाकमितिः साध्यत्वेन निर्देशात् । ततस्तं प्रत्येव किश्चिदनुकूलताऽऽपन्नं प्रत्ययेनाभिघानीयमिति युक्तम् ।

पदों को यत्नार्यक मानने के लिये भी इस अनुमान को उपस्थित किया जा सकता है।
( पाड्यात पदं यत्नवाचकं कृतिवाचककुन्वातुना विवरणात् 'कि करोतीति प्रश्नोत्तरभूतस्य
पचतीति पदस्य पार्कं करोतीति विवरणवत्)।

पू० प० तथापि ... ... ...

सावारण रूप से सभी वातुओं का अर्थ 'क्रिया' है। घात्वर्थ रूपा इस क्रिया की सिद्धि जितनी क्रियाओं से होगी, उन क्रियाओं का समूह ही सभी आख्यात पदों का अर्थ है। क्योंकि 'बोदनं पचित' इस वाक्य में प्रयुक्त पच् वातु से जिस क्रिया का बोब होता है, उस की सिद्धि किसी एक ही क्रिया से नहीं हो सकती। इस स्त्रिये घात्वर्थ स्वरूप फल के संपादक क्रियाओं का समूह ही सभी आख्यात पदों के अर्थ हैं। इसी लिये आख्यातार्थ 'मावना' से क्या होता है, क्योंकि वह 'माव्यमान' फल का साधक है।

इस प्रकार जो सभी धास्यातों को यत्नार्थक मानते हैं, उनको भी 'फलानुकूल यत्न' को ही घास्यात पद का अर्थ मानना होगा। ऐसी स्थिति में केवल 'फलानुकूलत्व' में ही सभी बास्यात पदों की शक्ति को स्वीकार करना उचित है। फलानुकूलत्व विशिष्ट यत्न में बास्यात पद की शक्ति को स्वीकार करना धनावहयक है।

इस स्तिये 'पचित' पद के विवरण स्वरूप 'पार्क करोति' इस वाक्य का 'पार्क सम्पादयि' इतना ही अर्थ है। विवरण में यत्नार्थकता मानने की भी आवश्यकता नहीं है। सि० प० मवेत् " ••• ••• ••

इस स्थिति को यदि सत्य माने, तो तदनुसार 'ओदनं पवित' इस वाक्य में प्रयुक्त पच् धातु का अर्थ है 'पाक', एवं 'तिप्' प्रत्यय का अर्थ है ओदन स्वरूप फल को अनुकूलता। इस लिये 'ओदनं पचिति' इस वाक्य का विवरण 'पाकः खोदनानुकूलः' इस प्रकार निष्यन्न होता है। ऐसी निष्पत्ति को स्वीकार करने पर जिस प्रकार 'काष्ठेनौदनं पचिति' यह प्रयोग स्वरसतः होता है, उसी प्रकार 'धोदनं पाकेन करोति' इस प्रकार के प्रयोगों को भी स्वारसिक मानना होगा। क्योंकि 'पच' धातु से जो धर्ष कथित होता है, 'पाकेन' पद के साथ प्रयुक्त 'कुल्' तथापि तेन प्रयत्नेनैव भवितव्यम्, न त्वन्येनेति कुत इति चेत्; नियमेन तथा विवरणात् । बाधकं विना तस्यान्यथाकर्तुंमशक्यत्वात् । ग्रन्यथाऽतिप्रसङ्गात् ॥ ८ ॥

षातु के अव्यवहित्तोवर्ती तिप् प्रत्यय से उसी अर्थ का अभिषान होगा। इस 'आपित' स्वरूप स्थिति को 'इष्ट' नहीं माना जा सकता क्योंकि 'िक करोति' इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप 'पवित' पद का 'पाकं करोति' इसी विवरण को सभी स्वीकार करते हैं। 'पाकेन करोति' इस विवरण को कोई मी स्वीकार नहीं करता। अर्थात् उक्त विवरण वाक्य में पाक 'साध्य' रूप से ही प्रयुक्त होता है 'साधन' रूप से नहीं। अतः पच् धातु के अर्थ पाक स्वरूप साध्य के अनुकूल पदार्थ का अभिषान आख्यात् से हो सकता है। 'कृति' ही वह अनुकूल पदार्थ है।

### पू० प० तथापि ... ... ---

इसका कोई नियामक नहीं है कि उक्त 'पदार्थ' यहन स्वरूप हो हो ? प्रत्युत ऐसा मानने पर 'रथो गचछित' इत्यादि अचेतन कर्त्तु कस्थल में संकोच भी करना पड़ता है। अता केवल 'घात्वर्थ के अनुकूल व्यापार' को ही आख्यात का मर्थ मानना उचित है। ऐसा स्वीकार करने पर चेतनकर्त्तु क स्थल में यह व्यापार 'यहन' स्वरूप होगा, अचेतकर्तु क स्थल में वह व्यापार अन्य स्वरूप होगा। किन्तु सभी आख्यातार्थ व्यापारों में आख्यात पद का यह 'घात्वर्थानुकूलव्यापारत्व' स्वरूप शक्यतावच्छेदक अथवा प्रवृत्तिनिमित्त समान रूप से रहेगा। भ्रतः प्रयत्न अख्यात पद का केवल प्रयत्न होने के कारण ( अथवा अपने प्रयत्नत्व धर्म के कारण) शक्य नहीं है, किन्तु प्रयत्न चूँकि घात्वर्थ के अनुकूल व्यापार स्वरूप है। अथवा प्रयत्न में घात्वर्थानुकुल व्यापारत्व है। इसी लिये वह आख्यात पद का शक्य है।

#### सिं प० नियमेन ... ...

'पचित' पद नियमतः 'पाकं करोति' इस वाक्य रूप में ही विश्वत होता है। इस विवरण वाक्य में जो कृत् घातु प्रयुक्त है, वह यस्तत्व रूप से ही प्रयस्त का वाचक है ( अर्थात् कृत् घातु का शक्यतावच्छेदक प्रयस्तत्व ही है )। जब तक युक्तिसङ्गत कोई प्रवस्त वाघक उपस्थित न हो, तब तक विवरणस्य कृत् घातु के द्वारा अभिहित केवल प्रयस्तस्य विशिष्ट प्रयस्त में अरूपात पद की शक्ति में कोई 'अन्यथा' नहीं की जा सकती। 'अन्यथा' यदि शक्ति के ग्राहक व्याकरणादि के द्वारा निर्णीत शक्ति से विपरीत रूप में पद की शक्ति मानी जाय, तो घटत्वादि पद की जो घटत्वादि धर्मों से युक्त घटादि अर्थों में शक्ति निर्णीत है, उस में भी प्रास्था न रह जायगी।। ।।

स्यादेतत्। यस्य कस्यचित् फलं प्रत्यनुक्तुलतापित्तमात्रमेव करोत्यर्थो न तु प्रयत्न एव। सोऽपि ह्यनेनेवोपाधिना प्रत्ययेन वक्तव्यो न तु यत्नत्वमात्रेण, प्रयत्नपदेनाविशेषप्रसङ्गात्। तहरं तावन्मात्रमेवास्तु लाघवाय। भ्रन्यथा त्वनुक्तुल्लावप्रयत्नत्वे हाबुपाधी कल्पनीयो। म्रचेतनेषु सर्वत्र गौणार्थास्तिङोऽप्रति बाधके कल्पनीया इति चेत्; म्रत्रोच्यते—

> कृताकृतविभागेन कर्नुं रूपध्यवस्थया । यत्न एव कृतिः पूर्वा परस्मिन् सैव भावना ॥ ९ ॥

पू॰ प॰ स्यादतेत् '" ... "

फलानुकूल न्यापार ही 'कृज् बातु का भी अर्थ है, यस्त भो चूं कि फलानुकूल न्यापार है, खता कृज् बातु से यस्त का बोब होता है। यस्त स्वरूपतः कैवल यस्त होने के नाते (यस्तर रूप से) कृज् बातु का अर्थ नहीं है। यदि 'फलानुकूलश्रस्त' में कृज् बातु को अथवा बास्यात की शक्ति मानेंगे, तो 'फलानुकूलस्व' एवं 'यस्तरव' इन दो बमों में शक्यतावच्छेदकता माननी होगी। अतः लाघव के अनुरोध से केवल 'फलानुकूलस्व' को ही शक्यतावच्छेदक मानना उचित है। चूं कि यस्त में भो यह फलानुकूलस्व रूप शक्यतावच्छेदक है, अतः यस्त का बोध भी उपयन्त हो बायगा। इससे 'रथो गच्छित' इत्यादि अचेतन-कर्त्तृकवाक्य स्थल में 'उत्तरदेश संयोगानुकूलिक्यादि' को आस्यात का गोण अर्थ मानने में सुविधा ही होगी। इस लिये आस्यात से भी यस्त का बोध कथित रीति से ही होता है। अगर ऐसा न मानेंगे तो 'यस्त' पद एवं 'पास्यात' पद दोनों पर्याय हो जीयगे।

सिं प॰ र कृताकृत -- ... यत्न एवं कृति -- ...

कुम्हार जब घट बनाता है तो 'कलालेन घट। कृत:' यह व्यवहार होता है, किन्तु किसान के द्वारा सींचे जाने पर भो जब बोज से अक्ट्रुर उत्पन्न होता है, तो 'कृषकेण अक्ट्रुर कृतः' यह व्यवहार नहीं होता, अतः कृति के साक्षात् सम्बन्ध का रहना और न रहना ही उक्त 'कृता-कृत विभाग' का नियामक हैं। इस लिये कृत् घातु अवश्य ही यत्न का वाचक है।

<sup>1.</sup> अभिनेतार्थ यह है कि आख्यात का विवरण चूँ कि कुञ् धातु से निष्वनन 'करोति' पद घटित वाक्य से ही होता है, इसिलये यदि आस्पात मात्र को यरनार्थक मानते हैं। किन्तु जब 'कुष्' धातु ही घातु होने के नाते फत्तानुकूलव्यापारार्थंक है, तो फिर आक्यात मी तावन्मात्रार्थंक ही होगा। स्वरूपता यरनार्थंक नहीं होगा। तस्मात् सभी आक्यात यरनरवेन यरन के वाचक नहीं है। केवल जिल् प्रत्यया स्वरूप आक्यात ही स्वरूपता यरन का वाचक है।

रे. इंस म्लोक से आख्यांत में यानार्धकता सिख की गयी है। युक्ति यह दी गयी है कि आक्यात इस बिये यान के बाचक हैं कि कुल् धातु बटित वाक्य से उसका

प्रयत्नपूर्वंकत्वं हि प्रतिसन्धाय घटादो कृत इति व्यवहारात् । हेतुसत्त्वप्रति-सन्धानेऽपि यत्नपूर्वंकत्वप्रतिसन्धानविधुराणामङ्कुरादौ तदव्यवहारात् करोत्यथौ यत्न एव तावदवसीयते ।

अन्यथा हि यिकि ख्रिदनुकूलपूर्वंकत्वाविशेषात् घटादयः कृताः, न कृतास्त्व-ख्रु रादय इति कुतो व्यवहारिनयमः ? तेन च सर्वंमाख्यातपदं विवियते इति सर्वंत्र स एवार्थं इति निर्णंयः।

### सि० प० पूर्वा परस्मिन् ... -- ---

(इसके चलते को तिवादि आक्यातों में यस्त पद के पर्यायत्व की भापत्ति दी गयी है, उसका यह समाधान है कि) जिस यस्त का फल पूर्व अर्थात् आगे विद्यमान हो, उस फल के अनुकूल प्रयस्त ही आक्यात प्रत्ययों का अर्थ है। 'यस्त' 'क्वित' प्रभृति शब्द यस्त सामान्य के वाचक हैं। एवं अक्यात पद विशेष प्रकार के यस्तों के वाचक हैं, अतः 'यस्त' पद एवं 'अक्यात' स्वरूप पद इन दोनों में पर्यायस्य की संभावना भी मिट जाती है।

# सि० प० यस्नपूर्वंकस्वं हि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

षटादि का कृति से उत्पन्न होना (कृतिजन्यत्व) उन में 'कृतत्व' व्यवहार का (घट: कृतः इस व्यवहार का) नियामक है। प्रक्ष्कुरादि कार्यों में साधारण रूप से कारण जन्यत्व का प्रमुसन्धान रहने पर मी कृति रूप कारण जन्यत्व का अनुसन्धान न रहने के कारण प्रस्कुरादि कार्यों में कृतत्व का (अङ्कुर:कृतः यह) व्यवहार नहीं होता। इससे यह समझते हैं कि 'यत्न' ही 'कृत्व' धातु का प्रयं है। प्रगर ऐसा न हो तो जिस किसी कारण की जन्यता तो घटादि कार्य एवं अङ्कुरादि कार्य दोनों में समान है। तथापि जो 'घटः कृतः' यह व्यवहार होता है, एवं 'अङ्कुरः कृतः' यह व्यवहार नहीं होता, इसका नियामक कौन होगा?

कृत् थातु से ही सभी आक्यात पर विवृत होते हैं, इसलिए यह समझना चाहिये कि आक्यात पर 'पूर्वापरीभूतफलानुकूलत्व' का ही वाचक हैं। इस प्रसङ्क में पूर्वपक्षी कह सकते हैं कि पूर्वापरीभूतत्व, यत्नत्व' एवं अनुकूलत्व इन तीनों धर्मों के आश्रयीभूत 'वस्तु' में आक्यात पर की शक्ति है, ऐसा न मानकर यदि 'विशिष्ट' में अर्थात् उक्त तीनों ही धर्मों

विवरण होता है। इसिलये पहिले यह सिच करना आवश्यक है कि 'यस्न ही' क्र आतु का अर्थ है। अतः इलोक के 'यस्न एव कृतिः' इतने अ'श से 'कृष् आतु' में यस्नार्शकता की सिद्धि की गयी है।

तथा च समुदिते प्रवृत्तं पदं तदेकदेशेऽपि प्रयुज्यते, विशुद्धिमात्रं पुरस्कृत्य बाह्मणे श्रोत्रियपदवत् । ग्रन्यथाऽपि मध्यमोत्तमपुरुषगामिनः प्रत्ययाः, प्रथमे पुरुषे जानाति, इच्छति, प्रयतते, ग्रध्यवस्यति, शेते, संशेते इत्यादयश्च गोणार्था एवाचेतनेषु । न च वृत्त्यन्तरेणापि प्रयोगसम्भवे शक्तिकल्पना युक्ता ।

से युक्त 'विशिष्ट' में प्राक्यात पद की शक्ति मानें तो 'रथो गच्छति' इत्यादि स्थलों में आक्यार्थ बाधित हो जायगा। इसका यह समाधान है कि )

### तथा च समुदिते \*\*\* 🕶 🖚

उक्त 'विशिष्ट' में शक्ति न मानने से कोई भी हानि नहीं है, क्यों कि विशिष्टवाचक'
पद अपने शक्यतावच्छदकी मूत किसी भी धर्म से युक्त अर्थ में स्वरसतः प्रयुक्त होते हैं।
जैसे कि छन्द के अध्ययन कर्ता ब्राह्मण रूप विशिष्ट अर्थ में 'श्रोशिय' की अभिधा वृत्ति के
रहने पर भी केवल विशुद्धि धर्म से युक्त होने के कारण अवैदिक धिशुद्ध ब्राह्मण के लिये
भी 'श्रोत्रिय' पद का प्रयोग होता है। भने ही इसके लिए लक्षणावृत्ति की भी आवश्यकता
क्यों न पहे।

#### ग्रन्यथापि ... ---

'अन्ययापि' अर्थात् सभी आस्थात पदों को यत्नार्थक न मानने पर भी अचेतन कर्नु-बोषक पद से युक्त 'जानति' इच्छिति यतते, शेते, संशेते' इत्यादि पदों के आस्थातों को गीणार्थक मानना ही होगा। क्योंकि घातु के मुख्यार्थ ज्ञान इच्छा प्रभृति पदार्थ अचेतन कर्ताओं में बाधित हैं। 'प्रचेतन कर्नुक स्थल में आस्थात गीणार्थक हो जाग्रेंगे' केवल इस भय से सभी प्रास्थात पदों को यत्नार्थक मानने का कोई तुक नहीं है।

# पूर्वपन च वृत्त्यन्तरेगापि ... ...

जिस प्रकार 'देवदत्तः प्रामं गरूछित' यह चेतन कर्तृक प्रयोग होता हैं, उसी प्रकार 'रयो गच्छित' यह प्रचेतन कर्तृक प्रयोग भी होता हैं। इन दोनों ही प्रकार के प्रयोगों के प्रमुरोध से कृति एवं तवतृक्षलम्यापार इन दोनों में आख्यात पद की भ्रलग प्रलग (पृथक्) यक्ति ही माननी चाहिये। जिस प्रकार इन्द्र एवं विष्णु प्रभृति में 'हरि' पद की भ्रलग भ्रलग यक्ति स्वीकार की जाती है।

<sup>1. &#</sup>x27;रयो गण्डित' इत्यादि अचेतन कत् क प्रयोगो में अख्यात पद गौयार्थक न हों, केवल इसी हेतु से मीमांसक लोग सभी भ्राख्यात पदों को प्रयत्नार्थक नहीं मानते हैं। किन्तु सभी भाववात पदों को यत्नार्थक न मानने पर भी 'श्रासारेख त्वमि क्षमयेः' इत्यादि स्वलों में भाववात को गौयार्थक मानना ही पढ़ता है। इसी का उपपाद न 'यन्ययाप' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है।

अन्याय्यश्चानेकार्थंत्वमिति स्थितेः। अत एवानुभवोऽपि, यावदुक्तं भवति, पाकानुकूलवर्तमानप्रयत्नवांस्तावदुक्तं भवति पचतीति ।

एवं तथाभूतातिवृत्तप्रयत्नोऽपाक्षीदिति । एवं तथाभूतभाविप्रयत्नः पक्ष्यतीति, न तु पचतीति पाकानुकूलयिकि व्रिद्धानिति । ग्रन्यथाऽतिथाविप परिश्रमशयाने पचतीति प्रत्ययप्रसङ्गात् । ग्रिप च-कन्तृ व्यापार एव कृत्रथं, चेतनश्च कर्ता, ग्रन्यथा तद्वचवस्थाऽनुपपत्तेः ।

#### सि० प० अन्याय्यश्च · · · ॰ • • ·

जिस पद से जिस अर्थ का बोध लक्षणा प्रभृति किसी 'अन्य दृत्तियों' के द्वारा संभव न हो, अथ च उस अर्थ के बोध के लिये उस पद का प्रयोग होता हो, उस पद की अभिवादृत्ति उस अर्थ में माननी चाहिये। विष्तु स्वरूप अर्थ में ही जिस पुरुष को 'हिरि' पद की शक्ति गृहीत है, उस पुरुष को लक्षणा वृत्ति के द्वारा भी 'हिरि' पद से इन्द्र का बोध नहीं होता है। अतः अगत्या इन्द्रादि अनेक अर्थों में हिर पद की अलग अलग शक्ति मानते हैं। ऐसी स्थिति न रहने पर साधारणतः अनेक अर्थों में एक ही पद की पृथक् पृथक् शक्ति को स्वीकार करना 'अन्याय्य' ही है।

#### म्रत एव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस लिये कि सभी प्रारंपात पद कृति के वाचक हैं 'प्रत एव' 'पचित' पद एवं 'पाकानुकूलवर्त्तमानप्रयत्नवान्' इन दोनों पदों से समान प्राकार के बोध उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 'पाकानुकूलातीतप्रयत्नाश्रयः' एवं 'अपाक्षीत्' इन दोनों पदों से, एवं 'पश्यते' एवं 'पाकानुकूलभाविप्रयत्नवान्' इन दोनों पदों से समान प्राकार के बोध उत्पन्न होते हैं।

एवं 'पचित' पद से 'पाकानुक् लयिकि चिद्वच्यापारवान्' इस आकार का बीव नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आन्त अतिथि की सुषुतावस्था के समय मी 'अयं आन्तः सुषुतः अतिथिः पचित' इस प्रकार के प्रयोगों को भी प्रामाणिक मानना होगा, जिस लिये कि अमशान्ति के द्वारा शयन स्वरूप व्यापार भी तो जिस किसी प्रकार पाक के अनुकूछ है ही। प्रतः आस्यात कृति का ही वाचक है।

# ग्रपि च " " ( 'कत्तु 'रूप व्यवस्थया' इस द्वितीयचरण की व्याख्या )

कृत् घातु का अर्थ कर्ता के व्यापार स्वरूप ही है। यदि कार्य के अनुकूल जिस किसी व्यापार से युक्त पदार्थ को ही 'कर्ता' माना जाय, तो फिर जलादि अचेतन पदार्थों में भी अक्ट्रुरादि कार्यों के अनुकूल किसी व्यापार के अवश्य रहने से जैसे कि चेतनकर्म्य क्या किता है, उसी प्रकार 'अक्ट्रुरा कृता यह व्यवहार होता है, उसी प्रकार 'अक्ट्रुरा कृता' इस प्रकार के अचेतनकर्म्य व्यवहारों को भी स्वारसिक मानना होगा। उक्त प्रकार के दोनों व्यवहारों में से एक को

न ह्यभिधीयमानव्यापारवत्त्वं कर्तःत्वम्, ग्रनभिधानदशायां कुर्वतोऽप्य-कर्तःत्वप्रसङ्गात् । नाऽप्यारुयातप्रत्ययाभिघानयोग्यव्यापारशालित्वं कर्तःत्वम् ।

मुख्य, एवं दूसरे को गौण मानने का कोई नियामक नहीं रह जायगा। कृति विशिष्ठ को ही कर्ता मानना उचित है ( प्रथात कृति ही कर्त्तृंत्व का प्रयोजक धर्म है ) जिससे 'घटः कृतः' इस व्यवहार की उपपत्ति एवं 'प्रक्कुरः कृतः' इस व्यवहार की असिद्धि रूप 'व्यवस्था' हो सके। इस छिये कृति से युक्त चेतन हो 'कक्षी' है।

पूर पर न ह्यभिधीयमान ... ... ...

(मीमांसकों का कहना है कि) कारक स्वरूप कर्ता में रहने वाला कर्त्तृत्व स्वरूप धर्म चेतन में भी रहता है, एवं अचेतन में भी। यह कर्तृत्व धेतनाचेतन साधारण है। तदनुसार ही 'कर्तृकारक' का लक्षण करना उचित होगा। तदनुसार 'जिस घेतन का अथवा अचेतन का अथवा अघेतन का अथवा आख्यात के द्वारा प्रधान रूप से 'अभिहित' हो, वह 'स्वतन्त्र' कारक 'कर्तृकारक' है। यह घेतन स्वरूप भी हो सकता है, एवं अचेतन स्वरूप भी।

सि॰ प॰ अनिमघानदशायाम् · · · · · ·

किन्तु कर्नुत्व का उक्त स्नमण भी ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त रूक्षण में यदि 'मिमिहितत्व' को विशेषण मानें तो जिस समय पाक करने वाले पुरुष का घातु अथवा प्रत्यय से मिम्बान नहीं होता है, उस समय पाक करने वाले पुरुष में पाककर्नुत्व रूक्षण में अध्याप्ति हो जायगी।

पू० प० नाप्याख्यात ... ... ...

यद्यपि उक्त पाककती पुरुष का अभिषान उस समय आस्यातादि प्रत्ययों से नहीं होता है, तथापि उस समय भी उस कत्ती में आस्यातादि पदों से अभिहित होने की योग्यता तो है ही (यही है अभिहितत्व का उपलक्षण विषया निवेश)। अतः कर्त्तृत्व के उक्त लक्षण में बन्याप्ति दोष नहीं है।

इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षवादी मीमांसकों से यह प्रष्टब्य है कि 'कतु'त्व' के उक्त खक्षया में 'अभिहितत्व' विशेषया विश्वया निविष्ट है ? अथवा उपलक्ष्या विश्वया ? इन में प्रथम पक्ष का स्वयुद्धन 'अनिभिधानदृशायाम्' इत्यादि से किया गया है। एवं दूसरे पक्ष का स्वयुद्धन 'न्याप्यास्यात' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है।

योग्यताया एवानिरूपणात्। फलानुगुणमात्रस्य सर्वकारकव्यापारसाधारण-स्वात्। नापि विवक्षातो नियमः, ग्रविवक्षादशायामनियमप्रसङ्गात्। स्वव्यापारे नेदमनिष्टमिति चेत्; एवं तिह

'स्वव्यापारे च कर्तृत्वं सर्वंत्रेवास्ति कारके' इति न्यायेन

### सि॰ प॰ योग्यताया एवं … … … …

उक्त समाधान भी युक्त नहीं है, क्योंकि कस् त्व प्रयोजक कौन सा व्यापार अभिधान के योग्य है, एवं कौन सा व्यापार अभिवान के अयोग्य है, इसका निरूपण ही सम्भव नहीं है। सि० प० फलानुगुरामात्रस्य ••• ••• •••

(इस पर पूर्वपक्षवादियों का कहना है कि कर्तृत्व के प्रयोजक व्यापार में रहनेवालों जिस योग्यता की चर्चा की गयी है, वह योग्यता उक्त व्यापार में 'फलानुगुणस्व' की सत्ता स्वरूप है। प्रयांत फलानुगुण व्यापार से युक्त पदार्थ हो 'कर्त्ता' है। वह चेतन स्वरूप मी हो सकता है ? एवं अचेतन स्वरूप मो। किन्तु यह समाधान भी ठोक नहीं है, क्योंकि ) कर्म, करण प्रभृति जितने भी कारक हैं, उन में भी फल के अनुगुण किसी न किसी व्यापार की सत्ता है हो। फल के अनुकूल किसी व्यापार के न रहने पर वे 'कारक' नहीं रह जायगे। अतः फलानुगुणस्व को यदि कर्तृत्व का प्रयोजक मानें तो करणादि कारकों में भी कर्तृत्व की आपत्ति होगो। अतः फलानुगुणस्व को कर्तृत्व का कर्तृत्व का प्रयोजक नहीं माना जा सकता।

### पूर पर नापि विवक्षातः -- ... ...

कर्तृत्व के लिये उस के आश्रयीभूत कारक का फलानुगुण व्यापार का प्राध्यय होना ही पर्यात नहीं है, उसके लिये यह आवश्यक है कि वह (कर्त्ता) कारक फलानुगुण व्यापारवस्व रूप से विवक्षित भी हो। फलतः फलानुगुणव्यापारवस्त्रेन विवक्षित कारक विशेष ही 'कर्त्ता' है। करण प्रभृति कारक उक्त रूप से विक्षित नहीं है, प्रतः वे 'कर्त्ता' नहीं है।

## सि॰ प॰ ग्रविवक्षादशायाम् · · · · · ·

उक्त रुक्षण भी ठोक नहीं है, क्योंकि इच्छा रूपा विवक्षा पुरुष के अघीन है, ग्रतः कभी रह भी सकती हैं, कभी नहीं। जिस समय कर्ता की उस स्वरूप में विवक्षा नहीं रहेगो, उस समय कर्तृत्व का नियामक कौन होगा ? श्रयांत् उस समय करणादि कारकों में कर्तृत्व की ग्रापत्ति को कौन रोक सकेगा ?

# पूर पर स्वव्यापारे ... ...

कुठारादि करण कारक भी अपने उद्यम निपातनादि व्यापारों के 'कर्ता' है हो, उन में भी कर्तृ'त्व है हो। यह आपत्ति भी इष्ट होने के कारण दोषावह नहीं है।

करणादिविलोपप्रसङ्गः । न स्वन्यापारापेक्षया करणादिव्यवहारः, किन्तु प्रधानिकयापेक्षया । अस्ति हि काञ्चित क्रियामुदिश्य प्रवर्तमानानां कारकाणाम-वान्तरव्यापारयोगो न त्ववान्तरव्यापारार्थमेव तेषां प्रवृत्तिरिति चेत्; तिह तदपेक्षयैव कर्नु कर्मीदिव्यवहारिवशेषनियमे कि कारणमिति चिन्त्यतास् ?

स्वातन्त्र्यादीति चेत्। ननु तदेव किमन्यत् प्रयत्नादिसमवायादिति विविच्या-भिघीयतामिति । तस्मात्सवैत्र समानव्यापार एवाख्यातार्थः ॥ ६ ॥

### सि॰ प॰ एवं तहि ... ...

ऐसा स्वीकार करने पर तो क्रिया के सभी कारण (कारक) 'कत्ती' ही कहलांयगे, फिर करणादि कारकों का व्यवहार ही लुप्त हो जायगा।
पूठ पठ न, स्वव्यापारापेक्षया ••• ••• •••

करणादि व्यवहारों का छोप नहीं होगा, क्योंकि प्रधान क्रिया के ध्रनुसार ही कर्तृत्व करणत्वादि के विभिन्न व्यवहार होते हैं। किन्तु करणादि कारकों के भो अपने व्यापार हैं, उनका कर्तृत्व हो करणादि कारकों में व्यवहृत हैं। जिन छेदनादि क्रियाओं की करणता कुठरादि में विवक्षित है, उनमें छेदनादि क्रियाओं के कर्त्तृत्व का व्यवहार नहीं होता है, किन्तु छेदनादि क्रियाओं के करणत्वादि का व्यवहार हो होता है। ऐसी व्यवस्था स्वीकार कर लेने पर करणत्वादि व्यापारों के छोप की कोई प्रसक्ति नहीं रह जाती है।

सि॰ प॰ तर्हि तदपेक्षयेव ... ... ...

प्रधान क्रिया के अनुसार ही यदि कर्नुत्व करणत्वादि के नियम रहें, तो इस विषय का ही विचार करिये कि प्रधान क्रिया के संपादकों में से कीन कर्त्तु कारक है ? एवं कीन कौन करणादि कारक हैं ?

### पू० प० स्वातन्त्र्यादि · · · · · · ·

महर्षि पाणिनि ने ही 'स्वतन्त्र: कत्ती' इस सूत्र के द्वारा इसका निर्देश कर दिया है कि प्रवान किया का जो प्रयोजक 'स्वतत्त्र' हो, वही कर्तृकारक है। करणादि में यह 'स्वातन्त्र्य' नहीं है, इसी लिये उन में कर्तृत्वादि का व्यवहार नहीं होता है। सिक पक्र कर्ने कर्तृत्वादि का व्यवहार नहीं होता है।

तो फिर यही विचार किहिये कि प्रधान क्रिया के सैपादन में यह 'स्वातन्त्र्य' तदनुकूल जान, तदनुकूल विकीर्षा एवं तदनुकूल कृति इनके समूह का प्राश्रयत्व को छोड़कर अन्य कौन सी वस्तु है ? तस्मात् कृति स्वरूप एक ही व्यापार सर्वत्र आख्यात का अर्थ है। 'रथो गच्छिति' इत्यादि जिन स्थलों यह अर्थ बाधित है, उन सभी प्रयोगों में आख्यात पद को लाक्षणिक समझना चाहिये।। १।।

तथापि फलानुगुणतेवास्तु प्रत्ययस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्, प्रयत्नस्त्वाक्षेपतो लप्स्यत इति चेन्न।

भावनैव हि यत्नात्मा सर्वत्राख्यातगोचरः । तया विवरराष्ट्रौच्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥१०॥

केन हि तदाक्षिप्येत ? न तावदनुक्कलत्वमात्रेण, तस्य प्रयत्नत्वेनाव्यापनात् । न हि यत्नत्वेकार्थंसमवाय्येवानुक्कलत्वम् ।

## पू॰ प॰ तथापि फलानुगुग्तैव \*\* \*\* \*\*\*

्यनन्यलम्य अर्थं में ही चढ़र की अभिषा वृत्ति मानी जाती है। 'कृति' का बोष तो 'ग्रक्षेप' से अर्थात् अनुमान प्रमाण से भी हो सकता हैं। क्योंकि जिसमें पाक के अनुकूल व्यापार की सत्ता रहती है, उस में पाकानुगुण कृति की सत्ता प्रवश्य रहती है। इस से यह प्रनुमान हो सकता है कि 'चैत्रः पाकानुकूलकृतिमान् पाकानुकूलक्यापारवत्तात्' इस प्रकार कृति का बोष चूँकि प्रनुमान प्रमाण से हो सकता है, उसमें आख्यात की चिक्त मानने की आवश्यक जा नहीं है। तस्मात् कृति आख्यात का अर्थ नहीं है, किन्तु 'फलानुगुणत्व' ही प्राख्यात का अर्थ है।

सि॰ प॰ न, भावनैव हि यत्नात्मा \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कृति ही श्राख्यात का अर्थ है, फलानुगुणत्व श्राख्यात का अर्थ है, फलानुगुणत्व श्राख्यात का श्रयं नहीं है। 'कृति' से ही अर्थात कृतिबोधक कृत् चातु से ही सर्वत्र आख्यात का विवरण होता है। एवं कथित रोति से कृति का आक्षेप स्वरूप अनुमान संभव भी नहीं है। केन हैं हि - \*\*\* \*\*\*

प्रश्न यह है कि प्रयत्न का अनुमान (आक्षेप) किस हेतु से होगा? केवल 'अनुकूलत्व' से तो प्रयत्न का आक्षेप हो नहीं सकता। क्योंकि अनुकूलत्व केवल प्रयत्नत्व के आश्रय में ही नहीं रहता है (अर्थात् 'अनुकूलत्व' यत्नत्वाश्रयोभूत केवल एक ही अर्थ में समवेत नहीं है)। पाकानुकूलत्व तो इन्धनादि में मी है, वहाँ यत्नत्व नहीं है। पाकानुकूलत्व इन्धन के साथ भी रहनेवाला धर्म है। इस प्रकार पाकानुकूल व्यापार स्वरूप हेतु में कृति की अपित के न रहने से उक्त अनुकूलत्व से कृति का आक्षेप (अनुमान) संभव नहीं है।

प्रकृत श्लोक के आदि के तीन चरण के द्वारा कथित युक्ति का उपपादन पहिले ही किया चुका है। अतः पहिले तीन चरणों की व्याख्या अनावश्यक है। इस लिये 'आक्षेपानुपपत्तितः' इस चौथे चरण की व्याख्या ही केवल अवशिष्ट है। अतः 'केन हि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त चतुर्थ चरण की ही व्याख्या की गयी है।

श्रत एव न संख्यया, तस्याः संख्येयमात्रपर्यवसायित्वात् । कत्रेति चेन्न । व्यापारवतश्चाभिघाने व्यापाराभिघानस्यावस्याभ्युप-द्रव्यमात्रस्याकर् त्वात् । गमनीयत्वात्।

ग्रत एव · · · · · · · ·

(इस प्रसंग में कहा जा सकता है कि कत्ती में रहनेवालो जिस संख्या का बोध अस्यात से होता है, उस संस्था से ही यत्न का आक्षेप होगा। क्योंकि आख्यात से कर्तृगत संस्था ही अभिहित होती है, एवं कर्ता में कृति अवश्य रहती है। इस से यह निष्कर्ष होता है कि जहाँ आस्पातलम्य संस्था रहती है, वहाँ कृति भी अवस्य ही रहती है। इस से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि "चैत्रः पाकानुकुलक्कृतिमान् पचितपदघटकतिप्पदप्रतिपाद्य संब्यावरवात्'। किन्तु इस रीति से भी कृति का आक्षेप संभव नहीं है, क्योंकि संख्या से संस्था के आश्रयीभूत द्रव्य का ही आक्षेप होता है, कृति का नहीं। 'रथो गच्छित' इत्यादि स्थलों में रथ में तिवर्थ संख्या तो है, किन्तु गमनानुकूल कृति नहीं है )। 'अत एव' आस्थातार्यं संस्था से भी कृति का आक्षेप ( अनुमान ) नहीं हो सकता । पु० प० कर्त्रा ... ... ---

(मीमांसकों का कहना है कि ) श्राख्यात की वाक्ति कर्ता में है, फलतः कर्ता आख्यात-बाच्य है। कृति से युक्त को ही कर्त्ता कहते हैं। फलत: जहां कर्तृत्व है, वहां कृति भी पवस्य हो है। इस से इस प्रकार का अनुमान हो सकता है कि "चैत्रः पाकानुकूलकृतिमान् मास्यात्वाच्यकर्तृत्वात्।" इस प्रकार बास्यातवाच्य कत्ती से कृति का बाक्षेप हो सकता है। सि० प० न, द्रव्यमात्रस्य ... ...

उक्तः रोति से मी कृति का अनुमान नहीं हो सकता। क्योंकि 'केवल' प्रयांत् व्यापार से रहित देवदत्तादि 'द्रव्य' कर्ता नहीं हो सकते । अतः कृति स्वरूप व्यापार से रहित 'केवरु' देवदत्त। दि में कृति की ज्याप्ति नहीं है। इस लिये कृत्यादि ज्यापारों से युक्त कर्ता की ही बास्पात वाच्यं मानना होगा। ऐसा स्वोकार करने पर यद्यपि कर्त्तुरंव से कृति का आक्षेप हो सकता है, किन्तु इस से कृति में भी आस्यात की वाच्यता स्वीकृत ही हो जाती है। क्योंकि कृति स्वरूप व्यापार विशिष्ट कत्ती जब प्राख्यात का अर्थ होगा, तो उसमें विशेषणीभूत कृति स्वरूप व्यापार में भी आख्यात की वाच्यता आवेगी ही । जैसे कि घटत्व विशिष्ट में घट पद की वाच्यता मानने पर घटत्व भी घट पद का वाच्य हो जाता है। अन्तर इतना ही होगा, कि कृति आक्यात का शक्य न हो कर शक्यताव उछेदक ( शक्य का विचेवण ) हो जायगा।

नापि घात्वर्थेन तदाक्षेतः, विद्यते इत्यादौ तदसम्भवात्। न ह्यत्र घात्वर्थौ भावनाऽपेक्षी, सत्ताया नित्यत्वात्। तत्र न भविष्यतीति चेन्न। पूर्वापरीभूतभावना-नुभवस्याविशेषात्।

### पूर पर नापि घात्वर्थेन ... ... ---

घातु के पाक प्रभृति प्रयों (घात्वयों) के द्वारा ही कृति का आक्षेप होगा। घात्वर्यं का संपादन कृति के बिना नहीं होता। इस लिये घात्वर्यं का बोघ नियमतः कृति के साथ ही होता है। इस प्रकार बोघ में जो घात्वर्यं एवं कृति इन दोनों का नियमतः एक साथ भासित होना (नियतसामानाधिकरणय) है, तन्मूलक वह अनुमान हो सकता है कि "चैत्र। पाकानुकूलकृतिमान् (स्वानुकूलक्यापारवत्वसम्बन्धेन) पाकवत्वात्"। इस प्रकार घात्वर्यं से कृति का आक्षेप हो सकता है।

### सि॰ प॰ विद्यते ... ... ...

यह नियम नहीं है कि घारवर्ष के साथ कृति अवश्य मासित होती है। जिस घारवर्ष की उरपत्ति में कृति की आवश्यकता होती है, उसी घारवर्ष के साथ कृति का भान होता है। 'अस्ति, विद्यते' इरयादि स्थलों में 'सत्ता' रूप घारवर्ष के नित्य होने के कारण घारवर्ष की उरपत्ति ही संमव नहीं है, अतः उन घातुओं के अर्थ की प्रतीति में कृति का मान नहीं होता है। इस लिये घारवर्ष के साथ कृति का अनीपाधिक (ज्याप्ति) सम्बन्ध नहीं है। तस्मात् घारवर्ष से कृति का आक्षेप नहीं हो सकता।

#### पू० प० तत्र न \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'शाब्दबोघ में जहाँ कृति का मान हो, वहाँ घात्वर्थ के साथ ही हो, ऐसा ही नियम मानते हैं। 'घात्वर्थ के साथ कृति का मान प्रवश्य हो' ऐसा नियम नहीं मानते। जहाँ घात्वर्थ की उत्पत्ति कृति से नहीं होती है, वहाँ यदि कृति का मान नहीं होता है, तो उक्त नियम में कोई स्नति नहीं होती है।

# सिं प० न, पूर्वापरीभूत " • " " "

उक्त समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्न 'कृति' के स्वतन्त्र रूप से विचार का उपस्थित नहीं है, विचार उपस्थित है 'भावना' का। अर्थात मास्यात की श्राक्ति भावना में है ? अथवा कर्त्ता में ? यह विचार उपस्थित है। आस्यात की श्राक्ति 'कृति' में है ? अथवा कर्त्ता में ? यह विचार हो उपस्थित नहीं है। 'पचित' प्रभृति स्थलों में यह मावना चु कि कृति स्वरूप होती है। इसी लिये प्रकृत में 'कृति' की चर्चा आयी है। 'विद्यते' इत्यादि स्थलों में भी पूर्वापरी भावापनन भावना की प्रतीति अवश्य होती है।

भावनोपरागेण ह्यतथाभूतोऽप्यथंस्तथा भासत इति । न च पदान्तरलब्धया भावनयाऽनुकूलतायाः प्रत्ययार्थंस्यान्वयः, तदसम्भवात् । न खलु प्रकृत्येव साऽभि-घीयतेः घातूनां क्रियाफलमात्राभिघायित्वात् । ग्रन्यथा पाक इत्यादाविष भावनाऽ-नुभवप्रसङ्गात् । नाषि चेत्र इत्यादिना पदान्तरेण प्रकृतिप्रत्यययोरुभयोरप्यकार-काथंत्वात् ।

(इस प्रसङ्घ में आक्षेप हो सकता है कि कादाचित्क वस्तुओं में ही पूर्वापरीमाव की प्रतीति होती है, नित्यवस्तुओं में नहीं। प्रकृत में 'विद्' घारवर्ध सत्ता तो नित्य है, उसमें 'पूर्वापर' का सम्बन्ध कैसे हो ? इस ग्राक्षेप का यह समाधान है कि )—

#### भावनोपरागेण -- -- --

यद्यपि शुद्ध सत्ता में पूर्वापरीमाव की सम्भावना नहीं है। किन्तु भावनोपरक्त सत्ता में 'पूर्वापर' सम्बन्ध माना जा सकता है। जैसे श्रखण्डकाल के नित्य होने पर भी पूर्वापरीभाव से युक्त सूर्यादि गति से उपरक्त होकर उस काल में भी पूर्वापरीभाव की प्रतीति होती है।

#### पू० पः पदान्तरलब्घया \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कृति अथवा भावना धातु का ही अभिध्य अर्थ है। तिवादि आख्यात पदों की शक्ति केवल 'अनुकूलत्व' में है। अत। धातु स्वरूप एक पद के अर्थ 'मःवना' में प्रत्ययस्वरूप दूसरे पद के पर्थ अनुकूलत्व का अन्वय होता है। इस प्रकार 'पचित' पद से पाकानुकूल भावना की प्रतीति हो सकती है। इसके लिये भावना में तिवादि पद की शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है।

#### सि॰ प० तदसम्भवात् \*\*\* 🕶 · • •

यह मी सम्भव नहीं है, क्योंकि 'मावना' घातु स्वरूप प्रकृति का खर्छ नहीं हो सकती। घातु से तो केवल क्रिया स्वरूप धर्ध का ही ध्रमिघान होता है। भावना को यदि घातु स्वरूप प्रकृति का धर्ध मानेंगे, तो जहाँ भी पच् घातु का प्रयोग होगा— सर्वत्र 'मावना' का बोघ मानना होगा। किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है, व्योंकि 'पाक:' इत्यादि कृदन्त पदों से मावना की प्रतीति नहीं होती है।

#### पूर पर नापि चैत्र इत्यादिना ... ... ...

'चैत्रः पचित' इत्यादि स्थलों में 'चैत्रः' पद की ही शक्ति कृति में भी स्वीकार करेंगे। भतः कृति में वास्यात पद की शक्ति मानने की भावश्यकता नहीं है। सिं प प्रकृतिप्रत्यययोः ••••••••••••

यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 'चैत्र' इस पद में चैत्र पद है प्रकृति, एवं सु पद है प्रस्था । इन दोनों में से कोई भी 'कारक' स्वरूप किसी धर्म के प्रतिपादक नहीं हैं। चैत्र पद

ग्रोदनिमत्यादेः कारकपदत्वात्, तस्य च क्रियोपहित्रत्वात् तेनाभिधान-माक्षेपो वा ? कथमन्यथोदनिमत्युवते, कि भुङ्के, पचित वेति विशेषाकाङ्क्षेति चेन्न । पदतीत्युक्ते किमोदनम्, तेमनं वेति विशेषाकाङ्क्षादशँनात् । सा चाक्षेपाभि-धानयोरन्यतरमन्तरेण न स्यात्, यस्यां दशायां न चेदाक्षेपो नूनमभिधानमेवेति ॥१०॥

है शुद्ध प्रातिपदिक का वाचक, एवं सुपद है संख्या का वाचक। यदि चैत्र पद व्यापार-विशिष्ट स्वरूप कारकार्थ का वाचक हो, तो कदाचित् चैत्र पद में कृति वाचकता की संमावना भी की जाय।

## पू० प० भ्रोदनम् " " " "

'चैत्रः ग्रोदनं पचित' इस वाक्य का चैत्र पद यदि कारक वाची नहीं है, केवल इसी लिये इसकी शक्ति कृति में नहीं मानी जा सकती तो उक्त वाक्य के 'ओदन' पद की ही शक्ति कृति में मानिये। क्योंकि प्रकृत में भोदन पद को कारकवाची मानना ग्रावश्यक है। यदि प्रकृत भोदन पद को कारकवाची नहीं मानेंगे, तो केवल 'ओदनम' इतना ही बोलने पर जो 'भुंक्ते पचित वा' इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह न हो सकेगी।

## सि॰ प॰ न, पचतीत्युक्ते " " " "

केवल 'पचित' पद के सुनने के बाद भी 'किमोदन' तेमनं वा' इत्यादि आकारों की विशेष जिज्ञासा उदित होती है। यदि तिप् पद से कृति का अभिधान अथवा आक्षेप नहीं मानेंगे, तो उक्त स्थल में उक्त विशेष जिज्ञासा के कारणीभूत क्रिया सामान्य का ज्ञान संभव नहीं होगा। इस लिये तिप् पद को क्रिया सामान्य का अभिधायक अथवा आक्षेपक मानना ही होगा। पहिले उपपादन कर चुके हैं कि आख्यात यह से क्रिण सामान्य का आक्षेप संभव नहीं है। तस्माद कृति आख्यात वाच्य ही है।।१०॥

१. कहने का सारवर्ष है कि 'मुंक्ते पचित घा' यह जिज्ञासा कियाविशेष की जिज्ञासा है। विशेषिज्ञासा के जिये सामान्य का ज्ञान जावश्यक है। इस लिये मोजनादि विशेष किया की जिज्ञासा से पहिले 'क्रियासामान्य' का ज्ञान जावश्यक है। प्रकृत में इस सामान्य ज्ञान का उत्पादक 'बोदनम्' पद को खोदकर और कोई नहीं शिक्ष पदता है। ज्ञतः 'बोदनम्' इस कमैंवाचक पद को ज्ञास्या कियासामान्य का वाचक भी मानना ही होगा।

स्यादेतत् । प्रभिषीयताः तर्हि कर्ताऽपि । तदनभिषाने हिः सङ्ख्यायमात्र-माक्षिप्य सङ्ख्याः कथम् कर्तारमन्वियात्, न तुःकम्मादिकमपिः 'शाकसूपी पचित्, शाकसूपीदनान् पचतीत्यादी विरोधनिरस्ता सङ्ख्याः चैत्र इति कर्तारमविरुद्धमनः नुगच्छतीति चेत्।

पू० प० स्यादेतंत्, म्रभिषीयताम् । ... ...

कत्ती में ही मास्यात की शक्ति स्वीकार की जाय (कृति में नहीं)। यदि कर्ता का अभिधान मास्यात से नहीं मानेंगे, तो 'चैत्रः ओवनस्पचिति' इत्यादि स्थलों में जो तिवर्ष संस्था का अग्वय नियमतः कर्ता में ही होने का नियम है, वह अनुपपन्न हो जायगा, उक्त स्थल में चुँक्ति कर्त्ता झास्यात के द्वारा 'उक्त' है (अर्थात् ग्रास्थात पद से अभिधावृत्ति के द्वारा उपस्थित है) इसी लिये आस्यातार्थ संस्था का प्रन्वय कर्त्ता में होता है। कर्म पास्मात से 'उक्त' नहीं है, अता उसमें तिवर्थ संस्था का अन्वय नहीं होता है। 'चैत्रेण प्रोवना पच्यते' इस स्थल में चूँकि कर्म ही प्रास्थात से उक्त है, अता उसी में आस्थातार्थ संस्था का अन्वय होता है। 'चैत्रेण प्रोवना का अन्वय होता है। 'चैत्रेण प्रोवना का अन्वय होता है। 'चैत्रेण प्रोवना का अन्वय होता है। 'च से से अपह नियम निष्पन्न होता है। कि उसी वस्तु में आस्थातार्थ संस्था का अन्वय होता है। 'जीत में प्रास्थात पद की शक्ति रहे।

यदि कर्ता में आख्यात की शक्ति न मान कर इति में शक्ति मानेंगे, एवं कृति के द्वारा आक्षेप से कर्ता की उपस्थित मानकर उस आक्षिप्त कर्ता में आख्यातार्थ संख्या का खन्वय मानेंगे तो 'पचित' एवं 'पच्यते' इन दोनों प्रकार के आख्यात पदों से युक्त वाक्यों में चूंकि कर्ता एवं कर्म दोनों का ही आक्षेप संमव है, अतः दोनों प्रकार के स्थलों में से कहां संख्या का अन्वय कर्ता में हो, एवं कहां संख्या का अन्वय कर्म में हो, इसका नियमन नहीं हो सकेगा। अतः 'कर्ता ही तिप् प्रत्यय का बाच्य अर्थ है' यह (वैयाकरणों का) सिद्धान्त ही ठीक है।

पू० प० शाकसूपी ... ... ...

शाकसूपी पचित, शाकसूपीदनाम् पचित, इत्यादि स्थली तिवर्ण एकत्व संस्था का शाकसूप एतदुमयत्वावच्छेदेन, कि वा शाक, सूप, ओवन एतित्रतयत्वावच्छेदेन अन्वय वाश्रित है। पता कत्ती से इतर कर्म में संस्था का अन्वय वाश्रित होने (इतरबाध) से ही अगत्या कत्ती में संस्था का अन्वय मानना पड़ता है। इसके लिये कर्त्ती में तिप् प्रत्यय की शक्ति मानने की आवस्थकता नहीं है।

इस सन्दर्भ के 'क् चावि' इस बाक्य में जो 'चपि' शब्द है, बह 'प्व' कारार्थक है। अर्थात् 'ब्राक्यातेन कर्तेंव अभिभीयतास्' यह अभिनेत वाक्य है।

ंचेत्र श्रोदनं पचितं इस्यत्र का गितः ? एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थोऽपरत्रापि तथा, यववराहादिवदिति चेन्न । पच्यते इस्यादावपि तथाभावप्रसङ्गात् । चेत्राम्यास्, चेत्रेरिति विरोधनिरस्ता सूप इस्यविरुद्धं कमं समनुक्रामतीति चेत्;

#### िसिक प० चेत्र \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि इतरबाध को ही संस्थान्वय का प्रयोजक मानेंगे तो वित्रः ओदनं प्रचिति विद्यादि स्थलों में कर्ता में संस्था का अन्वय न हो सकेगा। क्योंकि कर्ता से इतर' कर्म में तिवर्ध एकत्व संस्था का अन्वय बाधित नहीं है। अतः अविरोध को संस्थान्वय का प्रयोजक नहीं भाना जा सकता।

#### पू० प० एकत्र \*\*\* \*\*\* \*\*\*

युक्ति के द्वारा एकत्र निर्णीत अर्थ में ही उस का कर का प्रयोग दूसरे वाक्यों में भी होता है। जैसे कि वसने सर्व शस्यानाम इस्यादि वाक्य के द्वारा दोर्घशूक विशिष्ट में निर्णीत का कि वाक्य पर का प्रयोग जब 'यर्वर्यजेत' इस वाक्य में होता है, तो वहाँ मी उसका प्रश्री इदीर्घशूक विशिष्ट हो होता है (देखिये मीमांसा सू॰ अ-१-पा० ३ प्रधिकरण ५)। इसी प्रकार 'शाक्युरो पचित' इस्यादि स्थलों में इतरबाध या श्रविरोध रूप युक्ति के द्वारा कर्ती में ही शाक्यातार्थ संख्या का प्रक्य निर्णीत हो चुका है, तो फिर 'चेत्रा श्रोदन पचित' इस्यादि स्थलों में भी कर्त्ती में ही आक्यातार्थ संख्या का अन्वय उचित है।

#### सि॰ प॰ न, पच्यते ... ... --

स्विरोध अथवा इतरबाध को संख्यान्वय का प्रयोजक नहीं माना जा सकता, स्योंकि ऐसा मानने पर 'चैत्रेण स्रोदनः पच्यते' इत्यादि स्यलों में भी आस्यातार्था संस्था किका अन्वय कर्ता में स्वोकार करना होगा, क्योंकि चैत्र में एकत्व के सन्वय का कोई बाधक जनहीं है। किन्तु सो इष्ट नहीं है। अतः उक्त नियम ठीक नहीं है।

# पु॰ प॰ चेत्राभ्याम्, चेत्रेर्वा .... ...

'वैत्राम्याम् चैत्रैवा श्रोदनः पच्यते' इत्यादि स्वलों में श्राख्यात् के वर्ध एकत्व संख्याः का श्रावस्य हित्सः अथवा बहुत्व विशिष्टः चैत्र में बाधित हैं, श्रातः याख्यातार्धः संख्याः का अन्वय श्रोदन स्वल्प कर्म कारक में हो होता है। उक्त युक्ति के अनुसार जब कर्माख्यातार्थः का अव्यय कर्म कारक में निर्णात है, तो उसी निर्णय के अनुसार कथित यववराह न्याय से ही 'चैत्रेण ओदनः पच्यते' इत्यादि स्थलों में चैत्रादि कर्नु कारकों में आख्यातार्थं संख्या का श्राव्यय श्राद्धावित रहते पर भी कर्म कारक में ही उक्त संख्या का श्रान्यय होना उचित है। 'चैत्रमैत्राभ्यां शाकसूषी पच्येते' इत्यत्र का गतिः १ ग्रन्यत्र निर्णीतेनार्थेन व्यवहार इति चेन्न । पचतीत्यादाविं तथाभावप्रसङ्गात् । तत्र पूर्वक एव निर्ण्यः,

सि० प० चैत्रमैत्राभ्याम् " " " "

'चैत्रमैत्राम्याम् शाकस्यो पच्येते' इस प्रकार के प्रयोग शिष्ठ सम्मत हैं। इस स्थल में जिस प्रकार शाक एवं सूप इन दोनों में आख्यातार्थ दिस्त का अन्वय अवाधित है, उसी प्रकार चैत्र एवं मैत्र स्वरूप कर्त्ता में भी दिस्त का अन्वय अवाधित ही है। यदि 'अविरोध' को संख्यान्वय का प्रयोजक मानें, तो उक्त स्थल में भी दिस्त संख्या का अन्वय कर्त्ता में ही स्वीकार करने में कोई बाधक नहीं हैं। अतः 'अविरोध' को संख्यान्वय का प्रयोजक नहीं माना जा सकता।

पु० प० अन्यत्र निर्गीतेन ... ... ...

'चैत्राम्याम चैत्रैः सुपः पच्यते' इत्यादि प्रकार के प्रयोग सर्वसम्मत हैं। इस स्थल के कत्तिओं में आख्यातार्थ एकत्व संख्या का अन्वय बाधित है, अतः उन स्थलों में कर्म कारक में ही आख्यातार्थ एकत्व संख्या का अन्वय अबाधित होने के कारण होती है। इस प्रकार कर्माख्यातार्थ संख्या का अन्वय कर्म कारक में स्थिर हो जाने पर कथित 'यववराइन्याय' से चैत्रमैत्राम्यां धाकसूपी पच्येते' इत्यादि कर्माख्यात स्थलों में भी (जहां कर्नुकारक में आख्यातार्थ संख्या का अन्वय बाधित नहीं है) कर्मकारक में ही संख्या का अन्वय उचित है। जिस से यह सामान्य नियम उपयन्न होता है कि कर्माख्यातार्थ संख्या का अन्वय कर्मक।रक में ही हो।

सि० प० न, पचित ... ... ...

यदि 'मिनरोध' न्याय से कर्म में संख्या का अन्वय मानेंगे, हो 'देवदत्तः ओदनं पचित' हत्यादि स्थलों में मोदनादि रूप कर्मकारकों में एकत्व का अन्वय मानना पड़ेगा। अतः भिनरोध को संख्यान्वय का प्रयोजक नहीं माना जा सकता।

पुठ पठ तत्र \*\*\* \*\*\*

'प्रचित' पद घटित प्रयोगस्थल में उक्त अविरोध न्याय से ही कर्ता में नियमता आस्थातार्थ संख्या का नियम निष्यन होता है। तुल्य युक्त्या उक्त 'अविरोधन्याय' रूप युक्ति से ही 'प्रच्यते' पद घटित प्रयोग स्थल में स्वारिसक प्रयोग वध कर्म में संख्यान्वय का दूसरा नियम भी स्वीकार करेंगे। यता 'प्रचित' पद घटित प्रयोगस्थल में घोदनादि कर्मों में संख्यान्वय की कोई आपत्ति नहीं है।

पच्यते इत्यत्र स्वपर इति चेन्त । विशेषाभावात् । ग्राह्मनेपदपरस्मेपदाभ्यां विशेष इति चेन्त । पच्यते, पचते, पक्ष्यते इत्यादी विप्लवप्रसङ्गादिति । दृश्यते च समानप्रत्ययाभिहितेनान्वयः सङ्ख्यायाः, यद्यथा—भूयते, सुप्यते, इत्यादी । न हि तत्र कर्त्रा, कर्म्मंगा वा, ग्रन्येनैव वा केनचिदन्वयः; किन्तु भावेनैव ।

ग्रनन्वये तदिभधायिनोऽनथंकत्वप्रसङ्गात् । ग्राक्षिप्तेन चान्वये तत्रापि कर्त्रेवान्वयापत्तेः । को हि सुप्यते, स्विपतीत्यनयोः कत्रिक्षेपं प्रति विशेषः ?

सि० प० न … … … …

'पचिति' पद घटित वाक्य एवं 'पच्यते' पद घटित वाक्य, इन दोनों में कौन सा अन्तर है, जिससे विभिन्न दो नियमों को स्वीकार करना आवश्यक हो ? अतः उक्त कथन सङ्गत नहीं है।

पू॰ प॰ ग्रात्मनेपद -- · · · ·

'पचिति' है परस्मेपद निष्यन्न प्रयोग, एवं पच्यते है आत्मनेपद निष्यन्त प्रयोग, यही 'अन्तर' दोनों में स्पष्ट है।

सि॰ प॰ न, पच्यते -- ••• •••

उक्त समाधान भी युक्त नहीं है, क्यों कि यदि यह नियम करें कि आस्मनेपद घटित वाक्य में प्रयुक्त आक्ष्यातार्थ संख्या का अन्वय कर्म में हो, तो पच् घातु के उभयपदी होने कारण 'चैत्र: ओदनं पचते' इस प्रकार का भी प्रयोग होता है। किन्तु इस स्थल में भी आक्ष्यातार्थ संख्या का अन्वय कर्ता में ही इष्ट है, कर्म में नहीं। उक्त नियम के अनुसार प्रकृत में संख्या का अन्वय कर्म में प्राप्त हो जायगा। किन्तु सो इष्ट नहीं है। अत! उक्त समाधान असंपूर्ण है। इस लिये कर्ता में ही अव्यात की शक्ति है, कृति में नहीं।

(इस प्रसङ्ग में वैयाकरणों के ऊपर यह आक्षेप हो सकता है कि कर्ता को यदि आख्यात वाच्य मानें, तो आख्यात वाच्य संख्या का अन्वय कर्ता में नहीं हो सकेगा, क्यों कि एक ही पद से उपस्थित अर्थों में परस्पर अन्वय नहीं होता है। विभिन्न पदों के द्वारा उपस्थित विभिन्न अर्थ हो परस्पर अन्वित होते हैं। इप आक्षेप का यह समाधान है कि:—)

दृश्यते चः " ... ...

भावास्यातान्त 'भूयते, सुप्यते' इत्यादि स्थलों में आस्यात वाच्य संस्वा का अन्वय आस्यात वाच्य माव ( घात्वर्ष ) में ही होता हैं। क्योंकि उक्त स्थलों में प्रयुक्त आस्यात के अर्थ संस्था का अन्वय कर्शा अयवा कर्म कारक में होना संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि बास्यातार्थ संस्था का अन्वय आस्य।तार्थ माव में नहीं मानेंगे, तो एकत्व के वाचक उक्त आस्थात का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा। स्यादेतत् । 'भावकर्माणोः' इत्याद्यनुशासनबलात्तावत् भावकर्मणी प्रत्यय-वाज्ये । ततस्तदभिहिता सङ्ख्याः ताभ्यामन्वीयते । यस्तु प्रत्ययोः न तन्नोत्पन्नः, तदिभिहिता सङ्ख्या, 'मुख्यं वा पूर्वचोदनाल्लोकवत्' (मी०११२-२-२३) इति न्यायेन कर्तारमेवाश्रयते इति नियमः।

यदि किसी ब्रांक्षित पदार्थ में उक्त संख्या का अन्वय स्वीकार भी करेंगे, तो वह आक्षित पदार्थ भी कर्णा ही होगा, कोई अन्य नहीं । क्योंकि 'स्विपिति' इत्यादि स्थलों में ब्राक्षित कर्त्ता में संख्या का अन्वय सभी मानते हैं। जहाँ तक आक्षेप की संभावना का प्रश्न है 'स्विपिति' और 'सुप्यते' इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। (अत: कर्त्ता में आख्यात की अभिषा वृत्ति मानने से उक्त परस्परानन्वय की आपित्त की संभावना नहीं है)।

पुरु पुरु भावकम्मंग्रीः \*\* \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'मावकमणों।' इस पाणिनीय अनुशासन के अनुसार अकर्मक घातु से निष्यन्त मावाहपात स्वरूप (प्रत्यय) की शक्ति 'माव' (घात्वर्थ) में, एवं कर्म में विहित आख्यात स्वरूप 'प्रत्यय' की शक्ति 'कर्म' में स्वीकार करना आवश्यक है। इस छिये प्रथममोक्त खाल्यात प्रत्यय वाच्य संख्या का अन्वय 'माव' में, एवं शेवोक्त आल्यात प्रत्ययवाच्य संख्या का अन्वय 'कर्म' में स्वीकार करते हैं।

किन्तु इसके विपरीत जो घारवात प्रत्यय भाव घथवा कर्म में भी उत्पन्न नहीं होता, जैसे 'पचित' इस पद का तिप् प्रत्ययार्थ संख्या का घन्वय 'मुख्य वा' इत्यादि मीमांसा सुत्र के अनुसार प्रथमतः उपस्थित होने के कारण ही कर्त्ता में (आख्यातार्थ संख्या का ) प्रन्तय संभव होता है। इस के लिये कर्ता में आख्यात की शक्ति को स्वीकार करना आवश्यक जहीं है।

<sup>9.</sup> वेद में दो वाक्य मिलते हैं। (१) धरनावैष्णवमेकादश व्यालं निवंपेत्, (१) संप्रामे सरस्वतीमप्याज्यस्य यलेत्' इन दोनों ही वाक्यों से एक ही याग में दो क्रियां को विधान किया गया है। इन में प्रथम है 'आरनावैष्ण्य' और द्वितीय है 'सारस्वताज्य'। इन दोनों में इच्छा के अनुसार यह अनियम प्राप्त होता है कि जिस किया का अनुष्ठान पहिले जिस को अभीष्ठ हो वह पहिले उस किया का अनुष्ठान करे। अकृत सूत्र के द्वारा कथित अनियम को इटाकर यह व्यवस्था की गयी है कि पहिले प्रथमोक्त 'आरनावैष्ण्य' धर्म का अनुष्ठान ही होना चाहिये, जाद में 'सारस्वताज्य' का अनुष्ठान ही होना चाहिये, जाद में 'सारस्वताज्य' का अनुष्ठान हो होना चाहिये, जाद में 'सारस्वताज्य' का अनुष्ठान होना चाहिये। इस में सूत्र देशान्य दिया गया है 'को कवत्' अर्थात् जिस प्रकार खोक में 'चैत्रं तावद् मोजय, मैत्रमि भोजियण्यामि' इस चाक्य के द्वारा प्रथमतः चक्क चैत्र को ही सोजन कराया जाता है, मैत्र को प्रचाद् मोजन कराया जाता है।

न, विपर्ययप्रसङ्गात् । 'शेषारकत्तीरपरस्मेपदम्, कर्तात् अस् इत्यनुकास्तर-वलाद्भावकर्तारी प्रत्ययवाच्यी, ततस्तदिभिहिता सङ्ख्यार्थः ताम्यासन्देश्वः । यस्तु प्रत्ययो न तत्रोत्पन्नस्तदिभिहिता संख्या तेनेव न्यायेत कम्मे स्याध्यदिति नियमोपपत्तेः । तस्मात् मतिकदंममपहाय यथाऽनुशासनमेव गृह्यत इति प्राप्तस्

उसी प्रकार उक्त अधिकरण के अनुसार कारकों में सबसे पहिले उपात्त कर्नुकारक में ही उस प्राख्यातार्थ संस्था का अन्वय होना उचित है, जिस आख्यात का प्रयोग मात्र अथवा कर्म में न हुआ हो। इस के लिये कर्त्ता में आस्थात की शक्ति को स्थीकार करना आवश्यक नहीं है।

सि० प० न, विपर्यय \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त विषय ठीक नहीं है, क्योंकि उसके विषरीत यह नियम भी किया जा सकता है कि मान एनं कर्ता इन दोनों में से किसी में जो आख्यात प्रत्यय नहीं किये गये हैं, उनके प्रयं संख्या का अन्वय 'कर्मकारक' में ही हो। क्योंकि 'शेषात कर्त्तीर परस्मैपदम्' एनं 'कर्तीर शप्' इन दोनों ही अनुशासन के बल पर भाव (धात्वर्य) एनं कर्ता ये दोनों आख्यात प्रत्यय के वर्ष हैं, अतः 'तिप्' प्रभृति आख्यातों से अभिहित संख्या का अन्वय 'कर्ता' में ही होना उचित है, किन्तु जो प्राख्यात स्वस्प 'प्रत्यय' भाव एवं कर्ता इन दोनों में से किसी में भी उत्यक्त नहीं हैं, उस आख्यात प्रत्यय के वर्ष संख्या का अन्वय 'कर्म' कारक ही में होना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार सभी कारकों में प्रथमोक्त होने के कारण कर्त्ता मुख्य कारक है, उसी प्रकार सभी कारकों में प्रथमोक्त होने के कारण कर्त्ता मुख्य कारक है, उसी प्रकार मुख्य उद्देश्य होने के कारण होने के कारण कर्त्ता मुख्य का अन्वय 'मुख्य वा' इस मीमांसा सूत्र के अनुसार ही होना समव है।

तस्मात्ःः 🕶 … …

तस्मात् सभी को चाहिये कि दुराग्रह को छोड़कर भगवात् पाणिनि के अनुशासन के अनुसार ग्रह स्वीकार करें कि कर्ता में विहित आख्यात प्रत्यय से अभिहित संख्या का अन्वय कर्मी ही हो। अतः कर्ती ही विविद्य संख्या का अन्वय कर्मकारक क्षेत्र ही हो। अतः कर्ती ही विविद्य संख्या का अन्वय कर्मकारक क्षेत्र ही हो।

एवं प्राप्तेऽभिघोयते—

ग्राक्षेपलभ्ये सङ्ख्याये नाभिधानस्य कल्पना । सङ्ख्यायमात्रलाभेऽपि साकाङ्क्षेर्। व्यवस्थितिः ॥११॥

# एवं प्राप्ते ... -- --

वैयाकरणों के द्वारा 'कर्तृकारक ही ग्राख्यात प्रत्यय का वाच्य है' इस पक्ष के उपस्थित फरने पर हम (नैयायिक) कहते हैं कि उक्त पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि—
ग्राक्षेपलभ्ये ••• ••• •••

आस्यातार्थ संस्था के अन्वय के लिए कर्त्ता की आवश्यक उपस्थित जब 'आक्षेप' से ही हो सकती है, तो कर्ता में आल्यात के अभिघान की कल्पना अनावश्यक है, क्योंकि 'अनन्यलम्यो हि शब्दार्था' इस न्याय से आक्षेपादि किसी 'अन्य प्रकार से उपस्थिति संभव न होने पर हो शक्ति की कल्पना आवश्यक होती है।

(इस प्रसङ्घ में वैयाकरणों के पक्ष से यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार कर्ता का आक्षेप संगव है, उसी प्रकार कर्मकारक का भी 'आक्षेप' संगव है, ऐसी स्थिति में इसका कीन नियामक होगा कि आख्यातार्थी संख्या का अन्वय कर्त्ती में ही हो, कर्म में नहीं, तुल्यन्याय से कर्म में भी आख्यातार्थी संख्या का अन्वय हो सकता है, इस प्रशन का यह उत्तर है कि—

#### संख्ये वमात्रलामेऽपि ... 😁 😁

'मावना' नियमतः कर्तृ साकांक्ष हैं, इसी लिये कर्ता में विहित आख्यात प्रत्यय के अर्घ 'मावना' का अन्वय नियमतः कर्ता में ही होता है। दूसरा यह नियम है कि 'यं यं'

<sup>1.</sup> तिप् प्रसृति आख्यात पदों से जब सख्या की अपस्थित होती है, तो केवल हतनी सी आकांक्षा हित होती है कि ''इस संख्या का कोई आश्रय अवश्य है, जिस आश्रय (विशेष्य) में यह संख्या विशेषण रूप से भासित होगी'। जिस आख्यात पद से संख्या की उपस्थिति होती है, इसी आख्यात पद से 'भावना' की उपस्थिति भी होती है। अतः संख्या और भावना ये दोनों ही 'समान प्रस्थय' से अर्थात् एक ही प्रस्थय से बोध्य होने के कारण परस्पर 'ग्रन्तरक्र' हैं।

<sup>&#</sup>x27;श्रीनना चैत्र: श्रोदनं पचिति' इश्यादि स्थलों में 'केवल चैत्र' की उपस्थिति स्थांत स्थापार से रहित केवल चैत्र की उपस्थिति होती हैं। इस लिये चैत्र: इस पद से उपस्थित चैत्र व्यापाराकांक्षी ( मावनाकांक्षी ) है। श्राह्मात से उपस्थित 'केवल मावना' सर्थात् श्राह्म विनिम्नु क मावना को आश्रय की श्राकांक्षा होगी।

सङ्खाऽपि ताविदयं भावनाऽनुगामिनी; यं यं भावनान्वेऽति तं तं सङ्ख्याऽपीति स्थितेः, एकप्रत्ययवाच्यत्विनयमात् । भावना च शुद्धं प्रातिपदिकाथं-मात्रमाकाङ्क्षति न हि व्यापारवन्तं व्यापार ग्राश्रयते ।

भावनान्वेति तं तं संख्यापि' इस द्वितीय नियम के अनुसार जहां भावना का अन्वय होंगा, वहीं संख्या भी अन्वित होगी। भावना के अन्वय के लिए चैत्रादि पदों से कर्ता की उपस्थिति आवश्यक है ही, उसी चैत्रादि में आख्यातार्थी संख्या का भी अन्वय हो जायगा। अतः आख्यात की शक्ति कर्ता में स्वीकार न करने पर भी यह 'व्यवस्थिति' अर्थात् व्यवस्था संभव है कि कर्ता में विहित आख्यात के अर्थी संख्या का अन्वय कर्ती में ही हो, एवं कर्म में विहित आख्यात के अर्थी संख्या का अन्वय कर्ती में ही हो, एवं कर्म में विहित आख्यात के अर्थी संख्या का अन्वय कर्म में ही हो।

# संख्यापि तावतुः ... ...

'हयम्' अर्थात् आख्यातवाच्य संख्या 'भावनानुगामिनी' है, अर्थात् जहाँ मावना अन्वित होगी, वहीं उक्त संख्या भी अन्वित होगी। क्योंकि भावना एवं उक्त संख्या ये दोनों हो चूँकि आख्यात प्रत्यय स्वरूप एक ही शब्द के अभिष्य हैं। यह अविसंवादित सिद्धान्त है कि 'यं यं भावनान्वेति तं तं संख्यापि'। ज्यापार से रहित होकर उपस्थित शुद्ध प्रातिपदिकार्थ के साथ ही 'भावना' की आकांक्षा है। क्योंकि 'भावना' स्वयं ज्यापार स्वरूप है, अता ज्यापारविशिष्ठ पदार्थ का आश्रयण वह नहीं कर सकती (अगर ऐसा मानें तो फिर ये दो प्रश्न उपस्थित होंगे कि (१) क्या स्वयं ज्यापार स्वरूप भावना 'स्व' स्वरूप ज्यापार विशिष्ठ पदार्थ में अन्वित होगी ? (२) अथवा प्रकृत 'भावना' स्वरूप ज्यापार से भिन्न किसी अन्य ज्यापार विशिष्ठ के साथ अन्वित होगी ? इन में प्रथम पक्ष स्वीकार करने पर—

इस लिये 'भावना' का अन्वय उमयकांक्षाविषयीभूत कतृ' कारक में ही होगा कर्म अथवा करवादि कारकों में नहीं। कारक विभक्ति से युक्त स्ववाचक पद के द्वारा क्यापार विशिष्ट 'स्व' की ही उपस्थिति होती है। उसे दूसरे किसी म्यापार की आकांचा नहीं है। इस लिये भावना की साकांक्षता कमौदि कारकों में आख्यातार्थ के अन्वय की सहायिका नहीं हो सकती। उभयाकांचा ही परस्परान्वय की प्रयोजिका है, अन्यतराकांचा नहीं।

श्रतः 'श्रतिना चैत्रः श्रोदनं पचितं इत्यादि कर्तां में श्रमिहित श्राह्यात प्रत्यय से श्रुक्त पद घटित वाक्यों में प्रशुक्त तिवादि प्रत्यय की वाक्य 'भावना' का क्रमीदि कारकों में श्रावय न होकर कर्त् कारक में ही श्रम्थय होता है। ऐसा हो जाने पर 'यं यं भावनाम्बेति तं तं संख्यापि' इस न्याय से उक्त शाक्यात से श्रमिहित संख्या भी कर्त् कारक में ही श्रम्बत होती है।

#### ग्रात्माश्रयत्वात्।

### ग्रात्माश्रयत्वात् ... ... ...

'आत्माश्रय' रूप दोष होगा, क्यों कि श्रान्य से पहिले अन्वयिताध च्छेदक धर्म रूप से श्रान्यों की उपस्थित आवश्यक है। प्रकृत 'भावना' का अन्वयी उसी भावना स्वरूप स्यापार से युक्त पदार्थ को माना है, अतः 'स्व' स्वरूप 'भावना' ही अन्वयिताव च्छेदक होगी, अन्वयी की उपस्थित चूँ कि 'विधिष्टज्ञान' रूप है। अतः उसे विशेषणञ्चान की 'अपेक्षा' होगी। 'भावना' स्वरूप उक्त विशेषण का ज्ञान श्रारूपात स्वरूप पद के विना संभव ही नहीं है। इसका फिलतार्थ यह होगा कि आख्यातपद से 'स्व' स्वरूप मावनास्य क्यापार विशिष्ट विशेष्यक 'भावना' प्रकारक अन्वयवीष रूप ज्ञान में आख्यातपद जनित

'चैत्रेण श्रोदना पच्यते' इस वाक्य के 'चैत्रेण' पद से व्यापार विशिष्ट चैत्रादि कर्ता की ही उपस्थिति होती है। ग्रातः इस कर्ता को ब्यापार की श्राकांक्षा नहीं है। श्रोदनः' इस उपपद विभक्त्यन्त पद से व्यापारशून्य हेवल 'श्रोदन' रूप कर्म कारक की ही उपस्थिति होती है। ग्रातः कथित स्थल में कर्म कारक ही ब्यापार साकांक्ष है। ग्रातः श्रोदन स्वरूप कर्म में ही श्राक्यातार्थ 'मावना' का श्रन्यय होता है, प्वं तत्समानपद वाच्य संख्या का भी श्रन्यय 'यं यं भावनान्वेति' इस न्याय से कर्म कारक में ही होता है।

'चैत्रेय सुष्यते' इस स्थल में कत्ती निशक्ती है, एवं वर्ग है ही नहीं, श्रतः भारवर्थं व्यापार में प्रथवा आक्यातार्थं भावना में ही आक्यातार्थं संख्या का अव्यय होता है।

इन सभी उक्तियों का फिलितायें यह है कि 'चैत्रा जोदनं पचिता' इस स्थल में जो प्राक्यातायें संस्था का जन्वय चैत्र रूप कर्नुं कारक में होता है, प्रथवा चैत्रेश भोदन: पच्यते' इस स्थल में जो आस्यातार्थ संस्था का अन्वय कमें कारक में होता है, इन दोनों ही स्थलों में आस्यातार्थ संस्था के अन्वयी कक्ती अथवा कमें इन दोनों का जाभ चूँकि 'आक्षेप' से ही हो सकता है, अता कथित 'पचिति' पद घटक 'तिप्' प्रस्थय की शक्ति कर्ता में, एवं 'पच्यते' पद घटक 'त' प्रस्थय की शक्ति कर्न में मानने की आवश्यकता नहीं है। यही बात आचार्य ने 'संस्था तावत्' इत्यादि सन्दर्भ से कही है। समवायं प्रति तदनुपयोगात् । विजातीयव्यापारवतोऽकतः स्वाच्य । न च द्वितीयाद्याः प्रातिपदिकविभक्तयः । ततः प्रथमानिर्दिष्टेनेव भावनाऽन्वीयत इति तस्यान्वययोग्यतानियमात् सङ्ख्याऽपि तदनुगामिनी तेनैवान्वीयेत इति नातिप्रसङ्गः, नञ्जर्थवत् ।

मावना का ज्ञान अपेक्षित है। अतः इस पय में 'आत्माश्रय' दोष ग्रनिवार्य है। 'स्व' में 'स्व' की सापेक्षता हो आत्माश्रय दोष है। । समवायम् ''' ''' '''

दूसरा दोष यह है कि 'मावना' है क्रिया रूप, द्रव्य में उसके अन्वय का पर्यवसान 'समवाय' में हो होगा, अर्थात् वह अन्वय समवाय स्वरूप ही होगा। समवाय नित्य है। अतः। उसे किसी भी व्यापार की अपेक्षा नहीं है। अतः। उस्त समवाय को भी 'मावना' की ही तरह केवल प्रातिपदिकार्थ को ही आकांक्षा रहती है। तस्मात् भावना से युक्त कर्त्ता चूँ कि निराकांत्र है, अतः भावना से मिन्न किसी अन्य व्यापार विशिष्ट में भी भावना अन्वित नहीं हो सकती है।

( इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि किसी एक व्यापार का अन्वय स्विविश्व में नहीं हो सकता, क्योंकि स्विविश्व में 'स्व' का अन्वय स्व सापेक्ष होने के कारण आत्माश्रय एवं अनावस्था दोष का प्रयोजक है। किन्तु विजातीयव्यापार विशिष्ठ में यदि क्यापार का अन्वय मानें, तो उक्त आत्माश्रय प्रथवा अनवस्था नहीं होगी। स्व विजातीयव्यापार परस्पर विभिन्न हैं, अता आत्माश्रय का अवतर नहीं आवेगा। चूं कि उक्त विजातीय व्यापार का जान डितीयादि विभक्ति स्वष्म प्रथय से हां हो जायगा, इस स्थिये इस पक्ष में 'अनवस्था' का भी कोई अवकाश नहीं है। इस आक्षेप का यह उक्तर है कि ) मावना के अन्वय की योग्यता भावना से उत्पन्न होनेवाले पाकादि के कर्क्ताओं में ही है। अता भावना को अन्वय की योग्यता भावना से उत्पन्न होनेवाले पाकादि के कर्क्ताओं में ही अन्वित होगो। इस स्थिय प्रश्नत मावना से अनुत्पाद्य किसी दूसरी मावना से युक्त कर्क्ता भावना के अन्वय के अयोग्य है। क्योंकि घटानुकूल व्यापार से पाक की उत्पत्ति नहीं होती है। इस स्थिय कर्मस्व करणात्वादि स्वरूप विजातीय व्यापारिविश्वष्ट में मावना का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि भावना में कर्ज्य रूप व्यापार विशिष्ट में सावना का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि भावना में कर्ज्य हप व्यापार विशिष्ट में ही अन्वित होने की योग्यता है। तस्मात् यह स्वीकार करना होगा कि जिसकी उपस्थित प्रथमान्त पद से होगो, उसी में भावना का अन्वय होगा। अर्थात् प्रथमान्त पदोपस्थात्यस्व ही भावना के अन्वय का प्रयोजक वर्म है।

१. एवं इस पच में 'अनवस्था' दोष मी होगा, क्योंकि स्थापार का अन्वय यदि किसी वृसरे स्थापार विशिष्ठ के साथ होगा, तो उसके किए इक्त 'व्यापारान्तर' का ज्ञान आवश्यक होगा। फिर इस 'ब्यापारान्तर' के अन्वय बोध के किये किसी अन्य 'क्यापारान्तर' का ज्ञान भी अपेक्षित होगा। अतः इस पन्न में अनवस्था हो आयगी।

यथा हि चैत्रो न गोरा, न स्पन्दते, न कुण्डलीत्यादी विशेषणविशेष्यसम-भिन्याहाराविशेषेऽपि नत्रा तदनभिधानाविशेषेऽपि नत्रर्थस्य विशेषणांशैरेवान्वयो न विशेष्यांशेन।

ननु बाधात्तत्र तथा। न हि विशेष्येण तदन्वये विशेषणोपादानमर्थवाद्भवेत्ः तन्निषेषेनेव विशेषणानिषेषोपलब्धेः। उभयनिषेषे चावृत्ती वाक्यभेदात्, ग्रनावृत्ती निराकाङ्क्षत्वादिति चेन्न। तुल्यत्वात्। समानष्रत्ययोपात्तभावनाऽऽक्षिप्तान्वयोपपत्ती बाधकं विना सन्निहितत्यागे व्यवहितपरिग्रहस्य गुरुत्वात्।

#### यथा हि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि यह नियम निष्पन्न हो जाता है कि 'प्रथमान्त पदोपस्थाण्य पदार्थ में ही मावना का अन्वय हो' तो फिर भावनानुगामिनी संख्या का अन्वय भी प्रथमान्त पदोपस्थाप्य पदार्थ में हो होगी। फलतः कर्तृ स्वादि विशेषण विशिष्ट में ही भावना का अन्वय इष्ट है। जैसे कि 'चैत्रो न गौरा' इत्यादि स्थलों में चैत्रत्व स्वरूप विशेषण के विशेष्य चैत्र में ही गौरस्व बाह्मणस्वादि धर्मों का निषेघ होता है, उस से चैत्रस्व स्वरूप विशेषण के निषेघ का बोध नहीं होता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये।

## पू० प० ननु बाघात् - - - --

'चैत्रो न गौर।' इत्यादि स्थलों में चैत्रस्य स्वरूप विशेषण के 'विशेष्य' चैत्र का प्रमाव चूं कि बाधित है (क्यों कि चैत्र की सत्ता है) इसी लिए 'नल्' का प्रन्वय गौरत्वादि विशेषणांशों में होता है। तथापि यदि आप्रहवश 'नल्' का अन्वय चैत्र स्वरूप विशेष्य में ही करेंगे, तो इस निषेध से हो तदूत गौरत्वादि स्वयं निषिद्ध हो जांयगे, उसके लिये गौरः, ब्राह्मणः, इत्यादि विशेषण बोधक पदों के प्रयोग ही व्यर्थ हो जांयगे। यदि उक्त वाक्यों से चैत्र स्वरूप विशेष्य एवं उसके गौरत्वादि विशेषण दोनों के निषेध का बोध अभिप्रेत हो, तो वह 'वाक्यभेद' स्वीकार किये बिना संभव नहीं होगा। एवं विभिन्न निषेध वाक्यों की कल्पना 'नल्' आवृत्ति के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि नल्प की आवृत्ति के बिना वे वाक्य निराकांक्ष ही रहेंगे। अतः नल्प घटित वाक्यों का दृष्टान्त प्रकृत में अनुकूल नहीं है।

#### सि॰ प॰ न, तुल्यत्वात् · · · · · ·

उक्त कथन ठीक नहीं है, न्यों कि भावना एवं संख्या ये दोनों एक ही तिप् प्रत्यय के भर्घ हैं। इन में से भावना के द्वारा आक्षिप्त कर्ता में ही जब भावना के वाचक आख्यात के अर्थ संख्या का अन्वय संभव है, तो 'उक्त रीति' से सभीपवर्ती कर्नु कारक को छोड़ कर ध्यवहित (दूरवर्ती) कर्म करणादि कारकों में उक्त संख्या के अन्वय की करना गौरव दोष का साधायक होगी। भावनायाश्च सामान्याक्षेपेऽपि साकाङ्क्षपिरत्यागेन निराकाङ्क्षान्वयानु-पपत्तेः। न ह्यन्यतराकाङ्क्षा ग्रन्वयहेतुः, ग्रिप तूभयाकाङ्क्षा। प्रातिपिदकार्थौ हि फलेनान्वयमलभमानः क्रियासम्बन्धमपेक्षते। भावनाऽपि व्यापारभूता सती व्यापारिग्णमित्युभयाकाङ्क्षा ग्रन्वयहेतुः। कटं कटेनेत्यादि तु कारकतयेव फलसमन्वितं न व्यापारान्तरमपेक्षते इति निराकाङ्क्षमिति।

श्रत एवास्यते सुप्यते इत्यादो नाक्षिप्तेनान्वयः। न हि चैंत्रेगोति तृतीयान्त-शब्दस्य भावनायामाकाङ्क्षाऽस्ति।

#### भावनायाह्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्घ में प्रदान हो सकता है कि 'भावना से कर्तृ कारक का ही आक्षेप क्यों ? कर्म करणादि कारकों का आक्षेप क्यों नहीं ? इस का यह समाधान है कि ) जिस प्रकार भावना नियमतः कर्तृ साकांक्ष है, उसी प्रकार कर्मकरणादि साकांक्ष नहीं है। इस वस्तुस्थिति के अनुसार भावना से जब उसके अन्वयों का आक्षेप सामान्य रीति से होगा, तब निराकांक्ष कर्मकरणादि कारकों के साथ अन्वय की अनुपपत्ति से परिघेषात् कर्त्ता में ही भावना का अन्वय होगा। अतः भावना से कर्त्ता का ही आक्षेप होना उचित है। क्योंकि उभयाकांक्षा ही अन्वय का नियामक है, अन्यतराकांक्षा अन्वय का नियामक नहीं है। प्रातिपदिकार्ध स्वरूप चैत्रादि क्रिया के साथ सम्बद्ध होने की आकांक्षा रखते है। भावना व्यापार स्वरूप होने के कारण आश्रय की अपेक्षा (आकांक्षा) रखती है। (प्रातिपदिकार्ध की क्रियाकांक्षा और भावना की आश्रयाकांक्षा) इन दोनों ही भाकांक्षाओं के बल से भावना कर्त्ता में ही अन्वित होती है।

कटम्, कटेन इत्यादि पदों को द्वितीया अथवा तृतीया स्वरूप कारक विभक्ति से फल के साथ ही ज्यापार की उपस्थिति होती है। अतः वे विभक्तियां किसी दूसरे ज्यापार की आकांक्षा नहीं रखतीं। अतः कर्म करणादि कारकों में भावना का अन्वय नहीं होता है। इसीलिये केवल कटम् अथवा कटेन इत्यादि प्रयोग निराकांक्षा होने के कारण अप्रामाणिक हैं।

चूं कि उनयाकांका ही प्रस्वय का नियामक है 'अत एव' 'आस्यते' 'सुप्यते' इत्यादि स्यलों में प्राक्षित पदार्थ के साथ उस रीति से स्वापादि स्वरूप मावनाओं का अन्वय नहीं होता है, जिस रीति से 'स्विपिति' इत्यादि स्थलों में होता है। क्योंकि 'चैत्रेण' यह तृतीयान्त कर्तृ बोधक पद मावना साकांक्ष नहीं है। अ तः इन स्थलों में 'उमयाकांक्षा' नहीं है।

मान्याका इक्षाऽस्तीति चेन्त । फलेन धयनादिधारवर्षेनाव्वयात् । फलसंबन्धिन-श्चात्र कत्रंनितरेकात् । न हि धयनादयो धारवर्षाः कर्त्रतिरेकिसंबद्धाः । न च फलतरसम्बन्धिव्यतिरेकेणान्यो भाव्यो नाम, यमपेक्षेत ।

#### पूर् पर भाष्याकाक्षा ... ... ---

कथित 'चैत्रेण' पद को मावना की आकांक्षा भले ही न रहे, किन्तु 'भाव्य' की पाकांक्षा अर्थात् मावना से उत्पन्न होनेवाले फल की प्राकांक्षा तो प्रवश्य है।

### सि॰ प॰ न, फलेन \*\*\* \*\* \*\*\*

उक्त कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि पहिले यह जानना चाहिये कि मावना से उत्पन्न होनेवाला वह 'माठ्य' कौन सा पदार्थ होगा ? यदि 'फल' को 'माठ्य' मार्ने, तो 'सुप्यते' इस स्थल में तो वह फल 'स्वाप' ही है, तो फिर कर्त्ता ही उसका आश्रय है, वह कर्ता तो चैत्र पद से ही अभिहित है। फल एवं तत्सम्बन्धी पदार्थ इन दोनों से मिन्न प्रकृत में कोई 'माठ्य' नहीं हैं, जिसकी आकांक्षा 'चैत्रेण' इस मृतीयान्त पद को रहे।

('चैत्रेण' इस तृतीयान्त पद से कर्ता के उक्त होने के कारण कर्ता की आकांक्षा मले ही न रहे, फिर मी 'माड्य' की मावना से उत्पन्न होनेवाले फल की ग्राकांक्षा तो हो ही सकती है। उस प्राक्षित फल में ही आस्यातार्थ संस्था का अन्वय होगा)।

#### सि० प० न च फलतस्सम्बन्धिनः • • • • •

उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि अकर्मक घातुओं का घात्वर्थ को छोड़ कर कोई दूसरा फल नहीं होता। कथित घात्वर्थ स्वरूप फल का सम्बन्ध तो कर्ता में ही है, कर्ता ही घायनादि रूप घात्वर्थ का सम्बन्धी है। फलता अकर्मक घातुक स्थल में घात्वर्थ स्वरूप फल, एवं कर्त्ता स्वरूप उसके सम्बन्धी, इन दोनों को छोड़ कर कोई तीसरा 'भाव्य' नहीं हो सकता, सुप् घातु के साथ प्रयुक्त आख्यात के धर्थ मावना को खिसकी धाकांक्षा हो। अतः 'सुप्यते' पद में प्रयुक्त आख्यात के अर्थ संख्या का अन्वय घात्वर्ध में ही होना उचित है, क्योंकि कर्त्ता में संख्या का अन्वय होना संभव नहीं है, कर्म कारक वहां है हो नहीं। तस्मात् धक्यों का वात्वर्थ होना उचित है।

स्यादेतत्। किमिति न प्रयुज्यते कटः करोति चैत्रमित्यादि, श्रभिहितानिभि-हितव्यवस्थाऽभावादिति चेत, न। चैत्रमिति प्रथमान्तस्यासाघुत्वात्, द्वितीयान्तस्य तु कर्मवचनत्वेन तत्संबन्धाद्भाव्यानपेक्षणी मावना भावकमात्रमपेक्षेत । न च कटस्य चैत्रं प्रति भावकत्वम्, विपर्ययात्। अनाप्तेन तु विवक्षायां प्रयुज्यत एव। प्रयुज्यतां तर्हि 'कटं करोति चैत्र' इत्यादि।

## पू॰ प॰ स्यादेतत् 'किमिति ... ... ---

तो फिर 'कटः चैत्रम् करोति' इत्यादि घाकार के प्रयोग क्यों न हों ? सि॰ प० न, चैत्रम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

प्रथमा विभक्ति में 'चैत्रम्' ऐसा प्रयोग निष्यन्त नहीं होता, द्वितिया विभक्ति में ही 'चैत्रम्' यह प्रयोग साघु है। द्वितीयान्त 'चैत्रम्' पद कमंत्व विशिष्ट चैत्र का वाचिक है। फलतः द्वितिया विभक्ति कमंत्व वाचिका है। इस लिये द्वितिया विभक्ति से ही कमंत्व का बोध हो जायगा। अतः कर्मत्व मावना साकांक्ष नहीं है। सुतराम प्रकृत स्थल में मावना को भी 'भाग्य' फल की आकांक्षा नहीं है, किन्तु मावना को अपने जनकी भूत 'भावक' की आकांक्षा है। 'कट' चैत्र का 'भावक' नहीं है, बल्कि चैत्र ही कट का 'भावक' है। इस लिये 'चैत्रम् कटा करोति' ऐसा प्रयोग न होकर 'चैत्रा कटं करोति' यही प्रयोग खात्रगण करते हैं। प्रनाप्तों का समुदाय तो 'चैत्रम् चैत्रेण कटा कटेन करोति इत्यादि सभी प्रकार के प्रयोग करता ही है।

पूर् पर प्रयुज्यताम् तिहु -- -- --

यदि इतना ही आवश्यक है कि कर्ता में विहित आस्यात स्थल में कर्तृपद प्रथमान्त अवश्य हो तो फिर 'चैत्रः कटः करोति' इस प्रकार का प्रयोग मी हो ?

अर्थात् 'चेत्रम्' इस पद से कत्र 'स्व के उक्त न होने पर भी यदि उस में आस्पातार्थं संख्या का अन्वय हो सकता है, तो फिर इसका नियासक कीन है कि उक्त स्थल में चैत्र पद से प्रथमा विभक्ति ही हो।

श. जहाँ कर्ता उक्त हो वहाँ कर्ता में ही आख्याताथे संस्था का अन्वय हो, जहाँ कर्म उक्त रहे, वहाँ कर्म में ही संख्या का अन्वय हो। वैयायकरणों के इस मत का ख्रयहन अभी तक इस अभिप्राय से हुआ है कि यह ठीक है की संख्या का अन्वय क्रमसे ही हो, किन्तु उसका प्रयोजक कर्म या कर्ता का अभिहितस्व अयवा अनिभिहितस्व नहीं है, किन्तु परस्पराकांचा उसका प्रयोजक है। इसी पर 'किमिति' इस्यादि से मीमांसकों ने प्रश्न किया है।

न, नित्यसन्दिग्धत्वेन वाक्यार्थासमपँकत्वात् । ततस्तदुपपत्तये विशेषस्य व्यव्जनीयत्वात् । व्यज्यतां तर्हि वृतीयया चैत्रेगोति, एवं देवदत्ता क्रियते कटिमिति व्यज्यतां द्वितीययेति चेन्न । क्ष्प्रयोगप्त् । न ह्यनाप्तेनाऽप्येवंत्रायाणि प्रयुज्यन्ते । लक्षणाविरोधेन कृत एतदेवेति चेत्; लोकस्यापर्यनुयोज्यत्वात् । न हि गाणिकयेति पदं साध्विति क्लाधाऽभिधायिपदसन्निधिमनपेक्ष्य प्रयुज्यते ।

## सि॰ प॰ न, निरयसन्दिग्धत्वेन · · · ·

निश्चयात्मक बोध को उत्पन्न करने वाला वाक्य ही प्रमाण होता है। प्रकृत वाक्य से यह निर्णय नहीं होता कि 'उक्त वाक्य से चैत्र कर्तृक कट कर्मक बोध अभिप्रेत है? अथवा कट कर्तृक चैत्र कर्मक बोध इष्ट है? अतः उक्त वाक्य संश्योत्पादक होने के कारण अप्रामाणिक है।

### पू० प० व्यज्यताम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कत्ती में तृतीया विभक्ति भी तो होती है। उक्त वाक्यों में यदि चैत्र पद का तृतीयाक्त 'चैत्रेण' यह पद रखें, एवं कमें बोधक कट पद को प्रथमान्त ही रहने दें, तथापि तृतीया विभक्ति से चैत्र गत कर्तृंश्व का निःसन्दिग्ध बोध तो होगा ही। ऐसी स्थिति में 'चैत्रेण कट: करोति' इस प्रयोग में कौन सी बाधा है?

यदि दितीया विमक्ति को ही कर्मस्व का बोधक मार्ने, तो यद्यपि 'चैत्र: कट: करोति' इस खापन्न प्रयोग के कट पद से प्रथमा विभक्ति निरस्त की जा सकती है, तथापि 'चैत्रः कटं फ्रियते' इस प्रयोग की घापत्ति रहेगी।

### न, ग्रष्रयोगात् \*\* \*\* \*\*\*

उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'चैत्रः कटं क्रियते' यह प्रयोग छिष्टानुमोदित नहीं हैं, मतः उक्त प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। अनाम पुरुष भी इस प्रकार का प्रयोग नहीं करते। तब रही बात 'लक्षण' की अर्थात कथित युक्ति से जब उक्त प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, तो उक्त प्रकार के प्रयोगों को छिष्टों का प्रनुमोदन क्यों प्राप्त नहीं है ? इस प्रशन का यही उत्तर है लोकानुमोदित व्यवहार के ऊपर किसी प्रकार का अभियोग नहीं किया जा सकता।

जैसे कि 'गार्गिकया' पद व्याकरण से निष्पन्न होने पर भी 'श्लाघा' के बोधक 'श्लाघते' प्रभृति पदों के विना उसका प्रयोग शिष्ट छोग नहीं करते।

तस्य तदुपाधिनैव विहितत्वादिति चेत्, एतदेव कुतः?। लोके तथैव प्रयोगदर्शनादिति चेत्; तुल्यम्। करोतीत्यादिकमंविभक्तिसमिन्याहारेग्गैव प्रयुज्यते, क्रियते इति कर्वं विभक्तिसमिन्याहारेग्गैवेति किमत्र क्रियताम्?

इममेव विशेषमुररीकृत्यानिभहिताधिकारानुशासनेन ह्योतावान् परामशंः सर्वेषां हृदि पदमादघातीत्यभिघानानिभधानविभाग एव व्युत्पादनदशायां पेशल इति ।

### पू० प० तस्य तदुपाधिनेव • • • •

श्लाघा पद का समिन्याहार रहने पर ही 'गोत्रचरणाच्छ्छाघाविक्षेपतदवेतेषु (५-१-१३४) इस पाणिनि सूत्र के मनुसार 'गाणिका' पद निष्पन्न होता है। तदनुसार ही 'गाणिकया श्लाघते' इत्यादि प्रयोग होते हैं। किसी छन्य पद के समिनव्याहार में 'गाणिका' छन्द का प्रयोग नहीं किया खाता। इस लिए उक्त दृष्टान्त उचित नहीं है।

#### सि॰ प॰ एतदेव \*\* \*\* \*\*\*

इस प्रसङ्ग में यही पूछना है कि 'ऐसा विधान ही क्यों है कि 'श्लाघते' प्रभृति पदों का संनिधान रहने पर ही से 'बुण्' प्रत्यय हो ? अन्य पदों के संनिधान रहने पर नहीं।

### पू प लोके सथैव -- -- ---

शिष्ट जनों के द्वारा 'लोक' में 'गागिका' शब्द चूंकि 'रलावते' प्रमृति पदों के साथ ही प्रयुक्त होता आया हैं, अन्य पदों के साथ नहीं। इसी लिये उक्त प्रकार का विधान किया गया है।

### सि० प० तुल्यम्, करोतीत्यादि ... - ...

तो फिर प्रकृत में भी समान न्याय से यही कहा जा सकता है कि 'करोति' प्रभृति पद चूँ कि कर्म में विहित दितीया प्रत्यय से युक्त 'कटम्' प्रभृति पदों के साथ ही 'छोक' में विद्यु जनों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, एवं 'क्रियते' प्रभृति पद कक्तों में विहित तृतीया विभक्ति से युक्त चैत्रेण प्रभृति पदों के साथ ही छोक में विष्टु जनों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। इसके छिये क्या किया जाय ?

### इममेव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'करोति' पद से युक्त इस सन्दर्भ के बारा जो विषय विभाग पूर्वक उक्त नियम किया गया है, वही 'अभिहिताधिकारी' अनुषासन का तात्पर्य है। इत्यभिधानानभिधान \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वस्तुतः जैसे 'रामः' इत्यादि पद प्रखण्ड ही हैं। केवछ बालक की व्युत्पत्ति के लिए ही प्रकृति प्रत्यय का विभाग उनमें किया जाता है। उसी प्रकार 'चैत्रः कटं करोति' चैत्रेण स्यादेतत् । भवतु सर्वाख्यातसाघारणी भावना । कालविशेषसंबन्धिनी सा लडाद्यर्थः, कालत्रयापरामृष्टा लिङ्यं इति चेन्न । यह्नपदेन समानार्थः विश्वसङ्गात् । विषयोपरागानुपरागाभ्यां विशेष इति चेत्, न ।

कट: क्रियते इत्यादि नाक्य (प्रयोग) भी वस्तुतः प्रखण्ड एवं सिद्ध ही हैं। केवस बालकों की न्युर्पात के लिये 'प्रभिहिताधिकारि' अनुशासन प्रभृति भी हैं। तस्मात् जिस पद के साथ जिस पद का प्रयोग शिष्टों के द्वारा अनुमोदित हो, उस पद का प्रयोग उस पद के समिन्याहार के बिना नहीं किया जा सकता।

## पू॰ प॰ स्यादेतत्, भवतु ... ... -- ...

छट् प्रभृति छकारों के स्थान में ब्राविष्ट तिवादि ब्राक्यात प्रत्ययों का भावना (प्रयत्न) से मिन्न वर्त्तमानत्वादि मी अर्थ हैं। विधि प्रत्यय से किसी कालविशेष की प्रतीति नहीं होती है। अतः यत्न के सर्वाक्यात साधारण्य रहने पर भी यह विभाग किया जा सकता है कि वर्त्तमानत्वादि से सम्बद्ध प्रयत्न (भावना) छट् प्रभृति के छिये ब्राविष्ट विवादि आक्यात प्रत्ययों का अर्थ है। कालज्ञय से अपरामृष्ट 'मावना' लिङ्क लकार के स्थान में ब्राविष्ट तिवादि प्राक्यात प्रत्ययों का अर्थ है। ब्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि यत्न चूँ कि सभी आक्यातों का सामान्य ब्रर्थ है, अतः वह विधिप्रत्यय रूप विशेष आक्यात का प्रयं नहीं हो सकता।

#### सि० प० यस्नपदेन - ... ...

यदि विधि प्रत्यय को कालत्रय से असंस्ष्ट मावना का वाचक मानेंगे, तो विधि प्रत्यय में 'यत्न' पद की पर्यायता की भापत्ति होगी। क्योंकि 'यत्न' पद भी कालत्रय से भसंस्रष्ट केवछ 'प्रयत्न' का ही वाचक है।

## पू० प० विषयोपराग \*\*\* \*\*\* ...

विधि लिङ्का प्रयोग चूं कि वाजपेयादि 'विशेष' विषयों के साथ ही होता है, केवल लिङ् प्रत्यय का कहीं प्रयोग नहीं होता है, अतः वाजपेयादि विशेष विषयोपरक्त 'यत्न' ही विधि प्रत्यय का वाच्य अर्थ है। 'यत्न' पद तो विषयानुपरक्त केवल यत्न का ही वाचक है, यतः दोनों में पर्यायत्व की आपत्ति नहीं है।

प्रकृत में मुख्य रूप से यह विचार किया गया है कि कत्तों के प्रयत्न रूप धर्म को इस जिये विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता कि प्रयत्न चूँ कि बार् प्रभृति सभी भारत्यात प्रत्ययों का अर्थ है। इसी प्रसङ्घ को 'भवतु' इत्यादि से पुना अरुवा गया है।

यागयस्न इत्यनेन पर्यायताऽऽपत्तेः। कतृ सङ्ख्याऽभिधानानभिधानाभ्यां विशेष इति चेन्न। यागयस्नवानित्यनेन साम्यापत्तेः। इष्ट एवायमयं इति चेतृ? न, इतो वत्सरशतेनाप्य अवृत्तेः। फलसमिन्याहाराभावतन प्रवर्तत इति चेत्।

#### सि॰ प॰ न, यागयत्न --- --- ---

यद्यपि उक्त रीति से केवल 'यरन पद' के साथ विधित्रत्यय की पर्यायता की प्रापत्ति हट जाती है, फिर भी 'यागयत्ना' इस विषयोपरक्त यत्नवाचक पद के साथ 'विधित्रत्यय' की पर्यायता की आपत्ति होगी ही। क्योंकि ये दोनों ही विषयोपरक्त यस्न के वाचक हैं। अतः उक्त समाधान भी ठीक नहीं है।

### पू० प० कत्तु संख्या --- ... ...

विधि प्रत्यय 'यत्न' के समान ही 'कर्नुगत संख्या' का भी वाचक है। 'यागयत्न' पद केवल 'यत्न' का ही वाचक हैं, कर्नुगत संख्या का नहीं। अतः एकबार प्रयुक्त विधि प्रत्यय से अभिषा वृत्ति के द्वारा जितने प्रयों का बोध होता है, 'यागयत्न' पद से उन से न्यून अर्थ का बोध होता हैं, अतः इन दोनों में भी पर्यायत्व की प्रापत्ति उचित नहीं है।

#### सि० प० नः ः ः ः

उक्त रीति से 'यागयत्ना' शब्द के साथ 'विधित्रत्यय' को पर्यायता की आगत्ति मले ही छूट जाय, फिर 'यागयत्नवात्' इस पद के साथ विधि प्रत्यय के पर्यायत्व की आपिता होगो, जो उक्त युक्ति से नहीं हटेगी। क्योंकि 'यागयत्नवात्' इस पद में जो प्रथमा विमक्ति है, उस से कर्तुगत संस्था का, एवं 'यागयत्न' पद से 'यागविषयक प्रयत्न' का एवं अखण्ड 'यागयत्नवात्' इस पद से दोनों का ही बोध होता है।

#### 40 do £8 ... ... ...

पर्यायस्य की इस आपिश की ( इष्ट ) स्वीकार कर लेंगे ।

#### सि॰ प० न, इतः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यह भी संभव नहीं है, वर्गोंकि ऐसा स्वीकार करने पर जिस प्रकार विधि श्रवण के बाद प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार विधिप्रत्यय के समानार्थंक 'यागयत्नवान्' इस पद को सुनने के बाद भी प्रवृत्ति माननी होगी। किन्तु यह तो सी वर्षों में भी संभव नहीं है। प्रतः उक्त पर्यायत्वापत्ति को इष्ट नहीं किया जा सकता।

#### पू० प०, फला ... ... ...

'यजेत' प्रमृति विधिप्रत्ययान्त पदों को चूँकि 'स्वर्गकाम।' प्रमृति पदों का समिन-क्याहार रहता है, अनः उनसे प्रवृत्ति होती है। किन्तु 'यागयत्नवान्' इस पर को फ जबोवक स्वर्गकामो यागयत्नवानित्यतोऽप्यप्रवृत्तेः। तत् कस्य हेतोः?। न हि यत्नो यत्नस्य हेतुः, यत्नप्रतीतिर्वा यत्नस्य कारणम्, ग्रिप त्विच्छा। न च साऽपि प्रतीता यत्नजननी येन सेव विध्यर्थं इत्यनुगम्यताम्, ग्रिप तु सत्तया। न च लिङः श्रुतिकाले सा सती।

किसी पद का समिन्याहार प्राप्त नहीं है, खतः इससे प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती। अतः उक्त पर्यायत्वापित को इष्ट करने मैं कोई बाधा नहीं है।

सि० प० न, स्वर्गकामा ... ...

'स्वर्गकामो यागयत्नवान्' इस वाक्य से प्रवृत्ति की आपत्ति क्यों नहीं होगी ? अर्थात् उक्त युक्ति से केवल 'यागयत्नवान्' इस पद से प्रवृत्ति की आपत्ति का वारण किया जा सकता है। फिर भी 'यागयत्नवान्' स्वर्गकामः' इस वाक्य से 'यजेत् स्वर्गकामः' इस वाक्य की तरह प्रवृत्ति की ग्रापत्ति रहेगी ही।

न हि यत्नो यत्नस्य । ... ... ...

न यस्त स्वयं ही प्रयस्त का कारण है, न प्रयस्त का ज्ञान ही प्रयस्त का कारण है, किन्तु 'इच्छा' ही प्रयस्त का कारण है। वह इच्छा भी ज्ञात होकर प्रयस्त का कारण नहीं है कि इच्छा को ही विधिप्रत्यय का वाच्य प्रयं मान लें। इस स्त्रिये इच्छा को भी विध्यर्थ नहीं माना जा सकता।

<sup>1.</sup> यहाँ यह अनुसंधान करना आवश्यक हैं कि 'इष्ट्रहानेः (श्लोक म) इत्यादि श्लोक के द्वारा स्पन्द, यत्म, इच्छा प्रभृति कत्तां में रहने वाले धर्मों में विधि प्रस्थय की वाच्यता खिरहत हुई है। उन में से 'यान' के विध्यर्थत्व के स्वरहन के प्रसङ्ग का ही यह दीवं प्रसङ्ग था। आगे 'न च लिक्ड्।' इत्यादि सम्दर्भ से एक श्लोक के 'असरवाद' इस वाक्य की व्यास्था आरम्म होती है।

अर्थात् कर्ता में रहनेवाला इच्छा स्वरूप धर्म भी विधित्रयय का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय लिख प्रत्यय स्वरूप शब्द का अवण रहता है, उस समय उक्त इच्छा रूप कर्ता के धर्म की सत्ता नहीं रहती है। इच्छा स्वयं ही प्रवृत्ति का कारण है, अपने ज्ञान के द्वारा वह प्रवृत्ति का कारण नहीं है (अर्थात् इच्छा-विषयक ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं है)। इस लिये यदि लिख् स्वरूप शब्द से इच्छा विषयक ज्ञान की उत्पत्ति हो भी (क्योंकि परोक्ष ज्ञान के लिये विषय की सत्ता अपेक्षित नहीं है) तथापि उस ज्ञान से प्रवृत्ति की संभावना नहीं है। क्योंकि इच्छा का प्रवृत्ति का कारण महीं है, इच्छा ही प्रवृत्ति का कारण है।

#### न च लिङ व " " " "

यह कहना भी संभव नहीं है कि "जिस इच्छा से प्रश्नृति की उत्पत्ति होती है, वह इच्छा लिक्प्रत्यय से ही उत्पन्न होती है' क्यों कि इस का इस स्वीकृति में पर्यवसान होगा कि "विधि स्वरूप शब्द किसी धर्य विशेष विषयक ज्ञान स्वरूप व्यापार के द्वारा प्रमुत्ति का कारण नहीं है" किन्तु इस से यह जिज्ञासा ही व्यर्थ हो जायगो कि 'विधिरूप शब्द की अभिषा शक्ति कहाँ है ? क्यों कि शब्द की अभिषावृत्ति उसी अर्थ में मानी जाती है, जिस का बोध किसी लक्षणा प्रभृति अन्य वृत्तियों के साहाय्य के विना ही उस शब्द से हो सके। लिङ् प्रत्यय यदि इच्छा का अभिषायक (वाच्य) हो, तभी उक्त रूप से इच्छा लिङ् प्रत्यय का वाच्य वर्ष हो सकती है। लिङ्को यदि इच्छा का उत्पादक मानें, तो उक्त कार्य नहीं हो सकता। अर्थात् विधिप्रत्यय इच्छा का बोधक ही हो सकता है, इच्छा का उत्पादक नहीं। तस्मात् इच्छा को यदि विधिप्रत्यय का धर्य मानेंगे, तो ज्ञान के द्वारा विधिप्रत्यय में जो प्रवृत्ति की स्वारंसिक कारणता है, वह मक्त हो जायगी।

#### **अनुपलब्धलिङ्गाञ्ज · · · · · ·**

दूसरी बात यह है कि लिङ् से यदि इच्छा की उत्पत्ति होगी मी, तो लिङ् विषयक अवण स्वरूप ज्ञान से युक्त पुरुष में ही होगी। ऐसा स्वीकार करने पर जिस पुरुष को जिङ्क्ष्यवण स्वरूप 'उपलब्धि' नहीं हुई है, उस पुरुष में इच्छा की उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगी।

#### एतेन \*\*\* \*\*\* \*\*\*

कर्ता में रहने वाले इच्छा अथवा प्रयत्न रूप धर्म को केवल इसी लिये विष्यर्थ नहीं मानते हैं कि वे प्रवृत्ति के स्वयं कारण हैं, ज्ञात हो कर वे प्रवृत्ति के कारण नहीं हैं। इसी युक्ति के अनुसार 'संकल्प' को ही विधि प्रत्यय का अर्थ स्वीकार करनेवाले पक्ष को की निरस्त समझना चाहिये।

१. इस प्रसङ्घ में यह कहा जा सकता है कि जिल्ह रूप शब्द से ही इच्छा की अत्यय अत्या होगा, वहाँ इच्छा भी अवश्य अत्यन होगी। इस लिये इच्छा को विषयों मानने में जो 'अस्था हेतु के द्वारा प्रविषेध किया गया है, वह युक्त नहीं है। इसी युक्ति के खगडन के खिये श्लोक में 'प्रत्यय-त्यागात्' यह वाक्य जिल्ला गया है। 'न च जिल्हे व' इत्यादि सन्दर्भ 'प्रत्ययत्यागात् इस वाक्य की व्याख्या की भूमिका स्वरूप है

स्वयद्भ कुर्यामिति सङ्कल्पादेवायं प्रवृत्तः, ततः स एव लिङ्थं इति निरस्तम्।
कुर्यामिति प्रयत्नो वा स्यादिच्छा वा । नाद्यः, स्वात्मिन वृत्तिधिरोधात् । न
दितीयः, सा हि सत्तयैव प्रयत्नोत्पादिनी, न च लिङः श्रुतिकाले सा सतीत्युक्तम्।
फलेच्छा तु निसगंवाहितया सत्यपि न प्रयत्नं प्रति हेतुः, ग्रन्यविषयत्वात् ।

### पू० प० वृद्धव्यवहाराद " ... ...

'संकल्प' को 'विधित्रत्यय' का अर्थ मानने वालों का कहना है कि वृद्धव्यवहार ही शक्ति का मुख्य नियामक है। अतः विधित्रत्यय की शक्ति का निर्णय भी वृद्धव्यवहार से ही होगा। किन्तु जिस पुरुष को विधित्रत्यय की शक्ति का ज्ञान नहीं है, वह भी पिपासाकुल होने पर जलानयादि कार्यों में प्रवृत्त होता है। क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि 'कुर्याम्' इस आकार का संकल्प प्रवृत्ति का कारण है। विधित्रवण के बाद प्रयोजकबुद्ध की अरिन होत्रादि विषयक प्रवृत्ति को देखकर उसे घारणा बन जाती है कि 'कुर्याम्' इस आकार का 'संकल्प' ही विधि प्रत्यय का अर्थ है। अतः संकल्प ही 'विधि' प्रत्यय का अभिनेय अर्थ है। सि० प० कुर्यास् प्राप्त का क्या है।

'कुर्याम्' इस शब्द से जिस 'संकल्प' की ग्रोर संकेत किया गया है, वह प्रत्यय स्वरूप है? (२) अथवा इच्छा स्वरूप है? यदि उक्त 'संकल्प' को 'प्रत्यय' स्वरूप मार्नेंगे तो 'स्वास्पनि वृत्तिविरोध' की आपत्ति होगी। अर्थात् प्रयस्त कभी प्रयत्न का विषयक नहीं हो सकता। (यही बात एलोक के 'विरोधत।' पद से व्यक्त की गयी है)।

यदि उक्त 'संकल्प' को 'इच्छा स्वरूप मानेंने तो लिड्ड अवणकाल में चू कि इच्छा की सत्ता नहीं है, एवं इच्छा स्वरूपता स्वयं प्रवृत्ति का कारण है ज्ञात होकर नहीं, अता प्रयत्न के द्वारा इच्छा से प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह बात पहिले भी कहीं जा चुकी है। अता 'संकल्प' भी विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता। फलेच्छा तु प्राप्त प्राप्त प्राप्त का अर्थ नहीं हो सकता।

(क्लोक के 'संकरात' इस हेतु वाक्य के विवरण स्वरूप इस सन्दर्भ का अभिप्राय है कि पहिले फल की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके धनन्तर तदनुकुल प्रयत्न उत्पन्न होता है। उसके बाद प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है, इस स्वामाविक क्रम के अनुसार लिङ्क अवण के समय भी सुखादि स्वरूप मुख्य फलों की इच्छा अवश्य रहती है। इस फलेच्छा से यागादि उपाय विषयक प्रयत्नों की उत्पत्ति होगी। अतः 'फलेच्छा' ही विधिप्रत्यय का अर्थ है। किन्तु यह भी उचित नहीं है, क्योंकि) यद्यपि यह स्वामाविक है कि यागादि उपायों की इच्छा

तदर्शक्र शास्त्रवैयथ्यात् । तस्याः कारणान्तरत एव सिद्धेः । तत्प्रतीत्यर्थमिष शास्त्रानपेक्षणात् । तस्या मनोवेद्यत्वात् । प्राप्ते च शास्त्रानवकाशात् । तदिभिधाने च स्वर्गकाम इति कर्वं विशेषणापौन रक्तचात् । तदा हि यजेतेत्यस्यैव यागकत्तां स्वर्गकाम इत्यर्थं त्यात् ।

यदि च फलविषयैव साधनविषयं प्रयक्तं जनयेत्; भ्रन्यत्रापि प्रसुवीत, नियामकाभावात्।

से भ्रव्यविहत पूर्वकाल में सुखादि फलों की इच्छायें भ्रवश्य रहें। किन्तु केवल इसिलये फलेच्छा जपाय विषयक इच्छा का कारण नहीं हो सकती। क्योंकि समानविषयक इच्छा समानविषयक प्रयत्न का ही कारण है। घटविषयक इच्छा से घटविषयक प्रयत्न की ही उत्पत्ति हो सकती है, पटविषयक प्रयत्न की नहीं।

दूसरी बात यह भी है कि फल विषयिणी इच्छा विधिप्रत्यय से उत्पन्न होगी?

#### तदर्थंका ••• ••• •••

विधित्रस्यय से फलविषयिणी इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि तहिषयक इच्छा के प्रति तहिषयक ज्ञान में जो कारणता क्लून है, उसी से सुखादि फल विषयक इच्छाओं की उत्पत्ति हो जायगी। इसके लिये विधि स्वरूप शास्त्र की कौन सी प्रावश्यकता है ? खतः इस पक्ष में शास्त्र का वैयर्क्य दोष अनिवार्य है।

## तत्प्रतीस्यर्थं ... ...

विधिप्रत्यय से फलविषयक इच्छा विषयक ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं मानी जा सकती। क्योंकि इच्छा तो स्वभावतः मन स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण बोध्य है। इसके लिये विधि-प्रत्यय रूप शब्द (शास्त्र) प्रमाण की कीन सी प्रावश्यकता है ? अन्य प्रमाणों से अज्ञेय प्रयों के ज्ञान के लिये ही शास्त्र स्वरूप शब्द प्रमाण की धावश्यकता होती है ? तथापि यदि धाप्रह्वश सुबेच्छा को धर्यात् 'फलेच्छा' को विधि प्रत्यय का प्रयं मानेंगे, तो फल के बोधक एवं कर्ता में विशेषणीमृत 'स्वर्गकामः' प्रभृति पदों का वैयर्घ्य दोष धा पड़िगा। क्योंकि उनसे ज्ञाच्य क्यों का ही बोध 'विधि प्रत्यय' से भी कहा गया है। फलतः इस पक्ष में 'यजेत' पद से बोध्य फलकामना के लिये प्रयुक्त 'स्वर्गकामः' पद का वैयर्घ्य घनिवार्य है।

## यदि च · · · · · ·

(इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि अन्वय भीर व्यक्तिरेक ये दोनों ही कारणत्व के नियामक है। फलेच्छा में उपाय विषयक प्रयत्न का अन्वय एवं व्यक्तिरेक ये दोनों ही

# हेतुफलभाव एव नियामक इति चेत्, न।

यदि हैं, तो फिर फलेच्छा को उपायविषयक इच्छा का कारण मानने में बाघा ही क्या है ? इस आक्षेप का यह समाधान है कि ) फल एवं उपाय ये दोनों ही परस्पर भिन्न दो वस्तुए हैं। अतः फलविषयक इच्छा में उपाय विषयक इच्छा की कारणता को स्वीकार करने का अर्थ है भिन्न विषयक इच्छा में भिन्न विषयक प्रयत्न की कारणता को स्वीकार करना, किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर 'अन्यत्र' भी अर्थात् घटविषयक इच्छा में भा पट विषयक प्रयत्न की कारणता को स्वीकार करना होगा। किन्तु सो युक्त नहीं है। अतः उक्त आक्षेप धर्य है।

पू० प० हेतुफलभाव एव " " "

फल स्वरूप भिन्न विषयक इच्छा को ही उपाय रूप भिन्न विषयक प्रयस्त का कारण मानते हैं। सुख फल है, एवं याग उसका उपाय, इसी लिये सुखेच्छा में यागविषयक प्रयस्त की कारणता को स्वीकार करते हैं। घटपटादि परस्पर निरपेक्ष वस्तुओं में 'फलोपायमाव' नहीं है प्रर्थात् उनमें कोई एक दूसरे का फल अथवा उपाय नहीं है, अत। एक विषयक इच्छा से दूसरे निरपेक्ष विषयक प्रयस्त उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रतः 'अन्यत्र' भी जो कारणत्व की आपत्ति दी है, वह ठीक नहीं है।

समानविषयक प्रयस्न के प्रति समानविषयक इच्छा को कार्य मानना ₹. आवश्यक है। एवं यह भी नियम है कि जिसको जिस विषय की इच्छा होती है, उसे उस विषय के साधन विषयक इच्छा भी अवर्य होती है। तदनुसार जिसे स्वर्गं की रुब्हा होगी, उसे याग करने की इब्हा भी अवश्य ही होगी। यह याग विषयक इंच्छा याग विषयक प्रयत्न के बाद नहीं होगी। सुतराम् स्वर्गाद फलविषयक र्च्छा को यदि याग स्वरूप उपायविषयक प्रयत्न का कारण स्वीकार भी करेंगे, तो फलविषयक इंड्ला में यह कारणता यागविषयक इंड्ला के उत्पादन के द्वारा ही आ सबंगी। अर्थात् फलविषयक इच्छा से उपायविषयक इच्छा, एवं उपायविषयक इच्छा से उपायविषयक प्रयत्न-पही कम मानना होगा। ऐसी स्थिति में समानविषयकत्व मूलक न्याय के अनुसार अपायविषयक इच्छा की ही उपायविषयक प्रयान का कारण मानकर, फलविषयक इच्छा को उपायविषयक प्रयान का अन्यथासिख मानना ही उचित है। किन्तु पहिले कहा जा जुका है कि चिक्नवया के समय यागादिविषयक इच्छार्ये नहीं रहती हैं। इसिविये फवेच्छा स्वरूप-कतुं धर्म अथवा अपायेच्छा स्वरूप कतुं धर्म इन दोनों में से कोई मी विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता।

न, अज्ञातस्य तस्य नियामकत्वे लिङं विनाऽपि स्वर्गेच्छातो यागे प्रवृत्तिप्रसङ्गात्। ज्ञातस्य तु तस्माधनत्वस्य नियामकत्वे तदिच्छेव तत्र प्रवर्त्तंयतु। यो यत्कामयते स तत्साधनमपि कामयत एवेति नियमात्। न च सा तदानीं सती। न च तज्ज्ञानभेव प्रयत्नजनकम्, तच्च लिङा क्रियत इति युक्तम्। स्वर्गेकामों यागचिकीर्षावानित्यतोऽपि प्रवृत्तिप्रसङ्गात्।

# सि॰ प॰ न, ग्रजातस्य तस्य · · · · ·

उक्त समाघान भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथमतः यह प्रष्टक्य है कि जिस 'फलविषयक 'इच्छा' को 'उपाय विषयक इच्छा' का उत्पादक कहा है, उसमें 'फल' शब्द से क्या फलत्व रूप से ज्ञाय निवान 'वस्तु' प्रभिन्नेत है ? अथवा उस वस्तु का फलत्व रूप से ज्ञात होना आवश्यक नहीं है, किन्तु उसका 'फलस्वरूप' होना ही पर्याप्त है ? इनमें से द्वितीय पक्ष इस क्ष्मिय प्रयुक्त है कि ) यदि प्रयत्न में विषय होनेवाले, उपाय के फल स्वरूप, स्वर्गादि फलों का फलत्व रूप से ज्ञात होना आवश्यक नहीं है, प्रर्थात यदि स्वर्गादि फलों को यागादि उपायों का फलत्व रूप से ज्ञात होना आवश्यक नहीं है, प्रर्थात यदि स्वर्गादि फलों को यागादि उपायों का फल होना ही पर्याप्त है, तो फिर विधि के बिना ही केवल स्वर्ग की इन्छा मात्र से याग में प्रयुक्ति माननी होगी । अतः इस पक्ष में विधिवाक्य के वैयर्थ्य की प्रापत्ति होगी ।

#### बातस्य --- ---

यदि यागदि उपायों के साध्य रूप से स्वर्गादि का ज्ञात होना आवश्यक हो, तो फिर बागविषयक प्रयत्न के लिये यागविषयक इच्छा को कारण मानना आवश्यक होगा।

# पू० प० न च तज्ज्ञानमेव \*\*\* \*\*\* \*\*\*

फल की इच्छा उपाय के प्रयत्न का कारण मले ही न हो, किन्तु फलेच्छा विषयक ज्ञान तो उपाय विषयक प्रयत्न का कारण हो सकता है, एवं इसके द्वारा प्रवृत्ति का भी कारण हो सकता है। इस लिये फलेच्छा के ज्ञान को विधि प्रत्यय का वाच्य ( अर्थ ) मानने में कीन सी बाबा है ?

# सि० प० स्वर्गकामा -- ... ...

यह भी सम्मव नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर 'स्वर्गकामो यजेत' इस विधिवाक्य का वर्ष होगा 'स्वर्गकामो यागिककीर्षावान्'। यदि 'स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य है प्रवृत्ति मानें, तो तत्समानार्थक 'स्वर्गकागो यागिककीर्षावान्' इस वाक्य से भी प्रवृत्ति की उत्पत्ति माननी होगी। किन्तु ऐसी बात नहीं होती है। ग्रस्तु तृहि कमंघमंः। नेत्युच्यते,

ग्रतिप्रसङ्गान्न फलं नापूर्वं तत्त्वहानितः। तवलाभानन कार्यश्च न क्रियाऽण्यप्रवृत्तितः।।१२॥

मी प्रश्नि माननी होगी। ऐसी स्थिति में जब किसी विशेष विषय के सम्बन्ध प्रयुक्त ही उक्त ज्ञान में प्रवृत्ति की उत्पादकता है, तो फिर वह 'विशेष विषय' ही प्रवृत्ति का कारण है, एवं वही 'विशेषविषय' विधि प्रत्यय का अर्थ है। वह 'विशेष विषय' इष्ट- 'साधनत्व' रूप ही है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से ही 'ज्ञान' ( इष्ट्रसाधनत्वविषयक ज्ञान ) में प्रवृत्ति की जनकता है, इस लिये 'इष्ट्र साधनत्व' ही विधि प्रत्यय का अर्थ है, तस्मात् कत्ती में रहनेवाले किसी भी धर्म को विष्यर्थ नहीं माना जा सकता।

### पू० प० ग्रस्तु तिह ... ...

(यदि कर्ता में रहनेवाले ज्ञान, इच्छा प्रभृति घर्म विधि प्रत्यय के अर्थ नहीं हो सकते तो फिर) 'कर्म' में रहनेवाले घर्म को ही विधि प्रत्यय का अर्थ क्यों न मान छिया जाय।

सि॰ प॰ न, १ मतिप्रसङ्गात् फलम् ... ...

किन्तु यह भी संभव नहीं है,

इंस श्लोक के द्वारा क्रमशा 'क्रमें धर्म' का विष्यर्थत्व सहित हुआ है। प्रकृत में 'कर्म' पद के तीन अर्थ संमावित हैं। (१) 'क्रियते हित कर्म' इस न्युत्पत्ति के अनुसार ही 'स्वर्ग स्वरूप फल, 'अपूर्व' स्वरूप ब्यापार, एवं 'याग' स्वरूप करवा, ये तीनों ही 'कर्म' शब्द के अर्थ हो सकते हैं। धविशेषाद 'कर्म' पद बोध्य इन तीनों में ही विष्यर्थत्व आपन्न है। फलता खरदनीय विक्वपों के ये तीन स्वरूप निष्पन्न होते हैं।

<sup>1.</sup> इस स्तवक के आठवें श्लोक के अवतरण में यह विकह्य किया गया है कि (१) कर्ता का धर्म विध्यर्थ हैं; अथवा (२) कर्म में रहने वाला धर्म ही विधि प्रत्यय का अभिधेय है १ (३) कि दा क्रिया गत धर्म ही विधिप्रत्यय का वाच्य है ? अथवा (१) नियोक्ता में रहनेवाला धर्म ही विधिप्रत्यय का वाच्य है ? अथवा (१) नियोक्ता में रहनेवाला धर्म ही विधिप्रत्यय के है ? इनमें से अन्तिम पच ही आचार्य को अभिप्रेत है। इसके निये शेष वीनों ही पक्षों का लयहन आवश्यक है। अतः हवें श्लोक से लेकर ११रहवें श्लोक पर्यन्त के प्रन्य से कर्ता में रहनेवाले इच्छा, ज्ञान प्रभृति धर्मी का विध्यर्थश्व खण्डित हुआ है।

#### श्रतिप्रसङ्गान्न फलम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

स्यों कि यह निर्णात हो चुका है कि विधि प्रत्यय के प्रयं को श्वात होकर प्रवृत्ति का उत्पादक होना प्रावश्यक है, अत: 'स्वर्गनत कार्यत्व' तभी विधि प्रत्यय का प्रयं हो सकता है, यदि चक्त 'कार्यत्व' का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण हो। स्वर्ग स्वरूप फल के लिये लोग यागादि का प्रमुष्ठान करते हैं। प्रतः तिहिनिषयक प्रशृत्ति का कारण याग विषयक ज्ञान ही हो सकता है। यदि स्वर्ग निष्ठ कार्यत्व विषयक ज्ञान को याग विषयक प्रवृत्ति का कारण मानें, तो इसका खर्थ है विभिन्न विषयक ज्ञान को विभिन्न विषयक प्रवृत्ति का कारण मानेना। किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर घट विषयक ज्ञान से पटविषयक प्रवृत्ति की द्यापित स्वरूप 'व्यतिप्रसङ्ग' होगा। इसी 'अतिप्रसङ्ग, के मय से स्वर्ग स्वरूप 'फल' निष्ठ कार्यत्व को विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता। वि

<sup>(</sup>१) स्वर्ग बृत्ति कार्यस्य विधि प्रत्यय का अर्थ है (२) अपूर्व निष्ठ कार्यत्व विधिप्रत्यय का अर्थ है। इनमें स्क्लोक के प्रथम चरण से प्रथम पक्ष का खगडन किया गया है। दिवीय पच्च का द्वितीय चरण से, एवं द्वितीय पक्ष पर आये हुये अन्य आवान्तर विरोधों का तृतीय चरण से खगडन हुआ है। चौथे चरण से तृतीय पक्ष खगडत हुआ है।

कार्य समस्तेंगे, उस कारण में प्रवृत्ति प्रवश्य होगी। घट पट का कार्य नहीं है,

प्रताः घटणान से पट में प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवश्य होगी। घट पट का कार्य नहीं है,

प्रताः घटणान से पट में प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु पिपाशोपशमन स्वरूप फल को जब जल प्रयोज्य समझते हैं, तो इस ज्ञान से जल में प्रवृत्ति प्रवश्य होती है।

प्रताः स्वर्गे स्वरूप फल को याग का कार्य समसने से याग में जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है,

उससे घट ज्ञान से पट विषयक प्रवृत्ति की ज्ञापत्ति स्वरूप 'श्रतिप्रसञ्ज' नहीं दिया जा

सकता। किन्तु विषयं को ज्ञात होकर प्रवृत्ति को उत्पन्न करने की बात बनी हुई

है। तद्युसार प्रकृत में 'स्वर्गस्वरूप' कार्य यागजन्यम्' हस प्राकार के स्वर्गनिष्ठ

कार्यत्व विषयं ज्ञान का विषयीभूत स्वर्गनिष्ठकार्यता में यागविषयं प्रवृत्ति की कारणाता माननी होगी। किन्तु मजुष्य प्रसंस्य है, किसी को यह ज्ञान मी

हो सकता है कि 'स्वर्ग स्वरूप' कार्यम् चैत्यवन्दनादिजन्यम्' ग्रतः केवल स्वर्गनिष्ठ

कार्यत्व ज्ञान मात्र से प्रवृत्ति मानने पर वस्तुतः स्वर्ग के प्रकारण चैत्यवन्दनादि कार्यों

में भी शिष्ट जनों की प्रवृत्ति की प्रापत्ति रूप 'श्रतिप्रसञ्ज' होगा। इस लिये

स्वर्गादि फल निष्ठ कार्यत्व को विधित्रस्यय का ग्रयं नहीं माना जा सकता।

ग्रस्तु तृहि कमंघमंः। नेत्युच्यते,

ग्रतिश्वसङ्गान्न फलं नापूर्व तत्त्वहानितः। तदलाभान्न कार्यश्च न क्रियाऽण्यप्रवृत्तितः।।१२॥

मी प्रश्नित माननी होगी। ऐसी स्थित में जब किसी विशेष विषय के सम्बन्ध प्रयुक्त ही उक्त ज्ञान में प्रवृत्ति की उत्पादकता है, तो फिर वह 'विशेष विषय' ही प्रश्नृत्ति का कारण है, एवं वही 'विशेषविषय' विधि प्रत्यय का अर्थ है। वह 'विशेष विषय' इष्ट 'साधनत्व' रूप ही है, क्यों कि उसके सम्बन्ध से ही 'ज्ञान' (इष्ट्रसाधनत्वविषयक ज्ञान ) में प्रवृत्ति की खनकता है, इस लिये 'इष्ट साधनत्व' ही विधि प्रत्यय का अर्थ है, तस्मात् कत्ती में रहनेवाले किसी भी धम को विष्यर्थ नहीं माना जा सकता।

## पू० प० अस्तु तर्हि ... ...

(यदि कत्ती में रहनेवाले ज्ञान, इच्छा प्रभृति धर्म विधि प्रत्यय के अर्थ नहीं हो। सकते तो फिर) 'कर्म' में रहनेवाले धर्म को ही विधि प्रत्यय का अर्थ क्यों न मान स्त्रिया जाय।

सि० प० न, १ अतिप्रसङ्गात् फलम् ... ...

किन्तु यह भी संभव नहीं है.

इंस श्लोक के द्वारा क्रम्शा 'क्रमें धर्म' का विष्यर्थत्व सहित हुआ है। प्रकृत में 'कर्म' पद के तीन धर्य संमावित हैं। (१) 'क्रियते हित कर्म' हस व्युत्पत्ति के अनुसार ही 'स्वर्ग स्वरूप फल, 'अपूर्व' स्वरूप ब्यापार, एवं 'याग' स्वरूप करया, ये तीनों ही 'कर्म' शब्द के धर्य हो सकते हैं। अविशेषात् 'कर्म' पद वोष्प इन तीनों में ही विष्यर्थत्व आपन्न है। फलतः स्वरहनीय विक्वपों के ये तीन स्वरूप निष्पन्न होते हैं।

<sup>1.</sup> इस स्तवक के आठवें रक्षोक के अवतरण में यह विकल्प किया गया है कि (१) कर्ता का धर्म विष्यर्थ हैं; अथवा (२) कर्म में रहने वाला धर्म ही विधि प्रत्यय का अभिधेय है १ (३) कि दा किया गत धर्म ही विधिप्रत्यय का वाच्य है ? अथवा (४) विधोक्ता में रहनेवाला धर्म ही विधिप्रत्यय का वाच्य है ? अथवा (४) विधोक्ता में रहनेवाला धर्म ही विधिप्रत्यय के ह नमें से अन्तिम पद्म ही आचार्य को अभिप्रेत है। इसके लिये रोष वीनों ही पक्षों का खयहन आवश्यक है। अतः मवें एलोक से लेकर ११ रहवें एलोक पर्यन्त के प्रन्य से कत्ती में रहनेवाले ईच्छा, ज्ञान प्रभृति धर्मी का विष्यर्थाय खण्डित हुआ है।

### श्रतिप्रसङ्गान्न फलम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

क्यों कि यह निर्णीत हो जुका है कि विधि प्रत्यय के धर्ष को झात होकर प्रवृत्ति का उत्पादक होना धावश्यक है, खत: 'स्वर्गगत कार्यत्व' तभी विधि प्रत्यय का धर्म हो सकता है, यदि उक्त 'कार्यत्व' का झान प्रवृत्ति का कारण हो। स्वर्ग स्वरूप फल के लिये लोग यागादि का धनुष्ठान करते है। धतः तिहविषयक प्रवृत्ति का कारण याग विषयक झान ही हो सकता है। यदि स्वर्ग निष्ठ कार्यत्व विषयक झान को याग विषयक प्रवृत्ति का कारण मानें, तो इसका खर्थ है विभिन्न विषयक ज्ञान को विभिन्न विषयक प्रवृत्ति का कारण मानें। किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर घट विषयक झान से पटविषयक प्रवृत्ति की धापित स्वरूप 'विषयस का होगा। इसी 'अतिप्रसङ्का, के भय से स्वर्ग स्वरूप 'फल' निष्ठ कार्यत्व को विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता। भ

<sup>(</sup>१) स्वर्ग बृत्ति कार्यस्य विधि प्रत्यय का अर्थ है (२) अपूर्व निष्ठ कार्यस्य विधिप्रत्यय का अर्थ है। इन में म्होक के प्रथम चरण से प्रथम पक्ष का खगडन किया गया है। दिवीय पच का द्वितीय चरण से, एवं द्वितीय पक्ष पर आये हुये अन्य आवान्तर विरोधों का तृतीय चरण से खगडन हुआ है। चौथे चरण से तृतीय पक्ष खगडत हुआ है।

कार्य समस्तेंगे, उस कारण में प्रवृत्ति प्रवश्य होगी। घट पट का कार्य नहीं है, प्रतः घटजान से पट में प्रवृत्ति प्रवश्य होगी। घट पट का कार्य नहीं है, प्रतः घटजान से पट में प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु पिपाशोपशमन स्वरूप फल को जब बल प्रयोज्य समझते हैं, तो इस ज्ञान से जल में प्रवृत्ति स्वश्य होती है। प्रतः स्वर्ग स्वरूप फल को याग का कार्य समस्ते से याग में को प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उससे घट ज्ञान से पट विषयक प्रवृत्ति की आपत्ति स्वरूप 'प्रतिप्रसज्ज' नहीं दिया जा सकता। किन्तु विश्वर्थ को ज्ञात होकर प्रवृत्ति को उत्पन्न करने की बात बनी हुई है। तद्युसार प्रकृत में 'स्वर्गस्वरूप' कार्य यागजन्यम्' इस प्राकार के स्वर्गनिष्ठ कार्यत्व विषयक ज्ञान का विषयीभूत स्वर्गनिष्ठकार्यता में यागविषयक प्रवृत्ति की कारणता माननी होगी। किन्तु मजुष्य प्रसंख्य है, किसी को यह ज्ञान भी हो सकता है कि 'स्वर्ग स्वरूप' कार्यम् चैत्यवन्दनादिजन्यम्' ग्रतः केवल स्वर्गनिष्ठ कार्यत्व ज्ञान मात्र से प्रवृत्ति मानने पर वस्तुतः स्वर्ग के प्रकारण चैत्यवन्दनादि कार्यो में भी शिष्ट जनों की प्रवृत्ति की घापति रूप 'प्रतिप्रसङ्ग' होगा। इस लिये स्वर्गादि फल निष्ठ कार्यत्व को विधित्रस्वय का प्रयं नहीं माना जा सकता।

## (२) नापूर्वं तस्वहानितः

(श्लोक के उक्त द्वितीय चरण का प्रमिश्राय है कि) यागजनित जिस 'प्रपूर्व' से स्वर्ग उत्पन्न होता है, उस अपूर्वनिष्ठ कार्यस्य को भी विधित्रस्यय का प्रथं नहीं माना जा सकता। क्योंकि इससे 'खपूर्व' का 'तस्व' प्रथात 'प्रपूर्वस्व' नहीं रह सकेगा। उसे 'प्रपूर्व इस किये कहा जाता है कि शाब्दबोध से 'पूर्व' वह सर्वथा 'अ'ज्ञात रहता है। यदि खपूर्व निष्ठ कार्यस्व में विधित्रस्यय का शक्ति मानेंगे, तो उस शक्ति ज्ञात के लिये 'अपूर्व' का किसी मी प्रकार का ज्ञान पहले आवश्यक होगा। क्योंकि सर्वथा अज्ञात वस्तु में शक्ति का ग्रहण सम्भव नहीं है। तस्मात् प्रपूर्व के 'तस्वहानि' अर्थात् अपूर्वस्व की हानि रूप दोष के कारण अपूर्वस्य निष्ठकार्यस्व को विधि प्रस्थय का प्रथं नहीं माना जा सकता।

## (३) तदलाभाष्म कायंद्र ... ... ...

( इस प्रसङ्घ में पूर्वपक्षी कह सकते हैं कि 'अपूर्व' का 'अपूर्वत्व' रूप से ज्ञात होने पर ही उसकी 'अपूर्वता' व्याहत होगी। अतः अपूर्वत्व रूप से अपूर्व ( निष्ठ कार्यता ) में विधिप्रत्यय की शक्ति नहीं मानते। िकन्तु कार्यत्व रूप से 'कार्य' में ही लिङ पद की शक्ति मानते हैं। कार्यत्व रूप से कार्य तो पूर्वज्ञात ही है। अतः उसमें शक्ति का ज्ञान दुधँट नहीं है। िकन्तु शाब्दबोध में अकांक्षा से वशीभूत होकर 'अपूर्व स्वरूप' कार्य का ही मान होगा। सामान्य रूप से शक्ति पहीत रहने पर भी विशेष रूप से शाब्दबोध में भान आकांक्षा के प्रभाव से माना जाता है। घट पद की शक्ति घटत्व स्वरूप सामान्य धर्म विशिष्ट में ही प्रहीत रहने पर भी 'घटेन जलमाहर' इत्यादि वाक्य जन्य शाब्दबोध में लिखे तरस्वादि विशिष्ट बटविशेष का ही मान होता है। अतः अपूर्व निष्ठ कार्यस्व में विधिप्रत्यय की शक्ति मानने पर भी अपूर्व की अपूर्वता ब्याहत नहीं होगी।

अथवा कार्यत्वोपलिका अपूर्व में हो लिङ प्रत्यय को शक्ति मानते हैं। किन्तु शान्दबोध अपूर्व विशिष्ट अपूर्व का हो होगा। किन्तु शक्तिश्चान का आकार 'कार्य विशिध्यम्पन्' इसी आकार का होगा। जैसे कि 'गन्धवती पृथित्रो' इस स्थल में गन्धवत्वोपलिका (गन्धोप-लिका) पृथिवो में हो पृथिवो पद को शक्ति गृहीत होतो है। किन्तु शान्दबोध में पृथिवित्व विशिष्ट पृथिवो ही मासित होती है। उसी प्रकार पहिले अपूर्वत्वविशिष्ट अपूर्व का ज्ञान न रहने पर भो विधिप्रत्यय से अपूर्वत्व विशिष्ट अपूर्व का शान्दबोध हो सकता है। इससे अपूर्व की अपूर्वता व्याहत नहीं होगी। इसी पक्ष का खण्डन एलोक के तृतीय चरण से इस इस अभिष्ठाय से किया गया है कि)

(१) जिन यागादि कार्यों से अपूर्व को उत्पत्ति होती है तद्बोधक धातु समिनि व्याह्त शिष्ठ पद की शक्ति यदि कार्य में स्वीकार करेंगे तो 'अपूर्व' का उक्त रोति से मान

कमें हि फलं वा स्यात्, तत्कारणमपूर्व वा, तत्कारणं क्रिया वा?। न प्रथमः, फलेच्छायाः प्रवृत्ति प्रत्यहेतुत्वात्, ग्रतिप्रसङ्गादित्युक्तत्वात्। न द्वितीयोऽ-व्युत्पत्तेः।

किसी प्रकार गान्दबोध में हो भी सकता है। किन्तु नित्यकर्म के विधायक जो 'अहरह। संन्यामुपासीत' इत्यादि वाक्य हैं, उनमें प्रयुक्त लिड्ड्पद से अपूर्व का बोध मसम्भव होगा। सन्न्यावन्दनादि नित्यकर्मों से अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है, उनसे तदकरण प्रयुक्त प्रत्यवायों की अनुत्पत्ति मात्र होती है। एवं 'अष्टम्यां मांसं नाश्नीयात्' इत्यादि निवेध वाक्यों में प्रयुक्त लिड्ड् प्रत्यय से भी 'अपूर्व' का बोध सम्भव नहीं है, क्योंकि अष्टमी तिथि में मांस के न खाने से किसी अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है।

अतः 'तवलाभात्' अर्थात् नित्यकर्म के विधायक वाक्यों के लिङ्प्रत्यय से, एवं निषेध वाक्यों में प्रयुक्त लिङ् प्रत्यय से चूंकि 'मपूर्व' का 'लाम' सम्मव नहीं है, भतः कार्य सामान्य में लिङ्क पद की शक्ति स्वीकार करके मां अपूर्व निष्ठ कार्यत्व स्वरूप 'कर्म के वर्म' को विधिप्रत्यय का गर्थ नहीं माना जा सकता।

## (४) न, क्रियापि ... ...

'क्रिया निष्ठ कार्यस्व' मी विधि प्रत्यय का खिमधेय नहीं हो सकता। क्योंकि विष्यर्थं के लिए यह झावश्यक है कि वह जात होकर प्रदुश्ति को उत्पन्न कर सके। जो बात होकर प्रदुश्ति का उत्पन्न कर सके। जो बात होकर प्रदुश्ति का उत्पादक होगा, उसको दृष्ट का सावक होना अनिवार्य है। मन्ततः दृष्टसायकस्व रूप से बात होना आवश्यक है ही, भले ही वास्तव में दृष्ट का सावक न हो। याग स्वरूप 'क्रिया' में रहनेवाला 'कार्यस्व' न जात होकर प्रदुश्ति का कारण है, न प्रदृश्ति से पहिने सर्वत्र दृष्ट साधनत्व रूप से जात ही रहता है। अतः यागादि क्रियाओं में रहनेवाला कार्यस्व स्वरूप धर्म भी विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता।

#### कर्म हि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

प्रकृत में 'कमें' शब्द से (१) 'स्वर्गादि' स्वरूप चरम फल (२) उनके उत्पादक व्यापार स्वरूप कारण 'प्रपूर्व' अथवा (३) करण स्वरूप यागादि ये तीन ही लिये जा सकते हैं।

### तत्र न प्रथमः --- --- ---

इन में से प्रथम पक्ष इस लिये असङ्गत हैं कि फलेच्छा को यदि प्रदृशि का कारण मानेंगे तो 'म्रतिप्रसङ्ग' होगा, जिसका उपपादन किया चा चुका है। न ब्रितीय:\*\*\* \*\*\* \*\*\*

लिङ् शब्द की शक्ति यदि 'अपूर्व' में मानेंगे तो उसका प्रवृत्ति निमित्त (१) अपूर्वत्व अथवा (२) अपूर्व में रहनेवाला कार्यत्व होगा (३) अथवा वे दोनों ही प्रवृत्तिमित्त होंगे। इन में यदि प्रयम पक्ष स्वीकार करेंगे तो 'अपूर्व' की अपूर्वता ही मंग हो जायगी। 'अपूर्व' लिङो हि इबृत्तिनिमित्तमपूर्वस्यं वा स्यात् ? कार्यस्यं वा स्यात् ? उभयं वा ? ।
न प्रथमः । शब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्यापूर्वस्यस्य प्रमाणान्तरादवगतावपूर्वस्यव्याघातात् ।
प्रमवगतायव्युत्पत्तेः, संबन्धिनोऽनवगमे संबन्धस्य प्रस्येतुमशक्यत्वात् । तत एवावगतावितरेतराश्रयदोषात् । न च गन्धवन्त्वेनोपनीतायां पृथिव्यां पृथिवीशब्दवत्
प्रपूर्वे प्रवत्तेते लिङ्गिति युक्तम् । तत्रोभयोरपि प्रतीयमानत्वेन सन्देहे कल्पनागौरवपुरस्कारेण पृथिवीत्व एव सङ्गतिविश्रान्तेरुपपत्तेः । न त्वत्रापूर्वस्वप्रतीतिः ।

शब्द का वर्ष है शाब्दबोध से पहिले किसी भी प्रमाण से प्रमित न होना। किन्तु यदि वपूर्व में विधि प्रस्थय की शक्ति मानेंगे, तो शक्तिश्चान से पहिले 'खपूर्व' का किसी प्रमाण से शान मानना होगा। इस लिये वपूर्व विधि प्रस्थय का प्रथँ नहीं हो सकता। यदि शक्तिश्चान से पहिले 'शपूर्व' किसी प्रमाण से गृहीत नहीं होगा, तो उसमें 'श्युत्पत्ति' वर्षात् विधि प्रस्थय रूप शब्द की शक्ति गृहीत ही नहीं हो सकेंगी। क्योंकि शक्ति है, शब्द और वर्ष का विशेष प्रकार का सम्बन्ध रूप। 'सम्बन्ध' की प्रतीति के लिये उसके प्रतियोगी श्रीर खनुयोगी स्वरूप दोनों सम्बन्धियों का श्वान होना शावश्यक है। बत। प्रकृत शक्ति स्वरूप सम्बन्ध के लिये विधिप्रस्थय स्वरूप एक सम्बन्धी एवं खपूर्व स्वरूप दूसरे सम्बन्धी, इन दोनों ही प्रतियोगी एवं शनुयोगी का श्वान सावश्यक है। इन के श्वात हुए बिना शक्ति का श्वान संभव ही नहीं है।

यदि प्रकृत में विधिप्रत्यय स्वरूप शब्द से ही शक्ति के प्रपूर्व स्वरूप सम्बन्धी का ज्ञान मानेंगे, तो 'अन्योग्याश्रय' दोष होगा, क्योंकि शक्तिज्ञान से 'अपूर्व' का शाब्दबोधात्मक ज्ञान की उत्पत्ति, एवं शाब्दबोध से शक्ति ज्ञान की उत्पत्ति माननी पड़ती है। अत। इस अन्योन्याश्रय दोष के कारण 'अपूर्वत्व' विधिप्रत्यय का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं हो सकता।

#### न च गम्धवस्वेन ... ... -- ...

एवं 'गन्धवती पृथिवी' इत्यादि स्थलों में पृथिवीत्व विशिष्ट में एव गन्धविशिष्ट में दोनों में ही पृथिवी पद की शक्ति समान रूप से प्राप्त है। किन्तु प्रथम का शक्यतावच्छेक है पृथिवित्व जाति स्वरूप सखण्ड धर्म, एवं दितीय शक्यतावच्छेदक है 'गम्ध स्वरूप सखण्ड धर्म, अतः पृथिवित्व विशिष्ट में शक्ति मानने में स्नावव है, अतः पहिसे से अज्ञात रहने पर भी पृथिवित्व विशिष्ट में पृथिवीपद की शक्ति मानी जाती हैं। प्रकृत में ऐसा कोई विनिगमक नहीं है। सता पूर्व में ध्वात 'अपूर्वत्वविशिष्ट अपूर्व व्यक्ति का 'अस्तम' स्वरूप दोष ज्यों का त्यों रहेगा।

स्यादेतत्। कार्यंत्वप्रुपलक्षणीकृत्य तावदेषा लिङ् प्रवृत्ता। तदुपलक्षितश्च यागो वा यत्नो वाऽन्यो वा शब्देतरप्रमाणगोचरो नाधिकारिविशेषणस्वगंसाधन-समर्थं। न चाकास्यफले कामी नियोक्तुं शक्यते।

ततोऽन्यदेवालौिककं किञ्चिदनेनोपलक्ष्यते, यो लिङादिप्रवृत्तिगोचर इति किमनुपपन्नमिति चेत्।

## पू ० प स्यादेतत् कार्यत्वमुपलक्षर्गीकृत्यः ... ...

अपूर्व निष्ठ कार्यस्य ही विधि प्रस्ययः का अर्थ है। किन्तु अपूर्व वृत्तिस्य विधिष्ठ कार्यस्य में शक्ति न मानकर साधारणतः कार्य वृत्तिस्य विधिष्ठ कार्यस्य व्यक्ति में ही विधिप्रस्यय की शक्ति मानेंगे। किन्तु कार्यस्य के आवयीभूत घटादि व्यक्तियों में स्वर्ग की साधनता वाधित है, अतः शाब्दबोध में स्वर्ग के साधनीभूत 'अपूर्व स्वरूप कार्य' का ही आतः होगाः।

केवल कार्यत्व में लिङ् प्रत्यय की शक्ति मानने से लिङ् प्रत्यय से सभी कार्यों की प्रतीति की बापित बाती है, किन्तु शब्द प्रमाण से भिन्न प्रत्यक्षावि प्रमाणी के बारा जातः याग स्वरूप कार्य हो, प्रथवा तदनुकुछ यत्न स्वरूप ही कार्य हो, अथवा घटादि स्वरूप कार्य ही ही, इन में से कोई भी स्वर्ग का चरम कारण नहीं है। फलतः उक्त कार्यों से कोई भी स्वर्ग, के उत्पादन में पूर्ण समर्थं नहीं है। अव। कथित घटादि स्वरूप कार्य, प्रथवा केवल याग स्वरूप कार्य, किम्बा 'तवनुकूल यतन' स्वरूप कार्य, इनमें से किसी से भी 'स्वर्ग कामता विधिष्ट' कर्चा में विशेषणीभूत स्वर्ग का सम्पादन नहीं हो सकता। तथापि यदि उन्हीं कार्यों का वाद्यवीय में मान मानें, तो इन सब से जिस कार्य का संपादन होगा, उस कार्य की कामना से युक्त पुरुष ही तदनुक्तल कार्य में प्रवृत्त होगा, स्वर्गाद कामना से विशिष्ठ पुरुष उन कामों में प्रश्ति नहीं होगा । किन्तु प्रकृत में घटादि कार्यों से अथवा याग स्वरूप कार्य वे उत्पन्न होनेवाले (साध्य ) कार्य क्ला पुरुष को काम्य (स्मीष्ट ) ही नहीं है। जिस पुरुष को जिस कार्य की कामना नहीं है, उस पुरुष को उस कार्य में प्रवृत्त नहीं किया जा सक्ता। अत्। केवल कार्यस्व विशिष्ट कार्यं सामान्य में विधि प्रत्यथ की शक्ति के रहने पर मी वाब्दबोध में घटयागादि कार्यों से मिल्न 'अपूर्व स्वरूप' कार्य विशेष का ही मान होगा। इस प्रकार कार्यत्व सामान्य को लिङ् पद का प्रवृत्तिनिमित्त मानने पर कोई अनुपपत्ति नहीं है।

उपलक्षणं हि स्मरणमनुमानं वा । उभयमप्यनवगतसंबन्धेनाशक्यम् । न हि संस्कारवन्मनोवददृष्टवद्वा कार्यत्वमपूर्वत्वमुपलक्षयति, ज्ञानापेक्षणात् । ततो हस्तीव हस्तिपकम्, धूम इव धूमध्वजम्, तस्संबन्धज्ञानादुपलक्षयेत्, न त्वन्यथा । तथा च न्यायसम्पादनाऽप्यरण्ये रुदितम् । न हि ग्रुक्तिसहस्र रप्यविदिते सङ्गति-ग्रहोऽविदितसंगतिर्वा शब्दः प्रवर्तेत इति ।

## सि॰ प॰ उपलक्ष्यां हि " ' "

जो जिसका जापक होता है, उन में परस्पर सम्बन्ध अथवा व्याप्यव्यापकभाव का पहिले से ज्ञात होना आवश्यक है। गङ्गा पद के मुस्यार्थ के साथ जब घोष का अन्वय अनुप्यन्त हो जाता है, तभी पूर्वज्ञात गङ्गा के सम्बन्धी तीर की उपस्थित गङ्गा पद से होती है। इसी प्रकार घूम से महानस में घूम के साथ नियत रूप से ज्ञात विह्न का स्मरण होता है।

प्रकृत में कार्यत्व विधिष्ठ कार्य सामान्य में विधि प्रत्यय की शक्ति को स्वीकार करने पर मी, उस शक्ति से को अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष की उपस्थिति होगी, उसके लिये भी 'अपूर्व' स्वरूप कार्यविशेष एवं विधिप्रत्यय स्वरूप पद, इन दोनों का परस्पर सम्बद्ध रूप से पहिले से कात रहना आवश्यक है। उस 'उपस्थित' को स्मरण रूप मानें, चाहे अनुमिति रूप मानें।

## न हि संस्कारबतु ... ... ...

(इस प्रसक्त में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार संस्कार पहिले से धारात रह कर भी स्मृति का उत्पादन करता है, उसी प्रकार 'कार्यस्व' भी पहिले से सर्वथा बजात ही 'अपूर्व' स्वरूप कार्य का जापन कर सकता है। किन्तु ) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि उत्पादक हेतु पहिले से जात हुये विना भी कार्य का उत्पादन कर सकता है (अता बजात संस्कार से स्मृति की उत्पत्ति हो सकती है ) किन्तु जापक हेतु सर्वथा धजात अर्थ का जापन नहीं कर सकता। अता जिस प्रकार संस्कार, मन अथवा घरष्ट प्रभृति साधन अपने जान की धपेका न कर अपनी सक्ता से ही वे धपने अपने कार्यों का उत्पादन कर सकते हैं, उसी प्रकार 'कार्यस्व' बजात होकर 'अपूर्व' स्वरूप अपने आअर्थीभूत कार्य का जापन नहीं कर सकता। इस छिये यही कहना पड़िया कि 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्' इस न्याय से जिस प्रकार महावत हाथी का जापक (स्मारक) होता है, वा धूम धूमध्वज (विज्ञ) का जापक (स्मारक) होता है, वा धूम धूमध्वज (विज्ञ) का जापक (स्मारक) होता है, उसी प्रकार मार्थस्व ध्या का जापक (स्मारक) होता। किसी अन्य रीति से कार्यस्व खपूर्व का जापक नहीं हो सकता। अतः कार्यस्व के जान से यदि 'धपूर्व' का बोध मार्नेने, तो धपूर्व का पढ़िक से जात होना बावक्यक है, जिस से अपूर्व की अपूर्वता हो मञ्ज हो जायनी।

एतेन मेदाग्रहात् क्रियाकार्ये व्युत्पत्तिरिति निरस्तम् । न ह्यजाते मेदाग्रहो व्यवहारागम्, ग्रतिप्रसंगात् । किञ्चापूर्वंश्वे प्रवृत्तिनिमित्तत्वे. कल्प्यमाने लौकिकी लिङनियका प्रसज्येत । तत्रोपलक्षणीयाभावात् । तत्र कार्यंस्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त-मिति यदि, प्रकृतेऽपि तथैवास्तु क्ल्प्सत्वात्, सम्भवाच्चेति ।

अतः 'तद्रुपलिक्तरस्व यागो वा यरनो वा' इत्यादि प्रकृत सन्दर्भ के द्वारा को अनुमान का प्रयास किया गया है, वह भी अरण्यरोदन के समान व्यर्थ ही है। क्योंकि हजारों युक्तियाँ देने पर भी सर्वधा अज्ञात अर्थ में धक्ति ग्रहीत नहीं हो सकती, एवं शक्ति ज्ञान के बिना शाब्दवीय हो नहीं सकता, तो फिर इस पक्ष में 'अपूर्व' की अपूर्वता ( शाब्दवीय से पूर्व सर्वधा प्रज्ञात रहने ) की अनुपपत्ति बनी ही रहेगी।

## एतेन ... ... ...

कोई कहते हैं कि अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष में रहने वाला कार्यस्व स्वरूप विशेष धर्म ही लिड् पद का प्रवृत्त निमित्त है। किन्तु इस विशेष धर्म में सभी कार्यों में रहनेवाले कार्यत्व स्वरूप सामान्य धर्म के अभेद की आन्ति होती है। इसी आन्ति से प्रेरित हो कर सभी कार्यों में रहनेवाले कार्यस्व स्वरूप सामान्य धर्म को समझाने के लिए लिड् पद प्रवृत्त होता है। किन्तु इस पक्ष में भी 'अपूर्व' की 'अपूर्वता भक्त' स्वरूप कथित दोष विद्यमान है। धर्मों कि बात वस्तु के भेद का अज्ञान (भेदाग्रह) हो प्रवृत्ति का कारण है। इदन्त्व रूप से ज्ञात श्रुक्ति दृश्य विशेष्यक रजत भेदाग्रह ही श्रुक्ति में रजत प्रवृत्ति का कारण होता है। खता प्रकृत में भी खिस किसी भी प्रकार से 'अपूर्व' के पूर्वमान की अपेक्षा अवश्य होगी।

#### किन्न \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि अपूर्विनिष्ठकार्यस्य अयवा अपूर्वस्य को विधित्रस्यय का प्रवृत्ति निर्मित्त मानें तो दूसरा दोष यह है कि यागादि जिन कार्यों से अपूर्व को उत्पत्ति होती है, ऐसे यागादि अर्थ के बोधक धातुओं से निष्पन्न विधित्रस्यय का उक्त अर्थ कथंचित् हो मी सकता है, किन्तु 'पचेत्' हत्यादि जिन लीकिक विधित्रस्ययों से अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है, वे समी ( लोकिक अर्थों के विधायक धातुओं से निष्पन्न ) विधित्रस्यय व्ययं हो जायगे । क्योंकि विधित्रस्यय के प्रवृत्तिनिमित्त अपूर्वस्य अपूर्वनिष्ठकार्यस्य स्वरूप उपलक्षण के उपलक्षणाय अपूर्व की वहाँ सत्ता ही नहीं है। पाकादि लीकिक स्थलों में यदि 'पाकादि कार्यों' को ही विधित्रस्यय का अर्थ मानेंगे तो समान न्याय से 'यजेत्' इत्यादि स्थलों में मी 'अपूर्व' स्वरूप कार्य को ही विधित्रस्यय का अर्थ मानेंग होगा, जिससे कथित 'अपूर्व व्यक्ति का अलाम' स्वरूप दोष ज्यों का त्यों बना रहेगा।

ग्रस्तु तर्हि तदेश प्रवृत्तिनिमित्तं, तकंसम्पादनया त्वपूर्वव्यक्तिलाभ इति चेन्त । नित्यनिषेघापूर्वयोरलाभप्रसङ्गात् ।

पु० प० अस्तु " " " "

यदि सभी कार्यों में रहनेवाले कार्यत्व स्वरूप सामान्य धर्म को ही विधि प्रत्यय का प्रवृत्तिनिम्ला मान छं, तथापि 'अपूर्व' के लाम की उपपणि हो सकती है। कार्यत्व सामान्य स्वरूप प्रवृत्तिनिम्ला यद्यपि घटावि धिमयों में ही ज्ञात है, फिर भी कार्यत्व सामान्य में विधिप्रत्यय की शक्ति के ग्रह के बाद कार्यसामान्य की स्मृति होगी, उस स्मृति (पदार्थी-पस्थिति) से ही 'यागविषयक कार्यम्' इस धाकार का शाब्दबोध होगा। शक्तिज्ञान से उत्पण्न पदार्थीपस्थिति एवं शाब्दबोध इन दोनों में को समानप्रकारकत्व मूलक कार्यकारणभाव का नियम है, उसका इतना ही अभिप्राय है कि 'उपस्थिति में पदार्थ जिस 'रूप' से मासित हो, शाब्दबोध में भी उस रूप का भान अवश्य हो।' प्रकृत शाब्दबोध में याग का यागत्व और कार्यत्व इन दोनों रूपों से मान होता है, अता शाब्दबोध में याग को उस कार्यत्व रूप से मासित होने में कोई बाधा नहीं है, को कथित उपस्थिति में भी मासित है। तस्मात् इस पक्ष में भी 'अपूर्व' ध्यक्ति का 'अलाम' रूप दोष नहीं है।

सिं प० न, नित्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

यदि लिड् प्रत्ययं से अपूर्व निष्ठ कार्यस्य का ही बोध मानें, तो निस्यकर्मानुष्ठान के जापक 'अहरहः संध्यामुपासीत' एवं निषेधबोधक 'न कल्ज्जभक्षयेत्' इत्यादि जिन स्थलों में 'अपूर्व' का बोध ही सम्भव नहीं है, उन स्थलों में विष्यर्थ का बोध ही स्रनुपपन्न हो जायगा। १

कहने का तारवर्ष है कि लिक प्रत्यय से प्रथमता कार्यत्व सामान्य की ही उपस्थित होती है। किन्तु कार्यत्व के आश्रयीभूत घटादि वस्तुओं के श्रयोग्य होने के कार्या 'यजेत' इस वाक्य से होने वाजे बोध में वे मासित व होकर योग्य याग स्वरूप कार्य ही मासित होता है। किन्तु केवल याग से स्वर्ग की प्राप्ति सम्मव नहीं है, इस किये 'अपूर्व' स्वरूप मध्यवर्ती व्यापार स्वरूप कार्य की उत्पत्ति मानते हैं। जिस का भान शाब्दबोध में होता है। प्रकृत में सन्ध्यायन्दन स्वरूप नित्यक्रम से दूर मविष्य में भी स्वर्गरूप फल की अत्पत्ति नहीं होती है—तब रही बात पाप की अनुत्पत्ति की—वह तो संनिद्दित ही है—उसके लिये अपूर्व की कहपना निरर्शक हैं। यही बात निषेधवाक्य के प्रसङ्ग में मी कही जा सकती है। क्योंकि उससे भी संनिद्दित पापानुत्पण ही होती है, विप्रकृष्ट स्टर्ग की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की सहित पापानुत्पण ही होती है, विप्रकृष्ट स्टर्ग की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः वहां मी अपूर्व की कहपना व्वर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की कहपना व्वर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की कहपना व्यर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की कहपना व्यर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की कहपना व्यर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की कहपना व्यर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की कहपना व्यर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की स्वर्थ की कहपना व्यर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की स्वर्थ की क्या का स्वर्थ है। अतः अपूर्वनिष्ठकार्थं में लिक्प्य की स्वर्थ की स

न चास्मिन् पक्षे एकत्र निर्णितेन शास्त्रार्थेनान्यत्र तथेन व्यवहार इति सम्भवति । कार्येत्वस्येन प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन निर्णितत्वात्, न स्वपूर्वत्वस्य । न्यायसम्पाद-नायाश्च तत्रासम्भवात् । फलानुगुण्येन हि व्यक्तिविशेषो लभ्यते । न च तत् तत्र श्रूयते । न चाश्रुतमपि कल्पियतुं शक्यते । बीजाभावात् ।

## न चास्मिन् ः ः ः ः

(इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि 'यववराहादिन्याय' से ( जैमिनि सूत्र भ १ पा ३ अधि १ ) एक स्थान में एक शब्द का निर्णीत अर्थ के अनुसार उस शब्द का प्रयोग धन्य स्थानों में भी होना उचित है 'यजेत' पद में प्रयुक्त लिङ्ग प्रस्थय का जब 'अपूर्व' स्वरूप कार्य में शक्ति निर्णीत हो गया है, तब नित्यकर्म के विषायक वाक्यों में एवं निषेषवावयों में प्रयुक्त लिङ्पद का मो अपूर्व स्वरूप कार्यत्व स्वरूप अर्थ ही करना पढ़ेगा। किन्तु ) यह भी ठीक नहीं है, वयोंकि सभी कार्यों में रहने वाले कार्यस्व स्वरूप सामान्य धर्म हो विविधरयय का प्रबुशिनिभिश निर्णीत है। तवनुसार कार्य सामान्य में ही लिङ् प्रत्यय का शक्ति निश्चित है। प्रपूर्वत्व में न लिङ्पद का प्रवृत्तिनिमलात्व निर्णीत है, न अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष व्यक्ति में लिख्युपद का शक्ति ही निश्चित है। तब रही बात उक्त 'यववराहत्याय' से अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष का शाब्दबोध में भान होने की बात, सो प्रकृत में सम्भव नहीं है, क्योंकि जहाँ 'अपूर्व' के बिना मुक्य फल का सम्पादन सम्भव ही नहीं रहता, वहीं 'न्याय' से अर्थीत् 'अनुमान से अपूर्व की कल्पना की जा सकती है। किन्तु जहाँ (निस्यकर्मानुष्ठान स्थल में ) अपूर्व की कल्पना के बिना भी 'पापानुस्परि।' प्रभृति फर्जो की सम्मावना है, उन स्थलों में न्याय (प्रतुमान) से अपूर्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बही स्वर्गादि फल खुत रहते हैं, वहीं उन फलों के अनुकूल अपूर्वादि विशेष अकार के कार्यो की करपना सम्भव होती है। नित्यविधिस्यल में अथवा निषेषस्यल में विशेष फलों की खति नहीं रहती है, वहाँ न्याय से अपूर्व की कल्पना नहीं की जा सकती।

# पू॰ प॰ न चाश्रुत " " "

जहाँ स्वर्ग स्वरूप फल की श्रुति नहीं रहती है, बहाँ भी 'विश्वाजिन्याय' से स्वर्ग स्वरूप फल की कल्पना की जाती है। जता निरयविधित्यल में भवता निषेवस्यल में भी स्वश्रुत स्वर्ग रूप फल को कल्पना की जा सकती है।

# सि॰ प॰ बीजामावात् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जहाँ फल श्रुव गहीं रहते, एवं संनिहित किसो फल को सम्मावना नहीं रहती है, वहीं 'विश्वजिन्न्याय' से मस निनिहत स्वर्ग स्वरूप फल को कश्यना की खाती है। किन्तु नित्यविधि

तद्धि विध्यन्यथाऽनुपपस्या कल्प्येत, कार्यंस्वप्रत्ययान्यथाऽनुपपस्या वा, लोकवत्। न प्रचमः। भवतां दर्शने तस्योपेयरूपत्वात्। यतः श्रुतस्वर्गफलस्वेऽपि साध्यविवृद्धिरुच्यते।

स्थल में एवं निवेधस्थल में तो 'पापानुत्पत्ति' स्वरूप सन्निहिस फल ही सम्भव है वह तो सन्व्यावन्दनादि नित्यकर्म एवं कलञ्ज के प्रभक्षणादि से ही सम्भव है, तदर्थ 'अपूर्व' की कस्पना बनावस्थक है। अतः उनत कथा सङ्गत नहीं है।

पूर पर्णा जिंदा

नित्यविधि स्थल में प्रथवा निषेधवाक्य स्थल में 'तत्' अर्थात् 'अपूर्व' की कल्पना किस से होगी ? (१) उन दोनों वाक्यों में 'विधिश्व' की अनुपपित से ? (प्रथात् अवतक नित्यकर्म से एवं निषिद्ध कमं से अपूर्व की उत्पित्त नहीं मानेंगे, तबतक नित्यकर्म के विधायक वाक्य एवं निषेधवाक्य में प्रयुक्त आख्यात प्रत्यय में विधित्व ही उत्पन्त नहीं होगा, उनसे अपूर्व की उत्पित मानेंगे ?) (२) 'कार्यस्वप्रत्यय' ध्रयात् उन दोनों वाक्यों से बोध्य कार्य में करणीयस्य बुद्धि की अनुपपित से ? (नित्यकर्म एवं निषिद्ध कर्म इन दोनों से अपूर्व की उत्पत्ति मानेंगे ? क्योंकि 'नेक्षेतोद्धन्तमादित्यम्' इस निषेव वाक्य से निषद्ध कार्य न करने के संकल्प स्वरूप 'माव' विषयक ही बोध होता है।

लोकवत् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस प्रकार 'पचेत' प्रमृति लोकिक वाक्यों में प्रयुक्त लिक्ष्प्रत्यय स्थल में 'पाकः कर्त्तक्यः' इस प्रकार का ज्ञान 'पाकं मदिष्टसाधनम्' इस धाकार के इष्टसाधनस्य प्रकारक ज्ञान से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सन्ध्यावन्दनादि नित्यकमों में भी जवतक इष्टसाधनस्य की बुद्धि नहीं होगी (अर्थात् उन्हें जबतक इष्ट का साधन नहीं समझा जायगा) तबतक 'सन्ध्यावन्दनं कर्त्तच्यम्' इस आकार की कर्त्तच्यत्व की बुद्धि (कार्यस्य बुद्धि ) उत्पन्न नहीं होगी। एवं इस कर्त्तच्यत्व बुद्धि के न होने से 'अहरहः संन्ध्यामुपासीत्' इस्यादि वाक्यों में प्रयुक्त ब्राख्यात में विधिप्रत्ययत्व ही अनुपपन्न हो जायगा।

न प्रथमः -- -- --

इनमें से (१) प्रथम पक्ष इसिलये अयुक्त है कि मीमांसक गण 'अपूर्व' को 'उपाय' न मानकर 'उपेय' स्वरूप 'चरम फल' ही मानते हैं। तदनुसार 'अपूर्व' स्वयं 'इष्ट' है, इष्ट का साधन नहीं है। अतः पाक के दृष्टान्त से संन्ध्यावन्दनादि बोधक वाक्यों का विधि (वाक्य) से अपूर्व स्वरूप फल का विधायक नहीं हो सकता है।

<sup>1.</sup> मुख्य भीर गौया मेद से फल दो प्रकार के हैं। किसी भ्रम्य वस्तु के उत्पादन के बहेर्य से जिसके उत्पादक कृति न हो, बही वस्तु 'मुख्य' फल हैं। भोजन जनित वृष्टि से होनेवाला 'सुका' मुख्य फल है, क्यों कि सुख्य के उत्पादन के लिये जो कृति

न द्वितीयः शब्दबलेन तत्प्रत्यये तदनपेक्षात् । लोके हि तत्प्रत्यय इष्टाभ्युपायताऽ-षीनो न तु वेदे इत्यभ्युपगमात् । भ्रन्यथेष्टाभ्युपायतैव प्रथमं वेदादवगन्तव्या । प्रमाणान्तराभावात् ।

ततः कार्यतेत्यानुमानिको विधि। स्यात्, न शाब्दः । म्रानुमानिकं फलमस्तु यत्कत्तंव्यं तिवष्टाभ्युपायइति व्याप्तेरित्यपि न युक्तम् ।

#### न दितीय: \*\*\* \*\*\* •

कार्यस्व (कर्त्तं व्यस्व ) की बुद्धि यदि विधिवाक्य स्वरूप शब्द प्रमाण से उत्पन्त होगी, तो इसके लिये उसमे विधित्व का झान धपेक्षित नहीं है। क्यों कि मीमांसकों का यह सिद्धान्त है कि लोक में कार्यस्व (कर्त्तं व्यत्व ) की बुद्धि इष्टसाधनत्व के झान से होती है। एवं वेदिविहित कार्य में कर्त्तं व्यत्व की बुद्धि के लिये इष्टसाधनत्वज्ञान की अपेक्षा नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो पहिले वेद से इष्टसाधनत्वज्ञान की ही उत्पत्ति माननी होगी। इसके बाद इष्टसाधनत्व के उक्त ज्ञान से कार्यस्व का अनुमानिक बोध होगा। फलत विधिवाक्य का प्रयोखन अनुमान प्रमाण से सिद्ध होगा, शब्द प्रमाण से नहीं। किन्तु यह तो मीमांसकों की रीति के विद्ध है।

### **ग्रानुमानिकं फलमस्तु " - - -**

जितने 'कर्त्त व्य' हैं वे सभी अवश्य ही 'इष्टाम्युपाय' अर्थात् इष्टसायन है।
संख्या वन्दनादि नित्य कर्म भी कर्त व्य रूप से निर्दिष्ट हैं, जतः संख्यावन्दनादि नित्यकर्म भी
इष्टसायन अवश्य हैं। 'अपूर्व' ही वह 'इष्ट' है, जिसके संध्यवन्दनादि साधन हैं। अतः
संख्यावन्दनादि नित्यकर्मों से भी 'अपूर्व' की उत्पत्ति अवश्य होती है। जिससे यह अनुमान
निष्पत्न होता है कि 'संख्यावन्दनादिकमिष्टसाधनम् कर्त्त व्यत्वेन निर्दिष्टस्वात् ज्योतिष्टोमादिवत्'।

उत्पन्न होती है, सुझ को छोड़कर उसका छोई अन्य उद्देश्य नहीं होता। किन्तु भोजन पाकादि जितने भी कार्य है, उनके उत्पादक प्रयत्न का भोजनादि कार्यों को छोड़कर भोजनादि जितते सुझ ही उनका उद्देश्य होता है। इस जिये सुस्य फल ही 'इष्ट' है, और गौण फल 'इष्ट' के 'साभन' हैं। मीमांसकों के मत से 'अपूर्व' जब सुस्य फल ही है, तब तो वह स्वयं ही इष्ट' है, इष्ट का साभन नहीं है। फलता अपूर्व में इष्टसाभनत्व ही नहीं है। इसिलिये जिस प्रकार स्व कप फल में फलजनकाव के न रहने से कार्यत्व (कर्त्तं व्यत्व) की खुदि होती है, उसी प्रकार अपूर्व में भी कार्यत्व की खुदि होती। स्थोंकि उसमें भी फल जनकत्व नहीं है। तस्मास् 'अहरहः संन्त्र्यासुवासीत, इस विधि से 'अपूर्व' की कस्पना नहीं की आ सकती।

सुखेन व्यभिचारात्। ग्रन्यत्वे सतीति चेन्तः। दुःखाभावेनः व्यभिचारात्। फलं विहायेतिः चेत्, तदेव किमुवतं स्यात्। इष्टं स्वभावत इति चेत्, तहिः ततोऽन्यदिनष्टं स्यात्, तच्च कर्तंव्यमिति व्याघातः। तत्साधनमिति चेत्; तत्साधनत्वेः सतीति साध्याविशिष्टं विशेषणीम्।

# सि० प० सुखेन ... ... --- ...

सुद्ध 'इन्ट' ही है, इन्ट का साधन नहीं। फिर भी छोक एवं वेद दोनों के द्वारा ही। कत्त अप रूप में निदिन्ट है। अतः सुख में इन्ट्रसाधनत्व स्वरूप प्रकृत अनुमान का साध्य नहीं है, किन्तु 'कर्शव्यत्वेन निदिन्टत्व' स्वरूप हेतु है। अतः उक्त अनुमान का हेतु व्यभिचारी है। पूठ पठ अन्यत्वे सिति के किन्द्र के किन्द्र सिति किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र सिति किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र किन्द्र के किन्द्र किन्द्र किन्द्र किन्द्र के किन्द्र किन्द

सुखिमन्तत्व को हेतु में विशेषण देकर अर्थात् सुखिमन्तत्वे सितः कर्तां व्यत्वेनः निर्दिष्टत्व को ही हेतु बनावेंगे। सुख में यदि इष्टसाधनत्व रूप साध्य नहीं है, तो 'सुखिमन्तत्वे सित कर्त्तं व्यत्वेन निर्दिष्टत्व' स्वरूप हेतु भी नहीं है। अतः कथित व्यभिचार दोष नहीं है। सि० प० न, दुःखामावेन \*\*\* \*\*\* \*\*\*

हैतु में पुक्ष मिन्नस्व विशेषण के देने से मुख में उक्त व्यमिचार का बारण मले ही हो बाय, फिर भी दुःखाभाव में व्यभिचार दोष बना रहेगा, क्योंकि मुख की ही तरह दुःखाभाव मी छोक एवं वेद दोनों से ही कर्त व्यस्वेन निर्दिष्ट है, एवं दुःख में मुखमिन्नस्व भी है, किन्तु इष्टमिन्नस्व स्वरूप साध्य नहीं है।

## पूर्व पर फलम् '---' --- ---

फलस्व रूप से सुख एवं दुःखामाव दोनों का संग्रह कर यदि हेतु में फलिमन्तत्व विशेषण दें (अर्थात् फलिमन्तर्वे सित कर्त्वव्यस्वेन निर्दिश्यमानत्व को हेतु बनावें)। तो सुख एवं दुःखामाव में जो व्यमिचार दोज दियें गये हैं, उसका वारण हो जायगा। क्योंकि सुख एवं दुःखामाव दोनों ही 'फल' हैं, अतः फलिमन्तत्व घटित हेतु की सत्ता उनमें नहीं रहे सकती।

सिं पें तदेव कर कर कर

(इस प्रसङ्ग में प्रष्टव्य हैं कि ) 'तत्' प्रर्थात् 'फल' का ही क्या लक्षण है ?

यदि इस प्रश्न का यह उत्तर दें कि जो 'स्वभावता इष्ट' हो वही 'फल' है।

तो फिर हेतु में विशेषणीमूत फलमिन्नत्व शब्द का 'स्वभावतः अनिष्ट' ही फलितार्थं होगा। किन्तु को स्वभावतः अनिष्ट् होगा, वह कर्राव्यत्वेन निर्दिष्ट कैसे होगा ? फलतः स्वभावतो नेदिमिष्टं कतं व्यद्ध, ततो नूनिष्टसाधनिमिति साधनाथं इति चन्न । स्वभावतो नेदिमिष्टमित्यसिद्धेः । अनन्योद्देशप्रवृत्तक्याप्तत्वात् । अन्यथा तवसिद्धेः । ततो व्याघातावन्यतरापाय इति ।

'करियरवेन निर्विष्टस्य' हेतु में 'फल्लिमिन्नस्व' रूप विशेषण नहीं रह सकता। अतः यह हेतु (काञ्चनमय घूम की तरह) विशेषणासिद्ध हो जायगा।

किन्तु जो स्वमावतः इष्ट नहीं मी है, वह मी कर्शव्यत्वेन निर्दिष्ट हो सकता है, जैसे कि फल का साधन। तवनुसार उक्त हेतु में यदि 'फलसाधनत्वे सित' इतना विशेषण और दें तो उक्त विशेषणासिद्धि का परिहार हो सकता है। किन्तु हेतु का यह विशेषण 'साध्या- विशिष्ट' हो जायगा। क्योंकि साध्य भी तो 'इष्टसाधनत्व' ही है।

स्वभावतः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

संध्यावन्दनादि यद्यपि स्वभावतः इष्ट नहीं है, तथापि कर्राव्यत्वेन निर्दिष्ट हैं, तो वे इष्ट के साधन ध्रवश्य हैं। इष्ट के ही समान इष्ट के साधन भी कर्राव्यत्वेन निर्दिष्ट होते हैं। यह बात पाकादि इष्टान्तों के बस्त से निःसंकोच कही जा सकती है। ध्रतः यह धनुमान किया चा सकता है कि 'संब्यावन्दनादिकमिष्टसाचनम् स्वमावतः इष्टरवाचावे सर्यपि कर्राव्यत्वेन निर्दिष्टरवात् पाकादिवत्' यही परिष्कृत बनुमान प्रकृत में अभिप्रेत है।

न, स्वभावतः ... मन्यतरापाय ... -

यह प्रभी सिद्ध नहीं हैं कि संश्यावन्दनादि नित्यकर्म खयवा कलाख्य मक्षणादि निषिद्ध कर्म 'स्वभावतः इष्ट नहीं हैं' क्योंकि 'प्रनन्योइ श्यकृतिक्याप्यत्व' ही 'स्वतः इष्ट' का लक्षण है, सो तो संख्यावन्दनादि नित्य कर्मों में भी है ही, क्योंकि संख्यावन्दनादि जिस कृति के द्वारा अनुष्ठित होते हैं, उस कृति का कोई प्रन्य उहेश्य (उत्पाद्ध) नहीं हैं। यदि संख्यावन्दनादि के द्वारा भी कोई स्वर्गादि अन्य फल अभिन्नेत हों, तो फिर उनमें नित्यत्व वा निषेधत्व ही असिद्ध हो जायगा। इस 'प्रसिद्धि' से 'क्यावात' प्रयुक्त 'प्रन्यतरापाय' अनिवार्य हो जायगा।

<sup>1.</sup> क्यों कि 'स्वताइण्डरव' नित्यस्य एवं निषेधरत इन दोनों का विरोधी धर्म है। अता सम्ब्यायन्दन या तो 'स्वताइण्ड' ही होगा, अथवा नित्य ही होगा। यह नहीं हो सक्रता कि वे नित्य भी हो, एवं स्वताइण्ड मी हो। इसी प्रकार कल्ड नभवणादि या तो निषित्र ही हो सकते हैं कि वा 'स्वता इण्ड' ही हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। यही है प्रकृत में 'अन्यतरापाय'।

ग्रस्तु निस्यनिषेघापूर्वयोरलाभः, कि निष्ठवनिमिति चेत्; कि निष्ठवन्नं, यदा कामाधिकारेऽपि तदलाभः। न हि लिङा कार्यं स्वर्गसाधनमुक्तम्। नापि स्वर्गकामपदसमभिव्याहारान्यथाऽनुपपस्या तल्लब्धम्, ब्राह्मणस्वादिवदिधकार्यं-वक्षेदमात्रेणेवोपपत्तेः।

पू० प० अस्तु \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'अपूर्व निष्ठकार्यत्व' में लिङ् पद की शक्ति मानने से अपूर्व के निष्पादक नित्यकर्म के विधायक वाक्यों का, अथवा अपूर्व के अनुस्पादक कल्ळ अभक्षणादि के निषेधक वाक्यों का यदि असंग्रह होगा, तो इसमें मेरी कीन सी हानि होगी ? अर्थात् इस अलाअप्रसङ्ग को इष्ट कर लेंगे।

सि० प० कि न। \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'कामाधिकार' में प्रधात काम्यकर्म के विधायक स्वर्गकामी यजेत इत्यादि स्वलों में, यदि प्रपूर्व का अलाम होगा तो इसमें हम (नैयायिकों) लोगों की ही कीन सी स्नति होगी ? क्योंकि इस प्रसङ्घ में यह विकल्प उपस्थित होता है कि—

- (१) लिङ्प्रत्यय क्या किसी अन्य के साहास्य के बिना ही उक्त वाक्य से स्वर्गसाधनत्व विषयक बोध का उत्पादन करता है, जिससे कि स्वर्ग पर्यन्त स्थापि 'अपूर्व' स्वरूप साधन का लाम हो ?
- (२) प्रथवा 'स्वर्गकाम' पद के समित्रव्याहार के बल से लिङ्परयय ही स्वर्ग के प्रव्यवहितपूर्वकाण पर्यम्त स्थायी एवं स्वर्ग के साधनीभूत अपूर्व का उत्पादक है ? न हि लिङा ••• ••• •••

(इन में से पहिला पक्ष इस लिये ठीक नहीं है कि) केवल लिड़ प्रत्यय से 'कार्यम् (कर्तां व्यम् ) स्वर्गसाधनम्' इस अर्थ का बोध नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो 'पचेत्' इत्यादि लोकिक विधि वाक्यों के लिड़ प्रत्यय का कुछ अर्थ ही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि 'मनन्योद्देश्यकृतिव्याप्यत्व' ही प्रकृत में 'कार्यत्व' है। किन्तु स्वर्गसाधनत्व उसका विरोधी है। अतः वेदस्य लिड़प्रत्ययस्थल में भी उक्त अन्यतरापाय स्वरूप विरोध उपस्थित होगा।

नापि स्वगंकामपद ... ...

यह भी कहना ठीक नहीं है कि 'स्वर्गकाम' पद का समिन्याहार ही व्यर्थ हो जायगा,
यदि 'यंजेत' इस वाक्य से 'कार्य स्वर्गसाधनम् (कर्तां व्यम् ) यह बोध उत्पन्न न हो,
क्योंकि 'स्वर्गकाम' इस पद की 'प्रत्यथा' भी 'उपपत्ति' हो सकती है। खतः 'स्वर्गकाम'
पद की 'अन्यथानुपपत्ति' से भी 'स्वर्गसाधनम्' इस बोध की उपपत्ति नहीं हो सकती।

न चेदमनुमानम्; यस्य यदिच्छातो यस्कतंग्यं, तत्तस्येष्टसाधनमिति । प्रन्येच्छा । स्वाभाविक कर्तंग्यत्वासिद्धेः । तदिच्छयेव तत्कर्तंग्यतायाः सुखेनानेकान्निकत्वात् ।

जैसे कि 'ब्राह्मणो यजेत' इस वाक्य के 'ब्राह्मण' पद से 'प्रब्राह्मण' का व्यवच्छेद होता है। एवं इस व्यवच्छेद से यह उपपन्न होता है कि 'जो ब्राह्मण हो' वहीं इस याग का अनुष्ठान करे, उसी प्रकार 'जिस पुरुष को स्वर्ग की कामना रहे' वहीं इस याग का 'अनुष्ठान करे' इस आकार के बोध का उत्पादन कर 'स्वर्गकाम:' पद सार्थंक हो सकता है। अतः 'स्वर्गकामः' पद की अन्यथानुपपत्ति से भी लिङ् प्रस्थय के द्वारा 'कार्यम् स्वर्गसाधनम्' यह बोध उपपन्न नहीं हो सकता। पूठ पठ न चेदमनुमानम् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि) जो व्यक्ति जिस इच्छा से जो कार्य करता है, वह कार्य उस 'इच्छित' अर्थात् 'इष्ट' का साधन होता है। सभी छोग तृप्ति जनित सुख स्वरूप 'इष्ट' के सम्पादन के छिये ही पाक करते हैं। अतः पाक 'इष्ट साधन' है।

सिं प० ग्रन्येच्छ्या \*\*\* \*\*\* \*\*\*

किन्तु यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में विवारणीय कथित क्यांति में जिस 'कर्त्तक्यस्व' अथवा 'कार्यस्व' को चर्चा को गयी है, वह कर्राक्यस्व स्वामाविक है ? प्रथवा अीपाधिक हैं ? उसको स्वामाविक कहना तो संभव नहीं है, क्योंकि 'अन्येच्छाधीनेच्छा-विषयस्व' कर्राक्यस्व में 'स्वामाविकस्व का विरोधो है । अर्थात् 'अनन्यो देश कृति व्यापास्व' ही प्रकृत में स्वामाविकस्व है, उसे यदि प्रकृत कर्राक्य में अन्येच्छामूलक मानेंगे तो कर्राक्यस्व ही प्रकृत में स्वामाविकस्व ही अङ्ग हो जायगा। यदि कर्राक्य में विषयीभूत वस्तु की इच्छा से ही कर्राक्यस्व की बुद्धि स्वीकार करेंगे, तो सुख में व्यभिचार होगा, जिसका उपप्पादन पहिले किया जा चुका है।

काम्य' सर्थात् 'इष्ट' के असाधन स्वरूप कार्य में उस कामना से युक्त पुरुष की कर्तंच्य बुद्धि नहीं होती है। किन्तु सन्ध्यावन्दनादि कार्यों में शिष्टजानों की कर्तंब्यत्व की बुद्धि होती है। अतः वे भी किसी 'इष्ट' के 'साधन' अवश्य है। 'अत्वं ही वह 'इष्ट' है। अतः संध्यावन्दनादि नित्य कर्मों से भी अपूर्व की उत्पत्ति अवश्य होती है।

ग्रीपाधिककतंव्यतायाद्द्वेष्टसाघनत्वमप्रतीत्य प्रत्येतुमशक्यत्वात् । किमनया विशेष-चिन्तया ? प्रतीयते तावच्छव्दादन्यदिच्छतोऽन्यत्कार्येमित्येतावतेवानुमानिमिति चेत् । नन्यन्वितमभिघानीयम्, योग्यद्भान्वीयते । ग्रन्यदिच्छतक्षान्यत् कर्तव्य-मन्वयायोग्यम्, तत्कथमभिघीयताम् ?

#### श्रोपाधिककर्राव्यतायाः -- -- ...

दूसरी बात यह है कि किसी भी वस्तु में तब तक कर्राव्यस्य की बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें इष्ट साधनस्य की बुद्धि उत्पन्न न हो जाय। फलता स्वेच्छा के द्वारा प्रथवा बन्येच्छा के द्वारा कर्त्तव्यस्य की बुद्धि से इष्ट्रसाधनस्य का ज्ञापन ही होता है, प्रतः वह उसका साध्य ही है, साधन नहीं।

### पू० प० किमनया ... - ... -

उक्त व्याप्ति में केवल 'कर्राव्यस्व' विवक्षित है। उसमें स्वामाविकस्व अथवा भौपाधिकस्व की विवला नहीं है। फल्लतः प्रकृत में व्याप्ति का यह स्वरूप अभिप्रेत है कि स्वर्गादि इच्छित विषयों से भिन्न स्वर्गादि के साधनीभूत याग अथवा अपूर्वादि विषयक (कार्यस्व) का बोध ही लिङ्क् प्रत्यय से होता है। इस लिये संव्यावन्दनादि स्थलों में भी उनके विधायक वाक्यों से प्रपूर्व के बोध में कोई बाधा नहीं है।

## सि॰ प० नम्बनुमितम् - ... ...

'संख्यावण्दनादिकिमिष्टसाधनिमच्छाविषयस्वामावे सिंव कर्राध्यस्बद्धिविषयस्वात् पाकादिवत्' यह अनुमान ही ठीक नहीं है, क्योंकि एक शब्द के धर्य में प्रन्वित ही दूसरा अर्थ दूसरे शब्द के द्वारा प्रमिहित होता है। एवं 'योग्य' अर्थात् अवाधित अर्थ ही प्रक्वित होने की समता रखता है। इन नियमों के अनुसार उक्त प्रनुमान उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जिसे शयन की इच्छा होगी, उसको पाक विशेष्यक कर्त्व्यस्य की बुद्धि नहीं होगी। इस युक्ति के अनुसार चूँकि अपूर्व की इच्छा से अपूर्व से मिन्न संख्यावन्दनादि में कर्शव्यस्य की बुद्धि नहीं हो सकती। अत्र प्रकृत में प्रपूर्व अन्वय के प्रयोग्य है। प्रतः उसके साथ किसी का भी अन्वय नहीं हो सकता। तस्मात् कथित रीति से संख्यवन्दनादि में इष्टसावनस्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसिछये नित्य कर्म के विधायक एवं निषेध वाक्य के 'प्रखास' का जो दोष दिया गया है, वह ठीक है। तत एव तस्साधनस्वसिद्धिरिति चेत्। एवं तहीष्ट्रसाधनतेकार्यसमवायिकतंग्य-स्वासिधानादनुमानानवकाशः। न चान्विताभिधानेअपि तस्साधनस्वसिद्धिः। प्रधिकार्य-वच्छेदमात्रेगाप्यन्वययोग्यतोपपत्तेः । न च कार्यस्वमपूर्वे सम्भवति।

#### पू॰ प॰ तत एव · · · · · ·

शम्द प्रमाण से ही यदि इष्टमाधनस्य की बुद्धि होगी तो इस में कौन सा अति होगी ? सि॰ प॰ एवं तिहुं ... ...

तब तो यह किहिये कि 'इष्टसाधनस्व' के साथ रहने वाले कर्राव्यत्व का ही धिमधान विधित्रस्यय से होता है। अर्थात् विधित्रस्यय से इष्टसाधनीभूत धर्थं में ही 'कर्त्त व्यस्व' की (कार्यस्व) बुद्धि होती है। किन्तु ऐसा मान लेने पर अनुमान का अवकाश नहीं रह जाता। क्योंकि शब्द प्रमाण से ही वह कार्य हो जाता है।

#### पू० प० न च \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जो अर्थ इच्छा का विषय नहीं है, उसमें रहने वाले कार्यस्व ( कर्राव्यस्य ) की अन्वय के योग्य मान लेने पर भी यह दूसरा दोष उपस्थित होता है कि तथापि प्रकृत में इष्टसाधनस्य का सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अन्वय की योग्यसा इष्टसाधनस्य के बिना अनुपपन्न नहीं है। अन्वय की योग्यता सो अधिकारी के निर्णय को उत्पन्न करके भी चरितार्थ हो सकती है।

## पू० प० न च कार्यस्वस् --- ---

अपूर्व में कार्यत्व (कर्ता व्यत्व ) की संभावना ही नहीं है। इस के पहिसे यह विचारणीय है कि कथित 'कार्यस्व' कीन सी वस्तु है ? (१) क्रुतिब्याप्यस्व स्वरूप है ? अथवा (२) कृतिफलं त्व स्वरूप है ? (३) कि वा कृत्युह श्यत्व स्वरूप है ?

(१) इन में से पहिला पक्ष इस लिये ठीक नहीं है इति की ज्याप्ति क्रोहि प्रमृति हिवयों के साथ ही है, अपूर्व के साथ नहीं। क्योंकि सिद्धि (निष्पन्न) वस्तु ही ज्यापार का

कहने का तारपर है कि जिस प्रकार 'ब्राह्मणो यने 1' इस स्यत्न में ब्राह्मणस्य चूँ कि ब्राह्मण से प्रतिरिक्त में याग के प्रधिकार की निवृत्ति के द्वारा ब्राह्मणस्य जातीय मात्र में याग विशेष के प्रधिकार को सीमित करता है। उसी प्रकार 'स्वर्गकामा' पद भी स्वर्गकामना शूम्य पुरुष में यागाधिकार को निवृत्त कर केवन स्वर्गकामना से युक्त पुरुष में ही यागाधिकार को सीमित कर चितार्थ हो सकता है। वस्तुत: मीमांसक लोग जो अपूर्व शे स्वतः काम्य मानने का हर करते हैं, वही प्रयुक्त है।

ति कृतिव्याप्यता चेत् ? ब्रीह्यादिष्वेव, सिद्धस्वात् । कृतिफलत्वं चेत् ? यागस्येव, ततस्तस्येवाहुत्योत्पत्तेः । कृत्युद्देश्यता चेत् ? स्वर्गस्येव, निसर्गसुन्दरत्वात् । न स्वपूर्वस्य । तद्धिपरीतत्वात् । स्तनपानादिवदीपाधीकीति चेत् ? साऽपि यागस्येव । स्वर्गस्य साध्यस्वस्थितौ यागस्येव साधनस्वेनान्वयात् ।

बाश्रय हो सकता है। व्यापार के द्वारा ही कृति की व्याप्ति रह सकती है। अपूर्व चूँ कि सिद्ध नहीं है, अत। साध्य स्वरूप अपूर्व कृति का व्याप्यश्व (व्याप्ति) स्वरूप कार्यत्व (कर्त्त व्याप्त ) अपूर्व में नहीं रह सकता। किन्तु ब्रीहि प्रभृति हिवया चूँ कि सिद्ध हैं, अतः उन्हीं में कृतिव्याप्यस्व स्वरूप फार्यस्व रह सकता है। तस्मात् 'कृतिव्यापस्व' स्वरूप 'कार्यस्व' अपूर्व में संभावित नहीं है।

- (२) 'कृतिफलत्व' स्वरूप 'कार्यस्व' भी अपूर्व में नहीं रह सकता, वयोंकि याग ही कृति का फल है। कृति के अवलम्बन से ही याग की उत्पत्ति होती है, विना कृति के याग की उत्पत्ति नहीं होती है। इस लिये याग ही कृति का फल है, बतः 'कृतिफलस्व' स्वरूप 'कार्यस्व' भी याग में ही हैं, याग जनित अपूर्व में नहीं।
- (१) 'कृत्युद्देश्यत्व' स्वरूप 'कार्यत्व भी अपूर्व का वर्म नहीं हो सकता। क्योंकि 'निसर्गसुन्दर' अर्थात् 'स्वभावतः काम्य' ही कृति का उद्देश्य हो सकता है, वह तो प्रकृत में 'स्वर्ग' ही हो सकता है, अपूर्व नहीं। क्योंकि अपूर्व 'निसर्गसुन्दर' अर्थात् स्वभावतः काम्य नहीं है। वह तो स्वामावतः काम्य के विपरीत 'औपाधिक काम्य' है।

#### पू० प० स्तनपान ... ... ...

जिस प्रकार स्तनपान स्वतः काम्य (स्वतः इष्ट) न होने पर भी कृति का उद्देश्य केवल इस लिये होता है कि वह स्वतः इष्ट का साधन है, उसी प्रकार अपूर्व भी चूँ कि स्वर्ग स्वरूप स्वतः इष्ट का साधन है, उसी प्रकार अपूर्व भी चूँ कि स्वर्ग स्वरूप स्वतः इष्ट का साधन है, अतः कृति का उद्देश्य हो सकता है। प्रधात कृत्युद्देश्यता भी स्वभाविक एवं औपाधिक भेद से दो प्रकार की है, कृति की स्वामाविक उद्देश्यता सुख एवं दुःखाभाव इन दोनों में ही है, भौपाधिक कृत्युद्देश्यता कृष्यित दोनों इष्टों के साधनों में भी है। अतः अपूर्व में भी यह औपाधिक कृत्युद्देश्यता रह सकती है।

#### सि० प० सापि ... ... ...

'सापि' मर्थात यह 'बीपाधिक कृत्युह् भयता' भी स्वर्ग के यागादि साधनों में ही रह सकती है। क्योंकि स्वर्ग है साध्य और याग है साधन। याग की यह स्वर्ग साधनता 'अपूर्व' के बिना अनुपपन रहती है। इसी छिये 'अपूर्व' की कल्पना की जाती है। अतः याग ही स्वर्ग का साधन है, अपूर्व नहीं। इस छिये साधनत्व का से याग का अन्वय भावना में मीमासकगण मानते हैं, एवं तदनुसार 'योगेनेष्ट' मावयेत' यही 'यजेत' पद का विवरण उन्हें अभिप्रेत है।

कालव्यवधानान्नैतन्निवंहतीति चेत्; यथा निवंहति, श्रुतानुरोवेन तथा कल्प्यताम् । व्यापारद्वारा कथित्रवत् स्यात् । न तु भिन्नकालयोव्यापारि-भावः, कारणत्वञ्च व्यापारेण युज्यते।

स्रव्यवद्यानेन पूर्वकालनियमश्च तत्त्वम्। स्रन्ययाऽतिप्रसङ्गादिति चेन्न। पूर्वभावनियममात्रस्य कारणस्वात्। कार्यानुगुणावान्तरकार्यस्यैव व्यापारत्वात्। कुषिचिकित्सादी बहुलं तथा व्यवहारात्। लाक्षिणिकोऽसाविति चेत्। न। मुख्या-र्थंखे विरोधाभावात्।

# पू० प० कालव्यवधानात् ... ...

याग स्वर्ग का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया होने के कारण वह स्वर्ग के अध्यवहित पूर्वक्षण में नहीं रह सकता।

## सि॰ प॰ यथा \*\*\* --- \*\*\*

याग में स्वर्ग की सामनता देद वाक्य द्वारा प्रमाणित है। अतः देद की माननेवाले प्रस्येक आस्तिक के लिये उक्त 'साधनता' को उपपन्न करना आवश्यक है। यह कर्राव्य केवल हम नैयायिकों का ही नहीं है।

## पू॰ प॰ व्यापार द्वाराः ... ...

थाग में स्वर्ग की साधनता (कारणता ) की उपपत्ति तो 'म्रपूर्व' को मध्यवर्त्ती व्यापार मान लेने पर ही कडांचित् हो सकती है, किन्तु निन्न कालों में रहनेवाले (विभिन्न कालिक ) दो वस्तुयों में व्यापार व्यापारिमाव वर्षात् एक का व्यापार होना और दूसरे का क्यापारी होना भी संभव नहीं है। क्योंकि 'कारण' स्वरूप वस्तु का ही क्यापार होता है। अव्यवहित पूर्ववर्त्ती न होने से जब याग 'कारण' हो नहीं है तो 'म्रपूर्व' उसका व्यापार भी कैसे होगा ? यदि 'कारण' को कार्य को अध्यवहित पूर्व में र ना आवश्यक न माने तो षतीत दण्ड से घटकार्य की उत्पत्ति स्वरूप 'अतिप्रसङ्ग' आ पहेगा। अतः अपूर्व स्वरूप भ्यापार के द्वारा भी याग में स्वर्ग साधनता की उपपत्ति नहीं हो सकती।

## न, पूर्वभाव "

स्वर्ग के अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यशान रहने से ही याग में स्वर्गसाधनता की अनुपपत्ति दी गयी है, किन्तु 'कारण' होने के लिये कार्य की उत्पत्ति अव्यवहित पूर्वक्षण में वस्तु की सत्ता की अपेक्षा नहीं है। कारण होने के कार्य से पूर्व नियमतः रहना ही पर्याप्त है, ( अन्यवृहितपूर्व काल में नहीं ) तदनुसार याग भी स्वर्ग का साधन है ही। कार्य की उत्पत्ति के अनुक्रुक 'अयान्तर' अर्थात् मुख्य कारण जन्य मध्यवर्ती कारण ही 'ब्यापार' कहते हैं। यदि याग स्वरूप मुख्य में ही कारणता नहीं रहेगी, तो किससे उत्पन्न मध्यवर्ती अस्तु तर्हि पुत्रेण हते ब्राह्मण चिरध्वस्तस्य पितुस्तमवान्तरव्यापारीकृत्य कर्'त्वम्। तथा च लोकयात्राविष्लव इ'त चेत्। न। सत्यपि सुते कदाचित्त-दकरणात्। तस्मिन्नसरयपि कदाचित् करणादिनविह्नकतया तस्य व्यापारत्वा-योगात्।

यं जनियश्वेव हि यं प्रति यस्य पूर्वभावनिर्वाहा, स एव तं प्रति तस्य व्यापारो नापरः। यथानुभवस्य स्मरग् प्रति संस्कारः। तस्य ह्यान्वयव्यतिरेकानु-विषाने सिद्धे तदन्यथानुपपत्त्या संस्कारः कल्प्यते, न स्वन्यथा।

कार्यं की उत्पत्ति है अन्यविहत पूर्वक्षण में न रहने पर भी व्यापार के द्वारा यदि कारणता संभव हो तो ब्रह्मबच का कर्तृत्व स्वरूप कारणता ब्रह्मबच करने वाले पुरुष के पिता में उस पुत्र स्वरूप व्यापार के द्वारा माननी होगी। किन्तु ऐसा मानना सर्वानुभव विषय है। जिससे कोक व्यवहार का चलना ही असम्भव हो जायगा।

सि॰ प॰ न. सत्यपि · · · · -

पुत्र पिता में ; उक्त वध कर्तृत्व स्वरूप कारणस्य का ज्यापार नहीं हो सकता। क्यों कि पुत्र के रहने पर पिता कदाचित ब्रह्मवध नहीं भी करता है। कि वा पुत्र के न रहने पर भी पिता ब्रह्मवध कर सकता है। इस लिये पुत्र चूँ कि पिता में ब्रह्मवव कर्तृत्व का निर्वाहक नहीं है, अता पुत्र प्रकृत में क्यापार नहीं हो सकता। जिस को उत्पन्न करके ही जो जिसका पूर्ववर्ती हो, वही उस मुख्य कारण का क्यापार है, अन्य कोई नहीं। जैसे कि पुर्वानुभव संस्कार के उत्पादन द्वारा ही स्मरण का कारण होता है। पूर्वानुभव के बिना स्मृति नहीं होती है। पूर्वानुभव के रहने पर स्मृति होती है। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों के निर्णीत हो जाने पर पूर्वानुभव में स्मृति की कारणसा सिख हो बाती है। किन्तु पूर्वानुभव में स्मृति की यह कारणसा संस्कार की कस्पना के बिना जनुपपन्न है, अतः 'संस्कार' की कल्पना की जाती है। 'संस्कार' स्वरूप क्यापार की कस्पना का कोई अन्य प्रयोजक नहीं है।

तथेहापि। न चेदेवं, तवापि ब्रह्माभिदुरशरिवमोकसमसमयहतस्य हुन्तृस्वं न स्यात्। स्याच्च स्वितवेशनशयानस्य तिष्पतुरिति। एनेनोभयं वेति निरस्तम्। ग्रस्तु तिह् क्रियाधममं एव कार्यस्वं विधिः। सर्वो हि कर्तंव्यमेतिदिति प्रस्येति। ततः कुर्यामिति सङ्करूप्य प्रवर्तते इति चेत्?

तथेहापि · · · · ·

इसी प्रकार याग में स्वर्ग की कारणता सिद्ध है। किन्तु प्रपूर्व के बिना वह कारणता असम्मव है। इसिलये 'अपूर्व' स्वरूप व्यापार की कल्पना करते हैं। किन्तु इससे याग में स्वर्ग की सर्वसिद्ध जो कारणता है, जसका अपलाप नहीं किया जा सकता (न हि व्यापारेण व्यापारिणोऽन्यथासिद्धिः) यदि ऐसा न हो, कारण को कार्य का समानकालिक अथवा अव्यवहित पूर्वक्षण कालिक होना प्रनिवायं हो, तो आप के मत से जिस स्थल विशेष में किसी ने किसो बाह्मण को मारने के लिये घर छोड़ा, किन्तु शर छोड़ने के बाद घर छोड़ने वाले की ही मृत्यु हो जाती है। बाह्मण की मृत्यु तो उसके ग्रागे के क्षण में होगी। यह निविवाद है कि उक्त बह्मवघ का कर्ता उक्त शर को छोड़नेवाला मृत पुरुष ही है किन्तु हननकर्तृ त्व स्वरूप कारणत्व उस पुरुष में उपपन्न नहीं होगा। व्योंकि ब्रह्मवघ रूप कार्य के समय अथवा उससे अव्यवहित पूर्वक्षण में वह शर छोड़नेवाला पुरुष नहीं है।

केवल शर छोड़नेवाले उक्त पुरुष में ब्रह्मबंध कर्तृ स्व की धनुपपत्ति ही नहीं होगी, किन्तु उस समय बिछावन पर धाराम से सोने वाले उक्त पुरुष के पिता में ब्रह्मबंधकर्तृ स्व की धापिता भी होगी। क्योंकि ब्रह्मबंध करनेवाले का पिता उस समय विद्यमान है। तस्मात् कारणस्व के लिये कार्य समकालवृश्तिस्व धायवा कार्याव्यवहितपूर्व सणवृश्तिस्व की कोई ध्रमेक्षा नहीं है, किन्तु कार्य का नियत पूर्ववित्तस्व मात्र ही केवल प्रपेक्षित है। स्वर्भ स्वरूप कार्य का यह नियतपूर्ववित्तस्व तो याग में है ही, अत याग में स्वर्ग की कारणता की कोई अनुपपत्ति नहीं है।

इस प्रकार अपूर्वस्व एवं तद् गत कार्यस्व में विधि प्रस्यय के प्रवृत्तिनिमित्तत्व के खण्डन के कथित युक्तियों से ही जो कोई प्रपूर्वस्व एवं तद्गतकार्यस्व इन दोनों को सम्मिलित इस से (अर्थात् सामानाधिकरण्य सम्बन्धेन अपूर्वस्व विधिष्ठ तद्गत कार्यस्व को ) विधि प्रस्यय का प्रवृत्ति निमित्त मानते हैं—इन का भत भी खण्डित हो जाता है।

ग्रस्तु र्ताह क्रियाधर्मा ... ... ...

'यजेत' पद के द्वारा "इदम् (यागादिकम्) कर्राव्यम् (कार्यम्) मया" इस माकार का जान

त. इस सन्दर्भ से पत्नोक के 'न क्रियाप्यप्रवृत्तितः' इस चौये चरण की स्वास्या की गयी है। जिसके द्वारा यह कहा गया हैं कि 'क्रिया' स्वरूप' कर्म में रहनेवाड़े 'कार्यस्व' प्रथात् कर्तव्यस्य धर्म भी विधि प्रस्थय का प्रयुत्तिनिमिस नहीं है।

न, कर्तव्यं मयेति कृत्यध्यवसायार्थो वा स्यात्, कर्तव्यं मयेत्युचितार्थो वा स्यात्। तत्र प्रथमः सष्ट्रह्न्पान्न भिद्यते। व्यवहितकार्ये सष्ट्रह्मे हि कर्तव्यो मयेति, सन्तिहितकार्यंसञ्चल्पस्तु कुर्यामित । स च न लिङ्ग्यः। सत्तामात्रेण प्रवर्तनादित्यु-क्तम्।

तदेतत् कर्तंभ्यतायां जातायां प्रवर्तत इति वस्तुस्थितौ भ्रान्तैर्जातायामिति
गृहीतम्। ग्रीचित्यन्तु क्रियाधम्मंः प्रागभाववत्त्वम्, तस्मिन् सति शवयत्वं वा, तस्मिन्
सति कर्तारं प्रत्युपकारकत्वं वा?। प्रथमे कुतिश्चदिष न निवर्त्तत।

होता है। इसके बाद 'कुर्याम्' इस ग्राकार का संकल्प उदित होता है। उसके बाद याग में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अत यागः स्वरूप 'क्रिया' निष्ठ 'कार्यत्व' ग्रर्थात् कर्राव्यत्व ही विधिप्रत्यय का ग्रर्थ है।

सि॰ प॰ न, कत्तंव्यं मया ... ... ...

विधिवाक्य से 'मयेदंकर्राव्यम्' इस आकार के जिस ज्ञान की चर्चा की गयी है (१) क्या वह ज्ञान 'कृत्यच्यवसाय' स्वरूप है ? ( अर्थात कृत्यन्कुल इच्छा विषयक है ? ) अथवा (२) करने के योग्य वस्तु विषयक है ? इन में से पहिला ज्ञान चूं कि इच्छा विषयक ज्ञान स्वरूप हैं, सतः स्वयं 'संकरूप' रूप है। इतना ही अन्तर है कि व्यवहित कार्य विषयक—''संकरूप' का अभिलाप 'मया कर्तव्यम्' इस वाक्य से होता है। एवं संनिहित कार्य विषयक संकर्प का अभिलापक वाक्य 'कुर्याम्' इस प्राकार का होता है। खतः 'मया कर्तव्यम्' इस ज्ञान से 'कुर्याम्' यह संकर्प उदित होता है। किन्तु दोनों संकर्प स्वरूप हो हैं।

पहिले यह दोनों ही बार्तें कही जा चुकी है कि संकल्प स्वयं प्रयुक्ति का कारण है, उसका ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं है। एवं (२) एवं विष्यर्थं को ज्ञात हो कर प्रवृत्ति का कारण होना आवश्यक है। तस्मात् 'कुर्याम्' इंस आकार का संकल्प विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं प्रवृत्ति का उत्पादक है। वस्तुस्थिति यह है कि 'कर्ताव्यता' स्वरूप संकल्प के उत्पन्न होने के बाद ही पुरुष प्रवृत्त हो जाता है, किन्तु आन्तिकश्याप (मीमांसक) कहते 'कर्राव्यता' के ज्ञान के बाद प्रवृत्ति होती है। प्रीचित्यम् \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(कथित दूसरे विकल्प में जिस कर्राव्यता अर्थात् 'औ चित्य' की चर्चा की गयी है, वह) औ चित्य क्या वस्तु है ? (१) क्या वह 'क्रिया' का प्रागमाव स्वरूप हैं ? (२) प्रथवा प्रागमाव विधिष्ठ कृति साध्यत्व स्वरूप है ? (३) कि वा प्रागमाव और कृतिसाध्यत्व एतदुमय विधिष्ठ इष्टसाधनत्व स्वरूप है ?

द्वितोये दुःखेऽपि तथाविषे प्रवर्तते । द्वितोये तु वक्ष्यते ।।१२॥ अस्तु तिहं करणधन्मैः । न । करणं हि शब्दः, तद्धन्मौऽभिषा वा स्यात्, तद्वर्थौ भावनादियी, तद्धन्मैं इष्टसाधनता वा ? । न प्रथमः ।

# ग्रसस्वादप्रवृत्तेश्च नाभिधाऽपि गरीयसी । बाधकस्य समानत्वात् परिशेषोऽपि दुर्लभः ॥१३॥

प्रथमे कृतिश्चित् ... ... ...

इन में (१) प्रथम पक्ष तो इस लिये अयुक्त है कि विषयानादि अनिष्टकार्यों से भी मनुज्य सर्वया निवृत्त नहीं होता है ।

हितीये दुःखेऽपि ... ...

कथित तोसरे प्रकार के 'ग्रोचित्य' लक्षण को स्वकार करने के पक्ष में आगे (इष्टसाधनतापक्षेऽिप इत्यादि से ) दोष दिखलावँगे ।। १२ ॥

पूर् पर ग्रस्तु तिह्रि ... ...

किन्तु यह पक्ष भी ठोक नहीं है, क्योंकि प्रकृत में करणीमूत शब्द के (१) अभिषा (२) भावना (३) एवं इष्ट साधनता ये तीन 'धर्म' हो विधि प्रत्यय के अर्घ हो सकते है, किन्तु इनमें से प्रथम पक्ष इसल्लिए ठोक नहीं है कि—

१. कहने का तारपर है कि लोक स्वमावता इह कार्य में प्रवृत्त होता है एवं अनिष्ठ कार्यों से निवृत होता है। विधि है प्रवृत्ति का जनक, अता विधि का 'कार्य-प्रागमाव' अर्थ होता है। यह प्रागमाव तो अनुष्ठेय याग एवं अनुष्ठेय कला मलाय होनों का समान है। याग की प्रवृत्ति में एवं कला अमलाय की प्रयृत्ति में युक्तियां समान है। किन्तु 'औ चित्य' की दृष्टि से तो याग में प्रवृत्ति और कला अमलाय में निवृत्ति होनी चाहिये, किन्तु कियत 'पक्ष' के अनुसार सो हपपरन नहीं होता है।

र. कर्ता धीर कर्म इन दोनों कारकों के धर्मों में विध्यर्थत्व के खयडन के बाद शाब्दबोध के 'करया' कार तीभून 'शब्द' गत धर्मों में विध्यर्थत्व का खयान इस प्रकोक से किया गया है। उसी का उपक्रम 'प्रस्तु तिर्दे' इत्यादि से बांधा गया है।

सि० प० १ ग्रसत्वात् · · · ·

(१) शब्द स्वरूप करण में रहने वाली 'ग्रिभिद्या' नाम की किसी वस्तु की 'सत्त्व' अर्थात् विद्यमानता नहीं है।

ग्रप्रवृत्रोश्च \*\* \*\* \*\*\*

(२) दूसरी बात यह है कि 'ग्रिभवा' इस छन्द के द्वारा कथित 'ग्रिभवा' स्वरूप छन्दित 'वर्म' का ज्ञान रहने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है। वही विधि प्रत्यय का वर्ष हो सकता है, जिसके ज्ञान से प्रवृत्ति हो सके।

#### बाधकस्य = ...

जिस प्रकार कथित कर्तृं धर्म एवं कर्म कारक के धर्मों को विधि प्रत्यय का अर्थ स्वीकार करने में बाधक है, उसी प्रकार प्रकृत में 'करण' के 'ध्रिमधा' स्वरूप धर्म को विधि प्रत्यय का धर्ध स्वीकार करने में भी बाधक है। अतः परिघोषानुमान के द्वारा भी करणीभूत शब्द के 'अभिषा' स्वरूप धर्म को विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता।

भट्टानुयायी मीमांसकों का कहना है कि शाब्दबोध स्वरूप 'किया' के करण स्वरूप 'शब्द' में रहने वाले श्रमिधा, भावना और इष्ट्रसाधनता नाम के धर्म भी विधि प्रत्यय के प्रवी हैं। शब्द के इन श्रमिधादि धर्मी' के प्रसङ्घ में महर्थिक एपश्री कुमारिल मट्ट की बक्ति है कि—

> श्रभिष्ठां भावनामाहुरन्यामेव तिकाद्य:। श्रयोरमभावना चान्या सर्वाख्यातेषु गम्यते॥

'खिडकोडिमिया सैय च शब्दमावना भाग्या च तस्याः पुरुषप्रवृत्तिः'। सर्थोत् वैदिक लिकादि प्रत्यय 'श्रन्था' श्रयात् 'श्रार्थीभाषना' से भिन्न 'श्रमिया' नाम के एक विशेष प्रकार के ब्यापार का वाचक है। जिसको 'श्राव्दीभावना' कहते हैं। 'श्रम्या' सर्थात् इस शावदी भावना से भिन्न दूसरी भावना—जिसे 'श्रार्थीभावना कहते हैं—सभी श्रार्थात प्रत्येशे हा साधारण धर्थ है।

मट्टानुयायियों का तारपर्यं है कि पुरुष की प्रवृशि दो प्रकार की हैं। एक स्वेच्छा से, दूसरी दूसरे की प्रेरणा से। इनमें प्रथम प्रकार की प्रवृशि का कारण उस प्रवृत्त पुरुष का इष्टसाधनता विषय ह ज्ञान है, दूसरी प्रकार की प्रवृत्ति 'प्रवर्त्तना' के ज्ञान से होती है। यह 'प्रवर्शना' प्रवृत्ति करानेवाले पुरुष में रहने वाले एक विशेष प्रकार का 'व्यापार' स्वह्म है। प्रवृश्व करानेवाला जहाँ चेतन पुरुष (पिता गुरु प्रभृति) होता है, वहाँ 'ब्रहमेर्न प्रवर्शयामि' इस आकार की इच्छा स्वह्म है, जो उक्त प्रवृत्त कराने वाले (पिता या गुरु प्रभृति) पुरुषों में रहनी है।

किन्तु जहाँ वेदादि अचेतन प्रार्थ प्रवर्त हैं, वहाँ लिक् प्रत्य प्रमृति शाउदों में रहने वाली प्रेरिका 'अभिधा' को स्वतन्त्र अतिरिक्त पदार्थ ही मानना होगा। अतिरिक्त पदार्थ स्वरूप यह भावना चूँ कि लिक्कादि प्रत्यय स्वरूप शाउदों में ही रहती है, अत: इसको 'शाउदी भावना' कहते हैं।

इस प्रकार कथित 'भावना' दो प्रकार की है (१) शावदी भावना एवं (२) आधीभावना । दोनों श्री सावनार्ये किम्, केन एवं कथस्' अर्थात् साध्याकांचा साधनाकांक्षा एवं इतिकर्शन्यताकांक्षा (कथंमावाकांक्षा ) इन तीन आकांचाओं से युक्त हैं। इनमें शान्दी भावना का साध्याकांका ( भाव्याकांका ) स्वरूप प्रथमाकांका की पूर्ति पुरुष की प्रवृशि से होती है। अर्थात् पुरुष की प्रवृशि ही शाब्दी भावना की प्रथमाकांक्षा का फल है। इसके बाद स्वभावतः यह साधनाकांक्षा जागृत होती है 'केन भावयेत्' अर्थात् धीदिक तिङ् प्रत्यय स्वरूप शब्द निष्ठ भावना (शाब्दी भावना) के द्वारा किसके लहारय से पुरुष प्रवृता होता है ? इसका यह उत्तर है 'सन्वन्धयोध' के साहारय से पुरुष प्रवृत होता है। शर्थात् उक्त 'प्रधर्शना' में जो खिरू प्रत्यय का वास्य-वाचक्रभाव स्वरूप सम्बन्ध है, उम 'सम्बन्ध ज्ञान' के सहारूप से बिक्ट शब्द के द्वारा प्रवृशि की उत्पशि होती है। उसके बाद पुनः यह नैसर्गिक प्राकांक्षा जगती है कि 'क्या रीत्या' श्रथवा केन प्रकारेण ? शर्थात् कथित 'सम्बन्धबोध' स्वरूप साधन से किस प्रकार प्रमुक्ति उत्पन्न होती है ? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि 'प्ररोचना' से । अर्थात् याग के प्राशस्य के बोधक जो अर्थवादवादय हैं, तद्बोध्य 'स्तुति' के द्वारा 'सम्बन्धबोध' स्वरूप साधन से प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। श्रर्थात् जिस सश्य पुरुष को याग में होने वाले अर्थंन्यय एवं धारीरिक क्लेशादि के अनुसन्धान से याग की प्रवृत्ति अवस्तु होने जगती है, उस समय आर्थनादिक प्राशस्यज्ञान से एक दुःख ही अपेता अधिक सुख के अनुसन्धान से यागादि विषयक द्वेष से प्रवृत्ति में जो अवशेष उपस्थित था. वह हट जाता है। इसके बाद पुरुष याग में प्रवृत्त हो जाता है।

श्रार्थीभावना के भी (१) साध्य (२) साधन एवं (३) इति इत् व्यता ये तीन श्रंश है। इनमें 'याग' है करण, 'स्वगं' है साध्य (कार्य) एणं दरांपीणंमा- हादि यागों के प्रयाज अनुयाजादि हैं इतिकत्त व्यता'। तद्तुसार 'प्रयाजाय दुष्ठान दारेण 'यागेन स्वर्ग भावयेत' यह बोध अस्पन्न होता है। इस बोध में विषयीभून भावना' में याग करणस्वेन, स्वर्ग साध्यस्वेन और प्रयाजादि इतिकर्शव्यताखेन श्रान्तत होते हैं।

कथित 'शान्दीभावना' नाम की 'श्रमिषा' को ही अट्टसमादायानुयायी मीमांसक विधि प्रत्यय का धर्य मानते हैं। सङ्गतिप्रतिसन्धानाधिकायां तस्यां प्रमाणाभावात्। अन्यसमवेतस्यापूर्व-वदन्यव्यापारत्वेनाप्युपपत्तेः। विषयतयाऽपि च स्वव्यापारं प्रति लिङ्गवद्धेतुभावा-विरोधात्।

# सि॰ प॰ सङ्गतिप्रतिसन्धान \*\*\* \*\*\* \*\*\*

शब्द से जो अन्वयबोध उत्पन्न होता है, उसके मध्य में 'सङ्गतिप्रतिसन्धान' अर्थात् शक्ति स्मरण एवं तज्जन्य पदार्थोपस्थिति से अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार की सत्ता प्रमाण से सिक्द नहीं है।

#### ग्रन्यसमवेतस्य \*\*\* --- ---

(इस प्रसङ्ग में मट्टमतानुयायियों का कहना है कि व्यापार एवं व्यापारी का एक आश्रय में रहना धावश्वक है। 'सङ्गित प्रतिसन्धान' स्वरूप व्यापार धारमा का धर्म है। शवद स्वरूप व्यापारी धाकाश का धर्म है। ध्रतः कथित 'सङ्गित प्रसन्धान' शब्द स्वरूप व्यापारी का व्यापार नहीं हो सकता। ध्रतः शब्द का सम्बन्ध ही उसका व्यापार है। वह सम्बन्ध कथित 'अभिधा' स्वरूप है, किन्तु उन लोगों का उक्त कथन भी सर्वथा सत्य नहीं है) क्योंकि यह सत्य है कि प्रधिकांश स्थलों में व्यापार एवं व्यापारी एक आश्रय में रहते हैं, किन्तु ऐसा नियम नहीं किया जा सकता कि सभी व्यापार एवं व्यापारी एकत्र ही रहें। क्योंकि मट्टों के अनुयायी भी याग से स्वर्ग के उत्पादन में अपूर्व को व्यापार मानते हैं। यह अपूर्व स्वरूप व्यापार आत्मा का धर्म है। किन्तु याग स्वरूप व्यापारी का वह व्यापार होता ही है। इस लिये यह कहना ठोक नहीं है कि शब्द एवं सङ्गितप्रतिसन्धान ये दोनों चूँ कि विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, अतः उनमें व्यापारव्यापारिभाव नहीं हो सकता।

#### विषयतयापि ... -- -- ...

(इस प्रसङ्ग में एक और आपत्ति उठाई जाती है कि व्यापार को करणस्वरूप व्यापारी से उत्पन्न होना चाहिये। किन्तु शब्द स्वरूप करण (व्यापारी) से सङ्गित-प्रतिसन्धान स्वरूप व्यापार उत्पन्न नहीं होता है। प्रतः 'सङ्गितिप्रतिसन्धान' शब्द स्वरूप करण का व्यापार नहीं हो सकता, किन्तु ) मनः संयोगादि के समान ही विषय भी ज्ञान का एक कारण है। इसी युक्ति के प्रनुतार परामर्श हेतु का व्यापार कहलाता है। क्योंकि 'हेतु' परामर्श का उत्पादक कारण है। इसी प्रकार सङ्गित स्मृति में भो शब्द विषय विषया मासित होता है, अतः शब्द सङ्गित स्मृति का भी कारण है। इसिल्ये सङ्गितिस्मृति को शब्द का व्यापार होने में कोई बाधा नहीं है। १

<sup>1.</sup> वर्डमान ने श्रावार्य के उक्त समाधान की श्रालोचना करते हुये जिला है कि विषय प्रत्यक्षारमक ज्ञान का ही कारण है। परोचज्ञान तो विषय के न रहने पर

श्रधिकत्वेऽपि ततोऽप्रवृत्तेः। बालानां तदभावेऽपि तद्भावात्। शब्दान्तरेण तच्छ्राविखामप्यप्रवृत्तेः।

न च विलक्षराँव सा लिङो विषयः। तहेलक्षण्यं प्रतिपत्ति प्रति चेतुः ग्रथंविशेषोऽपि स्यात्।

#### म्रधिकत्वेऽपि '

यदि शब्द का 'शाब्दीआवना' स्वरूप 'अभिघा' नाम का कोई व्यापार मान मी छं, तथापि वह लिङ प्रस्यय का अर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि वह 'अभिघा' प्रवृत्ति का उत्पादक न होने से 'पुरुषार्थ' नहीं है। क्योंकि 'बालक' को अर्थात जिस पुरुष को 'अभिघा लिङ्प्रस्यय का वाच्य है' इस प्रकार का शक्तिज्ञान नहीं है, उस पुरुष को भी लिङ्प्रस्य का वाच्य है' इस प्रकार का शक्तिज्ञान नहीं है, उस पुरुष को भी लिङ्प्रद के अवण से प्रवृत्ति होती है। एवं 'यजेत' प्रभृति लिङ्प्रस्ययान्त एदों से भिन्न 'अभिघा' इस आनुपूर्वी के शब्द से अभिघा स्वरूप अर्थ का ज्ञान होने पर भी प्रकृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। तस्माद शब्द स्वरूप करण का यदि 'अभिघा' नाम का एक व्यापार स्वीकृत भी हो जाय, तथापि उस 'अभिघा' में चू कि प्रवृत्ति को उत्पादकता नहीं है, अतः उसको विधि प्रस्थय का वाच्य अर्थ नहीं माना जा सकता।

# पू० प० नरे च विलक्षग्रीव · · · · · · ·

'श्रिमिमा' शब्दों से उत्पन्न 'अभिषा' के साधारण ज्ञान से प्रवृत्ति के न होने पर भी लिङादि शब्द जनित जो श्रिमिषा का विशेषज्ञान होता है, अभिषा विषयक उस 'विशिष्टज्ञान' से प्रवृत्ति हो सकती है। अभिषा का यह 'विशेष प्रकार' का ज्ञान अभिषा, भावना प्रभृति शब्दों से नहीं हो सकती।

## सि० प० तहैलक्षण्यम् --- --- ---

ज्ञानों में वैधिष्ट्य दो प्रकार से संभव है। (१) विषय के द्वारा एवं (२) स्वतः ज्ञान के ही द्वारा। यदि प्रथम रीति के अनुसार प्रवृत्ति के जनकी मूत अभिषा के ज्ञान का

भी होता है। स्मृति चूँकि परोचज्ञान है, अतः वह विषय जन्य नहीं है। इसिक्षेये 'विषयतयापि' इत्यादि सन्दर्भ आवार्य ने अपने मत के अनुसार नहीं जिस्ता है, किन्तु जो कोई परोक्षज्ञान में भी विषय को कारण मानते हैं, उनके अनुसार जिसा है।

- १. उक्त सन्दर्भ श्लोक के 'अप्रवृत्तेश्व' इस अंश का विगरण स्वारूप है।
- २, 'न च विलक्षयौव' यह सन्दर्भ रखोक के उत्तराख की व्याख्या रूप है।

प्रवृत्तिमात्रं प्रति चेत्; धभिधासमवेतं तदिति कृतः ? तत्सिन्नधानादिति चेन्न।

कोई ऐसा विशिष्ट वस्तु विषय होना चाहिये, जिससे अभिषा का प्रकृत विशिष्ट्यान प्रमिषा के ही प्रन्य सामान्यजानों से अलग समझा जा सके। किन्तु लिङ्फ प्रत्यय से उत्पन्न अभिषा के ज्ञान में, एवं अभिषा शब्द जन्य अभिषा के ज्ञान में, ऐसा कोई विषयमूलक प्रन्तर नहीं प्रतीत होता है। प्रतः विषय के वैशिष्ट्य से ज्ञान में वैशिष्ट्य संपादन के द्वारा प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं की जा सकती।

ेयदि दितीय रीति से प्रवृत्ति जनकी मूत प्रभिष्ठा के ज्ञान को 'विश्वष्ट' कहेंगे, तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रभिष्ठा के जिस ज्ञान को लोग प्रवृत्ति का जनक कहें, वही अभिष्ठा किङ् प्रत्यय का वाष्य अर्थ हैं" किन्तु लोग तो प्रभिष्ठा को प्रवृत्ति का जनक ही नहीं मानते । तस्मात् अभिष्ठा को लिङ् प्रत्ययार्थ मानने के पक्ष में प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं की जा सकती। पू० प० प्रवृत्तिमात्रम् ... ... ...

अभिषादि शब्द जन्य अभिषा के साधारण ज्ञान से चूँकि प्रवृत्ति की उरात्ति नहीं होती है, अतः प्रवृत्ति स्वरूप कार्य के कारणीभूत अभिषा के विशिष्ट ज्ञान का प्रमुमान करेंगे। सि० प० तत् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इस अनुमान से यह सिद्ध नहीं होगा कि लिङादि प्रत्यय के वाच्य 'ग्रिमधा' विशेष प्रकार की हो। इस से तो इतना ही सिद्ध होगा कि ग्रिमधा के जिस ज्ञान से प्रवृत्ति होती है, ग्रिमधा विषयक वह ज्ञान अन्य सामान्य ज्ञानों से विलक्षण हैं। अभिधा विषयक इन दोनों ज्ञानों में वैलक्षण्य का निर्वाह तो विषयीभूत ग्रिमधाशों में वैलक्षण्य न मान कर भी की जा सकती है। ग्रेथीत् इस में कोई प्रमाण नहीं है कि प्रवृत्ति का प्रयोजकीभूत वैलक्षण्य ग्रिमधा में ही हैं।

# पू० प० तत्संनिघानात् ... ... --

लिड़् प्रत्यय से जो बोध उत्पन्न होता है, उस में यह अभिधा मी विषय होती है। बुढि गत इस 'संनिधान' प्रयात सामीण्य के कारण प्रवृत्ति के प्रन्यकारणों में वैलक्षण्य न सानकर मिधा में ही उक्त वैलक्षण्य मानना उचित है।

श्रेत किङ्गादि पद जन्य प्रभिषा विषयक ज्ञान को ही प्रवृत्ति का कारण मान जेने से कथित 'ध्यिभचार' का वारण हो जाता है। इसी जिये प्रमय प्राक्षात प्रस्थों से व्यपि अभिषा का बोध होता है, तथापि प्रभिष्ठा के उस सामान्यज्ञान से प्रवृत्ति नहीं होती है।

अनियमात्। अन्यस्य सर्वंस्य निषेघादिति चेन्न। प्रवृत्तिहेतुत्वनिषेघस्य तुल्यत्वात्। तत्सन्निधिनिषेधस्य चाशक्यत्वात्। शब्दैकवेद्यत्वे चाव्युत्पत्तेः।

## सि० प० न --- --- ---

उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह तभी कहा जा सकता है, जब कि प्रवृत्ति का प्रयोजक उक्त वैलक्षण केवल अभिषा में ही रहे। किन्तु बात ऐसी नहीं है, क्योंकि वह वैलक्षण्य तो अभिषा के ही समान प्रवृत्ति के षष्ट साधनत्वादि कारणों में, अथवा षात्वर्थ यागादि में भी समान रूप से है। धतः कथित संनिषान से यह नहीं सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति प्रयोजकीमूत उक्त वैधिष्टच अभिषा में ही है।

## पू० प० ग्रन्यस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

विभाषा से भिन्न इष्ट साधनत्वादि धर्मों में प्रवृत्ति की कारणता स्वरूप वैलक्षण्य के निरस्त हो जाने पर परिशेषात् ध्रिमधा में ही प्रवृत्ति की कारणता स्वरूप वैलक्षण्य की सिद्धि हो खायगी।

# सि० प० प्रवृत्तिहेतुत्व--- --- ---

जिस प्रकार याग अथवा इष्टसाधनस्व में प्रवृत्ति की कारणता नहीं है, उसी प्रकार अभिषा में भी प्रवृत्ति की कारणता नहीं हैं। अतः अभिषा में प्रवृत्ति की कारणता स्वरूप वैक्षक्षण्य की सिद्धि कैसे होगी ?

## तत्संनिधिनिषेधस्य \*\*\* \*\*\* ---

(इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि 'यजेत' पद का संनिधान चूँ कि 'अभिधा' में ही है, इस छिये प्रवृत्ति की कारणता स्वरूप वैलक्षण्य भी उसी में है। किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि ) 'यजेत' का संनिधान तो जिस प्रकार अभिधा में है, उसी प्रकार थाग प्रथवा इष्टसाधनत्व में भी है ही।

#### शब्देक -- · · · --

(इसी प्रसङ्ग में यह कहना भी संभव है कि यद्यपि अन्यप्रमाणों में भी अभिषा का जान हो सकता है, फिर भी अन्य प्रमाणों से उत्पन्न अभिषा के ज्ञान से प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः यह कल्पना सुरुभ है कि केवल लिङ प्रत्यय स्वरूप शब्द प्रमाण से उत्पन्न अभिषा का ज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है, अन्य प्रमाणों से उत्पन्न अभिषा विषयक ज्ञान नहीं। किन्तु यह कहना भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि) अन्य प्रमाणों के द्वारा सिद्ध वस्तु में ही शब्द का संकेत ग्रहीत होता है। इस लिये उस 'प्रभिषा' में चूंकि प्रवृत्ति की उत्पादकता नहीं है, अतः उसको विषि प्रत्यय का वाच्य नहीं माना जा सकता।

प्रवृत्त्यन्यथाऽनुपपित्तिसद्धे व्युत्पित्तिरित्यपि वार्त्तम्। न हि प्रवृत्तिहेतुः कश्चिदस्तीति प्रवर्तते। इष्टमाधनता तु स्यात्। सर्वो हि मया क्रियमाणनेतन्मतं समीहितं साधियव्यतीति प्रतिसन्धत्ते, तत इच्छिति कुर्यामिति, ततः करोतीति सर्वानुभवसिद्धम्।

तद्यं व्युत्पित्सुयंज्ञानात् प्रयत्नजननीमि च्छामवाप्तवान्, तज्ज्ञानमेव लिङ्-श्राविष्णः प्रवृत्तिकारणमनुमिनोति । तत्रच कर्तव्यतैकार्यंसमवायिनी इष्टसाधनता लिङ्थं इत्यवधारयति ।

## पू० प० प्रवृत्यस्यया " - - -

केवल याग की सत्ता मात्र से उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, अता प्रवृत्ति का कोई अन्य कारण अवश्य है। वही 'कारणीभूत वस्तु' लिक् प्रत्यय का अर्थ है। उसी वस्तु का नाम है 'अभिषा' अथवा 'बाब्दीभावना'।

## सि० प० न हि ... ... ...

प्रवृत्ति की उक्त अनुपपत्ति से केवल इतना ही सिद्ध होगा कि याग से भिन्न प्रवृत्ति का कोई कारण है, किन्तु केवल इतने से ही तो अभिधा की उपपत्ति नहीं हो जायगी। अतः उक्त कथन भी ठीक नहीं है।

## पूर् पर इष्टसाघनता १ तु -- ...

करण में रहनेवास्ता इष्टसाधनत्व ही विधि प्रत्यय का अर्थ है। सभी प्रमुख्यों को 'मया क्रियमाणमेतन्मम समीहितं साधियव्यति' ( युझ से क्रियमाण यह कार्य मेरे इष्ट का साधन करेगा ) पहिले इस आकार का प्रतिसन्धान होता है ( जिस से असाध्य मेरुप्रञ्जादि के ग्रहण में कोई प्रवृत्ति नहीं होता है )। इसके बाद 'क्रुयम्' अर्थात् 'मैं करूँ' इस भाकार की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके बाद मनुष्य कार्य करता है। इस सार्वजनीन अनुमव का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। फलता कथित प्रतिसन्धान स्वरूप ज्ञान से इच्छा की उत्पत्ति होती है। इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है, और प्रयत्न से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

इस वस्तुस्थिति के अनुसार जान पड़ता है कि 'न्युस्पत्सु' अर्थात् लिङ् पद की शक्ति के ज्ञान स्वरूप 'ब्युत्पत्ति' की इच्छा जिस पुरुष को है, वह पुरुष अनुमान के द्वारा लिङ्

भें करण निष्ठ इष्ट साधनत्व ही विधि प्रत्यय का अर्थ है। यह मत प्राचीन नैयाबिकों का है। यह मत उक्त सन्दर्भ से उपपादित होकर 'हेतुरवाब्जुमानाझ' इस म्बोक से कविडत हुआ है।

न च वाच्यमेत्रञ्चेत् वरं कर्तंव्यतैत्रास्तु, ग्रवश्याभ्युगगमनीयत्वात्; कृतिमष्ट-साघनतयेति । यथा हि नेष्टसाघनतामात्रं प्रतीत्य प्रवर्तते, ग्रसाध्येषु व्यमिचारात् । तथा हि प्रयत्नविषय अमवायिनीमिष्टसाघनतामिघगम्याधिकारी प्रवर्तत इत्यनुभवः ।

पद को सुननेवाले पुरुष को जिस ज्ञान से उक्त इच्छा होती है, उस ज्ञान को हो प्रवृत्ति का कारण समझता है। क्योंकि वही विधित्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जिसका ज्ञान प्रवृत्ति का उत्पादक हो। अतः उक्त 'क्युत्पत्सु' पुरुष को यही अनुमान होता है कि 'कर्त्तव्यविषयीभूत-वस्तु निष्ठ इष्टसाधनत्व ही अर्थात् कर्तव्यत्व समानाधिकरण इष्टसाधनत्व ही विधि प्रत्यय का अर्थ है। इस अनुमान से हों इष्टसाधनत्व में विधि प्रत्यय को शक्ति ग्रहीत होती है।

# पू॰ प॰ न च वाच्यमेवऋत -- ... ---

(कर्तन्यता के साथ एक अर्घ में रहने वाला इष्टसाधनत्व—कर्तन्यत्व समानाधिकरण इष्ट साधनत्व) को ही यदि विधि प्रत्यय का अर्ध मानना है, तो फिर केवल 'कर्तन्यत्व' को ही विधि प्रत्यय का अर्ध नहीं मान लेते ? क्योंकि कथित इष्टसाधनत्व में शक्ति मानने के पक्ष में मो तो 'कर्तन्यता' में (शक्यतावच्छे कि विध्या) शक्ति को स्त्रीकार करना हो पड़ता है। यही :कर्तन्यता' पहिले 'कार्यता' शब्द से कही जा चुकी है। फलता इष्ट-साधनता को विधिप्रत्यय का अर्ध मानना न्यर्ध है ।

### तथा हि प्रयस्न \*\*\* \*\*\* --

'कर्तन्यता' है 'कृतिसान्यता' स्त्रह्म । उसका ज्ञान भी प्रवृत्ति में ध्रतश्य ही अपेक्षित है, क्योंकि इष्ट्रसावनत्व ज्ञान के रहने पर भी सुमेदश्युङ्गादि के आहरण स्त्रह्म 'कृत्यसान्य' कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु साथ साथ यह भी नियम है कि प्रयत्न जिस विषयक होगा, उसी में इष्ट्रसाधनत्व की बुद्धि होने पर पुरुष प्रवृत्त होता है। इस सार्वजनीन ध्रतुभन का अपलाप नहीं किया जा सकता। ध्रयात् इष्ट्रसाधनत्व एवं कर्तन्यत्व दोनों का ज्ञान प्रवृत्ति के लिये समान रूप से अपेक्षित है, कोई कम और कोई ध्रिषक नहीं। अतः कथित युक्ति से इष्ट्रसाधनत्व को विधिष्रत्यय का वाच्य होने से रोका नहीं जा सकता।

श. यदि 'कत्तंब्यस्य समानाधिकस्या इष्ट्याधनस्य' को विधि प्रस्यय का शक्य (वाष्ट्रय) प्रथं मानते हैं, तो शक्यतावच्छेदक विधया 'कर्ताव्यता' में भी विधिप्रत्यय की शक्ति को शक्ति स्वतः स्वीकृत हो जाती है। अतः कर्ताव्यता में विधिप्रस्यय की शक्ति को स्वीकार करना आवश्यक है। तो फिर उसी में खिक् प्रस्यय की मुख्य शक्ति भी मान ली जाय। इष्ट्याधनस्य में विधि प्रत्यय की शक्ति को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है ?

तत्र विषयो घातुना भावनाऽऽख्यातमात्रेण, शेषन्तु तद्विशेषेण लिङा इत्येविमष्टाभ्युपायतायामिधगतायामन्वयबलात् ताद्विषयस्येष्टसाधनत्वावगतिरिति कर्तंव्यतेकार्यसमवायिनीष्टाभ्युपायना लिङः प्रवृत्तिनिमित्तिमित्युक्तम् ।

करणस्येष्टसाघनताऽभिघाने ज्योतिष्टोमेनेति स्तीयया न भवियव्यमिति तु देश्यमवैयाकरणस्यावधीरणीयमेव।

तत्र ः ... ... ...

'प्चिति' प्रमृति पदों से भी मावना का बोघ होता है। 'पच' घातु से मावना के विषयीभूत पाक का बोध होता है। 'यजेत' पद में जो लिङ् प्रत्यय स्वरूप आख्यात है, उसमें आख्यातत्व एवं लिङ्ख्य ये दोनों घर्म हैं। अतः यजेत पद में जो 'यज्' घातु है, उसका घर्ण है 'याग'। एवं उसमें जो लिङ् प्रत्यय है, वह अपने आख्यातत्व' घर्म के बल से मावना का वाचक है, एवं उसी में जो लिङ्ख्य घर्म है, उसके प्रमाव से उस लिङ्फ्रत्यय की शक्ति इष्टसाधनत्व में है।

भ्रन्वयबलात् 🕶 🚥 🕶

(प्रश्न होता है कि जब एक ही लिङ प्रत्यय से मानना और इष्ट्रसाधनत्व दोनों की उपस्थिति होती है, तो फिर घान्दबोध में इष्ट्रसाधनत्न का मान किस के विशेषण रूप में होगा? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि) 'अन्वय' के बल से अर्थात् 'यज्' धातु और लिङ्क् प्रत्यय इन दोनों के समिष्धियाहार के बल से मानना के विषय याग में ही कथित इष्ट्रसाधनत्व का विशेषण विषया मान होगा। क्योंकि मानना यदि इष्ट्रसाधन है, तो मानना के कर्तृमृत पुरुष कर्तृक याग भी अवश्य ही इष्ट्रका साधन है। इस प्रकार याग में इष्ट्रसाधनत्व का बोध चूंकि स्वरससिद्ध है, अतः प्राचीन नैयायिकगण कर्त्तं व्यता के आअयीभूत याग में रहने वाले इष्ट्रसाधनत्व (कर्त्वयता समानधिकरण इष्ट्र साधनत्व) को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मानते हैं।

पू॰ पः करणस्येष्टसाघनताभिघाने ... ... -- ...

वैयाकरणों के अनुशासन से अनिभन्न कुछ छोगों का कहना है कि यदि इष्टसायनता को छिड़ प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो 'ज्योतिष्टोमेन यजेत' इत्यादि स्थलों में तृतीया विभक्ति की उपपत्ति नहीं होगी। क्योंकि खहाँ आक्ष्यात से 'करण' का अभिषान नहीं होता है, वहीं करण के वाचक पद से तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत में भावना का 'करण' हैं 'याग,। याग निष्ठ इष्ट साधनत्व का ही अभिषान छिड़ प्रत्यय से हुआ है। अतः शक्यतावच्छेदक विषया याग भी छिड़ प्रत्यय स्वरूप आक्यात से अभिहित हो जाता है। अतः प्रकृत में करण स्वरूप याग का अभिषान (शक्यतावच्छेदक विषया) चूँकि आक्यात से हो गया है, अतः 'व्योतिष्टोमेन' में तृतीया विभक्ति नहीं ही सकेगी।

तत्सङ्ख्याः भिघानं हि तदिभिघानमाख्यातेन । न च तत् प्रकृते । न च यागेष्टसाघनाताः भिघानं लिङा, किन्त्वन्वयवंलात्तञ्जभ इत्युक्तम् ।

यत्तु सिद्धोपदेशादिप प्रतीयते इष्टसाधनता, न चातः सङ्कल्पात्मा प्रवृत्तिरस्तीति देश्यस् । तत्र समुत्कटफलाभिलाषस्य समर्थस्य तत्साधनताऽवगमेऽपि न प्रवृत्तिरिति कः प्रतीयात् । सर्वपक्षसमानञ्जीतम् समानपरीहारंचेति ॥ १३ ॥

# सि॰ प॰ तत् संख्या \*\*\* -\*\*

(प्राचीन नैयायिकों ने उक्त आक्षेप का यह उत्तर दिया हैं कि) अनिमिहिताधिकार घटक जो 'अभिधान' है, उससे संख्या का अभिधान समझना चाहिये, तदनुसार उक्त नियम का यह स्वरूप निष्पम्न होता है कि जहाँ प्राख्यात से करणगत संख्या का अभिधान न हो, वहाँ करण बोधक पद से तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। किन्तु 'यजेत' पद कर्त्ता में निष्पन्न आख्यात प्रत्यय से बना है। अतः वहाँ आख्यात से कर्तृगत संख्या का हो प्रभिधान होगा, करणगत संख्या का नहीं। प्रतः कथित 'ज्योतिष्टोमेन' पद में तृतीया की अनुपपत्ति नहीं है। न च यागेष्ट \*\* \*\*\* \*\*\*

दूसरी बात यह कि लिङ् प्रत्यय से केवल इष्टसाघनत्व का ही अभिधान होता है, उसके यागितिष्ठत्व धर्म का नहीं। यागितिष्ठत्व का भान तो 'अन्वयबल्ल' से होता है। अता याग स्वरूप करण भी लिङ प्रत्यय रूप आख्यात से अनुक्त ही है। अतः प्रकृत में अनिभधान धिकारीय 'अनिभधान' शब्द का अर्थ यदि आख्यात से करण का अनिभधान ही मानें, अनिभधान का अर्थ संख्यानिभधान न मानें, तथापि प्रकृत 'ज्योतिष्ठोमेन' पद में तृतीया की अनुत्पत्ति नहीं है। 'इष्ट साधनत्व गत या यागिनष्ठत्व का भान अन्वय के बल्ल से ही होता है' यह पहिले 'अन्वयबलात्' पद से कहा जा चुका है।

## पू • प० यत्तु सिद्धोपदेशात् \*\* \*\* \*\*\*

वही विधिप्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जो 'साध्य' हो। 'सिख' वस्तु विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकती। इष्टसायनस्य तो 'सिख' है, साध्य नहीं। यदि सिख अर्थ को मी विधिप्रत्यय का अर्थ मानें, तो 'यागाः स्वर्गसायनम्' सिख अर्थ के बोषक इस वाक्य को सुनने से भी प्रवृत्ति की आपत्ति होगी। अतः इष्ट सायनस्य विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता।

## सि॰ प॰ तत्र समुत्कट \*\*\* \*\*\*

जिस पुरुष को जिस कार्य को संपादन करने की क्षमता है, एवं उस कार्य से होने वाले फल की बलवती इच्छा है, उस पुरुष को जिस कार्य में उस फल स्वरूप 'इष्ट' की साधनता जिस किसी भी प्रकार ज्ञात रहे—उस कार्य में वह पुरुष अवश्य ही प्रवृत्त होगा। तदनुसार 'यागः स्वर्गसाधनम्' इस सिद्धार्थं वोधक वाक्य से भी स्वर्ग की इच्छा रखने वाले पुरुष की प्रवृत्ति की आपत्ति 'इष्ट' है।

कि तेन । ग्रत्राभिघीयते । ग्रस्तु प्रयत्नविषयसमवायिनीष्टसाघवता प्रवृत्ति-हेतुः, तथापि नासौ लिङ्गंः, सन्देहात् । सा हि किं साक्षादेव लिङाऽनगम्यते ।

स्तनपानादावनुमानादिव बालेन; कि वा तत्रतिवादितात् कुतिध्वदर्याद-नुमीयते, चेष्टाविशेषानुमितादिवाभित्रायविशेषात् समयाभिज्ञेनेति सान्दह्यते। एवक्क सति सा नाभिषीयते इत्येव निर्णंयः॥ १३॥

**ग्रत्राभि**घीयते

हेतुत्वादनुमानाश्च मध्यमादौ वियोगगयः । स्रन्यत्र म्लृप्तसामर्थ्यान्निषेघानुपपत्तितः ।।१४॥

अथवा लिङ्प्रत्यय का जो कोई भी अर्थ मानें, तत्समानार्थक सिद्ध अर्थ के वाक्य से होने वाली प्रवृत्ति को आपित्त तो दोनों पक्षों को समान है, अतः उसका समाधान भी दोनों ही पक्षों की समान रूप से अपेक्षित हैं। इसलिये कथित आपित्त से एक पक्ष को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता ॥ १३ ॥

सि॰ प॰ ग्रत्राभिषीयते · · - --

इष्ट साचनत्व को विधिप्रत्यय का अर्थ मानने के प्रसङ्घ में हम (सिद्धान्ती) कहते हैं कि इष्टसाधनत्व विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि विधिप्रत्यय से इष्टसाधनत्व विधयक अन्वयबोध की साक्षात् उत्पत्ति सिन्दिग्ध है। प्रकृत में यह सन्देह उपस्थित होता है कि जैसे कि बालक के स्तनपान से स्तनपान में बालक के इष्ट्यसाधनत्व का साक्षात् अनुमिति होती है उसी प्रकार लिङ्प्रत्यय से सीधे ही (साक्षात्) इष्ट्यसाधनत्व का अन्वयबोध होता है ? अथवा लिङ्प्रत्यय के द्वारा प्रतिपादित किसी दूसरे अर्थ (आतामिपाय) से इष्ट्रसाधनत्व का अनुमान होता है। जैसे कि 'सनयामिज' अर्थात् घन्द के सङ्कृत से अभिज्ञ पुरुष को विशेष प्रकार की चेष्टा से विशेष प्रकार के अभिप्राय का अनुमान होता है ? इस सन्देह के कारण यही निर्णय करना पड़ता है कि इष्ट्रसाधनत्व घिषप्रत्यय का अभिधेयार्थ नहीं है, किन्तु इष्ट्रसाधनत्व चु कि आतपुत्व के अभिप्राय का विषय है, अत: आतामिप्राय विषयत्व हेतु से इष्ट्रसाधनत्व का अनुमान होता है।

हेतुस्वात् -- ---

इष्टसाषनस्य विधि प्रत्यम का वाच्य ग्रर्था नहीं हो सकता, वर्गोंकि इष्टसाषनस्य ही छोक में फ्रिया के हेतु रूप में प्रयुक्त होता है।

तथा हि। अग्निकामो दाव्याी मध्नीयादिति श्रुत्वा कुत इत्युक्ते वकारो वर्दान्त, यतस्तन्मन्थनादग्निरस्य सिघ्यतीति।

#### श्रनुमानाञ्च · · · · ·

यदि इष्टसाधनत्व ही विधि प्रत्यय का छर्थ हो, तो इष्ट साधनत्व से विधिवाक्य का 'अनुमान' व्यर्थ हो जायगा। पतः इष्टसाधनत्व से विधिवाक्य के अनुमान के कारण इष्ट साधनत्व विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता।

## मध्यमादौ वियोगता \*\*\* \*\*\* \*\*\*

विधि प्रत्यय के मध्यमपुरुष एवं उत्तम पुरुष के 'कुर्याः' एवं 'कुर्याम्' इत्यादि स्थलों में चूँकि 'संकल्प' को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मानना पड़ेगा, अतः उन स्थलों में विधि प्रत्यय से इष्टसाधनत्व का बोध संभव ही नहीं है। अतः इष्टसाधनत्व विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता।

## श्रन्यत्र क्लूप्रसार्थ्यात् \*\*\* \*\*\*

'अन्यत्र' सभी प्रयोगों में आज्ञा अध्येषणा प्रमृति अथौं में ही विधि प्रत्यय की शक्ति गृहीत है, अत: 'यजेत' प्रमृति वैदिकवाक्य के स्थलों में ही इष्ट साधनत्व को विधि प्रत्यय का प्रर्थ नहीं माना जा सकता।

## निषेघानुपपत्तितः \*\* \*\* \*\*\*

'न कला भक्षयेत्' इत्यादि निषेष स्थलों में इष्टसाधनत्व स्वरूप अर्थ चू कि बाधित है, अतः इष्ट साधनत्व विधि प्रत्यय का अभिधेय नहीं हो सकता। तथा हि ... ... सिद्धचतीति ... ...

'अग्निकामो दारुणी मध्नीयात' किसी आसपुरुष के इस वाक्य को सुननेवाला पुरुष वक्ता से स्वमावतः यह पूछता है 'कुतः'। इस प्रश्न का उत्तर पूछने वाले को 'यतस्तन्मथना-दाग्निरस्य सिख्यति' अर्थात् चूँ कि सूखी दो लकड़ियों की रगड़ से आग जलने लगती है, यही उत्तर मिछता है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त 'मध्नीयात' पद में प्रयुक्त विधि प्रत्यय से ही इष्टसाधनत्व स्वरूप अर्थ उक्त हो जाय, तो कथित उत्तर स्वरूप वाक्य का 'मथनात' यह हेतु पञ्चमी का प्रयोग ही ब्वर्ध हो जाय। इस लिये यह कहना होगा कि चूँ कि विधि रूप से स्वरूप वाक्य का अभिवान नहीं होता है, अत। अग्नि की कामना से दारुमन्थन में प्रवृत्त होने वाले पुरुष में उपयुक्त इष्ट्रसाधनता ज्ञान के लिये ही 'यतस्तन्मथनात्' इत्यादि हेतुवाक्य का प्रयोग किया जाता है। अतः इष्ट्रसाधनत्व विधि प्रत्यय का ग्रर्थ नहीं हो सकता।

'तरित ब्रह्महत्यां योऽइवमेघेन यजते' इत्यादाविष्टाभ्युपायतायामेवावगताया-मनुमिमते तान्त्रिकाः, यदश्वमेघेन यजेत मृत्युब्रह्महत्यातरणकाम इत्यादि विधिम्। निन्दया च निषेषम् । तद्यथा-

'ग्रन्घं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जना'ः ( ईशावास्यो पनिषद् )

इत्यतो नात्मानं हन्यादिति । कुर्याः कुर्यामित्यत्र विधिविहितैव लिङ नेष्टाभ्युपायतामाह, किन्तु वक्तुसङ्कल्पम् । न हीष्टाभ्युपायो ममायमिति कुर्यामिति पदार्थः । किन्तु तत्प्रतिपत्तेरनन्तरं योऽस्य सङ्खल्पः — कुर्यामिति, स एव । सर्वत्र चान्यत्र वक्तुरेवेच्छाऽभिघीयते लिङेखवघृतम्।

## तरित ब्रह्महत्याम् \*\*\* \*\*\*

'तरित ब्रह्महत्यां योऽश्वमेघेन यजते' इत्यादि वाक्य वेदों में खुत, हैं। इस वाक्य के द्वारा ब्रह्महत्या के पाप से उद्घार स्वरूप इष्टसाधनस्व (इष्टाम्युपायता) के ज्ञान से 'महाहत्यातरणकामोऽप्रवमेघेन यजेत' इस विधिवाक्य का अनुमान होता है। यदि लिङ्गप्रत्यय से अभिषावृत्ति के द्वारा ही इष्टसाषनत्व का ज्ञान हो खाय, तो इष्टसाघनत्व से विधिवाक्य का उक्त अनुमान व्यर्थ हो जायगा ।

### निन्दया च निषेधम् · · · -

एवं यदि इष्टसाघनत्व को विधिप्रत्यय का धर्य मानें तो 'ग्रन्धं तमः प्रविधन्ति' इस निषेघवाक्य से जो 'नात्मानं हन्यात्' इस निषेघ वाक्य का अनुमान होता है, वह भी अनु-पपन्न हो जायगा। क्योंकि इस निषेषवाक्य स्थल में भी 'आत्महनन चू कि अन्धकार प्रवेश स्वरूप दु:ख का कारण है, अतः आत्महनन नहीं करना च।हिये' इस रीति से ही उक्त निषेषवाक्य का अनुमान होता है। यदि इष्टसाघनत्व को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मान लें, तो कथित रीति से निषेधवाक्य का अनुमान ही व्यर्थ हो जायगा।

### कुर्याः कुर्याम् ... ...

'तवेष्र/मिष्टसाधनमत: कुर्याः, इस प्रमिप्राय में 'कुर्याः' इस प्रकार मध्यम पुरुष में विधि प्रत्यय का प्रयोग होता है। एवं 'ममेदिमष्टसावन्मतः कुर्याम्' इस प्रिमित्राय से उत्तम पुरुष में विधि प्रत्यय का प्रयोग होता है। इन स्थलों में 'संकल्प' को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मानना होगा, यदि इष्टसाघनत्व को विष्यर्थं मान लें, तो सो संभव नहीं होगा। क्योंकि उक्त स्थकों में कर्ता में रहने वाले कु घातु के अर्थ में ही विधि प्रश्यय की वाष्यता की प्रतीति होती है। 'इह साधनत्त्र' तो साधनगत धर्म है, वह कर्चागत धर्म नहीं है। सर्वत्र 🕾 😲 🕾

विधि प्रत्यय से युक्त पद के प्रयोगों से यह घण्छी तरह समझ गये कि अन्य सभी स्थलों में विधि प्रत्यय से बक्ता की इच्छा ही जात होती है। भवः विधि प्रत्यय से बक्ता की (१) तथा ह्याज्ञा-अध्येषगा-अनुज्ञा-संप्रदन-प्रार्थना-प्रार्शेशा लिङि नान्यच्चकास्ति । यां वक्तुरिच्छामननुविदधानस्तत्क्षोभ।द्विभेति, सा अध्येषणा । वारणाभावव्यक्षिका अनुज्ञा । अभिघानप्रयोजना संप्रदनः । लाभेच्छा ष्रार्थना । शुभाशंसनमाशीरिति ।

न च विघिविकल्पेषु निषेध उपपद्यते । तथा हि, यदाऽभिधा विधिः, तदा न हन्यात् हननभावना नाभिधीयत इति वाक्यर्थो व्याघातान्निरस्तः । यदा कालत्रया-परामृष्टा भावना, तदा नेति संबन्धात्यन्ताभावो मिथ्या ।

अध्येषणा (२) अनुज्ञा (३) संप्रश्न (४) प्रार्थना और (१) आर्थशा (प्राधिष) इन विविध प्रकार की इच्छाओं से भिन्न कीई प्रयीप्रतिभासित नहीं होता।

(१) वक्ता के जिस 'इच्छा' का पालन न करने से वक्ता के 'क्षोम' से प्रेच्य (शिष्य भूत्यादि) पुरुष डरता है, वक्ता के उस 'इच्छा' को 'ग्राच्येषणा' कहते हैं।

(२) बक्ता की जिस 'इच्छा' से यह अभिव्यक्त हो कि वह प्रोध्य (भूत्यादि) को काम करने से रोकता मर नहीं है। उसे 'अनुजा' कहते हैं।

(३) वक्ता की जो इच्छा किसी से उत्तर पाने (ग्रिमिशान) के लिये उत्पन्न हो, उसे 'संप्रश्न' कहते हैं।

( ध ) किसी वस्तु के लाभ की 'इच्छा' को 'प्रार्थाना' कहते हैं।

(१) शुम विषयिणी इच्छा को 'ग्राशंशा' ( अथवा आशीष ) कहते हैं। न च विधिविकल्पेषु ... -- --

(१) यदि 'अभिषा' को विधिप्रत्यय का अर्थ मानते हैं तो 'न हन्यात' इस निषेषवाक्य का 'हननभावना नाभिषीयते' ऐसा विवरण होगा। जिस का 'हननभावना अभिहित नहीं होती है' ऐसा अर्थ होगा, किन्तु यह अर्थ वाधित है, क्योंकि 'हनन भावना' भी अभिहित होती है।

#### यदा काला \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(२) 'कालत्रय " धर्षात् मृत, मिविष्य और वर्त्तमान इन तीनों कालों से धसम्बद्ध केवल 'भावना' को ही यदि विधिप्रत्यय का धर्य मानें तो 'न इन्यात' इस निषेध स्थल में विधिप्रत्यय स्वरूप 'केवल मावना' का अन्वय नम् के साथ होगा। तदनुसार उक्त निषेध 'हननमावना का त्रैकालिक संसर्गामाव' धर्य होगा (फलत: अत्यन्तामाव अर्थ होगा) किन्तु यह अर्थ मी 'मिब्या' धर्यात् अप्रामाणिक है। क्योंकि हनन मावना की सत्ता तो है ही, धरा उसका सार्वदिक अभाव नहीं माना जा सकता।

शर्थात् खट् प्रश्वित लकारों से भी यद्यपि 'भावना' अभिहित होती है, किन्तु उन लकारों से जो 'भावना' का बोध होता है, उस में वर्तमानश्वादि भी अवस्य ही विशेषण विधया भासित होते हैं, किन्तु लिङ् लकार से भावना विषयक शाउदबोध में वर्तमानश्वादि मासित नहीं होते।

यदा कार्यम्, तदा न हन्यात्, न हननं कार्यमित्यमुभवविष्ठम् । क्रियत एव यतः । न हननेन कार्यं हननकारणकं कार्यं नास्तीत्यर्थं इत्यपि नास्ति । दुःख-निवृत्तिमुखाप्त्योरन्यतरस्य तत्र सद्भावात् ।

हननकारणकमदृष्टं नास्तीस्यथं इति तु निरातच्छं दृष्टार्थिनं प्रवर्तयेवेवेति साधु शास्त्रार्थः । ग्रहननेनापूर्वं भावयेदिति स्वशक्यम् ।

## यदा कार्यस्ः ः ः

(१) यदि निषेघ वास्य में प्रयुक्त विधिप्रत्यय का धर्ष 'कार्यत्व (कर्तंव्यता) मानें तो 'न हन्यात' इस निषेघवाक्य का यह धर्ष होगा कि 'हनन कार्य (उत्पाद्य ) नहीं है, किन्तु यह अर्थ भी ठीक नहीं है, क्योंकि हनन तो 'कार्य' है ही।
पूठ पठ न हननेन ••• ••• ••• •••

'म हननं कार्यम्' इस वाक्य का यह अर्थ है कि 'हननकारणकं कार्य नास्ति' अर्थात् 'ऐसा कोई 'कार्य' नहीं है, हनन जिसका कारण हो' अर्थात् हनन व्यर्थ है। सिठ पठ दु:खनिवृत्तिः ... ... ...

उक्त कथन भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि को कोई हनन स्वरूप 'कार्य' में प्रवृत्त होता है, उसको भी उस से दुःख की निवृत्ति, अथवा किंचित सुख, इन दोनों में से एक अवश्य ही प्राप्त होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 'हनन कोई कार्य नहीं है'।
पूठ पठ हननकारणम्' -- ••• •••

हनन से किसी अहष्ट की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः 'हननकारणकं कार्यं नास्ति' इस वाक्य का 'हननकरणकमहष्टं नास्ति' प्रयोत् 'हननक्रिया से किसी अहष्ट की उत्पत्ति नहीं होती है' ऐसा ही अर्थ समझना चाहिये। सिठ पठ निरातक्क्स्यः ••• •••

किन्तु ऐसा मानने पर तो 'न हन्यात्' इन निषेष नाक्य स्वरूप शास्त्र की प्रवृत्ति उचित रीति से चरितार्थ नहीं होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अहष्ट की प्रपेक्षा नहीं है, वह हत्या के द्वारा बनादि इष्ट नस्तुओं को बिना किसी बाधा के शास्त्र की आज्ञा से ही प्राप्त कर लेगा।

#### पू० प० महनेन ... - ...

'अहिंसा परमो धर्मं इस वाक्य के प्रमुक्षार अहिंसा से पुण्य स्वरूप अपूर्व की उत्पत्ति होती है। तक्नुसार 'न हन्यात्' इस निषेषवाक्य का 'अहनेनापूर्व मावयेत' ऐसा विवरण करना चाहिये। कारणस्यानादित्वेन कार्यस्यापि तथाभावप्रसङ्गात् । भावनायाश्च तदविषय-रवात् । प्रहननसङ्कल्पेनेति यावज्ञोवमविच्छित्नतत्संकल्पः स्यात् । सकृत् कृत्वेव वा निवृत्तिः । पश्चाद्धन्यादेवाविरोघात् । सम्पादितो ह्यनेन नियोगार्थः ।

#### सि० प० कारणस्यानादित्वेन ... ... ...

किन्तु 'न हत्यात्' इस वाक्य का उक्त विवरण करना भी शक्य नहीं है। क्योंकि 'श्रहनन' है 'हनन का प्रागमाव' स्वरूप। प्रगमाव है, अनादि। श्रतः केवल प्रागमाव से जो कार्य उत्पन्न होगा, उसको भी धनादि मानना होगा। किन्तु कार्य कभी भी धनादि नहीं हो सकता।

#### भावनायाङ्च · · · · · · ·

(इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि प्रागमाव स्वयं अनादि भने हो हो, किन्तु प्रागमाव विषयक मावना अनादि नहीं है। घतः सादि प्रागमावविषयक मावना से सादि ध्रपूर्व स्वरूप कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। किन्तु उक्त कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि ) प्रागमाव कभी भी मावना का विषय नहीं हो सकता। क्योंकि भावना से प्रागमाव की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रागमाव तभी भावना का विषय हो सकता है, जब कि प्रागमाव मावना का साध्य हो।

## म्रहननसंकल्पेन -- -- ...

(१) यदि संकल्प को विधि प्रत्यय का अर्थ मानें, तो 'न हन्यात्' इस निषेव वाक्य का विवरण होगा "ग्रहननसंकल्पेनापूर्व मावयेत्" (इस प्रसङ्ग में यह प्रष्टक्य हो जाता है कि 'उक्त प्रपूर्व की प्राप्ति के लिये क्या यावज्जीव के लिये अहनन का संकल्प अपेक्षित है? अथवा एकबार के संकल्प से ही 'निवृत्ति' अर्थात् उक्त अपूर्व की प्राप्ति हो जाने से छुट्टी मिल जाती है?

इन में यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करें तो यावण्यीवन विना किसी व्यवचान के 'वाहनन का संकल्प स्वीकार करना होगा। किन्तु सो संभव नहीं है। यदि द्वितीयपक्ष स्वीकार करें तो एक वार बहनन का संकल्प कर लेने पर ही 'शास्त्र' चरितार्थं हो जायगा। उसके बाद हनन में कोई बाधा नहीं रह जायगी। वह व्यक्ति पापभय से छूट जाने के कारण अवाधगित से हिंसा में प्रवृत्त हो सकेगा। क्योंकि निषेव वाक्य अपने नियोग का संपादन एक बार बहनन संकल्प के उत्पादन के द्वारा कर हो चुका है। अतः उक्त द्वितीयपक्ष मी सक्तत नहीं है।

यावद् यावद्धननसङ्करपवान् तावत्तावद्विपरीतसङ्करपेनापूर्वं भावयेदिति वाक्यायं।, तथाभूतस्याधिकारित्वादित्यपि वार्त्तम् । तदश्रुतेः । प्रसक्तं हि प्रतिषिष्यते नाप्रसक्तमिति चेत् ।

न वे किञ्चिदिह प्रतिषिष्यते । तदभावः प्रतिपाद्यते इति निषेघार्थः। श्रहननकरणकमपूर्वं वाक्यार्थः।

किञ्च न हन्यादिति ग्रहननेनापूर्वस्य कर्तव्यताप्रत्ययो जातो वेदात् । जातश्य हननिक्रयायां रागात् । निष्फलाच कार्यादपेक्षितफलं गरीय इति न्यायेन हन्यादेवेत्यहो वेदव्याख्ययानकोशलमास्तिक्याभिमानिनो मीमांसकदुर्दुंक्टस्य ।

### पू॰ प॰ यावत् यावत् ... ... --

'न हन्यात' इस निषेधवाक्य का यह अर्थ है कि "जो पुरुष जिस समय हनन के संकल्प से युक्त हो, उस से आगे के क्षण में वह पुरुष 'ग्रहनन संकल्प' के द्वारा 'अपूर्व' का उत्पादन करे (अर्थात् हनन के संकल्प से युक्त पुरुष ही 'ग्रहनन की संकल्प' का अधिकारी है)।

सि० प० ... -- ...

किन्तु यह भी धयुक्त है, क्योंकि 'न हत्यात्' इस निषेधवाक्य में इतने अर्थ के बोधक पर नहीं हैं।

## पू० प० प्रसक्तम् ... ------

'प्रसक्त' अर्थात् प्राप्त रहने पर ही निषेष किया जाता है। अतः जिस पुरुष में हनन का संकल्प रहेगा, उसके क्षिये ही हनन का निषेष सार्थक हो सकता है। अतः 'न हन्यात्' इस निषेयवाक्य में कथित अर्थ के बोधक पदों के न रहने पर मी उक्त निषेधवाक्य का कथित अर्थ अनुपपन्न नहीं है।

सि० प० न वे - ... ...

'न हन्यात्' इस वाक्य से किसी का निषेव नहीं किया जाता, किन्तु 'अपूर्व' का 'माव' पर्यात् सत्ता ही अभिहित होती है। इस छिये 'अहनन करणक प्रपूर्व' स्वरूप माव पदार्थ ही उक्त वाक्य का पर्ध है।

#### किञ्च~ ... ... ...

दूसरी बात यह जी है कि 'न कड़ां मक्षयेत' इस वाक्य से यदि कलाड़ा मक्षणाभाव विषयक अपूर्व का बोध मान भी लें, तथापि उस से कलाड़ा भक्षणाभाव में प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि कलाड़ा मक्षण करने वाले पुरुष को उस मक्षण में कार्यता (कर्त्ववरत्व) की बुद्धि राग इष्टसाधनतापक्षेऽिप न हन्यात् न हननभावना इष्टाभ्युपाय इति वाक्याचाँ। तथा चानिष्टसाधनत्वं कुतो लभ्यते ? न होष्टसाधनं यन्न भवति, तदवश्यमनिष्टसाधनं दृष्टम्, उपेक्षग्गोयस्यापि भावात्। यत् रागादिप्रसक्तं प्रतिषिध्यते तदवश्यमनिष्टसाधनं दृष्टम्। यथा सविषमन्नं न भुञ्जीथा इति।

से उत्पन्न होती है। एवं मक्षणाभाव में कर्राव्यता की बुद्ध 'न कलक्ष मक्षयेत' इस शब्द के द्वारा उत्पन्न होती है। किन्तु 'निष्फलाच्च कार्यात् सफलं गरीय।' (निष्फल कार्य से सफल कार्य श्रेष्ठ है) इस न्याय से दोनों को प्राप्ति रहने पर फलच्च मक्षण में हो प्रवृत्ति होगी, क्योंकि वह सुख का कारण है। कलक्ष्मभक्षणभाव में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उस से अपूर्व ही उत्पन्न होता है। अपूर्व न स्वयं सुख स्वरूप है, न दु!खाभाव स्वरूप। एवं न वह सुख अथवा दु!खाभाव का कारण ही है। अत! अपूर्व न मुख्य फल है, न गौण फल। अत! 'न हन्यात' इस निषेध वाक्य से उत्पन्न बोध के रहने पर राग से को हनन में प्रवृत्ति प्राप्त है, वह ज्यों का त्यों बनो रहेगी। आस्तिकता के अहक्षुर से युक्त मीमांसकों की यह व्याख्या बड़ी विलक्षण है कि जिससे वेदों के 'न हन्यात' इस निषेधवाक्यण बोध के रहते हुए भी हनन की प्रवृत्ति का प्रतिरोध नहीं होगा।

सि॰ प॰ इष्टसाधनता · · · · · ·

(प्राचीन नैयायिकों के मतानुसार) यदि 'इष्टसावनस्व' को विधि प्रस्यय का अर्थ मानें, तो 'न हन्यात' इस निवेधवाक्य का 'हनन भावना इष्ट का सावन नहीं है' इस प्रकार का अर्थ होगा। किन्तु इस से 'हनन क्रिया' में अनिष्ट साधनस्व का लाम नहीं होगा। क्योंकि यह नियम नहीं है कि जो 'इष्ट का साधन न हो, वह अवश्य हो अनिष्ट का साधक हो'। क्योंकि इष्ट और अनिष्ट इन दोनों से भिन्न 'उपेक्षणीय' नाम का एक तीसरा भी प्रकार वस्तुओं का है। अत। कोई भी वस्तु इष्ट न होने से ही अनिष्ट नहीं हो सकता। जो (प्राचीन नैयायिक) सम्प्रदाय 'इष्ट साधनस्व' को विधिप्रस्यय का अर्थ मानते हैं, उनके मत से निवेधवाक्य से 'अनिष्टसाधनस्व' का बोध हो अभिप्रत है। किन्तु सो प्रकृत में अनुप्रन है। पू० प० यत् रागादि का का अर्थ मानते हैं। का अनुप्रन है।

निषेधवावय स्थल में प्रनिष्टसाधनत्व का बोध अनुमान प्रमाण से होगा। जिस बस्तु में 'राग' की संमावना रहती है, वह यदि निषिद्ध होता है, तो प्रवश्य हो वह अनिष्ठ का साधन होता है। जैसे कि 'सविषमन्नं न भुञ्जोथा।' इस वाक्य के द्वारा किप मिश्रित मोजन का निषेध किया जाता है. क्योंकि मोजन में राग की प्रसक्ति है। हनन में भी राग की प्रसक्ति है, प्रथ च वह वेद के द्वारा निषिद्ध होता है, अतः हनन अवश्य ही अनिष्ठ का

तेन वेदेऽप्यनुमास्यते इत्यपि न साघीयः। प्रतिषेघार्थंस्यैव चिन्त्यमानत्वात्। न हि कर्तंभ्यत्वस्यष्टसाधनत्वस्य भावनाया वाभावः प्रतिपादयितु शक्यते। लीकि-कानां लोकिकप्रमाणसिद्धत्वात्। तयापि प्रतिपाद्यते तावदिति चेन्न। पखण्डागम-निषेषेनानेकान्तात्।

सामन है। इस प्रकार शाब्दबोध के बाद अनिष्टसाधनस्य का आनुमानिक बोध होगा। (हननमनिष्टसाधनं रागविषयत्वे सित निषिद्धचमानत्वात् सिवषान्नभोजनवत् )।

सि॰ प॰ इत्यपि न साघीयः \*\*\* --- •••

निषेधवाक्य के अर्थं का निर्णय प्रतिषेधघटित व्याप्तिजनित अनुमिति से नहीं हो सकती। प्रयात उक्त व्याप्ति बोधक वाक्य में भी प्रतिषेधार्थक नव् प्रभृति शब्द अवश्य रहेंगे। जिनके अर्थों का निर्णय करना होगा। यदि प्रतिषेधार्थक पदघटित व्याप्ति से ही प्रतिषेध पदार्थ का निर्वचन करें, तो अन्योन्याश्रय दोष होगा।

सि॰ प० न हि कत्तंथ्यत्वस्य · • • • •

वस्तुतः कलंज मक्षण अथवा हननादि जिन क्रियामों का निषेध किया जाता है, उन में भी इष्ट साधनत्व है ही। अत एव उन में कर्राब्यता (कार्यता) भी अवश्य है। अतः उन में अनिष्टसाधनत्व प्रथवा अकर्राब्यत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त निषेधवाक्यों को यदि धन्नुहननादि में प्रविद्यमान प्रनिष्टसाधनत्व अथवा प्रकर्राब्यत्व का बोधक मानें, तो वे प्रयोग्य होने के कारण अप्रमाण हो जांयगे।

पू० प० तथापि प्रतिपाद्यते ... ... ---

शब्द से सर्वथा अविद्यमान वस्तु का भी बोध होता है ( अत्यन्तासत्यिप ज्ञानमर्थे शब्द। करोति हि ) अतः शत्रुहननादि में अविद्यमान अनिष्ट साधनत्व का भी निषेधवाक्य से बोध हो सकता है।

सि॰ प॰ न, पाखण्डागम - - ...

उक्त समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि पाखिण्डयों (वेदवाह्यों) के धागमों में बो निषेषवाक्य हैं, उन्हें भी प्रमाण मानना होगा। क्योंकि वे भी किसी खसदर्श के तो मासक है ही। इन धसदर्श के बोधक वाक्यों को प्रमाण नहीं माना खा सकता। अतः किंबत रीति से भी निषेधवाक्य के प्रमाण्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। नासौ प्रमाण्मिति चेन्न । श्रथंविपयंयप्रतिपादनाविशेषेऽस्यापि तथाभावात् । तात्पंयंतः प्रामाण्यमिति चेन्न ।

#### पू० प० नासी । ... ... ---

पाखिण्डयों के आगम चूँ कि प्रमाण नहीं हैं, ग्रतः तदन्तर्गत निषेत्र वाक्यों को प्रमाण नहीं माना जा सकता।

सि॰ प॰ न, ग्रथंविपयंय · -- --- •--

जो शब्द प्रमाण से बाधित धर्यं का प्रतिपादक होता है, वह शब्द धप्रमाण कहलाता है (अर्थात् धप्रामाणिक अर्थं का प्रतिपादकत्व ही शब्द का अप्रमाण्य है)। शब्द निष्ठ धप्रामाण्य का यह (अप्रामाणिकार्यप्रतिपादकत्व स्वरूप) प्रयोजक जिस प्रकार पाखण्डों के आगम के निषेध वावयों में है, उसी प्रकार वेदों के निषेधवाक्यों में भी है, क्योंकि शशुहननादि में अविद्यमान होने के कारण उनमें भी अनिष्ठ साधनत्वादि स्वरूप धप्रामाणिक अर्थों का ज्ञापकत्व है ही। अतः कथित रीति से पाखण्डियों के धागमों के निषेधवाक्यों का अप्रामाण्य एवं वेदस्य निषेधवाक्यों के प्रामाण्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। प० प० तात्पर्यंतः \*\*\* \*\*\* \*\*\*

जिस प्रकार 'गङ्गायां घोष।' इत्यादि स्थलों में प्रवाह स्वरूप मुख्य प्रधं के बाधित रहने के कारण तात्पर्य विषयीभूत 'गङ्गातीरस्थघोष' स्वरूप अर्थ का प्रतिपादक होने के नाते ही उक्त वाक्य में प्रामाण्य माना जाता है, उसी प्रकार 'न हन्यात्' इत्यादि निषेध वाक्यों में भी निषिद्ध होनेवाले हनन स्वरूप कार्य में रहनेवाले तात्पर्यविषयीभूत 'धनिष्ठसाधनत्व' स्वरूप प्रधन्तिर का प्रतिपादक होने के नाते ही प्रामाण्य का समर्थन किया जा सकता है।

अर्थात् पास्तविहयों के आगम चूँकि पौरुषेय है, एवं पौरुषेय वेद भी उनके मूल नहीं हैं; अतः वे अप्रमाण हैं।

२. ग्रथांत् शत्रुहनादि निष्ठ ग्रनिष्ठसाधनत्व निषेधवास्य के किसी पद ग्रथवा पद के किसी प्रत्यय का वाच्य ग्रथं मन्ने ही न हो, तथापि संपूर्ण निषेधवास्य का सारपर्वार्थं हो सकता है। वाच्यार्थं के ग्रवीधक वास्य यदि ग्रमिमत तारपर्यार्थं का बीधक होने से प्रमाण होता है। जैसा कि 'गङ्गायां घोषा' इत्यादि वास्यों में देखा जाता है। व्यान रस्तना चाहिये कि मीमांसक ग्रण वास्य में भी लक्षणा स्वीकार करते हैं।

विधिनिषेषयोरनन्य परत्वात्, 'न विधी परः शब्दार्थं' (मीमांसासूत्र), इति वचनात्। तथापि निषेधे तथा भविष्यतीति चेन्न। ग्रविनाभावतदुद्देशप्रवृत्योर-भावात्। नाप्यसुराविद्यादिवदस्य नत्रो विरोधिवचनत्वम्, क्रियासञ्चतत्वात्, ग्रसम-स्तत्वाच्च॥ १५॥

# सि॰ प॰ विधिनिषेषयोः ... ...

विषवाक्य एवं निषेषवाक्य में कोई भी पद वाच्यार्थ से भिन्न लाक्षणिकादि अर्थ के बोधक नहीं रहते। जैसा कि महर्षि जैमिनि ने कहा हैं कि 'न विष्ये पर: शब्दार्थः' पर्यात् विषवाक्य में (एवं निषेधवाक्य में, प्रयुक्त कोई भी पद अपने वाच्य अर्थ से 'पर' अर्थात् लाक्षणिकादि अर्थ के बोधक नहीं है। अतः सिद्ध अर्थ के बोधक जो 'गङ्कायां घोषः' अर्थवा 'यज्ञमानः प्रस्तरः इत्यादि अर्थवाद वाक्य हैं, उन्हीं में तात्पर्यार्थबोधक होने के नाते प्रामाण्य का समर्थन किया जा सकता है, किसी विधिवाक्य अथवा निषेधवाक्य में नहीं। प० प० तथापि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

उक्त जैमिनिसूत्र के द्वारा तो केवल विधिवाक्यों में ही लाक्षणिक खर्थ के बोध की सामर्थ्य का प्रतिषेध किया गया हैं। अतः निषेधवाक्य को वाच्यार्थ से अतिरिक्त तास्पर्यार्थ का बोधक मानने में कोई बाधा नहीं है।

सि॰ प॰ न, ग्रविनाभाव - ... ...

जहाँ वाच्य धर्य के साय रुक्षणीय अर्थ का 'मिवनामाव' अर्थात् व्याप्ति रूप सम्बन्ध रहता है, एवं उसी रुक्षणीय अर्थ विषयक बोध के उद्देश्य से शब्द का प्रयोग होता है, वहीं रुक्षणा मानी जाती है। गङ्गा पद के मुख्यार्थ प्रवाह की व्याप्ति भी 'गङ्गातीर' स्वरूप धर्घ में है,। एवं उसी को समझाने के लिये गङ्गा पद का प्रयोग भी किया गया है। इसीलिये उक्त स्थल में गङ्गा पद को लाक्षणिक माना जाता है।

'न हन्यात्' यह निषेषवाक्य अनिष्टसाधनत्व रूप अवाच्य अर्थ विषयक बोध के लिये प्रयुक्त नहीं है, एवं अनिष्टसाधनस्व में उसके वाच्यार्थ हुननिष्ट्रया की ज्याप्ति भी नहीं है। अतः निषेषवाक्य को वाच्यार्थ से 'ग्रन्य' परक ( स्वाक्षणिक अर्थ परक ) मान कर भी प्रमाण नहीं माना जा सकता।

सि॰ प॰ नाप्यसुरादिवत् \*\*\* • • • •

(इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार 'अवमें' 'प्रसुर' एवं 'प्रविद्या' प्रमृति पदों में प्रयुक्त नल पदों का अभाव स्वरूप अर्थ नहीं माना जाता, किन्तु वे 'विरोधी' स्वरूप पर्ध के बाचक माने जाते हैं। एवं तदनुसार 'प्रधर्म शब्द का धर्म के विरोधी पाप स्वरूप भाव पदार्थ ही वाच्य पर्ध होता है। एवं 'असुर' शब्द का सुर विरोधी 'राक्षस' स्वरूप भाव पदार्थ, एवं 'अविद्या' शब्द का विद्या (तत्त्वज्ञान) विरोधी मिथ्याज्ञान स्वरूप भाव पदार्थ होता है, उसी प्रकार 'न हन्यात्' इस निषेषवाक्य का 'इष्टसाधन से

तस्माद्।

# विधिर्वेक्तुरभिप्रायः प्रवृत्त्यादौ लिङादिभिः । श्रभिधेयोऽनुमेया तु कतुर्'रिष्टाभ्युपायता ॥१४॥

भिन्न' यह अर्थ नहीं है, किन्तु इष्ट्रसाघनत्व का विरोधी 'अनिष्ट्रसाघनत्व' ही उसका धर्म है। किन्तु ऐसा कहना भी संभव ) नहीं है। क्योंकि (१) प्रसच्य एवं (२) पर्युदास भेद से दो प्रकार के निषेध हैं। फ्रिया में अन्वित नल् के धर्थ को 'प्रसच्य' प्रतिषेध कहते हैं, और समस्त नल् का अर्थ जो निषेध हैं, उसको 'पर्युदास' निषेध कहते हैं। 'न हन्याव' इस वाक्य में जो 'नल्' पद है, वह असमस्त होने के कारण पर्युदास स्वरूप निषेध का बोधक नहीं हो सकता। अर्व 'न हन्याव' इस वाक्य से अनिष्ट्रसाधनत्व का बोध संभव नहीं है।' तस्माव 'असुर' प्रमृति पदों में प्रयुक्त नल् पदों के समान 'न हन्याव' इस वाक्य में प्रयुक्त 'नल्' को पर्युदासार्थक नहीं माना जा सकता।। १४।।

#### तस्मात् \*\*\* \*\*\* \*\*\*

चूँ कि कथित 'अभिषा' प्रमृति में से कोई भी विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता, धता वक्ता का प्रवृत्ति एवं निवृत्ति विषयक अभिप्राय' ही विधि प्रत्यय का अर्थ है। वक्ता के इस अभिप्राय को समझ लेने के बाद ही 'इष्टाम्युपायता' का अर्थात् 'इष्टसाधनत्व' का अनुमान होता है। फलता इष्टसाधनता का ज्ञान ही प्रवृत्ति का साक्षात् कारण है। किन्तु लाघव की दृष्टि से 'आप्ताभिप्राय' को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मानते हैं। 'प्रवृत्यादी' इस पद में सप्तमी विभक्ती 'का अर्थ विषयत्व है। एवं 'आदि' पद से 'निवृत्ति' का संग्रह प्रभिप्रते है।

श्री शहर मिश्न ने प्रकृत प्रत्य की टीका में उक्त उत्तर की बालीचना की दृष्टि से 'यनितृषु ये पनामहं करोति नानुयानेषु' इस वाक्य का उक्तेल करते हुये लिखा है कि पर्युं दासार्यं कि नम् को समस्त होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कथित 'नानुयानेषु' इस वाक्य में जो 'नम्' पद है, वह पर्युं दास का ही बोधक है। यदि ऐसा न मानें तो (१) 'यनितृषु ये यनामहं करोति एवं (२) अनुयानेषु ये यनामहं न करोति' ;इन दो वाक्यों की कथपना करनी होगी। पर्यु दासार्यं के मान लेने पर अनुयानिभानेषु यिनितृषु योगीषु ये यनामहं करोति' इस आकार के एक ही विशिष्ट-वाक्य से प्रयोजन की सिद्धि हो जायगी। मीमांसा सून्नभाष्य में उक्त नम् को पर्यु दासार्यं के न मानने पर 'सित्रान्ने पोइशिनं गृह्याति, नातिरान्ने पोइशिनं गृह्याति' इस वाक्य के समान ही 'विक्ष्य' की आपित्त की गयी है।

तत्र स्वयङ्कत् कियेच्छाऽभिघानं कुर्यामिति, सम्बोध्यकत् कियेच्छाऽभिघानं कुर्वीतेति ।

#### तत्र \*\*\* \*\*\* \*\*\*

- (१) शब्द प्रयोग करनेवाला पुरुष स्वयं जिस क्रिया का कर्ता होता है, उस क्रिया विषयक इच्छा का अभिधान 'कुर्याम्' इस प्रकार के उत्तम पुरुष में निष्यन्त शब्दों से होता है।
- (२) जिस क्रिया के कर्ता का बोध युष्मद् शब्द से होता है, उस क्रिया की इष्छा का अभिधान 'क्रुयी' इत्यादि माकारों के मध्यमपुरुष में निष्पत्न शब्दों से होता है।
- (३) 'एतद्गिन्न' अर्थात् युष्मद् एवं अस्मद् इन दोनों से भिन्न अन्य किसी भी शब्द से जिस क्रिया के कर्ता का अभिधान होता है, उस क्रिया की इच्छा 'कुर्बीत' इस प्रकार प्रथमपुरुष में निष्यन्न शब्दों से अभिव्यक्त होती है।

'स्वर्गकामो यजेत' इस विधिव।क्य का यह दर्श है कि 'याग प्रथवा याग का निष्पादक प्रयत्न चूँकि स्वर्ग की कामना से युक्त पुरुष के द्वारा ही साधित होता है, अतः याग अथवा याग का प्रयत्न आसपुरुष का 'इष्ट' है"

'इष्ट' दो प्रकार का है (१) बस्नवस्तिष्ठानुबन्धी एवं (२) बस्नवस्तिष्ठानुबन्धी। प्रथम प्रकार के इष्ट में 'इष्ट' की मात्रा कम और अनिष्ट की मात्रा अधिक रहती है। जैसे कि शत्रुबंध जनक श्येन यांग में। क्यों कि श्येनयांग शत्रुबंध स्वरूप 'इष्ट' का साधक तो है, किन्तु मनुष्यवंध जनित पाप से होने वाले नरक स्वरूप अति अनिष्ट का साधक भी है। दूसरे प्रकार के 'इष्ट' में अनिष्ट की मात्रा इष्ट की मात्रा से कम होती है। क्यों कि सभी इष्टों के साधन में थोड़ा बहुत अनिष्ट कार्य करना ही पड़ता है।

'आतता' मी व्यक्ति सापेक्ष है। जो एक अथवा एक समुदाय के लिये आत है, वही दूसरे व्यक्ति के लिये अथवा दूसरे समुदाय के लिये 'अनात' है। यह विभिन्न धर्मों के भाषायों की आतता के प्रसङ्घ में अत्यन्त स्पष्ट है।

तथाचाऽग्निकामो दाहणो मध्नीयात्' इत्यस्य लोकिकवाक्यस्यायमधंः सम्पद्यते—'ग्रग्निकामस्य दारुमथने प्रवृत्तिमंभेष्टा' इति । ततः श्रोताऽनुमिनोति, तूनं दारुभथनयत्नोऽग्नेरुपाय इति । यद्विषयो हि प्रयत्नो यस्याप्तेनेष्वते, स तस्यापेक्षितहेतुः । तथा तेनावगतश्च, यथा ममैव पुत्रादेर्भोजनविषय इति व्याप्तेः । 'विषं न मक्षयेदि' त्यस्य तु—'विषमक्षणगोवरा प्रवृत्तिमंम नेष्टा इत्यर्थः । ततोऽपि श्रोताऽनु-मिनोति, तूनं विषमक्षणभावना ग्रानष्टसाधनम् ।

यहिषयो हि प्रयत्नः कतु रिभमतसाधकोऽऽप्याप्तेन नेष्यते, स ततोऽधिक-तरानर्थहेतुः, तथा तेनावगतश्च, यथा मयैव पुत्रादेः कीडाकदंमविषमक्षणादिविषय इति व्याप्तेः।

(२) 'न कलका मसयेत' इस वाक्य से कलख मसण में अनिष्टसाधनत्व के अनुमान की यह रोति है कि कलखमसण मेरे लिये इष्ट से अधिक अनिष्ट का ही सावक है। क्यों कि मैं जिनको आस समझता हूँ, उनकी इच्छा नहीं है कि मैं कलकामसण करूँ। अथवा उसके लिये प्रयत्नशील हो हैं। जैसे कि मेरे पिता की यह इच्छा कभी नहीं होती है कि मैं मधुमंपृक्त अन्त का भक्षण करने के लिये प्रयत्न तदर्थ प्रयत्नशील हो हैं। अपिनकामो दारुणी मध्नीयात् " " " "

एतदनुसार 'अग्निकामो दारुगी मध्योगात्' इस वाक्य का यह अर्थ निष्यन होता है कि 'मुमे यह इष्ट है कि जिस पुरुष को अग्निको इच्छा हो वह 'दारु' का मन्यन करें' इस वाक्यार्थबोध के बाद श्रोता को यह अनुगान होता है कि 'दारुमन्यन का प्रयत्न अवश्य ही अग्निका उपाय है, अतः जिस पुरुष को अग्निको कामना रहे, उसे अवश्य हो 'दारुमन्यन' करना चाहिये, क्योंकि जिस पुरुष के आम को जो विषय इष्ट रहता है, वह विषय उस ( आम समझने वाले पुरुष ) के लिये 'इष्ट' का 'हेतु' अर्थात् साधक होता है। जैसे कि मेरे पुत्र कर्ष्न मोजन विषयक मेरी इच्छा।

'विषंत मक्षयेत्' इस लौकिक निषेधवाक्य का अर्थ है 'विषमक्षगविषयक प्रवृत्ति मुझ को इंट्ट नहीं है। इससे श्रोता को यह अनुमान होता है कि जिस प्रकार मुसे मेरे पुत्र के द्वारा मिट्टी से खेलना अथवा विषमक्षण करना इंट्ट नहीं है, उसी प्रकार विषमक्षण की 'मावना' मेरे लिये भी अनिब्द का साधक है। जिस अन्य पुदा के लिये कुछ इंट्ट्याब के विषयक प्रयत्न को भी आस पुद्देष इंट्ट नहीं समझते हैं, उप विषय से अवश्य हो इंट्ट से अधिक अनिष्ट होता है। लौकिके एव वाक्येऽयं प्रकारः कदाचिद्वृद्धिमिधरोहित न धु वैदिकेषु, तेषु पुरुषस्य निरस्तत्वादिति चेन्न। निरासहेतोरभावात्। तदस्तित्वेऽपि प्रमार्गां नास्तीति चेत्; मा भूदन्यत्, विधिरेव तावद् गर्भं इव पुंयोगे प्रमार्गां श्रुतिकृमार्याः, किमत्र क्रियतास् ?।

लिङो वा लोकिकार्थातिक्रमे य एव लोकिकास्त एव वैदिकास्त एव चेषामर्था इति विप्लवेत । तथा च जबगडदशादिवदनर्थंकत्वप्रसङ्ग इति भव सुस्थः।

पू० प० लौकिके एवं - ... ...

कथित रीति से आप्ताभिप्राय से इष्टसाधनत्व का अनुमान लौकिक विधिवानयों से ही सम्मव है। क्योंकि वे पुरुषोंक्वरित है। पहिले खण्डन कर चुके हैं कि 'वेदवानय पुरुषोचिरित नहीं हैं'। अतः पुरुष रचना मूलक उक्त प्रकार के अनुमान से वैदिकविधिवानय स्थल में निर्वाह नहीं हो सकता।

सि० प० न \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

'विदवाक्य पुरुषोचिरित नहीं है' इसका कोई भी प्रमाण नहीं है।
पूर्व पर्व निरासहेतो: ••• ••• •••

वेदों में पुरुषोच्चरितत्व का निषेष करने वाला प्रमाण भले ही न हो, किन्तु 'वेद पुरुषोच्चरित हैं' इसका साषक प्रमाण भी तो नहीं है। अर्थात् वस्तु के निषेष के स्त्रिये साषकप्रमाण का अभाव भी पर्याप्त है।

सि॰ प॰ मा भूत् -- · · · ·

वेदों में पुरुषोच्चरितत्व के साधक अन्य प्रमाणों को छोड़ मी दें, तथापि वेदों में विधिवाक्य की सत्ता ही वेदों में पुरुष सम्बन्ध की सत्ता के लिये पर्याप्त प्रमाण है। जिस प्रकार कुमारिका गर्भ से उसके पुरुष सम्बन्ध का अनुमान होता है।

दूसरी बात यह भी है कि 'य एव लोकिकास्त एव वैदिका।' इस न्याय के अनुसार लोक में जो पद जिस मर्थ में प्रयुक्त है, किसी विशेष बाधा के न रहने पर वेदों में भी प्रयुक्त उस पद का वही अर्थ होता है। इस नियम को मीमांसक लोग भी स्वीकार करते हैं। यदि लोकिक वाक्य में प्रयुक्त विधिप्रत्यय का एक अर्थ हो, एवं वैदिक वाक्य में प्रयुक्त विधिप्रत्यय का दूसरा ही अर्थ हो तो उक्त नियम अनुपनन हो जायगा। इसलिये लौकिक वाक्य में प्रयुक्त विधिप्रत्यय के अर्थ के अनुसार वैदिक विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं मानेंगे तो वैदिक-विधिवाक्य 'अवगढ़दशा।' इत्यादि शक्यों के समान अन्यंक हो जौयगे। अत। उन सभी कुकल्पनाओं को लोडकर मेरे मार्ग पर आकर 'सुस्थ' हो जाइये।

स्यादेतत् । तथापि वक्तृणामुपाध्यायानामेवाभिप्रायो वेदे विधिरस्तु, कुर्रं स्वतन्त्रेण वक्त्रा परमेश्वरेणेति चेन्त । तेषामनुवक्ततयाऽम्यासाभिप्रायमात्रेण प्रवृत्तेः शुकादिवत्तथाविधाभिप्रायाभावात् ।

भावे वा न राजशासनानुवादिनोऽभिप्राय आज्ञा, कि नाम राज एवेति लौकिकोऽनुभवा॥ १५॥

श्रुवेऽ खल्वपि—

कृत्स्न एव हि वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः। स्वार्थद्वारेव तात्पर्यं तस्य स्वर्गादिवद्विधौ।।१६॥

पू० प० स्यादेतत् तथापि \*\* \*\* \*\*\*

इस प्रकार वैदिक विधित्रत्यय के अर्थ में विशेषणीभूत 'आत' का निष्वय हो जाने पर मी इससे यह निश्चित नहीं होता है कि 'वह आत जीवों से मिन्न परमेश्वर ही हैं' क्योंकि वेद के वक्ता अध्यापक के अभित्राय से भी वैदिक लिड़ प्रत्यय के अर्थ का निर्वाह हो सकता हैं। इसके लिये परमेश्वर स्वरूप स्वतन्त्र वेदवक्ता की कल्पना अनावश्यक है। सि० प० न, तेषाम् \*\*\* '\*\* \*\*\* \*\*\*

अध्यापक वेद के वक्ता नहीं हैं, किन्तु अपुत्रक्ता हैं। वे स्वतन्त्र बक्ता स्वरूप प्राप्तों के अभिप्राय से ही प्रवृत्त होते हैं। उनका कोई स्वतन्त्र अभिप्राय नहीं होता। जिस प्रकार शुक सारिकादि जिन शब्द का उच्चारण करतीं हैं, उन शब्दों का उन छोगों का कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं होता। यदि अनुवक्ता के भी स्वतन्त्र अभिप्राय की कल्पना की जाय तो राजसचिनवादि के द्वारा जिन राजाताओं का उद्घोष किया जाता है। उन उद्धुष्ट शब्दों के अभिप्राय को भी राजसचिवादि का स्वतन्त्र अभिप्राय मान लेना होगा, किन्तु सो उचित नहीं है, क्योंकि उन आजाओं को छोग राजा को ही आजा मानते हैं, राजसचिवादि का नहीं। तस्मात् वैविक विधिप्रत्यय के अर्थ में विशेषणीभूत 'आप्त' पुरुष परमेश्वर ही हैं, कोई अन्य नहीं। १५।

श्रुतेः खलु ... ... ...

श्रुति के द्वारा निम्नलिखित रोति से भी ईशर को सिद्धि हो सकती है।

उपगीयमान यह सम्पूर्ण वेद 'परमेश्वर गोबर' अर्थात् परमेश्वर के प्रतिपादक हैं। धर्मात् जिस प्रकार—

यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनम्तरम्। अभिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वः पदास्पदम्।। न सन्त्येव हि वेदमागा यत्र परमेश्वरो न गीयते। तथा हि सब्दृत्वेन पुरुषे हक्केषु, विसूत्या रुद्रेषु, शब्दब्रह्मत्वेन मण्डलब्राह्मरोषु, प्रपञ्चं पुरकृत्य निष्प्रपञ्चतयोपनिषत्सु, यज्ञपुरुषत्वेन मन्त्रविधिषु, देहाविभविष्पाख्यानेषु, उपास्य- स्वेन च सबंत्रेति।

सिद्धार्थंतया न ते प्रमाणिमिति चेन्न । तद्धेतोः कारणदोषशङ्कानिरासस्य मान्यभूतार्थंसाधारणस्वात् ।

इत्यादि स्वर्ग के प्रतिपादक प्रयंवादनाक्य स्वकीय स्वर्ग स्वका अर्थ के प्रतिपादन के द्वारा ही 'स्वर्गकामोयजेत' इत्यादि वाक्यों के साथ एकवाक्यतापन्न होकर प्रामाण्य लाम करते हैं, उसी प्रकार 'यज्ञो वे विष्णुः' इत्यादि वेद भी 'स्वार्थद्वारेन' भ्रयात् अपने ईश्वर स्वक्ष्य अर्थ के प्रतिपादन के द्वारा ही 'ईश्वरमुपासीत' इत्यादि विधिवाक्यों के साथ एक वाक्यतापन्न होकर प्रमाण हैं। अर्थात् 'यज्ञो वे विष्णुः' ईश्वरमुपासीत' इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त ईश्वरादि के मुख्यार्थ सर्वज्ञत्वादि विधिष्ठ पुरुष जब बाधित नहीं हैं, तो फिर उक्त श्रुतिओं से भी ईश्वर की सिद्धि निरवाध है।

न सन्ति … … … …

वेदों का कोई भी ऐसा भ्रंश नहीं है, जिसमें ईश्वर की चर्चा किसी न किसी रूप में न हो। जैसे कि सहस्वशोषांपुरुषः इत्यादि 'पुरुषसूक्त' में ईश्वर की चर्चा जगत के स्रष्टा रूप में की गयी है। 'नमस्ते रुद्रमन्यव' इत्यादि 'रूद्रमूक्त' में ईश्वर का उल्लेख 'विभूति' भ्रयात् 'ऐश्वर्य' से युक्त पुरुष रूप में प्राप्त है। 'यदेतन्मण्डलं तपित' इत्यादि 'मण्डलब्राह्मण' में ईश्वर का उल्लेख 'शब्द ब्रह्म' स्वरूप में मिलता है। उपनिषदों में प्रपञ्च के वर्णन के साथ ईश्वर का उल्लेख 'शब्द ब्रह्म' स्वरूप में मिलता है। उपनिषदों में प्रपञ्च के वर्णन के साथ ईश्वर का अभिधान 'परब्रह्म' स्वरूप में पाया जाता है। वेदों के उपाध्यान मांग में 'शरीरपरिग्रही' अवतार के रूप परमेश्वर का वर्णन किया गया:है। 'उपास्य' रूप में परमेश्वर की चर्चा तो वेदों के सभी अंशों प्राप्त होती है। तस्मात् वेदों को प्रमाण मानने वाले आस्तिकों के लिये तो 'अति' हो अर्थात् वेद ही ईश्वर साधन के लिये यथेष्ठ है।

पूर पर सिद्धार्थतया \*\*\* \*\*\* \*\*\*

वेदों के जिन पुरुषस्तादि अंशों का उल्लेख किया गया है, वे सभी 'सिद्धार्थंबोषक' हैं, अतः वे प्रमाण ही नहीं है, अतः उनसे ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती। सि० प० न, तद्धेतोः ••• ••• •••

वक्ता में रहने वाले तिद्वषयक यथार्थज्ञान स्वरूप 'गुण' ही तद्बोधक शब्द के प्रामाण्य का प्रयोजक है। एवं वक्ता के भ्रम अथवा विप्रलिप्सादि दोष ही शब्द के अप्रामाण्य के प्रयोजक है। अतः जिस शब्द का उच्चारण आस पुरुष के द्वारा होगा—वह शब्द ग्रन्यत्रामीषां ताःपर्यमिति चेत्; स्वार्थप्रतिपादनद्वारा ? शब्दमात्रतया वा ? प्रथमे स्वार्थेऽपि प्रामाण्यमेषितव्यम् । तस्यार्थस्यानन्यप्रमाणकत्वात् । ग्रत एव तस्य स्मारकत्विमत्यपि मिथ्या ।

'सिद्धार्थ' का बोधक हो, अथवा 'साध्यार्थ का ज्ञापक हो—वह शब्द अवश्य ही प्रमाण होगा। जो शब्द अनाप्तोच्चरित होगा, वह चाहे 'सिद्धार्थ' का बोधक हो, चाहे साध्यार्थ का, अप्रमाण ही होगा। चूँकि शब्द में अप्रामाण्य के प्रयोजक हैं, वक्ता में रहने वाले अम विप्रलिप्सा प्रभृति दोष। वेदों को पौरुषेय मानें अथवा अपौरुषेय—दोनों ही पक्षों में शब्दों के अप्रामाण्य के प्रयोजक ये वक्तृगत अम विप्रलिप्सादि दोधों की सम्भावना 'यज्ञो वै विष्णुः' इत्यादि वेदवानयों में सम्भावित नहीं है। अतः उक्त आक्षेप भी व्यर्थ है।

## पूर प० भ्रत्यत्र · · · · ·

जब कि यह निर्णीत है कि शब्दों की शक्ति कार्यत्व में अथवा कार्यान्वत स्वार्ध में ही है, तो यह स्वीकार करना ही होगा कि सिद्धार्थाबोधक उक्त 'ईश्वर' प्रभृति शब्दों की शक्ति भी केवल इश्वर में नहीं है, किन्तु कार्यान्वित किसी अन्य अर्थ के बोध की इच्छा से ही वे प्रयुक्त हुये हैं। अतः 'यज्ञो वै विष्णुः' इत्यादि श्रुतियों से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

#### सि० प० स्वार्थं ... प्रथमे ... --- ---

मीमांसकों से पूछना है कि घटादि पदों का जो तारपर्य आनयनादि कार्यों में है-क्या वह घटादि पदों के द्वारा घटादि स्वार्यों के प्रतिपादन की अपेक्षा रखता है? अथवा नहीं ? इन में पहिले पक्ष के प्रसङ्घ में यह कहना है कि ) ईश्वरादि पद का तारपर्य यदि कार्यत्व में मान भी छें, तथापि ईश्वरादि स्वरूप स्वार्थ में भी जन शब्दों का प्रामाण्य मानना ही होगा। क्योंकि कार्यत्व में तारपर्य के साथ साथ स्वार्थ में भी पद की शक्ति स्वीकृत ही हो गयी है। ईश्वरादि पदों से केवल कार्यत्व का बोध तो कोई भी स्वीकार नहीं करता। अतः ईश्वरादि सिद्ध अर्थ के बोधक ईश्वरादि पदार्थों का कार्यत्व विषयक बोध में अवश्य भासित होने वाले ईश्वरादि सिद्ध अर्थों के भासक ईश्वरादि पदों को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। अतः ईश्वरादि पद को शक्ति कार्यत्व में स्वीकार मो कर लें, तथापि उनमें ईश्वरादि स्वरूप अपने अर्थों (स्वार्थों) की वाचकता को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है।

#### मत एव … … ---

कोई कहते हैं कि घटादि सिद्ध वर्षों के बोधक घटादि पदों से जो कार्यस्वान्तित घटादि स्वार्थों का बोध होगा, उसमें घटादि सिद्धार्थंबोधक पदों का इतना ही उपयोग है कि घटादि की उपस्थिति स्वरूप स्मृति को उत्पन्त कर दे। क्योंकि कार्यस्वान्त्रित बटादि तस्त्रतिपादकत्वेऽपि न तत्र तात्पर्यंमिति चेत्; स्वार्थापरित्यागे ज्योतिः शास्त्र-वदन्यत्रापि तात्पर्ये को दोषः १ ग्रन्यथा स्वर्गं-नरक-ब्रात्य-श्रोत्रियादिस्वरूपप्रतिपाद-कानामप्रामाण्ये बहु विप्लवेत ।

विषयक बीध में इस स्मृति की अपेक्षा है। इसके लिये घट स्वरूप अर्थ में घट पद की शिक्त को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। किन्तु उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि) जिस प्रकार महावत के ज्ञान से हाथी का स्मरण होता है, उसी प्रकार घट पद से घट रूप वर्ध की उपस्थित भी 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्' इस न्याय से ही होती है। यह 'न्याय' कथित दोनों वस्तुओं में परस्पर किसी प्रकार के सम्बन्ध के रहने से ही सम्भव है। पद एवं अर्थ इन दोनों में उक्त सम्बन्ध केवल 'सब्द्वेत' स्वरूप ही हो सकता है। अतः उक्त मत से भी ईश्वर पद की शिक्त सर्वज्ञस्वादि विश्विष्ठ आत्मा में मानना आवश्यक है।

## पू० प० तत्प्रतिपादकत्वेऽपि · · · · ·

ईश्वर पद को यदि परमात्मा स्वरूप सिद्ध अर्थ का वाचक मान मी लें, तथापि उसका तात्पर्य उपासनादि स्वरूप किसी 'साध्य' रूपा 'क्रिया' में ही है। तात्पर्य विषयीभूत अर्थ के प्रमाज्ञान का उत्पादक होने के नाते ही 'शब्द प्रमाण' कहलाता है। इस लिये वेदस्य ईश्वर पद ईश्वर स्वरूप सिद्ध अर्थ का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता।

#### सि॰ प॰ सिद्धार्थापरित्यागे · · · · ·

शब्द का तार्पर्य कहीं अन्यत्र रहने पर भी उसके स्वार्थ विषयक प्रामाण्य में कोई व्याघात नहीं होता है। जैसे कि ज्योतिषशास्त्र वेदशास्त्र का अङ्ग है। क्योंकि वह दर्शादिकाल स्वरूप सिद्ध अर्थ का ज्ञापक है। यद्यपि ज्योतिषशास्त्र सिद्ध। व बोधक होने के नाते स्वतः प्रमाण न होकर 'दर्शपौर्णमाक्षाम्यां यजेत' इस व व व्यावय के साथ एक वाक्यतापन्न होकर ही दर्शादि याग स्वरूप कार्यों में ही तात्पर्यान्वित है। फिर दर्शादिकाल स्वरूप स्वार्ध में भी उसका प्रामाण्य अव्याहत है।

#### ग्रत्यथा --- --- ---

( उक्त दितीय पक्ष के प्रसङ्घ में कहना है कि ) 'अन्यत्र' भ्रयांत् ध्रपने अभिषय प्रश्न से मिन्न कार्यस्वादि भ्रयों में तास्पर्य रहने पर भी शब्दों का स्वार्थ में प्रामाण्य मानना आवश्यक है। 'अन्यया' अर्थात् यदि ऐसा स्वीकार न करें तो स्वर्ग, नरक, ब्रास्य, अोत्रिय, प्रभृति सिद्ध बर्ध के बोधक सभी आगमं अपना-अपना प्रामाण्य खो बैठेंगे। ऐसा होने पर 'छोकयात्रा' सबँथा विश्वास्त्र छ हो जायगी। इस छिये ईश्वर पद का उपासना स्वरूप कार्यस्व में तास्पर्य रहने पर भी 'ईश्वर' स्वरूप भ्रपने सिद्ध भ्रष्टी में तास्पर्य यथावत् बना हुआ है।

तत्राबाधनात्तयेति चेत्; तुल्यम्। न ताद्दगर्थः कचित् दष्ट इति चेत्; स्वर्गा-दयोऽपि तथा । तन्मिथ्यात्वे तदिथनामप्रवृत्ती विधानानथंक्यप्रसङ्ग इति चेत्; इहापि तदुपासनाविधानानथंक्यप्रसङ्गः। तन्निध्यात्वे हि सालोक्यसायुज्यादिफलमिध्यात्वे कः प्रेक्षावांस्तमुपासीतेति तुल्यमिति ।

## पू० प० तत्र \*\*\* \*\*\* \*\*\*

स्वर्गीदि स्वरूप अर्थ चूँकि बाधित नहीं हैं, अतः सिद्ध होने पर भी उनमें भी स्वर्गीदिपदों का तात्पर्य बना रहता है।

## सि॰ प॰ तुल्यम् -- -- ···

ईश्वर पद का भी हो ईश्वर स्वरूप अर्थ बाधित नहीं है, अतः 'तुल्य' न्याय से ईम्बरादि पदों का भी उपासनादि स्वरूप अन्य अर्थों में तात्पर्य रहने पर भी ईम्बर स्वरूप स्वार्थ विषयक प्रमाण्य में कोई बाघा नहीं है।

## पू० प० न ताहक \*\*\*

सर्वज्ञत्व विधिष्ट कोई अर्थ दृष्ट ही नहीं है, जिसको ईश्वर पद का वाच्य कहा जाय। इस लिये सर्वेज्ञत्व विशिष्ट वस्तु ही प्रत्यक्ष से बाधित है। अतः उस अर्थ में ईश्वर पद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

#### सि॰ प॰ स्वर्गादया --- -

दु। खासिम्मन्न सुख स्वरूप मर्थी भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मनुमूत नहीं है, अतः उसमें भी 'स्वर्ग' पद की शक्ति नहीं मानी जा सकती। क्योंकि वह भी प्रत्यक्ष से बाषित ही है।

# पू० प० तन्मिथ्यात्वे · · · - · · ·

स्वर्ग पद के अर्थ को यदि मिछ्या कहेंगे तो 'स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य का प्रामाण्य अनुपपन्न हो बायगा । इस लिये स्वर्ग पद के वाच्यार्थ को प्रामाणिक मानना आवश्यक है। इस प्रकार धर्यापत्ति प्रमाण के द्वारा स्वर्ग स्वरूप अर्थ की सत्ता सिद्ध है। इस लिये स्वर्गपद उसका प्रमापक हो सकता है।

# सि० प० इहापि … … …

यदि सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट आत्मा में ईश्वर पद की अभिवेयता प्रामाणिक न हो, तो फिर 'ईश्वरमुपासीत' यह उपासना का विषायक वाक्य व्यर्थ हो जायगा। ईश्वरोपासना के व्यर्ध होने से ईश्वरोपासना के सालोक्य सायुज्यादि गौण मोक्ष स्वरूप फल भी मिण्या हो र्षांथगे। ऐसी स्थिति में छोग ईश्वर की उपासना में प्रवृत ही क्यों कर होंगे ?

यानयादि । हंसर्भे सेद्रश्तिपादमस्यं हात्र वावयस्वमित्रप्रेतम् । तथा च यहादक्ष्यस्यकं यस्तं सर्गे सेद्रशितपादकस्, तत् तदनपेक्षरां सर्गे ज्ञानपूर्वं कम्, यथा लोकिकम्, स्था च वैद्यक्षिति प्रयोगः । विदक्षे च बाधकमुक्तम् ॥ १६॥

सङ्ख्याविद्योगादाये—

स्थानभूवं भविष्यामोत्यादिसङ्ख्या च वक्तृगा। समस्याजीय न शाखानामाद्यप्रवचनाहते।।१७॥

इसके दे पर दे मो तमान हप से यह कहा जा सकता है कि 'ईश्वरमुपासीत' हर बेडे बक्त के बनाव्य को अनुपपत्ति से सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट पुरुष स्वरूप में ईश्वर का बनाव्य के बनाव्य के बनाव्य को बन्ति मानने में कोई बाधा नहीं है।

5 52 5 mm mm -

का सकता है कि विस बाक्य के द्वारा जिस प्रकार के विशेष प्रकार के संसर्ग का बोध होगा, यान्यवीय में पूर्व बक्ता को किसी इसरे प्रमाण से उक्त संसर्ग का प्रमाज्ञान रहना आवश्यक है। इसके यह व्याप्ति निष्पन्न होती है कि जो पर समूह स्वरूप वाक्य जिस विशेष प्रकार के संसर्ग का प्रतिपादक है, उस बाक्य को उत्पत्ति अवश्य ही स्वानपेक्ष उक्त संसर्ग विषयक प्रकार के होती है। वेद मी बाक्य स्वरूप ही है। वेद स्वरूप वाक्य से जिस विशेष प्रकार के संसर्ग का बोध होगा, किसी दूसरे प्रमाण से उस संसर्ग विषयक ज्ञान मी अवश्य ही पहिले उत्यन्न रहा होगा।

यह क्रम देददाक्य से सर्वंप्रयम जो घाट्यबोध उत्पन्न हुमा होगा, वहाँ के लिये मी आदश्यक है। इस लिये देद वादय से जिस संसर्ग का ज्ञान होगा, उस संसर्ग का किसी दूसरे प्रमाण से मी ज्ञान मानना प्रावश्यक होगा। इस ज्ञान के प्राश्रय ही 'परमेश्वर' हैं। विपक्षे च •••••• ••

इस प्रसंग में मीमांसक कह सकते हैं कि उक्त स्यापि के विपक्ष में यह कहा जा सकता है कि वाक्यार्थ अन्य ज्ञान के लिये किसी दूसरे प्रमाण से वाक्यार्थ का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इस आक्षेप के समाधान के प्रसंग में तृतीय स्तबक में बहुत कुछ कहा जा चुका है।।१६॥ संख्याविशेषात् — •••••

धर्यात कथित 'संस्थाविशेष' हेतु से भी अन्य न्याय प्रयोग के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की जा सकती है। यह इस प्रकार जानना च।हिये कि वेदी में भी 'स्याम्' 'प्रभूवम्' इत्यादि उत्तम पुरुष में निष्पन्न क्रिया पदों के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं। कत्ती में विहित कार्यंतया हि प्राक् सङ्ख्योक्ता, सम्प्रति तु प्रतिपाद्यतयोच्यते । तथा ह्युत्तम-पुरुषाभिहिता सङ्ख्या वक्तारमन्वेतीति सुप्रसिद्धम् । ग्रस्ति च तत्प्रयोगः प्रायशो वेदे । ततस्तदभिहितया तयाऽपि स एवानुगन्तव्यः । ग्रन्यथाऽनन्वयप्रसङ्गात् ।

प्रत्यय के वर्ष 'संख्या' का अन्वय स्वतन्त्रोचारियता स्वरूप 'कत्ती' में हो होता है। अतः वेदस्य उक्त प्रत्ययों के वर्ष संख्या का आश्रय 'परमेश्वर' को छोड़कर कोई अन्य पुरुष नहीं हो सकता।

#### समाख्यापि \*\*\* ••• •••

वयना 'संस्थायते अनया' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'संस्था' शब्द का 'संज्ञा' स्वरूप यौगिक 'समास्था' अर्थ मो हो सकता है। अर्थात् वेदों में 'कठ' कलाप' प्रभृति संज्ञायें उपलब्धि होती हैं। सृष्टि को आदि में जब तक अतोन्द्रियार्थ से युक्त किसी पुरुष की कल्पना नहीं की जाती, तब तक उन नामों के उल्लेख की उपपत्ति नहीं की जा सकती। अतः कठादि 'समास्था' शब्दों के प्रथम उच्चारण कर्ता परमेश्वर हो हैं। कुछ वेद शाखाओं के जो 'काठक' कलापक प्रभृति नाम हैं, उसका मूल कारण यही है।

# कार्यतया ... ...

( इस प्रसंग में शिष्य की यह जिजासा हो सकती है कि पहिले गणना व्यवहार के सामनी भूत संख्या' स्वरूप हेतु का उल्लेख ईश्वर सामन के लिये किया जा चुका है। पुनः गणना व्यवहार के हेनु उसी संख्या को ईश्वर सामक हेतु रूप में ही पुनः उल्लेख किया जा रहा है। फिर इस स्तबक के प्रथम शलोक में पिठत 'संख्या विशेष' शब्द की यह दूसरी व्याख्या कैसे हुई? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि) पिहले सिष्ट की आदि कालिक द्वयसुक के उत्पादक परमासुत्रों में रहने वाली दित्व संख्या स्वरूप 'कार्य' को ईश्वर सामक हेतु रूप से निर्देश किया गया है। अभी 'स्याम, अभूवम्' इत्यादि पदों में प्रयुक्त आख्यातों से प्रतिपाद्य प्रयाद 'जाप्य' संख्या का परमेश्वर के सामक हेतु रूप में उत्लेख किया जा रहा है। अतः इसको 'संख्या' शब्द का व्याख्यान्तर' कहने में कोई बाचा नहीं है।

# तथा हि ... ... ( श्लीक के पूर्वाई की व्याख्या

यह निर्विवाद है कि उत्तम पुरुष में विहित प्रत्यय के अर्थ संख्या का अन्वय शब्द के उच्चारण 'कर्ता' स्वरूप 'अस्मद्' शब्द के अर्थ में ही होता है। वेदों में उत्तम पुरुष में विहित प्रत्यय से युक्त बहुत से प्रयोग हैं। उत्तम पुरुष में विहित उन प्रत्ययों के अर्थ संख्या का भी प्रन्वय वेद वाक्यों के प्रयम उच्चारियता पुरुष में मानना ही होगा।

प्रयवा समाख्याविशेषः सङ्ख्याविशेष उच्यते । काठकं कालापकिमित्यादयो हि समाख्याविशेषाः शाखाविशेषाणामनुस्मयंन्ते । ते च न प्रवचनमात्रनिबन्धनाः, प्रवक्तृणामनन्तत्वात् । नापि प्रकृष्टवचननिमित्ताः ।

ऐसान मानने पर उनः संख्याओं का अन्वय कही पर होगा ? तस्मात् वेदों में: प्रयुक्त उक्तः उत्तम पुरुष में निष्पम्न प्रत्यय की अभिषेय संख्या के अन्वयी रूप में भी ईश्वर की सिद्धि हो। सकती है।

## प्रथवा \*\* \*\*\* ( दलोक के उत्तराद्धं की व्याख्या )

'संख्या' शब्द का अर्थ 'संख्यायते अनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'समाख्या' स्वरूप योगिक अर्थ भी हो सकता है। इस (संख्या स्वरूप) समाख्या से भी ईश्वर की सिद्धि हो सकती है।

वेवों की कुछ घाखायें 'काठक' 'कलापक' आदि घड्दों से प्रसिद्ध हैं। रचना करने वाले पुरुष के नाम से प्रन्य की प्रसिद्धि देखी जाती है। यतः यह कहना सुल्रम है कि अती-निद्रयार्थ दर्शी परम कार्रण क मगवान सृष्टि की आदि में जीवों के अदृष्टों के सहाय्य से 'कठ' एवं 'कलाप प्रमृति नाम के घरीर को घारण कर जिन घाखाओं का उच्चारण किया, वे घाखायें ही तत्त्रताम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार वेदों में उपलब्ध 'काठक' प्रभृति यौगिक संज्ञा स्वष्ट्य 'समाख्या' से भी ईश्वर की सिद्धि हो सकती है।

#### ते च ... स्म ...

(इस प्रसङ्ग में मीमांसकों का कहना है कि कठ, कलाप प्रमृति नाम के उन शाखाओं के जाताओं के नाम से ही वे शाखायें काठक कलापक प्रमृति नामों से प्रसिद्ध हैं। वे लोग उन शाखाओं का 'प्रवचन' अर्थात व्याख्यान प्रव्यापनादि विशेष रूप से किया। अतः उन शाखाओं की प्रसिद्धि प्राजतक उन्हीं लोगों के नाम से चली बा रही है। अतः उन समाख्याओं से ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती है। किन्तु यह कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि ) उन शाखाओं को विशेष प्रकार की संज्ञायें 'प्रवचन' मूलक नहीं हो सकती। क्योंकि एक-एक शाखा के प्रवचन करनेवाले मनेक पुरुष हो गये हैं। इसिल्यि यह निर्णय करना कठिन है कि उक्त शाखायें किस प्रवाचक पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो ?

#### नापि - -- --

(इस प्रसङ्ग में मीमांसक कह सकते है कि उक्त प्रवचन शब्द का अर्थ है 'प्रकृष्ट वचन'। अर्थात् जिस शासा का अध्ययन वा अध्यापन जो कोई 'प्रकृष्ट' रूप से किया, अथवा तदनुकूल यसन - यासनादि का अनुष्ठान किया, वह 'शासा' उसी पुरुष के नाम से प्रसिद्ध उपाध्यायेभ्योऽपि प्रकर्षे प्रत्युनान्ययाकरणदोषात् । तत्पाठानुकरणे च प्रकर्षा-भावात् । कित चानादो संसारे प्रकृष्टाः प्रवक्तार इति को नियामक इति । नाष्याद्यस्य वक्तुः समाख्येति युक्तम् । भविद्भिस्तदनभ्युपगमात् । ग्रभ्युपगमे वा स एवाऽस्माकं वेदकार इति वृथा विप्रतिपत्तिः । स्यादेतत् । ब्रह्मणत्वे सत्यवान्तरजाति-भेदा एव कठत्वादयः ।

हुई। जिस प्रकार सभी दार्शनिक सिद्धान्तों के बीज उपनिषदादि ग्रन्थों में सूक्ष्म रूप से विजित्त होने पर भी जिस सिद्धान्त का प्रचार प्रसार जिस पुरुष के द्वारा विशेष रूप किया गया, उस सिद्धान्त का प्रतिपादक उसी पुरुष के नाम से प्ररूपात है। अतः काठकादि समास्याओं के बल से कठादि नामधारी आदि वक्ता स्वरूप परमेश्वर की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि उक्त समाधान के प्रसङ्घ में प्रष्टुच्य है कि) वेद के व्याख्याताओं में जिस 'प्रकृष्टस्व' (प्रकृष्ट) की चर्चा की गयी है, किसकी अपेक्षा वह 'प्रकृष्ट' अपेक्षित है ? यदि वे अपने अध्यापकों की अपेक्षा अधिक 'प्रकृष्ट' थे, तो कहना पड़ेगा कि उनको अध्यापक ने उस बाखा का अध्ययन जिस अर्थ को समझने के लिये प्रथवा जिस प्रकार के अनुष्ठानों के लिये किया था, उस अर्थ से मिन्न अर्थों में अथवा मिन्न प्रकार के अनुष्ठानों में यह 'प्रकृष्ट' शिष्य ने उस बाखा का उपयोग किया। इससे 'उक्त प्रकृष्ट वक्ता' एवं उनके अनुयायी 'अन्ययाकरण' दोष के भागी होंगे। क्योंकि जिस वेदधाखा का जिस अर्थ में एवं जिस अनुष्ठान में जिस प्रकार से उपयोग हो आया है, उससे मिन्न प्रकार के अर्थ में, एवं मिन्न प्रकार के अनुष्ठान में जिस प्रकार से उपयोग हो आया है, उससे मिन्न प्रकार के अर्थ में, एवं मिन्न प्रकार के अनुष्ठान में जन्होंने लगाया।

यदि कथित 'प्रकृष्ट वक्ता' अपने 'गुर' के बताये हुये मार्ग का ही धनुसरण किया, तो फिर इनकी क्यास्था में 'प्रकर्ष ही क्या रह गया ? इनको घोरों से प्रकृष्ट वक्ता ही कैसे स्वीकार करें ?

तीसरी बात यह है कि अनादि संसार में किस शाखा के कितने प्रकृष्ट वक्ता हुये ? उनमें से किस व्यक्ति के नाम से कीन सी शाखा प्रसिद्ध होगी ? इसका नियमन कीन करेगा ? नाप्याद्यस्य \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(यदि मीमांसक यह कहें कि जिस शाला का 'प्रवचन' जिस पुरुष ने सबसे पहिले किया; जिस शाला के जो ग्रादि वक्ता थे, उनके नाम से ही वह शाला प्रसिद्ध हुई। उसका यह समाधान है कि) ग्राप (मीमांसक गण) छोग वेदों के किसी जादि वक्ता को स्वीकार ही कहाँ करते हैं। यदि यह मान छें तो हम छोगों को यह कहना सुरुप हो जायेगा क 'वही आदि वक्ता परमेश्वर शरीर धारी वेदों के रचियता गादि पुरुष हैं' तब तो फिर कोई विवाद ही नहीं रह जायगा।

तदध्येया तदनुष्ठेयार्था च शाखा तत्समाख्यया व्यविद्यत इति किमनुपपन्नम् ?
न । क्षात्रयादेरिप तत्रेवाधिकारात् । न च यो ब्राह्मण्स्य विशेषः; स क्षत्रियादी
सम्भवति । न च क्षत्रियादेरन्यो वेद इत्यस्ति । न च कठाः काठकमेवाधीयते,
तद्यंमेवानुतिष्ठन्तीति नियमः । शाखासब्बारस्यापि प्रायशो दर्शनात् । प्रागेवायं
नियम ग्रासीदिदानीमयं विष्लवत इति चेत् ।

### पू० प० स्यादेतत् ब्राह्मण्रत्वे सति ... - ... -

ब्राह्मणस्य के क्याप्य हैं कठस्य कलापस्यादि धर्म, अध्ययन के लिये अथवा अनुष्ठान के लिये तत्त्व्वाति के ब्राह्मणों के लिये निर्दिष्ट घाखायें ही उन लोगों के नामों से प्रसिद्ध है। प्रथात् कठ कलपादि शब्द किसी व्यक्ति के नहीं, किसी विशेष प्रकार के समुदाय के बोधक हैं। सि० प० न, क्षत्रियादें। ••• ••• •••

- (१) उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन शाखाओं के अध्ययन का अधिकार क्षत्रिय एवं वैश्य को भो है । यह बात भी नहीं है कि क्षत्रियादि के पढ़ने के लिये दूसरे वेद हैं। अतः काठक कलापक प्रभृति शाखाओं के अध्ययन का क्षत्रियादि का अधिकार लुप्त हो बायगा। अतः उक्त समाधान संगत नहीं है।
- (२) दूसरी बात यह है कि इस से कठ समुदाय के काठक ब्राह्मणों को 'कठ शाखा' के अध्ययन का महीं। इसी प्रकार कछाप समुदाय के ब्राह्मणों को कछाप शाखा का अध्ययन प्राप्त होता है, काठकादि शाखाओं के अध्ययन का नहीं। किन्तु कठसमुदाय के ब्राह्मण अन्य शाखाओं के अध्ययन हीं मी निरत दीखते हैं। अतः प्रन्यसमूह के ब्राह्मणों के द्वारा प्रन्यशाखाओं के प्रध्ययन रूप 'शाखा सञ्चार' अनुपपन्न हो जायगा। किन्तु उक्त 'शाखसञ्चार' बराबर देखा जाता है।

#### पू॰ प॰ प्रागेव - ... --

पहिले यही नियम था कि कठादि किसी एक समूह के ब्राह्मण कठादि किसी एक ही शाखा का प्रव्ययन अथवा तदनुकूल अनुष्ठान करते थे। संप्रति यह नियम विलुप्त हो गया है।

श्रें अर्थात् यदि जिस जाति के पुरुषों के लिये जिस शास्त्रा का अध्ययन निर्दिष्ट है. तो फिर यह भी मानना होगा कि उसी जाति के व्यक्तियों को उक्त शास्त्राओं के पढ़ने का अधिकार है, किसी अव्य को नहीं। जिस सामान्य अमें का जो 'विशेष' अर्थात् व्याप्य होता है, वह 'विशेष' उक्त सामान्य जाति से युक्त व्यक्तियों में ही रहता है। अतः कठत्व यदि झाह्मण्यत्व स्वरूप सामान्य का अर्म विशेष अमें है, तो फिर वह झाह्मण में ही रहेगा, चित्रयदि में नहीं। तस्मात् उक्त पक्ष को स्वीकार करने से काठकादि शास्त्राओं के पढ़ने का अधिकार कत्रिय आदि को नहीं रहेगा।

विष्लव एव तर्हि सर्वदा, कठाद्यवान्तरजातिविष्लवादित्यगितिरेवेयम् । तस्मादाद्यप्रवक्तवचननिमित्तएवायं समाख्याविशेषसम्बन्ध इत्येव साध्विति । स एवं भगवान् श्रुतोऽनुमितश्च, कैश्चित् साक्षादिष दृश्यते, प्रमेयत्वादेघंटवत् । ननु तत्सामग्री रहितः कथं द्रष्टव्यः ? सा हि बहिरिन्द्रियगर्भा, मनोगर्भा वा ? तत्र न सम्भवति ।

अतः एक समूह के ब्राह्मण अपने स्त्रिये निर्दिष्ट शाखा से अतिरिक्त शाखा के अध्यनादि में मी निरत दीख पड़ते हैं।

सि॰ प॰ विप्लव एव · · · · · ·

तो फिर यही किहिये कि 'कठत्वादि' जातियां ही विलुत हैं। अर्थात् यह नियानहीं है कि कठ शाखा के अध्येताओं में कठत्व जाति रहे। कीन समूह का ब्राह्मण के शाखा का अध्ययन करे, इसका कोई नियम नहीं है। इस लिये 'कठ' नाम के किसी आं वक्ता की कल्पना का परित्याग कर उक्त 'समाख्या' के बल पर ईश्वर की कल्पना जिलत है।

सि॰ प॰ स एव भगवान् ... ... ...

( ग्रन्थ के आदि में आचार्य की प्रतिज्ञा है कि 'मनन रूपा उपासनैव क्रियतें इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से उक्त मनन रूपा उपासना का ही विवेचन हुआ है। किन्तु चूँ कि अनुमिति स्वरूप है, अतः परोक्ष है। प्रत्यक्ष परोक्ष से प्रवल्ल है। अज्ञान ( मिथ्या की निर्वृत्त के द्वारा ही 'ज्ञान' मोक्ष का सामक है। किन्तु इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से निर्द्ध 'मनन' स्वरूप ज्ञान चूँ कि परोक्ष है, अतः प्रत्यक्षात्मक अज्ञान ( अर्थात विषयं मिथ्याज्ञान ) का निवारक नहीं हो सकता। अतः इस 'मनन' से मोक्ष का सम्पादक हो सकता है ? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि ) परमेश्वर विषयक जिस मनन को मो। सामक कहा गया है, उससे परमेश्वर का प्रत्यक्ष भी कुछ विधिष्ट पुरुषों को हो सकता एवं कुछ व्यक्तियों को हो भी चुका है। जैसे कि घट में रहने वाले प्रमेयत्वादि धर्में प्रत्यक्ष कुछ विशेष प्रकार के पुरुषों को ही होता है, उसी प्रकार योगादि के अनुष्ठा जिनका अन्तः करण स्वच्छ हो चुका है—उन महापुरुषों को अवश्य ही परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह कहना साहस मात्र है।

पू० प० ननु तत्सामग्रीरहित -- ... -- ...

समी कारणों के एकत्र होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, अतः प्रत्यक्ष की उसकी अपना सामग्री (कारण समूह) के सम्बद्धन के विना सम्मव नहीं है। प्रत्यक्ष के विना सम्मव नहीं है। प्रत्यक्ष के विना सम्मव नहीं है। प्रत्यक्ष के विना सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष की विना सम्भव नहीं सम्भव नहीं सम्भव नहीं सम्भव नहीं सम्भव निक्ष की विना सम्भव नहीं सम्भव निक्ष की विना सम्भव नहीं सम्भव निक्य की विना सम्भव निक्ष की

वसुरादेनियतविषयत्वात्, मनसो बहिरस्वातन्त्र्यात्। यदुक्तं, "हेत्वभावे फलाभावात्' इत्यादि । न । कार्येकव्यङ्गधायाः सामग्र्या निषेद्धुमशक्यत्वात् । ग्रिप यत्पेः व । दृश्यते तावदृहिरिन्द्रिरोपरमेऽपि ग्रसन्निहितदेशकालार्थसाक्षात्कारः स्वप्ने ।

स्वरूप अन्तरिन्त्रिय से युक्त । सामग्री के इस ढैं विच्य के कारण ही प्रत्यक्ष मी (१) बाह्य एवं (२) आग्तर मेंद से दो प्रकार के हैं । ईश्वर के प्रत्यक्ष के ल्विये भी इन दोनों सामग्रियों में से किसी एक का सम्बल्धन आवश्यक है । किन्तु कथित दोनों ही सामग्रियों में से किसी एक का भी सम्बल्धन ईश्वर प्रत्यक्ष के लिये सम्भव नहीं है । क्योंकि चक्षुरादि से नियमित इपादि गुणों से सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है । अतः इस सामग्री से रूपादि गुणों रहित परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । मन स्वरूप इन्द्रिय को स्वरूपता जीव, एवं नके ज्ञान इच्छादि घर्मों के ग्रहण करने की हो सामर्थ्य है, जनसे भिन्न किसी 'बाह्य' वाक्य को ग्रहण करने की सामर्थ्य मन में नहीं है । अतः मन से भी परामात्मा का प्रत्यक्ष के बार्य प्रत्यक्ष की कोई तीसरी सामग्री नहीं है, जिससे ईव्वर प्रत्यक्ष हो सके । कारणों के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती—यह 'हेत्वमावात् है । यतः परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ग का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ण का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ग का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ग का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ग का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ग का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ण का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ण का प्रत्यक्ष नहीं संसर्ण का प्रत्यक्ष नहीं सर्ग का प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष का स्वत्यक्ष क

प्रमान प० न, कार्येक --- ...

प्रकार कार्य से ही उसकी सामग्री का अनुमान किया जाता है। रूप अथवा रूप विशिष्ट ही पहि के प्रत्यक्ष स्वरूप कार्य के प्रन्वय एवं व्यितिरेक से ही उसकी सामग्री को चक्षु घटित गा जाता है। खता परमेश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप कार्य जब प्रमाणों से सिद्ध है, तो किसी प्रावशः स्वरूप सामग्री की कल्पना करनी होगी। मले ही वह सामग्री चक्षुरिन्द्रिय घटित, अथवा स्वरूप इन्द्रिय घटित न हो सके। किन्तु प्रकृत में तो मन घटित सामग्री से ही प्रमेश्वर विषय पक प्रत्यक्ष का उत्पादन सम्मावित है।

ाच ··· · · · · · ·

सकत ( मन से ईश्वर विषयक प्रत्यक्ष में जो यह बाघा दिखलायी गयी थी कि मन को सीघे विषयक प्रत्यक्ष के उत्पादन की क्षमता नहीं है, धतः मन से परमेश्वर विषयक प्रत्यक्ष पन नहीं हो सकता। उसका यह उत्तर है कि ) स्वप्न में जो घटादि विषयक प्रत्यक्ष समय मन ही केवल अ्यापृत रहता है, चक्षुरादि इन्द्रियों में से कोई मी उस समय रहती। उस समय चक्षुरादि इन्द्रियों के अ्यापार शान्त हो जाते हैं। यदि

ia

"स

हिंदि

होगा

₹?

7

न च स्मृतिरेवासौ पटीयसी, स्मरामि स्मृतं वेति स्वप्नानुसन्धानाभावात्, पश्यामि दृष्टमित्यनुव्यवसायात् । न चारोपितं तत्रानुभवत्वम् ।

स्वप्नावस्था में चक्षुरादि इन्द्रियों का ब्यापार स्वीकार करें भी तो उस समय जिस प्रकार के दूरस्थ एवं विप्रकृष्ट एवं घरीतकालिक वस्तुग्रों का भान होता है, वह चक्षुरादि इन्द्रियों के ब्यापार से संभव ही नहीं है। अतः स्वप्न कालिक प्रत्यक्ष के लिये भान्तर एवं बाह्य सभी विषयों में मन स्वरूप अतिरिन्द्रिय का ब्यापार मानना ही होगा। अतः यह मानना होगा कि कुछ विशेष स्थलों में विशेष क्षमता सम्पन्न सहायक के सहयोग से केवल मन से भी बाह्य विषयक प्रस्थक्ष हो सकता है।

पूर पर्व च च ... ...

स्वध्नावस्था के जिस ज्ञान को आप ( नैयायिक ) साक्षात्कारात्मक अनुमव रूप कहते वस्तुतः हैं, वह ज्ञान वास्तव में असन्दिग्ध विषयक स्मृति स्र रूप ही है। इस लिये उक्त स्वाध्न ज्ञाः विषयं ये चू कि स्मृति स्वरूप है, अनुमवात्मक नहीं है, हं फिर "वह साक्षात्कारात्मक है ? अध्यात्ल है। नहीं ?" यह चर्चा ही अपर्थ है।

सि॰ प॰ स्मरामि \*\*\* \*\*\* \*\*\*

स्वप्न सम्बन्धी उक्त ज्ञान का अनुसन्धान 'स्मरामि' अथवा 'स्मृतम्' इस आकार वाले नहीं होता, किन्तु 'पश्यामि' प्रथवा 'हष्टम्' इत्यादि आकारों का ही होता है। अतः य ) स्पष्ट है कि स्वप्नकालिक उक्त ज्ञान प्रत्यक्षात्मक अनुभव स्वरूप ही है, स्मृति स्वरूप नहीं। क्ष

पु० प० न च · · · · ·

स्वप्नकालिक उक्त ज्ञान स्मृति स्वरूप ही है, अनुभव रूप नहीं। केवल इतना है स्मृतिस्व रूप से उसका अनुसन्धान न हो कर (प्रनुभवत्व व्याप्य) साम्रात्कारस्व रूप अनुसन्धान होता है। फलतः उक्त स्मृति में प्रनुभवत्व का प्रारोप करके ही कथित 'पश्या' अथवा 'दृष्टम्' इत्यादि प्रकार के प्रनुसन्धान स्वाप्नज्ञानों का होता है। अतः यह प्रनुसन्ध अमात्मक है, क्योंकि अनुभवत्वामाव के प्रधिकरणीभूत उक्त स्वाप्न ज्ञान में अनुभवत्व प्रका ज्ञान स्वरूप है। अमात्मक ज्ञान से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। इस क्रिये र कालिक स्मृति विशेष्यक एवं अनुभवत्व प्रकारक उक्त अनुव्यवसाय से स्वय्नकालिक प्रमुमवत्व की सिद्धि नहीं हो सकती।

308

## ष्प्रवाधनात् अननुभूतस्थापि स्विधारब्छेदनादेरवभासनाञ्च ।

.सि॰ प॰ अबाधनात् ... ...

जिस ज्ञान के विशेष्य में किसी बलवत्तर प्रमाण के द्वारा विशेषण की सत्ता बाधित रहती है, उस विशेष्य में उस विशेषण के ज्ञान को 'आरोप' स्वरूप मानना पड़ता है। प्रकृत में 'पश्यामि' स्वरूप उक्त अनुष्यवसाय के विशेष्य स्वरूप उक्त स्वप्नज्ञान में प्रनुमवत्व स्वरूप विशेषण का बाध यदि किसी प्रबल प्रमाण के द्वारा निश्चित हो, तभी कथित अनुसन्धान स्वरूप ज्ञान में अनुमवत्व के आरोप की कल्पना की जा सकती है। प्रतः कथित 'पश्यामि' इस प्रनुख्यवसाय को स्मृति विशेष्यक एवं प्रनुभवत्वारोप मूलक नहीं कहा जा सकता। तस्मात् उक्त स्वाप्नज्ञान साक्षात्कारात्मक प्रनुभव रूप ही है, स्मृति स्वरूप नहीं। अ

य सि० प० अनुभूतस्य · · · ·

गा) इस प्रश्न का दूसरा उत्तर यह है कि स्विधिरश्छेदनादि जिन वस्तुग्रों का जीवन में शि भी धानुभव नहीं होता है, स्वप्न में उन वस्तुओं का भी दर्शन होता है। स्वप्न सम्बन्धी

यनका यथि 'परयामि' इस अनुसन्धान ( अनुव्यवसाय ) स्वरूप ज्ञान का आहमा BP यन कही सुख्य विशेष्य है। एवं 'दशंन' स्वरूप प्रत्यक्षज्ञान ही सुख्य प्रकार है। किन्तु ते हैंइ 'ब्रांन' दशंनत्व रूप विशेषण का विशेष्य भी है। किन्तु 'दशंन' स्वरूप प्रकारात्मक पन्न ज्ञान में रहने वाली उक्त विशेष्यता 'गीया' है। इस प्रकार उक्त अनुष्यवसाय स्वरूप प्राप्त की विशेष्यता 'दर्शन' इत्प ज्ञान में भी है। प्रकारता (विशेषयाता) एवं प विशेष्यता दोनों ही (१) मुख्य एवं (२) गीया भेद से दो दो प्रकार की होती हैं। ा का ज्ञान में भासित होने वाला कोई विषय तो 'केवल विशेषण' ही होता है। एवं कोई विषय 'केवल विशेष्य' ही होता है। ज्ञान में भासित होनेवाले कुछ विषय ऐसे तो ि भी होते हैं, जो विशेष्य एवं दिशेष्या दोनों ही होते हैं। इन में जो विषय 'केवल पदने विशेष्य' होता है, उसकी 'मुख्य विशेष्य कहते हैं। जो केवल विशेष्या ही होता है, अर्थाः उसे मुख्य विशेषण अथवा मुख्य प्रकार कहते हैं। जो विशेष्य एवं विशेषण दोनों ही रहता होता है, उसे गौण विशेष्य एवं गौण विशेषण कहते हैं। प्रकृत में 'घट पश्यामि' फिर वे स्त अनुरुवसायास्मक ज्ञान में घट-घटरव एवं दशैन-दशैनश्व एवं आस्मा एवं से काटकारित ये इतने पदार्थ विशेष्य अथवा विशेषण रूप में आसित होते हैं। इन में घटत्व एवं जात्मत्व ये तीन पदार्थं केवल विशेषण रूप में ही भासित

स्मृतिविषयिति। अय स्मृतिविषये विषयित इत्यथंः, तदाऽनुमन्यामहे। अय स्मृतावेवानुभवत्वविषयितः इति, तदा प्रागेव निरस्तः। न च सम्भवत्यिषः। न ह्यन्येनाकारेणाध्यवसितोऽन्येन ज्ञानावच्छेदकत्याऽध्यवसीयते। तथा च "स घट" इत्युत्पन्नायां स्मृती भ्राम्यतः 'तं घटमनुभवािम' इति स्यात्, न त्वमं घटमिति। न ह्ययं घट इति स्मृतेराकारः। तस्मादनुभव एवासौ स्वीकतंव्यः।

सभी ज्ञान यदि स्मृति स्वरूप ही हों, तो फिर उन विषयों का पूर्वानुभव भी मानना होगा। किन्तु स्वरशिरमछेदनादि का पूर्वानुभव असम्भव है।

# पूर्व पर स्मृतिविपर्यासः

स्वाप्नज्ञान असल में 'स्मृतिविषयीस' स्वरूप है। प्रयात स्वप्न कालिक ज्ञान वस्तुतः स्मृति रूप है, किन्तु उसमें अनुमवत्व का विषय्य (निष्चयात्म के भ्रम) होता है। यह 'विषय्य' अथवा 'विषयीस' ही स्वप्न कालिक 'पश्यामि' प्रमृति अनुमव विषयक अनुज्यवसाय का मूल है। सि० प० यदि ... ...

उक्त सन्दर्भ में जिस 'विपर्वास' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका क्या अर्थ है?

(१) यदि 'यदि स्मृति के विषय में 'विपर्वास' उसका मर्थ रहे, तो मैं उक्त 'विपर्वास' वाले पक्ष का अनुमोदन करता हूँ। क्यों कि पूर्वस्मृन शिर में ही छेदन का विपर्वय होता है। (२) यदि उक्त 'विपर्वास' शब्द से 'स्मृति' में ही अनुभवत्व' का 'विपर्वास' प्रभिन्नेत रहे, तो इस पक्ष का खण्डन में पहिले ही कर चुका हूँ। पहिली बात तो यह है कि स्मृति में मनुभवत्व का विपर्वय संभव ही नहीं है, क्यों कि एक माकार से निष्वत वस्तु दूसरे आकार के जान में विशेषण नहीं हो सकता। घटत्वेन घट विषयक निश्चय के बाद 'घटत्वेन घटमहं जानामि' इस आकार का अनुज्यवसाय (या अनुसम्धान) होता हैं। इस अनुवन्धानात्मक ज्ञान में विषयीभूत अहम' पद के प्रयं आत्मा में घटत्व प्रकारक घट विषयकज्ञान विशेषण विधया मासित होता है। इस प्रसङ्ग में यह नियम है कि 'घटा' इस माकार के 'व्यवसाय' स्वरूप ज्ञान में

होते हैं। यता ये 'केवल विशेषण' ही हैं, किसी के विशेषण नहीं। क्योंकि ये स्वरूपत: आयित होते हैं। दर्शन एवं घट ये दोनों विशेषण एवं विशेषण दोनों ही है। कमशा ज्ञानत्व एवं घटत्व के ये विशेषण हैं। एवं आत्मा एवं ज्ञान के ये विशेषण हैं। आत्मा 'केवल' विशेष्ण ही है, क्योंकि प्रकृत ज्ञान के किसी भी विषय में वह विशेषण विश्वण मासित नहीं होता।

ग्रस्ति च स्वप्नानुभवस्यापि कस्य चित् सत्यत्वम्, संवादात्। तच्च काकतालीय-मपि, न निर्निमित्तम्। सर्वस्वप्नज्ञानानामपि तथात्वप्रसङ्गात्।

घट का जिस रूप में मान होगा, उसके बाद होनेवाले 'अनुव्यवसाय' स्वरूप ज्ञान में मी 'घट' उसी रूप में भासित होगा, किसी अन्य स्वरूप से नहीं। घट की स्मृति स्वरूप ज्ञान 'स घटा' इस आकार का होता है। प्रत्यक्षात्मक अनुमव स्वरूप घटजान का आकार है 'अयं घटा'। इस वस्तुस्थिति के अनुसार यदि स्वप्न कालिक घट विषयक ज्ञान स्मृति स्वरूप होगा, तो उसका प्राकार होगा 'स घटा'। एवं उसके अनुव्यवसाय ज्ञान में 'घटः' का मान 'तत्ता' रूप से होगा। एवं अनुव्यसाय का आकार होगा, 'घटं स्मरामि'। किन्तु स्वप्न में भी 'अय घटा इस आकार का 'व्यवसाय' एवं 'इमं घटं पर्यामि' इस प्राकार का अनुव्यवसाय ही होता है। चू कि 'अयं घटः' इस प्राकार का ज्ञान कमी भी स्मृत्यास्मक नहीं होता; प्रता 'घटं पर्यामि' इस आकार के प्रनृव्यवसाय को कमी भी 'स्मृति' विषयक ज्ञान रूप नहीं कहा जा सकता। तस्मात् स्वप्न काल में जो 'अयं घटः' इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको स्मृति स्वरूप नहीं माना जा सकता।

# सि॰ प॰ ग्रस्ति च · · ·

(इस प्रसंग में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं, कि यदि के बल मन से विषय का प्रत्यक्ष होता भी है, तो वह अप्रमात्मक ही होता है, क्योंकि यह स्थिति के वल स्वप्नज्ञान में हो होती है, किन्तु उसको सभी भ्रम रूप ही मानते हैं। ग्रता मन घटित बहिं विषयक प्रत्यक्ष की सामग्रो से प्रतम्भ्रद क प्रमात्मक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इस ग्राक्षेप का यह समाधान है कि ) यह नियम नहीं है कि स्वप्नज्ञान भ्रम रूप ही हो, कुछ स्वप्न ज्ञान यथार्थ भी होते हैं। क्योंकि बाग्रत ग्रवस्था में उनका 'संवाद' ग्रर्थात् ग्रन्थप्रमाणों से परिपृष्टि भी होती है। एवं उस स्वप्न ज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति सफल भी होती है ( मंबाद एवं सफल प्रवृत्ति बनकत्व ये दोनों ही प्रमात्व के साधक हेतु हैं )। यह दूसरो बात है कि अधिकांश स्वप्न ज्ञान भ्रम रूप हो होते हैं, ग्रकस्मात् काकतालीय न्याय से हो कदाचित कोई स्वप्न ज्ञान प्रमा होता है। किन्तु एक भी स्वप्न ज्ञान यदि प्रमा हो जाता है, तो फिर यह सिद्धान्त गलत हो जाता है कि 'स्वतन्त्र क्या से मन के द्वारा होने वाले सभी बहि विषयक प्रत्यक्ष मिण्या ही होते हैं' यदि एक भी स्वप्न ज्ञान को विना कारण का मानेंगे तो सभी स्वप्नज्ञानों में निनिधितत्व की ग्राति

हेतुश्चात्र धर्म एव । स च कर्मंजवत् योगजोऽपि योगविधेरवसेयः। कर्मंयोगविध्योस्तुल्ययोगक्षेमत्वात् । तस्मात् योगिनामनुभवो धर्मंजत्वात् प्रमा, साक्षात्कारित्वात् प्रत्यक्षफलभ्, धर्माननुगृहीतभावनामात्रश्चभवस्तु न प्रमेति विभाग इति । ग्रतस्तत्सामग्रीविरहोऽसिद्धः।

तथापि विपक्षे कि बाधकमिति चेत्। 'द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये' (विष्णु पु॰ महा भा॰शान्तिपर्व) इत्यादियोगविधिवेयथ्यंत्रसङ्गः, ग्रशक्यानुष्ठानोपायोपदेशकत्वात्। न चासाक्षात्कारिज्ञानविधानमेतत्।

होंगी । तस्मात केवल मन रूप इन्द्रिय घटित सामग्री से परमेश्वर स्वरूप बहिर्विषयक प्रत्यक्ष हो सकता है।

### सि० प० हेतु -- -- ---

(फिर भी यह जानना बाकी है कि भ्रमप्रचुर स्वाप्नज्ञान की सामग्नी में कीन सा ऐसा विशेष कारण है, जिसके सम्मिलित हो जाने पर उसी सामग्नी से परमेश्वर विषयक प्रमा प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है ? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि ) 'धर्म' हो वह 'विशेष कारण' है, जिसके सम्मिलित हो जाने से मन स्वरूप अन्तरिन्द्रिय घटित उक्त सामग्री से परमेश्वर का प्रस्थक्ष होता है।

धर्म दो प्रकार के हैं (१) कर्मज एवं (२) योगज । इन में ज्योतिष्टोमादि कर्मों के द्वारा स्वर्गादि फर्जों की उत्पत्ति होती है। एवं योगज धर्म से परमेश्वर के साक्षारकारादि होते हैं। चूँकि उक्त दोनों ही प्रकार के धर्मों के छिये विभिन्न क्रियाधों का विधान है, धतः धवश्य ही धर्म दो प्रकार के हैं।

### तस्मात् ... - ...

सतः यह अनुमान निष्पन्न होता है कि (१) 'योगियों के अनुभव चू कि धर्म से उत्पन्न होते हैं, प्रतः वे अवश्य हो 'प्रमा' हैं। (२) योगियों के अनुभव प्रत्यक्षप्रमाण के फल हैं, क्यों कि उन ज्ञानों का अनुसन्धान 'अहं पश्यामि' (मैं देखता हूँ) इसी आकार का होता है। योगियों के भी वे ज्ञान प्रमा नहीं हैं, जिन की उत्पत्ति में 'भावनाप्रकर्ष' का अथवा 'योगजधर्म' का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि परमेश्वर के प्रत्यक्ष का चूं कि सामग्री संबद्धन ही संभव नहीं है, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।

#### पूर पर तथापि --- --

फिर भी यह पूछा जा सकता है कि प्रकृत में 'विपक्ष' का बावक कीन है ? अर्थात् यह प्रश्न हो सकता है कि योगियों के अनुभव चूंकि योगजवर्म से उत्पन्न होते हैं, इस लिये अर्थज्ञानाविधनाः ऽध्ययनविधिनैवः तस्य गतार्थंत्वादिति । एतेनः परमाण्वादयो ध्यास्याता इति ।

तदेनमेवम्भूतमधिकृत्य श्रूयते—'न द्रष्टुर्ड ब्टेर्विपश्लोपो विद्यते' (वृहदारण्यकः) इति, 'एकमेवाद्वितीयमिति (म० वि० पु० महाभा शा०' छा०ः) 'पश्यत्यचक्षुः स. श्रुगोत्यकगाः' (श्वे०) इति, द्वे ब्रह्मगो वेदितव्ये परख्रापरमेव चे' ति ।

'प्रमा' ही क्यों है ? अम रूप ही क्यों नहीं हैं ? अथवा यदि प्रमा स्वरूप ही हैं; तो प्रत्यक्षात्मक ही क्यों है ? परोक्षात्मक ही क्यों नहीं ? सिं प दे ब्रह्मशी वे दितव्ये ... ... ...

यदि योगियों का उक्त योगज धर्मजनित ज्ञान 'अप्रमा' रूप हो, अथवा प्रमातमक होने पर भी परोक्षाकारक हो तो 'द्वे ब्रह्मणी वैदितन्ये' यह विधिवास्य न्यर्थ हो जायगा। फलता योगियों के उक्त ज्ञान में प्रमात्व का ज्ञापक उक्त ब्रुति ही प्रमाण है। यदि योगज धर्म से उत्पन्न ज्ञान ध्रप्रमा स्वरूप ही होता, तो उक्त विधिवास्य के द्वारा जीव और ब्रह्म इन दोनों का योगिविध के द्वारा प्रमाजान के संपादन का विधान न किया जाता। क्योंकि भ्रमात्मक ज्ञान के छिये तो यो ही प्रनेक साधन भरे पड़े हैं। अतः यदि योगियों के उक्त ज्ञान को भ्रम स्वरूप मानें, तो उक्त विधिवास्य ही न्यर्थ हो जायगा। अतः योगियों के उक्त ज्ञान को भ्रम स्वरूप नहीं माना जा सकता।

एवं 'हे ब्रह्मणी' इत्यादि वाक्य के द्वारा योगियों के लिये ब्रह्म के परोक्षज्ञान के विषान का कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों कि जोन एवं ब्रह्म का परोक्षज्ञान तो 'स्वाज्यायोऽज्येतव्यः' इस सामान्य विधि से ही प्राप्त है। फिर 'हे ब्रह्मणी' इत्यादि से विशेष विधान का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। अतः यह मानना होगा कि 'हे ब्रह्मणी' इत्यादि वाक्य उनके प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का ही विधायक है। अतः हम लोगों की इत्द्रियों के अगोचर परमेश्वर का एवं परमासु प्रमृति का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान योगियों को हो सकता है, एवं होता है।

इस प्रकार योगियों को जिन परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है, उन्हीं परमेश्वर के प्रसङ्घ में श्रुतियों में, एवं गीता प्रमृति स्मृतिओं में ये वाक्य कहे गये हैं। (अर्थात परमेश्वर की यदि सत्ता न रहे तो श्रुति एवं स्मृति के ये वाक्य व्यर्थ हो जायंगे)।

- (१) न द्रष्टुः द्रष्टा परमेश्वर की 'दृष्टि' अर्थात् जानः का 'छोप' नहीं होता। इससे परमेश्वर के जान की नित्यता प्रतिपादित हुई है।
- (२) 'एकमेव' ईश्वर नाम का 'ब्रह्म' एक ही हैं। इससे ईश्वर में सजातीयद्वितीय-रहितत्त्व व्यक्त होती है।
- (३) 'पश्यत्य च छुः' वह बिना आँखों के भी देखते हैं, एवं बिना कानों के भी सुनते हैं। इस से ईश्वर की सर्वजाता व्यक्त होती है।
- (४) 'हे ब्रह्मणी' = 'परब्रह्म' अर्थात् परमेश्वर एवं 'अपरब्रह्म' अर्थात् जीव दोनों ही 'वेंदितब्य' हैं अर्थात् दोनों का तत्वज्ञान मोक्ष के लिये आवश्यक है।

'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा' 'यज्ञा वे देवा इति, ''यज्ञो वे विष्णु' रित्यादि। स्मयते च,—

सर्वेषमीन् परित्यज्य मामेकं शरगां न्नज,-इति। भदर्थं कर्मं कौन्तेय! मुक्तसङ्गः समाचर,-इति। यज्ञार्थात् कर्मगाोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः,-इति। यज्ञायाचरतः कर्मं समग्रं प्रविलीयते,-इत्यादि। गीता

- (५) यज्ञेन यज्ञमलयन्त देवाः = देवगण ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के द्वारा 'यज्ञ' अर्थात् परमेश्वर का 'यजन' रूप आराधना करते हैं। (इस से ज्योतिष्टोमादि प्रनृष्टानों से भी ईश्वर-साक्षात्कार के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति सूचित होती है)।
- (६) सभी यज्ञ 'देव' परमेश्वर स्वरूप ही हैं। फलतः यज्ञानुष्टान ईश्वराराधन का ही एक स्वरूप है।
  - ( ७ ) यज्ञ' = 'यज्ञ' विष्यु स्वरूप ही हैं।

# (१) सर्वंघमीन् \*\*\* • • • •

भूमि पश्च, हिरणप्रादि की प्राप्ति के जनक सभी धर्मी को छोड़कर मेरे (परमेश्वर के ) शरण में प्राओ। अर्थात् सभी काम्य कर्मों की छोड़कर निष्काम होकर केवल परमेश्वर को ही जाराधना करनी चाहिये।

किन्तु इससे सभी निस्य नैमित्तिक कर्मीं का छोप हो जायगा, अतः भगवान

(२) मदर्थं कर्म कीन्तेय ? अर्थात् 'सङ्ग' से मुक्त होकर, कर्मं फल की 'ईहा' को छोड़कर है कौन्तेय ? केवल मुझ में अर्थण की बुद्धि से मेरे ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से ही निस्य नैमिक्तिक कर्मों का अनुष्ठान करो। क्योंकि।

# (३) यज्ञार्थात् ... ... ...

परमेश्वर स्वरूप 'यज्ञ' से मिन्न किसी भी वस्तु के उद्देश्य से किये गये कर्म ही बन्ध के प्रयोजक होते हैं। अतः ईश्वरार्पण बुद्धि से किये गये कर्मों से बन्ध की सम्मावना नहीं है। क्योंकि —

( ४ ) 'यज्ञाय' वर्षात् परमेश्वर के लिये वनुष्ठित कर्म 'प्रविलीन' हो जाते हैं, अर्थात् उनसे बन्ध के उत्पादक 'धर्म' रूप आशय की उत्पत्ति नहीं होती है। अनुशिष्यते च साङ्ख्यप्रवचने ईश्वरप्राणिधानस्। तिममं ज्योतिष्टोमादि-भिरिष्टेः, प्रासादादिना पूर्तेन, शीतातपसहनादिना तपसा, श्रहिंसादिभियंमेः, शौचसन्तोषादिभिन्यमेः, श्रासनप्राणायामादिना योगेन, महषंयोऽपि विविदिषन्ति। तिस्मन ज्ञाते सर्वंमिदं ज्ञातं भवतीःयेवं विज्ञाय श्रुखेकतानस्तस्परो भवेत्। यत्रेवं गीयते,—

मन्मनाभव मञ्जूको मद्याजी मां नमस्कुरः।
मामेवेष्यसि युक्तवेवमात्मानं मत्परायगाः।
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्।
सुद्वदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छिति,—इति।

गीता

### अनुशिष्यते च \*\* \*\* \*\*\*

महर्षि पत अक्षि ने भी 'ईश्वर प्रणिधानादा' प्रपनी इस उक्ति के द्वारा मोक्षजनक उस प्रात्मज्ञान का समर्थन किया है, जिसकी उत्पृति ईश्वर की आराधना से होती है।

तिमिसस \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

इष्ट, पूर्त, तप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रमृति इन आधिमौतिक, आधिदैविक आध्यात्मिक आचरणों के द्वारा भी महर्षिगण परमेश्वर को ही समझने का प्रयस्न करते हैं। फुछतः ज्योतिष्टोमादि याग स्वरूप 'इष्टों' से 'प्रासाद' अर्थात् मन्दिरादि निर्माण स्वरूप 'पूर्त' के द्वारा, शीतोष्ण सहन स्वरूप 'तपस्या' के द्वारा, 'अहिंसा अस्तेय' प्रभृति 'यम' के द्वारा, शीच, सन्तोष प्रभृति 'नियमों' के द्वारा, एवं धासन, प्राणायाम, घरणा, ध्यान, समाधि प्रभृति योगाङ्गों के अनुष्ठान के द्वारा भी महर्षिगण परमेश्वर को ही समझने का प्रयस्न करते हैं। प्रतः इस प्रन्य के द्वारा प्रतिपादित परमेश्वर अवश्य ही सभी के लिये ज्ञातब्य हैं। वर्योकि इष्टापूरादि के द्वारा महर्षियों ने भी उन्हों को समझने के लिये प्रयस्तशोक्ष हैं।

### तस्मिन् \*\*\* --- \*\*\*

बृति में ईश्वर के ही प्रसङ्ग में यह लिखा है कि 'तिस्मिन् जाते सर्वमिदं जातं भवति' प्रयात, परमेश्वर को खान लेने के बाद पौर कुछ भी जानने को नहीं बच खाता। यह समझकर श्रृति के द्वारा उनका शाब्दबोधारमक परोक्षज्ञान प्राप्त करने के बाद एकाग्र होकर उनके साक्षारकार के लिये 'तत्पर' हो खाना चाहिये। इसो 'त्रपरावस्था' के लिये 'मन्मना भव' इत्यादि बाक्य गीता में कहे गये हैं।

इत्येवं श्रुतिनीतिसंप्लवजलैभू योभिराक्षालिते

येषां नास्पदमादधासि हृदये ते ज्ञैलसाराज्ञयाः ।
किन्तु प्रस्तुतिवप्रतीपविधयोऽप्युच्चैभंविच्चन्तकाः
काले कारुणिक ! त्वयेव कृपया ते तारणीया नराः ।।१८।।
श्रस्माकन्तु निसर्गसुन्दर ! चिराच्चेतो निमर्गं त्वयी—
त्यद्घाऽऽनन्दिनधे ! तथापि तरलं नाद्यापि सन्तृप्यते ।
तन्नाथ ! त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां
याते चेतिस नाष्नुवाम ज्ञात्को याम्याः पुनर्यातनाः ।।१९।।

इत्येवं श्रुतिनीतिसंप्लवजलेः · · · · · ·

इस प्रकार ईश्वरसिद्धि के विरोधी शब्दप्रमाण एवं ईश्वरसिद्धि के विरोधी प्रतुमान प्रमाण इन दोनों को निरस्त करनेवाली युक्ति रूपी जल के द्वारा जिन (नास्तिकों) के हृदय के मालिन्य (अज्ञान) को मैंने बार बार घोया है (प्रधांत् बार बार प्रनेक युक्तियों से आप के अस्तित्व को समझाने का प्रयत्न किया है)। फिर भी यदि उनके हृदय को आप प्रपना निवास भूम नहीं बनाते अर्थात् आप उनके हृदय में प्रतिभासित नहीं होते, तो मानों उनका हृदय वच्च का अथवा लोहें का बना हुआ है। फिर भी उनके प्रसङ्घ में मेरी प्रार्थाना है कि समय आने पर हे करुणानिधान! आप ही उनहें अपने विषय की उच्च चिन्ताशीलता प्रदान करें। प्रधांत् अपनी स्वामाविक करुणा से आप ही उनके बिक्त को ऐसा स्वच्छ कर दें, जिसमें आप का यथार्थ स्वरूप का उन्हें प्रतिभास हो सके।। १८।। ग्रस्माकन्त् — ••• •••

हे स्वमावसुन्दर ! हम ( आस्तिक लोगों का ) मन तो बराबर आप में लगा था रहा है ( अर्थात् ईश्वर में विश्वास के लिये हम लोगों को कोई प्रयत्न नहीं करना हैं, क्योंकि वह स्वमाव से ही प्राप्त है )। किन्तु चित्त बढ़ा ही चञ्चल है, क्योंकि आप जैसे आनन्द समुद्र १०५

<sup>(</sup>१) 'मन्मनाभव' अर्थात् मुझ में ही मन को संयुक्त करो। 'मद्मक्तो मव' मेरी ही मिक्त करो। 'मद्मको मव' मेरी ही पिक्त करो। 'मद्मको अर्थात् मेरा ही 'यज' करो। 'मा नमस्कुरु' मुझ को ही प्रणाम करो। 'मत्परायण' होकर इन आचरणों से परमास्म स्वरूप मुझ को तुम प्राप्त करोगे।

<sup>(</sup>२) यज एवं तपस्या के विषय एवं संसार के सर्वश्रेष्ठ अधिपति एवं सभी प्राणियों के श्रकृत्रिम सुहृद मुझको समझ कर वर्षात् साक्षात्कार प्राप्त कर 'शान्ति' धर्षात् मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इत्येष नीतिकुसुमाञ्जलिरुज्ज्वलश्रीयंद्वासयेदिप च दक्षिराबामकौ हो। नो वा ततः किममरेशगुरोगुं रुस्तु श्रीतोऽस्त्वनेन पदपीठसर्मापतेन ॥२०॥

।। इति श्रीन्यायकुसुमाञ्जलौ पश्चमस्तबकः ।। १ ।। इति न्यायाचार्यपदाङ्कितमहामहोपाध्यायश्रीमदुदयनविरचितं न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकरणं समाप्तम् ॥ ०॥ ॐ तत्सत् । ब्रह्मार्पणं भवतु । श्रुभमस्तु । श्रीरस्तु ॥

में निमन्त होने के बाद भी सांसारिक विषयों में सम्बद्ध होने के छिये बार-बार छीट माता है। जिस के चलते आज तक पूर्णतृति (स्वरूप मोक्ष) न प्राप्त कर सका। प्रताः हे नाय! देर न करो, घीघ्र अपनी वह करुणा प्रदान करो, जिस से चित्त इघर उघर के विषयों को छोड़ कर केवल तुम्हीं में 'एकाग्र' हो सके और जन्म मृत्यु स्वरूप ग्रावागमन की इस यमयातना से छुटकारा पा सके।। १९।।

### इत्येष नीति \*\*\* \*\*\* \*\*\*

(जिस प्रकार पर्यु वितत्वादि दोषों से मुक्त अञ्चलि के पुष्पों की सुगन्धि दाहिने और बायें दोनों ही नासा छिद्रों के द्वारा समान मान से ग्रुहीत होती है, किसी एक के प्रति कोई पक्षपात नहीं होता, उसी प्रकार) कल्टकोद्धार (आक्षित दोषों के परिहार) के द्वारा अतिविधृद्धि को प्राप्त यह 'न्यायकुसामाञ्जलि' स्वरूप ग्रन्थ आप के प्रति अद्धाशील, सत्तर्का-म्यासी, 'दक्षिण' धर्यात् अस्तिकजनों को, एवं 'बाम' अर्थात् कुतर्क के अभ्यासी नास्तिक जनों को समान रूप से प्रान्थ प्रदान करे। यदि ऐसा संभव न हो ( प्रयात् कुर्तकाम्यासी नास्तिकों के सन्तोष का संपादन असंभव ही हो) तो फिर वह परम 'शिव' ही अपने चरणों में समर्पित इस 'न्याय कुसुममाञ्जलि' से प्रसन्न हों, जो (परमिश्व ) देवताओं के अधीश्वर इन्द्र के गुरु ब्रह्मा वृहस्पति प्रभृति के भी उपदेष्टा गुरु हैं।







